

## 'कल्याण'के सम्मान्य श्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्र निवेदन

१-- 'कल्याण' के ६१ वें वर्ष (सन् १९८७ई०) का यह विशेषाङ्क-'शक्ति-उपासना-अङ्क' पाठकों की सेवामें प्रस्तुत है। इसमें ५४४ पृष्ठों में पाठ्य-सामग्री और १६ पृष्ठों में सूची आदि अलग हैं। अनेक बहुरंगे तथा सादे चित्र भी यथास्थान दिये गये हैं। इस प्रकार इस विशेषाङ्कमें गतवर्षकी अपेक्षा इस वर्ष ६४ पृष्ठ अधिक तथा रंगीन, सादे और रेखा-चित्र मिलाकर कुल लगभग एक सौ चित्र दिये गये हैं। ऐसा प्रकाशन विगत कई वर्षों के (लगभग एक दशक) पश्चात् भगवतीकी कुपासे इस वर्ष प्रथम बार हुआ है।

२-अभीतक 'कल्याण' सीमित संख्यामें ही छपनेके कारण ग्राहक-संख्यामें वृद्धि करना सम्भव नहीं था, किंतु इस वर्ष 'कल्याण'का प्रकाशन गत वर्षोंकी अपेक्षा अधिक संख्यामें करनेका निर्णय लिया गया है, जिससे अधिकाधिक महानुभावोंको यह पत्रिका प्राप्त हो सके। अतः आप कृपया अपने इष्ट-मित्रों, परिचितों तथा भाई-वन्धुओंको सत्प्रेरणा देकर 'कल्याण'के अधिक-से-अधिक ग्राहक बनायें। आपके इस सत्प्रयासद्वारा संसारकी भौतिक जिटलताओंसे संतप्त प्राणियोंको शान्तिलाभ तथा आत्म-कल्प्राण तो भगवत्कृपासे सम्भव है ही, साथ ही आप जन-जीवनमें आध्यात्मिक भाव, भगवद्विश्वास एवं सान्त्विक श्रुभ विचारोंके प्रचार-प्रसारमें भी सहायक होंगे।

३—जिन ग्राहकोंसे ग्रुट्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्हें विशेषाङ्क फरवरी,१९८७के अङ्कसहित रिकार्डेड-डिलीवरीद्वारा मेजा जा रहा है। जिनसे ग्रुट्क-राशि अभीतक प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अङ्क बचनेपर ही ग्राहक-संख्याके कमानुसार बी० पी० पी० द्वारा मेजा जा सकेगा। रिकार्डेड-डिलीवरीकी अपेक्षा बी० पी० पी० द्वारा विशेषाङ्क मेजनेमें डाकखर्च अधिक लगता है, अतः ग्राहक महानु-भावोंसे विनम्र अनुरोध है कि वे बी० पी०पी०की प्रतीक्षा और अपेक्षा न करके अपने तथा क्ल्याण के हितमें वार्षिक ग्रुट्क-राशि हुपया मनीआर्डरद्वारा ही मेजें। क्ल्याण का वार्षिक ग्रुट्क २००० (तीस रुपये)

मात्र है, जो मात्र विशेषाङ्कका ही मृत्य है।

४—ग्राहक सज्जन मनीआर्डर कूपनोंपर कृपया अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिखा जा सकता है, जिससे आपकी सेवामें 'शिक्त-उपासना-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्याके कमसे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक संख्याके कमसे इसकी वी० पी० पी० भी जा सकती है। पेसा भी हो सकता है कि उधरसे आप शुल्क राशि मनीआर्डर में मेंज हैं और उसके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० पी० भी चली जाय। पेसी स्थितिमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया वी० पी० पी० लौटायें नहीं; अपितु प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्जनको 'नया ग्राहक' बनाकर वी० पी० पी० से मेंजे गये 'कल्याण'का अङ्क उन्हें दे हैं और उनका नाम तथा पूरा पता सुस्पष्ट, सुवाच्य लिपिमें लिखकर हमारे कार्यालयको मेजनेका कष्ट करें। भापके इस कृपापूर्ण सहयोगसे भापका अपना 'कल्याण' व्यर्थ डाक-व्ययकी हानिसे तो बचेगा ही, इस प्रकार भाप भी 'कल्याण'के पावन प्रचारमें सहायक एवं सहयोगी वनकर पुण्यके भागी होंगे।

५—विशेषाङ्कके लिफाफे (या रैपर) पर आपकी जो ग्राहक-संख्या लिखी गयी है, उसे आप कृपया पूर्ण सावधानीसे नोट कर लें। रिकार्डेंड-डिलीवरी या वी० पी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये, जिससे आवश्यकतानुसार पत्राचारके समय उनका उल्लेख किया जा सके। इससे कार्यकी सम्पन्नतामें

शीव्रता एवं सुविधा होनेके साथ ही कार्यालयकी शक्ति और समय व्यर्थ नष्ट होनेसे बचेंगे।

६—'क्ट्याण'-व्यवस्था-विभाग पवं गीतांप्रेस-पुस्तक-विक्रय-विभागको अन्तर्ग-अन्त समझकर तत्तत्सम्बन्धित पत्र, पार्सल, पैकेट, मनीआर्डर, बीमा आदि पृथक्-पृथक् पतोंपर मेजने चाहिये। पतेके स्थानपर केवल 'गोरखपुर' ही न लिखकर पत्रालय-गीतांप्रेस, गोरखपुरके साथमें पिन कोड सं०-२७३००५ भी अवद्य लिखना चाहिये।

व्यवस्थापक—'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर, पिन-२७३००५

#### श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचिरतमानस विश्वसाहित्यके अमूल्य ग्रन्थरत हैं। इनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण साध सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदि कोई भी वाधक नहीं है। आजके कठिन समयमें इन दिन्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः धर्मप्राण जनताको इन कल्याणमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग पचास हजार है। इसमें श्रीगीताके लक्ष प्रकारके और श्रीरामचिरतमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और भगवद्विग्रहकी पूजा अथवा मानसिक पूजा करने-वाले सदस्योंकी श्रेणी भी है। इन सभीको श्रीमद्भगचद्गीता एवं श्रीरामचिरतमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्येरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मँगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचिरतमानसके प्रचार-यहाँने समिलित होकर अपने अमूल्य मानव-जीवनका लक्ष्य—कल्याणमय पथ प्रशस्त एवं समुज्जवल करें।

पत्र-व्यवहारका पता-सन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पत्रालय-स्वर्गाश्रम-२४९३०४ (वाया-

ऋषिकेश ) जिळा—पौड़ीगढ़वाल ( उ० प्र० )

साधक-संघ

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासके लिये जीवनमें सत्यता, सरलता, निष्कपटता, सदाचार, भगवत्-परायणता आदि देवी गुणोंका ग्रहण और असत्य, कोध, लोभ, मोह, द्वष, हिंसा आदि आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ३९वर्ष पूर्व 'साधक-संग्रंकी स्थापना की गयी थी। इसका सदस्यता-शुल्क कुछ नहीं है। सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम वने हैं। ग्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक 'आवेदन-पत्र' मेजा जाता है सदस्य बननेके इच्छुक भाई-बहनोंको (इधरमें डाक-खर्चमें विशेष वृद्धि हो जानेके कारण साधक-दैनन्दिनीका मूल्य-०.४५ पैसे तथा डाकखर्च-०.३०पैसे) मात्र ०.७५ पैसे डाकटिकट या मनीआईरद्वारा अग्रिम भेजकर उन्हें मँगवा लेना चाहिये। साधक उस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये इपया निःशुल्क नियमावली मँगवाहये।

पता-संयोजक, 'साधक-संघ' द्वारा—'कल्याण' सम्पादन-विभाग, पत्रालय—गीताप्रेस, जनपद—गोरखपुर—२७३००५ ( उ० प्र० )

श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचिरतमानस मङ्गलमय एवं दिव्यतम ग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रको अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है और मनन-अनुशीलनसे जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको भी पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोंके प्रचारके द्वारा लोक-मानसको अधिकाधिक परिष्कृत करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचिरतमानसकी परीक्षाओंका प्रवन्ध किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाओंमें वैठनेवाले लगभग वीस हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४०० ( चार सी ) परीक्षा-केन्द्रोंकी ज्यवस्था है। नियमावली मँगानेके लिये हुपया निम्नलिखित प्रतेपर कार्ड भेजें—

व्यवस्थापक श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समितिः पत्रालय-स्वर्गाश्रमः पिन-२४९३०४ (वाया-ऋषिकेश) । अनपद पोद्गीगढवाल (उ० प्र०)

| शा कि भारत मा जा                                                                           |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| विषय पृष्ठ-संख्या                                                                          |                                                |
| १-परिपालय देवि विश्वम् " १                                                                 |                                                |
| स्मरण-स्तवन—                                                                               | २८-मन्त्र-शक्ति और उसकी उपासना (अनन्तश्री-     |
| २-वैदिक ग्रुभाशंसा २                                                                       | विभूषित दक्षिणाम्नायस्य शृंगेरीशारदा-          |
| ३-महाशक्तिके उद्गार [देवीस्क्त] ( अनन्तश्री स्वामी                                         | पीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य स्वामी            |
| श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 🐺 🤾                                                      | श्रीअभिनवविद्यातीर्थंजी महाराज ) ७०            |
| ४-ऋग्वेदोक्त रात्रिस्क ५                                                                   | २९-श्रीविया भगवती राजराजेश्वरी (अनन्तश्री-     |
| ५-श्रीसूक्त [ पद्यानुवाद-सहित ] ( अनुवादक-                                                 | विभूषित पश्चिमाम्नायस्य द्वारकाशारदा-          |
| स्व॰ वैद्यराज श्रीकन्हैयालालजी भेड़ा) ६                                                    | पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी          |
| ६-महादेवीसे विश्वकी उत्पत्ति (बह्वचोपनिषद्) ८                                              | श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज ) ७१          |
| ७—अरुणोपनिषद् ः ९<br>८—भावनोपनिषद् ः ११                                                    |                                                |
| ८-भावनोपनिषद् ११                                                                           | ३०-सिच्चदानन्दस्वरूपा महाशक्ति (अनन्तेश्री-    |
| ९-श्रीदेव्यथर्वशीर्ष "१५                                                                   | विमृषित ऊर्ध्वाम्नाय काशी ( सुमेरु )           |
| १०-भगवतीका प्रातःस्मरण १९                                                                  | पीठाधीश्वर जगद्गुर शंकरावार्य स्वामी           |
| ११-ब्रह्मरूपा भगवतीकी सर्वव्यापकता(बह् वृचोपनिषद्-२)२०                                     | श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज) ७५             |
| १२-कल्याण-वृष्टिस्तोत्र २१                                                                 | ३१-पराशक्तिके विभिन्न रूप (अन तश्रीविभूषित     |
| १३-संविन्मयीदेवीमें विश्वकी प्रतिष्ठा                                                      | तमिलनाडुक्षेत्रस्य काञ्चीकामकोटिपीठाघीरवर      |
| (बह् बृचोपनिषद्-३) २३                                                                      | जगद्गुर शंकराचार्य वरिष्ठ स्.ामी श्रीचन्द्र-   |
| १४—कुण्डलिनी-स्तुति २४                                                                     | शेखरेन्द्र सरस्वतीजी महाराज) " ७६              |
| मानसपूजा—                                                                                  | ३२-भारतके शक्तिपीठोंमें कामकोटि-पीठका स्थान    |
| १५-भगवती पराम्बाकी षोडशोपचार मानस-पूजा २७                                                  | ( अनन्तश्रीविभूषित काञ्चीकामकोटि-              |
| १६-श्रीलिताचतुष्यष्टयपचार मानसपूजा ः ३०                                                    | पीठाधिपति जगद्गुर शंकराचार्य स्वामी            |
| १७-राक्तिके विभिन्न स्वरूपोंका ध्यान ३२                                                    | श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज ) ७७             |
| १८-श्रीदुर्गाससश्चती [मूल पाठ ] [दो पृष्ठोंमें ]                                           | ३३-शक्तिमयी मॉसे याचना [ कविता ] (वाण्डेय      |
| १९-श्रीदुर्गा-सप्तरातीकी संक्षिप्त कथा ३९                                                  | श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'रामः ) ७८        |
| माँके श्रीचरणोंमें                                                                         |                                                |
| २०-मॉॅंके श्रीचरणोंमें (तेरे चरणोंका 'चंचरीकः) ४१                                          | ३४शक्ति ( कांची-प्रतिवादिभयंकरमठाषीश्वर        |
| २१-श्रीदुर्गाष्टोत्तरज्ञतनामस्तोत्र                                                        | जगद्गुरु श्रीभगवद्रामानुजसम्प्रदायाचार्य       |
| प्रसाद—                                                                                    | श्रीअनन्ताचार्यस्वामीजी महाराज ) ७९            |
| २२-भगवत्पाद आद्यशंकराचार्यकी दृष्टिमें शक्ति-उपासना ४४                                     | ३५-श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमें शक्तिका खरूप (ं० |
| २३—भगवान् श्रीकृष्णद्वारा जगदम्बाका स्तवन ४८                                               | श्रीगोविन्ददासजी 'संत' धर्मशास्त्री, पुराण-    |
| २४-शक्ति-तच्च-विमर्श (पूज्यपाद ब्रह्मलीन अनन्तश्री<br>स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) *** ४९ | तीर्थ) · · · ८३                                |
| स्वामा श्राकरपात्राजा महाराज ) *** ४९ १५-उपासना और गायत्री (अनन्तश्रीविभूपित               | ३६-आह्रादिनी शक्ति श्रीराषा ( अनन्तश्री-       |
| ज्योतिष्पीटाधीश्वर जगर्गुङ शंकराचार्य                                                      |                                                |
| ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णयोधाश्रमजी महाराज) ५८                                            | विभूपित श्रीमद्विष्णुस्वामिमतानुयायी           |
| २६-सगुण ब्रह्म और त्रिशक्ति-तत्त्वस्वरूपकी मीमांसा                                         | श्रीगोपालवैष्णवपीठाचार्यवर्य श्री १०८          |
| ( अनन्तश्रीविभ्षित गोवर्धनपीठाधीश्वर                                                       | श्रीविद्वलेशजी महाराज) ८६                      |
| ' जगद्गुर शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री-                                                | ३७-शक्त और शक्तिमान्का तात्विक रहस्य           |
| भारतीकृष्णतीर्थजी महाराज ) ६२                                                              | ( निम्बार्काचार्य गोस्वामी श्रीलखितकृष्ण्या    |
| १७-विश्वकल्याणार्थ देवीचे प्रायंना (दुर्गाश्वतश्चती) ६९                                    | महाराख) ५१                                     |
|                                                                                            |                                                |

| बेषय | E.B.                                                                                                 | संख्या | विषय पृष्ठ                                          | -संख्य |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|
| 36-8 | श्रीकृष्णकी शक्ति श्रीराधा और श्रीवृन्दावन                                                           |        | ५४-उपनिषदोंमें शक्ति-तत्त्व                         |        |
| (    | माध्वगौडेश्वराचार्यं डॉ० श्रीवराङ्ग गोस्वामी,                                                        |        | १-( डॉ॰ श्रीओमप्रकाशजी पाण्डेय ) · · ·              | 361    |
| ·    | म् बी॰ एच् , डी॰ एस्-सी०, ए॰ आर॰                                                                     |        | २-( श्रीश्रीवर मजूमदार, एम्० ए० ) · · ·             |        |
|      | (म्॰ पी॰ ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                       | 53     | ५५-अलकें [ कविता ] ( जगन्नाथप्रसादजी )              |        |
|      | मादिशक्ति महामाया पाटेश्वरी और उनकी                                                                  |        | ५६-शक्ति-पूजाकी प्राचीनता एवं पुराणोंमें शक्ति      | . , ,  |
|      | उपासना (गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त                                                                       |        | (डॉ॰ कु॰ ऋणा गुप्ता, एम्॰ ए॰, पी-                   |        |
| 8    | नीयवेषनाथजी महाराज )                                                                                 | 38     | एच्• डी•)                                           |        |
| 80-H | ाहामाया वैष्णवी- शक्तिका स्तवन                                                                       |        | ५७-सधन-मार्गमें शक्ति-तत्त्व ( दिवंगत महा-          |        |
|      | ( मार्कण्डेयपुराण )                                                                                  | 90     | महोपाध्याय पं ० श्रीप्रमथनाथजी, तर्कभूषण )          |        |
| शकित | (मार्कण्डेयपुराण) ··· रच-विमर्श-                                                                     |        | ५८-शक्ति-स्वरूप-निरूपण (स्व० पं ०श्रीबालकृष्ण       |        |
| 88-3 | राक्तितस्व एवं उपासना ( पूज्यपाद                                                                     |        | मिश्र )                                             |        |
|      | गिउड़ियाबाबाजीके विचार )                                                                             | . 96   | ५९-अम्ब-अनुकम्या [ कविता ] (स्व० पं०                |        |
|      | ाक्ति-साधना ( महामहोपाध्याय पं०                                                                      |        | श्रीकृष्णशंकरजी तिवारी, एम्० ए०)                    |        |
|      | शिगोपीनाथजी कविराज, एम्० ए०)                                                                         |        | ६०-भारतीय संस्कृतिमें शक्ति-उपासनाके स्वरूप         |        |
|      | प्रितः विनी महाविद्या ( दुर्गासप्तशती )                                                              | 808    | ( आचार्य डॉ॰ पं॰ श्रीरामप्यारेजी मिश्र,             |        |
|      | ाक्तितत्त्वका रहस्य ( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय                                                          |        | एम्॰ ए॰ ( संस्कृत तथा हिंदी ),                      |        |
| 3    | गीजयदयालजी गोयन्दका )                                                                                | ११०    | व्याकरणाचार्यः पी-एच्० डी०)                         |        |
| 84-4 | रमाराध्या-परमेश्वरी (ऋग्वेद ) · · · ।<br>क्तितत्त्व-मोमांचा—                                         | ११५    | ६१-शक्ति और शक्तिमान्की अभिन्नता ( आचार्य           |        |
|      |                                                                                                      |        | डॉ॰ श्रीजयमन्तजी मिश्र )                            |        |
|      | -( स्वामी श्रीनन्दनन्दनानन्दजी सरस्वती                                                               |        | ६२-श्रीराधा-तत्त्व [ कविता ] ( स्वामी श्रीसनातन-    |        |
|      | तहाराज (शास्त्री स्वामी) एम्• ए•,                                                                    |        | देवजी )                                             |        |
|      | रल्-एल्॰ बी॰, भूतपूर्व संसद्सदस्य )                                                                  | ११६    | ६३-विविध रूपोंमें माँ शक्तिकी अनुपम स्नेहपूर्ण      |        |
| 2/10 | २-( स्वामी श्रीनिश्चलानन्दजी सरस्वती )                                                               | ११९    | दया (भोगवर्धन-पीठाधीश्वर ब्रह्मनिष्ठ स्वामी         |        |
| 80-  | राजराजेश्वरी मॉॅंकी सर्वसमर्थता<br>(सौन्दर्यछहरी) ···                                                |        | श्रीकृष्णानन्दसरस्वतीजी महाराज ) · · ·              |        |
| ×/-  | शक्ति-उपासनाके महत्त्वपूर्ण सूत्र ( नित्य-                                                           | 858    | ६४-प्रगट प्रभाव जगदम्बेको [कविता]                   |        |
|      | लीलालीन परम श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमान-                                                               |        | ( श्रीपृथ्वीसिंहजी चौहान 'प्रेमी' )                 | १८     |
|      | प्रसादजी पोद्दार )                                                                                   | 956    | ६५-या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता           |        |
| 89-  | भगवती शक्तिकी अद्भुत कृपा (श्रीकरपात्र                                                               | 111    | (योगिराज श्रीदेवरहवा बाबाके अमृत-                   |        |
|      | किंकर श्रीजगन्नाथ स्वामी )                                                                           | 995    | वचन ) [ प्रेषक—श्रीमदनशर्मा, शास्त्री ]             | १८     |
|      | शक्ति एवं पराशक्ति ( श्रीपद्टाभिरामर्ज                                                               |        | ६६-श्रीशक्ति-उपासना (पूज्यपाद श्रीप्रभुद्त          |        |
|      | शास्त्रीः 'पद्मभूषणः ) · ·                                                                           | . 538  | ब्रह्मचारीजी महाराज)                                | 86     |
| 48-  | -शाक्ततन्त्रमें 'कला'-विमर्श ( पद्मभूषण                                                              | 1      | ६७-शक्ति और शक्तिमाग् [एक विवेचन]                   |        |
|      | आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय ) •••                                                                    | . 585  | ( खामी श्रीसनातनदेवजी )                             | 26     |
| ५२-  | -भगवान और उनकी दिव्य शक्ति                                                                           |        | ६८-शक्ति-तत्त्व अथवा श्रीदुर्गा-तत्त्व (पं०श्रीसकल- |        |
|      | (परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासर्ज<br>महाराज)<br>-वैदोंमें शक्ति-तत्त्व (श्रीलालविद्दारीजी निश्र | ì      | नारायण शर्मा, काव्यसांख्यव्याकरणतीर्थ )             | 99     |
|      | महाराज)                                                                                              | . 188  | ६९-राकि-सिद्धिका श्रेष्ठ साधन ( योगियन              |        |
| 43.  | नयान शाक-तत्व ( आलालावहाराजा निश्र                                                                   | 186    | श्रीअरविन्द ) अन् • - श्रीजगन्नाथ नी वैदानंका       | 7.0    |

| विषय पृष्ठ-संख्या                                                         | बिश्रय पृष्ठ-संख्या                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ७०-शीर्षस्य शक्ति केवल ज्ञान (आचार्य<br>श्रीतुलसीजी) · · · १९५            | ८९-सोवियत विश्व-विद्यालयमें श्रीयन्त्रपर शोधकार्य                       |
| आविक्सावा ) ६६५                                                           | (डॉ॰ श्रीराजेन्द्ररंजनजी चतुर्वेदी ) २८/                                |
| ७१-दुर्गे देवि ! इहागच्छ ( श्री १०८ खामी                                  | १०-अनुनय किवता (श्रीग्रामकणानी                                          |
| भोंकारानन्दजी महाराज ) १९८                                                | श्रात्रिय, 'सावरा, )                                                    |
| ७२ - वाममार्गका यथार्थ स्वरूप (स्वामी श्रीतारा-<br>नन्दतीर्थजी) · · · २०१ | ११-५७ महाविद्याए आर उनका उपासना २६०                                     |
| 103 (2012)                                                                | ९ ९ - दस महाविधाओंका संक्षिप्त परिचय २६८                                |
| ७३-पञ्चमकार-साधनाका रहस्य-                                                | ९३ -तारा-रहस्य (पं० श्रीआद्याचरणजी झा) २७०                              |
| १-( कवि श्रीदयाशंकर रविशंकरजी ) २०३                                       | ९४-महाविद्या वगलामुखी और उनकी उपासना                                    |
| २-(पं ० श्रीनारायणदासजी पहाड़ा, बावलानन्द) २०४                            | (डॉ॰श्रीसनतकुमारजी शर्मा) · २७४<br>शक्तिके-स्वरूप                       |
| ७४—बलिदान-रहस्य (स्वामी श्रीदयानन्दजी<br>महाराज) : २०९                    | ९५-शक्तिके वेद-सम्मत स्वरूप                                             |
| ७५-मधु-कैटभ-वधकी पौराणिक, यौगिक और                                        | १-( डॉ॰ श्रीमहाप्रमुलालजी गोस्वामी ) · · २७७                            |
| वैदिक न्याख्या (साहित्य-वाचस्पति डॉ॰                                      | र-(डॉ॰ श्रीजगदीशदत्तजी दीक्षित, एम्०ए॰,                                 |
| श्रीविष्णुदच राकेश, एम्॰ए॰, डी॰लिट्॰) २१०                                 | षी-एच् ॰ दी ॰, ढी ० लिट् ॰, साहित्यदर्शनाचार्य) १८१                     |
| ७६ - षडध्य - एक संक्षिप्त परिचय (सर जॉन                                   | १९-वर्षा अस्ति-उपासना अवेदिक है १ (जॉ. अ)                               |
| बुडरफके लेखके आधारपर ) *** २१४                                            | नीराजकान्तजी चौधुरी देवरामां, पी-एच • डी •,                             |
| ७७-श्रीसीता-स्तुति [कविता] (साह मोइनराज) · · २१४                          | नौराजकान्तजी चौधुरी देवरामां, पी-एच्डी॰,<br>विद्यार्णव ) २८३            |
| ७८-परात्पखहारूपा शक्ति (स्वामी श्रीशंकरा-                                 | १७-गायत्राक चतुष्काणाका छः अन्त्रिया                                    |
| नन्दजी सरस्वती )                                                          | (पं• श्रीभवानीशंकरजी) २८७                                               |
| ७९-नवरात्र और नवार्णमन्त्र—एक मनन                                         | ९८-अचिन्त्यभेदाभेद-(चैतन्य) मतमें शक्ति                                 |
| (वेददर्शनाचार्य स्वामी श्रीगङ्गे स्वरानन्दजी                              | (श्रीश्यामलालजी हकीम) ··· २८९<br>९९-श्रीमनारायणकी शक्ति श्रीलक्ष्मीदेवी |
| उदासीन) २१८                                                               | (राष्ट्रपतिसम्मानित पद्मश्री डॉ॰                                        |
| ८०-विजयावाहन [ कविता ] ( स्व॰ ईशदत्तजी                                    | श्रीकृष्णदत्त्वी भारद्वाच, शास्त्री, आचार्य,                            |
| पाण्टेम (भीता ) २२०                                                       | एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰) २९३                                               |
| महाविद्या न्यायन                                                          | १००-साहित्य आर कलामे भगवान विष्णकी शक्ति                                |
| पाण्डेय (श्रीद्याः) २२१<br>महाविद्या-उपासना—<br>८१-विद्ययाऽमृतमश्नुते २२२ | श्रीदेवी (प्रोफेसर श्रीकृष्णदत्तजी वाजपेशी ) २०६                        |
| ८२-ब्रह्मविद्या गायत्री और उनकी उपासना २२२                                | १०१-महालक्ष्मीकी दयालुता (पराशरभदास्क ) २००                             |
| ८३-मगवान् शंकरकी गायत्री-उपासना ( श्रीभैल-                                | १•२-आधाराकि श्रीसतिजी (मानसमगळ तं                                       |
| सिंहजी राजपुरोहित ) २३३                                                   | श्रीजगेशनारायणजी शर्मा, एम्० ए०,                                        |
| ८४-ब्रह्ममयी श्रीविद्या (स्व॰ महामहोपाध्याब                               | डिप॰इन॰ एड॰) ··· २९९<br>१•३-श्रीरामकी शक्ति सीताजी—                     |
| पं अीनारायण शास्त्री खिस्ते ) • २३४                                       | १-( डॉ॰ श्रीशुकदेवराय, एम्० ए॰; पी-                                     |
| ८५-मॉसे वर-याचना [कविता] (पं श्रीमदन-                                     | एच् डी॰, साहित्यरत्न) ३०१                                               |
| गोपालजी गोस्वामी, बी ० ए०, अस्विन्दः) २३९                                 | २-( पं श्रीशिवनाथजी दुवे, एम् काँम् क्                                  |
| ८६-श्रीविद्या-साधना-सर्पण (कविराज पं ० श्री-                              | एम्॰ ए॰, साहित्यरत्न, धर्मरत्न ) · ३०३                                  |
| सीताराम शास्त्री, 'श्रीविद्या-भास्कर') २४०                                | २-(डॉ॰ श्रीमिथिलाप्रसादजी त्रिपाठी, वैष्णव-                             |
| ८७-श्रीबिद्याके लीला-विग्रह—एक कथानक • २५०                                | भूषण, साहित्याचार्य, एम्० ए०, पी-एच्०                                   |
| ८८-श्रीयन्त्रकी साधना (आचार्य श्रीललिता-                                  | डा॰, आयुद्दरत्न ) · · · ३०५                                             |
| प्रसादजी शास्त्री, पीताम्बरापीठ ) २५३                                     | ४( श्रीनरेशजी पाण्डेय चकोर एम्०                                         |
|                                                                           | ए॰, बी०-एल्॰, विद्यासागर ) ३०७                                          |
| CC 0 Nancii Dochmulkh Librar                                              | V D III Jammu Digitizad by of angotri                                   |

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

| विषय                                                  | वृष्ठ-संख्या     | विषय पृष्ठ                                                                                       | संख्या |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| विषय<br>१०४–भगवती सीताजीको नमन                        | <b>∮∘</b> €      | <b>विषय</b>                                                                                      | ३५६    |
| १०५-नतोऽहं रामवल्लभाम् ( डॉ॰ श्रीगदा                  | घरजी             | १२६-भारतकी नारी-शक्ति                                                                            | ३५७    |
| त्रिपाठी 'शास्त्री' सानस-वक्ता, एम्०                  |                  | १२७-आरत पुकार सुनि कबहूँ न धारे मौन                                                              |        |
| आचार्यः, साहित्यरत्नः, पी-एच्॰ डी॰                    | \$08             |                                                                                                  |        |
| १०६-श्रीकृष्णकी शक्ति-राा ( डॉॅं० श्रीवेदपक           |                  | [ कविता ] (पं० श्रीद्वारकाप्रसादजी शुक्ल,<br>'शंकरः ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | ३६१    |
| शास्त्री, एम्० ए०, पी-एच्०                            |                  | १२८-आत्म-शक्तिकी उपासना( स्व०श्री किशोरीटासजी                                                    |        |
| डी॰ लिट्॰, डी॰ एस्-सी॰, साहित्या                      |                  | वाजपेया )                                                                                        | ३६२    |
| रत्न, विद्याभास्तर, आयुर्वेदबृहस्पति )                |                  | १२९-राष्ट्र-शक्ति (स्व० पं० श्रीराजवलीजी पाण्डेय,                                                |        |
| १०७-महाशक्ति श्रीराधा ( बालव्यास                      |                  | एम्॰ ए॰, डी॰ लिट्॰, भूतपूर्व कुलपति,                                                             |        |
| श्रीमनोजमोहनजी शास्त्री )                             | 384              | जबलपुर विश्वविद्यालय )<br>१३०-कादि और हादि विद्याओंका खरूप                                       | 343    |
| श्रीमनोजमोहनजी शास्त्री )<br>१०८-शक्तिस्वरूपा गोमाताः | 386              | १२०-कादि आर हादि विद्याञ्चाका खरूप                                                               | इद्    |
| १०९-मूर्त शक्ति गङ्गा माता(डॉ०श्रीअनन्तजी वि          | 0 CE / 181       | शकिपीठ—                                                                                          |        |
| ११०-गीतामें शक्ति-तत्त्व ( भी के॰                     |                  | १३१-शक्तिपीठ-रहस्य (पूज्यपाद ब्रह्मलीन अनन्तश्री-<br>स्वामी श्रीकरपात्रीषी महाराज)               | 3519   |
| रामस्वामी शास्त्री, बी॰ ए॰, बी॰ एल्                   |                  |                                                                                                  |        |
| १११-पराशक्त सर्वपूज्य और आराधनी                       |                  | १३२-शक्ति-पीडोंका प्रादुर्भाव (पं श्रीआधाना स्त्री<br>शा 'निरङ्कुश')                             | ३७२    |
| [ श्रीमद्देवीभागवत ]                                  | 350              | १३३-इक्यावन शक्तिपीठ- जहाँ सतीके अङ्ग गिरे                                                       |        |
| ११२-योगवासिष्ठमें शक्तिका स्वरूप (श्रीभीखन            | लालबी .          | ( डॉ॰ श्रीकपिलदेवसिंहजी, एम्॰ ए॰,                                                                |        |
| आत्रेय, एम्० ए०, डी० छिट्० )                          |                  | एक एड॰, पी—हच॰ डी॰ ) · · ·                                                                       | ४७६    |
| ११३-श्रीमद्भागवतमें शक्ति-उपासना ( अ                  |                  | १३४-महामाया पराविद्या (दुर्गासप्तराती)                                                           | ८७४    |
| पं० श्रीवृन्दावनविहारीजी मिश्र, भागवतः                |                  | भारतके प्रमुख शक्ति-पीठ                                                                          |        |
| ११४-वीरशैव-दर्शनमें शक्तिका महत्त्व ( डॉ              |                  | उत्तरप्रदेश—                                                                                     |        |
| चन्द्रशेखरजी शर्मा हिरेमठ )                           |                  | १३५-माता विन्ध्यवासिनी और त्रिकोण शक्तिपीढ                                                       |        |
| ११५-माँ दो मुझे सहारा [ कवि                           | ाता ]            | ( श्रीवल्लभदासजी बिन्नानी 'वजेश' )                                                               |        |
| ( श्रीदेवेन्द्रकुमार पाठक 'अचलः )                     |                  | १३६-पराम्बासे याचना [कविता]                                                                      | ३८१    |
| ११६-अद्भुत-रामायणमें शक्तिकी प्रयानता (१              |                  | १३७-काशीके छियासी शक्तिपीठ (डॉ॰ श्री-                                                            |        |
| रामादेवी भिश्रा )                                     |                  | बदनसिंहजी वर्मा, एम्॰ ए॰ (हिंदी-                                                                 | 2/2    |
| ११७-शक्ति एवं तन्त्र ( आचार्य श्रीतारिणीशर्ज          |                  | संस्कृत ), बी॰ एड्॰, पी-एच्॰ डी॰ ) · · · ।<br>१३८-प्रयाग-क्षेत्रके शक्ति-पीठ · · · · · · · · · · | 3/8    |
| ११८-तन्त्रशास्त्र—एक विहंगम दृष्टि ( श्री             |                  | १३९-बॉॅंगरमऊका राजराजेदवरी-पीठ                                                                   | 3/4    |
| नद्जी झा)                                             | \$88             | १४०-ळिङ्गधारिणी ि छळिता । शक्तिपीठ                                                               | 10     |
| ११९-र्जाक-एक वैज्ञानिक व्याख्या (अ<br>बिहारीटाङजी)    | ••• ३४७          | १४०-ळिङ्गधारिणी [ लिळता ] शक्तिपीठ<br>(श्रीरामनरेशजी दीक्षित शास्त्री) · · ·                     | 366    |
| १२०-शक्तिःस्रोत स्वयं आप ही हैं (डॉ॰                  |                  |                                                                                                  | 36     |
| चरणजी महेन्द्र, एम्॰ ए॰, पी एच्॰                      | डी०) ३४९         | १४२-भगवती पाटेश्वरीशक्तिपीठ                                                                      | 4      |
| १२१-भोली भवानी [कविता] ('कुमार'                       | ) ३५०            | १४३-वॉदाका महेश्वरी-पीठ                                                                          | ₹८9    |
| १२२- शक्ति-क्रीडा चगत्सर्वम् ( पं० भीभ                | गलचन्द्र         | १४४-मथुरा-क्षेत्रके प्रमुख शक्तिपीठ (श्रीकृष्णकुमार-                                             |        |
| विनायक बुळे शास्त्री, काव्यतीर्थ, विद्या              |                  | भोत्रिय, 'सुशान्तः ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         | 365    |
| १२३-राष्ट्रिय एकताके छिये शक्तिकी र                   | <b>अ</b> क्रियता | १४५-शाकम्भरी (शताक्षी)-शक्तिपीठ (आचार्य                                                          |        |
| ( डॉ॰ श्रीरंजनस्रिदेवजी )                             | ३५३              |                                                                                                  | 398    |
| १२४-रणचण्डी [कविता] (कुँअर विश्वनाथ                   | सिंहजी) ३५५      | १४६-कुमाऊँ ( कुर्माञ्चल ) क्षेत्रके अस्तिपीय                                                     |        |

| विषय पृष्ठ-संख्या                                                | विषय पृष्ठ-संख्या                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| १४७-उत्तराखण्ड (गढ़वाल)के शक्तिपीठ(संकलनकर्ता-                   | १६५ – बॉसवाड़ाका प्राचीन त्रिपुरा-मन्दिर                                   |
| स्वामी श्रीमाधवाश्रमजी,दण्डी स्वामी श्रीशुकदेव-                  | ( श्रीकन्हैयालाल खेरादी ) · · · · ४०८                                      |
| जी महाराज तथा श्रीगोविन्दरामजी शास्त्री ) ३९३                    | १६६-पृथ्वीराज और चंदबरदाईकी इष्टदेवी कुलदेवी                               |
| बिहार-प्रदेश                                                     | चामुण्डा ( श्रीयोगेश दार्धीचि ) " ४०९                                      |
| १४८ जनकनन्दिनी श्रीजानकी-शक्तिपीठ " ३९६                          | १६७-करौलीका कैलादेवी शक्तिपीठ (श्रीनिरंजनदेव-                              |
| १४९-मिथिलाके त्रिकोण शक्तिपीठ ( श्रीविजयानन्द-                   | जी दामी ) ४११                                                              |
| जो झा ) · · · ३१६                                                | १६८-शेखावाटीकी चतुर्भुजीदेवी (श्रीकिसनलाल                                  |
| १५०-मुँगेरका चण्डिका-स्थान ( श्राजगदीशजी<br>मिश्र) ३९७           | पंचारी) ४१२                                                                |
| 田羽) … 399                                                        | १६९-जीणमाता ( श्रीसुदर्शनकुमार शर्मा,                                      |
| १५१-प्राचीनतम शक्तिपीठ मुण्डेश्वरी (चक्रवर्ती                    | कलाविदया ) ४१२                                                             |
| डॉ॰ श्रीरामाधीन चतुर्वेदी, ब्याकरण-                              | दिल्ली-क्षेत्रके शक्तिपीठ-                                                 |
| साहित्याचार्यं) ३९८ वंग-प्रदेश-                                  | १७० = योगमाया-शक्तिपीठ                                                     |
| १५२-वंग-प्रदेशके शक्तिपौठ ३९९                                    | हिमाचल-प्रदेश-                                                             |
| उड़ीसा-प्रदेश-                                                   | १७१-हिमाचल-प्रदेशके गौंव-गौंवमें शक्तिपीठ                                  |
| १५३—उड़ीसाके शिक्तपीठ ४००                                        | (पं० श्रीदेवकीनन्दनजी द्यापी)                                              |
| असम-प्रदेश                                                       | १७२-कॉॅंगड़ा-घाडीका शक्ति-त्रिकोण ४१४                                      |
| १५४-कामाख्याका पावन शक्ति-पीठ (डॉ॰                               |                                                                            |
| श्रीभीमराजजी शर्मा, एम्० ए०, पी-एच्०डी०) ४०१                     | १७३—नयनादेवी-शक्तिपीठ (श्रीकृष्णलाल वेंकट<br>एम्० ए०, एल्-एल० वी०) *** ४१५ |
| त्रिपुरा-प्रदेश-                                                 | पम्॰ ए॰, एल्-एल्॰ बी॰) · · · ४१५                                           |
| १५५-त्रिपुरा-प्रदेशका त्रिपुरसुन्दरी-पीठ                         | १७४-कश्मीर-प्रदेशके शक्तिपीठ (पं० श्रीजानकी-                               |
| मध्यप्रदेश-                                                      | नाथजी कौल, 'कमल एम्०ए०, बी०टी०,                                            |
| १५६ - मेहरका शारदा-शक्तिपींड ( श्रीप्रह लाददासजी                 | प्रभाकर ) ५१६                                                              |
| १५६ - मेहरका शारदा-शक्तिपौढ ( श्रीप्रह्लाददासजी गर्ग ) · · · ४०३ | १७५-वैष्णवीदेवी (वैष्णोदेवी) ४१७                                           |
| १५७-हरसिद्धि देवी और अन्य शक्तिपीठ-                              | गुजरात-प्रदेश-                                                             |
| १-( धर्मगुरु श्रीविश्वनाथप्रसादजी त्रिपाठी,                      | १७६ - गुजरात-प्रदेशके शक्तिपीठ - ४१७                                       |
| एम्॰ ए॰, ज्योतिषाचार्य) "४०४                                     | १-आरासुरी अम्बिका (अम्बाजी ) *** ४१७                                       |
| २-(डॉ॰ श्रीभगवतीलालजी राजपुरोहित) ४०५                            | २-गब्बर माता और अजाई माता " ४१८                                            |
| १५८-महिदपुरका चतुर्भुजा-पीठ (श्रीकिशोरीलाल                       | ३-खेडब्रह्माका अम्बा मन्दिर                                                |
| गांधी ) ४०६                                                      | ४-श्रीवरदायिनी माता ४१८                                                    |
| १५९-महिषासुरमर्दिनी-पीठ् (श्रीमती सुमित्रादेवी व्यास) ४०६        | ५-पावागढ़की श्रीमहाकालीजी ४१८                                              |
| १६० - सप्तमातृकाएँ, चौतठ योगिनियाँ और                            | ६-बाला बहुचराजी ४१९                                                        |
| सीतावाटिका ४०६                                                   | ७-गिरनारकी अम्बामाता                                                       |
| १६१-कनकवती, कालिका, भगवती-पीठ ४०७                                | ८-मोरवीका त्रिपुरसुन्दरीपीठ                                                |
| १६२-दितयाका श्रीपीताम्बरापीठ (डॉ०श्रीहरिमोहन-                    | ९-वड़ौदाकी अम्बामाता ( हरसिद्धि ) · · · ४१९                                |
| लालजी श्रीवास्तव ) ४०७                                           | महाराष्ट्र-प्रदेश एवं गोवा-                                                |
| १६३—खण्डवाकी तुलजा भवानी (श्रीप्रदीपकुमारजी                      | १७७-महाराष्ट्र-प्रदेश एवं गोवाके प्रमुख शक्तिपीठ                           |
| भट्ट) ४०७                                                        | ( ভাঁ০ श्रीकेशव विष्णु मुळे ) ••• ১२०                                      |
| राजस्थान-प्रदेश-                                                 | १७८ माहुरगढ्का रेणुका-शक्तिपीठ (श्रीपृथ्वीराज                              |
| १६४-चित्तौड़की कालिका ४०८                                        | भालेराव ) ४२२                                                              |
|                                                                  | XYY                                                                        |

| विषय पृष्ठ-संख्या                                                        | विषय पृष्ठ-संख्या                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| १७९-शक्त्युपासना [ कविता ] ( श्रीजगदीशचन्द्रजी                           | १९५-जगदम्बा श्रीकरणीदेवी ( डॉ०श्रीसोइनदानजी          |
| शर्मा, एम्०ए०, बी०एड्०) *** ४२४                                          | चारण) ४५३                                            |
| १८०-दक्षिण काशीकी देवी-करवीरस्य महालक्ष्मी ४२५                           | १९६ - खोडियार माता ( वैद्य श्रीबलदेवप्रसादची         |
| १८१-ॐकारस्वरूप साढ़े तीन सगुण शक्ति-पीठ                                  | एच्० पनास ) ४५५                                      |
| (मातापुर, कोल्हापुर, तुलजापुर और सप्तश्वज्ञी ) ४२७                       | १९७-बस्तर-अञ्चलको लोक-देवियाँ (श्रीलाला              |
| १८२-जगन्मातासे कृपा-याचना [ कविता ] ( स्वामी                             | ज्याद्यापीनी \                                       |
| श्रीनमदानन्दजी सरस्वती 'हरिदास') *** ४२९                                 | जगदलपुरीजी) ४५६                                      |
| आन्ध-प्रदेश-                                                             | १९८—सर्वोपरि महाशक्ति (श्रीस्वामी पं ० रामवल्लभा-    |
| १८३—आन्ध्रप्रदेशके शक्तिपीठ—<br>१-पद्मावती-शक्तिपीठ                      | शरणजी महाराज, अयोध्या ) · · · ४५६                    |
| १-पद्मावती-शक्तिपीठ *** ४३०                                              | १९९-कुद्रगढ़का देवीपीठ (श्रीसम्सवहादुरसिंह देव,      |
| २-भद्रकालीपीठ, बारंगल ४३०                                                | एडवोकेट) ४५७                                         |
| कर्नाटक-प्रदेश                                                           | २००-आदिवासी जातियोंमें प्रचलित शक्तिपूजा             |
| १८४—चामुण्डादेवी ४३०                                                     | ( श्रीकीर्तिकुमारजी त्रिपाठी ) ४५७                   |
| १८५-पन्प्रलाम्बा आर श्राचक्राकार मन्दर                                   | २०१-मथुरामें शक्ति-उपासनाकी परम्परा (पं॰             |
| (डॉ॰ श्रीभीमाशंकर देशपाण्डे एम्॰ए॰,                                      | श्रीहरिहरजी शास्त्री चतुर्वेदी, तान्त्रिकरत्न) " ४५८ |
| षा-एच्०डी०, एल-एल०बी०) · · ४३१                                           | २०२-भगवती षष्ठी (डॉ॰ श्रीनीलकण्ड                     |
| १८६ - जगदम्बिकाको नमस्कार (देवीभागवत) · ४३२                              | पुरुषोत्तमजी जोशी ) · · · ४६१                        |
| तामलनाडु-प्रद्श-                                                         | २०३-बुन्देलखण्डमें खंगार राजाओंद्वारा शक्त-          |
| १८७-तमिलनाडु-प्रदेशके शक्तिपीठ                                           | नामनाका समार (क्षेत्रकेन्द्रिक) व्यापनाका समार       |
| १-भगवती कुडिकापीठ ४३३                                                    | उपासनाका प्रसार (श्रीमुरलीमनोहरसिंह राय              |
| २-काञ्चा (कामकोटि) शक्तिपीठ *** ४३३                                      | खंगार) ४६३                                           |
| ३-मीनाक्षी-(मन्दिर) शक्तिपीठ, मदुरा ४३३                                  | २०४-पंजाबमें शक्ति-उपासनाका लोकपर्वीय रूप            |
| ४-कन्याकुमारा शाक्तपाठ · · · ४३५                                         | ( डॉ॰ श्रीनवरत्न कपूर, एम्०ए॰, पी-एच्॰               |
| विदेशीम स्थित शास्त्रपार                                                 | डी॰, पी॰ई॰एस॰) · · ४६८                               |
| १८८ - नेपालका प्रसिद्ध शक्तिपीठ गुह्येश्वरी ४३६                          | २०५-हिमाचलप्रदेशकी प्रमुख लोक-देनियाँ ( डॉ॰          |
| १८९-आग्नेय-तीर्थ-हिंगलाज-शक्तिगीठ (श्रीनारायण-                           | श्रीविद्याचन्द्रजी ठाकुर एम्०ए०,पी-एच्०डी०) ४७०      |
| प्रसादजी साहू ) ४३६                                                      | २०६-जय दे, जगदानन्दे ! (स्वामी भागव                  |
| १९०-मैयासे [ कविता ] ( श्रद्धेय श्रीभाईजी ) ४४०                          | श्रीशिवरामिककर योगत्रयानन्दजी )                      |
| लोकदेवियाँ और उनकी उपासना-                                               | २०७-सिख-धर्मप्रन्थोंमें मातृशक्तिका गौरव ( ज्ञानी    |
| १९१-लोक-उपासनामें शक्तितस्व (डॉ॰ श्रीराजेन्द्ररंजनजी                     | श्रीसतसिंह प्रीतम एम्०ए० )                           |
| चतुर्वेदी, एम्॰ए॰, पी-एच्॰डी॰) · · ४४१<br>१९२—मालवाके दशपुरकी लोकमाताएँ— | २०८-महामाया [कविता ] ( श्रीलोचनप्रसादजी              |
| १-( श्रीमती सुमित्रादेवी व्यास, बी॰ए॰,                                   | पाण्डेय ) ••• ००० ४०३                                |
|                                                                          | २०९-गुर गोविन्दसिंहके साहित्यमें शक्ति-उपासना        |
| २-( श्रीरामप्रतापन्नी व्यास, एम् ०ए ०,एम् ०-                             | (प्रो॰ श्रीलालमोहरजी उपाध्याय ) • • • ४७४            |
| एड्०, साहित्यरत्न) ४४७                                                   | शकि-साधना-                                           |
| १९३-इँइन्की लोकप्रसिद्ध श्रीराणी सतीजी                                   | २१०-पट्चक और कुण्डलिनी-शक्ति (स्व०                   |
| ( श्रीसत्यनारायणजी तुलस्यान ) 📈                                          | श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी, एम्०ए०) ४७५                   |
| १९४-राजस्थानके घर-घरकी कुलपुज्या-गणगौर                                   | २११-4मॉंंंग्का प्रेमाकर्षण (श्रीज्वासाप्रसादजी       |
| ( श्रीपुरुपोत्तमदासजी मोदी ) *** ४५१                                     | कानोडिया)                                            |

| विषय पृष्ठ-सन्ध्या                                                                  | विषय पृष्ठ-संस्था                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११२-कुण्डलिनी-जागरणकी विघि (स्वामी                                                  | २३३-महायोगी गुरु गोरलनाय ( 'श्रीअशान्त') ५०९                                                     |
| श्रीज्योतिर्मयानन्दजी ) ४७९                                                         | २३४-श्रीमदाद्यशंकराचार्यं ५१०                                                                    |
| २१३-महात्रिपुरसुन्दरी-स्वरूप ॐकारकी शक्ति-                                          | २३५-श्रीपद्मपादाचार्यं ५१०                                                                       |
| , साधना ( डॉ॰ श्री रुद्रदेवजी त्रिपाठी,साहित्य-                                     | २३६-श्रीप्रगल्भाचार्य ••• ५११                                                                    |
| सांख्ययोगदर्शनाचार्यं, एम्०ए० (संस्कृत-                                             | २३७-आचार्य श्रीलक्ष्मण देशिकेन्द्र और राघवभट्टः ५११                                              |
| हिंदी ), पी-एच्०डी०,डी०लिट्० ) १८२                                                  | २३८-श्रीअभिनव गुप्त ५१२                                                                          |
| २१४-शक्तिकी सर्वव्यापकता ( स्वामी शिवानन्द                                          | २३९-श्रीविद्यारण्यं मुनि ५१३                                                                     |
| सरस्वती ) · · · ४८४                                                                 | २४०-आचार्य महीधर ५१४                                                                             |
| सरस्वती ) · · · · ४८४<br>२१५-शक्ति-उपासनामें दीक्षा-विधि                            | शक्ति-साहित्य−                                                                                   |
| (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) ४८५                                                      | २४१-निगम-आगममें शक्ति-सम्बन्धी साहित्य ( श्री-                                                   |
| २१६-श्रीजगदादिशक्ति-स्तोत्रम् (आचार्यं पं ० श्रीराम-                                | गोविन्दनरहरि वैजापुरकर, एम्० ए०, न्याय-                                                          |
| किशोरजी मिश्र) ४८८                                                                  | वेदान्त-साहित्याचार्य) ५१५                                                                       |
| किशोरजी मिश्र ) · · · ४८८<br>२१७-नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः (स्व० आचार्यं               | २४२-आगम-शाक्त-साहित्य [ संक्षिप्त विवरणात्मक                                                     |
| श्रीमधुसूद्रनजी शास्त्री ) ४८९                                                      | सूची ] (श्रीठालविहारीजी मिश्र ) ५१९                                                              |
|                                                                                     | क्रा भीविद्यार्णात्मस्य (आचार्य डॉ० श्रीसत्यवत्त्री                                              |
| २१८-दुर्गा-सप्तश्चतीका भावपूर्ण पाठ (श्रीकृष्णारामजी दुवे) · · · ४९२                | शर्मा) ५२४                                                                                       |
| २१९ - चवंद्यक्तिमतीकी सर्वसत्ता (स्वामी रामदासजी) ४९५                               | २४३-श्रीविद्यार्णव-तन्त्र (आचार्यं डॉ॰ श्रीसत्यव्रतजी<br>शर्मा) ५२४<br>शक्ति-पूजाके विविध प्रकार |
| २२०-तुमा देवीं शरणमहं प्रपद्ये ! (स्व० पं०                                          | २४४-दुर्गांसप्तशती-पाठ और शतचण्डी-विधान                                                          |
| श्रीराजयलिजी त्रिपाठी, एम्०ए०, साहित्यरत्न,                                         | (श्रीरामचन्द्र गोविन्द वैजापुरकर, एम्॰ ए०,                                                       |
| साहित्यशास्त्री, व्याकरण-शास्त्राचार्य )                                            | साहित्याचार्य ) ५२६                                                                              |
| २२१–भाव और आचार                                                                     | २४५-पृथ्वी मातासे प्रार्थना ५३०                                                                  |
| २२२-त्रिपुरा-रहस्यके आविर्भावकी कथा ५००<br>पराशक्तिके परम उपासक                     | २४६-दुर्शासप्तशती-पाठके कतिपय सिद्ध सम्पुट मन्त्र ५३१                                            |
| २२३-परमाचार्यं भगवान् शिव ५०१                                                       | २४७-अनुग्रह-याचना [ कविता ] ( डॉ॰ श्रीश्याम-                                                     |
| २२४-हयग्रीव और महर्षि अगस्त्य ५०१                                                   | विहारीजी मिश्र,एम्० एस्०-सी०,पी-एच्०डी०) ५३३                                                     |
| २२५-परमाचार्य दत्तात्रेय और उनके शिष्य                                              | स्तोत्र-पाठ                                                                                      |
| परशुराम ५०२                                                                         | २४८-भीष्मपर्वका सर्वसिद्धिप्रद दुर्गास्तोत्र (सुश्री                                             |
| २२६-हादि-विद्याकी ऋषिका भगवती लोपामुद्रा * ५०४                                      | बिन्दुशर्मा, एम्० ए०) ५३४                                                                        |
| २२७-विश्वविजयी कामदेव ५०५                                                           | २४९-श्रीराजराजेश्वर्यष्टक ५३६                                                                    |
|                                                                                     | २५०-दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला ५३६                                                                |
| २२९-महर्षि कौशिक ५०६                                                                | २५१-महिषासुरमिद्देनी श्रीसंकटाकी स्तुति ५३८                                                      |
| २३०-महर्षि वसिष्ठ ५०६                                                               | २५२-देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र ५३९                                                                  |
| २३१-अष्टादश-पुराणकार भगवान् व्यासदेव                                                | २५३-शुभाशंसा (श्रीरवीन्द्रनाथ गुरु) "५४०                                                         |
| २३२-पराशक्तिः-साधनासिद्ध योगीन्द्र मत्स्येन्द्रनाथ<br>(श्रीरामलालजी श्रीवास्तव) ५०७ | २५४-नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना ५४१                                                           |
|                                                                                     |                                                                                                  |
| चित्र                                                                               | -सूची                                                                                            |
| बहुरङ्गे चित्र                                                                      |                                                                                                  |
| १-भगवती दुर्गाका स्तवन (भीतरी मुख-पृष्ठ)                                            | ३-कुण्डलिनी-शक्ति भगवती भुवनेश्वरी २४                                                            |
| २–त्रिशक्तित्व " १                                                                  | ४-श्रीळळितामहात्रिपुरसुन्दरी " ७४                                                                |
| / Industrial                                                                        |                                                                                                  |

# [ १ = 1

| ५-महागौरी शैलपुत्री                            |       | १२४    | १०-दश महाविद्या (२)                                                      |                     |       |
|------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| ६-अम्विकाके नेत्रोंसे कालीका प्रादुर्भाव       |       | १५२    | ११-भगवती सरस्वती                                                         |                     | . 568 |
| ७-भगवती दुर्गादेवी                             |       | 298    |                                                                          | •••                 | २८२   |
| ८-भगवती मातङ्गी                                |       | २२१    | १२—देव-शक्तियोंका असुरोपर सामृहिक आकर<br>१३—वैष्णवीदेवी                  |                     |       |
| ९-दश महाविद्या (१)                             |       | २६०    | 2                                                                        |                     | 880   |
|                                                |       |        | <u>८६</u> – वर्षुगा                                                      | •••                 | 868   |
|                                                | 2671  | e ( 2  | ादे ) चित्र                                                              |                     |       |
| १-देवताओंद्वारा देवी-स्तवन                     | 644   | 36 ( 4 |                                                                          |                     |       |
| २–आहादिनी शक्ति श्रीराषा                       | • • • | 28     | ३१-श्रीहरसिद्धिदेवी, उज्जैन                                              | 800                 | 208-0 |
| ३—जगज्जननी श्रीसीता                            |       | ३०९    | ३२-श्रीकालिकाजी, उज्जैन                                                  | "                   | "     |
| ४-श्रीअन्नपूर्णाजी (अन्नपूर्णा-मन्दिर), काश्री |       |        | ३३-श्रीदेवीजीका मन्दिर, महिदपुर ( उज्जैन                                 | ),,                 | "     |
| ५-श्रीदुर्गाजी, काशी                           |       |        | ३४-श्रीवगलामुखी देवी, दतिया                                              | "                   | 59    |
| ६-श्रीराजराजेश्वरी, ललिताघाट, काशी             | 99    | "      | ३५-श्रीकामाख्यादेवी-मन्दिर, गौहाटी                                       | ,,                  | "     |
| ७-श्रीविशालाक्षीदेवी, काशी                     | 37    | "      | ३६-श्रीगुह्ये स्वरी-मन्द्र, नेपाल                                        | "                   | "     |
| ८-श्रीसंकटादेवी, काशी                          | "     | 35     | ३७-श्रीविठोबा-हिक्मणी-मन्दिर, 'ढरपुर                                     | "                   | 39    |
| ९-श्रीविन्यवासिनीदेवी, विनध्याचळ               | n     | "      | ३८-श्रीसप्तशृङ्गी देवी, नासिक                                            | 17                  | ,,    |
| १०-महाकाली (कालीखोह), विन्ध्याचल               | "     | "      | ३९-श्रीपार्वती-मन्दिर, पूना                                              | "                   | 79    |
| ११-श्रीदुर्गाकुण्ड, काञ्ची (वाराणसी)           | "     | "      | ४०-श्रीलयराई देवी, शिरोग्राम (गोवा)                                      | . 55                | ,,,   |
| ११ - शादुशाकुण्डा कामा ( वाराण्या )            | ,,,   | "      | ४१-श्रीचायुण्डामन्दिर, मैसूर                                             | "                   | 1)    |
| १२-श्रीगणेशजननी (पार्वती गौरी), काशी           | "     | "      | ४२-श्रीतुलजा-भवानी-मन्दिर तुलजापुर                                       | 33                  |       |
|                                                | "     | "      | ४३-श्रीतुलजा भवानी तुलजापर                                               |                     | "     |
| १४-श्रीराधिका (प्राचीन) मन्दिरः बरसाना         |       |        | ४४-करवीर-निवासिनी श्रीमहालक्ष्मी, कोल्हापुर                              | ,,                  | ,,    |
| (मधुरा)                                        | "     | "      | ४५-शिवाजीपर भवानीकी कृपा                                                 | "                   | "     |
| १५-श्रीकृष्णकाली, मथुरा                        | "     | "      | ४६-श्रीशान्तादुर्गा, कैवस्यपुर (गोवा)                                    | ४३२-                |       |
| १६-श्रीकंकालीदेवी, मथुरा                       | "     | "      | ४७-श्रीमहालक्ष्मी (वान्डिवडे ) गोवा                                      | "                   | "     |
| १७-श्रीत्रिपुरसुन्दरीदेवी, उमराई, (बाँसवाड़ा)  | "     | "      | ४८-श्रीमहालक्ष्मी मन्दिर, बम्बई                                          | "                   | "     |
| १८-श्रीदिधमथी देवी (राजस्थान)                  | ,,    | "      | ४९-श्रीकालकादेवी-बम्बई                                                   |                     |       |
| १९-श्रीराजराजेश्वरी, श्रीविद्या मन्दिर, बॉगरमऊ | "     | "      | ५०-श्रीशारदाम्या(संगमरमरकी प्रतिमा)शिवगङ्ग                               | (भैम                | "     |
| २०-श्रीचण्डीदेवी, हरिद्वार                     | "     | "      | ५१-श्रीशारदाम्या, शृङ्गेरी, (तमिलनाडु)                                   |                     |       |
| २१-श्रीपार्वतीपीठ ( सतीमन्दिर ), कनखळ          | ,,    | ,,     | ५२-श्रीमीनाक्षी-मन्दिर, मदरा                                             | "                   | "     |
| २२-श्रीपूर्णागिरिपीठ, दुमाऊँ                   | ,,    | "      | ५३-काञ्चीकामकोटि-शक्तिपीठ (कांजीवमा )                                    | "                   | "     |
| २३-श्रीनैनादेवी-मन्दिर, नैनीताल                | "     | "      | ५४-महिषास्रमदिनी, महावलीपुग                                              | "                   | ,,    |
| २४-श्रीकालीजी, कलकत्ता                         | 800-1 | 808    | ५५-श्रीसरस्वतीदेवी, बीकातेर (ग्राम्ला)                                   | "<br>88 <b>८</b> -1 | "     |
| २५-श्रीदक्षिणेस्वरी काली, कलकत्ता              | ,,    | ,,     | १५-आकरणामाता देशनोक (देशनोक )                                            | "                   | ,,    |
| २६-श्रीताराखन्द्री देवी, कलकत्ता               | ,,    | "      | ५७-श्रायागमाया-मन्द्रिं, टिली                                            | "                   | "     |
| २७-श्रीकालीयन्दिर, कालीबाट                     | ,,    | "      | ५८-श्रीकालिका-मन्दिर, दिली                                               | "                   | "     |
| २८-श्रीआदिकाली-मन्दिर, कलकत्ता                 | "     | ,,     | ५९-श्रीसारिका चक्रेश्वर-हरिप्रभात, कश्मीर                                | ,,                  | "     |
| २९-श्रीसवंमङ्गलादेवी-मन्दिरः काशीपुर           | ,,    | "      | ६०-श्रीकॉगड़ादेवीका मन्दिर, कॉगड़ा<br>६१-श्रीभगवती ज्वालामुखीका आदिस्थान | ,,                  | "     |
| ३०- श्रीसहस्र-भुजा-काली-मन्दिर, शिवपुर         | ,,    | "      | (ीचमें ज्योति-दर्शन)                                                     |                     |       |
|                                                |       |        | गावपुरान )                                                               | ,,                  | ,,    |

|                                    | [ 53              |                                                     |                  |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| ६२-ओक्षीरभवानी, योगमायापीठ, कश्मीर | 888-888           | रेखा-चित्र                                          |                  |
| ६३-श्रीअम्बामाताजी, खंडब्रह्मा     | yy yy             | १-पञ्चस्वरूपा महाराक्ति                             | आवरण-पृष्ठ       |
| ६४-श्रीअम्बामाताजी, बड़ौदा         | )) ))             | २-श्रीश्रीदुर्गासप्तश्राती महायन्त्रम् ( शतः        | चण्डी-           |
| ६५-श्रीअम्बिकादेवी, सूरत           | 27 19             | प्रयोगे )                                           | 36               |
| ६६-भगवती षष्ठीदेवी ( छाया-चित्र )  | ४६२               | ३—श्रीवगळामुखी-यन्त्र                               | 38               |
| ६७-आधारचक                          | 280-888           | ४-नवकोणात्मक-चक                                     | 585              |
| ६८-स्वाधिष्ठानचक                   | )) <sup>)</sup> ) | ५-श्रीमहागणपति-यन्त्रम्                             | 583              |
| ६९-मणिपूरकचक                       | 77 79             | ६-श्रीयन्त्रम् · · ·                                | 583              |
| ७०-अन्।हतचक                        | " "               | ७-श्रीमातङ्गी-यन्त्रम्                              | 586              |
| ७१-विशुद्धाख्यचक<br>७२-आज्ञाचक     | 35 35<br>35 35    | ८-श्रीवार्ताली-यन्त्रम्                             | 586              |
| ७३-श्रून्यचक ( सहस्रदळ पश् )       | 33 33             | ९-श्रीयन्त्रम् (बड़ा) · · ·                         | 568              |
| ७४-षट्चक्रमूर्तिः                  | 7) 7)             | १०-श्रीयन्त्रम्                                     | २५८              |
| ७५-जगदम्वा श्रीउमा                 | ५३८               | ११-भारतवर्षके प्रधान शक्ति-पीठ ( मान                |                  |
| अशुद्धि-सुधार                      |                   |                                                     |                  |
| यथाशक्य सावधानी रखते हुए भी        | कुछ अपरिहार्य व   | कारणोंसे विशेषाङ्कके कतिपय बहुर <b>ङ्गे</b> चित्रों | में प्रकसम्बन्धी |
|                                    |                   | पाठकोंके सुविधार्थ यहाँ दिया जा रहा है              |                  |
| कपाल पाठकोंसे नम्र निवेदन है कि    | वे तत्सम्बन्धी    | असुविधाके लिये क्षमा करते हुए उन                    | अञ्चियोंको       |

क्रपया इस प्रकार सुधार कर पढ़े-

| ) चित्र—त्रिशक्ति      |                  | १)- भिशक्तिर्नामः     |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| <br>'त्रिदेवीभ्यो नमो' | ( नीचे श्लोकर्मे | , द्वितीय पंक्तिमें ) |

(२),, कुंडलिनीशक्ति भगवती भुवनेश्वरी (पृष्ठ सं•-२४) 'सिन्द्रारुण' ( नीचे क्लोकमें, प्रथम पंक्ति )

(३) ,, महागौरी शैलपुत्री ... (पृष्ठ-सं० १२४) 'वाब्छित' ( नीचे क्लोक प्रथम पंक्ति,प्रथम चरण ) 'शैलपुत्रीं यशस्विनीम्' ( नीचे क्लोकर्मे, द्वितीय-पंक्ति, अन्तिम चरण )

(४), अम्बिकाके नेत्रींसे कालीका ( पृष्ठ-सं० १५२ ) प्रादुर्भाव 'नेत्रों' ( ऊषर शीर्षकमें ) 'ललाटफलकाद् द्रुतम्' (नीचे श्लोकमें, प्रथम-पंक्ति,

अन्तिम चरण ) 'विनिष्कान्ताऽसिपाशिनी' ( नीचे-श्लोक द्वितीय

पंक्ति, अन्तिम चरण ) ( ५ ) ,, भगवती दुर्गादेवी ( वृष्ट-सं ० १९१ ) 'शशिवरां'(नीचे खोकमें द्वितीय पंक्ति,अन्तिम चरण)

(६) , भगवती मातङ्गी ... ( पृष्ठ-सं० २२१ ) 'मातङ्गी' ( ऊपर शीर्षक )

'स्यामलाङ्गी'न्यस्तैकाङ्मिं(नीचे दलोकमें प्रथम पंक्ति) 'रक्तवस्त्रां' भातङ्गींग-'राङ्कपत्रांग ( नीचे क्लोकमें) द्वितीय पंक्ति )

(७) चित्र-इशमहाविद्या (१) (पृष्ठ-सं०२६०) 'दश महाविद्या' ( ऊपर शीर्षक ) 'पञ्जमी' ( नीचे क्लोकमें, दितीय वंक्ति )

(८) ,, दश महाविद्या (२) (पृष्ठ-सं० २६४) 'दश महाविद्या' ( ऊपर शीर्षकमें ) 'प्रकीर्तिताः' ( नीचे श्लोकमें, द्वितीय पंक्ति )

(९),, देवशक्तियोंका असुरॉपर-सामूहिक आक्रमण (पृष्ठ-सं० ३५५) 'देवशक्तियाँ' ( नीचे नाम-शीर्षक )

... ( पृष्ठ-सं० ४८९ ) (१०), नवदुर्गा 'नृतीयं' (प्रथम चित्रके नीचे श्लोकमें दितीय पंक्ति) 'पब्चमं' (प्रथम चित्रके नीचे श्लोकमें, बृतीय पंक्ति) 'दुर्गादेव्यो' ( ,, "

'सिबिदात्री च दुर्गादेख्यो' (दितीय चित्रके नीचे क्लोक में द्वितीय पंचित )

परिशिष्टाङ्क (फरवरी १६८७ अङ्क २) की विषय-सूची

| विषय प्रयासंख्य                                           | ग विषय                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| १—चिदानन्द-छहरी · · · ५४६<br>२—कल्याण ( 'शिव' ) · · · ५४६ | १ विषय १८ साम्या संवास्त्राहरू सम्बद्धा                                              |
| २-कल्याण (अञ्चल ) ५४६                                     | १८-जगद्गुरु शंकराचार्यकृत पराम्याश्वधाटी-स्तोत्रका<br>एक अंश                         |
| र-अमृतेश्वरी विद्या (पं॰ श्रीगंगारामजी शास्त्री) ५४७      | एक अंश ५७७<br>१९-पाञ्चरात्र-आगम और लक्ष्मी-तन्त्र                                    |
| ४-सप्तस्लोकी दुर्गा ५४०                                   | (श्रीरामप्यारेजी मिश्र, एम् ॰ ए०) ५७८                                                |
| ५-श्रीभास्करराय भारतीका शक्ति-उपासनामें                   | पराशक्तिके परम उपासक                                                                 |
| योगदान (पं० श्रीवटुकनाथजी शास्त्री खिस्ते) ५५०            | - 2 22 22 -                                                                          |
| ६ नवरत्नमाला ५५६                                          |                                                                                      |
| शक्ति-साधना—                                              | २२-कालीके अनन्य भक्त सिद्ध कवि कमलाकान्त ५८१                                         |
| ७ध्अजपाः गायत्री-शक्ति-उपासना (ब्रह्मलीन स्वामी           | २३-श्रीरामकृष्ण परमहंस (सुश्री निवेदिता चौधरी) ५८२                                   |
| श्रीवासुदेवानन्द बरस्वती (टेम्बे स्वामी) • ५५७            |                                                                                      |
| ८-मातृदेवी-उपासनाकी परिकल्पना ( डॉ॰ श्री-                 | २५-सिद्ध तत्त्वदर्शी महात्मा तैलङ्गस्वामी [इनके आगे                                  |
| जनार्दनजी उपाध्याय एम् ए (अंग्रेजी-हिंदी)                 | महामाबा महाकाली प्रसन्न होकर नाचती थीं?] ५८४                                         |
| गी-एच् डी॰) ५६०                                           | २६ महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज (श्री-                                               |
| ९-बिकि-उपाबना-प्रवृत्तिमार्गीय बाबना (प्राचार्य-          | षुरुपोत्तमदासजी मोदी ) ५८६                                                           |
| डॉ॰ श्रीजयनारायणजी मल्लिक, एम्०ए०(द्वय),                  | २७-अम्बे ! [ कविता ] ( श्रीकपिलदेव नारायण-                                           |
| स्वणंपदकपात, पी-एच् डी , साहित्याचार्य,                   | सिंह 'सुहृद' ) ५८७                                                                   |
| साहित्यालंकार ) ५६१                                       | २८-अनन्तश्री खामी करपात्रीजी (गो॰ न॰ वै॰) ५८८                                        |
| ॰ - शक्तिपूजामें प्रस्तर-मृर्तिकला और भारत                | २९-श्रीअमृतवाग्भवाचार्य ५८९                                                          |
|                                                           | ३०-महालक्ष्मीके उपासक श्रीस्वामी अच्युतानन्द तीर्थे                                  |
| १-श्रीस्तुति ( आचार्य श्रीवेदान्तदेशिक ) ५६५              | (डॉ॰श्रीकिशनलाल बंसीलालजी जायसवाल) ५९०<br>कथामृत—                                    |
| २-श्रीवैष्णव-सम्प्रदायमें शक्ति-उपासना (श्रीराम-          | ३१-शिवजीका राधारूप-धारण ( महाभागवतके                                                 |
| पदारथसिंहजी ) ५६६                                         | आधारपर ) ५९१                                                                         |
| ३-ज्योतिष-शास्त्रमें शक्ति-उपासना ( श्रीकृष्णपालजी        | ३२-श्रीकृष्णकी प्रेमलीला देखनेका पुरस्कार [भगवती                                     |
| त्रिपाठी, एम्० ए॰ (हिंदी-संस्कृत, समाजशास्त्र,            | पराम्याका अद्भुत अनुग्रह-दर्शन ] (पद्म-                                              |
| प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति),एल्०टी०) ५६८          | पुराणके आधारपर) ५९२                                                                  |
| ४-जैनधर्मकी महाशक्तियाँ-भगवती पद्मावती,                   | ३३-अचिन्त्यशक्ति त्रिपुराम्बा (हारितायन-संहिता) ५९६                                  |
| सरस्वती तथा कुछ अन्य देवियाँ ( डॉ॰ श्री-                  | ३४-गायत्री-जपसे विरतिका दुष्परिणाम (देवी-<br>भागवतके आधारपर) · · · ५९७               |
| नाथ्लालजी पाठक ) ५६९                                      | ३५-जगदम्बाकी असीम करुणा(शित्रपुराणके आधारपर) ५९८                                     |
| ५-बौद्धमंमें शक्ति-उपासना (स्व० दीवानवहादुर               | ३६-मानवताकी रक्षा एवं देशकी उन्नतिके लिये                                            |
| श्रीनमंदाशंकर देवशंकर मेहता, बी० ए०) ५७३                  | गोरक्षा अनिवार्य ( महामहिम राष्ट्रपतिका                                              |
| ६-श्रीगुर गोविन्दसिंहजीकी शक्ति-उपासना ( श्री-            | उद्बोधन ) ( राषेश्याम खेमका ) ५००                                                    |
| रामनारायणजी जोशी, एम्॰ ए॰ ) · · · ५७४                     | १७-देवीमयी ( महामाहेश्वर आचार्य अभिनव ग्रप्त ) ६००                                   |
| ७-महाकवि श्रीहर्षकी शक्ति-उपासना (श्रीराघवेन्द्र          | चित्र-मन्त्री                                                                        |
| चतुर्वेदी, भंकज, ज्योतिश्राचार्य, साहित्याचार्य,          | १—हंसवाहिनी सरस्वती (रेला-चित्र) आवरण-पृष्ठ<br>२—श्रीराजराजेश्वरी भगवती ज्ञारसम्बन्ध |
| <b>अ्याकरणशास्त्री, एम्॰्ए॰)</b> ··· ५७६                  | २-श्राराजराजश्वरी भगवती त्रिपुरसुन्दरी<br>(रंगीन चित्र) मख-ण्य                       |

# गीताप्रेस, गोरखपुरका अध्यातमपरक, शात्मकल्याणकारी साहित्य मँगाकर पहें

| गाताप्रसः, गारखपुरका अध्य               | स्मिपरक, अ |
|-----------------------------------------|------------|
| श्रीमद्भगवद्गीता साधकसंजीवनी मू०        | डाकलर्च    |
|                                         | 00.22.80   |
| गीता-दर्पण-सचित्र "१५                   | 4.00 9.80  |
| श्रीमद्भगवद्गीता तत्त्वविवेचनी १        | 2.00 ८.६0  |
| गीता-चिन्तन-सजिल्द्                     | ₹.00 €.80  |
| श्रीमञ्जगवद्गीता वंगला भाषामें          | 9.00 8.80  |
| श्रीमद्भगवद्गीता पदच्छेद गुजराती        | 00.3       |
|                                         | 6.00 6.90  |
|                                         | 4.00 8.80  |
|                                         | ३.५० ५.७५  |
| श्रीमद्भगवद्गीता मोटे अक्षरोंमें लाहोरी | ४.५० ६.१०  |
|                                         | १.२५ ५.८५  |
|                                         | २.७५ ५.४५  |
|                                         | 2.24 4.84  |
|                                         | १.५० ५.४५  |
|                                         | 0.84 .39   |
| गीताकी राजांवेद्या                      | 3.40 ६.१०  |
|                                         | ३.०० ५.७५  |
|                                         | ३.०० ५.४५  |
|                                         | ३.५० ५.४५  |
|                                         | २.०० ५.४५  |
|                                         | ४.०० ६.१०  |
|                                         | ३.५० ५.७५  |
|                                         | ३.०० ५.७५  |
|                                         | ३.०० ५.४५  |
|                                         | 0.60 0.34  |
| श्रीविष्णुपुराण सजिल्द १                | 4.00 6.80  |
|                                         | ४.०० ८.२५  |
| श्रीसद्भागवत महापुराण मूल मोटा टाइप     | 20.00 ८.६0 |
| श्रीमद्भागवत महापुराण (दो खण्डोंमें)५०  | .00 १६.00  |
|                                         | .00 80.40  |
|                                         | 0,00 9.80  |
| संक्षिप्त महाभारत (दो खण्डोंमें)        |            |
|                                         | .०० १४-७५  |
|                                         | .00 १0.20  |
|                                         | 00.5 00.   |
| वेदान्तद्र्रान हिन्दी व्याख्यासहित, सि  |            |
| ईशादि नौ उपनिषद् अन्वयः हिंदी व्यार     | ब्या-      |
|                                         | €.00 €.80  |
|                                         | ४.०० ५.७५  |
| ईशावास्योपनिपद् सानुवादः शांकर-         |            |
| भाष्यसिंहत                              | 0.80 0.34  |
|                                         |            |

केनोपनिषद् सानुवादः शांकरभाष्य-सहित कठोपनिषद् सानुवादः शांकरभाष्यसहित २.५० ५.४५ माण्ड्रक्योपनिषद् ,, तैत्तिरीयोपनिषद् सानुवादः शांकरभाष्य-सहित 3.00 4.94 अध्यात्मरामायण-सटीकःसचित्रसजिल्द१४.०० ७.४० सदीक श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण ( प्रथम खण्ड ) सजिल्द 30.00 9.40 श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण सर्वाक (द्वितीय खण्ड) सजिल्द 30.00 9.74 श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण ( केवल भाषा ) सांचित्र, सजिल्द ३५.०० १०.७५ श्रीमदवाल्मीकीय रामायण सुन्दर-काण्ड मूल गुरका 3.00 4.84 श्रीरामचरितमानस मोटा टाइप, बृहदाकार भाषाद्यीकासहित, सजिल्द ६०.०० १६.०० श्रीरामचरितमानस मोटा टाइप, भाषा-टीकासहितः सजिल्द 30.00 80.04 श्रीरामचरितमानस-सटीक मझला १७.५० ८.०० श्रीरामचरितमानस बड़े अक्षरोंमें केवल मूल सजिल्द १८.00 ८.२५ श्रीरामचरितमानस मूल, मझला 08.3 02.0 श्रीरामचरितमानस मूल गुटका ५.०० ६.१० श्रीरामचरितमानस बालकाण्ड सटीक ३.५० ५.७५ श्रीरामचरितमानस अयोध्याकाण्ड सटीक३.०० ५.७५ श्रीरामचरितमानस अरण्यकाण्ड सटीक ०.९० ०.३५ श्रीरामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड सदीक ०.६० ०.३५ श्रीरामचरितमानस सुन्दरकाण्ड, मूल ०.५० ०.३५ ,, (सटीक) श्रीहनुमानचालीसा हनुमानाष्ट्रक तथा वजरंगबाणसहित \$ .00 0.34 श्रीरामचरितमानस लंकाकाण्ड सटीक १.५० ५.१५ श्रीरामचरितमानस उत्तरकाण्ड 2.40 4.84 भजन-संब्रह (पाँचों भाग एक साथ) 4.00 4.60 मानस-रहस्य सचित्र 4.00 6.80 मानस-शंका-समाधान 2.40 4.84 विनयपत्रिका भावार्थसहित 8.00 8.80 गीतावली सरल भावार्थसहित 4.00 4.60 कवितावली 3.00 4.84 दोहावली सानुवाद 2.00 4.84 रामाज्ञा-प्रश्न सरल भावार्थसहित 2.24 4.84 श्रीकृष्ण-गीतावली सरल भावार्थसहित, ०.६० ०.३५

| जानकी-मङ्गल                             | 0.80 0.34              | प्रेम-सत्संग-सुधा-माला             | १.५० ५.१५   |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|
| वैराग्य-संदीपनी                         | 0.24 0.34              | जीवनका कर्तव्य                     | १.५० ५.१५   |
| पार्वती-मङ्गल                           | 0.30 0.34              | कल्याणकारी प्रवचन (प्रथम)          | 2.00 4.84   |
| वरवैरामायण                              | 0.84 0.34              | " (द्वितीय)                        | 2.40 4.84   |
| <b>ह</b> नुमानवाहुक                     | 0.80 0.34              | _ ( )                              | ३.०० ५.७५   |
| प्रेमयोग                                | 8.00 4.60              | परमशान्तिका मार्ग                  | 2.40 4.84   |
| महकते जीवन-फूल ( खुखी जीवन-             |                        | परम साधन                           | 2.00 4.04   |
| यापनकी विद्या )                         | 8.40 4.60              | म <b>इ</b> त्त्वपूर्णशिक्षा        | २.५० ५.७५   |
| आशाकी नयी किरणें                        | 3.40 4.84              | आत्मोद्धारके साधन                  | २.५० ५.७५   |
| सुखी वननेके उपाय                        | 3.40 4.84              | मनुष्य-जीवनकी सफलता                | २.५० ५.७५   |
| श्रीदुर्गासप्तशती मूल, मोटा टाइप        | 3.00 4.84              | मनुष्यका परमकर्तव्य                | 3.40 4.04   |
| र्थादुर्गासप्तराती सानुवाद              | 3.00 4.84              | ज्ञानयोगका तत्त्व                  | २.५० ५.४५   |
| स्तोत्ररतावली सानुवाद                   | 3.00 4.84              | प्रेमयोगका तत्त्व                  | 2.00 4.04   |
| मधुर [दिन्य श्रीराधा-माधव-प्रेमकी झाँव  | ती]३.००५.४५            | सती द्रीपदी                        | 2.00 4.84   |
| अमृतके घूँट                             | 3.00 4.84              | नारीशिक्षा                         | १.५० ५.१५   |
| सत्संगके विखरे मोती                     | 2.40 4.84              | स्त्रियोंके लिये कर्तव्य-शिक्षा    | १.५० ५.१५   |
| आनन्द्मय जीवन                           | 2.40 4.84              | तस्व-चिन्तामणि वड़ा (भाग १)        | 2.00 4.84   |
| भगवच्चर्चा भाग १                        | ३.५० ५.४५              | ः (भाग २)                          | 3.00 8.04   |
| भगवच्चर्चा भाग २                        | 2.40 4.84              | " (भाग ३)                          | 3.40 4.04   |
| भगवच्चर्चा भाग ३                        | 8.00 4.94              | ,, (भाग ४)                         | 8.00 8.04   |
| भगवच्चर्चा भाग ४                        | 8.00 4.94              | " (भाग ५)                          | २.५० ५.७५   |
| भगवच्चर्चा भाग ५                        | ५.०० ३.७५              | " (भाग ६)                          | ३.०० ५.७५   |
| पूर्ण समर्पण ( भगवच्चर्चा भाग ६ )       |                        | ,, (भाग ७)                         | 8.00 4.04   |
| लोक-परलोकका सुधार प्रथम भाग             | 2.004.84               | रामायणके कुछ आदर्श पात्र           | 2.40 4.84   |
| " " द्वितीय भाग                         | 2.4 4,84               | उपनिषदोंके चौदह रत्न               | १.00 0.34   |
| " " तृतीय भाग                           | ३.०० ५.४५              | श्रीभीष्मिपितामह                   | 2.00 4.84   |
| " " चतुर्थ भाग                          | 3.00 4.84              | श्रीश्रीचैतन्यचरितावली ( खण्ड १ )  | 8.00 4.84   |
| ं पश्चम भाग<br>जीवनोपयोगी प्रवचन स्वामी | ३.०० ५.४५              | " (खण्ड २)                         | E.00 4.04   |
|                                         | 2                      | " (खण्ड ३)                         |             |
|                                         | ३.७५ ५.१५              | सुखी जीवन                          | 2.00 4.84   |
| संतवाणी (ढाई इजार अनमोल बोल             | , ३.०० ५.१५            | नित्यकर्मप्रयोग                    | 2.40 4.84   |
| एक महात्माका प्रसाद                     |                        | पढ़ो, समझो और करो                  | 2.40 4.84   |
| व्यवहार और परमार्थ                      | 2.00 4.84              | कलेजेके अक्षर (पढ़ो, समझो और       |             |
| सत्संग-सुधा                             | २.०० ५.४५<br>२.०० ५.१५ | करो-भाग २)                         | १.५० ५.१५   |
| विवेक-चूडामणि                           | 2.00 4.84              | आदर्श मानव-हृद्य ( पढ़ो, समझो      | , , , , , , |
| पातञ्जलयोगदर्शन                         | 2.60 4.84              | और करो-भाग ३)                      | १.५० ५.१५   |
| भक्तियोगका तत्त्व                       | 2.40 4.94              | आदर्श धर्म (पढ़ो, समझो और करो-     |             |
| पक लोटा पानी                            | 2.40 4.84              | भाग ४)                             | १.२५ ५.१५   |
| आत्मोद्धारके सरल उपाय                   | 9.40 4.84              | भलेका भूला और बुरेका बुरा (पढ़ो,   |             |
| विदुरनीति (सानुवाद )                    | 2.40 4.24              | समझो और करो-भाग ५)                 | 2.40 4.84   |
| कल्याणकारी प्रवचन गुजराती               | २.५० ५.१५              | , I will old                       |             |
| स्वर्ण-पथ                               | २.०० ५.१५              | करो-भाग ६)                         | 8.40 4.84   |
| CC-0. Nanaji D                          | eshmukh Library, E     | BJP, Jammu. Digitized by eGangotri |             |

| 4 1 4                                                                          |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| असीम नीचता और असीम साधुता (भाग ७) १.५० ५.१५                                    | भक्त-चिन्द्रिका (सुस्कृ विट्ठल आदि                                   |
| (भाग ७) १.५० ५.१५                                                              | ६ भक्तोंकी कथाएँ) ०.७५ ०.३५<br>भक्त महिलारत्त (रानी रत्नावतीः इरदेवी |
| नकली और असली प्रेम (पढ़ी, समझो                                                 | भक्त महिलारल (रानी रत्नावती: हरदेवी                                  |
| और करो-भाग ८) १.५० ५.१५                                                        | आदिकी ९ कथाएँ ) १.२५ ०.६५                                            |
| भगवान्के सामने सच्चा सो सच्चा                                                  | प्राचीन भक्त ( मार्कण्डेय, उत्तङ आहि-                                |
| (पढ़ोः समझो और करो-भाग ९) १.५० ५.१५                                            | प्राचीन भक्त ( मार्कण्डेय, उत्तङ्क आदि-<br>की १५ कथाएँ ) १.५० ५.१५   |
| मानवताका पुजारी (पढ़ी) समझो और                                                 | प्रमी भक्त (विल्वमगल, जयदेव आहिकी                                    |
| करो-भाग १०) १.५० ५.१५<br>आनन्दके आँसू (पढ़ो) समझो और                           | ५ कथाएँ) १.०० ५.१५<br>भक्त दिवाकर (भक्त सुव्रतः भक्त वैश्वानर        |
| आनन्दके आँसू ( पढ़ो, समझो और                                                   | भक्त दिवाकर (भक्त ख़बत भक्त वैश्वानर                                 |
| करो-भाग ११) १.५० ५.१५                                                          | आदिकी ८ कथाएँ) १.५० ५.१५                                             |
| दानवोंमें भी मानवता (पढ़ों, समझो                                               | भक्त-सौरभ (व्यासदासः प्रयागदास                                       |
| और करो-भाग १२) १.५० ५.१५<br>बालकोंकी वातें १.५० ५.१५                           | आदिकी कथाएँ) १.५० ५.१५                                               |
| बालकोंकी वातें १.५० ५.१५                                                       | भक्त-सप्तरत्न (दामा, रघु आदिकी कथाएँ१.०० ५.१५                        |
| पिताकी सीख स्वास्थ्य और खान-पान १.२० ५.१५                                      | भक्त-सुधाकर (भक्त रामचन्द्र) लाखाजी                                  |
| बड़ोंके जीवनसे शिक्षा १.०० ०.३५                                                | आदिकी कथाएँ) १.०० ५.१५                                               |
| प्रेम-दर्शन-नारदरचित थक्ति-मन्त्रोंकी                                          | भक्त सरोज (गङ्गाधरदास, श्रीधर आदिकी                                  |
| विस्तृत दीका २.०० ५.१५                                                         | १० कथाएँ) १.२५ ५.१५                                                  |
| विस्तृत दीका २.०० ५.१५<br>सत्संगमाला १.२५ ५.१५<br>भवरोगकी रामवाण दवा १.०० ५.१५ | १० कथाएँ) १.२५ ५.१५<br>अक्त सुमन (नामदेव, राँका-वाँका आदिकी          |
| भवरोगकी रामवाण दवा १.०० ५.१५                                                   | कथाएँ) १.५० ५.१५                                                     |
| वीर वालक २० वीर वालकोंके जीवन-                                                 | भक्त रहाकर ( भक्त माधवदासः भक्त                                      |
| चरित्र, आकार ५x%।।, १.०० ०.३५                                                  | विमलतीर्थ आदिकी १४ कथाएँ ) १.२५ ५.१५                                 |
| गुरु और माता-पिताके भक्त बालक                                                  | आदर्श भक्त (शिविः रन्तिदेव आदिकी                                     |
| ११ बालकोंके आदर्श चरित्र १.०० ०.३५                                             | ७ कथाएँ ) १.२५ ५.१५                                                  |
| मगान्य और वार्यान्य नान                                                        | भक्त कार्या ( ज्यानाथाः विच्यानवाम                                   |
| २३ छोटी-छोटी कहानियाँ ०.७५ ०.३५                                                | आदिकी ६ कथाएँ) ०.८० ०.३५                                             |
| बीर बालिकाएँ-१७ वीर बालिकाओंके                                                 | आदिकी ६ कथाएँ)                                                       |
| आदर्श चरित्र ०.७५ ०.३५                                                         | सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र ०.७५ ०.३५                                     |
| आदर्श चरित्र ०.७५ ०.३५<br>उपयोगी कहानियाँ-३५ वालकोपयोगी                        | प्रेमी भक्त उद्भव ०.५० ०.३७                                          |
| कहानियाँ १.०० ०.३५                                                             | महात्मा विदर ०.१६० ०.३६                                              |
| चाखी कहानियाँ-बालकोंके लिये ३२                                                 | भक्तराज ध्रव ०.५० ०.३५                                               |
| 1.11 1.11                                                                      | कल्याण-कुञ्ज (भाग १) सिचत्र १.२० ५.१५                                |
| महाभारतके कुछ आदर्श पात्र १.५० ५.१५                                            | " (भाग २) १.५० ५.१५                                                  |
| भक्त नरसिंह मेहता २.०० ५.१५                                                    | ,, (भाग ३) सचित्र २.०० ५-१५                                          |
| भक्त बालक (गोविन्दुःमोहन आदि                                                   | दिव्य सुखकी सरिता (कल्याण-कुञ्ज                                      |
| बालक भक्तोंकी ५ कथाएँ हैं) ०.८० ०.३५                                           | भाग ५) १.०० ५.१५                                                     |
| भक्त नारी (स्त्रियोंमें धार्मिक भाव बढ़ानेके                                   | सफलताके शिखरकी सीढ़ियाँ (कल्याण-                                     |
| लिये बहुत उपयोगी मीराः शबरी आदिकी                                              | कुञ्ज भाग ६) १.२५ ५.१५                                               |
| विशाप हैं ) ०.५० ०.३५                                                          | बाल-चित्रमय श्रीकृष्णलीला [ दोनों                                    |
| भक्त-पञ्चरत्न (रघुनाथ, दामोदर आदि<br>पाँच भक्तोंकी कथाएँ) १.२५ ०.६५            | भाग ] आकार १०×७ ॥ सचित्र २.०० ५.२०                                   |
| पाँच भक्ताकी कथाएँ) १.२५ ०.६५                                                  | भगवान् श्रीकृष्ण [ दोनों भाग ] सचित्रः १.२५ ०.६५                     |

३-श्रीशुक-सुधा-सागर-सचित्रः बृहदाकार

मूल्य हाकखर्च

| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 113 113 11 11 11 11 11 11 11 11                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| भगवान् राम [ दोनों भाग ] सचित्र १.०० ०.६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्रीमद्भागवत महापुराणका स्कन्धः अध्याय                              |  |  |  |
| बाल-चित्र-रामायण [ दोनों भाग ] आकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं इलोकाङ्कसहित सरल सरस हिन्दी                                     |  |  |  |
| 00.0 0.90 (lexo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अनुवाद छप रहा है। मृत्य-१००.००                                      |  |  |  |
| बाल-चित्रमय बुद्धलीला चित्रोंमें १.०० ०.७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४-पातञ्जलयोगप्रदीप-सूर्यभेदी न्यायाम ( सूर्य-                       |  |  |  |
| बालचित्रमय चैतन्यलीला चित्रोंमें ०.८५ ०.७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नमस्कारका सविस्तर विवरण और उसकी                                     |  |  |  |
| गीताप्रेस-लीला-चित्रमन्दिर-दोहावली ०.६० ०.३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रक्रियाको प्रदर्शित करनेवाले ९ इकरंगे                             |  |  |  |
| गीताभवन-दोहा-संग्रह ०.५० ०.३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | चित्र तथा अन्य आसर्नोके छः चित्रोंके                                |  |  |  |
| भगवान्पर विश्वास ०.८० ०.३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अतिरिक्त स्थान-स्थानपर अन्यान्य उपयोगी                              |  |  |  |
| मानव-धर्म १.०० ०.३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विषयोंका समावेश भी किया गया है। मूल्य२५.००                          |  |  |  |
| स्त्री-धर्मप्रइनोत्तरी ०.६० ०.३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५-पद्मप्राण-सचित्र, परमोपयोगी संग्रहणीय                             |  |  |  |
| आरती-संग्रह १०२ आरतियोंका अनुठा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुराण, जो बहुत दिनोसे अनुपलब्ध था,                                  |  |  |  |
| संग्रह १.०० ०.३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अब प्राप्य है। मूल्य-२५.००                                          |  |  |  |
| सच्चे ईमानदार वालक १.०० ०.३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Our English Publications                                            |  |  |  |
| गोवध भारतका कलंक एवं गायका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frice I ostabo                                                      |  |  |  |
| माहात्म्य ०.५० ०.३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Srimad Bhagavata Mahapuran                                          |  |  |  |
| संस्कृतिमाला (भाग १) ०.६० ०.३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (With Sanskrit text and English                                     |  |  |  |
| ,, (भाग २) ०.८० ०.३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | traslation ) Part II 20.00 9.90                                     |  |  |  |
| " (भाग ३) १.०० <b>०.३</b> ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 : Democharitamanasa (With                                         |  |  |  |
| ,, (भाग ४) १.२५ ५.१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tindi text and English translation / 25.00 9.00                     |  |  |  |
| ,, (भाग ५) १.२५ ५.१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Srimad Bagavadgita (With                                            |  |  |  |
| बालकके गुण ०.६० ०.३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - text and Fingust                                                  |  |  |  |
| हमारे परमोपयोगी प्रकाशन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | translation) Pages 804, 15.00 9.50 Bhagavadgita (With Sanskrit text |  |  |  |
| १-साधक-संजीवनी-परम श्रद्धेय स्वामी श्री-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a English translation                                               |  |  |  |
| रामसुखदासजी महाराज सभी अध्यायों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 1-st give 1.25 5.15                                               |  |  |  |
| की एक जिल्दमें सरल एवं सुबोधन्याख्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | man to God. Pages 190, 5.50 5.50                                    |  |  |  |
| का एक ।जल्बन तर् एप खुनाव जनारवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Come of Truth   Flist Delice                                        |  |  |  |
| गीताके माध्यमसे साधनोंकी सुगमताका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (By Jayadayal Goyandka) Pages 204, 2.50 5.45                        |  |  |  |
| महत्त्वपूर्ण रहस्यः 'कोई भी परमात्म-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Second Series   Fages 210, 2.00 5.45                                |  |  |  |
| प्राप्तिसे बश्चित न रहे'-गीताके इस लक्ष्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stens to God-Realization                                            |  |  |  |
| को पूरा करानेवाला अद्भुत विलक्षण प्रन्थ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( By Jayadayal Goyanaka )                                           |  |  |  |
| रंगीन अठारह चित्रोंसहित पृ०सं०११७२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benedictory Discourses (By Swami                                    |  |  |  |
| सस्ता एवं सुन्दर ग्रन्थ छप रहा है। मूल्य ३५.००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ramsukhdas) Pages 180, 3.50 5.45                                    |  |  |  |
| २-गीता-दर्पण-(स्वामी रामसुखदास) गीताका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Let us Know the Truth ( By                                          |  |  |  |
| सर्वाङ्गीण अध्ययन करनेवालोंके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Swami Ramsukhdas) Pages 92, 2.00 5.15                               |  |  |  |
| अनुपम सामग्री। गीता-इलोक-संगतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | How to Attain Eternal Happiness, (By Hanumanprasad Poddar)          |  |  |  |
| गीता-राव्दकोशसहित विविध विषयोंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pages 204, 1.50 5.15                                                |  |  |  |
| गीता-ग्रन्थमं दिग्दर्शन । विभिन्न साधनों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The Immanence of God ( By                                           |  |  |  |
| का एक ग्रन्थमें समावेश । संक्षेपमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Madanmohan Malaviya ) 0.30 0.35                                     |  |  |  |
| विषयका सरछतासे विशद वर्णन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | व्यवस्थापक, गीताप्रेस, गोरखपुर                                      |  |  |  |
| The second secon |                                                                     |  |  |  |

त्रशक्तितत्त्व



शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभिवेद्धं न चेदेवं देशो न खळु कुश्रुकः स्पन्दितुमपि । अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥

वर्ष ६१ } गोरखपुर, सौर भाघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५२१२, जनवरी १९८७ ई० र्रूण संख्या ७२२

परिपालय देवि विश्वम्

या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः
पापात्मनां कृतिध्यां दृदयेषु बुद्धिः।
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम् ॥
'जो पुण्यात्माओंके घरोंमें स्वयं ही लक्ष्मीरूपसे, पापियोंके यहाँ
दरिद्रतारूपसे, ग्रुद्धान्तः करणवाले पुरुषोंके दृदयोंमें बुद्धिन्हपसे,
सत्पुरुषोंमें श्रद्धारूपसे तथा कुलीन मनुष्यमें लज्जारूपसे निवास
करती हैं, उन आप भगवतीको हमलोग नमस्कार करते हैं। देवि! विश्वका
सर्वथा पालन की निये।'

# वैदिक शुभाशंसा

स्वस्ति पन्थामनु चरेम सर्याचन्द्रमसाविव। पुनर्ददताघनता जानता सं गमेमहि॥

(ऋ०सं०५।५१।१५)

हम अविनाशी एवं कल्यागप्रद मार्गपर चलें। जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा चिरकालसे निःसंदेह होकर बिना किसीका आश्रय लिये राक्षसादि दुष्टोंसे रहित पंथका अनुसरण कर अभिमत मार्गपर चल रहे हैं, उसी प्रकार हम भी परस्पर स्नेहके साथ शास्त्रोपदिष्ट अभिमत मार्गपर चलें।

गौरीर्मिमाय सिंठलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी।

अष्टापदी नवपदी चभुवुपी सहस्राक्षरा परमे व्योगन् ॥ (ऋ० छं० १। १६४। ४१)

उचरित की जानेवाली शब्दब्रह्मातिमका वाणी शब्दका रूप धारण कर रही है। अन्याकृत आत्मभावसे सुप्रतिष्ठित यह वाणी समस्त प्राणियोंके लिये उनके वाचक शब्दोंको सार्थक बनाती हुई सुवन्त और तिङन्त-मेदोंसे पादह्यवती, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात-मेदोंसे चतुज्पर्दा, आमन्त्रण आदि आठ मेदोंसे अष्टापर्दा और अव्यय पदसिहत नवपदी अथवा नामिसहित उरः, कण्ठ, तालु आदि मेदोंसे नवपदी बनकर उत्कृष्ट हृद्याकाशमें सहस्राक्षरा रूपसे व्याप्त होकर अनेक ध्वनि-प्रकारोंको धारण करती हुई अन्तिरक्षमें व्याप्त यह देवी वाणी गौरीस्वरूपा है।

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। परा दुष्वप्नयं सुव।। ( श्व० यश्व० २०। २ )

सिवता देव हमारे समस्त पाप-तापोंको दूर करें। कल्याणकारी संतति, गौ आदि पशु तथा अतिथि-सत्कार-परायण गृहादि ऐहिक सम्पत्तिको हमारी ओर उन्मुख करें।

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता वसूव।

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्थाम पतयो रयीणाम् ॥ ( ग्रु० यज्ञ० २३ । ६५ )

हे प्रजापते ! सर्वप्रथम जन्म लेनेके कारण समस्त सृष्टिका सर्जन करनेकी शिक्त भी तुम्हें छोड़ किसीमें भी नहीं है । अतएव हम ऐहिक एवं पारलोकिक फलोंकी इच्छासे तुम्हें आहुति प्रदान कर रहे हैं । तुम्हारे अनुग्रहसे वे समस्त फल हमें प्राप्त हों और हम ऐहिक धनके स्वामी वर्ने ।

क्विमग्निष्ठपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवमभीवचातनम् ॥ ( सामवेद स० १ । १ । ३२ )

हे स्तोताओ ! यज्ञमें सत्यधर्मा, क्रान्तदर्शी, मेधावी, तेजस्वी और रोगोंका शमन करनेवाले शत्रुधातक अग्निकी स्तृति करो ।

> स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पात्रमानी द्विजानाष् । आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणम् ।

ब्रह्मवर्चसं मद्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ।। (अथर्वकां०१९, सू०७१, मं०१) प्रापोंका शोधन करनेवाली वेदमाता हम द्विजोंको प्रेरणा दें। मनोरथोंको परिपूर्ण करनेवाली वेद-माताकी आज हमने स्तुति की है। मनोऽभिल्लित वरप्रदान्नी यह माता हमें दीर्घायु, प्राणवान्, प्रजावान्,

पशुमान्, धनवान्, तेजस्यां तथा कीर्तिशाली होनेका आशीर्याद देकर ही ब्रह्मलोकको पधारें।

#### महाशक्तिके उदुगार

[देवीस्क-आत्मस्क ऋ०मं०१०, स्क १२५, अ०१]

ऋरवेदके दसवें मण्डलमं एक आत्मसूक्त है। अम्मण ऋरिकी पुत्री वाक् ब्रह्मताक्षात्कारसे सम्ण्य होकर अपनी सर्वात्मदृष्टिको अभिन्यत कर रही है। ब्रह्मविद्की वाणी ब्रह्मसे तादात्म्यापन होकर अपने-आपको ही सर्वात्माके रूपमें वर्णन कर रही है । यह ब्रह्मस्वरूपा वाग्देवी ब्रह्मानुभवी जीवनमुक्त महापुरुषकी ब्रह्ममयी प्रज्ञा ही है । इस सूक्तमें प्रतियाद्य-प्रतिपादकका ऐकात्म्य-सम्बन्ध विवक्षित है । ऋषिका कहती है---

30 अहं हद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैकत विश्वदेवैः। मित्रायरुणोभा विभर्म्यहमिन्द्राग्नो अहमिश्वनोभा॥१॥

'त्रहास्वरूपा में रुद्र, वसु, आदित्य और तिश्वदेवताके रूपमें विचरण करती हूँ, अर्थात् में ही उन-उन रूपोंमें भास रही हूँ । मैं ही ब्रह्मरूपसे मित्र और वरुण दोनोंको धारण करती हूँ । मैं ही इन्द्र और अग्निका आधार हूँ । मैं ही दोनों अश्विनीकुमारोंका भी धारण-पोषण करती हूँ।

सायणाचार्यने इस मन्त्रकी न्याख्यामें लिखा है कि वाग्देत्रीका अभिप्राय यह है कि यह सम्पूर्ण जगत् सीपमें चाँदीके समान अध्यस्त होकर आत्मामें त्रिभासित हो रहा है । माया जगत्के रूपमें अधिष्ठानको ही दिखा रही है। यह सब मायाका ही विवर्त है। उसी मायाका आधार होनेके कारण ब्रह्मसे ही सबकी उत्पत्ति संगत होती है।

अहं सोममाहनसं विभर्म्यष्टं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्। अहं द्धामि द्विणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २॥

भैं ही रात्रुनाराक, कामादि दोष-निवतक, परमाह्नाददायी, यज्ञगत सोम, चन्द्रमा, मन अथवा शिवका भरण-पोपण करती हूँ । मैं ही त्वष्टा, पूषा और भगको भी धारण करती हूँ । जो यजमान यज्ञमें सोमाभिषेकके द्वारा देवताओंको तृप्त करनेके लिये हाथमें हविष्य लेकर हवन करता है, उसे लोक परलोकमें मुखकारी फल देनेवाली में ही हूँ।

मूल मन्त्रमें 'दिविण' राब्द है । इसका अर्थ है --- कर्मफल । कर्मफलदाता मायाधिपति ईश्वर हैं । वेदान्त-दर्शनके तीसरे अध्यायके दूसरे पादमें यह निरूपण है कि ब्रह्म ही फलदाता है। भगवान् शंकराचार्यने अपने भाष्यमें इस अभिप्रायका युक्तियुक्त समर्थन किया है । यह ईश्वर-त्रहा अपना आत्मा ही है ।

अहं राष्ट्री संगमनी वस्तुनां चिकितुषी प्रथमा यक्षियानाम्।

तां मा देवा व्यद्धः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयिवेशयन्तीम् ॥ ३ ॥ भैं ही राष्ट्री अर्थात् सम्पूर्ण जगत्की ईश्वरी हूँ । मैं उपासकोंको उनके अभीष्ट वसु-धन प्राप्त करानेवाली हूँ । जिज्ञासुओंके साक्षात् कर्तव्य परब्रह्मको अपने आत्माके रूपमें मैंने अनुभव कर लिया है । जिनके लिये यज्ञ किये जाते हैं, उनमें में सर्वश्रेष्ठ हूँ। सम्पूर्ण प्रपञ्चके रूपमें मैं ही अनेक-सी होकर विराजमान हूँ । सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें जीवरूपमें मैं अपने-आपको ही प्रविष्ट कर रही हूँ । भिन्न-भिन्न देश, काल, वस्तु और व्यक्तियोंमें जो कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, वह सब मुझमें मेरे लिये ही किया जा रहा है। सम्पूर्ण विश्वके रूपमें अवस्थित होनेके कारण जो कोई जो कुछ भी करता है, वह सब मैं ही हूँ ।'
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई श्रणोत्युक्तम् । अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि॥ ४॥

'जो कोई भोग भोगता है, वह मुझ भोक्त्रीकी शक्तिसे ही भोगता है। जो देखता है, जो श्वासोच्छ्यासरूप व्यापार करता है और जो कही हुई बात सुनता है, वह भी मुझसे ही। जो इस प्रकार अन्तर्यामिरूपसे स्थित मुझे नहीं जानते, वे अज्ञानी दीन, हीन, क्षीण हो जाते हैं। मेरे प्यारे सखा! मेरी बात सुनो—'मैं तुम्हारे लिये उस ब्रह्मात्मक वस्तुका उपदेश करती हूँ, जो श्रद्धा-साधनसे उपलब्ध होती है।'

'श्रद्धि' शब्दका अर्थ श्रद्धा है । 'श्रत्' शब्दको उपसर्गवत् वृत्ति होनेके कारण 'िक' प्रत्यय हो जाता है। 'व' प्रत्यय मत्वर्थीय है। इसका अर्थ हुआ परव्रह्म अर्थात् परमात्माका साक्षात्कार श्रद्धा — प्रयत्नसे होता है। श्रद्धा आत्मबळ है और यह वैराग्यसे स्थिर होती है। अपनी बुद्धिसे ढूँढ़नेपर जो वस्तु सी वर्षीमें भी प्राप्त नहीं हो सकती, वह श्रद्धासे क्षणभरमें मिळ जाती है। यह प्रज्ञाकी अन्धता नहीं है, जिज्ञासुओंका शोध और अनुभित्रयोंके अनुभवसे लाभ उठानेकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है।

अहमेव स्वयमिदं वदामि जु॰टं देवेभिरुत मानुषेभिः। यं कामये तं तसुत्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तसृषिं तं सुमेधाम्॥ ५॥

भैं स्त्रयं ही इस ब्रह्मात्मक वस्तुका उपदेश करती हूँ । देवताओं और मनुष्योंने भी इसीका सेवन किया है । मैं स्त्रयं ब्रह्मा हूँ । मैं जिसकी रक्षा करना चाहती हूँ, उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ । मैं चाहूँ तो उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना दूँ, अतीन्द्रियार्थदर्शी ऋषि बना दूँ और उसे बृहस्पतिके समान सुमेधा बना दूँ । मैं खयं अपने खरूप ब्रह्मभिन्न आत्माका गान कर रही हूँ ।

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ६ ॥

भें ही ब्रह्मज्ञानियोंके द्वेपी हिंसारत त्रिपुरवासी त्रिगुणाभिमानी अहंकार-असुरका वध करनेके लिये संद्वारकारी रुद्रके धनुषपर ज्या (प्रत्यश्चा) चढ़ाती हूँ । मैं ही अपने जिज्ञासु स्तोताओंके विरोधी रात्रुओंके साथ संप्राम करके उन्हें पराजित करती हूँ । मैं ही सुलोक और पृथिवीमें अन्तर्यामिरूपसे प्रविष्ट हूँ ।'

इस मन्त्रमें भगवान् श्रीरुद्रद्वारा त्रिपुरासुरकी विजयकी कथा बीजरूपसे विद्यमान है।

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरण्स्वन्तः समुद्रे। ततो बि तिष्ढे भुवनानु विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि॥७॥

'इस विश्वके शिरोभागपर विराजमान गुलोक अथवा आदित्यरूप पिताका प्रसव में ही करती रहती हूँ । उस कारणमें ही तन्तुओं में पटके समान आकाशादि सम्पूर्ण कार्य दीख रहा है । दिन्य कारण-वारिरूप समुद्र, जिसमें सम्पूर्ण प्राणियों एवं पदार्थोंका उदय-विलय होता रहता है, वह ब्रह्मचैतन्य ही मेरा निवासस्थान है । यही कारण है कि मैं सम्पूर्ण भूतोंमें अनुप्रविष्ट होकर रहती हूँ और अपने कारणभूत मायात्मक स्वशरीरसे सम्पूर्ण दश्य कार्यका स्पर्श करती हूँ ।'

सायणने 'पिता' शन्दके दो अर्थ किये हैं —युलोक और आकाश। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें भी कहा है — 'द्यो: पिता'। तैत्तिरीय आरण्यकमें भी आत्मासे आकाशकी उत्पत्तिका वर्णन है। वेङ्कटनाथने पिताका अर्थ 'आदित्य' किया है।

'समुद्र'शब्दकी ब्युत्पत्ति है—समुद् द्रचन्ति भूतजातानि असादिति—अर्थात् जिससे प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है ।

> अहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा सुवनानि विश्वा । परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सं वभूव ॥ ८ ॥

'जैसे वायु किसी दूसरेसे प्रेरित न होनेपर भी स्वयं प्रवाहित होता है, उसी प्रकार मैं ही किसी दूसरेके द्वारा प्रेरित और अधिष्ठित न होनेपर भी स्वयं ही कारणरूपसे सम्पूर्ण भूतरूप कार्योंका आरम्भ करती हूँ। मैं आकाशसे भी परे हूँ और इस पृथिवीसे भी। अभिप्राय यह है कि मैं सम्पूर्ण विकारोंसे परे, असङ्ग, उदासीन, क्टस्थ व्रह्मचैतन्य हूँ। अपनी महिमासे सम्पूर्ण जगत्के रूपमें मैं ही वरत रही हूँ, रह रही हूँ।

वेङ्कटन।थने 'आरभमाणा'का अर्थ 'संस्तरभयन्ति' किया है । इसका अर्थ है 'सम्पूर्ण भूत-भुवनको मैं ही संस्तम्भ करती हूँ, अर्थात् अपने-अपने भावमें स्थिर करती हूँ ।'

( अनन्तश्री स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज )

#### ऋग्वेदोक्त रात्रिसूक्त [मं१० स्०१२७]

ॐ रात्रीत्याद्यष्टर्चस्य सूक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारहाजो ऋषिः, रात्रिर्देवता, गायत्री छन्दः, देवी-माहारम्यपाठे विनियोगः।

ॐ रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः। विद्रवा अधि श्रियोऽधित ॥१॥ महत्तत्त्वादिरूप व्यापक इन्द्रियोंसे समस्त देशोंमें समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करनेवाळी ये रात्रिरूपा देवी अपने द्वारा उत्पादित जगत्के जीवोंके शुभाशुभ कर्मोंको विशेष-रूपसे देखती हैं और उनके अनुरूप फलकी व्यवस्था करनेके लिये समस्त विभूतियोंको धारण करती हैं।

ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्धतः। ज्योतिषा बाधते तमः॥२॥ ये देवी अमर हैं और सम्पूर्ण विश्वको, नीचे फैलने-वाली लता आदिको तथा ऊपर बढ़नेवाले वृक्षोंको भी न्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योतिसे जीवोंके अज्ञानान्यकारका नारा कर देती हैं।

निरु स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती।
अपेदु हासते तमः॥३॥
परा चिन्छिक्तिरूपा रात्रिदेशी आकर अपनी बहन
ब्रह्मविद्यामयी उपा देवीको प्रकट करती हैं, जिससे
अविद्यामय अन्धकार स्वतः नष्ट हो जाता है।

सा नो अद्ययस्या वयं नि ते यामन्नविक्ष्मिहि।
वृक्षे न वस्तिं वयः॥ ४॥
वे रात्रिदेत्री इस समय मुझपर प्रसन्न हों, जिनके
आनेपर हमलोग अपने घरोंमें ठीक वैसे ही सुखसे
सोते हैं जैसे रात्रिके समय पक्षी वृक्षोंपर बनाये हुए
अपने घोंसलोंमें सुखपूर्वक शयन करते हैं।

नि श्रामासो अविक्षत निपद्धन्तो निपक्षिणः । नि इयेनासश्चिद्धिनः ॥ ५ ॥ उस करुणामयी रात्रिदेवीके अङ्कमें सम्पूर्ण ग्रामवासी मतुष्य, पैरोंसे चलनेवाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखोंसे उड़नेवाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजनसे यात्रा करनेवाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं ।

यावया बुक्यं बुकं यवय स्तेनमूर्ग्ये। अथा नः सुतरा भव॥६॥ हे रात्रिमयी चिन्छक्ति ! तुम कृपा करके वासनामयी बुकी तथा पापमय बुकको हमसे पृथक करो । काम आदि तस्करसमुदायको भी दूर हटाओ । तदनन्तर

हमारे लिये सुखपूर्वक तरनेयोग्य हो जाओं—मोक्ष-दायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ।

उप मा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित । उप ऋणेच यातय ॥ ७ ॥ हे उपा ! हे रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी ! सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अन्धकार मेरे निकट आ पहुँचा है । तुम इसे ऋणकी भाँति दूर करो । जैसे धन देकर अपने भक्तोंके ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञानको भी हटा दो । उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः। रात्रि - स्तोमं न जिग्युषे॥८॥

हे रात्रिदेवि ! तुम दूध देनेवाली गौके समान हो । मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदिसे तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम न्योमस्तवरूप परमात्माकी पुत्री! तुम्हारी कृपासे मैं काम आदि शत्रुओंको जीत चुका हूँ, तुम स्तोत्रकी भाँति मेरे इस हविष्को भी प्रहण करो।

# श्रीसूक्त

[ पद्यानुवाद-सहित ]

हिरण्यवर्णामिति पञ्चदशर्चस्य सुक्तस्य आनन्दकर्मभीद्विक्छोता हृन्दिरासुता ऋपयः, श्रीरानिर्देवते, आद्यासिलो-ऽनुष्टुभः, चतुर्थी बृहती, पन्चमीषष्ठयौ त्रिष्टुभो, ततोऽष्टौ अनुष्टुभः, अन्त्या आस्तारपङ्क्तिः जवे विनियोगः ।

क् हिरण्यवर्णा हिरणीं सुवर्णर जतस्त्रजाम्।
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१॥
जो सुवर्ण-सी कान्तिमती हैं, दिद्वता जनकी हरतीं,
स्वर्ण-रजतकी मालाओं को हैं सदैव धारण करतीं।
आहादिनी हिरण्मयी जो दिन्य छटाएँ छिटकार्ये,
वे लक्ष्मी हे अग्निरूप हिर मेरे घर-आँगन आयं॥१॥
तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्।
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामद्दवं पुरुषानहम्॥२॥
हे सर्वज्ञ हरे मेरे हित आप वही लक्ष्मी लायें,
जो सुस्थिर हो रहें, न तजकर और कहीं मुझको जायें।
जिनके होनेपर में वाब्लित कनक, रस्न, धन सब पाऊँ,
गीओं, अद्ध्यों, मृत्य-वन्धुओंसे भी पूजित हो जाऊँ॥२॥
अद्ध्यपूर्वी रथमध्यां हस्तिनाद्प्रमोदिनीम्।
श्रियं देवीमुप ह्रये श्रीमी देवी जुषताम्॥३॥
अस्थ जरे जहँ अग्रिम भागमें

अश्व जुरे जहँ अग्रिम भागमें

वा रथके बसि बीच जु राजें,
जागृति-सी जगमें जिंग जाय

मतंग-घटा जिनकी जब गाजें।
देवि द्यामयी इन्दिराको
तेहि पास बुळावत हों निज आजें,
माँ सुत-ज्यों अपनाइ सनेह सों

मोहिं यदा सस गेह विराजें॥३॥

सोस्मितां हिरण्यप्राकारा-कां मार्झी ज्वलन्तीं तृष्ठां तर्पयन्तीस् । पद्मै स्थितां पद्मवर्णा तामिहोप ह्य श्चियम् ॥ ४॥ अकथ कहानी मन-बानी सों अतीत जाकी अरविंद मंद-मंद मुसकावे है, मुख चहर-दिवारी जाके दुर्गकी सुवर्नमयी दीपति द्याई तृष्ठ वृक्षि बरसाव है। आसन ळखात कमळाको कमळासन पे कमल-बरन रूप-रासि सरसाबै आवे रमा सोइ ताहि सादर पुकारों धरि-आस-विसवास रास - निकट बुलावे है ॥४॥ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्। पद्मिनीमीं शरणं प्र पद्येऽ-लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां व्रणे॥५॥

सेवामें निरत देवता हैं, देवदारा हैं। छेता हूँ शरण उन पद्माकी जिन्होंने निज कर-अरविन्दमें पयोज मंजु धारा है,

राशिसे सुयशकी प्रकाशित उदारा हैं,

चन्द्रसे अधिक अमन्द्र चुति देती मोद्

लोकमें ललामा अधिरामा इन्दिराकी सदा

सर्न हमारेसे अलक्ष्मीकी अमा हो द्र वरणीय मेरा रमा-चरण तुम्हारा है॥ ५॥ आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विखः। तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः॥ ६॥ रविके समान छवि-पुअसे भरी है रमे तपसे तुम्हारे वन्य पादप प्रकट हैं, कमले तुम्हारे कर-फञ्जसे प्रसूत हुआ सुन्दर सुरभि बिल्ववृक्ष अविकट है। उसके सुफल उस मायाका निरास करें अन्तरमें वास करती जो सकपट है, दूर करें स्यों ही उस दारुण दरिद्रताकी बाहर जो रहती मचाये खट-पट है।। ६॥ उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽस्मिराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥ ७ ॥ अधिदेव महादेव सदा मम पास पघारे, आदि महामनि काञ्चन रत्न-के साथ सुकीर्ति भी पाँव पसारे। मिला मुझे मंजु महीतल-में इस भारत राष्ट्रके प्यारे, प्रदान करें कीर्ति समृद्धि प्रति नेह धनाधिप गेह हमारे॥ ०॥ भ्रुतिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नारायाभ्यहम्। अभूतिमसमृद्धि च सर्वा निर्णुद मे गृहात्॥८॥ होता सदा उपवास जहाँ लगि भूख-पिआसकी मेल जहाँ है, दीनताका नाश करू उस भगिनी बड़ी जो कसला की यहाँ है। वेभव-हीनता महिन्दि-विहीनताका

पृहो सुनो जलके शुभ-देवत वेभव-हीनता ऋहि-विहीनताका हिनम्य परास्य या जो बड़ा हुआ दुःख महा है, दूर करो सबको मम सद्मसे हे चिक्लीत रमा-सुत सुन्द पदम-निवासिनि देर कहाँ है॥८॥ मेरे निकेतनमें ब गन्दद्वारां दुराधर्पा नित्यपुष्टां करीपिणीम्। द्रेश्वरीं सवभूतानां तामिहोप ह्रये श्रियम्॥९॥ दर्शन दें, जिस भ गन्ध-पुष्पहार उपहार द्वार हन्दिराका और सदा उनका मम वंश भूत परामृत कोई कर नहीं पाता है, परम्परा में शुभ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

पूर्ण अन्न-धनसे सदैव तुष्ट-पुष्ट रमा पशु-वृन्द-कूट-सा करीयका सुहाता है। ईश्वरी चराचर समस्त भृत-प्राणियोंकी वैभव अपार पारावार-सा छखाता है, श्री हैं वे ही राधिका हैं, सकल गुणाधिका हैं सेवफ उन्हींको यह निकट बुलाता है॥ ९॥ मनसः काममाकृति वाचः सत्यमशीमहि। पशुनां रूपमन्तस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥१०॥ इन्दिरा आपके दिब्य प्रभावसे सनकी शुभ-कामना पाऊ, फल्पना चित्तकी पूर्ण हो वाक्में अनुभृति सत्यताकी दही नबनीत सुरूपका द्ध पशुओंके. लाभ सदा नाना प्रकार मिले सदा अन्नके सुक्रीतिं भूरि कमाऊँ ॥१०॥ सम्पदा कर्दमेन प्रजा भूता मिय सम्भव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॥११॥ हो कमलाके सुपुत्र प्रजा तुमसे, तुम सन्निधि आओ, वास करो नित मेरे निवासमें और यहाँ रमाको भी घुलाओ। परिमण्डित पञ्जज-मालिकासे सिन्धुजाका शुभ दर्श कराओ, देव सदा मम विस्तृत वंशमें आप बसो जननीको बसाओ ॥११॥ आपः सुजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे । नि च देवीं मातरं श्रियं वासय में कुले ॥१२॥ ए हो सुनो जलके शुभ-देवता हिनम्ध पदारथ यहाँ उपजाओ, हे चिक्लीत रमा-सुत सुन्दर मेरे निकेतनमें बस जाओ। देवी द्यामयी माता रमा यहाँ दर्शन दें, जिस भाँति बुळाओ, और सदा उनका मम वंश-

परम्परा में शुभ-वास कराओ ॥१२॥

आर्द्री पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदी म आ वह ॥१३॥ ए हो अग्निदेव आप ज्ञाता तीन कालके हैं प्रार्थना विनम्र, पद्मनाभ-संगवाली जो, अवस्थित गज-शुण्ड-दण्डमें कलश-जल द्वारा हैं, नहाती आर्द्र-अङ्गवाली जो। पुष्टि-दायिनी हैं पद्ममालासे अलंकृत हैं, स्वर्णमयी और रक्त-पीत रंगवाली जो, कक्ष्मीको बुलाओ उन्हीं वास मन वास-हेतु चारु चिन्द्रका-सी दिव्य रंग-ढंगवाली जो ॥१३॥ आर्द्रो यः करिणीं यष्टि ख़वणीं हेममालिनीम् । सुर्यो हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१४॥ सज्जनोंकी रक्षामें निरत जो द्याई सदा दुष्ट इस दानवींको दण्ड दिया करतीं, यष्टिके समान सृष्टिकी जो अवलम्बनीय

धारण सुवर्ण हेम-माला किया करतीं।

विश्वको प्रसु-सी पाछ-पोष छिया करतीं'

रविके समान छविशालिनी हिरण्मयी

माता लक्ष्मीको जातवेदा है बुलाओ उन्हीं

सेवकोंको जो हैं सदा तोप दिया करतीं ॥१४॥ तां म आ वह जातवेदो छक्ष्मीमनपगामिनीम् । यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् ॥१५॥

हे जातवेदा अग्नि मेरी प्रार्थना सुन लीजिये, सुस्थिर रहे मम गेह जो लक्ष्मी मझे वह दीजिये।

लक्ष्मी मुझे वह जिसके ग्रुभागमपर कनक,

बहु गाय, घोड़े आ सर्के, इम दास-दासी, बन्धु-बान्धव

आदि सब कुछ पा सकें ॥१५॥ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् । स्वकृतं पञ्चद्शर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् ॥१६॥

स्पृत पञ्चद्राच च त्राकामः स्तात जन्ता । श्रीकाम नर नित शुद्धः संयत घृत-हवन करता रहे ।

श्रीसूक्तकी पद्गह ऋचाएँ भी सतत जपता

्र<del>प्रकार</del> (अनुवादक-स्व० वैद्यराज श्रीन्हैयालालजी भेड़ा)

रहे ॥ ३६॥

महादेवीसे विश्वकी उत्पत्ति

ॐ देवी होकाय आसीत्। सैव जगदण्डमस्जत्। कामकलेति विद्यायते। श्रृङ्गारकलेति विद्यायते। तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्। विष्णुरजीजनत्। रुद्रोऽजी-जनत्। सर्वे मरुद्रणा अजीजनन्। गन्धर्वाण्सरसः किन्नरा वाविष्रवादिनः समन्तादजीजनन्। भोग्य-मजीजनत्। सर्वमजीजनत्। सर्वे शाक्तमजीजनत्। अण्डजं स्वेदजमुद्भिक्जं जरायुजं यत्किञ्चेतत्प्राणि-स्थावरजङ्गमं मनुष्यमजीजनत्। सैपापरा शक्तिः। सैपा शाम्भवी विद्या कादिविद्यति वा हादिवियेति वा सादिविद्यति वा। रहस्यमां वाचि प्रतिष्ठा। सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य विद्रन्तरवभासयन्ती देशकालवस्त्वन्तरसङ्गान्महात्रिपुरसुन्दरी वे प्रत्यक् चितिः। (बह्रचोपनिषद्)

ॐ एकमात्र देवी ही सृष्टिसे पूर्व थीं, उन्होंने ही ब्रह्माण्डकी सृष्टि की, वे कामकलाके नामसे विख्यात हैं। वे ही शुक्रारकी कला कहलाती हैं। उन्हींसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, विष्णु प्रकट हुए, रुद्र प्रादुर्भूत हुए, समस्त मरुद्रण उत्पन्न हुए, गानेवाले गन्धर्य, नाचने-वाली अप्सराएँ और वाद्य वजानेवाले किन्नर सब और उत्पन्न हुई, सब कुछ उत्पन्न हुआ, समस्त शक्तिसम्बन्धी पदार्थ उत्पन्न हुए, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज तथा जरायुज—सभी स्थावर-जङ्गम प्राणी-मनुष्य उत्पन्न हुए। वे ही अपरा शक्ति हैं। वे ही शाम्भवी विद्या, कादि विद्या अथवा हादि विद्या या सादि विद्या अथवा रहस्यरूपा हैं। वे ॐ अर्थात् सिद्यान-दस्क्रपसे वाणीमात्रमें प्रतिष्ठित हैं। वे ही (जाप्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति—इन) तीनों पुरों तथा (स्थूल, सूदम और कारण—इन) तीनों पुरों तथा (स्थूल, सूदम और वाहर और भीतर प्रकाश फैलाती हुई देश, काल और वस्तुके भीतर असङ्ग रहकर महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यक चेतना हैं।

अरुणोपनिषदु

अरुणोपनिपद्को पृश्नि नामक ऋषियोंने परस्पर मन्त्रणा करके प्रकट किया है, जो सर्वथा निगमानुमोदित है । 'रुद्रयामल'में भी प्रमाणरूपमें उल्लिखित होनेसे यह आगमानुगृहीत भी है । इसमें भगवती ललिता त्रिपुरसुन्दरीकी साधनाके अनेक गूढ रहस्योंपर प्रकाश डालते हुए उनसे विविध अभीष्टोंके पूर्वर्थ प्रार्थना की गयी है--

इमा नुकं भुवना इन्द्रश्च विश्वे च यज्ञं च नस्तन्वं च सीषधेम । देवाः॥ प्रजां च। च आदित्यैरिन्द्रः सह सीषधातु ॥

ऋषि कहते हैं कि हम इस श्रीचक्र-विद्याकी उपासना करके समस्त लोकोंके रहस्यका ज्ञान प्राप्त करें। देवराज इन्द्र और विश्वेदेव भी भगवतीकी उपासनासे ही महत्त्वपूर्ण पदोंपर प्रतिष्ठित हो सके हैं। आदित्य और मरुद्रणोंके साथ चक्र-विद्याकी उपासनासे परम ऐश्वर्यको प्राप्त इन्द्रदेव हमारे यज्ञ, शरीर, संतान-की रक्षा करें तथा हमें श्रीचक्रोपासनाका उपदेश करें ॥ १-२ ॥

आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्धिः। अस्माकं भूत्वविता तनुनाम्॥ आप्लावस्व प्रव्लवस्व । आण्डीभव ज मा मुहः । सुखादीन्दुःखनिधनाम् । प्रतिमुञ्चस्व स्वां पुरम्॥

ऋषिगण भगवतीका स्तवन करते हुए कहते हैं कि माँ श्रीविद्या ! आप 'सहस्रार' ( सहस्रदल कमल )-से निरन्तर स्यन्दित हो रही अमृतकी धाराओंसे मस्तकसे लेकर चरणपर्यन्त हमें आप्लावित कर दें, हमारे शरीरमें स्थित बहत्तर हजार नाडियोंको भी उस अमृतसे अभिषिञ्चित करें, हमारे शरीरको बाह्य दश्यमान सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके साथ संयुक्त करें तथा हमपर बार-बार अनुग्रह करें । आप समस्त सुखोंको देनेवाली और सभी प्रकारके दुःखोंको नष्ट करनेवाली हैं। आप अपनी ऐश्वर्ययुक्त देहमें अधिष्ठित हों ॥ ३-४॥ मरीचयः स्वायम्भुवाः। ये शरीराण्यकल्पयन्। ते ते देहं कल्पयन्तु । मा च ते स्या स्म तीरियत् ॥ पुरीको जानता है ओर ज्ञा CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

आपके चरणारविन्दोंकी किरणोंसे सभी भुवन विद्योतित हैं। वे ही किरणें तीन सौ साठ दिनोंके संवत्सरात्मक कालके रूपमें परिणत होती हैं। सूर्य, चन्द्र और अग्नि भी उन्हीं चरण-किरणोंसे प्रकाशित हो रहे हैं । वे किरणें आपके चरणोंसे उत्पन्न हुई हैं।अतः हमारा भवद्विषयक ज्ञान सदा सिद्ध होता रहे ॥ ५ ॥ उत्तिष्ठत मा स्वप्त। अग्निमिच्छध्वं भारताः। राज्ञः सोमस्य तृप्तासः। सूर्येण सयुजोषसः॥ युवा सुवासाः।

[ अब पृश्निगण चक्रविवाके अनुष्ठानमें शीघ्रातिशीष्ठ प्रवृत्त होनेके लिये परस्पर कह रहे हैं हैं हे भारत! [ज्योतिरूप श्रीविद्यामें अनुरागी जनो !] उठो, उपासनाका उपक्रम करो, प्रमाद न करो और अग्नि, सूर्य तथा सोमसे सम्पर्कस्थापित करो। उपःकालमें ही ध्यानमग्न होनेपर इस विद्याकी सिद्धि होगी। [सायको !] शुभ वस्न, आभरण, माल्यादिसे अलंकृत और स्वस्थ-चित्त

होकर श्रीचक्रका पूजन करो ॥ ६-७ ॥ अष्टाचका नवद्वारा। देवानां पूरयोध्या। तस्यां हिरण्मयः कोशः। स्वर्गो लोको ज्योतिषाऽऽबृतः॥

इस अष्ट चक्त और नौ द्वारोंवाले श्रीयन्त्रमें अग्नि, सोम और सूर्यका नित्रास है। यह देवताओंकी पुरी अयोध्या मन्द्रभाग्योंके लिये सर्वथा अगम्य है । इस श्रीचक्रमें हिरण्मय कोश है, जिसकी ज्योतिसे स्वर्गलोक भी ज्योतिष्मान् होता है ॥ ८॥

यो वै तां ब्रह्मणो वेद अमृतेनात्रृतां पुरीम्। तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्ति प्रजां दुरुः॥

जो व्यक्ति ब्रह्मस्वरूपा भगवतीकी अमृतसे आवृत उस प्रीको जानता है और ज्ञानपूर्वक विधिवत् इसका अर्चन करता है, उसे भगवान् महाकामेश्वर और भगवती महाकामेश्वरी आयु, कीर्ति और संतान आदि प्रदान करती हैं ॥ ९॥

विभाजमानां हरिणीं ब्रह्मा यशसा संपरीवृताम् । पुरं हिरण्मयीं विवेशापराजिता ॥

अनन्तकोटि किरणोंसे दीप्तिमती, स्वर्णसमान वर्णवाली भगवतीका जिस-जिसने अर्चन किया, वे सभी यशस्वी और कीर्तिमान् हुए । अपराजिता कुण्डलिनी शक्ति पुनः-पुनः मूलाधार चक्रसे षटचक्रोंका भेदन करती हुई सहस्रदल-कमलमें प्रवेश करती है, आनन्दमयी एवं नाश-रहिता शक्ति शिय-शक्तिके मध्यमें अधोसुखी होकर वर्तमान रहती है ॥ १०॥

पराङेत्यज्यामयी । पराङेत्यनाद्याकी । इह चामुत्र चान्चेति । विद्वान् देवासुरानुभयान् ॥

जो विद्वान् दसं इन्द्रियगण, पश्च प्राण, पश्च तन्मात्राएँ और महदादि चार (मन, बुद्धि, अहं और चित्त) —इन चौबीस तत्त्वोंसे विलक्षण (शिवसे पृथिवीपर्यन्त) छत्तीस तत्त्वमयी शक्तिके श्रीयन्त्रस्थ अधोमुख पश्चकोण और शिवके ऊर्ध्वमुख चार कोणोंवाले श्रीचकमें विराजमान नित्यानन्द्रमयी भगवतीको जानता है, उसे इहलोकमें सर्वविध कल्याण प्राप्त होता है और अन्तमें वह पश्च-विधा मुक्तिका भी अधिकारी हो जाता है ॥ ११॥

यत् कुमारी मन्द्रयते यद्योषिद्यत् पतिवता। अरिष्टं यत् किं च क्रियते अग्निस्तदनुवेधति॥

[ कुण्डिलिनी-शक्तिके स्वरूपका वर्णन करती हुई भ्रम्चा कहती है—] मूलाधार चक्रमें यह कुण्डिलिनी सुप्तावस्थासे जाप्रत् होती है तो वह उसकी कीमारावस्था मानी जाती है। वह जब जाप्रत् होती है, तब मन्द स्वर करती है । जैसे सर्प जागते ही फ़्रुंकार करता है, वैसे ही सर्पाकृति वह जाप्रत् कुण्डलिनी नाभिमें स्थित विण्णुग्रन्थि (मणिपूरक चक्क )का भेदन करती हुई सहस्रदल कमलमें पहुँचकर वहाँ स्थित शिवके साथ संगम करती है [ और पुनः अपने स्थान मूलाधारमें आ बैठती है ] । इस प्रकार कुण्डलिनीके अभ्यासवश वायुसे अग्निको प्रज्वलित करके अग्निशिखासे अनुविद्ध चन्द्रमण्डलसे गिरती हुई अमृतधाराका अनुभव होनेपर सायक पञ्चविंशति तत्त्वातीत परमेश्वरीका सुगमतासे साक्षाकार कर लेता है ॥ १२ ॥

अश्वतासः श्वतासश्च यज्वानो येऽप्ययज्वनः। स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते।

इस श्रीचकविद्याके सभी अधिकारी हैं। चारों वर्ण, चारों आश्रम, ज्ञानी-अज्ञानी, ग्रुद्धचित्त और अग्रुद्ध चित्त, यजनशील और अयजनशील (श्रूद्धादि) भी इस साधनाके अधिकारी हैं। इस श्रीविद्याकी उपासना करनेवाला स्वर्गकी अपेक्षा ही नहीं रखता; क्योंकि इस उपासनासे इसी शरीरमें उसे [स्वर्गसे भी बहकर] ब्रह्मानन्द-रसका आस्वाद होने लगता है।। १३॥ इन्द्रमिन च ये चिदुः सिकता इच संयन्ति। रिद्मिभिः समुदीरिताः अस्माल्लोकादमुष्माच्च॥ इम्रिपिभरदात् पृहिनभिः॥

जो श्रीतिद्याको छोड़कर सकाम भावसे इन्द्रादि देवोंकी अर्चना करते हैं, वे प्रतप्त वालुकाकणकी तरह संतत होकर यमपाशोंमें बँध जाते हैं तथा इह लोक और पर-लोक—दोनोंसे च्युत हो जाते हैं। इस प्रकार मन्त्रद्रष्टा पृश्तिनामक ऋपियोंके संघने अरुणोपनिषद्का व्याख्यान किया है ॥ १३–१४॥

## भावनोपनिषदु

भगवती श्रीलिलता महात्रिपुरसुन्दरीकी उपासनाके तीन प्रकार बताये गये हैं—१. स्थूल, २. सूक्ष्म और ३. पर, जो क्रमशः कायिक, बाचिक और मानसिक होते हैं। इन्हींको बहिर्याग, अन्तर्याग और महायाग नामोंसे व्यवहृत किया जाता है। इनमें स्थूलरूप है श्रीयन्त्रका पूजोपचारोंसे विधिवत् अर्चन करना, सूक्ष्मरूप है श्रीविद्या-महामन्त्रका अर्थानुसन्धानपूर्वक षटचक्रोंका ध्यान करते हुए जप करना और उपासनाका अन्तिम या 'पर' रूप है अन्तःकरण ( मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि ) एवं शरीरके समस्त अवयवोंको श्रीचक्ररूपमें भावित करना ।

प्रस्तुत भावनोपनिषद् श्रीविद्योपासनाके इसी तृतीय प्रकार परा-उपासनारूप महायागका प्रतिपादन करती है, जो अयर्ववेदका एक भाग होकर 'श्रीगुरुः सर्वकारणभूता दाक्तिः' से प्रारम्भ होकर 'भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति । सप्विचयोगीति निगद्यते'के साथ ३५ सूत्रोंमें और अन्तिम दो उपसंहार-सूत्रोंसहित ३७

सूत्रोंमें परिसमास होती है।

श्रीगुरुः सर्वकारणभूता शक्तिः॥१॥ तेन नवरन्ध्ररूपो देहः ॥२॥ इस उपासनामें समस्त क्रियाओंकी कारणभूता शक्ति श्रीगुरुको माना गया है और उनके साथ नवरन्ध्ररूप देह अभिन्न है। यहाँ 'तेन' शब्दमें अभेदार्थमें तृतीया

विभक्ति हुई है।

श्रीगुरुः—तन्त्रशाखमें गुरुके तीन विभाग हैं—
१. दिव्य, २. सिद्ध और ३. मानव । तन्त्रोंमें ये ही प्रकाशानन्दनाथ आदि नौ नामोंसे प्रसिद्ध हैं । श्रीयन्त्रमें सर्वप्रथम इन्हींका पूजन करके श्रीचक्रस्थ विभिन्न शिक्तयोंका अर्चन किया जाता है । ये ही नवनाथ दिव्यीध, सिद्धौध और मानवीध-रूपमें पूजित होते हैं । श्रीविधार्णवमें इनका विस्तार द्रष्टव्य है । ये ही श्रीगुरु इष्टदेवताके अनुप्रहसे उत्पन्न विवेकद्वारा शिष्यके समस्त संशयोंका छेदन, मन्त्रवीर्यको प्रकाशित और तात्त्विक ज्ञान-प्रदानद्वारा शिष्यको अपने समान विवेकी (सदसद्वोधसम्पन्न ) तथा बुद्ध-शिक्तसे समन्वत कर देते हैं ।

नवरन्ध्ररूपः -- मानव-शरीरमें नेत्र-कर्णादि नी रन्ध्र या छिद्र प्रसिद्ध हैं, इनमें नी गुरुओंकी भावना करनी चाहिये। इनमें एक मुख और दो श्रोत्र-ये तीन दिव्यीघ

गुरु हैं; दो चक्षु और एक उपस्थ—ये तीन सिद्धीघ गुरु हैं और दो नासिकाएँ और एक पाय—ये तीन मानवीघ गुरु हैं। इस तरह मानव-शरीरमें नौ रन्ध्र नौ गुरुओंके रूपमें स्थित हैं।

विषयके स्पष्टीकरणके लिये ज्ञातन्य है कि मानव-शरीरमें बहत्तर हजार नाडियाँ हैं और उनमें ज्ञान एवं गुमस्त शक्तियाँ भरी हुई हैं। इन बहत्तर हजार नाडियों में १४ नाडियाँ ऐसी हैं, जो उपर्युक्त चक्षु आदि नी रन्ध्रोंसे सम्बद्ध हैं, जो इनका नियमन करती हैं । इन १४ नाडियोंके नाम हैं—१. सुपुम्ना, २. अलम्बुसा १. कुहू, ४. विश्वोदरा, ५. वारणा, ६. हित्तिजिह्वा, ७. यशोवती, ८. इडा, ९. पिङ्गला, १०. गान्धारी, ११ . पूषा, १२ . शिक्वनी, १३ . पयस्विनी और १४. सरस्वती। ये नाडियाँ मूलाधार चक्रसे निकलकर पृष्ठवंश (मेरुदण्ड)से होती हुई शिरःस्थित त्रह्मरन्ध्रतक जाती हैं और चक्षु आदि नी रन्ध्रोंसे सम्बद्ध हैं। इनमें सुषुम्ना नाडी प्रधान है और वह मूलाधारमें स्थित त्रिकोणमें पराशक्ति कुण्डलिनीसे सम्बद्ध है, जब कि नौ अन्य नाडियाँ नी छिद्रोंसे सम्बद्ध हैं । विश्वोदरा और वारणा—ये दो नाडियाँ दक्षिण और वाम पाहर्व ( पसली )में अवस्थित हैं जन कि हस्तिजिह्वा और यशोवती पादाङ्गुष्ठपर्यन्त विस्तृत हैं। इस प्रसङ्गके अवबोधार्थ नाडियोंका इतना ही संक्षिप्त विवेचन पर्याप्त है।

इन सभी नाडियोंमें समस्त शक्तियाँ भरी होनेपर भी प्रायः वे सुप्तावस्थामें ही रहती हैं। तन्त्रोक्त तत्तत् मन्त्रोंद्वारा तत्तत् नाडियोंका जागरण करनेपर उनमें निहित शक्तियाँ प्रादुर्भ्त हो उठती हैं।पूर्वोक्त नवरन्ध्रकी नी नाडियोंका जब गुरुपादुका-मन्त्रद्वारा पराशक्ति कुण्डलिनी-से सम्बन्ध हो जाता है, तब उनमें विलक्षण शक्तियाँ प्रादुर्भ्त होती हैं। इस प्रकार गुरु-प्रदत्त मन्त्रशक्तिके प्रभावसे साधक अपने शरीरमें सरलताके साथ शक्तियोंका प्राकट्य कर लेता है। अतएव साधना-पथमें श्रीगुरु ही सर्वकारणभूता शक्ति हैं।

मन्त्ररहस्यके ज्ञाता, समस्त शक्तिके प्रदाता इन श्रीगुरुदेव एवं अपने इष्टदेवमें अभेद-भावना होनी चाहिये।
इष्टदेवताके समान गुरुदेवमें भी श्रद्धा होनेपर
गुरुक्तपाद्धारा रहस्योंका ज्ञान होता है। और शिष्यमें
स्थित चैतन्य समन्वित होकर सामरस्यभावापन हो
जाता है। फलतः श्रीगुरुमें स्थित ज्ञानराशिका
शिष्यमें संक्रमण होता है। उसकी नाडियोंके स्रोत
खुल जाते हैं तथा उनसे अजम्न शक्तिधारा प्रवाहित
होने लगती है, तब शिष्य गुरुवत् भासने लगता है।
यह सब एकमात्र गुरुके प्रति श्रद्धा और उनकी शुश्र्यासे
ही लभ्य है। श्रीगुरु प्रसन्त्र होकर स्वकीय
मन्त्रवलसे शिष्यका मलापनोदन एवं पडध्वशोधन कर
उसमें शक्तिपात कर देते हैं। तदनन्तर मन्त्रसंचारसे
पूर्वोक्त सभी क्रियाएँ सम्पन्न हो जाती हैं।

नवचकरूपं श्रीचक्रम् ॥ ३ ॥ त्रैलोक्यमोहनादि नौ आवरणोंवाले श्रीयन्त्रकी नवरन्ध्रात्मक अपनी देहमें भावना करे ।

वाराही पितृरूपा । कुरुकुल्ला बलिदेवता माता ॥४॥ पुरुषार्थाः सागराः ॥ ५॥ देहमें स्थित ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, बुद्धि आदि तथा माता-पिताके अस्थि-मांसादि जो अंश हैं, उनमें श्रीचकस्थ पितृरूप वाराही और मातृरूप कुरुकुल्लाकी भावना करें।

इसी प्रकार धर्मादि चार पुरुषाथोंमें इक्षु (ईख) आसव, घृत और क्षीर-सागरोंकी भावना करे।

देहो नवरत्नद्वीपः ॥६॥

त्वगादिसप्तधातुरोमसंयुक्तः॥ ॥॥

सङ्कल्पाः कल्पतरवस्तेजः कल्पकोद्यानम् ॥ ८॥

देहस्थित रस-रक्तादि सप्त धानुओं तथा त्वचा और रोममें श्रीयन्त्रस्थ नवरत्नद्वीपोंकी भावना करे । उस द्वीपमें जो कल्पवृक्ष हैं, वे अपन मनःसंकल्प ही हैं, ऐसा भावित करे । मनकी कल्पवृक्षोंके उद्यानरूपमें भावना करे।

रसनया भाव्यमाना मधुराम्छतिक्तकदुकषाय-छवणरसाः पड ऋतवः॥ ९॥

जिह्नासे आस्वाद्य मधुरादि पड्रसोंमें ( उद्यानपर छाये हुए ) वसन्तादि पड्ऋतुओंकी भावना करे ।

श्चानमध्र्ये बेयं हविर्ज्ञाता होता ब्रात्यक्षान-बेयानामभेदभावनं श्रीचक्रपूजनम् ॥ १०॥

रूप-रसादि वाह्य विषयोंका ज्ञान ही अर्ध्य (पूजा-सामग्री ) है, ज्ञानके वाह्य विषय ही हिव (हवनद्रव्य ) हैं और ज्ञाता (पूजक जीवात्मा ) ही होता (हवनकर्ता ) है—ऐसी भावना करें । इन ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयमें अभेद-भावना करना ही श्रीचक्रका पूजन है।

नियतिः श्रृङ्गारादयो रसा अणिमादयः॥ ११॥ कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यपुण्यपापमया ब्राह्मचाद्यप्र शक्तयः॥ १२॥

देहमें स्थित श्रङ्गार, बीर आदि नौ रस और नियति (प्रारब्ध) ही श्रीचकगत त्रैलोक्यमोहन चक्रस्थित (तीन रेखाओंमें) पूजनीय अणिमादि (अणिमा, लिबमा, महिमा, ईशित्व, बिशत्व, प्राकाम्य, मुक्ति, इच्छा, प्राप्ति और सर्वकाम) दस सिद्धियाँ हैं, ऐसी भावना करे।

काम, कोधादि पडरिपु और पुण्य एवं पाप-ये ही उसी त्रैलोक्य-मोहन चकमें प्जनीय ब्राह्मी आदि आठ शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे।

आधारनवकं मुद्राशकत्यः ॥ १३ ॥ शरीरस्थ अधर सहस्रार आदि नवचक ही श्रीचक्रमें पूजनीय नव मुद्राएँ हैं, ऐसी भावना करे ।

पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकादाश्रोत्रत्वक्चश्चर्जिह्या-ब्राणवाक् पाणिपाद्पायूपस्थानि मनोविकारः कामाकर्षिण्यादि षोड्या शक्तयः॥ १४॥

शरीरमें स्थित पृथिव्यादि पश्चभूत, पश्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पश्च कर्मेन्द्रियाँ और विद्युत (अशुद्ध ) मन—ये सोलह श्रीचक्रके सर्वाशापरिपूरक चक्रमें पूजनीया कामाकर्षिणी आदि सोलह शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे।

वचनादानगमनविसर्गानन्दहानोपादानोपेक्षाख्य-वुद्धयोऽनङ्गकुसुमाद्यष्टौ ॥ १५ ॥

रारीरस्थ कर्मेन्द्रियोंके वचन (बोलना) आदि पाँच विषय और हान (त्यागना), उपादान (प्रहण करना) तथा उपेक्षा (औदासिन्य)—ये तीन बुद्धियाँ मिलकर आठ वस्तुएँ ही श्रीचक्रस्थ सर्वसंक्षोभण चक्रमें पूजनीया अनङ्ग-कुसुमादि आठ राक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे।

अलम्बुसा कुहुर्विश्वोदरा वारणा हस्तिजिह्वा यशोवती पयस्विनी गान्धारी पूषा शिक्ष्वनी सरस्वतीडा पिङ्गला सुषुम्ना चेति चतुर्दश नाड्यः सर्वसंक्षो-भिण्यादिचतुर्दश शक्तयः ॥ १६॥

शरीरमें स्थित पूर्वोक्त अलम्बुसा आदि चौदह नाडियाँ ही श्रीचक्रके सर्वसीभाग्यदायक चक्रमें पूजनीया सर्वसंक्षोभिण्यादि चौदह शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे।

प्राणापानव्यानोदानसमाननागक्समैद्यकर-देवदत्तधनअया दश वायवः सर्वसिद्धिप्रदादि-वहिर्दशारदेवताः॥१७॥

श्रीरस्थ प्राणादि पञ्च और नागादि पञ्च—कुल दस वायु ही श्रीचक्रके सर्वार्थसाधक चक्रके बहिर्दशारमें पूजनीय देवता हैं, ऐसी भावना करे।

एतद्वायुसंसर्गकोपाधिमेदेन रेचकः पाचकः शोषको दाहकः प्लाचक इति प्राणमुख्यत्वेन पञ्चधा जठराग्निभेवति ॥ १८॥

क्षारक उद्गारकः क्षोभको जुम्भको मोहक इति नागप्राधान्येन पञ्चविधास्ते मनुष्याणां देहगा भक्ष्यभोज्यचोष्यलेह्यपेयात्मकपञ्चविधमननं पाचयन्ति॥ १९॥

पता दश विक्षकाः सर्वज्ञाद्या अन्तर्दशारगा देवताः ॥ २०॥

रारीरस्थित प्राणप्राधान्येन पाँच और नागप्राधान्येन पाँच — कुळ दस प्रकारकी जठराग्नि ही (जिन्हें आयुर्वेदमें 'पित्त' कहा जाता है), जो मस्यादि पञ्चित्रध अन्नको पचाते हैं, श्रीचक्रस्थित सर्वरसाकर चक्रके अन्तर्दशारमें पूजनीया सर्वज्ञारि दस शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे।

शीतोष्णसुखदुःखेच्छाः सत्त्वं रजस्तमा वशिन्यादिशक्तयोऽण्णे॥ २१॥

शरीरस्थ शीत, उण्ण, सुख, दुःख, इच्छा तथा सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण कुल आठ पदार्थ श्रीचक्रस्थित सर्वरीगहर ( अष्टार ) चक्रमें पूजनीया विश्वनी आदि आठ शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करें।

शब्दादितन्मात्राः पश्च पुष्पवाणाः ॥ २२ ॥ मन इक्षुधनुः ॥ २३ ॥ रागः पाशः ॥ २४ ॥ द्वेषोऽङ्कशः ॥ २५ ॥

शरीरस्थ शब्दादि पश्चतन्मात्राएँ ( सूरमभूत ) श्रीचक्रके सर्वसिद्धिप्रद चक्रके त्रिकोणमें पूजनीया भगवतीके पश्च पुप्पबाण हैं । अविकृत मन ही भगवतीके हाथमें स्थित इक्षु (ईखकी धनुष) है । राग (सांसारिक प्रेम ) ही भगवतीके हाथका पाश है । शरीरस्थ द्वेष ही भगवतीके हस्तमें स्थित अंकुश है, ऐसी भावना करें ।

अव्यक्तमहद्दहंकाराः कामेश्वरीवज्रेश्वरी-भगमालिन्योऽन्तस्त्रिकोणगा देवताः ॥ २६ ॥

अन्यक्त (प्रकृति), महत्तत्व और अहङ्कार ही सर्वसिद्धिप्रद चक्रके त्रिकोणके भीतर प्जनीया कामेश्वरी, वज्रेश्वरी और भगमालिनी नामक देवता हैं, ऐसी भावना करे।

निरुपाधिकसंविदेव कामेश्वरः ॥ २७ ॥ निरुपाधिक संवित् ( शुद्ध चैतन्य ) ही सर्वानन्द-मय चक्रमें पूजनीय बिन्दुरूप कामेश्वर है, ऐसी भावना करे। सदानन्दपूर्णा स्वारमैव परदेवता छल्ति ॥ २८ ॥

किञ्चित् उपाधिविशिष्ट होनेसे स्वात्मस्वरूप ही कामेश्वरके अङ्कमें विराजमान सदानन्दपूर्ण ठलिता त्रिपुर-सुन्दरी है और यही उपास्या है, ऐसी भावना करें।

लौहित्यमेतस्य सर्वस्य विमर्शः॥ २९॥

कामेश्वर, छिलता और स्वयं (साधक)—इन तीनोंका विमर्श ही देवी छिलतागत छौहित्य (रक्तवर्णता) है। भाव यह कि रक्त-शुक्छ-प्रभासे मिश्र अतर्क्य कामेश्वर-कामेश्वरीके श्वेत-रक्तचरण उपास्य हैं।

अनन्यचित्तत्वेन च सिद्धिः ॥ ३० ॥

नी आवरणोंके प्रत्येक आवरणमें एक-एक सिद्धि और एक-एक मुद्राका विशेष अर्चन होता है। वे मुद्राएँ और सिद्धियाँ मुझसे अभिन्न हैं, इस प्रकारकी अनन्य-चित्तता ही सिद्धि है।

भावनायाः क्रिया उपचारः ॥ ३१ ॥

बार-वार अपनी आत्माके साथ अमेदरूपसे छिलताम्बाकी भावना ही पूजाका उपचार (पाय, अर्घांदि सामग्री) है।

अहं त्वमस्ति नास्ति कर्तव्ययकर्तव्यमुपासितव्य-मिति विकल्पानामात्मनि विभावनं होमः॥ ३२॥

मैं, तुम, अस्ति, नास्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, उपास्य— इन संकल्प-विकल्पोंका आत्मामें विभावन करना ही होम है। भावनाविषयाणामभेदभावना तर्पणम्॥ ३३॥

भावनाके विषयों में अमेद-भावना ही तर्रण है। भाव यह कि गुरु आदिसे होमपर्यन्त जितने पदार्थ भावित किये गये हैं या किये जायँगे, उन सबमें अभेद-भावना करके केवल स्वात्ममात्र अवशेषकी स्थिति ही तर्पण है।

पश्चर्रातिथिक्षेण कालस्य परिणामावलोकन-स्थितिः पश्चर्रा नित्याः ॥ ३४ ॥

श्रीचक्रके अन्तिक्षिकोणमें कामेश्वर्यादि पञ्चदश नित्याएँ पूजित हैं। प्रतिपद् आदि पञ्चदश तिथियोंमें उन्हींको भावना कर कालके परिणामका अवलोकन करना उन पञ्चदश नित्याओंका पूजन है।

पवं मुहूर्तत्रितयं मुहूर्तद्वितयं मुहूर्तमात्रं वा भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति स पव शिवयोगीति गद्यते ॥ ३५ ॥

इस प्रकार तीन मुहूर्त, दो मुहूर्त या एक मुहूर्त भी स्वात्मविषयिणी श्वासस्तम्भसहित निर्विकल्पवृत्ति रखनेवाळा तथा इतर भावनाओंसे रहित धारावाहिक रूपमें उसी भावनामें आसक्त रहनेवाळा जीव शीघ्र ही जीवन्मुक्तिरूप फलका अधिकारी हो जाता है । वही शिवयोगी कहलाता है।

कादिमतेनान्तश्चक्रभावनाः प्रतिपादिताः ॥३६॥ य एवं वेद सोऽथर्वशिरोऽधीते ॥ ३७ ॥

यहाँ कादिमतसे अन्तश्चक्रभावनाका प्रतिपादन किया गया है। तोनों वेद तो वहिरङ्ग कर्मोंका प्रतिपादन करते हैं, किंतु अथर्ववेद अन्तरङ्ग कर्मोंका प्रचुर मात्रामें प्रतिपादन करता है। इसकी अर्थानुसन्धानपूर्वक जो भावना करता है, वह अथर्वशिरका (वास्तविक) अध्येता होता है।\*

श्रीभास्करराय अन्तमें इसकी फलश्रुतिमें लिखते हैं—न्तस्य चिन्तितकार्याणि अयत्नेन सिद्ध्यन्ति' अर्थात् इस प्रकार भावना करनेवाले साधकके सभी चिन्तित कार्य विना वाह्य प्रयत्नके सिद्ध हो जाते हैं। वह शिवयोगी हो जाता है।

~300er

<sup>\*</sup> शक्ति-उपासनामें मूर्धन्यस्थानीय इस भावनोंपनिषद्का यहाँ शब्दार्थमात्र दिया गया है। इसके विशेष रहस्यात्मक श्चानके लिये श्रीभास्करराय भारतीद्वारा लिखित इसका भाष्य, सेतुबन्ध, भहायागक्रमः एवं 'वरिवस्यारहस्यः द्रष्टव्य हैं। इनमें उन्होंने इसकी प्रयोगविधि बतलायो है। पूज्य स्वामा श्रोकरपात्रोजांके 'श्रोविद्यारलाकरःमें भो यह प्रयोगविधि संगृहीत है।

# श्रीदेव्यथर्वशीर्ष

'अधर्वशीर्ष' का अर्थ है अथर्व-वेदका शिरोभाग । वेदके संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक—ये तीन भाग होते हैं । उपनिषदें प्रायः तीसरे शिरोभागमें ही आती हैं । अधर्वशीर्ष उपनिषद् ही है और अधर्ववेवदे अन्तमें आती है । यह सर्वविद्याशिरोभ्त ब्रह्मिवाकी प्रतिपादिका होनेके कारण यथार्थमें अधर्वशीर्ष कहलाती है । वैसे अधर्वशीर्ष उपनिषदें पाँच हैं ।\* इनमें सबसे श्रेष्ठ 'देव्यथर्वशीर्ष उपनिषदें पाँच हैं ।\* इनमें सबसे श्रेष्ठ 'देव्यथर्वशीर्ष उपनिषदें पाँच होता है—यह श्रुतिने ही बताया है । सर्वपापापनाश, महासंकटमोक्ष, वाक्सिद्धं, देवतासांनिष्य आदि इसके अन्य फल भी बड़े महत्त्वके हैं । इसमें मृत्युतक टालनेकी सामर्थ्य है, यह बात फलश्रुतिसे ज्ञात हो जायगी ।

ॐ सर्वे वे देवा देवीमुपतस्थुः-कासि त्वं महादेवीति ॥ १ ॥

ॐ सभी देव देवीके समीप उपस्थित हुए और नम्रतापूर्वक पूछे-—'महादेवि ! तुम कौन हो !'

साववीत्-अहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृति-पुरुषात्मकं जगत् । शून्यं चाशून्यं च ॥ २ ॥

उन देवीने कहा—'मैं ब्रह्मस्वरूपा हूँ । मुझसे प्रकृति-पुरुपात्मक सदूप और असदूप जगत् उत्पन्न हुआ है ।

अहमानन्दानानन्दो । अहं विज्ञानाविज्ञाने। अहं ब्रह्माब्रह्मणी वेदितव्ये । अहं पञ्चभृतान्यपञ्च-भृतानि । अहमखिलं जगत् ॥ ३॥

'मैं आनन्द और अनानन्दरूपा हूँ । मैं विज्ञान और अविज्ञानरूपा हूँ । अवश्य जाननेयोग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ । पर्झाकृत और अपर्झाकृत महाभूत भी मैं ही हूँ । यह सारा दृश्य जगत् मैं ही हूँ । वेदोऽहमवेदोऽहम् । विद्याहमविद्याहम्। अजाहमनजाहम् । अध्योध्वं च तिर्यक्वाहम्॥४॥

'वेद और अवेद भी मैं हूँ । विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा भी में और नीचे-ऊपर, अगल-वगल भी मैं ही हूँ ।

अहं रुद्रेभिर्वेछुभिश्चरामि । अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । अहं मित्रावरुणावुभौ विभर्मि । अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनावुभौ ॥ ५ ॥

'मैं रुद्रों और वसुओंके साथ उनकी रक्षा एवं शिक्तवर्धनार्थ संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेशोंके सम्पोषणार्थ उनके साथ भी घूमा करती हूँ। मैं मित्र और वरुणका, इन्द्र और अग्निका तथा दोनों अश्विनीकुमारोंका भी पोषण करती हूँ।

अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं द्धामि। अहं विष्णुमुरुक्तमं ब्रह्माणमुत प्रजापति द्धामि॥ ३॥

'मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भगका धारण-पोषण करती हूँ। त्रैलाक्यको आक्रान्त करनेके लिये विस्तीर्ण पादक्षेप करनेवाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापितका भी मैं ही धारण-पोषण करती हूँ।

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते । अहं राष्ट्री सङ्गमनी वस्नां चिकितुषी प्रथमा यिष्ठयानाम् । अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनि-रण्स्वन्तः समुद्रे । य एवं वेद । स दैवीं सम्पद-माप्नोति ॥ ७ ॥

भी देवोंको उत्तम हिन पहुँचानेवाले और सोमरस निकालनेवाले यजमानके लिये हिर्निद्रव्योंसे युक्त धनका धारण-पोषण करती हूँ । मैं सम्पूर्ण जगत्की ईश्वरी, उपासकोंको धन देनेवाली, ब्रह्मरूप और यज्ञाहोंमें

१--गणपति-अथर्व०, २--विष्णु-अथर्वशीर्ष, ३--शिव-अथर्वशीर्ष, ४--सूर्याथर्वशीर्ष एवं ५-देव्यथर्वशीर्ष।

( यजन करने योग्य देवोंमें ) मुख्य हूँ । मैं आत्मस्यरूप आकाशादिका निर्माण करती हूँ । मेरा स्थान आत्मस्यरूप-को धारण करनेवाली बुद्धिवृत्तिमें है । जो इस प्रकार जानता है, वह देवी सम्पत्तिका लाभ करता है ।'

ते देवा अञ्जवन्— नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥८॥

तत्र उन देवोंने कहा—'देवीको नमस्कार है। बड़े-बड़ोंको अपने-अपने कर्तव्यमं प्रवृत्त करानेवाली कल्याणकर्त्रीको सदा नमस्कार है। गुणसाम्यावस्था- रूपिणी मङ्गलमयी देवीको नमस्कार है। नियमयुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते है।

तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुण्यम्। दुर्गा देवीं शरणं प्रपद्या-महेऽसुरान्नाशियण्ये ते नमः॥९॥

'उन अग्निके-से वर्णवाली, ज्ञानसे जगमगानेवाली दीप्तिमती, कर्मफल-प्राप्तिके हेतु सेवन की जानेवाली दुर्गा-देवीकी हम शरणमें हैं । असुरोंका नाश करनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार है ।'

देवीं वाचमजनयन्त देवा-स्तां विश्वरूपाः पदावो वदन्ति । सा नो मन्द्रेपमूर्जं दुहाना घेतुर्वागस्मानुप सुष्ठुतैतु ॥१०॥

'प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीको उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकारके प्राणी बोळते हैं। वह कामघेनु-तुल्य आनन्दप्रदा और अन्न तथा बळ देनेवाळी वाग्-रूपिणी भगवती उत्तमं स्तुतिसे संतुष्ट होकर हमारे समीप आये।'

काळरात्रीं ब्रह्मस्तुतां चैष्णचीं स्कन्दमातरम् । सरस्वतीमदिति दक्षदुद्दितरं नमामः पावनां द्याचाम् ॥११॥ 'कालका भी नांश करनेवाली, वेदोंद्वारा स्तुत, विष्णु-शक्ति, स्कन्दमाता ( शिवशक्ति ), सरस्वती ( ब्रह्मशक्ति ), देवमाता अदिति और दक्ष-कन्या ( सती ), पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवतीको हम प्रणाम करते हैं।

महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्॥ १२॥

'हम महालक्ष्मीको जानते हैं और उन सर्वशक्ति-रूपिणीका ही ध्यान करते हैं। वे देवी हमें उस विपयमें (ज्ञान-ध्यानमें) प्रवृत्त करें।

अदितिर्द्याजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव। तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतवन्धवः॥१३॥

'हे दक्ष ! आपकी जो कन्या अदिति है, वह प्रमूता हुई और उसके द्वारा कल्याणमय और मृत्युरहित देव उत्पन्न हुए।'

कामो योनिः कमला वज्रपाणि-गुद्दा इसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः। पुनर्गुद्दा सकला मायया च पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्योम्॥१४॥

'काम (क), योनि (ए), कमला (ई), बज्र-भाणि=इन्द्र (ल), गुहा (हीं)। ह, स—वर्ण, मातिरिश्वा=वायु (क), अम्र (ह), इन्द्र (ल), पुन: गुहा (हीं)। स, क, ल—वर्ण और माया (हीं), यह सर्वातिमका जग-माताकी मूल विद्या है और यह ब्रह्मरूपिणी है।

[ शिवशक्त्यभेदरूपा, ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मिका, सरस्वती-लक्ष्मी-गौरीरूपा, अशुद्ध-मिश्र-शुद्धोपास्नात्मिका, समरसीभृत, शिवशक्त्यात्मक ब्रह्मस्वरूपका निर्विकल्प द्वान देनेवाली, सर्वतत्त्वात्मिका, महात्रिपुर-सुन्दरी — यही इस मन्त्रका भावार्थ है । यह मन्त्र सब मन्त्रोंका मुकुटमणि है और मन्त्रशास्त्रमें 'पश्चदशी कादि

'श्रीविश्वा'के नामसे प्रसिद्ध है। इसके छः प्रकारके अर्थ सर्यात भावार्य, वाष्यार्थ, सम्प्रदायार्थ, कीळिकार्थ, रहस्थार्थ और तत्त्वार्थ 'नित्याषोडिशिकार्णय' प्रन्यमें बताये गये हैं। इसी प्रकार 'विवित्या-रहस्य' आदि प्रन्यों में इसके और भी अनंक अर्थ किये गये हैं। श्रुतिमें भी ये मन्त्र इस प्रकारसे अर्थात् क्वचित् स्वरूपोन्चारसे, क्वचित् ळक्षणा और ळक्षित-ळक्षणासे और कहीं वर्णके प्रयक्ष-पृथक् अवयव दरसाकर जान-बूझकर विश्वंद्ध छ रूपसे कहे गये हैं। इससे यह माळ्म होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय और महत्त्ववर्ण हैं।

यनाऽऽत्मद्यक्तिः। एषा विश्वमोहिनी। पाशा-हुशधनुर्वाणधरा। पषा श्रीमद्दाविद्या। य पर्व वेद स शोकं तरति॥ १५॥

'ये ही परमात्माकी शक्ति हैं। ये ही विश्वपोहिनी हैं। ये पाश, अङ्गुश, धनुष और वाण धारण करनेवाळी हैं। ये 'श्रीमहाविधा' हैं। जो ऐसा जानता है, वह शोकको पार कर जाता है।'

नमस्ते अस्तु भगवति मातरसान् पाहि सर्वतः ॥१६॥

'भगवती ! तुम्हें नमस्कार है । माता ! सब प्रकारसे इमळोगोंकी रक्षा करो ।'

सेषाष्ट्री वसवः । सेषेकाद्या रुद्धाः । सेषा द्वाद्यादित्याः।सेषा विद्ववेदेवाः सोमपा असोमपाश्च । सेषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिद्याचा यक्षाः सिद्धाः । सेषा सत्त्वरजस्तमांसि । सेषा ब्रह्मविष्णु-रुद्धरूपिणी । सेषा प्रजापतीन्द्रमनवः । सेषा ब्रह्स-नक्षत्रज्योतींषि । कलाकाष्टादिकालक्षिणी । तामहं प्रणीमि नित्यम् ।

पापापहारिणीं देवीं सुक्तिसुक्तिश्रदायिनीम्। भनन्तां विजयां सुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्॥१७॥

( मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहते हैं—) वे ही ये अष्ट वसु है | वे ही ये एकादश रुद्र हैं | वे ही ये द्वादश आदित्य हैं | वे ही ये सोमपान करनेवाले और न करनेवाले विश्वेदेव हैं। वे ही ये यातुधान (एक प्रकारके राक्षस), असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। वे ही ये सत्त्व-रज-सम हैं। वे ही ये ब्रह्म-विण्णु-रूद्धरूपिणी हैं। वे ही ये प्रजापति, इन्द्र, मनु हैं। वे ही ये प्रह्, नक्षत्र ओर तारे हैं। वे ही कळा-काष्टादि काळरूपिणी हैं। पाप-नाश करनेवाळी, भोग-मोक्ष देनेवाळी, अन्तरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मङ्गळरूपिणी उन देवीको मैं सदा प्रणाम करता हैं।

वियद्दीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्। अर्थेन्दुलसितं देव्या वीजं सर्वार्थसाधकम्॥१८॥ प्रयमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः श्रुद्धचेतसः। ध्यायन्ति प्रमानन्दमया झानाम्बुराशयः॥१९॥

वियत्—आकाश (६) तथा 'ई'कारसे युक्त वीतिहोत्र—अग्नि (र) सिंहत, अर्धचन्द्र (ँ) से अलंकृत जो देवीका बीज है, वह सब मनोरय पूर्ण करनेवाला है। इस एकाक्षर ब्रह्म (हीं)का ऐसे यति ध्यान करते हैं, जिनका चित्त श्रुद्ध है, जो निरितशयानव्दपूर्ण और ज्ञानके सागर हैं। (यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है। ॐकारके समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्धसे भरा हुआ है। संक्षेपमें इसका अर्ध इच्छा-ज्ञान-क्रियाधार, अर्द्धेत, अखण्ड, सिंबदानन्द, समरसीभूत शिव-शिक्तिफ्ररण है।)

वाङ्गाया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितम् । स्योऽवामश्रोत्रविन्दुसंयुक्तष्टात् तृतीयकः ॥ नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक् ततः । विच्चे नवार्णकोऽर्णः स्यान्महदानन्ददायकः॥ २०॥

वाक-वाणी (ऐं), माया (हीं), ब्रह्मस्-काम (क्लीं), इसके आगे छठा न्यञ्जन अर्थात् च, वहीं वक्त अर्थात् आकारसे युक्त (चा), सूर्य (म), अवाम श्रोत्र-दक्षिण कर्ण (उ) और बिन्दु अर्थात् अनुस्वारसे युक्त (मुं), टकारसे तीसरा वर्ण अर्थात् इ, वही नारायण अर्थात् 'आ' से मिश्र (डा), वायु ('य'), अर्थात् वही अधर अर्थात् 'ऐ' से युक्त (ये) और 'विच्चे' यह नवार्णमन्त्र उपासकोंको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाळा है।

[इस मन्त्रका अर्थ है—हे चित्स्यरूपिणी महासरखती! हे सदूपिणी महालक्ष्मी ! हे आनन्दरूपिणी महाकाली! बहाविद्या पानेके लिये हम तुम्हारा ध्यान करते हैं । हे महाकाली, महाळक्ष्मी, महासरस्वतीस्वरूपिणी चण्डिके ! तुम्हें नमस्कार है । अविद्यारूप रज्जुकी दृद्र प्रन्थिको खोळकर हमें मुक्त करो । ]

हत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातःसूर्यसमप्रभाम्। पाशाङ्कराधरां सोम्यां वरदाभयहस्तकाम्। त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुषां भजे॥२१॥

हत्कमटके मध्य रहनेवाटी, प्रातःकाटीन सूर्यके समान प्रभावाटी, पाश और अङ्कुश धारण करनेवाटी, मनोहर रूपधारिणी, वर और अभयमुद्रा धारण किये हुए हाथोंवाटी, तीन नेत्रोंसे युक्त, रक्तवस्त्र परिधान करनेवाटी और कामचेतुके समान भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाटी देवीको मैं भजता हूँ।

नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम् । महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यक्रिणीम् ॥ २२ ॥ महाभयका नाश करनेवाळी, महासंकटको शान्त करनेवाळी और महान् करुणाकी साक्षात् मूर्ति तुम महादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ ।

यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तसादुच्यते अक्षेया। यस्या अन्तो न अभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता। यस्या अध्यं नोपछक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या। यस्या जननं नोपछक्ष्यते तस्मादुच्यते अजा। एकेव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका। एकेव विश्वक्रपिणी तस्मादुच्यते नैका। अत एवोच्यते—अक्षेयानन्ताळक्ष्याजेका नैकेति॥ २३॥

जिसका स्वरूप ब्रह्मादि देव नहीं जानते, इसिंख्ये जिसे अज्ञेषा कहते हैं, जिसका अन्त नहीं मिळता,

इसिलिये जिसे अनन्ता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दीख नहीं पड़ता, इसिलिये जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म उपलब्ध नहीं होता, इसिलिये जिसे अजा कहते हैं, जो अनेली ही सर्वत्र है, इसिलिये जिसे एका कहते हैं, जो अनेली ही विश्वरूपमें सजी हुई है, इसिलिये जिसे नैका कहते हैं, वह इसीलिये अन्नेया, अनन्ता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहलाती है।

मन्त्राणां भातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी। यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता॥२४॥

सब मन्त्रोंमें 'मातृका' अर्थात् भ्लाक्षररूपसे रहनेवाळी, इन्ह्योंमें ज्ञान ( अर्थ )-रूपसे रहनेवाळी, ज्ञानोंमें 'चिन्मयातीता', शून्योंमें 'शून्यसाक्षिणी' तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हैं।

तां दुर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारविद्यातिनीम्। नमामि भवभीतोऽहं संसाराणवतारिणीम्॥ २५॥

उन दुर्विज्ञेय, दुराचारनाशक और संसारसागरसे तारनेवाळी दुर्गादेवीको संसारसे डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ।

इदमथर्वशीर्षं योऽधीते स पञ्चाथर्वशीर्षजप-फलमाप्नोति। इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योऽचौ स्थापयति-शतलक्षं प्रजप्तवाऽपि सोऽचौसिद्धिं निवन्द्ति। शतमधोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः। दशवारं पठेयस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते। महादुर्गीण तरित महादेव्याः प्रसादतः॥ २६॥

इस अथर्वशीर्षका जो अध्ययन करता है, उसे पाँचों अथर्वशीर्षोंके जपका फल प्राप्त होता है। इस अधर्वशीर्षको न जानकर जो प्रतिमा-स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चीसिद्ध नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तरशत (१०८ नाम-) जप (आदि) इसकी

१. 'चित्मयानन्दां भी एक पाठ है और वह ठीक ही मालूम होता है।

पुरश्चरणविधि है। जो इसका दस बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापोंसे मुक्त हो जाता है और महादेवीके प्रसादसे वड़े दुस्तर संकटोंको पार कर जाता है।

सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रात-रधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुक्षानो अपापो भवति । निशोथे तुरीयसंध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिभवति \* । नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासांनिध्यं भवति । प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति । भौप्राश्विन्यां महादेवीसंनिधौ जप्त्वा महासृत्युं तरित । स महासृत्युं तरित । य एवं वेद । इत्युपनिचत् ।

इसका सायंकाळमें अध्ययन करनेवाळा दिनमें किये

हुए पापोंका नारा करता है, प्रातःकालमें अध्ययन करनेवाला रात्रिमें किये हुए पापोंका नारा करता है, दोनों समय अध्ययन करनेवाला निष्पाप होता है। मध्यरात्रिमें तुरीय संध्याके समय जप करनेसे वाकसिद्धि प्राप्त होती है। नवीन प्रतिमाके समक्ष जप करनेसे देवता-सांनिध्य प्राप्त होता है। प्राणप्रतिष्ठाके समय जप करनेसे प्राणोंकी प्रतिष्ठा होती है। भीमाश्विनी ( अमृतसिद्धि ) योगमें महादेवीकी संनिधिमें जप करनेसे महामृत्युसे तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महा-मृत्युसे तर जाता है। इस प्रकार यह अविधानाशिनी ब्रह्मविधा है।

-THOUGH

### भगवतीका प्रातःस्मरण

शातः स्मरामि शरिहन्दुकरोज्ज्वलामां सद्दरनवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् । विञ्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रकोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम् ॥

जिनकी अङ्गकान्ति शारदीय चन्द्रमाकी किरणके समान उज्ज्वल है, जो उत्तम रत्नद्वारा निर्मित मकराकृति कुण्डल और हारसे विभूषित हैं, जिनके गहरे नीले हजारों हाथ दिव्यायुधोंसे सम्पन्न हैं तथा जिनके चरण लाल कमलकी कान्ति-सदश अरुण हैं, ऐसी आप परमेश्वरीका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ।

प्रातर्नमामि महिपासुरचण्डमुण्ड-शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षाम् । ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिमोहनशीलळीळां चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपाम्॥

जो महिवासुर, चण्ड, मुण्ड, शुम्भासुर आदि दैत्यों-का विनाश करनेमें निपुण हैं, लीलापूर्वक महा, इन्द्र, रुद्र और मुनियोंको मोहित करनेवाली हैं, समस्त देवताओंकी मूर्तिस्वरूपा हैं तथा अनेक रूपोंवाळी हैं,
उन चण्डीको मैं प्रातःकाळ नमस्कार करता हूँ ।
प्रातर्भजामि भजतासमिलापदात्रीं
धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीम् ।
संसारबन्धनिवमोचनहेतुभूतां
मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णोः॥
जो भजन करनेवाले भक्तोंकी अभिलाषाको पूर्ण करनेवाली, समस्त जगत्का धारण-पोषण करनेवाली,
पापोंको नष्ट करनेवाली, संसार-बन्धनके विमोचनकी
हेतुभूता तथा परमात्मा विष्णुकी परा माया हैं, उनका
ध्यान करके मैं प्रातःकाल भजन करता हूँ ।
अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा।

अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा।
पञ्चकं ना स्मरेन्तित्यं महापातकनाशनम्॥
मनुष्यको अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती तथा
मन्दोदरी—इस पञ्चकका नित्य समरण करना चाहिये;
क्योंकि यह महान् पातकोंका विनाशक है।
उमा उषा च वैदेही रमा गङ्गेति पञ्चकम्।
प्रातरेव समरेन्नित्यं सौभाग्यं वर्धते सदा॥

१. श्रीविद्याके उपासकोंके लिये चार संध्याएँ आवश्यक बतायी गयी हैं। इनमें तुरीय (चतुर्थ) संध्या मध्यरात्रिमें होती है।

उमा, उषा, वैदेही ( सीता ), रमा और गङ्गा-इस पश्चकका नित्य ही प्रातःकाल स्मरण करना चाहिये, इससे सदा सौभारयकी वृद्धि होती है।

कृत्वा समाधिशितया धिया ते चिन्तां नवाधारनिवासभूताम्। प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थ संसारयात्राम् त्वर्तयिष्ये

में प्रातःकाळ उठकर समाधिस्थित बुद्धिसे आपकी नवीन आधारकी निवासभूत चिन्तना करके आपका प्रिय कार्य करनेके छिये संसारयात्राका अनुवर्तन कर्हेंगा ।

संसारयात्रामगुवर्तमानं

तवाइया श्रीत्रिप्रेश्वरेशि। स्पर्धातिरस्कारकलिप्रमाद-

भयानि से नात्र भवन्तु मातः॥ माता श्रीतिपुरेवरेशि ! आपकी आज्ञासे संसारयात्रा-का अनुवर्तन करते समय मेरे छिये इस जगत्में स्पर्धा, तिरस्कार, कलिप्रमाद और भय न प्राप्त हो । जानामि धर्म न च मे प्रशृचि-जीनाम्यधर्मे न च मे निवृत्तिः।

ह्यकिशि **हिस्थयाह** यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि॥

हवींकाशि ! में वर्मको जानता हूँ, किंतु उसमे मेरी प्रवृत्ति नहीं है तथा अधर्मको भी जानता है, किंतु उससे गेरी निवृति नहीं है । मैं हृदयस्थित भापके द्वारा जैसा नियुक्त किया जाता हूँ, वैसा ही करता हैं।

मञ्जुसिञ्जितमञ्जीरं वाममर्घे महेशितुः। आअयामि जगन्मूलं थन्मूलं सवराचरम्॥

जिनके चरणोमें नृपुर मधुर शंकार करते हैं, जे महेरवरका बायाँ अर्थाङ्ग और जगत्की मृत्र हैं तथ चराचर प्राणी जिनके आधारपर स्थित हैं, उन ( त्रिपुरसुन्दरी )का मैं आश्रय प्रहण करता हूँ । सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमि । प्रचोदयान ॥

या

(देवीभागवत १।१।१) इम उस सर्वचैतन्यह्रपा आधा विधाका ध्यान कारते हैं, जो इमारी बुद्धिको ( सत्कामीम ) प्रेरित करें।

नः

# ब्रह्मरूपा भगवतीकी सर्वव्यापकता

सेवातमा ततोऽन्यदसत्यमनातमा । अत एषा प्रक्षसंवित्तिभीवाभावकलाविनिर्मुका चिद्रिद्या-द्वितीयव्रह्मसंवित्तिः सिंबदानन्दलहरी महात्रिपुरसुन्दरी वहिरन्तरनुप्रविद्य स्वयमेकीव विभाति। यदस्ति सन्मात्रम् । यद्विभाति चिन्मात्रम् । यत्प्रियमानन्वं तदेतत् सर्वोकारा महात्रिपुरसुन्दरी । त्वं चाहं च सर्वे विश्वं सर्वेदेवता। इतरत्सर्वे महात्रिपुरसुन्दरी। सत्यमेकं लिखताख्यं वस्तु तदद्वितीय-मखण्डार्थे परं ब्रह्म । ( बद्दचोपनिषत्-२ )

वे ही आत्मा हैं, उनके अतिरिक्त सभी असत्य और अनात्मा है। अतः वे ब्रह्मविद्यास्वरूपा, भावाभावक कलासे विनिर्मुक्त, चिन्मयी विद्याशक्ति, अद्वितीय ब्रह्मका बोध करनेवाली तथा सत्, चित्, आनन्दस्य लहरी वाळी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बाहर और भीतर प्रविष्ट होकर स्वयं अकेली ही सुशोभित हो रही हैं। ( उनवें अस्ति, भाति और प्रिय--इन तीन रूपोंमें ) जो अस्ति है, वह सन्मात्रका बोधक है । जो भाति है, वह चिन्मात्र है। जो प्रिय है, वह आनन्द है। इस प्रकार श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी सभी रूपों में विराजमान हैं। तुर और मैं, सारा विश्व और सारे देवता तथा अन्य सब कुछ महात्रिपुरसुन्दरी ही हैं। जिलता नामक वस्तु हैं प्कमात्र सत्य है, वही अदितीय, अखण्ड परमहातत्त्व है।

# कल्याण-चृष्टिस्तोत्र\*

कल्याणवृष्टिभिरिवास्त्तपूरिताभि-लंकभीस्वयंवरणमङ्गलदीपिकाभिः । सेवाभिरम्य तव पाद सरोजमूले नाकारि कि मनसि भक्तिमतां जनानाम् ॥ १ ॥ अम्ब ! अमृतसे परिपूर्ण कल्याणकी वर्षा करनेवाली एवं लक्ष्मीको स्वयं वरण करनेवाली मङ्गल्मयी दीपमालाकी भाँति आपकी सेवाओंने आपके चरणकमलोंमें भक्तिभाव राह्यनेवाले मनुष्योंके मनमें क्या नहीं कर दिया ! अर्थात् उनके समस्त मनोरथोंको पूर्ण कर दिया ।

पताबदेव जननि स्पृह्णीयमास्ते त्वद्वन्द्नेषु सिल्लस्यगिते च नेष्रे। स्रांनिञ्यसुद्यहरूणायतस्रोदरस्य त्वद्विग्रहस्य सुध्या परयाऽऽच्छतस्य॥ २॥

जनि ! मेरी तो वस यही स्पृहा है कि परमोत्कृष्ट पुधासे परिष्ठुत तथा उदीयमान अरुण-वर्ण सूर्यकी समता करनेवाले आपके अरुण श्रीविप्रहके संनिकट पहुँचकर आपकी वन्दनाओंके समय मेरे नेत्र अश्रुजलसे परिपूर्ण हो जायँ।

ईशित्वभावकलुषाः कित नाम सन्ति ब्रह्मादयः प्रतियुगं प्रलयाभिभूताः । एकः स पव जननि स्थिरसिद्धिरास्ते यः पादयोस्तव सकृत् प्रणतिं करोति ॥ ३॥

माँ । प्रभुत्वभावसे कल्लुषित ब्रह्मा आदि कितने देवता हो चुके हैं, जो प्रत्येक युगमें प्रलयसे अभिभूत (विनष्ट ) हो गये हैं, किंतु एक वही व्यक्ति स्थिरसिद्धियुक्त विद्यमान रहता है, जो एक बार आपके चरणों में प्रणाम कर लेता है।

लब्बा सकृत् त्रिपुरसुन्दिर तावकीनं कारुण्यकन्दिलितकान्तिभरं कटाक्षम्। कन्दर्पभावसुभगास्त्विय भक्तिभाजः सम्बोहयन्ति तरुणीर्भुवनत्रयेषु ॥ ४ ॥ त्रिपुरसुन्दरि ! आपमें भक्तिभाव रखनेवाले भक्तजन एक बार भी आपके करुणासे अङ्ग्रुरित सुरोभन कटाक्षको पाकर कामदेव-सदश सीन्दर्यशाली हो जाते हैं और त्रिभुवनमें युवतियोंको सम्भोहित कर लेते हैं ।

हींकारमेव तव नाम गृणन्ति वेदा मातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे। यत्संस्भृतौ यमभटादिभयं विहाय दीव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः॥ ५॥

त्रिकोणमें निवास करनेवाळी एवं तीन नेत्रोंसे धुशोभित माता त्रिपुरसुन्दरि ! वेद 'ईंगिकारको ही आपका नाम बतळाते हैं। वह नाम जिनके संस्मरणमें आ गया, वे भक्तजन यमदूतोंके भयको त्यागकर छोकपाळोंके साथ नन्दनवनमें कीडा करते हैं।

हुन्तुः पुरामधिगलं परिपूर्यमाणः कृरः कथं नु भविता गरलस्य वेगः। आश्वासनाय किल मातरिदं तवार्धे देहस्य राष्ट्रदमृताष्ट्रतशीतलस्य॥६॥

माता ! निरन्तर अमृतसे परिष्ठुत होनेके कारण शीतळ बने हुए आपके शरीरका यह अर्धभाग जिनके साथ संळग्न था, उन त्रिपुरहन्ता शंकरजीके गलेमें भरा हुआ हलाहळ विषका वेग उनके छिये अनिष्टकारक कैसे होता !

सर्ववृतां सदिस वाक्पदुतां प्रस्ते देवि त्वदङ्घिसरसीरुहयोः प्रणामः। कि च स्फुरन्मुकुटमुञ्चलमातपत्रं हो चामरे च वसुधां महतीं ददाति॥ ७॥

कल्याणकृष्टि-स्तोत्र या पोडशी-कल्याण-स्तोत्र भगवान् शंकराचार्यद्वारा विरचित है। घोडशी श्रोविद्याके मूछ-मन्त्रके अक्षरीपर आधृत एक-एक अक्षरपर इसमें सोळह इस्रोक हैं। मन्त्रज्ञ इसका प्रतिदिन पाठ करें तो उनका परम कल्पाण अवस्थरमभावी है। सामकीके किये इसका अर्थ भी दिशा हा रहा है। यह कहणापूर्ण भाव और भाषामें विरचित है।

देवि! आपके चरणकमलोंमें किया हुआ प्रणाम सर्वज्ञता और सभामें वाक्चातुर्य तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही उद्गासित मुकुट, श्वेत छत्र, दो चामर और विशाल पृथ्वीका साम्राज्य भी प्रदान करता है।

कल्पद्वमैरभिमतप्रतिपादनेषु कारुण्यवारिधिभिरम्य भवत्कटाक्षैः। आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मामनाथं त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि दत्तदृष्टिम् ॥ ८॥

माँ त्रिपुरसुन्दरि ! मैं आपकी ही भक्तिसे परिपूर्ण हूँ और आपकी ओर ही दृष्टि लगाये हुए हूँ, अतः आप मुझ अनाथकी ओर मनोरथोंको पूर्ण करनेमें कल्पवृक्ष-सदश एवं करुणासागरस्वरूप अपने कटाक्षोंसे देख तो लें।

हन्तेतरेष्विप मनांसि निधाय चान्ये भक्ति वहन्ति किल पामरदैवतेषु। त्वामेव देवि मनसा वचसा स्मरामि त्वामेव नौमि द्यारणं जगति त्वमेव॥९॥

देवि ! खेद है कि अन्यान्य जन आपके अतिरिक्त अन्य नीच देवताओं में भी मन लगाकर उनकी भक्ति करते हैं, किंतु मैं मन और वचनसे आपका ही स्मरण करता हूँ, आपको ही प्रणाम करता हूँ; क्योंकि जगत्में आप ही शरणदात्री हैं।

लक्ष्येषु सतस्विप तवाक्षिविलोकनाना-मालोकय त्रिपुरसुन्द्रि मां कथंचित्। नूनं मयापि सददां करुणेकपात्रं जातो जनिष्यति जनो न च जायते च ॥१०॥

त्रिपुरसुन्दरि ! यद्यपि आपके नेत्रोंके लिये देखनेके बहुत-से लक्ष्य वर्तमान हैं, तथापि किसी प्रकार आप मेरी ओर दृष्टि डाल दें; क्योंकि निश्चय ह्यी मेरे समान करुणाका पात्र न कोई पैदा हुआ है और न हो रहा है और न पैदा होगा।

हीं हीमिति प्रतिदिनं जपतां जनानां कि नाम दुर्लभिष्ठ त्रिपुराधिवासे। मालाकिरीटमद्वारणमाननीयां-

स्तान् सेवते मधुमती स्वयमेव लक्ष्मीः॥ ११॥

त्रिपुरमें निवास करनेवाली माँ ! 'हीं, हीं'—इस प्रकार (आपके बीजमन्त्रका) प्रतिदिन जप करनेवाले मनुष्योंके लिये इस जगत्में क्या दुर्लभ है ! माल, किरीट और उन्मत्त गजराजसे युक्त उन माननीयोंकी तो स्वयं मधुमती लक्ष्मी ही सेवा करती हैं। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि

साम्राज्यदानकुरालानि सरोहहाक्षि।
त्वद्धन्दनानि दुरितौधहरोधतानि

मामेच मातरनिशं कलयन्तु नान्यम् ॥ १२॥

कमलनयनि ! आपकी बन्दनाएँ सम्पत्ति प्रदान करनेवाली, समस्त इन्द्रियोंको आनन्दित करनेवाली, साम्राज्य प्रदान करनेमें कुशल और पापसमूहको नष्ट करनेमें उचत रहनेवाली हैं, माता ! वे निरन्तर मुझे ही प्राप्त हों, दूसरेको नहीं ।

कल्पोपसंहरणकल्पितताण्डवस्य

देवस्य खण्डपरशोः परमेश्वरस्य । पाशाङ्क्षरोक्षवशरासनपुष्पवाणा

सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरेका ॥ १३॥ कल्पके उपसंहारके समय ताण्डव नृत्य करनेवाले खण्डपरश्च देवाधिदेव परमेश्वर शंकरके लिये पाश, अंकुश, ईखका धनुष और पुष्पवाणको धारण करनेवाली आपकी यह एकमात्र मूर्ति साक्षीरूपसे पुशोमित होती है।

लग्नं सदा भवतु मातिरदं तवार्धं तेजः परं बहुलकुंकुमपङ्कराणिम्। भास्यिकरीटममृतांशुकलावतंसं

मध्ये त्रिकोणमुदितं परमास्ताईम् ॥ १४ ॥ माता ! आपका यह अर्धाङ्ग, जो परम तेजोमय, अत्यधिक कुंकुमपङ्कसे युक्त होनेके कारण अरुण, चमकदार किरीटसे मुशोभित, चन्द्रकलासे विभूषित, अमृतसे परमाई और त्रिकोणके मध्यमें प्रकट है, सदा शिवजीसे संलग्न रहे।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

हींकारमेव तव धाम तदेव रूपं त्वन्नाम सुन्दरि सरोजनिवासमूले। त्वत्तेजसा परिणतं वियदादिभूतं

सौंख्यं तनोति सरसीरुइसम्भवादेः॥ १५॥ कमळपर निवास करनेवाळी सुन्दरि ! 'हीं कार ही आपका धाम है, वही आपका रूप है, वही आपका नाम है और वहीं आपके तेजसे उत्पन हुए आकाशादिसे क्रमशः परिणत-जगत्का आदिकारण है, जो ब्रह्मा, विष्णु आदिकी रचित-पाळित वस्तु बनकर परम सुख देता है। हींकारत्रयसम्पुटेन महता मन्त्रेण संदीपितं स्तोत्रं यः प्रतिवासरं तव पुरो मातर्जपेन्मन्त्रवित्।

तस्य क्षोणिसुजो भवन्ति वशगा लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी वाणी निर्मलस्किभारभरिता जागति दीर्घवयः ॥१६॥

इति श्रीमदाद्यशंकराचार्यविरचितं कल्याणदृष्टिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

माँ ! जो मन्त्रज्ञ तीन 'हींंग्कारसे सम्पुटित महान् मन्त्रसे संदीपित इस स्तोत्रका प्रतिदिन आपके समक्ष जप करता है, उसके राजाळोग वशीभूत हो जाते हैं, उसकी ळक्मी चिरस्थायिनी हो जाती है, उसकी वाणी निर्मल सक्तियोंसे परिपूर्ण हो जाती है और वह दीर्घायु हो जाता है।

# संविन्मयी देवीमें विश्वकी प्रतिष्ठा

पञ्चरूपपरित्यागादस्वरूपप्रहाणतः । अधिष्ठानं परं तस्वमेकं सच्छिष्यते प्रज्ञानं ब्रह्मेति वा अहं ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते । तत्त्वमसीत्येव सम्भाष्यते । अयमात्मा ब्रह्मेति वा ब्रह्मेंबाहमस्मीति वा योऽहमस्मीति वा सोऽहमस्मीति वा योऽसी सोऽहमस्मीति वा या भाष्यते सैपा षोडशी श्रीविद्या पञ्चद्शाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बालाम्बिकेति वगलेति वा मातङ्गीति स्वयंवर-कल्याणीति भुवनेश्वरीति चामुण्डेति चण्डेति वाराहीति तिरस्करिणीति राजमातङ्गीति वा युकश्यामछेति वा लघुरयामलेति वा अरवारुढेति वा प्रत्यिङ्गरा धूमावती सावित्री सरस्वती ब्रह्मानन्दकलेति। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् । यस्मिन् देवा अधि विद्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति ।

रूप )के परित्यागसे तथा अपने स्वरूपके अपरित्यागसे अधिष्ठानरूप जो एक सत्ता शेष रहती है, वही महत्तत्त्व है।

उसीको 'प्रज्ञान ही ब्रह्म है' अथवा 'मैं ब्रह्म हूँ' आदि वाक्योंसे प्रकट किया जाता है। 'वह तू हैं' इस वाक्यसे इसी प्रकार कथन किया जाता है। 'यह आत्मा ब्रह्म हैं अथवा 'ब्रह्म ही मैं हूँ' या 'जो मैं हूँ' अथवा 'वह मैं हूँ' या 'जो वह है, सो मैं हूँ' आदि श्रुतिवाक्योंद्वारा जिनका निरूपण किया जाता है, वे ही षोडशी श्रीविद्या हैं । वे ही पद्मदशाक्षर मन्त्रवाळी श्रीमहा-

य इत्तद्विदुस्त इमे समासते । इत्युपनिषत् । ॐ वा उमे मनसीति शान्तिः ॥ ( बह्रचोपनिषत्-३) पाँचों रूपों (अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और त्रिपुर-पुन्दरी, बाळा, अम्बिका, वगळा, मातक्षी, स्वयं-वर**कल्याणी, मु**वनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा, वाराही, तिरस्करिणी, राजमातङ्गी अथवा शुक्तस्यामळा या लघ्-श्यामठा अथवा अश्याह्रता या प्रत्यिङ्गरा, धूमावती, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्मानन्दकला आदि नामोसे अभिहित होती हैं। ऋचाएँ एक अविनाशी आकाशमें प्रतिष्ठित हैं, जिसमें सारे देवता भळीभाँति निवास करते हैं। जो उसे नहीं जानता, वह ऋचासे क्या छाभ पा सकता है ! निश्चय ही जो उसे जान लेते हैं, वे सदाके छिये उसमें स्थित हो जाते हैं। उँ वाङ्मे मनसि'---यह मन्त्र इसका शान्ति-पाठ है

# कुण्डलिनी-स्तुति

कुण्डिलनी भगवती आदि शिक्तका ही नामान्तर है। साधनाकी परिपक्षावस्थामें कुण्डिलनी-शिक्तका जागरण होनेसे साधक अनेक सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। यों तो कुण्डिलनी-जागरणके उथयोग, इठयोग, राजयोग और मन्त्रयोग आदि अनेक मार्ग शाखोंमें वर्णित हैं, फिर भी तन्त्रशाखोंमें वर्णित मन्त्रयोगका प्रकार कुण्डिलनी-जागरणकी दिशामें अपेक्षाइत सरङ और सुगम कहा जा सकता है। तन्त्रशाखमें उसका साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया है। रुद्रयामछादिमें कई कुण्डिलीस्त्रव और कवच हैं। शारदातिङकोक्त प्रस्तुत कुण्डिलनी-स्तुतिमें कुण्डिलनी-शिक्ति पराम्बा भुवनेश्वरीकी स्तुतिके ब्याजसे कुण्डिलनी-जागरणकी प्रक्रिया भी बता दी गयी है।

मूलोन्निद्रभुजङ्गराजसदर्शी यान्ती सुषुम्नान्तरं भिन्वाऽऽधारसमूहमाश्च विलसत्सौदामिनीसंनिभाम् । ब्योमाम्भोजगतेन्दुमण्डलगलद्विच्यामृतौद्येः [ प्लुतं ] पति

सम्भाव्य स्वगृहागतां पुनरिमां संचिन्तयेष् कुण्डलीम् ॥ १ ॥ इंसं नित्यमनत्त्रप्रवर्णाः स्वाधारतो निर्णता

इंसं नित्यमनन्तमह्रयगुणं स्वाधारतो निर्गता

शक्तिः कुण्डलिनी समस्तजननी हस्ते गृहीत्वा च तम्।

याता शम्भुनिकेतनं परसुखं तेनानुभूय स्वयं

यान्ती स्वाश्रयमर्ककोटिरुचिरा ध्येया जगन्मोहिनी॥ २॥

अन्यक्तं परविम्बमञ्चितरुचि नीत्वा शिवस्यालयं

शक्तिः कुण्डलिनी गुणत्रयवपुर्विधुल्लतासंनिभा।

आनन्दामृतकन्दगं पुरमिदं चन्द्रार्ककोडिप्रभं

संवीक्य स्वगृहं गता भगवती ध्येयानवद्या गुणैः॥ ३॥

मध्ये वर्तम समीरण द्वयगिथस्ति हुसंस्रोभजं

शब्दस्तोममतीत्य तेजसि तडित्कोटिप्रभाभास्वराम्।

उद्यन्ती समुपास्महे नवजपातिन्दूरसान्द्रारणां

सान्द्रानन्दसुधामयीं परिशवं धातां परां देवताम्॥ ॥॥

गमनागमनेषु जा [ला] क्विकी सा तत्रुयाष् योगफलानि कुण्डली।

मुदिता कुळकामधेनुरेषा भजतां काह्नित [चाब्लित]कल्पचल्लरी ॥ ५ ॥

आधारिश्वतशकिबिन्दुनिलयां नीवारशुकोपमां

नित्यानन्दमर्यो गलत्परसुधावर्षः प्रबोधप्रदेः।

सिक्तवा पद्सरसीरुद्दाणि विधिवत्कोद्दण्डमध्योदितां

ध्यायेद् भास्वरबन्धुजीवरुचिरां संविन्मर्या देवताम् ॥ ६ ॥

हत्पहेरुह्मानुबिम्बनिलयां विद्युहलतामन्यरां

बालाकीरणतेजसा भगवतीं निर्भत्स्यानीं नमः ।

नादास्यां परमर्थचन्द्रकुंडिलां संविष्मर्यां शादवर्ती

यान्तीमक्षररूपिणीं विमलधीष्यीयेतिसुं तेजसाम्॥ ७॥

भाले पूर्णनिशापति[कर]प्रतिभटां नीहारहारत्विषा

सिञ्चनतीमस्तेन CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri



सिन्दूरारूणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम्। पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामिस्बकाम्।। CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

तदीयवपुपा संज्याप्य विदवं वर्णानां जननीं चितां. ध्यायेत् सम्यगनाकुलेन मनसा संवित्मयीमस्विकाम्॥ ८॥ दृष्टि च विलसव्योक्ता सवित्री सूले भाले महेशी। पीनोत्तुङ्गस्तनभरनम[लस]नमध्यदेशा गलितसुधया सिक्तगात्री प्रकामं चक्र चक वाकायी देवता वः॥ २॥ श्रियमविकलां द्यादाद्या कुण्डलिनी सुधाभिः। समुत्थिता आधारबन्धप्रमुखिकयाभिः त्रिधामबीज शिवमर्चयन्ती शिवाङ्गना वः शिवमातनोतु॥१०॥ े निजभवननिवासादुच्चरन्ती विळासैः पथि पथि कपळानां चारु हासं विधाय । तरुणतरिणकान्तिः कुण्डली देवता सा शिवसदनसुधाभिर्दीपयेदात्मतेजः॥११॥ सिन्दूरपुञ्जनिभिमन्दुकळावतंसमानन्दपूर्णनयनत्रयशोभियक्त्रम् आपीनतुङ्गकुचनम्रमनङ्गतन्त्रं शस्भोः कलत्रममितां श्रियमातनोतु ॥ १२॥ वर्णेरणवषडिदशारविकलाचञ्जविभक्तैः कमा-दाद्यैः सादिभिरावृतान् क्षह्युतैः पढचक्रमध्यानिमान्। परिचितान् ब्रह्मादिभिद्वते-डाकिन्यादिभिराश्रितान् भिन्दाना परदेवता त्रिजगतां चित्ते विधत्तां मुद्म् ॥ १३॥ आधाराद् गुणवृत्तशोभितततुं छिङ्गत्रयं सत्वरं भिन्दन्तीं कमलानि चिन्भयघनानन्दप्रबोधोत्तराम्। संभुब्धभ्रवमण्डलामृतकरप्रस्यन्द्रमानामृत-स्रोतःकन्दिलता[निभा]ममन्दतिहद्कारां शिवां भावयेत्॥१४॥ तर्णतर्णिभाभास्वरे विभ्रमन्तं त्रिकोण बालार्ककालानलजरठकुरङ्गाङ्ककोटिप्रभाभम्। कामं विधन्मालासहस्रचतिरुचिरलसह्रन्धुजीवाभिरामं त्रेगुण्याकान्तविन्दुं जगदुद्यलयैकान्तहेतुं विचिन्त्य ॥ १५ ॥ विस्फरन्ती स्फुटरुचिरतडित्युअभाभास्वराङ्गी-तस्योध्वं मुद्रच्छन्तीं सुयुम्नामनु सर्गिशिखामाललाटेन्दुविम्बम्। जगदुद्यकरी भावनामात्रगम्यां स्थमक्षां चिन्मात्रां मूळं या सर्वधाम्नां स्फुरति निरुपमा हुंकुतोद्ञितोरः॥ १६॥ शनकैरधोमुखसहस्रारारुणान्जोदरे नीता सा **इच्योतत्पूर्णदादााङ्कविम्बमधुनः** पीयुषधाराञ्चतिम्। रक्तां मन्त्रमयीं निपीय च सुधानिष्यन्दरूपा विशेद् भूयोऽप्यात्मनिकेतनं पुनरपि प्रोत्थाय पीत्वा विद्योत्॥१७॥ योऽभ्यस्यत्यनुदिनमेवमात्मनोऽन्तर्बीजांशं दुरितजरापमृत्युरोगान् । जित्वासी स्वयभिय मूर्तिमाननङ्गः संजीयेडिचरमतिनीलकेशजालः ॥ १८॥

स्तुतिके प्रथम क्लोकमें कुण्डिलनीके स्वरूपका भुजङ्गके समान आकृतिवाली विद्युत्समप्रमा यह कुळ-वर्णन करते हुए कहा गया है कि मूलाधार चक्कमें कुण्डिलनी सुपुम्णा-मार्गसे घटचक्रोंका भेदन वस्ती हुई सहस्रारचक्रस्थित चन्द्रमण्डलके दिन्य अमृतकी वर्षासे वहाँ शिवको तृप्त करती और पुनः अपने मूळस्थान—म्लाधारमें आ जाती है । ऐसी कुण्डलिनी-शक्तिका चिन्तन करना चाहिये । इस विषयका साधारण आभास पानेके लिये सात चक्रोंके नाम, स्थान तथा धुषुम्ना-मार्ग-का ज्ञान अत्यावश्यक है । अतः यहाँ इसपर संश्रिष्त प्रकाश डाल्य जा रहा है ।

मूलाधार--यह पायु और उपस्थके मध्य चार दलेंका कमल होता है।

स्वाधिष्ठान--यह उपस्थके ऊपर छः दछोंका चक्र है। मणिपूरक---यह नाभि-स्थानमें दस दछोंबाछ। होता है।

अनाहत--यह हृदयमें वारह दलोंका होता है। विशुद्धि--यह कण्ठमें सोलह दलोंका होता है। आज्ञा--यह भूमध्यमें दो दलोंका होता है।

सहस्रार--यह मस्तकपर हजार दलोंका होता है। इन चक्रोंके विभिन्न रंगों एवं दलोंमें मातृका-अक्षर तथा चक्रोंकी अधिष्ठात्री योगिनियोंका निवास होता है।

सुषुम्ना-मार्ग--मेरुदण्डकं भीतर इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना नाडियाँ हैं । दोनों ओर इडा ओर पिङ्गला हैं तो मध्यमें है सुषुम्ना । यही कुण्डलिनी-शक्तिके गमनागमनका मार्ग है ।

चार दलेंबाले मूळाधार-वक्रमें त्रिकोणकं मध्य स्वयम्मू लिङ्गको साढ़े तीन धेरा देकर तन्तुओंके समान अतिसूक्ष्मरूपा कुळकुण्डलिनी सुप्तायस्थामें स्थित रह्नती हैं। इसीका जागरण करनेपर साधक शक्तिसम्पन्न होते हैं।

कुण्डलिनी-जागरण-चिधि--गुरुद्दारा कुण्डलिनी-मन्त्रका उपदेश प्रहण कर उस मन्त्रका यथाविधि जप करते हुए इसके अतिसूक्ष्म रूपको मन्त्ररूपमें परिणत करके कुण्डलिनी-शक्तिका जागरण किया जाता है। जागरणके पश्चात् कुण्डलिनी म्ळाधारसे उठका सुषुम्ना नाडीके मध्यसे सहस्नारमें जाकर वहाँ विराजमान भगवान् सदाशिवको अमृतसे तृप्त करती हुई और स्वयं भी शिवसायुज्यसे परम आनन्दित होती हुई साधकके समस्त शरीरको अमृतसे आप्लावित करती है और फिर अपने स्थान म्लाधारमें आ जाती है। पुनः इसी प्रकार गमनागमन करती हुई साधकको योगसिद्धियाँ प्रदान करती है। इस प्रकार प्रसन्न एवं जाप्रत् कुण्डलिनी-शक्ति कामधेनु और वाञ्लाकल्पतरुकी तरह साधकके समस्त मनोरथोंको पूर्ण करती है। कुण्डलिनी-स्तुतिके स्लोकोंमें इसीका वर्णन है।

स्तुतिका उपसंहार करते हुए अन्तिम श्लोकमें मन्त्रमयी कुण्डिलनी-शक्तिका वर्णन किया गया है—यह मन्त्ररूपिणी कुण्डिलनी-शक्ति मस्तकमें स्थित रक्तवर्णके नीचे मुखवाले सहसार-दलके पूर्ण चन्द्रमण्डलसे अमृतधाराका वर्षण करती हुई सुधापानसे मत्त होकर पुनः पुनः मूलाधारसे सहस्रदल कमलमें जाती और फिर मूलाधारमें आ जाती है।

इस प्रकार जो साधक कुण्डलिनी-शक्तिका चिन्तन करता है, उसके सभी पापपुल्ल नष्ट हो जाते हैं। वह जरा-मृत्युसे रिवत होकर मूर्तिमान् अनङ्गकी तरह परमसुन्दर, नील-कुष्कित-कुन्तल होकर चिरायु होता है। इस प्रकार शक्ति-साधनामें मन्त्रयोगका ही प्राधान्य स्पष्ट है; क्योंकि मन्त्रयोगहारा ही कुण्डलिनी-शक्तिका सरलतासे जागरण सम्भव है। इसीलिये श्रीविद्या एवं प्रयक्षरी, पन्नदशाक्षरी, पोडशी, महाघोडशी आदि मन्त्रोंका तन्त्रशाक्षमें वड़ा ही गीरवपूर्ण वर्णन मिलता है। उक्त मन्त्रोंका कुण्डलिनी-शक्तिसे साक्षात् सम्बन्ध है। अतः शक्ति-उपासनाका प्रधान अङ्ग कुण्डलिनी-शक्ति है।



[ शास्त्रोंमें मानस-पूजा और ध्यानका वड़ा ही महत्त्व वर्णित है। भगवान्की पूजाकी पूर्णता मानस-पूजासे, ही होती है। वाह्य पूजामें प्राणी अपनी सामर्थ्य और क्षमताके अनुसार जो सामग्री और उपचार अपण करता है, वह ठौकिक होनेके साथ भगवत्-सेवाके ठिये अत्यन्त तुच्छ और अत्यन्त में है। अतः भक्तगण भगवान्की पूजाके ठिये ऊँची-से-ऊँची दिष्य और अठौकिक सामग्रियोंका चयन करते हैं और मानसिक रूपसे भगवान्की सेवामें उसे अर्पण करते हैं। यह सब मानस-पूजा और ध्यानसे ही सम्भव है। अतएव अपनी शक्तिके अनुसार वाह्यपूजन तो करना ही चाहिये; साथ ही पूजाकी पूर्णताके ठिये मानस-पूजन और मानस-ध्यान भी अवश्य करणीय हैं। यहाँ मानस-पूजाके विभिन्न स्तोत्र तथा भगवती पूर्णन के विभिन्न स्वरूपोंका ध्यान प्रस्तुत किया जा रहा है। —सं०]

# भगवती पराम्बाकी षोडशोपचार मानस-पूजा

उद्यचन्दनकुष्कुमारुणपयोधाराभिराष्टावितां नानानर्ध्यमणिप्रवालघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके। आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो मातः सुन्दरिभक्तकल्पलिकेश्रीपादुकामादरात्॥१॥

माता त्रिपुरसुःदिर ! तुम भक्तजनोंकी मनोबाञ्चल पूर्ण करनेवाली कल्पलता हो । माँ ! यह पादुका आदर-पूर्वक तुम्हारे श्रीचरणोंमें समर्पित है, इसे ग्रहण करो । यह उत्तम चन्दन और कुंकुमसे मिली हुई लाल जलकी धारासे धोयी गयी है । माँति-माँतिकी बहुमूल्य मणियों तथा मूँगोंसे इसका निर्माण हुआ है और बहुत-सी देवाङ्गनाओंने अपने करकमलोद्वारा भक्तिपूर्वक इसे सब ओरसे धो-पोंळकर खब्ल बना दिया है ।

देवेन्द्रादिभिरचितं सुरगणैरादाय सिदासनं चञ्चत्काञ्चनसंचयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम् । पतचम्पककेतकीपरिमलं तैलं महानिर्मलं पन्धोद्वर्तनमादरेण तरुणीद्तं ग्रहाणास्विके ॥२॥ माँ ! देवताओंने तुम्हारे बैठनेके लिये यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इसपर विराजो । यह वह सिंहासन है, जिसकी देवराज इन्द्र आदि भी पूजा करते हैं, अपनी कान्तिसे दमकते हुए राशि-राशि सुवर्णसे इसका निर्माण किया गया है । यह अपनी मनोहर प्रमासे सदा प्रकाशमान रहता है । इसके सिवा यह चम्पा और केतकीकी सुगन्वसे पूर्ण अन्यन्त निर्मल तेल और सुगन्धयुक्त उबटन है, जिसे दिव्य युवतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवामें प्रस्तुत कर रही हैं, कुपया इसे सीकार करों ।

प्रधाहेवि गृहाण शम्भुगृहिणि श्रीसुन्दरि प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहिनर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलम् । तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनीस्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हेश्रीसुन्दरि त्वनमुदे॥३॥

देनि ! इसके पश्चात् यह विशुद्ध आँवलेका फल ग्रहण करो । भगवान् शिवकी पत्नी त्रिपुरसुन्दरि ! इस आँवलेमें प्रायः जितने भी सुगन्धित पदार्थ हैं, ने सभी डाले गये हैं, इससे यह परम सुगन्धित हो गया है। अतः इसे लगकर बालोंको कंबीसे झाड़ हो और मङ्गाजीकी पवित्र धारामें नहाओ। तदनन्तर यह दिन्य गन्ध सेवामें प्रस्तुत है, यह तुम्हारे आनन्दकी वृद्धि करनेवाला हो। स्वाधिपतिकामिनीकरसरोजनालीधृतां सवन्दनसङुङ्कमागुरुभरेण विभाजिताम्। महापरिमलोज्ज्वलां सरस्धुद्धकस्तूरिकां यहाण वरदायिनि त्रियुरसुन्दरि श्रीप्रदे॥४॥

सम्पत्ति प्रदान करनेवाची वरदायिनि ! त्रिपुरसुन्दरि ! यह सरस ग्रुद्ध कस्तृरी प्रहण करो । इसे खर्य देवराज इन्द्रकी पत्नी महारानी शची अपने कर-कमळों में लेकर सेवामें खड़ी हैं। इसमें चन्दन, कुङ्कम तथा अगुरुका मेळ होनेसे इसकी शोभा और भी वह गयी है। इससे बहुत अधिक गन्ध निकलनेके कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है।

गन्धवीमर्राक्षेनरियतमासन्तानहस्ताम्बुज-बस्तारैर्धियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापि अरम् । मातर्भास्वरभातुमण्डललस्कान्तिप्रदानोक्क्वलं चैतित्रिर्मेलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरि त्वनसुदम्॥५॥

माँ श्रीसुन्दरि ! यह परम उत्तम निर्मळ वस्न सेवामें समर्पित है, यह तुम्हारे हर्षको बढ़ाये । माता ! इसे गन्धर्य, देवता तथा किन्नरोंकी प्रेयसी सुन्दरियाँ अपने फैळाये हुए कर-कमळोंमें धारण किये खड़ी हैं । यह केसर में रँगा हुआ पीताम्बर है । इससे परम प्रकाशमान सूर्यमण्डळकी शोमामयी दिव्य कात्ति निकळ रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोमित हो रहा है । स्वर्णाकिएवक्फ छळ श्रितियो हम्बास्त्र स्विक्ष

स्वर्णाकित्पतकुण्डले श्रुतियुगे इस्ताम्बुजे मुद्रिका मन्ये सारसना नितम्बफलके मञ्जीरमङ्खिद्ये । हारो वक्षसि कङ्कणी कणरणत्कारी करद्वन्द्यके विन्यस्तं मुकुटं शिरसागुदिनं इसोन्मइं स्तूयताम्॥

तुम्हारे दोनों कानोंमें सोनेके बने हुए कुण्डल क्रिलमिळाते रहें, कारकमळकी एक अङ्कुळीमें अँगूठी शोमा पाये, कटिमागमें नितम्बींगर करघनी सुद्दाये, दोनों चरणींमें मिक्षीर मुखरित होता रहे, वक्षः स्थलपर हार सुशोमित हो और दोनों कलाइयोंमें बद्धण खनवनाते रहें। तुम्हारे मिलकपर रखा हुआ दिन्य मुगुट प्रतिदिन आनन्द प्रदान करें। ये सब आभूषण प्रशंसाके योग्य हैं। प्रीवायां खतकान्तिकान्तपढलं प्रवेचयकं सुन्दरं सिन्द्रं विलसल्ललाटफलके सीन्दर्यमुद्राधरम्। राजत्कज्जलमुज्ज्वलोत्पलदल्लभीमोचने लोचने तिह्वयौषधिनिर्मितं रचयतु श्रीशामभवि श्रीप्रदे॥॥॥

वन देनेवाळी शिवप्रिया पार्वित ! तुम गलेमें बहुत ही चमकीळी सुन्दर हँ सळी पहन छो, छळाटके मध्यभागमें सीन्दर्यकी सुद्रा (चिह्न) धारण करनेवाळे सिन्दूरकी बेंदी छगाओ तथा अत्यन्त सुन्दर प्रथपत्रकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाळे नेत्रों में यह काजळ भी ळगा छो, यह काजळ दिव्य ओषधियों से तैयार किया गया है । अमन्द्तरमन्दरोन्मधितदुग्धिसन्धृद्भवं निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे। सुह्याण मुखमीक्षितुं मुहुरविम्बमाचिदुमैन विनिमंतमघितछदे रितकराम्बुजस्थायिनम् ॥८॥

पापोंका नाश करनेवाळी सम्पत्तिदायिनी त्रिपुर-धुन्दिर ! अपने मुखकी शोभा निहारनेके ळिये यह दर्पण प्रह्रण करो । इसे साक्षात् रित रानी अपने कर-कमलों में लेकर सेवामें उपस्थित हैं । इस दर्पणके चारों ओर मूँगे जड़े हैं । प्रचण्ड वेगसे धूमनेवाळे मन्दराचळकी मथानी-से जब क्षीरससुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसीसे प्रकट हुआ था। यह चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वळ है ।

कस्त्रीद्रवचन्दनागुरुसुधाधाराभिराप्छावितं चञ्चचम्पकपाटलादिसुरभिद्रव्यैः सुगन्धीकृतम् । देवस्त्रीगणभस्तकस्थितमहारत्नादिकुरभव्रजै-रक्भः शास्त्रीद सम्ब्रमेण विमलं दत्तं गृहाणास्विके ॥

भगवान् शंकरकी धर्मपत्नी पार्वतीदेवि ! देवाङ्गनाओं-के महाकपर रखे हुए बहुम्हय रतनमय कडशोहारा

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

शीवतापूर्वक दिया जानेवाळा यह निर्मळ जळ महण करो । इसे चम्पा और गुळाव आदि सुगन्धित द्रव्योंसे सुवासित किया गया है तथा यह कस्त्रीरस, चन्दन, अगुरु और सुधाकी धारासे आग्नावित है । कह्नायोत्पळनागकेसरसरोजास्थावळीमाळती-मल्ळीकैरवकेतकाविक्तसुमैं रक्ताश्वमारादिभिः । पुष्पैर्माल्यभरेण व सुरिभणा नानारसस्रोतसा ताम्नाम्भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये ॥

मैं कहार, उत्पठ, नागकेसर, कमठ, माळती, मिक्किका, कुमुद, केतकी और ठाळ कनेर आदि क्र्ळोंसे सुगन्धित पुष्पमाळाओंसे तथा नाना प्रकारके रसोंकी धारासे ठाळ कमठके भीतर निवास करनेवाळी श्रीचण्डिका देवीकी पूजा करता हूँ।

मांसीगुग्गुलचन्द्रगागुरुरज्ञःकपूरशैलेयजै-मीष्वीकैः सह कुङ्कुमैः खुरचितैः सर्पिभैरामिश्रितैः। सौरभ्यस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत् पीतये धूपोऽयं सुरकामिनीविरचितः श्रीचण्डिके त्वन्सुदे॥११॥

श्रीचण्डिका देवि ! देववधुओंके द्वारा तैयार किया इक्षा यह दिन्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता नदानेवाळा हो । यह धूप रानमय पात्रमें, जो सुगन्यका निवासस्थान है, रखा हुआ है । यह तुम्हें संतोष प्रदान करें । जटामांसी, गुम्गुळ, चन्दन, अग्रुर-वूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुङ्कुम तथा घी मिळाकर इसे उत्तम रीतिसे बनाया गया है ।

घृतद्वयिरस्फुरद्विचरत्नयष्टयान्वितो महातिमिरनाशनः सुरनितस्विनीनिर्मेतः सुवर्णचयकस्थितः सधनसारवर्त्योन्वित-स्तव त्रियुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो सुदे॥१२॥

देवि त्रिपुरसुन्दरि ! तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है । यह घीसे जलता है, इसकी दीयटमें सुन्दर रत्नका छंडा लगा है । इसे देवाझनाओंने बनाया है । यह दीपक सुवर्णके चषक (पात्र)में जलाया गया है । इसमें कपूरके साथ बत्ती रहती है ।

यह भारी-से-भारी अन्धकारका भी नाश करने-वाळा है।

जातीसौरभितभं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं युक्तं हिक्कमरीचजीरसुरभिद्रव्यान्वितैर्व्यक्षनैः। पकान्नेन सपायसेन मधुना दृष्याज्यसम्मिश्रितं नैवेद्यं सुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्सुदे ॥१३॥

श्रीचण्डिकादेवि ! देवयधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यह दिन्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें आहृती- के चावळका खण्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेळीकी सुगन्धसे वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगन्धित द्रन्योंसे छौंक-बघारकर बनाये हुए नाना प्रकारके ज्यझन भी हैं। इसमें भौति-भौतिके प्रकर्वान, खीर, मधु, दही और वीका भी मेळ है।

लवङ्गकलिकोञ्ज्वलं बहुलनागवल्लीदलं सञातिफलकोमलं सधनसारपूर्गोफलम् । सुधामधुरिमाञ्जलं एचिररक्तपात्रस्थितं गृह्वाण मुखपङ्गजे स्फुरितमम्ब ताम्बुलकम् ॥१४॥

माँ ! सुन्दर रहनमय पात्रमें सजाकर रखा हुआ यह दिन्य ताम्बूल अपने मुख्में प्रद्रण करों । छवंगकी कर्ळी चुमोकर इसके बीड़े लगाये गये हैं, अतः बहुत सुन्दर जान पड़ते हैं । इसमें बहुत-से पानके पत्तोंका उपयोग किया गया है । इन सब बीड़ोंमें कोमल जावित्री, कपूर और सोपारी पड़े हैं । यह ताम्बूल सुधाके माध्रयसे परिपूर्ण है ।

शरतप्रभवचन्द्रमःस्फुरितचन्द्रिकासुन्दरं गलतसुरतरंगिणीललितमौक्तिकाडम्बरम् । गृहाण नवकाञ्चनप्रभवदण्डखण्डोज्ज्वलं महात्रिपुरसुन्दरि प्रकटमातपत्रं महत्॥१५॥

महात्रिपुरसुन्दरी माता पार्वति ! तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिन्य छत्र प्रकट हुआ है, इसे प्रहण करो । यह शरत्-कालके चन्द्रमाकी चटकीली चाँदनीके समान सुन्दर है; इसमें लगे हुए सुन्दर मोतियोंकी अलक ऐसी जान पड़ती है, मानो देवनदी गङ्गाका स्रोत अपरसे नीचे गिर रहा हो । यह छत्र धुवर्णमय दण्डके कारण बहुत शोभा पा रहा है ।

मातस्त्वन्मुद्यातनोतु सुभगस्त्रीभिः सद्।ऽऽन्दोहितं शुभ्रं चामरमिन्दुकुन्द्सदृशं प्रस्वेददुःखापह्म् । सद्योऽगस्त्यवसिष्ठनारद्शुकव्यासादिवालमीकिभिः स्वेचित्ते क्रियमाण एवकुरुतां दार्भाणि वेद्श्वनिः॥१६॥

माँ ! सुन्दरी क्षियोंके हाथोंसे निरन्तर डुलाया जानेवाळा यह १वेत चँवर, जो चन्द्रमा और कुन्दके समान उज्ज्वल तथा पसीनेके कष्टको दूर करनेवाळा है, तुम्हारे हर्षको बढ़ाये । इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, विसष्ट, नारद, शुक, न्यास आदि तथा वाल्मीिक मुनि अपने-अपने चित्तमें जो वेदमन्त्रोंके उच्चारणका विचार करते हैं, उनकी वह मृनःसंकल्पित वेदध्यनि तुम्हारे आनन्दकी वृद्धि करे ।

स्वर्गाङ्गणे वेणुमृदङ्गराङ्ग भेरीनिनादैरुपगीयमाना । कोलाइलँराकिता तवास्तु विद्याधरीनृत्यकला सुखाय ॥ १७ ॥ स्वर्गके ऑगनमें वेणु, मृदङ्ग, राङ्क तथा भेरीकी मधुर ध्वनिके साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकारके कोलाहळका राव्द व्यात रहता है, वह विद्याधरीद्वारा प्रदर्शित नृत्य-कळा तुम्हारे सुखकी बुद्धि करें।

देवि भक्तिरसभावितवृत्ते प्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते । तत्र लौल्यमपि सत्फलमेकं जन्मकोटिभिरपीह न लभ्यम् ॥१८॥

देवि ! तुम्हारे भक्तिरससे भावित इस पद्यमय स्तोत्रमें यदि कहींसे भी भक्तिका कुछ छेश मिले तो उसीसे प्रसन्न हो जाओ । माँ ! तुम्हारी भक्तिके छिये चित्तमें जो आकुछता होती है, वही एकमात्र जीवनका फल है, वह कोटि-कोटि जन्म धारण करनेपर भी इस संसारमें तुम्हारी कुपाके विना सुलभ नहीं होती।

पतैः बोडग्रभिः पद्यैरुपचारोपकल्पितैः। यः परां देवतां स्तौति स तेषां फलमाप्नुयात् ॥१९॥

इन उपचार-कल्पित सोलह पर्धोसे जो परादेवता भगवती त्रिपुरसुन्दरीका स्तवन करता है, वह उन उपचारोंके समर्पणका फल प्राप्त करता है।

श्रीलिलताचतुष्षष्युपचार मानस-पूजा

[ राजराजेश्वरी पराम्बा भगवती लिलता महोत्रिपुरसुन्दरीका चौंसठ उपचारोंसे युक्त मानस-पूजन यहाँ संक्षेपमें संग्रहीत है। यह देवी-उपासकों तथा साधकोंके लाभार्थ स्तुतिपरक मानस-पूजा है। इसमें देवीको ६४ मानस भावोपचार समर्पित किये गये हैं। —सम्पादक ]

ॐ हन्मध्यितिळये देवि लिलते परदेवते। चतुष्पष्ट्युपचारांस्ते भक्त्या मातः समर्पये॥१॥ कामेशोत्सङ्गित्लये पाद्यं गृह्णीष्य सादरम्। भूषणाित समुत्तार्यं गत्धतेलं च तेऽपये॥२॥ स्नानशालां प्रविद्याथ तत्रत्यमणिपीठके। उपविदय सुखेन त्वं देहोद्धर्तनमाचर॥३॥ उप्णोदकेन लिलते स्नापयाम्यथ भक्तितः। अभिषिञ्चािम पश्चात्वां सौवर्णकलशोदकेः॥ ॥ ॥ धौतवस्त्राप्रोञ्छनं चारकक्षौमाम्यरं तथा। कुचोत्तरीयमरुणमर्पयािम महेश्वरि॥५॥ ततः प्रविदय चालेपमण्डपं श्रीमहेश्वरि। उपविदय च सौवर्णपीठे गत्धात्र विलेपय॥६॥ कालागरुजधूपैश्च धृपये केशपाशकम्। अपयािम च मल्ल्यादिसर्वर्तुकुसमस्त्रः॥ ॥ ॥ भूषामण्डपमािवदय स्थित्वा सौवर्णपीठके। मािणक्यमुकुटं मूर्षिनं दयया स्थापयािम्वके॥ ८॥ श्रारत्पार्वणचन्द्रस्य शकलं तत्र शोभताम्। सिन्दूरेण च सीमन्तमलंकुरु द्यािनघे॥ ९॥ भाले च तिलकं न्यस्य नेत्रयोरक्षनं शिवे। घालीयुगलमप्यस्य भक्त्या ते विनिवेदये॥ १०॥ मणिकुण्डलमप्यस्य नासाभरणमेव च। ताटक्कयुगलं देवि यावकञ्चाधरेऽपये॥ ११॥ श्राध्मध्यप्रमिवर्णचिन्ताकपदकािन च। महापदकमुकावस्येकावस्योदिभूषणम् ॥ १२।

छन्नवीरं गृहाणास्य केयूरयुगछं तथा। वलयाविलमङ्गल्याभरणं लिलतािक्वके॥१३॥ ओङ्याणमथ कट्यन्ते किटसूत्रं च सुन्दिर। सौभाग्याभरणं पादकटकं नूपुरद्वयम्॥१४॥ अर्पथािम जगन्मातः पादयोश्चाङ्गलीयकम्। पाद्य वामोध्वहस्ते च दक्षहस्ते तथाङ्कदाम्॥१५॥ अन्यस्मिन् वामहस्ते च तथा पुण्डेश्चचापकम्। पुष्पवाणांश्च दक्षाधः पाणौ धारय सुन्दिर॥१६॥ अर्पयािम च माणिक्यपाहुके पादयोः दिवे। आरोहावृतिदेवीिभश्चकं परिश्वे मुदा॥१७॥ समानवेद्दाभूषािभः साकं त्रिपुरसुन्दिर। तत्र कामेदावामाङ्कपर्यङ्कोपनिवेद्दिनीम्॥१८॥ अमृतासवपानेन मुदितां त्वां सदा भजे। युद्धेन गाङ्गतोयेन पुनराचमनं कुरु॥१९॥ कर्पूरवीटिकामास्ये ततोऽस्व विनिवेद्दाय।

आनन्दोर्ह्णासहासेन विस्तिमुखपङ्कजाम् । भक्तिमत्करूपलिकां कृती स्यां त्वां स्मरन् कदा॥ २०॥ मङ्गलारार्तिकं छत्रं चामर दर्पणं तथा । तालवृन्तं गन्धपुष्पधृपदीपांश्च तेऽप्ये॥ २१॥ श्रीकामेश्वरि तप्तहारककृतेः स्थालीसहस्त्रेष्ट्रंतं दिव्याननं घृतस्प्रशाकभरितं चित्रान्त्रमेदैर्युतम् । दुग्धाननं मधुशर्कराद्धियुतं माणिक्यपात्रार्पितं माषापूपकप्रिकादिसहितं नैवेद्यमम्वापये॥ २२॥ साम्रविशतिपाद्योक्तचतुष्पष्ट् युपचारतः । द्दन्मध्यनिलया माता लिलता परितुष्यतु॥ २३॥ इति श्रीमच्लक्तियामलोक्तं मानसपूजनम्॥

'देवि छलिते । आप मेरे हृदयमें निवास करनेवाली हैं। मैं आपको भक्तिपूर्वक चौंसठ उपचार समर्पण कर रहा हूँ । कामेश्वरके अङ्कर्मे विराजमान हे भगवती ! आप सादर पाद्य प्रहण करें। हे माता ! में आपके सब आभूषणोंको उतारकर धुगन्धित तें समर्पण करता हूँ। अब आप स्नान-शालामें प्रवेश करें एवं वहाँ मणिपीठपर विराजमान होकर देहमें उबटन खीकार करें। में भक्तिपूर्वक आपको स्नान कराकर सुवर्णके कलशोसे आपका अभिषेक करता हूँ एवं धीत वस्नसे आपके देहको पोंछकर लाल कीशेय (रेशमी) वहा एवं उत्तरीय वस्त्र अप्ण करता हूँ । अब आप आलेप-मण्डपमें प्रवेश करके वहाँपर स्थित सुवर्णपीठपर वैठकर अनेक प्रकारके इत्र-गन्धोंका विलेपन करें । कालागुरु धूपसे आपके केशोंको धृपित करके मैं नाना प्रकारके सब ऋतुओं में होनेवाले सुगन्धित फूलोंकी माला अर्पण करता हूँ। हे माता ! अब आप भूषण-मण्डपमें प्रवेश करें । वहाँ सुवर्णपीठपर विराजमान होकर मणिमय मुकुट, अर्धचन्द्र, सीमन्त-सिन्दूर, ळळाटपर वेंदी, नेत्रोंमें अञ्चन, कानोंमें मणिकुण्डळ एवं नासाभरण, अधरपर आळक्तक, गलेमें

मङ्गलस्त्र, सुवर्णका हार एवं पदक, महापदक, मुक्तावली, एकावली, छन्नवीर, बाहुओं में केयूर, वलयावली (चूड़ियाँ),अङ्गूठी,किटमें किट्सूत्र (मेखला सीभाग्याभरण), चरणकमलमें पादपरक नुष्र और पैरकी अंगुलियों में अंगुलीयक आदि आभूषण धारण करके बाँयें ऊपरके हाथमें पारा, दाहिनेमें अंकुरा, नीचेके बाँयें हाथमें इक्षुधनु और दाहिनेमें पुण्याण धारण की जिये।

अब आप अपनी आवरण देवियोंके साथ श्रीयन्त्रपर विराजमान हों। वहाँ विन्दुमें विराजमान महाकामेश्वरके अङ्कमें सुशोमित होकर अमृतासव चपकका पान करके, आचमन करके, ताम्बूळ-बीटिका मुखमें सुशोमित करके आनन्द-उल्ळास, हास-विलाससे परम प्रसन्न हुई आपका स्मरण करता हुआ में कव इस पुण्यका भागी बन्गा। हे माता! अब आपकी मङ्गळ-आरतीका नीराजन करके छत्र-चामरयुक्त, दर्गण, ताळबन्त, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप अर्पण कर दाळ, शाक, धी एवं दूध, दिव्यान, मधु, शर्करा-से युक्त माष, बटका, पूरी, माळपुआ, अनेक प्रकारके षटर्स व्यंजनसे भरी हुई सहस्रों थाळियाँ समर्पण करता हूँ। इन चौंसठ उपचारोंसे मेरे हृदयमें निवास करनेवाळी भगवती राजराजेश्वरी ळिलता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसन्न हों।

# शक्तिके विभिन्न स्वरूपोंका ध्यान

### १-सर्वभङ्गलाका ध्यान

हेमाभां करुणाभिपूर्णनयनां माणिक्यभूषोञ्ज्वलां द्वार्त्रिशद्दलबोडशाष्ट्रलयुक्पद्मस्थितां सुस्मिताम्। भक्तानां धनदां वरं च द्धतीं वामेन हस्तेन तव् द्वेणाभयमातुलुङ्गसुफलं श्रीमङ्गलां भावये॥

जिनकी कान्ति खर्ण-सदश है, जिनके नेत्र करणासे परिपूर्ण रहते हैं, जो माणिक्यके आभूषणोंसे त्रिभूषित, बत्तीस दळ, पोडशदळ, अष्टदळ कमळपर स्थित, सुन्दर मुसकानसे सुशोभित, भक्तोंको धन देनेवाळी, बार्ये हाथमें अस्यमुद्धा एवं बिजौरा नींबृका सुन्दर फळ धारण करनेवाळी हैं, उन श्रीमङ्गळा देवीकी में भावना करता हूँ।

#### २-चण्डिकाका ध्यान

चिष्डका द्वेतवर्णा सा द्विवरूपा च सिंह्गा। अटिला वर्तुला ज्युक्षा वरदा शूलधारिणी॥ क्रिकां विस्रती दक्षे पाशपात्राभयान्विता॥

कल्याणरूपिणी चण्डिकाका वर्ण श्वेत है। वे जटा धारण करती हैं। उनके गोळाकार तीन नेत्र हैं और वे सिंहपर आख्द होती हैं। वे अपने दाहिने हाथोंमें वरदमुदा, शूळ और कर्त्रिका ( छुरी या कैंची ) तथा वार्षे हाथोंमें पाश, पात्र और अभयमुदा धारण करती हैं।

#### ३-अष्टभुजा कालीका ध्यान

अष्टबादुर्महाकाया कालमेवसमप्रभा । शङ्ख्यकगदाकुम्भमुसलांकुशपाशयुक् ॥ वज्ञं करे विभ्रती सा महाकाली मुदेऽस्तुनः॥

जिनका शरीर विशाल है, जिनकी अङ्गकान्ति काले मेचके समान है, जो आठ मुजाओंसे सुशोभित हैं तथा उन मुजाओंमें शह, चक्क, गदा, कुम्म, मुसब,

अंकुल, पाश और वत्र भारण करती हैं, ने महाकाळी मेरे ळिये आनन्ददायिनी हों।

#### ४-प्रत्यिङ्गराका ध्यान

श्यामाभां च त्रिनेजां तां सिंहवक्त्रां चतुर्भुजाम् । अर्ध्वकेशीं च सिंहस्थां चन्द्राङ्कितशिरोहहाम् ॥ कपालशूलद्धमहनागपाशधरां श्रुभाम् । प्रत्यक्कियां भजे नित्यं सर्वशत्रुविनाशिनीम् ॥

जिनकी अङ्गकान्ति स्थाम है, जिनके तीन नेत्र और चार भुजाएँ हैं, जिनका मुख सिंहके मुख-सहश है, जिनके केश ऊपर उठे रहते हैं, जो सिंहपर आरूढ होती हैं, जिनके बालोंमें चन्द्रमा शोभित होते हैं, जो कपाल, शूल, डमरू और नागपाश धारण करती हैं तथा समस्त शत्रुओंका बिनाश करनेवाली हैं, उन मङ्गलकारिणी प्रत्यक्षिराका में नित्य भजन करता हैं।

#### ५-अपराजिताका ध्यान

नीलोत्पलनिभां देवीं निद्रामुद्रितलोचनाम् । नीलकुञ्जितकेशाम्यां निम्ननाभीचलित्रयाम् ॥ वराभयकराम्भोजां प्रणतार्तिचनाशानीम् । पीताम्बरचरोगेतां भूषणस्रग्विभूषिताम् ॥ वरशक्त्याद्यति सौम्यां परसैन्यप्रभञ्जिनीम् । शङ्ख्यक्रगदाभीतिरम्यद्दस्तां त्रिलोचनाम् ॥ सर्वकामप्रदां देवीं ध्यायेत् तामपराजिताम् ॥

जिनकी कान्ति नीळकमळ-सरीखी है, जिनके नेत्र निद्रासे मुँदे रहते हैं, जिनके केशोंके अप्रभाग नीले और युँचराले हैं, जिनकी नामि गहरी और त्रिवळीसे युक्त है, जो करकमळोंमें वरद और अभयमुद्रा धारण करती हैं, शरणागतोंकी पीडाको नष्ट करनेवाळी हैं, उत्तम पीताम्बर धारण करती हैं, आभूषण और माळासे विभूषित रहती हैं, जिनकी आकृति श्रेष्ठ शक्तिसे युक्त और सीम्य है, जो शृष्टुओंकी सेनाका संहार करनेवाळी हैं, जिनके

# देवताओंद्वारा देवी-स्तवन



देव्या यया ततमिदं जगदात्मशत्कत्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूत्या तामिवकामिकळदेवमहर्षिपूज्यां भक्तया नताः सम विद्धातु शुभानि सा नः॥

हाथ शह्व, चक्र, गदा और अभयमुद्रासे सुशोभित रहते हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो समस्त कामनाओंको देनेवार्टा हैं, उन अपराजिता देवीका ध्यान करना चाहिये।

#### ६. प्राणशक्तिदेवताका ध्यान रक्ताम्मोधिस्थपोतोल्ळसद्दणसरोजाधिरूढा कराव्जैः पाशं कोदण्डिमिश्चद्भवमणिगुणमप्यङ्कशं पञ्चवाणान् । विश्वाणासुक्कपाळं त्रिनयनळसिता पीनवक्षोरुहाट्या देवी वाळार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः॥

जो रक्तसागरमं स्थित पोत-सदश उत्फुल्ल लाल कमलपर स्थित रहतो हैं, करकमलोंमं पाश, ईखका धनुष, त्रिश्ल, अंकुश, पञ्चत्राण और रुधिरयुक्त कपाल धारण करती हैं, तीन नेत्रोंसे सुशोमित हैं, स्थूल स्तनोंसे युक्त हैं और बाल सूर्य-सदश त्रर्णवाली हैं, वे परादेशी प्राणशक्ति हमलोगोंके लिये सुखकारिणी हों।

# ७. तुलसीद्वीका ध्यान

ध्यायेच तुल्सी देवी द्यामी कमललोचनाम्। प्रसन्नी पद्मकह्लारचराभयचतुर्भुजाम्॥ किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूपिताम् । ध्वलांश्चकसंयुक्तां पद्मासननिवेदुवीम्॥

जिनके नेत्र कमल-सरीखे हैं, जो सदा प्रसल रहती हैं, चारों हाथोंमें पद्म, कहार तथा वरद और अभय मुद्रा धारण करती हैं, किरीट, हर, बाज्बंद, कर्णकुल आदिसे विभूषित रहती हैं, उज्ज्वल रेशमी वर्ष धारण करती हैं, पद्मासनपर बैठती हैं, उन पोडशवर्षीया तुल्सी देवीका ध्यान करना चाहिये।

# ८ चतुर्भुजानपूर्णाका ध्यान

सिन्दूरामां त्रिनेत्राममृतशशिकलां खेचरीं रक्तवस्त्रां पीनोत्तुङ्गस्तनाद्ध्य।मभिनवविलसद्योवनारम्भरम्याम् । नानालङ्कारयुक्तां सरसिजनयनामिन्दुसंक्रान्तमृतिं देवीं पाशाङ्करााद्ध्यामभयवरकरामस्वपूर्णां नमामि॥

जिनकी अङ्ग-कान्ति सिन्द्र-सरीखी है, जो तीन नेत्रोंसे युक्त, अमृतपूर्ण शशिकला-सदश, आकाशमें

गमन करनेवाली, लाल बह्नसे सुशोमित, स्थूल एवं जँचे स्तनोंसे युक्त, नवीन उल्लिसित यौवनारम्भसे रमणीय, विविध अलंकारोंसे युक्त हैं, जिनके नेत्र कमल-सददा हैं, जिनकी मूर्ति चन्द्रमाको संक्रान्त करनेवाली है, जिनके हाथ पादा, अंकुरा, अभग और वरद मुद्रासे सुशोभित हैं, उन अलपूर्ण देवीको मैं नमस्कार करता हूँ।

#### ९. शीबलाका ध्यान

ध्यायेख शीतलां देवीं रासभस्यां दिगम्बराम् । मार्जनीकलशोपतां शूर्पालंकतमस्तकाम् ॥

जो गयेपर आरूढ़ होती हैं, दिशाएँ हा जिनके बढ़ा हैं अर्थात् जो नग्न रहती हैं; जो गार्जनी और कलशसे युक्त रहती हैं, जिनका मस्तक सूपसे अलंकत रहता है, उन शीतला देवीका ध्यान करना चाहिये।

### १० त्वरिताका ध्यान

नागैः कित्पतभूषणां त्रिनयनां गुआगुणालंकतां इयामां पाशवराङ्कशाभयवरां दोर्भियुतां वालिकाम् । पीतां परलववासिनीं शिखिशिखाचूडावतंसोञ्ज्वलां भ्यायाम्यस्वहमृक्षसिहनिवहैः पीठस्थितां सुन्दरीम् ॥

जो नागोंके आम्यणोंसे सुसज्जित, तीन नेत्रोंसे युक्त, गुँथे हुए गुझाफलके हारसे अलंकत, बोडशवर्याया, हाथोंमें पाश, अंकुश, बरद और अभय मुदाओंसे विभूषित, बालिकास्वरूपिणां, पीले वर्णवाली और न्तन कोमल पत्तोंपर निवास करनेवाली हैं, जिनके मस्तकपर मयूर-पिच्लका मुकुट सुशोमित होता है, जो रालों और सिहोंके झुंडोंसे घिरी हुई पीठपर स्थित हैं, उन सुन्दरी त्वरिता देवीका में प्रतिदिन ध्यान करता हूँ।

### ११ विजयाका ध्यान

शह्वं चक्रं च पाशं सृणिमिष सुमहाखेटखड्गो सुचापं वाणं कह्वारपुष्पं तद्दु करगतं मातुलुङ्गं द्धानाम् । उद्यद्वालार्भवर्णा त्रिभुवनविज्ञयां पञ्चवक्त्रां त्रिनेत्रां देवीं पीताम्बराढ्यां कुचभरनमितां संततं भावयामि॥

श्व उ० अं० ५-६--

जो अपने हाथों में क्रमशः शङ्ख, चक्र, पाश, अंकुश, विशाल ढाल, खडग, सुन्दर धनुप, बाण, कमल-पुण और विजौरा नीबू धारण करती हैं, जिनका रंग उदयकालीन बालसूर्यके सदश है, जो त्रिभुवनपर विजय पानेवाली हैं, जिनके पाँच मुख और तीन नेत्र हें, जो पीताम्बरसे विभूषित और स्तनोंके भारसे झुकी रहती हैं, उन विजयादेवीकी मैं निरन्तर भावना करता हूँ।

### १२ वनदुर्गाका ध्यान

अरिराङ्क्षरुपाणखेटवाणान् सधनुरूरळकतर्जनीं द्धाना। मम सा महिषोत्तमाङ्गसंस्थानवदूर्वासहराी थ्रियेऽस्तु दुर्गा॥

जो चक्र, शङ्ख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, शूल और कैंची धारण करती हैं तथा भैंसेके मस्तकपर स्थित रहती हैं, वे नवीन दूवकी-सी कान्तिवाली दुर्गा मेरे लिये श्री प्रदान करनेवाली हों।

### १३ नित्याका ध्यान

उद्यद्भातुसमप्रभां रसमुखां पाशाक्षसूत्र धनुः खेटं शूलमभीष्टदं च द्धतीं वामैश्च पड्भिः करैः। दक्षेरङ्करापुस्तकेषुकुसुमं खड्गं कपालाभयं माणिक्याभरणोज्ज्वलां त्रिनयनां नित्यां भवानीं भजे॥

जिनकी कान्ति उदयकालीन सूर्यके समान है, जिनका मुख सरस अर्थात् आनन्दवर्धक है, जो अपने वामभागके छहों हाथोंमें क्रमशः पाश, अक्षसूत्र, धनुष, खेट, शूल और वरदमुद्रा तथा दाहिने भागके छहों हाथोंमें क्रमशः अंकुश, पुस्तक, बाण, फूल, खडग, कपाल और अभयमुद्रा धारण करती हैं तथा माणिक्यके आभूषगोंसे विभूषित हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, उन नित्या भवानीका मैं भजन करता हैं।

#### १४० नवदुर्गाका ध्यान (१) शैळपुत्रीदुर्गाका ध्यान

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्। वृपारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्॥ में मनोवाञ्छित लाभके लिये मस्तकपर अर्धचन धारण करनेवाली, वृषपर आरूढ होनेवाली, शूलधारिणी यशस्त्रिनी शैलपुत्री दुर्गाकी वन्दना करता हूँ।

(२) ब्रह्मचारिणीदुर्गाका ध्यान

दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डल् । देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥

जो दोनों करकमलोंमें अक्षमाला और कमण्डत धारण करती हैं, वे सर्वश्रेष्ठा ब्रह्मचारिणी दुर्गादेवी मुझपर प्रसन्न हों।

(३) चण्डखण्डादुर्गाका ध्यान

अण्डजप्रवराह्मढा चण्डकोपार्भटीयुता। प्रसादं तनुतां मह्यं चण्डखण्डेति चिश्रुता॥

जो पक्षिप्रवर गरुडपर आरूढ़ होती हैं, उप्र कोप और रौद्रतासे युक्त रहती हैं तथा चण्डखण्डा नामसे विख्यात हैं, वे दुर्गादेवी मेरे लिये कृपाका विस्तार करें। (४) कुण्माण्डादुर्गाका ध्यान

सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराष्ट्रतमेव च। दथाना हस्तपद्माभ्यां कृष्माण्डा शुभदास्तु मे॥

रुधिरसे परिष्ठुत एवं सुरासे परिपूर्ण कलशको दोनों करकमलोंमें धारण करनेवाली कूण्माण्डा दुर्गा मेरे लिये शुभदायिनी हों।

(५) स्कन्ददुर्गाका ध्यान

सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चितकरद्वया। ग्रुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥

जो नित्य सिंहासनपर विराजमान रहती हैं तथा जिनके दोनों हाथ कमलोंसे सुशोभित होते हैं, वे यशस्त्रिनी दुर्गादेबी स्कन्दमाता सदा कल्याणदायिनी हों।

(६) कात्यायनीदुर्गाका ध्यान

चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्द्रुलवरवाहना । कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥

जिनका हाथ उज्ज्वल चन्द्रहास (तलवार) से सुशोभित होता है तथा सिंहप्रवर जिनका वाहन है, वे दानवसंहारिणी दुर्गादेवी कात्यायनी मङ्गल प्रदान करें।

त्र ( ७ ) कालरात्रिदुर्गाका ध्यान करालराप कालाञ्जसमानाकृतिविश्रहा । कालरात्रिः ग्रुभं द्याद् देवी चण्डाहृहास्तिनी ॥ जिनका रूप विकराल है, जिनकी आकृति और विश्रह कृष्ण कमल-सदृश है तथा जो भयानक अदृहास करनेवाली हैं, वे कालरात्रिदेवी दुर्गा मङ्गल प्रदान करें।

ि (८) महागौरी दुर्गाका ध्यान द्वेतहस्तिसमारूढा द्वेताम्बरधरा युचिः। महागौरी शुभं द्वान्महादेवप्रमोददा॥

जो रवेत हाथीपर आरूढ़ होती हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, सदा पवित्र रहती हैं तथा महादेवजीको आनन्द प्रदान करती हैं, वे महागौरी दुर्गा मङ्गळ प्रदान करें।

(९) सिद्धिदायिनीदुर्गाका ध्यान

सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि । सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥

सिद्धों, गन्धर्वी, यक्षों, असुरों और देवोंद्वारा भी सदा सेवित होनेवाळी सिद्धिदायिनी दुर्गा सिद्धि प्रदान करनेवाळी हों।

१५ अष्टमहालक्ष्मीके स्राह्म और ध्यान (१) द्विभुजा लक्ष्मीका ध्यान हरेः समीपे कर्तव्या लक्ष्मीस्तु द्विभुजा नृप । दिव्यक्रपाम्बुजकरा सर्वाभरणभूषिता ॥

राजन् ! दिब्य खरूपा, हाथमें कमळ धारण करनेवाली, समस्त आभूषणोंसे विभूषित दो भुजावाली लक्ष्मीको भगवान् श्रीहरिके समीप स्थापित करना चाहिये। (इनके ऐसे खरूपका ध्यान करना चाहिये।) (२) गजलक्ष्मीका ध्यान

लक्ष्मीः शुक्काम्बरा देवी रूपेणायतिमा भुवि । पृथक् चतुर्भुजा कार्या देवी सिंहासने शुभा ॥ सिंहासनेऽस्याः कर्तव्यं कमलं चारुकणिकम् । अप्रपत्रं महाभागा कर्णिकायां सुसंस्थिता ॥ विनायकवदासीना देवी कार्या चतुर्भुजा । वृहक्षालं करे कार्यं तस्याश्च कमलं शुभम् ॥ दक्षिणे यादवश्रेष्ठ केयूरप्रान्तसंस्थितम् । वामेऽमृतघटः कार्यस्तथा राजन् मनोहरः॥ तस्या अन्यो करो कार्यो विल्वशङ्खधरौ द्विज । आवर्जितकरं कार्यं तत्पृष्ठे कुञ्जरद्वयम्॥ देवयाश्च मस्तके कार्यं पद्मं चापि मनोहरम्।

श्वेत वस्त्र धारण करनेवाली, भूतळपर अनुपम सीन्दर्यशालिनी, ग्रुममयी चतुर्भुजा ळक्ष्मी देवीको सिंहासनपर प्रथक स्थापित करना चाहिये। उनके सिंहासनपर प्रथक स्थापित करना चाहिये। उनके सिंहासनपर प्रन्दर कर्णिकासे युक्त अष्टदल कमल बनाना चाहिये। उस कर्णिकापर महाभागा लक्ष्मी स्थित हों। विनायककी गाँति बैठी हुई देवीको चार भुजावाली बनाना चाहिये। यादवश्रेष्ठ ! उनके दाहिने हाथमें केयूरपर्यन्त स्थित विशाल नालवाला सुन्दर कमल धारण कराना चाहिये तथा राजन् ! बायें हाथमें मनोहर अमृतपूर्ण कलश स्थापित करें। द्विजवर ! उनके अन्य दोनों हाथोंमें वेल और शङ्ख धारण कराना चाहिये। उनके प्रग्रमाणमें टेढे स्डूबाले दो गजराजोंको स्थापित करें और देवीके मस्तकपर भी मनोहर कमल स्थापित करना चाहिये। (इनके ऐसे स्वरूपका ध्यान करना चाहिये।)

कोल्हापुरं विनान्यत्र महालक्ष्मीर्यदोच्यते । लक्ष्मीवत्सा तदा कार्या सर्वाभरणभूषिता ॥ दक्षिणाधःकरे पात्रमूध्वें कौमोदकीं ततः । वामोध्वें खेटकं चैव श्रीफलं तद्धःकरे ॥ विश्वती मस्तके लिक्षं पूजनीया विभूतये ।

कोल्हापुरके अतिरिक्त अन्यत्र जब महाळ्स्मीका नाम लिया जाय, तब वहाँ उन्हें लक्ष्मीकी भाँति समस्त आभूषणोंसे भूषित करना चाहिये । उनके दाहिने भागके निचले हाथमें पात्र और उससे ऊपरवाले हाथमें कौमोदकी गदा तथा बार्ये भागके ऊपरवाले हाथमें ढाळ और उससे निचले हाथमें श्रीफल (बेल) धारण कराना चाहिये । वे मस्तकपर लिङ्ग धारण करती हैं, ऐसी देवीका विभूतिके लिये पूजन (और ध्यान) करना चाहिये ।

#### (४) ओदेबीका ध्यानं

पाशाक्षमालिकाम्भोजसृणिभिर्वामसौम्ययोः । पद्मासनस्थां ध्यायेत थ्रियं त्रैलोक्यमातरम् ॥

जो भगवती दक्षिण एवं वाम हस्तों में पाश, अक्षमाला, कमल और अंकुश धारण किये हुए हैं तथा पद्मासनपर स्थित हैं, उन त्रैलोक्यमाता महालक्ष्मीका ध्यान करना चाहिये।

(५) वीरलक्ष्मीका ध्यान वीरलक्ष्मीरितिख्याता वरदाभयहस्तिनी । ऊर्ध्वपद्मद्वयौ हस्तौ तथा पद्मासने स्थिता ॥

जो पद्मासनपर स्थित रहती हैं और जिनके ऊपरके दोनों हाथोंमें कमल विद्यमान रहते हैं और नीचेके हाथोंमें वरद और अभयमुद्रा सुशोभित होती हैं, वे देवी वीरलक्ष्मी नामसे विख्यात हैं। (उनका ध्यान करना चाहिये।)

(६) द्विभुजा वीरलक्ष्मीका ध्यान दक्षिणे त्वभयं विद्धिह्यत्तरे वरदं तथा। ऊरू पद्मदलाकारी वीरश्रीमूर्तिलक्षणम्॥

जो दाहिने हाथमें अभयमुद्रा तथा बायें हाथमें वरद-मुद्रा धारण करती हैं और जिनकी जाँधें कमलदलकी-सी आकारवाली हैं, यही वीरलक्ष्मीकी मूर्तिका लक्षण है। ( ऐसे खरूपका ध्यान करना चाहिये।)

(७) अष्टभुजा वीरलक्ष्मीका ध्यान पाराङ्कराक्षस्त्रवराभयगदापद्मपात्रहस्ता कार्या ॥

अष्टमुजा वीरलक्ष्मीके हाथोंको पारा, अंकुरा, अक्षमूत्र, वरदमुदा, अभयमुद्रा, गद्रा, कमल और पात्रसे युक्त बनाना चाहिये। (इनके ऐसे खम्हपका ध्यान करना चाहिये।)

(८) प्रसन्नलक्ष्मीका ध्यान वन्दे लक्ष्मीं परिश्विमयीं शुद्धजाम्बृनद्दामां तजारूपां कनकवसनां सर्वभूपोज्ज्वलाङ्कीम् । वीजापूरं कनककलशं हमपद्मं द्धाना-मायां शक्ति सकलजननीं विष्णुवामाङ्कसंस्थाम् ॥

जो परमोन्द्रष्ट कल्याणमयी, गुद्ध खर्णकी-सी आमा-बार्छा, तेज:स्वरूपा, सुनहले यस धारण करनेवाली, समस्त आभूषणोंसे सुशोभित अङ्गवाछी, हाथोंमें विजी नीवृं, स्वर्णघट और स्वर्णकमल धारण करनेवाली, समस् जीवोंकी माता तथा भगवान् विष्णुके वामाङ्कमें स्थि रहनेवाली हैं, उन आद्या शक्तिकी मैं वन्दना औ (ध्यान) करता हूँ।

१६. चतुःपष्टियोगिनीका ध्यान अष्टाष्टकं प्रवक्ष्यामि योगिनीनां समासतः। आदाष्टकं सुवर्णाभं त्रिशूलं डमरं तथा॥ पाशं चासि द्थानं तद्वयायेत् सर्वाङ्गसुन्द्रम् । द्वितीयकं ध्यायेद्धमालामथां 🗗 शम्॥ द्धानं पुस्तकं बीणां सुर्वेतमणिभूषणम् । ज्वालां शक्ति गदां कुन्त द्धानं नीलवर्णकम् ॥ ध्यायेत्त्तृतीयं शुभद्मष्टकं शुभळक्षणम् । खड़ं येंटं पट्टिशं च द्धानं परशुं तथा॥ धुम्रवण चतुर्थं तद्ध्यायेदष्टकमाद्रात्। कुन्तं खेटं च परिद्यं भिंदिपालं तथैव च ॥ पञ्चमाष्टकमेतिद्धं स्वेतं स्यात्सुमनोहरम्॥ पीतं पष्टमुषी रक्तमष्टमं च तङिस्प्रभम्॥ कुन्तादिकं सम प्रोक्तं पडारभ्याष्टमान्तकम् । दिव्ययोगा महायोगा सिद्धयोगा महेश्वरी॥ पिशाचिनी डाकिनी च कालरात्री निशाचरी । कंकाली रोद्रवेताली हुंकारी भुवनेश्वरी॥ ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी छुष्काङ्गी नरभोजिनी। फट्कारी वीरभद्रा च धूम्राक्षी कलहिष्रया॥ रक्ताक्षी राक्षसी घोरा विश्वरूपा भयंकरी। कामाक्षी चोत्रचामुण्डा भीषणा त्रिपुरान्तका ॥ वीरकोमारिका चण्डी वाराही मुण्डधारिणी। भैरवी हस्तिनी कोधदुर्मुखी प्रेतवाहिनी॥ खटवाङ्गरीर्घलम्बोष्ठी मालती मन्त्रयोगिनी। अस्थिनी चिकिणी ग्राहा कंकाली भुवनेश्वरी॥ कंटकी काटकी शुभा कियादूती करालिनी। राङ्क्षिनी पश्चिनी क्षीरा द्यसंधा च प्रहारिणी॥ ळक्मीश्च कामुकी लोला काकदृष्टिरधोमुखी। धूर्जटी मालिनो घोरा कपाली विषमोजिनी॥ ् चतुष्पष्टिस्समाख्याता योगिन्यो वरसिद्धिदाः॥

अब में योगिनियोंके आठ अष्टकोंका संक्षेपसे वर्णन कर रहा हूँ। प्रथम अट्रक सुवर्गकों-सी कान्तियाला सर्वाङ्गसुन्दर है । वह त्रिश्ल, उमरू, पाश तथा तलगर धारण करता है, उसका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये । अक्षमाला, अंकुश, पुस्तक और वीणा धारण करनेवाले, मणिके आभ्वणोंसे विभूषित, परमोज्ज्वल द्विताय अष्टकका ध्यान करें । जो ज्वाला, शक्ति, गदा और कुन्त धारण करनेवाला, शुभदायक तथा नील वर्णवाला है, उस शुभलक्षण तीसरे अष्टकका ध्यान करना चाहिये । जो खङ्ग, खेट, पिश्श और परशु धारण करता है तथा जिसका धृम्र वर्ण है, उस चतुर्य अष्टकका आदरपूर्वक ध्यान करें । जो कुन्त, खेट, परिघ और मिन्दिपाल धारण करता है, परम मनोहर है, जिसका श्वेत वर्ण है, वह पाँचवाँ अष्टक है । छठा अष्टक पीला, सातवाँ लाल और आठवाँ विजलीकी-सी कान्तिवाला है । छःसे लेकर आठतकके अष्टकोंके कुन्त आदि अस्न समान कहे गये हैं । (अब योगिनियोंके नामोंका वर्णन किया जा रहा है—)

१-दिव्ययोगा, २-महायोगा, ३-सिद्धयोगा, ४-महेश्वरी, ५-पिशाचिनी, ६-डाकिनी, ७-कालरात्री, ८-निशाचरी, ९-कंकाली, १०-रौद्रवेताली, ११-हुंकारी, १२-भुवनेश्वरी, १३-ऊर्ध्वकेशी, १४-विरू-पार्श्वा, १५-ज्ञुष्काङ्गी, १६-नरभोजिनी, १७-फटकारी, १८-वीरभद्रा, १९-धूमाक्षी, २०-कलहिप्रया, २१-रक्ताक्षी, २२-घोरा राक्षसी, २३-विश्वरूपा,२४-भयंकरी, २५-कामाक्षी, २६-उग्रचामुण्डा, २७-भीषणा, २८-त्रिपुरान्तका, २९-वीरकौमारिका, ३०-चण्डी, ३१-वाराही, ३२-मुण्डधारिणी, ३३-मैरवी, ३४-हस्तिनी, ३५-क्रोचदुर्मुखी, ३६-प्रेतवाहिनी, ३७-खट्वाङ्गर्दार्घ-लम्बोष्टी, ३८-मालती, ३९-मन्त्रयोगिनी, ४०-अस्थिनी, ४१-चिक्रणी, ४२-प्राहा, ४३-कंकाली ४४-मुबतेश्वरी, ४५-कण्टकी, ४६-काटकी, ४७-शुभा, ४८-क्रियादूर्ता, ४९-कराहिनी, ५०-शिह्वनी, ५१-पित्रनी, ५२-क्षीरा, ५३-असंधा, ५४-प्रहारिणी, ५५—लक्ष्मी, ५६—कामुकी, ५७—लोला, ५८—काकदृष्टि, ५९—अधोमुखी, ६०—धूर्जेटी, ६१—मालिनी, ६२—धोरा, ६२—कपाली, ६४—त्रिपमोजिनी । इस प्रकार ये चौंसठ उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाली योगिनियाँ वतलायी गयी हैं।

### १७ पोडशमात्काओंका सारण

गौरी पद्मा शची मेथा सावित्री विजया जया। देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः॥ धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता। गणेशेनाधिका होता वृद्धौ पूज्याश्च पोडशा॥

भौरी, पद्मा, हाची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, खधा, खाहा, माताएँ, लोकमाताएँ, धृति, पृष्टि, तुष्टि तथा अपनी कुलदेवता——इन सोलह मातृकाओंका गणपतिके साथ मङ्गलकार्यमें पूजन करना चाहिये।'

#### १८ सप्तवृतमात्काओंका सारण

श्रीरुक्ष्मीश्च धृतिमेधा पुष्टिः श्रद्धा सरस्वती।
मङ्गल्येषु प्रयूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः॥
'श्री (हीं-भूमि), लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा
और सरस्वती—ये सात घृतमानुकाएँ सभी मङ्गलकायोमि
पूजी जाती है।'

### १९ सप्तमातृकाओंके ध्यान

(१) ब्राह्मीका ध्यान

तत्र ब्राह्मी चतुर्वक्त्रा पड्भुजा हससंस्थिता।
पिङ्गाभा भूषणोपेता मृगचर्मीत्तरीयका॥
वरं स्त्रं स्रुवं धत्ते दक्षवाडुत्रये क्रमात्।
वामे तु पुस्तकं कुण्डीं विभ्रती चाभयंकरम्॥

सप्तमानृकाओं में ब्राह्मी चार मुख और छः सुजाओं से युक्त हैं। वे हंसपर सवार होती हैं। उनकी अङ्गकान्ति पीछी है। वे आमूषणों से समुक्षसित और मृगचर्मके उत्तरीयसे विभूषित रहती हैं तथा दाहिने भागके तीनों हाथों में क्रमहाः वरमुद्रा, अश्लमूत्र और खुवा तथा वायें भागके तीनों हाथों में पुस्तक, कुण्डी और अन्यमुद्रा धारण करती हैं।

#### (२) माहेश्वरीका ध्यान

माहेश्वरी वृपारूढा पञ्चवक्त्रा त्रिलोचना। रवेतवर्णा दशभुजा चन्द्ररेखाविभूषिता॥ खड्गं वज्रं त्रिशूलं च परशुं चाभयं वरम्। पारां घण्टां तथा नागमंकुशं विभ्रती करैः॥

पाँच मुख, तीन नेत्र और दस मुंजाओंसे युक्त माहेश्वरी चृपपर आरूढ़ होती हैं। उनका वर्ण श्वेत है और वे चन्द्ररेखासे विभूषित रहती हैं। वे अपने हाथोंमें क्रमशः एक ओर खड़ग, वज्र, त्रिशूल, परशु और अभयमुद्रा तथा दूसरी ओर पाश, घंटा, नाग, अंकुश और वरदमुद्रा धारण किये हैं।

(३) कौमारीका ध्यान

पडानना तु कौमारी पाटलाभा सुशीलका। रविवाहुमेंयुरस्था वरदा शक्तिधारिणी॥ पताकां विश्वती दण्डं पात्रं वाणं च दक्षिणे। वामे चापमथो घण्टां कमलं कुक्कुटं तथा। परशुं विश्वती चैव तद्धस्त्वभयान्विता॥

शोभन स्वभाववाली कीमारी छ: मुख और बारह मुजाओंसे युक्त हैं । उनकी अङ्गकान्ति पाटल वर्णकी है । ने मयूरपर सवार होती हैं तथा अपने दायें भागके हाथोंमें वरदमुद्रा, शक्ति, पताका, दण्ड, पात्र और बाण तथा बायें भागके हाथोंमें धनुष, घंटा, कमल, कुक्कुट,परशु और अभयमुद्रा धारण करती हैं ।

(४) वैष्णवीका ध्यान वैष्णवी ताक्ष्यमा इयामा पड्सुमा वनमालिनी।

वरदा गदिनी दक्षे विश्वती च करेऽज्वुजम्। राह्वचकाभयान् वामे सा चेथं विलसद्भुजा॥

वनमाला धारण करनेवाली एवं छ: मुजाओंसे सुशोभित वैष्णवी गरुडपर आरूढ़ होती हैं। उनकी अङ्गकान्ति श्याम है। वे दाहिने हाथोंमें वरदमुद्रा, गदा और कमल धारण करती हैं तथा उनकी बायीं मुजाएँ शङ्क, चक्क और अभयमुद्रासे सुशोभित होती हैं। (५) वाराहीका ध्यान

कृष्णवर्णा तु वाराही महिपस्था महोद्री। वरदा दण्डिनी खड्गं विभ्रती दक्षिणे करे॥ खेटपात्राभयान् वामे सुकरास्या लसद्भुजा।

विशाल उदरवाली वाराही मैंसेपर सवार होती है इनकी अङ्गकान्ति काली है । इनका मुख सूका समान है । ये अपने दाहिने हाथोंमें वरदमुद्रा, द और खड्ग धारण करती हैं तथा इनकी वार्यी भुज ढाल, पात्र और अभयमुद्रासे सुशोभित रहती हैं ।

(६) ऐन्द्रीका ध्यान

पेन्द्री सहस्रहक सौस्या हेमाभा गजसंस्थिता। वरदा स्त्रिणी वज्रं विश्वत्यूर्ध्व तु दक्षिणे॥ वामे तु कमलं पात्रं हाभयं तद्धःकरे॥

सीम्य स्वभाववाली ऐन्द्री सहस्र नेत्रोंसे युक्त हैं उनकी अङ्गकान्ति स्वर्ण-तुल्य है । वे गजराजपर सव होती हैं । वे अपने दाहिने हाथोंमें वरदमुद्रा, अक्षूर और ऊपरके हाथमें वज्र तथा वायें हाथोंमें कमल, पा और नीचेके हाथमें अभयमुद्रा धारण करती हैं ।

#### (७) चामुण्डाका ध्यान

चामुण्डा प्रेतगा कृष्णा विकृता चाहिभूषणा । द्रंष्ट्राळी क्षीणदेहा च गर्ताक्षी कामरूपिणी॥ दिग्वाहुः क्षामकुक्षिश्च मुसलं चक्रचामरे। अंकुरां विश्वती खडगं दक्षिणे चाथ वामके॥ खेटं पारां धनुर्दण्डं कुठारं चापि विश्वती॥

त्रिकृत आकारवाली चामुण्डाके शरीरका रंग काल है। वे नागोंको आभूषणरूपमें धारण करती हैं। उनकी दाढ़ें विशाल हैं, देह दुबली-पतली हैं और आँखें धँसी हुई हैं। वे स्वेन्छानुसार रूप धारण करनेवाली हैं। उनकी दस भुजाएँ हैं और कुक्षि श्लीण है। वे प्रेतपर सवार होती हैं। वे दाहिने हाथोंमें मुसल, चक्क, चामर अंकुश और खड़ग तथा वायें हाथोंमें दाल, पाश, धनुष दण्ड और कुठार धारण करती हैं।

# कल्याण रू

# श्रीश्री दुर्गासप्तरातीमहायन्त्रम्





The state of the s

Seven states per arrest to the seven states of the seven states of

| The content of the





A comment of the comm

which is straight a unit with the control of any of the control of

त्या के विद्यालयोक्त के विद्यलयोक्त के व्यल्यल

were still and before as a tex-per per a recept tyles a supple life moreous along size on and yet of policetish a freque like and measures as all freque life and are supple were as by I believed to a supple one one of military and a man country of facts along and frequently are the areas and more country to the areas and more country to the areas and a

eng er enger et e engegeggene er er en menget eganeggen en en en en er enger er er

segnis helder de seuver, a ser est en en plates mel ferne tra en p the service of the se

ell juderstegels i er elljegels og elljegels



## श्रीवगलामुखी-यन्त्र



( वृष्ठ सं० २७६ )

श्रीदुर्गा-सप्तरातीकी संक्षिप्त कथा

उपक्रम—दूसरे मनुके राज्याधिकारमें 'सुरथ' नामक एक चैत्रवंशीय राजा हुए थे। जब शत्रुओं और दुष्ट मन्त्रियोंने उनका राज्य, खजाना और सेना सभी कुछ छीन छिया, तब वे शान्ति पानेके छिये मेधा ऋषिके आश्रममें पहुँचे। इसी बीच उस आश्रममें राजा सुरथकी समाधि नामक एक समदु:खी वैश्यसे मेंट हुई। राजा और वैश्य दोनों मेधा ऋषिके निकट पहुँचे और उन्हें नमनकर पूछे— 'महाराज! कृपा करके बताइये कि जिन विषयों में दोष देखकर भी ममतावश हम दोनोंका मन उनमें छगा रहता है, क्या कारण है कि ज्ञान रहते हुए भी ऐसा मोह हो रहा है!'

ऋषिने कहा—'राजन् ! ज्ञानियोंके चित्तोंको भी महामाया वलात् खींचकर मोहमस्त वना देती है।' यह सुनकर राजाने उन महामाया देवीके विषयमें प्रश्न किया। तब ऋषिने कहा—'वे भगवती नित्य हैं और उन्होंने सारे विश्वको व्याप्त कर रखा है। जब वे देवोंके कार्यके लिये आविर्भूत होती हैं, तब उन्हें 'उत्त्यना' कहा जाता है।' राजाके प्छनेपर ऋषिने उन्हें पराशक्तिके तीन चिरत्र वताये, जो इस प्रकार हैं—

प्रथम चरित्र—जब प्रलयके पश्चात् शेषशय्यापर योगनिन्द्रामें निमम्न भगवान् विष्णुके कर्ग-मलसे मधु और कैटम नामके दो असुर उत्पन्न हुए और वे श्रीहरिके नामि-कमलपर स्थित ब्रह्माको प्रसनेके लिये उद्यत हो गये, तब ब्रह्माने भगवर्ता योगनिद्राकी स्तुति करते हुए उनसे तीन प्रार्थनाएँ कीं—१—भगवान् विष्णुको जगा दीजिये,२—उन्हें दोनों असुरोंके संहारार्थ उद्यत कीजिये और ३—असुरोंको विमोहित कर श्रीभगवान् द्वारा उनका वध करवाइये। तब भगवतीने ब्रह्माको दर्शन दिया। भगवान् योगनिद्रासे उठकर असुरोंसे युद्ध करने लगे। दोनों असुरोंने योगनिद्राद्वारा मोहित कर दिये जानेपर भगवान् विष्णुद्वारा मारे गये।

मध्यम चरित्र प्राचीनकालमें महिष नामक एक महाबली असुरने जन्म लिया। यह अपनी अदम्य शक्तिसे

इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा अन्य सभी देवोंको पराजित कर खर्य इन्द्र बन बैठा और सभी देवोंको खर्गसे निकाल दिया । स्वर्गसुखसे विश्वत देव मृत्युलोकमं भटकने लगे । अन्तमं उन लोगोंने ब्रह्माके साथ मगवान् विण्यु और शिवके निकट पहुँचकर अपनी कष्ट-कथा कह सुनायी। देवोंकी करुण-कहानी सुनकर हिर-हरके मुखसे एक महान् तेज निकला । तत्पश्चात् ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, यमिद देवोंके शरीरोंसे भी तेज निकले। वह तेज एकत्र होकर एक दिव्य देवींके रूपमें परिणत हो गया।

विधि, हरि और हर त्रिदेवोंने तथा अन्य प्रमुख देवोंने उस तेजोम्र्तिको अपने-अपने अस्न-शस्त्र प्रदान किये । तब देवी अग्रहास करने लगी, जिससे त्रैलोक्य काँप उठा। उस अग्रहासको सुनकर असुरराज सम्पूर्ण असुरोंको साथ लेकर उस शब्दकी ओर दौड़ पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने उप्र सरूपा देवीको देखा। फिर तो वे सभी असुर देवीसे युद्ध करने लगे। भगवती और उनके वाहन सिंहने कई कोटि असुरोंका विनाश कर दिया। भगवतीके हाथों असुरके पंद्रह सेनानी—चिक्षुर, चामर, उदम्न, कराल, वाष्क्रल, ताम्न, अन्धक, असिलोमा, उम्रास्य, उप्रवीर्य, महाहनु, विडालास्य, महासुर, दुर्धरऔर दुर्मुख आदि मारे गये। तब महिषासुर महिष, हस्ती, मनुष्यादिका रूप धारणकर भगवतीसे युद्ध करने लगा और अन्तमें मारा गया।

अपने समप्र शत्रुओंके मारे जानेपर आह्रादित हो देवोंने आद्याशिककी स्तुति की और वर माँगा कि 'हम-लोग जब-जब दानवोंद्वारा विपद्ग्रस्त हों, तब-तब आप हमें आपदाओंसे विमुक्त करें तथा इस चिरित्रको पहने-सुननेवाला प्राणी सम्पूर्ण सुख-ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो जाय।' 'तथास्तु' कहकर देवीने देवोंको ईिस्सत वरदान दिया और खयं तत्काल अन्तर्धान हो गयीं

उत्तर चरित्र-पूर्वकालमें शुम्भ और निशुम्भ नामक दे महापराक्रमी असुर हुए। उन्होंने इन्द्रका राज्य और यज्ञोंक भागतक छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चन्द्र, कुबेर, यम वरुण, पवन और अग्निके अधिकारोंके अधिपति बन बैठे तव देव शोकप्रस्त हो मन्यलोकमं आये और हिमाल्यपर पहुँचकर करुणाई हृदयसे प्रार्थना करने लगे। भगवती पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने देवोंसे पूछा— 'आपलोग किसकी रत्तति कर रहे हैं ?' इसी समय देवीके शरीरसे 'शिवा' निकलीं और कहने लगीं— 'शुम्भ-निशुम्भसे पराजित होकर स्वर्गसे निकाले गये ये इन्द्रादिदेव मेरी रत्तति कर रहे हैं।' पार्वर्ताके शरीरसे निकलनेके कारण अम्बिका 'कौशिकी' कहलायीं। उनके निकल जानेसे पार्वती कृष्णवर्णा हो गयीं तथा 'कार्ला' नाम धारणकर हिमालयपर रहने लगीं।

इथर परमसुन्दरी अम्बिकाको ग्रुम्भ-निशुम्भके मृत्य चण्ड-मुण्डने देखा तो दोनोंने जाकर श्रुम्भसे उनके अतुल सौन्दर्य-की प्रशंसा की । मृत्योंकी बात सुनकर श्रुम्भने सुप्रीव नामक असुरको अम्बिकाको ले आनेके लिये मेजा । सुप्रीवने भगवतीके पास पहुँचकर श्रुम्भ-निशुम्भके ऐश्वर्य और शौर्यकी प्रशंसा करते हुए उनसे परिप्रह (विवाह) की बात कहीं । देवीने उत्तर दिया—'जो मुझे संग्राममें पराभूत करके मेरे वल-दर्पको नष्ट करेगा, उसीको मैं पतिरूपमें खीकार करूँगी, यहीं मेरी अटल प्रतिज्ञा है। भुप्रीवने श्रुम्भ-निशुम्भके निकट पहुँच-कर भगवती अम्बिकाकी प्रतिज्ञा विस्तारपूर्वक कह सुनायी । असुरेन्ह्रोंने कुपित होकर देवीको बाल पकड़कर खींच लानेके लिये धृम्रलोचन असुरको भेजा, किंतु देवीने तो हुँकारमात्रसे ही उसे भस्म कर दिया।

पश्चात् असुरराजने भारी सेनाके साथ चण्ड-मुण्ड नामक असुरोंको भगवती कौशिकीको पकड़ लानेके लिये मेजा। वे वहाँ पहुँचकर भगवतीको पकड़नेका प्रवत्न करने लगे। तव उनके ललाटसे भयानक काली देवी प्रकट हुई। उन्होंने सारी असुर-सेनाका विनाश कर दिया और चण्ड-मुण्डका सिर काउकर वे अभ्विकाके पास ले आयीं। इसी कारण उनका नाम'चामुण्डा' पड़ा। चण्ड-मुण्डका वध सुनकर असुरेशने सात सेनानायकोंको भगवतीसे युद्ध करनेके लिये भेजा। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, वराह, नृसिंह, कार्तिकेय—इन सात प्रमुख देवोंकी शक्तियाँ असुर-सेनाक साथ युद्ध करनेके लिये आ पहुँची। फिर अम्बिकाके शरीरसे भयंकर शक्ति निकली, जो लोकमें शिवदृती नामसे विख्यात हुई। उसने ईशानको शुम्भ-निशुम्भके पास भेजकर कहल्वाय कि यदि तुमलोग अपना कल्याण चाहते हो तो देवताओंके लोक और यज्ञाधिकार उन्हें लौटाकर पातालमें चले जाओ।

वलोन्भत्त ग्रुम्भ-निशुम्भ देवीकी वातकी अवहेलना करके युद्धस्थलमें सेनासहित आ डटे। भगवतीने देव-शक्तियोंकी सहायतासे असुरसैन्यका संहार प्रारम्भ कर दिया,तव असुर सेनाध्यक्ष रक्तवीज भगवती और देवशक्तियोंसे युद्ध करने लगा। उसके शरीरसे जितने रक्तविन्दु भूमिपर गिरते थे उतने ही रक्तवीज उत्पन्न हो जाते थे। अन्तमें देवीन चामुण्डाको आज्ञा दी कि वह अपने मुखका विस्तारका रक्तवीजके शरीरके रक्तको अपने मुखमें लेले और इस तरह उन नये असुरोंका भक्षण कर डाले। चामुण्डाने ऐसा ही किया और भगवतीने उस असुरका सिर काट डाला। तत्पश्चात् निशुम्भ भगवतीसे युद्ध करने लगा और मारा गया।

अव शुम्भने कोधित होकर अम्बिकासे कहा--'तू तूसरेका बल लेकर अभिमान कर रही है।' भगवर्ताने उत्तर दिया—'संसारमें में एक ही हूँ। ये समस्त मेरी विभूतियाँ हैं। ये मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं और मुझमें ही विलुप्त हो जायँगी।' इसके बाद सातों शक्तियाँ देवीके शरीरमें प्रविष्ट हो गयीं और शुम्भ भी देवीके कौशलसे मारा गया। देवगणने हिर्पित होकर अम्बिकाकी स्तुति की। अन्तमें प्रसन्न होकर देवी बोलीं—'संसारका उपकार करनेवाला वर माँगिये।' देवोंने कहा—'जव-जब हमारे शत्रु उत्पन्न हों, आप उनका नाश कर हमें आश्रस्त करें।' भगवती आयाशिकने 'एवमस्तु' कहा और भविष्यमें सात बार भक्तरक्षाणार्थ अवतार लेनेकी कथा तथा दुर्गाचरित्रके पाठका महास्य वर्णन कर वे अन्तर्धान हो गर्यों।

उपसंहार भगवतीकी उत्पत्ति और प्रभावके तीन चिरत्र सुनाकर मेधा ऋषिने राजा सुरथ और समाधि वैश्यको भगवतीकी उपासनाका आदेख्य दिया। दोनोंने कठोर उपासना की। अन्तमें देवीने प्रकट होकर राजाको उनका राज्य पुनः वापस होने तथा वैश्यको ज्ञान-प्राप्तिका वरदान दिया। उस वरदानके प्रभावसे राजा सुरथ मूर्यसे उत्पन्न होकर मावणि मनु हो गये।



माँ ! करुणामयी माँ ! यह तुम्हारा असहाय, अबोध, अज्ञानी, किंकर्तव्य-विमृद् वालक तेरे चरणोंकी शरण है । हे अम्ब ! मुझे यह ज्ञात है कि मैं तुम्हारा योग्य पुत्र नहीं हूँ । माँ ! तेरी आराधना तो मैं क्या कर सकता हूँ ? मुझे तो स्तुति-प्रार्थना करनी भी नहीं आतीं। हे मातः ! अपने मनकी बात कहनी तो दूर रही, मैं तो मलीभाँति रोना भी नहीं जानता । माँ ! दीन-वरसले ! मुझ-जैसा अयोग्य बालक **はそのぐらくらくらくらんぐくくくんくらくらくらくらくらくらくらくら** तेरे चरणारविन्दोंका स्पर्श करनेका भी अधिकारी कैसे हो सकता है ? फिर भी हे अम्ब ! मुझे यह विश्वास है कि अधम-से-अधम एवं पतित-से-पतित पुत्रकी भी अम्बा उपेक्षा नहीं करती

कुपुत्रो जायेत क्विचिद्पि कुमाता न भवति । भले हो जाय, पर माता कुमाता नहीं हो सकती।'

हे माँ ! जगत्में सबमें उपेक्षित हूँ मैं । संसारसे संतप्तकी रक्षा सिवा तुम्हारे और कौन कर सकता है ? जगन्जननी ! कितना भीवण है यह संसार ! यहाँ सभी काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ज्या, द्वेपसे संतप्त हो रहे हैं। आधि, व्याधि और मानसिक व्यथाओंने सत्रको आतंकित, आप्लावित कर रखा है। राज्यका छिन जाना, धन-सम्पत्ति और पुत्रका नाश, प्रिय पत्नीका नष्ट हो जाना, पतिका वियोग, सुहृद्रोंका अभाव आदि संसारमें अनन्त क्लेश और दुःख हैं, जो प्राणियोंको परितप्त किये रहते हैं । दीनवसले ! ऐसी विपत्तिकी घड़ीमें भी आपके चरणोंकी शरण प्रहण करनेकी क्षन्ता हममें नहीं है । हे द्यार्णवरूपे ! आपके कृपा-कटाश्नसे ही आपके चरणारिवन्त्रोंमें शरणागित-योग्य हो सकता हूँ। माँ ! आपके चरणोंकी शरणागित भी तो आपकी कृपाका ही फल है ? माँ ! मैंने सुना है कि आपके ये चरण अशरण-शरण हैं। आपका हृद्य अकारण-करुण है। दीनरक्षामणि ! क्या इस दीन-हीन, असहाय, अबोध बालकको अपने चरणारविन्दोंका किञ्चर नहीं बनायेंगी ?

हे अदारण-दारण, कल्याणमयी मों ! इस असार संसारमें अब कोई दूसरा अवलम्ब नहीं है । बिना तुम्हारी कृपादृष्टिकी वृष्टिके जगत्के सभी उपाय, सब साधन व्यर्थ हैं। संसारमें प्रकृत माता-पिता बालककी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु अम्ब ! तुम्हारी कृपाके बिना वे भी रक्षा नहीं कर पाते। उनके सतत प्रयत्नशील रहने-पर भी बालककी मृत्यु हो जाती है ! आर्तप्राणोंको बचानेवाली आंपध भी आर्तको नहीं बचा सकती; क्योंकि औषध सेवन करते हुए मी प्राणीको मरते देखा गया है। समुद्रमें डूबतेको बलवान बचाता है, पर कुपा-कटाक्षके विना माँ ! जहाज भी डूब ही जाता है । माँ ! तुम्हारी कृपासे ही सौभाग्यशालियोंको सद्बुद्धि प्राप्त होती है, दिव्य वैराग्य होता है, तुम्हारे चरणोंमें प्रीति होती है। यह सब तुम्हारी अहैतुकी कृपाका ही फल है।

हे कल्याणमयी जननी ! एक बार अपनी अनुकम्पाभरी करुण-कोमल दृष्टिसे मेरी ओर निहार दो । माँ, मेरी माँ ! दृढ़ विश्वास है कि तेरे कृपा-कटाक्षके पड़नेसे मेरे सारे कष्ट समाप्त हो जायँगे, मेरी सारी विपत्तियोंका अन्त हो जायगा ।

बस, माँ!! माँ ओ माँ!! अब मुझे कुछ नहीं चाहिये। इसिलये एक बार मेरी ओर निहार दो। सब कुछ मिल गया मुझे! 'मैं' और 'मेरा' जो कुछ भी है, सब तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं। मेरी तो केवल तुम ही हो और मैं तेरा हूँ, माँ! इसके सिवा मुझे कुछ भी माछ्म नहीं। केवल एक बात जानता हैं। माँ! इस संसारमें मेरे-जैसा दोशोंसे परिपूर्ण कोई पातकी नहीं, अधम नहीं और न कोई ऐसा पापात्मा हो सकता है, पर तेरे-जैसी पापनी भी कीन हो सकती है माँ!

परित्राण-परायणे शरणागत-बत्सले, कृपामयी, करुणामयी, कल्याणमयी अम्ब ! इस शरणागत दीन-आर्त शिशुको अपने चरणोंमें आश्रय प्रदान करो-—

मत्समः पातकी नास्ति पापच्नी त्वत्समा नहि। एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्य तथा कुरु॥

हे जगज्जननी ! तुम्हीं सिद्धि-बुद्धि-स्वरूपा गणपतिप्रिया अम्बिका हो !

माँ ! तुम्हीं विधिप्रिया सरस्वतीस्वरूपा हो । माँ ! तुम्हारा यह हृदयहारी मङ्गलमय रूप ! श्वेत पद्मकी सुविकसित पँखुड़ियोंपर सुखासीन तुम्हारा श्रीविष्रह ! तुम्हारा श्रुप्त वाहन हंस जलमें केलि-कुर ल कर रहा है । वाम हस्तमें धारित दिव्य वीणाके स्वर्णिम तारोंपर तुम्हारे दक्षिण हस्तको कोमल अङ्गुलियाँ नाच रही हैं । श्रीप—एक हाथमें वेद है, तो दूसरे हाथमें अभयमुद्रा । माँ ! स्निग्ध-कोमल, दिव्य, धवल-कान्तियुक्त कितनी भव्य, कितनी चित्ताकर्षक तुम्हारी पावन मङ्गलमूर्ति है ! इसे देखकर हृदयमें पावनताका महासमुद्र उमड़ पड़ता है । प्राणोंको तुम्हारी तेजोमधी, रिनग्ध-मधुर-कोमल कान्ति प्रेमपूरित कर रही है । माँ ! तुम विद्या, बुद्धि, विवेक और ज्ञानकी देवी हो ! कैसा सुमङ्गलमय, परमपावन, परम कल्याणकारी तुम्हारा दिव्य सुन्दर स्वरूप है माँ ! जो अपलक निहारते ही रहते बनता है—

या कुन्देन्द्रतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या क्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युतराङ्करप्रभृतिभिद्वः सद्। वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीभगवतीनिःशेषज्ञाङ्यापहा॥

वरदायिनी माँ! इस जगत्में सभीको कल्याणकारिणी विमल धर्म बुद्धि प्रदान करो,यह मेरी विनम्र बिनर्ता है। माँ! अनन्तकोटि ब्रह्माण्डको ऐश्वर्याधिष्ठात्री, विष्णुप्रिया महालक्ष्मी भी तो तुम्हीं हो। सकल ऋदि-सिद्रिकी अधिष्ठात्री, समस्त वैभवोंकी जननी, समस्त सुख-सौभाग्य और ऐश्वर्यकी दात्री हो तुम! रक्तकपलपर तुम्हा रे कोमल चरण समासीन हैं। कैसा सुन्दर रूप है! एक हाथमें शङ्ख है, दूसरे में चक्र, तीसरे हाथसे तुम अभय-दान दे रही हो तो चौथे हाथमें पद्म है। माँ! माँ!! तुम्हारी आँखोंसे कैसी स्निग्ध सुति छलक रही है। इसी रूपमें समस्त विश्व, कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड तुम्हारे चरणों अपना हृदयक्रमल समर्पित कर रहे हैं। माँ नारायणी! तेरी जय हो, जय हो!

हे जगदम्ब ! तुम्हीं तो कामेश्वराङ्कानिलया, अनन्तब्रह्माण्डजननी, पोडशी पराम्बा महात्रिपुरसुन्दरी हो । जगज्जननी महासती पार्वती तुम्हारा ही नाम है । तुम्हींको न, त्रिभुवनभोहन शंकरने वरा था । माँ ! तुम्हारा कैसा मङ्गल रूप है । मेरी मातेश्वरी ! तुम्हारे पावन चरणकमलोंमें मेरे सादर सुभक्ति कोटि-कोटि प्रणाम हैं।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotr

हे जगज्जनि ! अशरण-शरण, मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रकी परमप्रिया प्रियतमा सीता भी तो तुम्हीं हो । पातित्रतके आदर्शरूप तथा सेवा, समर्पण, त्याग एवं आत्माहृतिके प्रसङ्गमें सदैव सीतारूपसे तुम्हीं अमर हो । माँ ! तुम्हारे चरणोंमें सहस्र-सहस्र विनन्न प्रिणपात स्वीकार हों ।

चिन्मयी, निर्विशेष-निर्गुण-निराकार और सगुणसाकारस्वरूपा माँ! तुम्हीं तो नटनागर श्रीकृण्णचन्द्र-की प्राणेश्वरी, रास-रासेश्वरी, नित्यनिकुञ्जेश्वरी राधारानी हो! प्रेमके आदर्श-लोकमें समर्पणकी प्रखर विद्युक्तिरण छिटकाकर, माधवकी वंशीमें अपने प्राणोंकी झङ्कार मिलाकर तुम प्रेमलोककी अधिष्ठात्री वन गयी हो। सुर-नर-मुनि सेवित तुम्हारे उन्हीं मधुमय कमल-कोमल चरणोंमें मेरा कोटि-कोटि समिक प्रणान! माँ मेरी प्रेमियी माँ!

जगद्धात्री माँ ! परत्रह्ममहिषी साक्षात् परत्रह्मविद्यारूपिणी तुम्हीं हो और तुम्हीं प्रत्यक-चेतन्य ब्रह्मस्वरूप गायत्री भी हो । माँ ! तुम्हीं दश महाविद्या तथा अनन्त उपविद्यास्वरूपा हो । निगमागमविन्दिते ! सर्वशाखन्महातात्पर्यगोचरे भगवती ! सर्वातीत होती हुई भी तुम सर्वस्वरूपा हो, सर्वखी-स्वरूपा, सर्वपुरुष-स्वरूपा, जड-चेतन्य एवं चराचर-स्वरूपा भी तुम्हीं हो । माँ ! तुम्हारे सुकोमल मधुर चरणारिवन्दोंमें कोष्टि-कोिट साष्टाङ्गप्रणाम ! माँ ! मेरी आनन्दमयी, प्रेममयी गाँ !! तेरे चरणोंका 'चश्चरीक'—

श्रीदुर्गाष्टोत्तरशत्नामस्तोत्र

ईश्वर उवाच शतनामः प्रवक्षामि शृणुष्व कमलानने। यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती॥१॥ ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी॥२॥ पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः। मनो वुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः॥३॥ सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी। अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सद्ागतिः ॥ ४ ॥ शास्भवी देवमाता च चिन्ता रत्निप्रया सदा। सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी॥५॥ पाटलावती। अपर्णानेकवर्णा च पाटला कलमञ्जीररञ्जिनी ॥ ६॥ पट्टास्वरपरीधाना सुरसुन्दरी। अमेयविकमा क्र्रा सुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गभुनिप्जिता॥ ७॥ ब्राह्मी माहेरवरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा। चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः॥८॥ विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च वुद्धिदा। वहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना॥ ९॥ नियुम्भयुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी। मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी॥१०॥ सर्वदानवघातिनी। सर्वासुरविनाशा च सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वोस्त्रधारिणी तथा॥११॥

अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी। कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः ॥१२॥ अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा। महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महावला ॥१३॥ अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी। नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोद्री॥१४॥ शिवदृती कराली च अनन्ता परमेश्वरी। कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मनादिनी॥१५॥ इदं प्रपटेन्नित्यं दुर्गानामशताप्रकम्। नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति ॥१६॥ धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च। चतुर्वर्गे तथा चान्ते लभेनमुक्ति च शाख्वतीम् ॥१७॥ क्रमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्। पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नामशताष्ट्रकम् ॥१८॥ तस्य सिद्धिभवेद् देवि सर्वैः सुरवरैरपि। राजानो दासतां यान्ति राज्यश्चियमवाष्त्रयात् ॥१९॥ गोरोचनालकककुङ्कमेन

गोरोचनालक्तक्रुङ्कुमन् सिन्दूरकप्रमधुत्रयेण । विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिक्षो भवेत् सदा धारयते पुरारिः॥२०॥ भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रं शतिभवां गते। विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम्॥२१॥ इति श्रीविश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्।

स्त्रमया सत्या सवास्त्रवारिया तया । १८६० को प्रतिदिन दुर्गाजीके इस अष्टोत्तरशतनामका पाठ करता है, उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं है।

# भगवत्पाद आद्यशंकराचार्यकी दृष्टिमें शक्ति-उपासना

समस्त निगमागम-पारदक्षा, परम परावरज्ञ मगवान् आधरांकराचार्य नित्य-शुद्ध-बुद्ध ब्रह्मनिष्ट वेदान्ती थे, यह उनके उपनिषद्, गीता, ब्रह्ममूत्र आदिके भाज्यों एवं प्रकरण-प्रत्थोंसे सुस्पष्ट है । फिर भी उनकी शक्त्युपासना भी अद्वितीय श्रेणीकी रही, यह भी उनके लिलताबिशती-भाज्य, 'सौन्दर्य-लहर्रा'-जैसे पचासों देवी-स्तोत्रों तथा 'प्रपञ्चसार' आदि मौलिक आगम प्रत्थोंसे प्रत्यक्ष सिद्ध है ।

उनके द्वारा निवद्ध 'प्रषञ्चसार' ३६ पटलों और ३ हजार छन्दोंका विशाल प्रन्थ है, जिसपर श्रीपद्मपादा-चार्यका ज्ञानमय श्रेष्ठ मान्य और 'प्रयोगकमदोपिका' नामक बृहत् विवरणात्मक बृत्ति है। वस्तुतः यह भान्य अपने आपमें एक अनमोल अद्वितीय स्वतन्त्र आगमग्रन्थ ही है। वास्तवमें आचार्यश्रीका यह प्रपञ्चसार 'शारदातिलक', 'श्रीविद्यार्णव', 'बृहत्तन्त्रसार', 'मन्त्रमहोद्धि' आदि आगमशास्त्रके प्राणम्त प्रन्थोंका मूल उद्गम कहा जा सकता है और समस्त आगमिक ज्ञानके अधिकारी पश्चाद्वर्ती विद्वान् लक्ष्मणदेशिक, सायणाचार्य, विद्यारण्य मुनि, आचार्य महीधर,राघवमह, कृष्णानन्द, आगमवागीश आदिका प्रवल पश्चप्रदर्शक रहा है।

'प्रपञ्चसार' में 'शक्ति' शब्द भिन्न-भिन्न अथों में प्रायः तीन सी बार प्रयुक्त हुआ है । आरम्भसे ७ पटलोंतक तो शारदा, स्वर्णवर्णा, कुण्डलिनी, करा, मातृका, शक्ति-पाताभिका दीक्षा आदिके रूपमें 'शक्ति' की ही व्याख्या की गयी है । ७ वें पटलके ७० इलोकोंमें, आठवें पटलके ४', से ६० इलोकोंतक १६ इलोकोंमें तथा द्वितीय पटलमें ४० मे ४२ इलोकोंमें शक्तिके मन्त्र तथा अर्थ प्रतिपादित हैं । आठवें पःलके ४५ से ६० इलोकोंनक शारदाकी सुरम्य स्तुति की गर्या है । आचार्य कहते हैं— पुस्तकजपविद्वहरते वरदाभयचिद्वबाहुलते। कपूरामलदेहे वागीश्वरी विशोधयाशु मम चेतः॥ ( पटल ८, क्लोक ५३)

अर्थात् कपूरके समान उज्ज्वलवर्णाङ्गी भाखती भगवर्त शारदे ! आप सकलनिगमागमस्बरूपा है । आपके चारे हाथोंमें क्रमशः पुस्तक, जपमाला, वर और अभयमुद्राएँ हैं । आप कृपया मेरे चित्तको पूर्णरूपसे शीव शुद्र-निर्मल कर दें ।

आचार्यन प्रस्तुत प्रत्योंमं भुवनेश्वरी आदि महा-शक्तियोंकी अनेक शक्तियोंका जैसा वर्णन किया है, उनके नाम, ध्यान, वर्णादि बताये हैं, वैसे अन्यत्र दुर्लभ हैं। विभिन्न पटलोंमं भुवनेश्वरी, गायत्री, सरस्वती, अपराजिता, लक्ष्मी, नित्या, विलासिनी, मातङ्गी सर्वमङ्गला आदिके पञ्चाङ्ग निरूपित है।

#### शक्ति क्या है ?

आचार्यकी दृष्टिमं हाक्ति ही त्रिश्वसारा, परमप्रधान, प्रपञ्चकी सारसर्वसम्ता वस्तु है और इसी प्र**पञ्चका** सार 'प्रपञ्चसार' है । कहा मा है -- 'प्रधानमिति यामाहुर्या शक्तिरिति कथ्यते। (१।२६) ये भगवती ब्रह्मा, विष्णु, महादेवसे लेकर सभी देव-मुनि, मानव-दानवोंको वशीमृत कर आगे बढ़कर भी पराशक्तिके रूपमें अतिवर्तन करतो हैं। दूसरे पउलमें प्रणव, ह्रींकार और कुण्डलिनीको ही वे पराशक्ति कहते हैं। ३० वें पटलमें गायत्रीदेवीको सभी शक्तियोंका मूल कहा है। इस पटलमें 'शक्ति' शब्द विशेषरूपसे बार-बार प्रयुक्त हुआ है । इसी प्रकार विष्णुकी शक्तियोंका भी विवरण है। इसमें देवियोंके श्रेष्ट स्तोत्र भी हैं। फिर 'सौन्दर्यछहरी', त्रिपुरसुन्दरी, मानसपूजा आदि उनके द्वारा रचित १०० के लगभग स्तोत्र निर्णयसागर प्रेसके स्तोत्र-संप्रह ( माग-२ ) में संगृहीत हैं, जो ज्ञानमय एवं मक्तिमय हैं।

### आदिशंकराचार्यकी दृष्टिमें अवान्तर शक्तियाँ

भागवतकारने शक्तिके विषयमें यह उल्लेख किया है कि वह निगमरूपी कल्पवृक्षका सुपरिपक्य मधुर पल है। श्रीमद्भागवतमें भी अन्यत्र 'उपचितनवशक्तिमि-रात्मन्' आदि संकेत यह प्रमाणित करते हैं कि इस सम्बन्धमें भागवतकारकी दृष्टि अत्यन्त स्पष्ट है, किंतु खेदका विषय है कि एकपश्चीय दृष्टिके कारण पश्चात् दृती १२ टीकाओंमें कहीं भी भगवान् विन्युकी नौ शक्तियों-भेसे किसी एकका भी निर्वचन नहीं हो पाया। जो भी हो, आगम-शास्त्र इस ओर पर्याप्त जागरूकताका परिचय देते हैं। भगवान् आदिशंकराचार्यने विष्णुकी नौ शक्तियोंका परिचय इस प्रकार दिया है—

विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा ततः परम् । प्रद्धी सत्या तथेशानानुत्राह्या नवमी तथा॥ (प्रपञ्चसारतन्त्र-२०।२९, शास्त्रातिलक १५।२५)

आगमों तथा हुर्गा-समझताके ८वें एवं ११ वें अध्यायों में शैवी, शान्ता, ब्रह्माणी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, माहेश्वरी, चामुण्डा, कीर्ति, कालि, तुष्टि, पुष्टि, धृति, गुणोदरी, विरजा, लोलाक्षी, ज्वालामुखी आदि पचासों शक्तियोंका निर्देश किया गया है । शक्तिनिधि-में भी कारणागम आदिसे अक्षर, वर्णकी शक्तियोंसहित ५०० शक्तियोंका निर्देश है ।

जिस प्रकार शारदातिलकामें भगवान् विश्युकी नौ शिक्यों निर्दिष्ट हैं, उसी प्रकार शिवागम, शक्तियामलादिमें शिक्यों भी रौदी, वामा, ज्येष्टा, काली, कलपदावली, विकारिगी, बलप्रमथर्ना, सर्वमृतदमनी और मनोन्मनी— ये शैवपीठकी नौ शक्तियाँ हैं। (शा० ति० १८। १५-१६) नारायणीय एवं प्रयोगसारमें इनके कामसे इवेत, रक्त, कृत्म, पीत, श्याम, आदि वर्ण भी निर्दिष्ट हैं। इसी प्रकार तीवा, ज्यालिनी, नन्दा, भोगदा,

कामक्तिपणी, उम्रा, तेजोवती, सत्या और जिन्ननाशिनी-ये नौ गणपतिकी पीठ-शक्तियाँ हैं (शारदाति० १३ । ८)।

दुर्ग, त्रिपुरा, ठक्में आवान्तर शक्तियाँ भी प्रपन्नसारमें विस्तारसे निर्दिष्ट हैं । जैसे — जया, विजया, मद्रा, मद्रकाला, सुमुखी, दुर्मुखी, व्याप्रमुखी, सिंहमुखी और दुर्गा — ये नौ दुर्गाकी शक्तियाँ हैं (शारदाति० २१ । ४३-४५) । इसी प्रकार दीना, सूक्षा, जया, मद्रा, विभूति, त्रिमला, अमोघा आदि सूर्यका नौ शक्तियाँ वतायो गया हैं। गायत्रीकी भी नौ शक्तियाँ वतायी गयी हैं। इच्छा, ज्ञाना, क्रिया, कामिनी, कामदायिनी, रित, रितिष्रिया, नंदा, और मनोन्मनी — ये नौ त्रिपुराकी पीठशक्तियाँ हैं — (प्रपन्नसार २१। १४। ३९-४०)।

रोहिणी, कृतिका, रेवती, रात्रिदा, आद्रा, ज्योति, कला आदि चन्द्रमाकी नो राक्तियाँ हैं (प्रपञ्चसार २१)। सारांश, आचार्यपाद राक्तियों के विभिन्न रूपों-का प्रतिपादन करते हैं और उनकी दृष्टिमें वे सभी परमात्मा या शिवसे अभिन्न हैं। विश्वप्रपञ्चकी अवस्थितिमें शिव-शिक्त दोनोंकी महिमाका युगपत् निरूपण आचार्यके लिये अपरिहार्य था। जहाँतक अद्देतकी भूमिकामें निष्कल परमशिवसम्बन्धी उनकी इतर मान्यताका प्रश्न है, वह तो सर्वथा तात्त्विक ही है। उपर्युक्त प्रकारसे शिक्तिका भी विपुल विवेचन देखकर यह कहा जा सकता है कि शक्ति-उपासनाके क्षेत्रमें भी वे किसी भी चरम कोटिके शक्ति-उपासकसे किश्चित् भी पीछे नहीं हैं।

#### परब्रह्म और शक्ति

नि:संदेह भगवत्याद आब शंकराचार्य शक्तिवादके अनन्य असाधारण पोषक कहे जा सकते हैं। यही कारण है कि 'सौन्दर्य-लहरी' के प्रारम्भमें ही वे कहते हैं कि 'शक्ति-से युक्त होनेपर ही शिव विश्वके बड़े-से-बड़े कार्य कर पाते

१. 'निगमकस्पतरोगैलितं फलम्' (श्रीमद्भागवत १।१।३)

हैं। इसके विपरात यदि वे शक्तिसे युक्त न हों तो सामान्य हलचल, स्पन्दनतक करनेमें समर्थ नहीं हो सकते। इसलिये हरि-हर-ब्रह्मादि देवोंके समान जिसने कभी तिनक भी पुण्य अर्जन न किया हो ऐसा पुरुष तुम-जैसी आराष्याकी प्रणति या स्तुति कर ही कैसे सकता है—

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुप्रपि । अतस्त्वामाराध्यां हरि हरविरिञ्जादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥

यही नहीं, आचार्यपादने तो शक्तिको शिवरूप आत्माका शरीर ही कहा है । शरीर आत्माके विना नहीं रह सकता और न आत्मा ही शरीरके विना ब्यक्तता पा सकता है । दोनों ही परस्पराश्रित कहे जा सकते हैं । यथा—

श्वारीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुह्युगं तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम् । अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दरसयोः॥

आचार्य ब्रह्ममूत्रके भाष्यमें कहते हैं—'नहि तया विना परमेश्वरस्य स्नष्टत्वं सिद्धव्यति, शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः।' अर्थात् शक्तिके विना परमेश्वर स्नष्टा ही नहीं हो सकते; क्योंकि तव तो वे क्रियाशील-प्रवृत्तिशील या सिक्रय भी नहीं हो पाते। आगे वे लिखते हैं कि ब्रह्मकी विविधरूपिणी शक्तिके कारण ही दूधसे दही, वी आदिके समान सृष्टिमें विविधता पायी जाती है, दीख पड़ती है—एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र-शक्तियोगाद विचित्रपरिणाम उपपद्यते।

श्वेताश्वतर-श्रुति भी आचार्यके इसी मतकी पुष्टि करती हुई कहती है कि ब्रह्मको शरीर और इन्द्रियाँ धारण करनेका कोई श्रम नहीं उठाना पड़ता, फिर भी वह (इसी भगवती शक्तिकी कृपासे) सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बनता और माना जाता है नि उसका यह म सारा काम भगवती शक्ति ही निवाह लेती हैं— ह न तस्य कार्य करणं च विद्यंते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च हर्यते। प्रिंगस्य शक्तिर्विविधेव श्रयते

> स्वाभाविकी ज्ञानवलकिया च॥ ( श्वेताश्व० ६। ८)

यदि शाक्तमतपर दृष्टिपात किया जाय तो वहाँ स्पष्ट ह कहा गया है कि शिव ही अपनी शक्तिद्वारा विश्वकृष वन जाते हैं। अथवा इसे बहुवा इस प्रकार कहा जाता है कि शिव अपनी अपरिच्छिन सत्तााको त्यागकर परिच्छिन जीव बन जाते हैं और इस प्रकार संसारके सुख् दु:खोंका भोग करते हैं। इसिलिये प्रत्येक जीव आत्मरूपसे शिव है और मन एवं शरीररूपसे शक्ति। वास्तवमें शिवको जीवरूपमें भोगके लिये जिन-जिन उपकरणोंकी आवश्यकता होती है, उन-उन रूपोंमें स्वयं शक्ति ही प्रकट होती है—

मनस्त्वं व्योमस्त्वं मरुद्धि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वथि परिणतायां नहि परम्। त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा

चिदानन्दाकारं शिवयुवितभावेन वशृषे॥

सारा व्यक्त जगत् अर्थात् प्रंपञ्चतत्त्वसे निर्मित
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार शिवकी प्रधान
अर्धाङ्गिनी भगवती जगदम्बाके ही रूप हैं। इसीसे
मिलता-जुलता सिद्धान्त वेदान्तका भी है कि 'ब्रह्म जीवरूपसे संसारमें प्रवेशकर नाम-रूपकी सृष्टि
करता है—अनेन जीवेनात्मनानुप्रविदय नामरूपे
व्याकरवाणीति।

इतना होते हुए भी तान्त्रिकोंके अद्वैतवाद और शंकरके विशुद्ध अद्वैतवादमें एक सिद्धान्तको लेकर धोड़ा-सा अन्तर पड़ता है। तान्त्रिक समस्त संसारको सत्य तानते हैं। वे कहते हैं कि यह विश्व नाना जीवोंके हुएमें शिवकी ही अनुभूति है, अतएव वह कभी असत्य नहीं हो सकता। जीव मन और शरीरसे मुक्त हो है। अतएव वह वास्तवमें अन्तर्यामी शिव तथा कियाशील शिक या विकासोन्मुख सृष्टिकिया दोनोंके अनुकूल है। शिव चेतनाका अव्यक्त रूप है तो शिक उसका सिक्रय रूप। अतः दोनोंमें कोई विरोध नहीं होना चाहिये।

किंतु आचार्य शंकर इसे नहीं मानते। उनकी दृष्टिमें शिव एक साथ और एक ही समयमें सिक्रिय और निष्क्रिय नहीं हो सकते। वास्तवमें वे दोनोंसे परे हैं। 'तदनन्यत्वसारम्भणशब्दादिभ्यः' (२। १४) — इस ब्रह्मसूत्रके अपने भाष्यमें उन्होंने इसपर विस्तारके साथ प्रकाश डाला है। वे विवश हैं कि 'पेतदात्म्यिमदं सर्व तत्सत्यम्' आदि श्रुति एकमात्र ब्रह्मकी सत्यताका समर्थन करती है। फिर तान्त्रिकमतमें मिध्याज्ञानको संसारका कारण न माननेसे—'तमेच विदित्वातिमृत्यु-मेति '' आदि श्रुतिद्वारा तत्त्वज्ञानको परममुक्तिका जो कारण बताया है, उसकी भी उपपत्ति नहीं बैठती। आचार्य लिखते हैं—

ऐतद्दात्म्यिमदं सर्वं तत्सत्यिमिति च परमकारण-स्यैवैकस्य सत्यत्वावधारणात् । .....सम्यग्ज्ञाना-पनोद्यस्य कस्यचित्मिथ्याज्ञानस्य संसारकारणत्वेना-नभ्युपगमात्। ( ब्रह्मसूत्र शां० भा० २ । १ । १४ )

इसलिये आचार्यपाद इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि ब्रह्मकी यह शक्ति अविद्याद्वारा आरोपित नाम-रूप ही है। इसीको लोग अविद्यावश ईश्वर मान लेते हैं। बास्तवमें यह न तो ईश्वरका बास्तविक रूप कहा जा सकता है और न ईश्वरसे भिन्न ही। इसी अर्थमें यह विश्व-प्रपद्मका बीज है, जिसे श्रुति-स्मृतियों में मायाशकि, प्रकृति आदि नामोंसे उल्लिखित किया गया है। यथा—

सर्वज्ञस्येश्वरस्य आत्मभूते इवाविद्याकिएपते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये संसारप्रपश्च-वोजभूते सर्वज्ञस्येश्वरस्य मायाशक्तिः, प्रकृतिरिति च श्रुतिस्मृत्योरभिलप्येते । ( व्र० सू० शां० भा० २ । १ । १४ )

इसी अर्थमें प्रमु सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् हैं, अपने निर्विशेष वास्तवरूपमें नहीं । यथा—

तदेवसविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेश्यमेवेश्वरस्ये-श्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वज्ञाक्तित्त्वं च । न परमार्थतः ॥ विद्ययापास्तसर्वोपाधिस्वरूपे आत्मनीशित्रीशि-तन्यसर्वज्ञत्वादिन्यवहार उपपद्यते ।

( ब्र० सू० शां० भा० २ । १ । १४ )

इस प्रकार आचार्य शंकर ग्रुद्ध अद्वैतनादी होते हुए भी महाभाया आदिशक्ति जगज्जननीके रूपमें बिना किसी प्रकारके संकोचके ईश्वरकी उपासनाके समर्थक हो सकते हैं । कारण, उनके सर्वव्यापक सिद्धान्तमें व्यावहारिक दृष्टिसे हर प्रकारके शाश्रीय कर्म, उपासना एवं ध्यानादिके लिये निरापद स्थान सुरक्षित है। इसीलिये वे ब्रह्मकी एकतासे परम मुक्ति और अनेकतामें साधारण लौकिक एवं वैदिक व्यवहारका अपने भाष्यमें समर्थन करते हैं—'एकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति। नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयों लोकिकवैदिक-द्यवहारों सेत्स्यत इति। (प्रवस्त शाव भाव र। १।१४)

ईश्वरकी विश्वजननीरूपमें भावना उपनिषद्समर्थित भी है—

ंत्वं स्त्री त्वं पुमानिस त्वं कुमार उत वा कुमारी' ( हवेताश्व० ५ । १० ) । छान्दोग्य उपनिषद् ( ६ । ३ । २ ) में तो ब्रह्मके लिये स्पष्ट ही स्त्रीवाचक ( स्त्रीलिङ्गी ) 'देवता' शब्दका प्रयोग किया गया है । बादरायण भी 'सर्वोपेता च तद्दर्शनात्' (२ । १ । ३० ) सूत्रसे उपर्युक्त श्रुतिका ही अनुसरण करते हैं । स्वयं आचार्य शंकर भी कहते हैं — सर्वशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यभ्यु-पगन्तब्यम् । कुतः तद्दर्शनात् । यथा हि दर्शयित

श्रुतिः सर्वशक्तियोगं परस्या देवतायाः ।' वे कहते हैं कि विश्वका कारणरूप ब्रह्म निस्संदेह शक्तिसे अभिन्न है—'कारणस्यात्मभृता शक्तिः' शक्तिश्चैवात्मभृतं कार्यम् ।' इसं विये मानाक्षी-स्तोत्रमं आचार्य शंकर ठीक शक्तीं तरह माताकी स्तुति करते हैं—

शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी बाङ्मयी नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी। तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वेश्वयमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनास्विके॥

'मीनाम्बिके ! आप शब्दब्रह्ममधी, चराचरमधी, ज्योतिर्मयी, वाड्यमयी, नित्यानन्दमधी, निरञ्जनमधी, तत्त्वमधी, चिन्मधी, तत्त्वातीतमधी, परात्परमधी, श्रीमधी, सर्वेश्वर्यमधी और सदाशिवमधी हैं, मेरी रक्षा कीजिये। इसी प्रकार सौन्दर्भछड्रीमें आचार्य श्रोको पर्या पटरानी कहते हुए लिखते हैं—

गिरामाहुँदेवीं दुहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नी पद्मां हरसहचरीमदितनथ तुरीया कापि त्वं दुरिश्चगमनिस्सीममहिमा महामाया विद्यं भ्रायसि परब्रह्माहि

'परत्रहाकी पटरानी माँ ! आगमतेता जन क देवीको ब्रह्माकी गृहिणी, लक्ष्मीको श्रीहरिकी पूर्वा अद्भितनया पार्वतोको शिवकी सहचरी बतलाते परंतु आप कोई चौथा महामाया हैं, जिनकी ह दुर्धिगत और असीम है तथा जो विश्वको श्रीक रही हैं।'

-------

### भगवान् श्रीकृष्णद्वारा जगद्म्बाका स्तवन

सर्वजननी त्वमेव मूलप्रकृति शेरवरी। सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ कायाथ सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्। परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या भक्तानुत्रहवित्रहा ! तजःस्वरूपा परमा सर्वाधारा सर्वस्वरूपा सर्वशा सर्वपुज्या निराश्रया। सववीजस्वरूपा च सर्वतोभद्रा सवमङ्गलमङ्गला॥ संबंशा ( ब्रह्मवेंवर्तपु॰ प्रकृति॰ २। ६६ ७-१०)

'तुम्हां विश्वजननी मूळप्रकृति ईश्वरी हो, तुम्हीं सृष्टिकी उत्पत्तिके समय आधाराक्तिक रूपमें विराजमान रहती हो और स्वेन्छासे त्रिगुणात्मिका वन जाता हो । यद्यपि वस्तुतः तुम स्वयं निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो । तुम पर्वह्मस्वरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो । परमतेजस्वरूप और भक्तोंपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर धारण करती हो । तुम सर्वस्वरूप, सर्वेप्रवर्ष, सर्वेप्रवर्ष, सर्वेप्रवर्ष, सर्वेप्रवर्ष, सर्वेप्रवर्ष, सर्वेप्रवर्ष, सर्वेप्रवर्ष, सर्वेप्रवर्ष, मङ्गळ करनेवाळी एवं सर्वमङ्गळोंकी मी मङ्गळ हो ।

一个多种的

### शक्ति-तत्त्व-विमर्श

( पूज्यपाद ब्रह्मलीन अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज )

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक प्रपश्चकी अधिष्ठानभूता सिचिदानन्दरूपा भगवती ही सम्पूर्ण विश्वको सत्ता, स्फूर्ति तथा सरसता प्रदान करती हैं। विश्वप्रपञ्च उन्हींसे उत्पन्न होता है, अन्तमें उन्हींमें छीन हो जाता है। जैसे दर्पणमें आकाशमण्डळ, भूधर, सागरादि प्रपञ्च प्रतीत होता है, दर्पणको स्पर्श कर देखा जाय तो यहाँ वास्तवमें कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। वैसे ही सिचदानन्दरूप महाचिति भगवतीमें सम्पूर्ण विश्व भासित होता है। जैसे दर्पणके बिना प्रतिविम्बका भान नहीं होता, दर्पणके उपलम्भमें ही प्रतिविम्बका उपलम्भ होता है, वैसे ही अखण्ड नित्य निर्विकार महाचितिमें ही, उसके अस्तित्वमें ही, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयादि विश्व उपलब्ध होता है। अधिष्ठान न होनेपर भास्यके उपलम्भकी आशा नहीं की जा सकती।

सामान्यरूपसे तो यह बात सर्वमान्य है कि प्रमाणा-धीन ही किसी भी प्रमेयकी स्थित होती है। अतः सम्पूर्ण प्रमेयमें प्रमाण कविलत ही उपलब्ध होता है। प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय—ये अन्योन्य (परस्पर) की अपेक्षा रखते हैं। प्रमाणका विषय होनेसे ही कोई वस्तु प्रमेय हो सकती है। प्रमेयको विषय करनेवाली अन्तः-करणकी वृत्ति ही प्रमाण कहला सकती है। प्रमेय-विषयक प्रमाणका आश्रय अन्तःकरणाविष्ठिक चैतन्य ही प्रमाता कहलाता है। फिर भी इन सबकी उत्पत्ति, स्थिति और गतिका भासक नित्य बोध आत्मा ही है और वहीं 'साक्षी' तथा 'ब्रह्म' भी कहलाता है।

यद्यपि श्रुद्ध ब्रह्म खी, पुमान् या नपुंसकमेंसे कुछ नहीं है, तथापि वह चिति, भगवती आदि खीवाचक शब्दोंसे, आत्मा, पुरुष आदि पुम्बोधक शब्दोंसे और ब्रह्म. ज्ञान आदि नपुंसक शब्दोंसे भी व्यवहृत होता

है । वस्तुतः . स्त्री, पुमान्, नपुंसक — इन सबसे पृथक होनेपर भी उस-उस शरीरके सम्बन्धसे या वस्तुके सम्बन्धसे वही अचिन्त्य, अन्यक्त, खप्रकाश, सिचदानन्द-खरूप महाचिति भगवती आत्मा, पुरुष, ब्रह्म आदि शब्दोंसे व्यवहृत होती है। मायाशक्तिका आश्रयण कर वे ही त्रिपुरस्रन्दरी, भुवनेश्वरी, विष्णु, शिव, कृष्ण, राम, गणपति, सुर्य आदि रूपोंमें व्यक्त होती हैं । स्थूल, सूक्ष्म, कारणरूप त्रिपुर (तीन देहों )के भीतर रहनेवाली सर्वसाक्षिणी चिति ही त्रिपुरसुन्दरी कहलाती है। उसी माया-विशिष्ट तत्त्वके जैसे राम-कृष्णादि अन्यान्य अवतार होते हैं, वैंसे ही महालक्ष्मी, महासरखती, महागीरी आदि अवतार होते हैं। यद्यपि श्रीभगवती नित्य ही हैं, तथापि देवताओंके कार्यके छिये वे समय-समयपर अनेक रूपोंमें प्रकट होती हैं । जगन्मूर्ति भगवती नित्य ही हैं, उन्हींसे चराचर प्रपञ्च न्यात है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकारसे होती है। देवताओं के कार्यके लिये जब प्रकट होती हैं, तब वे नित्य होनेपर भी 'देवी उत्पन्न हुई, प्रकट हो गयी'-यों कही जाती हैं--

नित्येव सा जगन्मूतिंस्तया सर्विमिदं ततम् ॥
तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम।
देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविभवति सा यदा॥
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते।
(सप्तराती १। ६४-६६)

कुछ लोगोंका कहना है कि 'शालोंमें मायारूपा भगवतीकी ही उपासना कही गयी है, माया वेदान्त-सिद्धान्तके अनुसार मिथ्या है, अतः मुक्तिमें उसकी अनुगति नहीं हो सकती। अतः भगवतीकी उपासना अश्रद्धेय है। 'नृसिंह-तापनी' में स्पष्ट उल्लेख है कि नारसिंही माना ही सारे प्रपञ्चकी सृष्टि करती है, वही सबकी रक्षा करती और सबका संहार करती है, उसी मायाशक्तिको जानना चाहिये। जो उसे जानता है वह मृत्युको जीत लेता है, पाप्माको तर जाता है तथा अमृतत्व एवं महती श्रीको प्राप्तुकरता है—

'माया वा एषा नारसिंही सर्वमिदं स्जिति। सर्वमिदं रक्षति, सर्वमिदं संहरति । तस्मान्मायामेतां शक्तिं विद्यात् । य एतां मायां शक्तिं वेदः स मृत्युं जयतिः स पाप्मानं तरितः सोऽमृतत्वं गच्छितिः महतीं श्रियमर्नुते ।'

देवता भी कहते हैं—आप वैष्णवी शक्ति, अनन्तवीर्या एवं विश्वकी वीजभूता माया हैं—

त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विद्वस्य बीजं परमासि माया। (सप्तशती ११।५)

इन सभी वचनोंसे स्पष्ट है कि भगवती मायारूपा ही हैं। देवीभागवतादिके अनुरूप माया खयं जडा है। इसी मायाकी उपासनाका यत्र-तत्र स्थानोंमें विधान है, जो अश्रद्धेय ही है। किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इनका भाव दूसरा है और निम्निलिखित प्रमाणोंसे सिद्ध है कि देवी साक्षात् ब्रह्मरूपिणी ही है—

'सर्वे वे देवा देवीमुपतस्थः—कासि त्वं महादेवी १ साबवीत्—अहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत्।' (देव्यथर्वशीर्ष)

'अर्थात् देवताओंने देवीका उपस्थान ( उनके निकट पहुँच ) कर उनसे प्रश्न किया—'आप कीन हैं !' देवीने कहा—'में ब्रह्म हूँ, मुझसे ही प्रकृति-पुरुषात्मक जगत् उत्पन्न होता है।'

इसी प्रकार 'अथ होपां ब्रह्मरन्ध्रे ब्रह्मरूपिणी-माप्नोति, भुवनाधीइवरी तुर्यातीताः ( भुवने-श्वर्युपनिषद्), 'स्वात्मैव लिलताः' (भावनोपनिषद्) आदि वैदिक वचनोंसे तुर्यातीत ब्रह्मस्कूपा ही भगवती हैं, यह स्पष्ट है। 'त्रिपुरातापनी', 'सुन्दरीतापनीः आदि उपनिषदों में 'परोरजसे' आदि गायत्रीके चतुर्थ चरणसे प्रतिपाद्य ब्रह्मके वाचकरूपसे 'हीं' बीजको बतलाया है। 'काली, तारा उपनिषदों' में भी ब्रह्मरूपिणी भगवतीकी ही उपासना प्रतिपादित है। पुराणों, संहिताओंका भी साक्य देखिये। 'सुतसंहिता' में कहा है—

अतः संसारनाशाय साक्षिणीमात्मरूपिणीम्। आराधयेत् परां शक्ति प्रपञ्चोह्यासवर्जिताम्। अर्थात् 'संसार-निवृत्तिके लिये प्रपञ्चस्फुरगशून्, सर्वसाक्षिणी, आत्मरूपिणी पराशक्तिकी ही आराधा करनी चाहिये।'

परा तु सिच्चदानन्दरूपिणी जगद्म्यिका। सर्वाधिष्ठानरूपा स्याज्ञगद्भ्रान्तिश्चिदात्मनि॥ (स्कन्द०

अर्थात् 'सिच्चदानन्दरूपिणी परा जगदम्बिका ही विश्वकी अधिष्ठानभूता हैं। उन्हीं चिदात्मखरूपा भगवतीर ही जगत्की भ्रान्ति होती है।'

सर्ववेदान्तवेदेषु निश्चितं ब्रह्मवादिभिः।

एकं सर्वगतं सूक्ष्मं कूटस्थमचळं ध्रुवम् ॥

योगिनस्तत्प्रपश्यन्ति महादेव्याः परं पद्म्।

परात् परतरं तत्त्वं शाश्वतं शिवमच्युतम्॥

अनन्तं प्रकृतौ ळीनं देव्यास्तत्परमं पद्म्।

श्रुश्चं निरञ्जनं श्रुद्धं निर्गुणं दैन्यवर्जितम्।

आत्मोपळिच्धविषयं देव्यास्तत्परमं पदम्॥

(कर्मपुराण)

उपर्युक्त सभी वचनोंसे निर्विकार, अनन्त, अन्युत, निरंजन, निर्गुण, ब्रह्मको ही भगवतीका वास्तविक खरूप बतलाया गया है। देवीभागवतमें भी कहा है कि निर्गुणा और सगुणा दो प्रकारकी भगवती हैं। रागिजनोंके ळिये सगुणा सेव्या है और विरागियोंकी निर्गुणा—

निर्गुणा सगुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः। सगुणा रागिभिः सेच्या निर्गुणा तु विरागिभिः॥

'ब्रह्माण्डपुराण'के लिलतोपाद्यानमें कहा है कि चिदेकरसरूपिणी चिति ही तत्पदकी लक्ष्यार्थ-रूप हैं—

#### चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी।

कहा जा सकता है कि 'ब्रह्मखरूपताके बोधक इन वचनोंसे भगवतीके मायात्वबोधक पूर्व वचनोंका विरोध होगा।' किंतु ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि वेदान्तमें मायाको मिथ्या कहा गया है। मिथ्या पदार्थ अधिष्ठान (अपने आश्रय)में कल्पित होता है। अधिष्ठानकी सत्तासे अतिरिक्त कल्पितकी सत्ता नहीं हुआ करती। मायामें अधिष्ठानकी सत्ताका ही प्रवेश रहता है, अतः मायाखरूपकी उपासनासे भी सत्ताखरूप ब्रह्मकी ही उपासना होगी। इस आशयसे मायाखरूपके बोधक वचनोंका भी कोई विरोध नहीं होगा।

जैसे ब्रह्मकी उपासनामें भी केवल ब्रह्मकी उपासना नहीं हो पाती, किंतु शक्तिविशिष्ट ब्रह्मकी ही उपासना होती है; क्योंकि ब्रह्मसे पृथक होकर शक्ति रह नहीं सकती और केवल ब्रह्मकी उपासना हो नहीं सकती। वैसे ही केवल मायाकी उपासना सम्भव नहीं। केवल मायाकी तो स्थित ही नहीं बनती, फिर उपासना तो दूरकी बात रही। अधिष्ठानभूत ब्रह्मसे युक्त होकर ही माया रहती है, अतः भगवतीकी मायारूपताका वर्णन करनेपर भी फलतः ब्रह्मरूपता ही सिद्ध होती है—

#### पावकस्योष्णतेवेयमुष्णांशोरिव दीधितिः। चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं शिवस्य सहजा ध्रुवा॥

अर्थात् जैसे अग्निमं उण्णता रहती है, सूर्यमं किरणें रहती हैं और चन्द्रमामं चन्द्रिका रहती है, वैसे ही शिवमें उसकी सहज शक्ति रहती है। इस तरह विश्व-खरूपभूता शक्तिके रूपमं भगवतीका वर्णन मिळता है। जैसे अग्निमें होम करनेपर भी अग्निशक्तिमें होम समझा जाता है, वैसे ही अग्निशक्तिमें होम करनेपर अग्निमें ही होम समझा जाता है। इसी तरह मायाको भगवती कहनेपर भी ब्रह्मको भगवती समझा जा सकता है। अतः भगवतीकी उपासनाको ळळिता त्रिशतीभाष्यादिके अनुसार सर्वत्र ब्रह्मकी ही उपासना समझनी चाहिये।

जो वाक्य मायाको मिथ्या प्रतिपादन करते हैं उनमें तो केवल मायाका ही प्रहण होता है; क्योंकि ब्रह्मका मिथ्यात्व ही नहीं है । वह तो त्रिकालाबाध्य, सत्स्वरूप अधिष्ठान है । फिर उपास्य माया पदार्थान्तर्गत ब्रह्मांश मोक्षदशामें भी अनुस्यूत रहेगा, अतः मुक्तिमें उपास्य स्वरूपका त्याग भी नहीं होगा । 'अन्तर्यामित्राह्मण'में पृथ्वीसे लेकर मायापर्यन्त सभी पदार्थीमें चेतन-सम्बन्धसे देवतात्व बतलाया गया है। 'सर्वे खिल्वदं ब्रह्म'—इस श्रुतिके अनुसार भी सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा कहा गया है। 'सुत-संहिता' में भी कहा है—

चिन्मात्राश्रयमायायाः शक्त्याकारो द्विजोत्तमाः। अनुप्रविष्टा या संविन्निर्विकल्पा स्वयम्प्रभा॥ सद्कारा सद्कारा सद्कान्दा संसारोच्छे दकारिणी। सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवंकरी॥

'चिन्मात्र परब्रह्मके आश्रित रहनेवाली मायाके राक्त्याकारमें अनुप्रविष्ट ख्यंप्रमा, निर्विकल्पा, सदाकारा, सदानन्दा, संविद् ही शिवाभिन्न शिवखरूपा परमा देवी है। अथवा भगवती-खरूपके प्रतिपादक वाक्योंमें जो माया, शक्ति, कला आदि शब्द हैं, वे सब लक्षणासे मायाविशिष्ट, कलाविशिष्ट ब्रह्मके ही बोधक समझने चाहिये। फलतः मायाविशिष्ट ब्रह्म ही 'भगवती' शब्दका अर्थ है। यह बात ख्यं सदाशिवने भी कही है—

नाहं सुमुखि मायाया उपास्यत्वं द्ववे क्विचित्। मायाधिष्ठानचैतन्यमुपास्यत्वेन कीर्तितम्॥ मायाशक्त्यादिशब्दाश्च विशिष्टस्यैव लक्षकाः। तस्मान्मायादिशब्दैस्तद् ब्रह्मैवोपास्यमुज्यते॥

वहाँ एक पक्षमें केवल चैतन्य ही मायादि राब्दोंसे उपास्य कहा गया है। द्वितीय पक्षमें मायाविशिष्ट ब्रह्म मायादि राब्दोंसे कहा गया है। साकार देवताविष्रह्म सर्वत्र ही शक्तिविशिष्ट ब्रह्मरूपसे ही उपास्य होता है। भगवतीविष्रहमें भी भाषण, दर्शन, अनुकम्पा आदि ब्यवहार देखा जाता है। फिर उसमें जडत्वकी कल्पना किस तरह की जा सकती है!

विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, ब्रह्मा, पिष्णु, रुद्रादिकोंके सरूपमें एक-एक गुणकी प्रधानता है, जब कि माया गुणत्रयका साम्यावस्थारूप है। बह केवल शुद्ध ब्रह्मके आश्रित है। मायाविशिष्ट तुरीय ब्रह्म ही भगवतीकी उपासनामें ब्राह्म है, यह दिखलानेके लिये कहीं-कहीं भगवतीको माया, प्रकृति आदि शब्दोंसे बोधित किया गया है। मैत्रायणिश्चितमें स्पष्ट बहा गया है कि तीनों गुणोंकी साम्यावस्थारूपा प्रकृति परब्रह्ममें रहती है और म्लप्रकृति-उपलक्षित ब्रह्म धुद्ध तुरीय स्वरूप ही है। अतएव 'त्वं वेष्णवी शक्तिः' इत्यादि स्थलोंमें तुरीय ब्रह्मक्रपणी भगवतीका ही शक्तिक्रपमें वर्णन समझना बाहिये। इस प्रकार मायापर मुक्तिके अनन्वयी होने या अश्रद्धेय होनेका दोय कथमपि लागू नहीं होता।

इस प्रकार स्पष्ट है कि एक-एक गुणकी अपेक्षा गुणत्रयकी साम्यावस्था उत्कृष्ट है और तहूपा माया या प्रकृति ही जिसका खरूप है, उस भगवतीकी छपासना भी परमोत्कृष्ट है। अतएव कामार्थी, मोक्षार्थी सभीके लिये भगवतीकी उपासना परमावश्यक है। वही ब्रह्म-विचा है, वही जगज्जननी है, उसीसे सारा विश्व व्याप्त है। जो उसकी पूजा नहीं करता, उसके पुण्यको माता भस्म कर देती है—

बो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् । भक्तीकृत्यास्य पुण्यानि निर्देहेत् परमेश्वरी॥ (वैकृतिकरइस्य ३८)

'देवीभागवत'के प्रथम मन्त्रमें ही भगवतीके सगुण और निर्गुण दोनों रूपोंका संकेत मिलता है—

'सर्वजैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि। बुद्धि या नः प्रचोद्यात्।'

वह भगवती सर्वचैतन्यरूपा अर्थाष्ट् सर्वातम-लरूपा है, सबका प्रत्यक्-चैतन्य आत्मस्टरूप ब्रह्म बही है। वह स्वतः सर्वोपाधिनिरपेक्ष तथा अखण्ड बोधरूप आत्मा है। ब्रह्मविषयक ग्रुद्ध संस्थान्तर्मुख वृक्तिपर प्रतिबिम्बत होकर वही अनादि ब्रह्मविद्या है। एक ही शक्ति अन्तर्मुख होकर विद्यातत्त्वरूपिणी होती है, तदुपाधिक आत्मा 'तुरीया' कहलाता है। बहिर्मुख होकर वही 'अविद्या' कहलाती है, तदुपाधिक आत्मा 'प्राइं है। मायाशवल ब्रह्म ही ध्यानका विषय है, वही बुद्धि प्रेरक है। अतः वेदान्तकी दृष्टिसे शक्तिरूपा भगवती सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त खप्रकाश चिति ही हैं और वे ही परब्रह्म, आत्मा आदि शब्दोंसे लक्षित होती हैं।

#### शाक्ताद्वेत या तान्त्रिक दृष्टिमें भगवती

तन्त्रोंके अनुसार 'प्रकाश' ही शिव और 'विमर्श ही शक्ति है। संहारमें शिवका प्राधान्य रहता है ते सृष्टिमें शक्तिका। प्रमामें इदमंश प्राह्य है और अहमंश प्राहक माना जाता है। भीतर वर्तमान पदार्थींका ही बाह्यरूपमें अवभास होता है—

#### वर्तमानावभासानां भावानामवभासनम्। अन्तःस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना॥

प्रकृतिमें सूक्ष्म रूपसे सभी वस्तुएँ स्थित हैं। परम शिष और शक्ति दोनों ही क्ष्लिष्ट होकर रहते हैं। निःस्पन्द परम शिवतस्य और निषेधात्मक तस्त्र ही शक्तितस्य है—

### आसीज्ज्ञानमधो हार्थ एकमेवाविकल्पतः।

अर्थात् ज्ञान और अर्थ दोनों ही अविकल्पित होकर एकमें रहते हैं तब साम्यावस्था समझी जाती है। भगवतीके विषयमें तन्त्र-दृष्टिका यह सूत्ररूप परिचय है। अब शाक्ताद्वैतमें भगवतीके खरूपका विवरणात्मक परिचय संक्षेपमें प्रस्तुत किया जा रहा है।

शाकाहैतकी दृष्टि यह है कि अनन्त विश्वका अधिष्ठानभूत शुद्ध बोधखरूप प्रकाश ही शिवतत्त्व समझा जाता है। उस प्रकाशमें जो बिमर्श है, बही शक्ति है। प्रकाशके साथ विश्वास्त्रमक शक्तिका अस्तित्व अनिवार्य है। बिना प्रकाशके विमर्श नहीं और विना विमर्शके प्रकाश भी नहीं रहता। यद्यपि वेदान्तियोंकी दृष्टिमें निना निमर्शके भी अनन्त, निर्विकलप प्रकाश रहता है, तथापि शाका द्वैतियोंकी दृष्टिसे त्रिमर्श हर समय रहता है । यहाँतक कि महावाक्यजन्य परब्रह्माकार वृत्तिके उत्पन्न हो जानेपर भी, आवरक अज्ञानके मिट जानेपर भी खयं वृत्तिरूप विमर्श बना ही रहता है। वेदान्ती इस वृत्तिको ख-पर-विनाशक मानते हैं, किंत शाक्ताद्वैती कहते हैं कि अपने आपमें ही नाश्य-नाशक-भाव सम्भव नहीं है। यदि उस वृत्तिके नाराके लिये दूसरी वृत्तिकी उत्पत्ति मानेंगे तो उसके भी नाशके लिये वृत्त्यन्तर मानना पड़ेगा, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी। अविद्या खयं नष्ट होनेवाली है, अतः उससे भी उस वृत्तिरूपा विद्याका नारा नहीं कहा जा सकता । विरोध न होनेके कारण विद्या-अविद्याका सुन्दोपसुन्दन्यायसे भी परस्पर नाश्य-नाशक भाव नहीं कहा जा सकता ।

जो कहा जाता है कि जैसे कनकरज जलके भीतर भी मिट्टीको नष्ट करके खयं नष्ट हो जाता है, वैसे ही विधा-रूपादृत्ति खातिरिक्त अविधा एवं तत्कार्य जगत्को नष्ट कर खयं भी नष्ट हो जाती है; किंतु दृष्टान्तमें कनकरजका नाश नहीं होता, किंतु इतर रजोंको साथ लेकर कनकरज पानीके नीचे बैठ जाता है । अतः यहाँ भी उक्त दृष्टान्तोंसे वृत्तिका नाश नहीं कहा जा सकता । यही स्थिति 'विषं विधान्तरं जरयित, स्वयमेव जीर्यति, पयः पयोऽन्तरं जरयित, स्वयमेव चर्जीर्यति, दृत्यादि युक्तियोंकी भी है । अर्थात् वहाँ भी विष या पय नष्ट नहीं होता, प्रत्युत दूसरे पय या विषकी अर्जीर्णता मिटाकर खयं भी पच जाता है । अत्रप्व इन दृष्टान्तोंसे भी वृत्तिका नाश नहीं कहा जा सकता । इसल्ये वृत्तिरूप विधासे संक्ष्यि होकर ही अनन्त प्रकाशस्वरूप शिव सदैव विराजमान रहता है ।

इसी तरह यह भी विचार उठता है कि अविद्यानिवृत्ति क्या है ! कोई वस्तु कहीं से निवृत्त होती हुई
भी कहीं-न-कहीं रहती ही है । यदि 'ध्वंसरूपिवृद्धित'
मानी जाय तो अपने कारणमें उसकी स्थिति माननी
पड़ेगी, क्योंकि घटादिका ध्वंस होनेपर भी अपने कारण
कपाल, चूर्ण आदि कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी रूपमें
उसकी स्थिति माननी ही पड़ती है । यही स्थिति लयरूपा
निवृत्तिकी भी है । यदि निवृत्तिको सर्वथा निःखरूप
कहें तो उसके लिये प्रयत्न नहीं हो सकता । सही कहें
तव तो उसी रूपमें शक्तिकी स्थित रह सकती है ।
अनिर्वाच्य कहें तो उसकी भी ज्ञानविवर्यता माननी
पड़ेगी । अतएव कुछ आचार्योने पञ्च प्रकारा अविद्यानिवृत्ति मानी है तथा उस रूपमें भी विमर्शरूपा शक्तिका
अस्तित्व रहता ही है । हाँ, उस समय अन्तर्भुख होकर
शिवस्करूपसे ही शक्ति स्थित रहती है—

'मुक्तावन्तर्मुखैव त्वं भुवनेइवरि तिष्ठसि ॥' (शक्तिदर्शन)

इसीछिये शक्तिको नित्य कहा गया है—'नित्येव सा जगन्मूर्तिर्यया सर्विमदं ततम् ।' 'निह द्रष्टुर्द्रष्टे-विपरिछोपो भवति विद्यते' (बृहदा० उप० ४)-इस वचनसे बृत्तिरूप दृष्टिको नित्य समझा जाता है, जब कि वेदान्ती द्रष्टाकी खरूपमूता दृष्टिको नित्य कहते हैं।

शिव-परात्पर-विमर्श, प्रकाश, शक्तिका शिवमें प्रवेशसे विन्दु, स्नीतत्व, नादकी उत्पत्ति हुई। जब दूध-पानीकी तरह वे दोनों एक हो गये, तब संयुक्त बिन्दु हुआ। वही 'अर्धनारीश्वर' हुआ। इनकी परस्पर आसक्ति ही काम है। श्वेत बिन्दु पुंस्त्वका तो रक्तविन्दु स्नीत्वका परिचायक है। तीनों जब मिलते हैं, तब कामकलाकी उत्पत्ति होती है। मूल बिन्दु, नाद और श्वेत तथा रक्तबिन्दु—इन चारोंके मिलनेसे सृष्टि होती है। किसीके मतमें नादके साथ अर्धका भी हुई। काम-कलादेवीका संयुक्त बिन्दु, बदन है, जिन्न और चन्द्र बक्ष:सब है.

अर्धकला जननेन्द्रिय है। 'अ' शिवका प्रतीक है तो 'इ' शिक्का । यह त्रिपुरमुन्दरी 'अहं' से व्याप्त है। सम्पूर्ण सृष्टि व्यक्तित्व और अहंसे पूर्ण है। सहस्रारके चन्द्रगर्भसे स्नवित आसवका पान कर, ज्ञान-कृपाणसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आसुर पशुओंको मारकर, बञ्चना, पिशुनता, ईर्ष्ण-रूप मछित्योंको पक्ताकर, आशा, कामना, निन्दारूप मुद्राको धारण कर, मेरुदण्डाश्रिता रमणियोंमें रमण कर सामरस्यकी प्राप्ति होती है। पञ्च मकारका भी यही रहस्य है। शिव-शक्तिका संयोग ही 'नाद' है—

यदयमनुत्तरमूर्ति निजेच्छया विश्वमिदं स्रष्टुम् । पस्पन्दे सस्पन्दः प्रथमः शिवतत्त्वमुच्यते तज्ज्ञैः॥

शिवसंख्रिष्ट शक्ति विश्वका बीज है । अहं-प्रकाशमें शिव निश्चेष्ट रहता है तो शक्ति सिक्रिय रहती है । यही कालीकी विपरीत रित है । विमर्शरूपा शक्ति जब शिवमें लीन होती है, तब 'उन्मना अवस्था' होती है, उसके विकसित होनेपर 'समान अवस्था' होती है—

सिचदानन्द्विभवात् संकल्पात् परमेश्वरात्। आसीच्छिक्तिस्ततो नादो नादाद् विन्दुसमुद्भवः॥

विभव-सिह्दानन्दरसेश्वरके संकल्पसे शक्ति, उससे नाद और नादसे बिन्दुका प्राकट्य होता है। नादमें जो कियाशक्ति है, वही बिन्दुकी 'अहं निमेषा' है। सृष्टिकी अन्तिम अवस्था है—'इदम्', 'अहं' महाप्रलयकी पूर्वावस्था है और शक्तिकी उच्छूनावस्था वनीभाव है। ब्रानप्रधाना शक्ति क्रियारूपेण रजःप्रधाना और विन्दुतस्वसे तमःप्रधाना रहती है। व्यवहारमें शक्तिमान्की अपेक्षा शक्तिका आदर अधिक है। बुद्धिके बिना बुद्धिमान्का, बलके बिना बलवान्का, शिल्पशक्तिके बिना शिल्पीका कुछ भी मूल्य नहीं रहता। मिठास बिना मिसरीका, सीगन्थ्यके बिना पुण्योंका, सीन्दर्यके बिना सुन्दरीका, लज्जाके बिना कुलाक्ननाका कुछ भी महत्त्व नहीं रह जाता। शाकाद्वेतकी दृष्टिसे शक्ति शिवस्वकृष ही है। सचिदानन्दमें चिद्भाव-विमर्श है, सत्का भाव शिव है। कहा गया है—

रुद्रहीनं विष्णुहीनं न वदन्ति जनाः किल। राक्तिहीनं यथा सर्वे प्रवदन्ति नराधमम्॥

अर्थात् कोई भी प्राणी रुद्रहीन, विष्णुहीन होनेसे शोचनीय होता है । 'नायमात्मा वल्रहीनेन लभ्यः'— बल्रहीन प्राणीको अपनी आत्मा भी उपलब्ध नहीं हो सकती —

गिरामाहुदेंवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविद्ये हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्भितनयाम् । तुरीया कापि त्वं दुरिधगमिनःसीममिहमा महामाया विद्वं भ्रमयिस परब्रह्ममिहिषी ॥ (सौन्दर्यस्हरी ४८)

इस प्रकार परब्रह्म महिषीरूपा भगवतीको आचार्योने तुरीया चिच्छक्ति-रूपा ही बतलाया है।

शंकरः पुरुषाः सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी। विषयी भगवानीशो विषयः परमेश्वरी॥ मानः स एव विश्वातमा मन्तव्या तु महेश्वरी। आकाशः शंकरो देवः पृथिवी शंकरितया॥

समुद्रवेला, वृक्षलता, शब्द-अर्थ, पदार्थ-शक्ति, पुं-श्री, यज्ञ-इज्या, क्रिया-फलभुक्त, गुग-व्यक्ति, व्यञ्जकता-रूप, बोध-बुद्धि, धर्म-सिक्तिया, संतोध-तुष्टि, इच्छा-काम, यज्ञ-दिश्चणा, आज्याहुति-पुरोडाश, काष्टा-निमेष, मुहूर्त-कला, क्योरमा-प्रदीप, रात्रि-दिन, ध्वज-पताका, तृष्णा-कोभ, रित-राग—उपर्युक्त मेदोंसे उसी तत्त्वका अनेकधा प्राकट्य होता है।

'शक्ति' शब्दसे बहुत-से लोग केवल माया-अविद्या आदि बहिरङ्ग शक्तियोंको ही समझते हैं, किंतु भगवान्की खरूपभूता आह्वादिनी शक्ति, जीवभूता पराप्रकृति आदि भी 'शक्ति' शब्दसे व्यवहृत होती हैं। जैसे सिता, द्राक्षा, मधु आदिमें मधुरिमा उनका परम अन्तरङ्ग सक्स्प ही है, वैसे ही परमानन्द-रसामृतसार-समुद्र भगवान्की परमान्तरङ्गखरूपभूता शक्ति ही भगवती है—

विष्णुशक्तिः परा ह्रोया क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा। अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते॥ (विष्णुपुराण)

यहाँ विण्णु और क्षेत्रज्ञको भी शक्ति ही कहा है। इस प्रकार यद्यपि शक्तियाँ अनेक हैं, तथापि आनन्दाश्रित आह्नादिनी, चेतनांशाश्रित संवित् सदंशाश्रित सन्धिनी शक्ति होती है। क्षेत्रज्ञ तटस्था शक्ति है और माया बहिरङ्गा शक्ति मानी जाती है। तत्त्विवत् लोग कहते हैं कि जैसे पुष्पका सीगन्त्य सम्यक् रूपसे तभी अनुभूत हो सकता है, जब पुष्पको घ्राणेन्द्रिय हो। अन्य लोगोंको तो व्यवधानके साथ किंचिन्मात्र ही गन्धका अनुभव होता है। उसी तरह भगवतीके सुन्दर रूपका सम्यक् अनुभव परम शिवको ही प्राप्त होता है। वह अन्यकी दृष्टिका विषय ही नहीं—

घृतद्राक्षाक्षीरं मधुमधुरिमा कैरिप परै-विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः। तथा ते सौन्दर्ये परमशिवदङ्मात्रविषयः कथंकारं त्रूमः सकलनिगमागोचरगुणे॥ (आनन्दलहरी)

अर्थात् वस्तुतः निर्गुणा, सत्या-सनातनी, सर्वस्वरूपा भगवती ही भक्तानुप्रहार्थ सगुण होकर प्रकट होती है। वैसे तो भगवतीके अनन्त स्वरूप हैं, विशेषतः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रवण्टा, कृष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्मायनी, काळराष्ट्रि, महागौरी, सिद्धिदा—थै मी स्वरूप प्रधान है।

कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम् । परम्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ सर्वस्वरूपा सर्वेशी सर्वाधारा परात्परा । सर्ववीजस्वरूपा च सर्वमूला निराश्रया । सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला ॥

इस प्रकार वे ही सर्वेश्वरी चराचरमें सभी सक्स्पोंचें ज्याम हैं।

#### गायत्री-तत्त्व

किसी गायत्रीनिष्ठ सज्जनका प्रश्न है कि गायत्री-मन्त्रका वास्तिवक अर्थ क्या है ! गायत्री-मन्त्रके द्वारा किस खरूपसे किस देवताका ध्यान किया जाय ! कोई गोरूपा गायत्रीका, कोई आदित्यमण्डलस्था श्वेतपद्मस्थिता देवीका ध्यान करना बतलाते हैं, कोई ब्रह्माणी, रुद्राणी, नारायणीका ध्यान उचित समझते हैं, कहीं पञ्चमुखी गायत्रीका ध्यान बतलाया गया है, तो कोई राधा-कृष्णका ध्यान समुचित मानते हैं । ऐसी स्थिति-में बुद्धिमें भ्रम होता है कि गायत्री-मन्त्रका मुख्य अर्थ और ध्येय क्या है !

इस सम्बन्धमें यद्यपि शाखोंमें बहुत कुछ विवेचन है, तथापि यहाँ संक्षेपमें कुछ छिखा जाता है—
बृहदारण्यक उपनिषद् (५।१४)में भूमि, अन्तरिक्ष, द्यी:—इन आठ अक्षरोंको गायत्रीका प्रथम पाद कहा है, 'ऋचो यजूंषि सामानि'—इन आठ अक्षरोंको गायत्रीका द्वितीय पाद कहा गया है, प्राणोऽपानो न्यानः' इन आठ अक्षरोंको गायत्रीका तिसरा पाद माना गया है। इस तरह छोकात्मा, वेदात्मा एवं प्राणात्मा—ये तीनों ही गायत्रीके तीन पाद हैं। परब्रह्म परमात्मा चतुर्य पाद है।

'भूमिरन्तरिक्षम्' इन श्रुतियोंपर व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं कि सम्पूर्ण छन्दोंमें गायत्री-छन्द प्रधान है; क्योंकि वही छन्दोंके प्रयोक्ता गयाद्व्य प्राणोंका रक्षक है। सम्पूर्ण छन्दोंका आरमा प्राण है, प्राणका आत्मा गायत्री है। क्षतसे रक्षक होनेके कारण प्राण क्षत्र है, प्राणोंका रक्षण करनेवाळी गायत्री है। दिजोत्तम-जन्मका हेतु भी गायत्री ही है। गायत्रीके तीनों पादोंकी उपासना करनेवाळोंको लोकात्मा, वेदात्मा और प्राष्ट्रात्माके सम्पूर्ण विषय उपनत होते हैं। गायत्रीका खतुर्ष पाद ही 'तुरीय' शब्दसे कहा जाता है। जो परोरजोजात सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करता है, वह सूर्यमण्डलान्तर्गत पुरुष है। जैसे वह पुरुष सर्वलोका-धिषत्यकी श्री एवं यशसे तपता है, वैसे ही तुरीय पादका ज्ञाता श्री और यशसे दीप्त होता है।

गायत्री सम्पूर्ण वेदोंकी जननी है । जो गायत्रीका अभिप्राय है, वही सम्पूर्ण वेदोंका अर्थ है । विश्व-तैनस-प्राञ्च, विराट-हिरण्यगर्भ-अव्याक्ट्रत, व्यष्टि-समिष्टि जगत् तथा उसकी जाप्रत्, खप्न, सुपुप्ति—ये तीनों अवस्थाएँ प्रणवकी—अ, उ, म्-इन तीनों मात्राओंके अर्थ हैं । सर्वपालक परब्रह्मका वाच्यार्थ सर्वाधिष्ठान, सर्वप्रकाशक, सगुण, सर्वशक्ति, सर्वरहित ब्रह्म प्रणवका ळक्यार्थ है । उत्पादक, पालक, संहारक त्रिविध लोकात्मा भगवान् तीनों व्याहृतियोंके अर्थ हैं । जगदुत्पत्ति-स्थिति-संहार-कारण परब्रह्म ही 'सवितृ' शब्दका अर्थ है । तथापि गायत्रीहारा विश्वात्पादक, खप्रकाश परमात्माके उस रमणीय चिन्मय तेजका ध्यान किया जाता है, जो समस्त बुद्धियोंका प्रेरक एवं साक्षी है ।

विश्वीत्पादक परमात्माके वरेण्य गर्भको बुद्धिप्रेरक एवं बुद्धिसाधी कहनेसे जीवात्मा और परमात्माका अमेद पिलिक्षित होता है, अतः साधन-चतुष्टयसम्पन्न उत्तमा-धिकारीके लिये प्रत्यक-चैतन्याभिन्न, निर्गुण, निराकार, निर्विकार परम्रहाका ही चिन्तन गायत्री-मन्त्रके द्वारा किया जाता है। अनन्त कल्याणगुणगणसम्पन्न, सगुण, निराकार, परमेश्वरकी उपासना गायत्रीके द्वारा की जा सकती है। प्राणिप्रसर्वाधकः 'धूड्॰' धातुसे 'सवितृ' शब्दकी निष्पत्ति होती है। यहाँ उत्पत्तिको उपलक्षण मानकर उत्पत्ति, स्थिति एवं लयका कारण परम्रहा ही 'सवितृ' शब्दका अर्थ है। इस दृष्टिसे उत्पादक, पालक, संहारक विण्यु, रुद्ध तथा उनकी स्वरूपभूत तीनों शिक्तियोंका ध्यान किया जाता है।

त्रैलोक्य, त्रैविच तथा प्राण जिस गायत्रीके खरूप

हैं, वह त्रिपदा गायत्री परोरजा आदित्यमें प्रतिष्ठित है। क्योंकि आदित्य ही मूर्त-अमूर्त दोनोंका ही स है । इसके बिना सब ग्रुष्क हो जाते हैं, अतः त्रिपदा गायत्री आदित्यमें प्रतिष्ठित है । 'आदित्य चक्षुः' खरूप सत्तामें प्रतिष्ठित है । वह सत्ता बल अर्थात प्राणमें प्रतिष्ठित है, अतः सर्वाश्रयभूत प्राण ही परमोत्त्र है । गायत्री अध्यात्मप्राणमें प्रतिष्ठित है । जिस प्राणमें सम्पूर्ण देव, वेद, कर्मफल एक हो जाते हैं, वही प्राणसम्पूर्ण देव, वेद, कर्मफल एक हो जाते हैं, वही प्राणस्तरूपा गायत्री सबकी आत्मा है । शब्दकारी वागारि प्राण भायत्रे है । उनका त्राण करनेवाली गायत्री है । आचार्य अष्टवर्षके बालकको उपनीत करके जब गायत्री प्रदान करता है, तब जगदात्मा प्राण ही उसके लिये समर्पित करता है । जिस माणवकको आचार्य गायत्रीका उपदेश करता है , उसके प्राणोंका त्राण करता है, नरकादि पतनसे बचा लेता है ।

गायत्रीके प्रथम पादको जाननेवाला यति यदि धनपूर्ण तीनों लोकोंका दान ले, तो भी उसे कोई दोप नहीं लगता । जो द्वितीय पादको जानता है, वह जितनेमें त्रयीविद्यारूप सूर्य तपता है, उन सब लोकोंको प्राप्त कर सकता है । तीसरे पादको जाननेवाला सम्पूर्ण प्राणिवर्गको प्राप्त कर सकता है । सारांश यह है कि यदि पादत्रयके समान भी कोई दाता-प्रतिप्रहीता हो, तब भी गायत्रीविद्को प्रतिप्रहदोष नहीं लगता, फिर चतुर्थ पादके वेदिताके लिये तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो उसके ज्ञानका फल कहा जा सके। वस्तुतः त्रिपाद-विज्ञानको भी प्रतिग्रह-दोष नहीं छगता, फिर चतुर्थ पादके वेदिताके लिये तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो उसके ज्ञानका फल कहा जा सके। वस्तुतः त्रिपाद-विज्ञानका भी प्रतिप्रहसे अधिक ही फल होता है, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कीन ले सकता है ! गायत्रीके उपस्थान-मन्त्रमें कहा गया है कि 'हे गायत्रि ! आप

त्रैलोक्यरूप पादसे एकपदी हो, त्रयीविद्यारूप पादसे द्विपदी हो, प्राणादि तृतीय पादसे त्रिपदी हो, चतुर्थ तुरीय पादसे चतुष्पदी हो ।

इस तरह चार पादसे मन्त्रोंद्वारा आपकी उपासना होती है। इसके बाद अपने निरुपाधिक आत्माखरूपसे अपद हो, 'नेति-नेति' इत्यादि निषेधोंसे वह सर्वनिषेधोंका अवधिरूपसे बोधित सम्पूर्ण व्यवहारोंका अगोचर है, अतः प्रत्यक्ष परोरजा आपके तृतीय पादको हम प्रणाम करते हैं। आपकी प्राप्तिमें विव्वकारी पापी, आपकी प्राप्तिमें विव्वकारी पापी, आपकी प्राप्तिमें विव्वकारी पापी, आपकी प्राप्तिमें विव्वक्तारी पापी, आपकी प्राप्तिमें विव्वक्तारी पापी, आपकी प्राप्तिमें विव्वक्तारी पापी, आपकी प्राप्तिमें विव्वक्तारी पापी, आपकी प्राप्तिमें अभिप्रायसे अथवा जिससे दोष हो, उसके प्रति भी अमुक व्यक्ति अमुक अभिप्रेत फलको प्राप्त न करें, में अमुक फल पाऊँ, ऐसी भावनासे वह मिल जाता है। गायत्रीका अग्नि ही मुख है। उनके अग्नि-मुखको न जाननेके कारण एक गायत्रीविद् हाथी बनकर राजा जनकका वाहन बना था। जैसे अग्निमें अधिक-से-अधिक ईधन समाप्त हो जाता है, वैसे ही अग्नि-मुखी गायत्रीके ज्ञानसे सब पाप समाप्त हो जाते हैं।

'छान्दोग्योपनिपद्'मं कहा गया है कि यह सम्पूर्ण चराचर भूत-प्रपञ्च गायत्री ही है। किस तरह सब कुछ गायत्री है, इसपर कहा गया है कि वाक ही गायत्री है, वाक ही समस्त भूतोंका गान एवं रक्षण करती है। 'गो, अश्व, महिष, मा भैषीः' इत्यादि वचनोंसे वाकद्वारा ही भयकी निवृत्ति होती है। गायत्रीको पृथ्वीरूप मानकर उसमें सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति मानी गयी है; क्योंकि स्थावर-जङ्गम सभी प्राणिवर्ग पृथ्वीमें ही रहते हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। पृथ्वीको शरीररूप मानकर उसमें सम्पूर्ण प्राणोंकी स्थिति मानी गयी है। शरीरको हृदयका रूप मानकर उसमें सम्पूर्ण

प्राणोंकी प्रतिष्ठा कही गयी है । इस तरह चतुष्पाद भडक्षरपाद गायत्री वाक, भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय, प्राणरूपा षड्विधा गायत्रीका वर्णन है । पुनश्च सम्पूर्ण विश्वको एकपादमात्र कहकर अन्तर्मे त्रिपाद ब्रह्मको उससे पृथक भी कहा है । इसके अतिरिक्त पूर्वकथनानुसार गायत्री-मन्त्रके द्वारा सगुण-निर्गुण किसी भी ब्रह्मखरूपकी उपासना की जा सकती है ।

सुतरां उत्पत्तिशक्ति ब्रह्माणीं, पालिनीशक्ति नारायणीं, संहारिणीशक्ति रुद्राणीका ध्यान गायत्री-मन्त्रके द्वारा हो सकता है। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि जिन-जिनमें विश्वकारणता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता प्रमाणसिद्ध है, वे सभी परमेश्वर हैं, सभी गायत्री-मन्त्रके अर्थ हैं। इस दृष्टिसे अपने इष्ट देवताका ध्यान भी गायत्री-मन्त्रद्वारा सर्वथा उपयुक्त है। 'सिता' शब्द सूर्यके सम्बन्धमें विशेष प्रसिद्ध है, अतः उसीकी सारशक्ति सावित्रीको आदित्यमण्डलस्था भी कहा गया है। महर्षि कण्यने अमृतमय दुग्धसे महीको पूर्ण करती हुई गोरूपसे गायत्रीका अनुभव किया था— तां सिवनुवेरेण्यस्य चित्रामहं वृणे सुमितं विश्वजन्याम्। यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनां सहस्वधारो प्रयस्त महीं गाम्

विश्वमाता, सुमितिरूपा, वरेण्य सिवताकी गर्भखरूपा गायत्रीका में वरण करता हूँ, जिसको कण्वने हजारों पयो-धारासे महीमण्डलको पूर्ण करते हुए देखा। चन्द्रकला-निबद्ध रत्नोंके मुकुटोंको धारण किये, वरद एवं अभय मुद्राएँ, अङ्कुश, चाबुक, उज्ज्वल कपाल, पाश, शङ्क, चक्र, अरविन्द-युगल दोनों ही ओरके हाथोंमें लिये हुए भगवतीका ध्यान करना चाहिये । पञ्चतत्त्वों एवं पञ्च देवताओंकी सारभ्त महाशक्ति एकत्रित मुक्ता, प्रवाल, हेम, नील ध्यज पञ्चमुखी भगवतीके रूपमें प्रकट है। आगमोंमें उनका ध्यान यों निर्दिष्ट है—

<sup>\*</sup> गायत्रीदेवीके क्रमशः दाहिने-बार्ये सर्वोपरि हाथोमें शङ्क-चक्र, अन्य नीचे पाश, कपाल, उज्ज्वल कमल, अभय एवं वर-मुद्रा, तथा नीचे कमल-युग्म हैं। जप आदिमें मुद्राएँ भी प्रदर्शनीय हैं

मुक्ताविद्रुमहेमनीलधवलच्छायैर्मुखैस्त्रीक्षणै-र्युक्तामिन्दुनिवद्धरत्नमुकुटां तत्त्वात्मवर्णात्मिकाम् । गायत्रीं वरदाभयाङ्कराकशाः शुभ्नं कपालं गुणं शङ्खं चक्रमथारविन्द्युगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे॥' (शारदातिलक २१ । १५)

इस खरूपके ध्यानमें सगुण-निर्गुण दोनों ही ब्रह्मरूप आ जाते हैं। दिव्य कमलपर विराजमान, मनोहर भृषण-अळ्झाहें से विभूषित, सुसिष्जित उपर्युक्त खरूपका ध्यान करना चाहिये। गायत्री-मन्त्रका जप चाहे किसी स्थान, समय एवं स्थितिमें नहीं किया जा सकता। इसके लिये पित्रत्र नदीतट आदि देश-संध्यादि काल ते पात्रकी अपेक्षा है, तभी वह त्राण कर सकती है।

इसके अतिरिक्त वेदोंकी शाखाएँ, कल्पसूत्र, आश्वलः नादि गृह्यपरिशिष्टोंमें शाखामेदसे भी संध्याध्यानादिकां कुछ विभिन्नता स्पष्ट है। आगमों-पुराणोंमें उनका ही उपबृंहः है। आश्रलायनगृद्यपरिशिष्टमें निर्दिष्ट ध्यान अन्योंसे कि है। देवीभागवतादिका भिन्न है। कम-से-कम चारों वेदों संध्या-ग्रन्थ स्पष्ट ही अलग हैं। आजकल वाजसने शाखाका अधिक प्रचार है। अतः अपनी शाखा, ह (कल्पसूत्र, श्रीत-गृह्यादि) को ठीक-ठीक जानकर हं संध्यादि कृत्य करना उचित है।

### उपासना और गायत्री

( अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठावीश्वर जगद्गुर शंकराचार्य ब्रह्मलीन खामी श्रीकृष्णवीधाश्रमजी महाराज )

भगवान् शंकर, विष्णु, गणेश, सूर्य एवं भगवती शिक्ति उपासना प्रत्येक भारतीय करता रहता है। कोई इनमेंसे अपनी रुचिके अनुसार किसी एक देव या देवीकी उपासना करता है तो स्मार्तसम्प्रदायानुसारी पाँचों देवोंकी समष्टि उपासना अपने एक अभीष्टकी पश्चायतनके मध्य रखकर पूजते और उनकी उपासना किया करते हैं। अतएव किसी भी देवता या देवीकी उपासना करनेके लिये उपासनाके खरूप और उसके मेदोंपर भी विचार कर लेना आवश्यक है। प्रस्तुत लेखमें सामान्यतः उपासनापर ही प्रकाश डाला जा रहा है। साथ ही उपासनाके संदर्भमें गायत्री-उपासनापर भी संक्षिप्त प्रकाश ढाला जायगा।

#### उपास्य और उपासनाकी परिभाषा

'उपासना' संस्कृत-साहित्यका शब्द है। संस्कृतके सभी शब्दोंको यह गौरव प्राप्त है कि वे प्रकृति-प्रत्ययके संयोगसे निष्पन्न होते हुए भी प्रकृति-प्रत्ययके समुदित अर्थका प्रतिपादन करते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार उपासना शब्द में उप-भास-। अच् (अन) — ये तीन अंश हैं। इनमें 'हप' हपसर्ग, 'आझ हपनेश्वने' धातु और मान अर्थमें 'युच' ( अन ) प्रत्यय है । उपासनम्=उपास अर्थात् शास्त्रविधिके अनुसार उपास्यदेवके प्रति तैळधार को भाँति दीर्घकालपर्यन्त चित्तकी एकात्मताको 'उपासन कहते हैं । श्रीमद्भगवद्गीताके बारहवें अध्यायके तील रळोकके शांकरभाष्यमें ळिखा है--- 'उपासनं नाम यथा शास्त्रमुपास्यस्यार्थस्य विषयीकरणेन सामीष्यमुपगर तैलधारावत् समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यदास तदुपासनमाचक्षते । उपासनाके समानार्थक शब्द 'सेव वरिवस्या, परिचर्या, ग्रुश्रूषा, उपासन आदि हैं। उन परिभाषाके अनुसार उपासक, उपास्य और उपासना-वे तीन वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत हैं । इनका पृथक्-पृथक् ख्रूपनिर्णय करना प्रसङ्गके विरुद्ध म होगा । आराधन अर्थात् दीर्घकाळपर्यन्त उपास्यके खद्भप-गुणादिमें चित वृत्तिका सतत प्रवाह करनेवालेको 'उपासक' कहा जात है। उपासक और उपास्यके त्रिविध मेद होनेके कारण ये कई प्रकारके होते हैं। इसी प्रकार इन उपास्यों की उपासना भी विभिन्न प्रकारकी होती है । इसिंहिंग उपासक, उपास्य और उपासनाके अनेक मेद हैं। यह पि बारतिक क्ष्पन्ने सर्वन एक्स्मान प्रमात्मा ही स्पास्त तस्य है। विश्वमें आत्मातिरिक्त न कोई उपास्य है और न कोई उपासक तथापि शास्त्रके निर्णयानुसार एवं उपासकोंके सबल-दुर्बल भेदके कारण उपासना और उपास्यके अनेक भेद कहे जा सकते हैं। 'यः सर्वज्ञः स सर्ववित्' ( मुण्डक० १ । १ । ९ ), 'एको दाधार भुवनानि विश्वा', 'अनइनन्नन्योऽभिचाकशीति'( मुण्डक० ३ । १ । १ ) इन श्रुति-वाक्योंके अनुसार एवं पुरुष-सूक्तानुसार विष्णु उपास्यदेव कहे गये हैं । रुद्रसूक्तके अनुसार एवं अन्यत्र 'एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाँ होकानीशत ईरानीभिः। ( इवेताश्वतर० ३ । २ ) 'तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं दैवतम् । पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम् ॥१ ( इवेताश्वतर० ६ । ७ ) आदि श्रुतिवचनोंके अनुसार महेश्वर, रुद्र अथवा शंकर उपास्य-देव ठहरते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र संसारके सर्ग, स्थिति और प्रलयके कारण हैं, इसलिये वे उपास्यदेव ठहरते हैं । उनके अतिरिक्त 'विश्वसादिन्द्र उत्तरः' इस श्रुतिके इन्द्र भी उपास्यदेव निश्चित होते हैं। इन सबकी उपासनाके भिन्न-भिन्न मार्ग हैं, एवं उपासक भी वैष्णव, शैव, शाक्त, ब्राह्म आदि भेदसे अनेक हैं। किंतु इतने मात्रसे शान्ति नहीं होती; क्योंकि-

न विष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कुत्रचित्। न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति न शिवस्य तथैव च ॥

---आदि वचनोंके अनुसार विष्णु-शिवादि देवताओंकी उपासना तथा दीक्षा नित्य नहीं हैं । उपनिषद् भी इसमें साह्मत्य प्रदान करते हैं कि जिस प्रकार कर्मद्वारा संचित ळोक क्षीण होते हैं, उसी प्रकार पुण्यद्वारा प्राप्त ळोक भी क्षीण हो जाते हैं। 'अक्षय्यं हि चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति'के अनुसार वैदिक 'चातुर्मास्यादि' उपासनाजन्य पुण्यका फल भी प्रलम्पर्यन्त ही रहता है। उसके पश्चात् फिर संसारमें प्रवृत्ति होनी खामानिक है। ऐसी परिस्थितियें यह निर्णय करणा खामाविक है कि हमारा उपास्यदेव कौन है, जिसकी उपासनाद्वारा अक्षय-फलकी प्राप्ति हो ? इस सम्बन्धमें लिङ्गपुराणका यह वचन ध्येय है--

त्रिधा भिन्नोऽस्म्यहं विष्णो व्रह्मविष्णुभवाख्यया।

सर्गरक्षालयगुणैर्निष्कलः परमेश्वरः॥ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रके निर्माता निर्गुण, निराकार, निरञ्जन, निष्कल परव्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही उपास्यदेव हैं । इसलिये व्यष्टि-उपासनामें 'सर्वदेवनमस्कारः केरावं प्रति गच्छति । कहा गया है ।

अहं हि सर्वसंसारान्मोचको योगिनामिह। संसारहेतुरेवाहं सर्वसंसारवर्जितः॥ —आदि अनेक वचनोंके अनुसार भी जगत्-जन्मादि-कारणरूप कार्य-कारणातीत एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही परम उपास्यदेव ठहरते हैं।

उपासनाके भेद

वास्तवमें यद्यपि नित्यानन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मार्मे एकान्त प्रीति करना उपासना है, तथापि सम्पूर्ण संसार-को मोहर्मे डाळनेवाळी परब्रह्म परमात्माकी मलिन सत्त्व-प्रधान मायाके वशीभूत जीवके रज और तमभावको नष्ट करनेके लिये उपासनाका आश्रय अवश्य लेना चाहिये। यद्यपि शास्त्रकारोंने मानव-कल्याणके लिये अनेक मार्गीका उपदेश किया है, फिर भी अविद्याका नाश करनेके लिये तथा आत्मज्ञान अथवा आत्मसाक्षात्कारके सम्बन्धसे वेदान्त और भगवद्गीतामें निम्न त्रिमार्ग बताया गया है । जबतक आत्म-साक्षात्कारकी क्षमता प्राप्त न हो, तबतक चित्तकी ञ्जुद्धि एवं मनकी एकाप्रताके छिये कर्म और उपासनाकी प्रमाक्यकता है। चित्तशुद्धि और मनकी एकामताके पश्चात् यचपि कर्मीपासनाको कोई आवश्यकता नहीं, तथापि लोकानुप्रहके लिये देव गसना करने रहना अनुचित नहीं है । इसीलिये 'लोकरूं प्रहमेवापि सम्पइयन् कर्तुमई सि । यह श्रीमद्भगवद्गीता (३।२०) में कहा है।

इस प्रकार यह ध्रनिश्चित हो जाता है कि स्वरूपातिरिक्त शन्य उपास्य धात्मसाधात्कार-पर्यन्त ऐकान्तिक उपासनाके योग्य हैं । आत्मसाक्षात्कारके पश्चात् उनकी उस प्रकारकी आवश्यकता नहीं रह जाती । आत्मातिरिक्त अन्य उपास्य भी आत्मत्वेन ही उपासनाकी योग्यता रखते हैं । इस प्रकार आत्मपर्याय परम्रह्म परमात्मा जो उपास्य है, उसके दो भेद हो जाते हैं—१—सगुण और २—निर्गुण । सगुणके पुनः दो भेद हैं—सगुण-निराकार और सगुण-साकार । निर्गुण-निराकार तत्त्व एक ही है । उसकी उपासना विना निरितिशयानन्दकी प्राप्ति और दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती । इसीलिये वेदमें कहा गया है—'तमेच विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।' ( यजुर्वेद ३१ । १८ ) । इस प्रकार अन्य सभी मार्गोका निषेध कर दिया गया है ।

सगुण-निराकारकी उपासनाके अन्तर्गत हिरण्यगर्भ आदिसे लेकर जितना कारण और कार्य-ब्रह्मका विस्तार है, वह सभी है। सगुण-साकारके अन्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु, इदसे लेकर भैरव, भवानी, शक्ति आदि सभी आकारवाली मूर्तियोंकी उपासना आ जाती है। इस प्रकार पृथ्वीके एक परमाणुसे लेकर महाकाशपर्यन्त अहंतत्त्व, महत्तत्त्व आदि सबमें किसी-न-किसी रूपसे उसी एक निर्गुण, निष्कल, निरञ्जन तत्त्वकी उपासना होती है। बाह्यस्करूप-कृत भेद विशेष स्वरूपका कारण होते हुए भी अवान्तर एकताके विघातक नहीं होते। इस प्रकार वैदिक, स्मार्त, पौराणिक, तान्त्रिक आदि सभी उपासनाओंमें उपास्यदेवकी व्यापकतासे मुख्यतया परत्रहा परमात्मा ही उपास्य ठहरते हैं । अवान्तर उपास्योंमें यदि परिच्छिन भावको लेकर निष्ठा परिपक्व हो जाती है और उसके अतिरिक्त वास्तविक उपास्य ब्रह्मतक पहुँचनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं होता तो फिर इस प्रकारके उपासक परिच्छित्र उपासनाके कारण मृत्युके पश्चात् परिच्छिन्न लोकोंको प्राप्त होते हैं।

छान्दोग्य श्रुतिमें प्रजापित भगवान् इन्द्रको उपदेश देते हुए कहते हैं कि-'तं चा एतं देवा आत्मानसुपासते।

तसात्तेषा १ सर्वे च लोका आत्ताः, सर्वे च काम स सर्वार्थ लोकानाप्नोतिः सर्वार्थ कामान्। यः मात्मानमनुविच विजानाति। (८। १२।३ इसी भावको दृष्टिमें रखते हुए कहा गया है—'देव देवयजो बान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि।। (गीता ७। रः अर्थात् देवताओंकी उपासनातक सीमित रहने देवताओंको प्राप्त होते हैं, परमात्माकी उपासना करने परमात्माको प्राप्त होते हैं। अतएव उपासकके लिये आवश्यक है कि प्रारम्भसे अधिकारानुसार एवं गुहे उपदेशानुसार उपास्यदेवका निश्चय करके उससे कं भी क्रमशः परिच्छिन्न भावका परित्याग करते ह अपरिच्छिन्न भावकी ओर अग्रसर होता रहे। अनि उपासनाकी सीमातक पहुँचनेपर सभी नाम-रूप लयह जायँगे और 'ब्रह्मविद् ब्रह्मेय भवति ।' ब्रह्मवेता ब्र ही हो जाता है। एवं 'ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरे न जायते' के अनुसार उसका जन्म-मरण समाप्त होक नित्य निरतिशयानन्द सन्चिद्रूप हो जाता है। वही व्यक्ति जीवन्मुक्त कहलानेका अधिकार प्राप्त कर लेता है।

उपासनामें गायत्रीका महत्त्व

उपासना अधिकार-मेद्दे अनेक प्रकारकी होती है हमारे शालों में अधिकारका विचार सर्वत्र किया गया है और करना भी चाहिये। बिना अधिकारके निर्णय कि किसी भी कर्ममें सिद्धि नहीं होती। लौकिक कृषि वाणिज्यादिमें भी अधिकारका विचार किया जाता है। अतएव प्रत्येक उपासनामें अधिकारीका निर्णय तथा उपासना-प्रकार, उपास्यके गौरथ आदिका विचार करना चाहिये। स्वेच्छ्या प्रवृत्ति होनेसे न केवल इष्ट-सिद्धिमें बाधा होती है, अपितु हानिकी भी सम्भावना रहती है। अतएव उपासनाके सम्बन्धमें मन्त्र, मन्त्रकी दीक्षा, मन्त्रका जप, जपका विधान, समय-शुद्धि, आसनशुद्धि आदिका विचार करके गुरूपदेशद्वारा उस प्रक्रियाका निर्वाह करना चाहिये। स्वेच्छाचारसे मन्त्रोंका जप अथवा उपासना

केवळ अपनेको ही कष्टदायक सिद्ध नहीं होती, अपितु उसका प्रभाव कुळ, प्रान्त और राष्ट्रपर भी विपरीत पड़ता है।

गायत्रीके विषयमें इसलिये लिखना पड़ रहा है कि आज इसका कोई विचार नहीं किया जाता कि इस मन्त्रका कौन अधिकारी है। श्ली, पुरुष और बच्चे— जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ और जिन्हें विधिवत गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा भी नहीं दी गयी, वे भी विना स्नान किये, ज्ञता पहने गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करते देखे गये हैं। कुछ तो यहाँतक देखे गये हैं कि मृतकके साथ-साथ गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करते चळते हैं। जिस मन्त्रकी इतनी पवित्रता हो कि अन्य लोगोंसे अश्रुत होनेपर ही गुरु शिष्यके कानमें दीक्षा देता है, भव्या, वहीं इस प्रकार स्वेच्छ्या उच्चारण किया गया मन्त्र कैसे प उदायक हो सकेगा। त्राह्मणके लिये गायत्री-उपासना ही नित्योपासना वतायी गयी है।

गायज्युपासना नित्या सर्वे बेदैः समीरिता।
यया विना त्वधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वेथा॥
तावताकृतकृत्यत्वं नास्त्यपेक्षा द्विजस्य हि।
गायत्रीमात्रनिष्णातो द्विजो मोक्षमबाष्नुयात्॥
कुर्योदन्यन्न वा कुर्योदिति प्राह मनुः स्वयम्॥
( संध्याभाष्यसमुच्य )

इस प्रकार ब्राह्मणके लिये शास्त्रों में गायत्रीकी उपासनाका एकमात्र विधान है। इसलिये प्राचीनकालमें सभी ब्राह्मण——

तस्मादाद्ययुगे राजन् गायत्रीजपतत्पराः। देबीपादाम्युजरता आसन् सर्वे द्विजोत्तमाः॥

देवीभागवतके अनुसार सभी ब्राह्मण गायत्रीकी उपासनामें तत्पर रहते थे। गायत्री तथा अन्य मन्त्रोंकी उपासना दीक्षापूर्वक फळप्रद होती है, पुस्तकसे खतः पड़कर मन्त्रके माहात्म्यसे प्रभावित होकर स्वयं ही जप

आरम्भ कर देना शास्त्रसम्मत और फलप्रद नहीं होता । छिखा है——

अदीक्षिता ये कुर्विन्त जपपूजाहिकाः कियाः। निष्फलं तत् प्रिये तेषां शिलायामुप्तबीजवत्॥ (बृहत्तन्त्रतार)

दीक्षाके साथ ही मन्त्रके दस संस्कार कर लेने चाहिये। उन दस संस्कारोंकी शास्त्रोंमें व्याख्या और प्रकार लिखा गया है। मन्त्र-संस्कारके साथ मालाका संस्कार भी जपके लिये आवश्यक है। दूकानसे माला खरीदकर सीधे ही जप आरम्भ कर देना सिद्धिदायक नहीं होता। गायत्री-जप-प्रसङ्गमें आसनका विचार भी किया गया है। आसन निम्नलिखितका होना चाहिये—

तूळकम्बलबलाणि पट्टव्याब्रमृगाजिनम्। कल्पयेदासनं धीमान् सौभाग्बबानसिद्धिदम्॥ (मत्स्यसूक्तम्)

इनके अतिरिक्त जो न्यक्ति बाँस, पत्थर, ळकड़ी, वृक्षके पत्ते, घास, फूसके आसनोंपर जप करते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उल्टे दरिद्रता आ जाती है । जपकाळमें घुटनेके अंदर हाथ रखना चाहिये और मौन होकर जप करे । गायत्रीके विशेष अनुष्ठान आदिमें अनुष्ठानका व्यवधान नहीं होना चाहिये । मन्त्रके अङ्गन्यास, करन्यास, ध्यान, विनियोगपूर्वक जप होना आवश्यक है । इस प्रकार त्रिवर्णके ळिये गायत्रीका विशेष गौरव किखा गया है । त्रिवर्णोमें ब्राह्मण तो बिना गायत्रीका जप किये काष्टके हाथीकी भाँति केवळ दर्शनमात्र प्रयोजनवाळा है ।

इस प्रकार गायत्री-उपासनाका महान् स्थान है और उसका अपार गौरव है। अनेक व्यक्तियोंने उपासनाद्वारा सिद्धि प्राप्त की और अब भी प्राप्त कर रहे हैं, पर विविद्योन उपासना करनेपर मन्त्रको दोब देना केवळ अञ्चानमात्र हो है। मन्त्र सस्वसंकल्पपूर्ण है। अपने दोषसे मन्त्रकी महत्ताका संकोच नहीं किया जा सकता।

### सगुण ब्रह्म और त्रिशक्ति-तत्त्वस्वरूपकी मीमांसा

( अनन्तश्रीविभ्षित श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्गुर शं कराचार्य ब्रहालीन खामी श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज)

### त्रिमूर्ति और त्रिशक्ति

सनातनधर्मका एक ही परमात्मा, जो निर्गुण, निष्क्रिय, निराकार और निरञ्जन (निलिप्त ) है, अपनी त्रिगुणात्मक, त्रिशक्त्यात्मक मायाशिक से शविल्त होकर जगत्की सृष्टि, पालन और संहारक्ष्पी तीन प्रकारके कार्यके भेदसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र—इन तीनों नामों और मूर्तियोंको धारण करता है और जिन तीन प्रकारकी शक्तियोंसे शविल्त होकर त्रिमूर्तिक्षपमें आता है, उन्हींका नाम महासरखती, महालक्ष्मी और महाकाली है। अर्थात् ब्रह्माजीकी शक्ति, जिससे सृष्टि होती है, महासरखती है, विष्णु-शक्ति, जो पालन करती-कराती है, महालक्ष्मी है और जिससे संहार होता है, उस रुद्र-शक्तिका नाम महाकाली है। इसीलिये भगवान् श्रीशंकराचार्यने भी कहा है—

### 'शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् ॥

अर्थात् भगवान् अपनी शक्तिसे शविलत होकर ही अपना काम करनेमें समर्थ होते हैं, नहीं तो नहीं। इससे स्पष्ट है कि अपने मूलखरूपमें भगवान् निरञ्जन अतएव निष्क्रिय होते हुए भी अपनी मायाशकिसे शविलत होकर जगदीश्वर होते हैं, अर्थात् जगत्म्रष्टा, जगत्पाळक और जगत्संहर्ता बनते हैं।

### तीनों शक्तियों और मूर्तियोंका पारस्परिक सम्बन्ध

तीनों मूर्तियों और शक्तियों के इस प्रकारसे कर्तव्य-क्षेत्र सिद्ध हुए हैं। महाकाळी-शक्तिसहित रुद्र संहार करता है, महाळक्ष्मी-शक्तिसहित विष्णु पाळन करता है और महासरखती-शक्तिसहित ब्रह्मा सृष्टि करता है। अब और आगे बढ़कर देखना है कि इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है। शास्त्रोंका विचार करनेपर यह बड़े चमत्कारकी बात प्रतीत होती है कि त्रिमूर्तियों मेंसे कि एक मूर्तिको लेकर विचार करें तो शेष दोनों मेंसे कि उसका साला होता है तो दूसरा उसका बहनीं प्रकारान्तरसे देखें और त्रिशक्तियों मेंसे किसी एक शकि लेकर विचार करें तो शेष दोनों मेंसे किसी एक उसकी कि बनती है तो दूसरी उसकी भावज; क्यों कि संहार करने रहकी शक्ति महाकालीका भाई है पालन करने कि विष्णु, उसकी शक्ति महालक्ष्मीका भाई है से करने वाला बहा। और उसकी शक्ति महासरस्वतीका महिसार करने वाला बहा। और उसकी शक्ति महासरस्वतीका महिसार करने वाला बहा। और उसकी शक्ति महासरस्वतीका महिसार करने वाला कहा। और उसकी शक्ति महासरस्वतीका महिसार करने वाला कहा।

#### इनका आध्यात्मिक रहस्य

इन तीनों शक्तियों और मूर्तियोंके रूपमें ता अवयव, आयुध, रंग आदि सब पदार्थिक सम्बन्धं उपासनाकाण्डके प्रन्थोंमें जो अत्यन्त विस्तारके सा वर्णन मिलते हैं, उनमेंसे एक छोटी-से-छोटी बात रं ऐसी नहीं है जो अनेक अत्युपयोगी तत्त्रोंसे भरी हुई ह हो और जो जिज्ञासुओं एवं साधकोंके लिये अत्युक्त आध्यात्मिक शिक्षा देनेवाली न हो ।

#### महाकाली और रुद्रका काम

तीनों शिक्तयोंके रंगों और कार्योंका यह चमत्कार सम्बन्ध है कि रुद्रको जो संहाररूपी काम करना है, उने करानेवाली महाकालीरूपी रुद्र-शिक अपने भयंकर कार्यने अनुरूप काले रंगकी होती है; परंतु यह संहारक काम संहारके लिये नहीं, अपितु सारे संसारके रक्षण और कल्याणके लिये होता है। इसिलिये वह बुर्व हिस्सेका संहार करके, अपने पितका काम पूरा करके बुराईसे बचायी हुई अपनी असली वस्तुको अपने भार अर्थात् विष्णुके हाथमें सींपकर कहती है कि भाईजी

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

मैंने अपने पति श्रीमहादेव—रुद्रकी शक्तिकी हैसियतसे बुराईका संहार कर दिया। अतएव हम दम्पतिका काम पूरा हो गया। अब तुम इस वस्तुको लेकर अपना जो पाळन करनेका काम है, उसे करे। '

#### महालक्ष्मी और विष्णुका काम

विष्णुको जो पालनरूपी काम करना है, उसे करानेवाली महालक्ष्मीरूपी विष्णु-शक्ति अपने पालनात्मक कार्यके अनुरूप खर्णवर्णकी होती है, परंतु वह पालनका काम केवल पालन करके छोड़ देनेके लिये नहीं, अपितु पोषण और वर्धन करनेके उद्देश्यसे किया जाता है। इसलिये वह पालनका काम करके, अपने पतिके कार्यको पूर्ण करके, अपनी पाली हुई उस वस्तुको अपने भाता अर्थात् ब्रह्माके हाथमें सौंपकर कहती है कि भाईजी! मैंने अपने पति श्रीमहाविष्णुकी शक्तिकी हैसियतसे इस वस्तुको पाला है। इससे अब हम दम्पतिका काम पूरा हो गया। अब तुम इसे लेकर अपना कार्य, जो नयी वस्तुओंको उत्पन्न करना, अर्थात् पोषण और वर्धन करना है, उसे करो।'

#### महासरस्वती और ब्रह्माका काम

महानो जो नयी वस्तुओंका आविष्कार या सृष्टिक्पी काम करना है, उसे करानेवाली महासरखतीरूपी महाक्त अपने सृष्ट्यात्मक कार्यके अनुरूप श्वेत रंगकी होती है; परंतु वह पोषण एवं वर्धनका काम आगे-आगे बढ़ाते जानेके ही अभिप्रायसे नहीं है, अपितु पोषण और वर्धन करनेके समय जो बुरे या अनिष्ट पदार्थ भी उसके साथ सम्मिलित हो जाया करते हैं उनको दूर हटाकर ठीक कर लेनेके उद्देश्यसे ही होता है। इसलिये वह वर्धनके कामके हो जानेके बाद अपनी बढ़ायी हुई वस्तुको अपने भाता रुद्रके हाथमें देकर कहती है कि 'भाईजी! मैंने अपने पति श्रीहरण्यगर्भ महाती शक्तिकी हैसियतसे इस वस्तुका पोषण और

वर्धन किया है, इससे अब हम दम्पतिका काम पूरा हो गया, अब इसके पोषण और वर्धनके समयमें इसमें जो बुराइयाँ और त्रुटियाँ आ गयी हों उनका संहार करनेका काम हमारा नहीं, तुम्हारा है। इसलिये इन्हें हाथमें लेकर खूब मार-मारकर सीधा करो।'

#### र्वं प्रवर्तितं चक्रम्

इस प्रकार एक ही परमात्मा जगदीश्वर महाप्रभु सृष्टि, पाळन और संहार—इन तीनों कर्मोके चक्रको ळगातार चळाते हुए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र—इन तीनों नामोंसे दुनियामें प्रसिद्ध होते हैं और उनके इन तीनों कामोंको करानेवाळी जगन्माता भगवती महामायाके अन्तर्गत जो सृष्टि-शक्ति, पाळन-शक्ति और संहार-शक्ति हैं, उन्हींके नाम (पूर्वोक्त कारणसे, उळटे क्रमसे) महाकाळी, महाळक्ष्मी और महासरखती हैं।

#### पञ्चीकरण और त्रिवृत्करण

प्रत्येक काममें सभी पदार्थोंका समावेश रहता है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—इन पाँच भूतोंमेंसे प्रत्येक भूतके साथ शेष चार भूत भी मिले रहते हैं और सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण—इन तीन गुणोंमेंसे प्रत्येक गुणके साथ शेष दो गुण भी सम्मिलित रहते हैं। इसीसे व्यवहारमें किसी भूत या गुणका नाम लिये जानेपर अभिप्राय इतना ही होता है कि उस प्रकृत पदार्थमें वह भूत या गुण आंशिक है, अतएव वेदान्तमूत्रोंमें भगवान् वेदव्यासने कहा है—

#### वैशेष्यात्तद्वादस्तद्वादः।

इसी प्रकार प्रत्येक काममें शेष कामोंका भी समावेश होता रहता है और प्रत्येक साधनके साथ शेष साधनोंकी भी आवश्यकता हुआ करती है, तो भी व्यवहारमें प्रत्येक काम या साधनके नाममें उसी पदार्थका नाम ळिया जाता है, जिसका उसमें अधिक समावेश किया गया होता है।

#### साधनोंका विचार

सिद्धान्तरूपसे यही मानना होगा कि तीनों शक्तियों में तीनों शक्तियाँ हैं और सत्र साधन भी हैं, परंतु ऊपर बताये हुए ( वैशेष्यात्तद्वादस्तद्वादः ) न्यायके अनुसार शास्त्रका यह सिद्धान्त भी ठीक है कि संद्वार, पालन और सृष्टिके लिये भयंकर बल, पर्याप्त स्वर्ण (अर्थात् धन ) और खच्छ विद्या ही यथासंख्य ( Respectively ) मुख्य साधन है । इसलिये महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्त्रती राक्ति, स्वर्ण और विद्याकी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं और उनके रंग भी इसीलिये काले, पीले और श्वेत हैं।

#### इन दम्पतियोंका अभेद्य सम्बन्ध

चूँकि भातरिश्वा अपो ददातिंग इत्यादि ज्ञानकाण्ड भी यही बताता है कि ईश्वर असली खरूपमें निष्किय है और चलनात्मक वायुरूपी संकल्प-विकल्पकी पूर्तिके ळिये राक्तिशवित होकर ही औपाधिक सिक्रयताको प्राप्त करता है, इसीळिये उपासनाकाण्डमें स्पष्ट किया गया है कि शक्ति और शिवको अलग-अलग करके उनमेंसे केवल एककी उपासना नहीं करनी चाहिये। ईशावास्यो-पनिवद्के 'सम्भूति' और 'असम्भूति'-सम्बन्धी मन्त्रोंसे भी यही तात्पर्य निकलता है और उपासनाकाण्डके प्रन्थोंमें तो भगवती और भगवान्की अळग-अळग उपासनाका स्पष्ट निषेध है।

### भगवानके बिना भगवती

भगवान्के विना केवल भगवतीकी उपासना करनेका जो फल या परिणाम होगा, उसके विषयमें श्रीलक्ष्मी-नारायण-हृद्य नामक उपासना-प्रन्थमें स्पष्ट कहा है कि ऐसी उपासनासे

'लक्मीः कुन्यति सर्वदा' ( अर्थात् जिस भगवान्को छोड़कर केवळ भगवतीकी उपासना की गयी है वह भगवान् रुष्ट नहीं होता,

अपितु उसे छोड़कर जिस भगवतीकी उपासना की ह है वही देवी जगन्माता रुष्ट हो जाती है। फिर हर बढ़कर भयंकर अनर्थ क्या हो सकता है ? )

#### भगवतीरहित भगवान

इस दृष्टान्तसे स्पष्ट हो गया कि भगवान्को छोङ्ग केबल भगवतीकी उपासना नहीं करनी चाहिये। अगला प्रश्न यह है कि क्या भगवतीको छोड़कर के भगवान्की उपासना की जा सकती है ? नहीं, वह मना है। इसमें भगवान् श्रीशंकराचार्यके—

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्

-इस वचनके अतिरिक्त अन्य प्रमाणकी आवश्यक ही नहीं प्रतीत होती; क्योंकि जब शक्तिके बिना ईश्वरं कुछ भी नहीं बन सकता, तब ऐसेकी उपासना व्यर्थ ही है।

#### दक्षयज्ञका दष्टान्त

इस प्रसङ्गमें दक्षयज्ञवाळा उपाख्यान विचारणीय है शंकरके तिरस्कारसे भगवती दाक्षायणीको क्रोध हुआ औ उनके कुद्ध होकर अपने प्राणोंको त्यागनेपर रुद्रगणाप्रण वीरभद्र आदिके हाथोंसे दक्षयज्ञका विध्वंस हो गया इससे हमें यह सुन्दर शिक्षा मिलती है कि ईश्वर्रे तिरस्कारसे शक्तिका नाश होता है और शक्तिका नाश होनेपर हमारे सब काम केवल बिगड़ ही नहीं जाते अपितु बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं।

#### ज्ञानोपदेशक गुरु कौन हैं ?

वास्तवमें तो हमारे शास्त्रोंका सिद्धान्त यह है वि परमात्माका ज्ञान भगवतीके अनुप्रहसे ही हो सकता है। अन्य किसी तरहसे नहीं। केनोपनिषद्में जो यक्षका प्रसङ्ग आता है, उसमें कथासंदर्भ यह है कि जब इन्द्रा अग्नि, नायु आदि देवता असुरोंको युद्धमें हराकर पर न जानकर कि भगवान्के दिये हुए अनेक प्रकारके है वह भगवान् रुष्ट नहीं होता, बलोंसे यह विजय प्राप्त हुई है, अहंकारी हो जाते हैं

और समझने लगते हैं कि हमने अपने ही बलसे असुरोंको हरा दिया है, तब उनके उस गर्वको भंग करके उन्हें यथार्थ तस्व सिखानेके लिये भगवान् एक बड़े भयंकर यक्षरूपसे प्रकट होते हैं और उन्हें पता नहीं लगता कि यह कौन है ! तत्पश्चात् भगवच्छक्तिरूपणी उमा आकर उन्हें वास्तविक सिद्धान्त सिखाती हैं । इस कथा-संदर्भसे स्पष्ट है कि भगवती परमेश्वरी जगदम्बा ही हमें परमात्माका झान दे सकती हैं और यह तो लैकिक व्यवहारकी दृष्टिसे भी स्वाभाविक और उचित ही है कि बच्चे तो केवल अपनी माताको ही जानते हैं और उस मातासे ही उन्हें यह पता लगा करता है कि हमारा पिता कौन है !

#### माताका गुरुत्व

(१) मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्यदेवो भव ॥

### (२) मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद ॥

—इत्यादि मन्त्रोंमें माताको ही सबसे पहला स्थान दिया गया है। इसका भी यही कारण है कि माता ही आदिगुरु है और उसकी दया तथा अनुप्रहके ऊपर बच्चोंका ऐहिक, पारलैकिक एवं पारमार्थिक कल्याण निर्भर करता है।

#### जगन्माताका जगद्गुरुत्व

जब एक-एक व्यष्टिरूपिणी माता भी इस प्रकार अपने-अपने बच्चोंके लिये श्रेयोमार्गप्रदर्शक और ज्ञानगुरु होती है, तब कैमुतिकत्यायसे अपने-आप ही सिद्ध होता है कि जो भगवती महाज्ञाक्तिस्वरूपिणी देवी समष्टिरूपिणी माता है और सारे जगत्की माता है, वहीं अपने बच्चों (अर्थात् समस्त संसार) के लिये कल्याणपथप्रदर्शक ज्ञानगुरु होती है। अर्थात् जगन्माता जगद्गुरु होती है और दुनियामें जितने अन्य गुरु होते हैं, वे सब-के-सब इसी जगन्माताकी एक कलारूपसे ज्ञानोपदेशका काम

करते हैं। अतएव भगवान् श्रीशंकराचार्यने भी देवीकी स्तुति करते हुए उसे—

देशिकरूपेण दर्शिताभ्युदयाम्॥

—'गुरुरूपसे आकर अभ्युदयका मार्ग दिखानेवाली' बताया है ।

इसीलिये शैव, वैष्णव आदि सब उपासना-मन्थोंमें यह नियम मिलता है कि भगवती जगन्माताके द्वारा ही भगवान् जगिपताके पास पहुँचा जा सकता है।

#### स्त्रीजातिका जन्म

पहले यह देखना चाहिये कि भारतीय तथा पाश्चात्त्य शास्त्रोंमें स्त्रीजातिकी उत्पत्तिके विषयमें क्या लिखा है। हमारे श्रीमद्भागवत आदि प्रन्थोंमें ऐतिहासिक वर्णन यह मिलता है कि—

कस्य कायमभूद् द्वेधा।

भगवान्ने जिस प्रथम मनुकी सृष्टि की थी, उसके दारीरका दक्षिण भाग स्वायम्भुवमनुरूपी पुरुष बना और वामभाग दातरूपा नामकी स्त्री बनी। इससे स्पष्ट है कि हमारे दास्त्रोंके अनुसार स्त्री और पुरुष्ठ मिलकर एक दारीर होते हैं। स्त्री अर्धाङ्गिनी है, इसीलिये भगवान् दांकर अर्धनारीश्वर हैं, इत्यादि।

यही कारण है कि मनीषिमाननीय भगवान् मनुने स्त्रियोंके सम्बन्धमें मान, सत्कार आदि साधारण शब्दोंका नहीं, अपितु 'पूजा' शब्दका ही प्रयोग करते हुए कहा है—

### यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

'जहाँ श्रियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता रमते हैं' और जहाँ श्रियाँ दुःखी रहती हैं, वहाँ महालक्ष्मी आदि देवता नहीं बसते। कई स्थानोंमें यहाँतक भी कहा गया है—

यत्र नार्यो न पूज्यन्ते इमशानं तन्न वै गृहम् । 'जहाँ श्लियाँ नहीं पूजी जातीं वह तो घर नहीं है, इमशान है ।'

#### स्त्रीमात्रका मातृस्वरूप

हमारे शास्त्र तो यहाँतक पहुँचे हुए हैं कि वे इतना ही नहीं कहते कि जगन्माता भगवतीको जगद्गुरु मानो और पूजो, परंतु वे कहते हैं कि स्नीमात्रको जगन्माता और जगद्गुरु मानो और पूजो—

'सर्वर्स्त्रीनिलया'

'जगदम्बामयं पदय स्त्रीमात्रं विशेषतः ॥' तात्पर्य यह कि स्त्रीमात्र जगदम्बा भगवतीके चर भीर प्रत्यक्ष रूप हैं। अतः उन्हें देवी मानकर उनका आदर-सत्कार करना चाहिये।

### स्त्रीनिन्दा आदिका निषेध

स्ती-सत्कारकी विधिके साथ स्ती-तिरस्कारका निषेष भी शास्त्रमं स्पष्ट शब्दोंमें किया गया है। इस वातके समर्थनके लिये एक ही प्रमाण पर्यात होगा—

स्त्रीणां निन्दां प्रहारं च कौटिल्यं चाप्रियं वचः। आत्मनो हितमन्विच्छन् देवीभक्तो विवर्जयेत्॥

अर्थात् 'देवीका भक्त होकर अपना हित चाहनेवाला स्त्रियोंकी निन्दा करने, उनको मारने, ठगने और उनका दिल दुखानेवाली बातें कहने आदिसे बचे।'

### देवीभक्त कौन है ?

इसपर यह पूर्वपक्ष किया जा सकता है कि हम तो शित्र, विष्णु आदि दूसरे किसी देवताके भक्त हैं, बुन्हारी देवीके नहीं हैं, इसिलये उपर्युक्त वचन हमारे कि लागू नहीं हैं। इस आक्षेपका उत्तर यह है कि हिजमात्र गायत्रीके उपासक हैं और गायत्री त्रिगुगात्मक एषं त्रिशवत्यात्मक महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखती-रूपिणी देत्री ही है। अत्तप्त्र द्विजमात्र प्रत्यक्ष देत्रीभक्त ही हैं और जो गायत्री-उपासना न करते हुए शित्र, विष्णु आदिके ही उपासक हैं, उनके लिये भी तो पूर्वोक्त सब प्रमाण मीजृद हैं कि शक्तिके बिना ईश्वरकी प्रभुता ही नहीं होती। जो अन्य देवताओंके उपासक होते हैं, उन सबको भी देवीकी उपासना वलात्कारसे करनी ही पह है और उसके अनुप्रहका पात्र बननेके लिये उपर्व वचनके अनुसार खीनिन्दा आदि पातकोंसे अवस्य बक् चाहिये। नहीं तो उन्हें देवीका अनुप्रह नहीं कि सकता। खी-निन्दासे देवीका क्रोधपात्र बनना पड़ता और उससे अपने सारे द्वितका नाहा होता है। है भगवान्को माता पहले और पिता पीछे कहकर अप प्रार्थना करते हैं—

'त्वमेव माता च पिता त्वमेव 'माता धाता पितानहः।'

'भगवान् हमारी माता भी हैं और पिता भी। यही क्यों, अपितु भगवान् के अवतारों में ही रूपसे मेहिंग अवतार भी गिना जाता है।

मातृध्तेश्वर

दक्षिणमें त्रिशिरःपुरी (त्रिचनापल्ली)में क्रिं भूतेश्वरका वड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध मन्दिर भी है, हे भगवान्के मातारूपसे किये हुए अवतारके उपाख्यानं आधारपर अति प्राचीन समयका वना हुआ है । जिसके साथ विभीषण आदिका भी ऐतिहासिक सम्बन्ध है और जिसका प्राचीन स्थापत्य, शिलालेखं आदिके विज्ञात विद्वान् (Archeologists and Epigraphists) बड़े आश्चर्यके साथ दर्शन आदि किया करते हैं। यह सनातनधर्मकी मुख्य विशेषता है कि इसमें भगवान्के भीतर केवल त्रिमूर्तियोंको ही नहीं, त्रिशक्तियोंको भी गिना गया है और प्रत्येक देवके साथ शक्तिरूपिणी एक देवी अवस्य रहती है, जिसकी उपासनाके विना केवल प्रस्परूपी देवताकी उपासना हो ही नहीं सकती।

### द्वताओं के नाम

इसीलिये हमारे उपासनाकाण्डमें गौरी-शंकर, लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि दम्पतियोंकी उपासनाकी विधि मिलती है और इन्हें अलग-अलग करना मना है। अधिष्ठान और शक्ति

भगवान् शक्तिके अधिष्ठान हैं, इसिल्ये आधाररूपी स्थरके विना शक्ति रह ही नहीं सकती और जिसके अंदर इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति, झानशक्ति—इन तीनों शक्तियोंका समावेश है, उस अपनी शक्तिके विना ईश्वर भी कुळ नहीं कर सकता। इसिल्ये भगवान् और शक्ति रस्पर पूरक (Complementary) और परिशिष्ट Supplementary हैं।

शिवशक्तयेक्य

इसी हिसाबले 'शिवशक्त्यैक्यरूपिणी' नामसे शिलिलतासहस्रनाममें देवीके विशेष्यरूपी नामोंका उपसंहाररूपी वर्णन करके अन्तिम नाम विशेषणरूपी लिलताम्बिका' दिया गया है । इसका अभिप्राय यह है कि विशेष्यरूपी लिलताम्बिका देवीके जो विशेषणरूपी 'श्रीमाता', 'श्रीमहाराज्ञी' आदि ९९८ नाम पहले दिये गये हैं, उन सबका 'शिवशक्त्यंक्यरूपिणी' इस (९९९) एक नामके भीतर अन्तर्भाव, उपसंहार, घनीकरण और कोडीकरण किया गया है ।

भगवच्छित्तिके चार अर्थ

अवतक ऊपर बताये हुए सब विषयोंकी समालोचना और अनुसंधानसे स्पष्ट होगा कि इस लेखका आरम्भ करते हुए हमने पहले वाक्यमें जिस भगवन्छिकि' राब्दका प्रयोग किया है, उसके चार अर्थ होते हैं और इन चारों अर्थोका हम सबको मनन करना चाहिये।

पहला अर्थ

'अगवतः राक्तिः भगवच्छक्तिः'—इस पष्ठी-तत्पुरुष-समासवाली व्युत्पत्तिसे हमें जानना है कि भगवती भगवान्की शक्ति है, वही लिलताविशती आदिमें बताये हुए 'ईश्वरप्रेरणाकरी' नामको यथार्थ तथा चरितार्थ करती हुई 'ईश्वर'को प्रेरणा करनेवाली और उसके सब काम करवानेवाली है।

दूसरा अर्थ

भगवति शक्तिः भगवच्छक्तिः ।' इस सप्तमी-

तत्पुरुष-समासवाली व्युत्पत्तिसे हमें जानना है कि भगवान्में जो शक्ति है, उसीका नाम देवी है और उसकी उपासनाके बिना भगवान्की उपासना नहीं हो सकती।

तीसरा अर्थ

भगवती चासौ शक्तिश्च भगवच्छिकः'— इस कर्मधारय-समासत्राठी ब्युत्पतिसे हमं जानना है कि शक्तिरूपिणी देवी भगवती है । अर्थात् षड्गुणैश्ववीदिसे विभूषित है और उसकी उपासनासे उपासकोंको सब प्रकारकी ऐश्वर्यादि विभूतियाँ अनायास मिळ सकती हैं।

चौथा अर्थ

'भगवां आसी राकिश्च भगवच्छकिः ।'— इस कर्मधारय-समातवाली एक और व्युत्पत्तिले हमें पता लगता है कि देवी और भगवान्में मेद नहीं है, अपितु ऐक्य है।

देवी-महिमाकी अनन्तता

ऐसी जगन्माता भगवतीकी उपासनाकी आक्स्पकता और महिमाके विषयपर कितना भी कहते चलें, सब योड़ा है। कविकुलतिलक श्रीकालिदासने अपने रबुवंश महाकाल्यके दसवें सर्गमें भगवान्के विषयमें जो कहा है—

मिहमानं यदुत्कीत्र्यं तब संहियते वचः। श्रमेण तद्शक्त्या वा न गुणानामियत्तया॥

—यह यहाँ भी ठीक-ठीक लागू होता है । नैद इतना है कि हम उस प्रकरणमें और इस प्रकरणमें —

'श्रमेण तद्शक्त्या वा' ——इस पाठको पसंद न करते हुए उसकी जगहपर——

श्रमेण तद्शक्त्या चः

—इस प्रकारका संशोधन करते हुए स्पष्ट कहेंगे कि भगवती और भगवान्की महिमाके सब वर्णनोंका जो उपसंहार अवस्य हुआ करता है वह इसिलिये नहीं कि उनकी महिमाका पर्यात या तृतिजनक वर्णन हो चुका है, अपितु इसिलिये कि उनकी महिमाका पर्यात या तृतिजनक वर्णन किसीसे और कभी भी हो ही नहीं सकता। जब श्रीअनन्तनाग आदिकी भी यही दुर्गति है, तब कैमुतिकन्यायसे देवी-महिमाका यहाँतक कुछ दिडमात्र दर्शन किसी प्रकारसे करके—

'श्रमेण तदशक्त्या च' —कालिदासकी उक्तिके कुछ संशोधित पाठके अनुसार हम उपसंहार करनेको विवश होते हैं।

#### उपसंहार

उपसंहार करनेके समय वे ही दो मुख्य प्रसङ्ग बार-वार याद आते हैं जिनमें क्षीराब्धिवासी शेषशायी भगवान् श्रीपुण्डरीकाक्षके अपनी योगनिद्रामें सोते रहनेके समय उनके नाभिकमलसे उत्पन्न छोटे बच्चे ब्रह्माजीके कच्चे मांसको खा जानेके लिये उपस्थित दोनों भयंकर असुरों ( मधु और बैटम )का भगवती महामाया जगन्माता ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर उन्हीं सोये हुए श्रीनारायगसे संहार करवा देती है।

जो जगन्माता 'न केवलं साधारणेषु सर्वेषु सुप्तेषु जागर्ति, अपितु सुप्तेऽपि जगन्नाथे जागर्ति, अर्थात् केवल साधारण सब जीवोंके ही नहीं, अपितु जगित्वाके सोते रहनेपर भी जो अपने बच्चोंकी रक्षा और कल्याणके लिये दिन-रात सदा-सर्वदा जागती रहती है, जिसका इसी प्रसङ्गके कारण चण्डी-पाठ सप्तशातीके एक ध्यानक्ष्लोकमें वर्णन है— 'यामस्तौत् स्विपतेहरी कमलजो हन्तुं मधुं केटभम्॥'

—और जिसे शंकरावतार और यतिसार्वभौम भगवान् जगहुरु श्रीशंकराचार्य महाराजजीने भी अत्यन्त् श्रद्धा-भक्ति-प्रेमसे भरे हुए भावके साथ—

### 'देशिकरूपेण दशिताभ्युदयाम्।'

—इत्यादि वर्णनोंसे केवल जगन्माता ही नहीं अपितु यथार्थ जगद्गुरु बताया है, उस जगन्माता भगवतीको छोड़कर आजकलके अति विकट संकटके समयमें हम और किसका आश्रय लें। उसी जगन्माता और जगद्गुरुके श्रीचरणोंके शरणागत होका, र श्रीचरणोंको पकड़कर, हमें अपने हृदयोद्गा अपनि स्वयोद्गा स्वयोद्गा अपनि स्वयोद्गा स्वय

हमारे हृदयसे अब यही उद्गार और प्रार्थनाः रही है कि—

'हे जगन्माता ! उस समय मधु-कैटभसे तुह्रो बचाये हुए उसी ब्रह्माके द्वारा और इच्छाशक्ति, ब्रिक् ज्ञानशक्तिरूपिणी, शब्दब्रह्मरूपिणी तुम्हारी ही और शक्तिसे भगवान्ने जिस सनातन वैदिक दुनियाको उपदेश दिया, आज उसका केवल गः नहीं अपित निर्मूलन करनेके लिये दो ही मधुर्ग नहीं, अपितु हजारों, लाखों और करोड़ों असुरा कोनेसे उपस्थित हो रहे हैं। जगित्वताजी, जो दुई इस बड़ी बुरी दशामें भी बहुत समयसे चुपचा पड़े माळूम देते हैं, अब चातुर्मास्यके समयमें, जा निद्रामें सोते रहनेका नियम भी है, उनके जागनेई क्या आशा हो सकती है ? परंतु उनकी योगनिदाके ह उनके परम भक्त श्रीमान् प्रातःस्मरणीय राजर्षि अर्म्ब उन्हींके सुदर्शन चक्रने महामुनि दुर्वासासे वचाया अवस्य ही जैसे अम्बरीवके पास वह चक्र था, वेसे तुम्हारे आर्त बच्चोंके पास कोई आयुध नहीं भी तुम सदा जागती रहनेवाली हो और भगवान्की निदाके समयमें तुम्हींने तो मधु और कैंटमसे ब्रह्मी रक्षा की थी। अब आपके शरणागतोंके इस प्रवल संग समय क्या तुम भी सो गयी ? फिर हम तुम्हारे शरा और अनन्यशरण बन्चोंकी क्या गति होगी ? माता तो जगत्के प्रलयके बाद और उसकी पुन: सृष्टितक सोनेवाली हो। जगत्की सृष्टि और प्रलयके बी तो तुम कभी सोती नहीं और भगवान जागते रहें सोते रहें, उनकी शक्तिकी हैसियतसे तुम्हींपर जा पालनका भार रहता है। इसलिये यदि जगत्के प्रब

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

तमय आ गया हो, तब तो चुपचाप रहो; नहीं तो केवल अति शीघ्र नहीं, अपितु एकदम उठ जाओ और हे शरणागत दीनार्तपरित्राणपरायणे ! अपने शरणागत दीन और आर्त सनातनधर्मियोंकी रक्षारूपी अपने कर्त्तव्यको सँभालो ।'

भिक्ति-प्रेमोपहाररूपी स्तोत्र और प्रार्थना

निजाङ्घिसरसीरुहद्वयपरागधात्रीव्सिता
खिलार्थतितदायकत्रिदशसद्मधात्रीरुहम् ।

पदाञ्जनिकृत्कृते निजकरस्थधात्रीफली
कृताखिलनयवजं हृदि द्धामि धात्रीगुरुम् ॥

करधात्रीकृतनतजनकरधात्रीकृतपरात्मपरविद्याम् । धात्रीधात्रीमेकां जगतीधात्रीं भजे जगद्धात्रीम् ॥ सुप्ते स्वयोगनिद्रावशतो विष्णो तदीयनाभिजनिम् । डिम्भं जिष्यांसतोद्रीक्कारितहननां भजे जगद्धात्रीम् ॥

でなるなくなくなくなるなかなくなくなくなくなくなくなく

सुप्तेऽपि जगज्जनके या त्वं जगतीसवित्रि जागर्षि । शरणागतरक्षाकृतिनिजकृतिकृतये भजे जगद्धात्रीम् ॥ इत्थं मधुकैटभतो रक्षितशिश्वये हिरण्यगर्भाय । भगवन्मुखतः श्रावितसमस्तवेदां भजे जगद्धात्रीम् ॥ या ब्रह्माणं पूर्वं विधाय तस्मै हिनोति भेदांस्ताम् । हैरण्यगर्भदेशिकरूपां देवीं भजे जगद्धात्रीम् ॥

पातीति पात्री पिवतीति पात्री

च्युरपत्तिरेवं द्विविधा भवन्ती।

पीत्रूपपात्री दारणैकपात्री

द्वेधापि पात्रीभवती भवन्तौ॥

बुद्धिमें कुण्डिता मातः समाप्ता मम युक्तयः।

नान्यत् किश्चिद् विज्ञानामि त्वमेव शरणं मम॥

धात्री पात्री हत्रीं वेत्री चाम्व त्वमस्य लोकस्य।

दात्री सकलाधीनां पात्रीकुरु मां त्वदीयकरुणायाः॥

ॐ तत्सत्

## विश्वकल्याणार्थ देवीसे प्रार्थना

देवि प्रसीह परिपालय नोऽरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधाद्युनैव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रदामं नयायु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्॥ प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि। त्रेलोक्यवासिनामीडये लोकानां वरदा भवं॥ (वर्गासमहाती ११ । ३४) ३५)

(देवताओंने कहा-) 'देवि ! प्रसन्न होओ । जैसे इस समय असुरोंका वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओंके भयसे बचाओ । सम्पूर्ण जगत्का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापोंके फलखरूप प्राप्त होनेवाले महामारी आदि बड़े-बड़े उपद्रवोंको शीघ्र दूर करो । विश्वकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि ! हम तुम्हारे चरणोंपर पड़े हुए हैं, हमपर प्रसन्न होओ । त्रिलोकनिवासियोंकी पूजनीया परमेश्वरि ! सब लोगोंको वरदान दो ।'

### आशीर्वाद

## मन्त्र-शक्ति और उसकी उपासना

( अनन्तश्रीविभृषित दक्षिणाम्नायस्थ शृंगेरी-बारदापीठाधीक्षर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीअभिनयविद्यातीर्थजी महण भनादिकाळसे संसार-सागरमें पड़े हुए जीव चाहते हैं कि कभी हमें क्लेश न हो और संसार-बन्धनसे मुक्तिं मिले । क्लेश-नाशके लिये वे बहुत कुछ लीकिक प्रयत्न भी करते रहते हैं तथा बन्ध-मोचनके लिये भी अपने संस्कारके अनुसार विचार भी करते हैं।

हमारे किये हुए प्रयत्न और विचार पूरी तरहसे सफल नहीं दिखायी पड़ रहे हैं। कारण, हमारी शक्ति संकुचित है। यदि संसारके अधिनायक परमात्मासे सम्पर्क हो तो हमारी शक्ति पूर्ण हो जायगी। तभी

हमारा जीवन सफल बनेगा।

हम वह सम्पर्क प्राप्त कर सकते हैं । शास्त्र बताता है कि मन्त्रोंकी आराधनासे देवतालोग हमारे अधीन होते हैं। इससे वे हमारी इच्छा पूर्ण करके क्लेशोंका निवारण करते हैं - देवाधीनं जगत्सर्वं मनत्राधीनास्तु देवताः। साय ही मन्त्रोंके जप-होमादिसे पूजित देवता प्रसन्न होकर सारे सांसारिक छुखों और पुरुवार्थोंको देते हैं-मन्त्राणां जपहोसाद्येः स्त्यमाना हि देवताः । प्रसन्ना निष्तिलान् भोगान् पुरुपार्थात्र यच्छति ॥

मन्त्र तो हमारे मुखसे निकलनेवाछे पचास अक्षर ही हैं । प्रत्येक अक्षर मन्त्र है-'अमन्त्रमक्षरं नास्ति'। क्ति-क्रित अक्षरोंको जोड़नेसे क्रिस देवताका प्रकाशन होता है और कीन-सी शक्ति प्रकट होती है, यह बात गुरुओं तथा मन्त्रशास्त्रोंसे जान सकते हैं। ऐसे मन्त्रोंका अनुष्टान क्लेब्रा-बिनाइा, सम्पन्त्राप्ति और मोक्सळामके छिये भी किया जा सकता है।

भूत-प्रेत-यिद्वाणी आदिसे लेकर परमात्मातककी उपासनाके लिये सप्तकोटि महामन्त्र और साधारण मन्त्र हैं। मानव अपने पूर्व संस्कारके अनुसार ऐहिक सुख-सम्पदा, अनिष्ट-निरसन एवं आत्मोद्धारकी अभिळावा रखते हैं। ये समी अभिळाषाएँ मन्त्रोंद्वारा देव-देवियोंकी उपासनासे पूर्ण होती हैं। विधानके अनुसार श्रद्धा और संयमके साथ जप-

होम-ध्यान आदि करें तो अवस्य वाञ्चित फल पाये तामस लोग यक्षिणी आदिकी उपासना ह चमत्कार दिखा सकते हैं। वे आत्मोन्नति नहीं पायेंगे। राजस लोग देव-देवियोंकी उपासना करते। मनमें अनेक लौकिक कामनाओंके होनेसे वे पर पार्येंगे, पर मनकी शुद्धिसे विश्वत रह जायँगे। सार्व भावनासे देव-देवियोंकी उपासना करनेसे उपास्क जीवन मङ्गलमय बन जाता है और आराध्ये ज्ञपासे वे आत्मसाक्षात्कार भी कर सकते हैं तथा गर जीवनको धन्य बना सकते हैं।

शाकतन्त्रके अनुसार श्रीविद्यापश्चदशाक्षरीका वड़ा ह है । इस मन्त्रकी प्रतिपाद्या देवी शिवशक्त्यक्त्री लिलताम्बिका हैं। इस मन्त्रकी उपासना करनेवाले शिव और शक्तिमें भेद नहीं देखना चाहिये। इस मन विषयमें त्रिशती-उत्तरपीठिकामें हयग्रीवजी कहते हैं— यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शंकरः स्वयम्। ठभ्यते विद्या श्रीमता**ञ्चद्शाक्ष**री।

'जिसका अगळा जन्म न हो अर्थात् जो इसी जर्म मुक्त हो, वह अथवा साक्षात् शंकर ही पञ्चदशान मन्त्रको प्राप्त कर सकते हैं। इस मन्त्रके एक-ए अक्षरको लेकर शिव और शक्ति दोनोंने त्रिशती-स्तोक्रां रचना की है । श्रीअगरूय भुनिने इस मन्त्रा श्रीनिद्यादीपिका नामक शास्त्रार्थसे परिपूर्ण टीका लिए है। काम-कोध-छोभादिद्यान्य अधिकारीको गुरु-मुखी श्रीविधामन्त्रकी दीक्षा प्राप्त करके सात्त्रिक भावना भगवतीकी आराधना करनी चाहिये, इससे हाक्ति 🕫 होती है, सांसारिक जीवन मङ्गलमय बनता हे त्र<sup>वा</sup> अन्तमं देवीकी कृपासे आत्मसाक्षात्कारपूर्वक मोक्ष भी मिलता है। ऐसा करनेसे हमारा जीवन सफल होगी और सुखपूर्वक मुक्तिकी उपलब्धि होगी।

### श्रीविद्या भगवती राजराजेश्वरी

( নন্বপ্री विभृषित पश्चिमाभ्याषस्त्र श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुक शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज )

सनातनधर्ममें छः रूपोंमें प्रमेश्वरको आराधनाउपासना होती है। भगवान् आद्य शंकराचार्यको बण्मतसंस्थापक प्राना ही जाता है। उनके अनुसार भगवान् इन
छः रूपोंमें उपास्य हैं—शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु
और निर्गुग-निराकार ब्रह्म। वेद, पुराण, रामायण,
महाभारत एवं विविध आगमोंमें इनके रहस्य, चरित्र और
उपासनाके सम्बन्धमें विश्तृत प्रकाश डाला गया है।
इनमें कहीं-कहीं श्रेष्ठता-क्रनिष्ठताकी भी बात आती है,
पर उसका तात्पर्य उपासककी अपने इष्टमें निष्ठाको
दृढ़ करनेमें ही है, तत्वतः तो इनका परस्पर अभेद
ही है। भगवान् विष्णुने कहा है—

बानं गणेशो मप चक्षुरकी शिवो ममातमा मम शक्तिराचा। विभेदवुद्धवा स्थिये भजनित मामज़हीनं कळवन्ति मन्दाः॥

अर्थात् 'गणेश' मेरा ज्ञान है, सूर्य मेरे नेत्र हैं, शिवजी मेरी आत्मा हैं, आद्या भगवती मेरी शक्ति हैं, जो भेदबुद्विसे मेरा भजन करते हैं, वे मन्द मुझे अङ्गहीन समझते हैं ।' इस प्रकार इन छः रूपोंमें निर्गुण-निराकार बस ज्ञानगम्य है, शेष पाँच रूप सगुण-साकार हैं । इनमें शक्ति अम्यतम हैं, जिनकी उपासना विविध रूपोंमें की जाती है । गायत्री, मुवनेश्वरी, काळी, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातङ्गी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि उन्हींके रूप हैं ।

सभी शांकरपीठोंमें भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर-सुन्दरीकी श्रीयन्त्रमें परम्परासे आराधना चली आ रही है। भगवान् आब शंकराचार्यका एक ग्रन्थ है—सौन्दर्यल्हरी। जिसमें भगवतीके तत्त्व, रहस्य, खभाव और सौन्दर्यका वर्णन किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है—शिव शक्ति-के विना कुछ भी नहीं कर सकते। शक्तिसंयुक्त होनेपर ही वे कुछ करनेमें समर्थ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु

आदि सभी देव उनकी आराधना करते हैं। यद्यपि म्रह्म, क्षीर, द्राक्षा—तीनों मधुर हैं, तथापि इनमें परस्पर विलक्षणता है। पर इनके परस्पर के अन्तरको केवल जिहा ही जानती है, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। इसी प्रकार जगदम्बे! आपके सौन्दर्यका अनुभव के क्ष्ण परमिश्चिक नेत्र ही कर सकते हैं। आपके गुण सकल विषयों के अविषय हैं, मैं कैसे उनका वर्णन कर सकता हूँ। आपसे अन्य देवगण अपने हाथों में अभय और वरकी मुद्रा धारण करते हैं, पर शरण्ये! आप ही एक ऐसी हैं, जो हाथमें अभय वर धारण करनेका अभिनय नहीं करतीं, किंतु आपको इसकी आवश्यकता ही क्या है। भयसे त्राण करने और वाञ्छासे भी अधिक फल प्रदान करनेके लिये तो आपके चरण ही पर्यात समर्थ हैं।

अमृतके समुद्रमें एक मिंगिका द्वीप है, जिसमें कल्पवृक्षोंकी वारी है, नवरत्नोंके नव परकोटे हैं, मध्यमें कदम्ब-वन है, उस वनमें चिन्तामणिसे निर्मित महलमें कल्पवृक्षके नीचे ब्रह्ममय सिंहासन है, जिसमें पञ्चकृत्यके देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्द, ईश्वर आसनके पाये हैं, सदाशिव फलक हैं। सदाशिवकी नामिसे निर्मत कमलपर विराजमान भगवतीका जो ध्यान करते हैं, वे धन्य हैं।

सीन्दर्य-लहरीमें ज्ञान-सम्बन्ध नामक एक द्रविड शिशुकी कथा आती है—उस बालक के माता-पिता राज-राजेश्वरी भगवती लिलताके परम उपासक थे। पिता प्रतिदिन मन्दिरमें जाकर उनका विधिवत् पूजन करते थे। एक बार वे किसी कामसे कहीं बाहर चले गये। माताको भी असुविधा थी। उन्होंने इस बालकको भगवती-को दुग्धका नैवेद्य लगानेके लिये भेजा। बालकने दुग्धका

पात्र भगवतीकी प्रतिमाके सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बैठ गया। देरतक प्रतीक्षा करनेपर भी जब उसने
देखा कि माँ जगदम्बा दुग्ध-पान नहीं कर रही हैं, तब
बह रोने लगा। करुगामयी माँने जब रोनेका कारण पूछा,
तब उसने कहा—जब मेरे पिता दुग्धका नैवेद्य लगाते
थे, तब तो आप उनके हाथसे पीती थीं, मेरे हाथसे
आज क्यों नहीं पी रही हैं। भगवती माँने मन्दिस्मतसे
बालकको देखते हुए सब पी लिया, किंतु बालकने फिर
भी रोना बंद नहीं किया और कहा—'सब क्यों पी लिया !
मेरे लिये कुछ भी क्यों नहीं छोड़ा बात्सल्यमयी माँन
उस शिशुको रनेहसे अपनी गोदमें लेकर स्तन्यपान
कराया। वह द्रविड शिशु दुग्धपान करते ही सकल
विद्याओंमें निष्णात हो गया।\*

'आनन्दलहरी'में आचार्य कहते हैं-कुछ गुणोंके कारण आदरपूर्वक कुछ लोग सपर्णा वल्लीकी सेवा करते हैं, पर मेरी बुद्धि तो यह कहती है कि एकमात्र अपर्णाकी ही सेवा करनी चाहिये । अपर्णा लता वह है जिसमें पर्ण (पत्ते) न हों तथा मूखे पत्ते खाकर पुनः उन्हें भी छोड़कर तप करनेके करण भगवती पार्वतीका भी नाम अपर्गा है। लता वेलको भी कहते हैं, नारीको भी। अभिप्राय यह है कि यदि लताकी ही सेवा करनी है तो सपर्गांके स्थानपर अपर्णा (पार्वती)की करनी चाहिये, जिससे आवेष्टित होकर पुराण स्थाणु (पुराना ठूँठ )-( शित्रपक्षमें भी पुरोऽपि नवः पुराणः कूटस्थः ) की भक्ति भी कैत्रल्य फल फलती है। शिवमें मोक्ष प्रदान करनेकी शक्ति जगद्म्याके साहचर्यसे ही आती है। वे माता राजराजेश्वरी उपासकोंको भोग-मोक्ष दोनों ही एक साथ प्रदान करती हैं। जब कि दोनों एक दूसरें विरोधी हैं। 'मङ्गलस्तव' में कहा गया है—

यत्रास्ति मोक्षो निह तत्र भोगो यत्रास्ति भोगो निह तत्र मोक्षः। श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्य एव॥

अर्थात् 'जिसे मोक्ष हैं उसे भोग नहीं, जिसे मे है, उसे मोक्ष नहीं, पर श्रीतिद्या त्रिपुरसुन्दरीके सेक्कों तो ये दोनों सुलभ हैं।

्तास्विक दृष्टिसे त्रिपुर अर्थात् जाग्रत्-स्वप्न-सुग्रुप्ति केर्य्यू सूक्स, कारण-शरीररूप तीन पुरोंकी जो साक्षिणी है, व्यानिर्विशेषा नियति ही त्रिपुरसुन्दरी है। जिस प्रकार मी और उसकी प्रभा परस्पर अभिन्न होते हैं, उसी प्रकारित और शक्तिका परस्पर अभेद है। शिवको प्रकार और शक्तिको विमर्श कहा जाता है। शक्तिदर्शन अनुसार जब शक्ति सृष्ट्युन्मुख होती है, तब छर्वी तत्त्वोंके रूपमें विलसित होकर अनन्तकोटि ब्रह्माण्डव सर्जन करती है। छल्वीस तत्त्व हैं—आकाश, व्यानिस्त , जल, पृथ्वी, कर्ण, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, बुद्धि अहंकार, प्रकृति, पुरुष, कला, अविद्या, राग, काल, नियित माया, शुद्ध, विद्या, ईश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव।

इस दर्शनमें सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुप्रह—पाँच कृत्य माने जाते हैं, जिनका देवीभागवर्त मी वर्णन है। सृष्टिके ब्रह्मा, स्थितिके विष्णु, संहार रूद्र, तिरोधानके ईश्वर और अनुप्रहके देवता सदार्थि हैं, किंतु ये पाँचों बिना शक्तिके निश्चेष्ट रहते हैं। शक्ति संचालित होनेपर ही अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। इसलिये इनको पञ्चप्रेत भी कहा गया है—'पञ्चप्रेत समासीना' 'पञ्चब्रह्मासनिश्चता' (लिलतासहस्वनाम) ये भगवतीके नाम हैं। दशमहाविद्या और नवदुर्गा भी इन्हींके अवतार हैं। एक बार भण्डासुरके उत्पातसे जब जगत् संबस्त

<sup>\*</sup> शानसम्बन्ध तथा आनन्दल्रहरीपर शोध दूरतक पहुँच गया है। द्रविड लोगोंने विस्तृत अनुसंधान कर शोधकी बात अरिन्छित् राज तक पहुँचा दी है। इसपर अधिकारिक निर्णय हो तो कार्य सुन्दर हो।

हो गया, तब भगवती त्रिपुरसुन्दरीके रूपमें ग्रकर हुईँ। शिवकी कोपाग्निसे दग्ध कामके भस्मसे गणेशके साथ खेलनेके लिये पार्वतीने एक पुतला बनाया और उसमें प्राण दे दिया। तब तमोगुणी पिण्डको पाकर रमांके द्वारा शापित माणिक्यशेखरके जीवनने उसमें प्रवेश करके क्रमश: भयंकर रूप धारण कर लिया। यही भण्डासुरकी उत्पत्तिका निमित्त बना।

गणेशकी प्रेरणासे उसने उग्र तपस्या करके शिवसे दुर्लभ वर प्राप्त कर लिया। एक सौ आठ बनकर उसने देवताओंको त्रह्माण्डोंका अधिपति सताना प्रारम्भ कर दिया । उससे संत्रस्त और विस्थापित देवताओंने मेरु पर्वतपर बृहस्पतिके आचार्यत्वमें अनुष्ठित यज्ञमें श्रीमूक्तसे हवन किया । देवताओंपर अनुप्रह करके जगदम्वा अग्निकुण्डसे प्रकट हुईं । पश्चकृत्यके देवताओंकी प्रार्थनापर उन्होंने उन्हें अपना सिंहासन बनाया । समस्त देवताओंके अनुरोधसे वे खयं दो रूपोंमें विभक्त होकर कामेश्वर-कामेश्वरी बन गर्यो । उनका बालमूर्यके समान दिन्य तेज था, तीन नेत्र थे और चार भुजाएँ थीं। उनमें वे इक्षु, धनु, पुष्प, बाण, पारा और अङ्करा धारण क्तिये थीं । उनके वस्र लाल थे और वे दिव्य आभूपणोंसे आभूषित थीं । कांमेश्वरका भी वैसा ही खरूप था । श्री-चक्रनगरको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। राजश्यामला उनकी मन्त्रिणी और वाराही उनकी सेनाध्यक्षा बनीं । अपने ही अंशसे अनेक रूप धारण कर उन्होंने नगर बसाया।

देवताओंने बताया कि भण्डासुरके त्राससे मुक्ति पानेके लिये उन्होंने उनकी आराधना की है। भगवतीने शून्यक-नगर-निवासी उस भण्डासुर दैत्यके पास श्रीनारदके द्वारा संदेश भेजा कि देवताओंको सताना छोड़ दे, किंतु वह न माना। अन्ततोगवा भण्ड दैत्यके साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। भण्ड समस्त आसुरी शक्तियोंके साथ युद्ध कर रहा था। एक बार वह खयं ही हिरण्याक्ष,

हिरण्यक्षशिपु, रात्रण, कुम्भक्षणं, शिशुपाल, दन्तवक्र, कंस आदिके रूपमें युद्ध करने आया, पर राजराजेश्वरीने अपनी कराङ्गुलियोंसे नारायणके दस अवतारोंको उत्पन्न करके उन सबका संहार कर दिया। इस युद्धमें बाराही राजश्यामला और बालाने भी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया। अन्तमें कामेश्वराखसे भगवती त्रिपुरेश्वरीने उसे भस्म कर दिया; क्योंकि अन्य किसी प्रचलित अस्तसे वरदानके कारण उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। यह उनकी समस्त आसुरी शक्तियोंपर विजय थी।

इन भगवतीकी उपासना श्रीचक्रपर की जाती है। कहा है-- 'श्रीचकं शिवयोर्वपुः'। यह श्रीचक शिवा-शिव दोनोंका शरीर है। 'देवो भूत्वा देवान् यजेत्' के सिद्धान्तानुसार उपासनाके प्रारम्भमें भूशुद्धि, भूतशुद्धि करके विविध न्यासोंसे साधक अपने देहको मन्त्रमय बनाता है। पात्रासादन करके पूजनोपयोगी इन्योंको शुद्ध करता है। एतदर्य वर्धनी, कलश, सामान्यार्घ, विशेषार्ध्य, गुरुपात्र, आत्मपात्र मन्त्रोंसे संस्कृत मण्डलोंमें स्थापित किये जाते हैं । त्रिशेषार्ध्यमें मत्स्य-मुद्रासे त्रिकोण बनाकर मूल त्रिखण्डकी भी उसमें भावना की जाती है। त्रिकोणके मध्यमें विन्दुकी भावना करके वाम-दक्षिण पाइवेमें 'हं' 'सः' लिखा जाता है। फिर विशेषार्थको बह्विकला, मूर्यकला, सोमकला, ब्रह्मकला, त्रिण्युक्ला, रुद्रकला, ईश्वरकला और सदाशित-कलासे अभिमन्त्रित करके कतिपय वैदिक मन्त्रोंसे संस्कृत किया जाता है।

शांकरपीठोंमें त्रिशेषाध्यके लिये गोदुग्ध या फलोंके रसका प्रयोग करनेकी परम्परा है । उसमें मधु, शर्करा, आर्टक-खण्ड निश्चिम होता है । विशेषाध्येपात्रसे कुछ द्रव्य गुरुपात्र-में लेकर गुरुत्रयक्ता पूजन कर आत्मपात्रमें वही द्रव्य डालकर म्लाधारमें बालाप्रमात्र अनादि वासनाह्यप ईन्धनसे प्रज्यलित कुण्डलिनीमें अधिष्ठित चिद्रानिमण्डलका

ध्यान करके पुण्य-पाप, कृत्य-अकृत्य, संकल्प-निकल्प, धर्म-अधर्म सबका कुण्डिकिनीक्ष्प चिद्दिनिमें हवन कर निर्विशेष ब्रह्मरूपसे अवस्थित होकर अन्तर्याग करनेका विधान है। इसमें सुपुरनाके भीतर मूलाधारसे लेकर ब्रह्मरम्भपर्यन विस्तृत दिन्य प्रकाशमें अधःसहस्रार, विषुव, म्लाधार, स्नाधिष्टान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा—इन नौ चक्रोंमें श्रीचक्रके नौ आवरण-देवताओंकी ब्रह्मरम्प्र-विनि:सृत पञ्च-तत्त्वोंके सारसे पञ्चोपचार पूजा करके समस्त उपचारों और आवरण-देवताओंका देवीके चरणोंमें विलयकी भावना कर उन्हें अपनी आत्मासे अभिन्न समझा जाता है । पुनः उसी आत्मासे अभिन्न पर-चितिको ब्रह्मरन्त्रसे पुष्पद्वारा श्रीचक्रमें लाकर आवरण-देवताओंके रूपमें परिणत कर ध्यान-आंवाहन करके चतुःषष्ट्युपचार या पोडशोपचार पूजनके पश्चात् तत्त्वशोधन किया जाता है । इस प्रकार ब्रह्मसे प्रपन्नकी उत्पत्ति और ब्रह्ममें ही उसके लयकी भावना जिसका खरूप है, वह निदिध्यासन इस पूजनमें खतः हो जाता है। अन्तमं प्रार्थना और शान्तिपाठके पश्चात् पुनः आत्मरूपसे उनकी स्थापनारूप विसर्जन किया जाता है।

योगीजन भगवती त्रिपुरसुन्दरीको कुण्डलिनीके रूपमें देखते हैं। भगवान् शंकराचार्यने कहा है—

महीं मूळाधारे कमिप गणिपूरे हुतबहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हिद मरुतमाकाशसुपरि। मनोऽपि भूमध्ये सकळमिप भित्त्वा क्रळपथं सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे॥

अर्थात् हे कुण्डिल्नीरूपे भगवती ! तुम मूलाधारमें पृथ्वीतस्य, मणिपूर में जलतत्त्व (स्वाविष्टान), खाधिष्टानमें अग्नितस्य (मणिपूर), अनाहतमें वायुतस्य, विश्चिद्धिमें आकाशतस्त्व, आज्ञामें मनस्तत्त्वको पार करके सहस्रारमें अपने पति परमशिवके साथ एकान्तमें विहार करती हो।

इसीका संकेत करती हुई मीरा कहती है— हेरी मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दरद न जाने कोय। ग्राली डायर सेल पियाकी किस विध मिलना होय। गरान-मेंडलपर सेज पियाकी किस विध सोना होय।

इस प्रकार देखा जाय तो अनन्त ब्रह्माण्ड-का कल्याणमयी करुणामयी राजराजेश्वरी श्रीचक्रनगर-सम् श्रीलिलता महात्रिपुरसुन्दरीकी आराधना—उपास सभीके लिये कल्याणकारी है। जो लोग इस प्रका आराधना करनेमें असमर्थ हैं, वे उनके नामका ब करके भी उनका अनुप्रह प्राप्त कर सकते हैं। नािखें लिये कहा गया है कि पुरुषोंको जो सिद्धि त्रैपुर मन्त्रे जपसे तीन वर्षमें प्राप्त होती है, वह सिद्धि लियों एक ही दिनमें प्राप्त हो जाती है।

त्रिपुरसुन्दरीके भक्त उनको ही सर्वरूप समझते हैं— देवानां जितयं जयी हुतभुजां शक्तित्रयं त्रिस्वर त्रैळोक्यं त्रिपदी त्रिपुरकरमधो त्रिब्रह्म वर्णास्त्रयः। यत्किचिज्जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गादिकं तत्सर्वे त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तस्वतः॥ ( ल्रमुस्तव)

'त्रहा, त्रिण्णु, महेश—ये तीन देव; अग्नि, सूर्यं चन्द्र, ये तीनों तेज; मन्त्र, उत्साह और प्रभुता; अथवा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखती—ये तीनों शक्तियाँ; उदात्त, अनुदात्त, खरित तीन खर; खर्ग, मर्त्य, पाताल तीन लोक; जाग्रत्, खण्न, सुपुप्ति तीन पद; सुवर्ण, रजतादिगय तीन पुण्कर; ऋक्, यज्ञ, साम तीन ब्रह्म (चेद);अ उ म् तीन वर्ण, अर्थ, धर्म, काम तीन वर्ग आदि जहाँ भी तीन रूपोंका समन्त्रित रूप हो, वह सभी परमार्थतया आपके त्रिपुरा नामसे अन्त्रित हो जाता है।

प्रसन्नताका विषय है कि 'कल्याण' 'शक्ति-उपासनाङ्क' प्रकाशित कर साधकोंका ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा है। इससे सबको लाभ होगा।



अतिमधुरचापहस्तामपरिभितमोदवाणसौभाग्याम्। अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरी वन्दे।।

# सिबदानन्दस्वरूपा महाशक्ति

( अनन्तश्रीविभृषित क्रध्वीम्नाय श्रीकाशी ( सुमेर ) पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य खामी श्रीशंकरानन्द सरखतीजी महाराज )

भारतके महामहिम मनीषियों, महर्षियोंने निगमागम-शास्त्रोंके आधारपर यह सुनिश्चित सिद्धान्त स्थिर किया है कि समस्त विश्वका उद्भव, धारण एवं लय शक्तिके हारा तथा शक्तिमें ही होता है । दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है-—'समस्त विश्व महाशक्तिका ही विलास है । 'चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतों'का भी यही ताय्य है । देवीभागवतमें भगवती कहती हैं—

सर्वे खल्विद्मेवाहं नान्यद्स्ति सनातनम्। अर्थात् 'समस्त विश्व में ही हूँ, मुझसे भिन्न सनातन या अविनाशी तत्त्व दूसरा कोई नहीं है।' दुर्गाके विषयमें प्राचानिक रहस्यमें कहा है—

लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥
'लक्ष्यं लक्षणीयं मायारूपमलक्ष्यं ब्रह्मरूपं
तदुभयस्वरूपा त्रिगुणमयी शवलब्रह्मरूपा'—
इत्यर्थः। (नीलकण्टी व्याख्या)।

लक्ष्य करने योग्य मायारूप है—अलक्ष्य ब्रह्मरूप है, इस प्रकार भगवती उभयत्वरूपा है—माया शवल ब्रह्मरूपा है।

'अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि'—इत्यादि वैदिकसूत्रमें भगवतीको सर्वात्मक सिचदानन्दरूपा ही कहा गया है । देव्यथर्वशीर्षमें भगवती देवोंसे अपने खरूपका परिचय देती हुई कहती हैं—'साऽब्रवीत्—अहं ब्रह्मस्वरूपिणी। सत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत्।' अर्थात् भैं ब्रह्मस्वरूपा हूँ । मुझसे ही प्रकृति-पुरुषात्मक जगत् अभिव्यक्त होता है।'

'महात्रिपुरसुन्दरी बहिरन्तरसनुविदय स्वयमेकैव विभाति।'(बह्ब्चोपनिषत्)—स्थूल, सूक्ष्म, कारणात्मक समस्त विश्वमें बाहर-भीतर प्रविष्ट होकर, व्याप्त होकर महात्रिपुरसुन्दरी स्वयं प्रकाशरूपसे भासित हो रही हैं।

यदस्ति सन्मात्रं यद्विभाति चिन्मात्रं यत्प्रियमानन्दं तदेतत्सर्वोकारा महात्रिपुरसुन्दरी । (बहुच्चोपनिषद् ) अर्थात्—भगवती सचिदानन्दस्वरूपा हैं ।

आचार्यपाद आद्यशंकराचार्य 'सौन्दर्य-लहरी'में स्पष्ट-रूपमें शिवकी विशेषता शक्तिके द्वारा ही है—यह प्रतिपादित

करते हैं—
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमि ।
अर्थात् शक्तिके सम्बन्धके बिना शिव निश्चेष्ट ही रहते
हैं।हरि-हर-विरिक्षिकी आराध्या भगवती हैं—यह स्पष्ट्हें—
'अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिक्च्यादिभिरिप
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ।

अद्भुतरामायणके अनुसार सहस्रवदन रावणके शक्से जब श्रीराम मुर्च्छत हो गये, तब भगवती सीताने कालीका रूप धारण कर उक्त रावणका संहार कर श्रीरामकी मुर्च्छा हटाकर देवताओंको हर्षित किया था। इस प्रकार पराशक्तिकी महिमाका वर्णन करना असम्भव है

यसाः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं वलं च ।

वर्तमानमें हमारा राष्ट्र भगवती आयाशक्तिकी आराधना-से प्रायः पराङमुख है । इसका परिणाम भी सुस्पष्ट है । भारतके अतीवगौरवकी उत्तुङ्गशिखरारूढ़ता दिव्यातिदिव्य अध्यात्मिज्ञानोपलिब्धका एकमान्न मूल कारण भगवतीकी आराधना थी । कालक्रमसे हमारे देशमें शक्ति-उपासना एवं शाक्त-विज्ञानका हास हो जानेक कारण हमारा राष्ट्र शक्ति-राहित्य एवं पराधीनताकी शृङ्खलाओंमें सहस्रों संवत्सरतक आवद्र हो गया था।

धर्मसम्राट् विश्ववन्य स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज-द्वारा पुनः-पुनः असुष्टित प्रवर्तित लक्षचण्डी महायज्ञोद्वारा भगवतीकी कृपासे हमारा राष्ट्र यद्यपि खतन्त्र हो गया है, तथापि यथोचित आराधनाके न होनेसे हम त्रिविध विपत्तियोंके कृष्णमेघमण्डलसे आच्छादित हैं, घिरे हैं। आपके 'कल्याण'के इस विशेषाङ्कद्वारा भगवती शक्तिकी

साधनाओंका पुनरुजीवन हो तथा भारत पुनः अवे अतीत गौरवको प्राप्त करे—यही आद्याशक्तिसे हमारी काक है। 'कल्याण'-परिवारका भगवती उत्तरोत्तर अभ्युत्य करें—यही हमारी 'माँ' से प्रार्थना है।

# पराशक्तिके विभिन्न रूप

( अनन्तश्रीविभृषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ का**ञ्चीकाम**कोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्यं वरिष्ठस्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती महाराज )

भारतके प्राचीन ऋषि-मुनि इस जगत्के वैचित्रयके कारणों तथा इसकी तात्विक स्थितिको जानने-के प्रयत्नमें जी-जानसे लग गये। फलखरूप उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह विश्व विभिन्न स्तरकी शक्तियोंसे सम्पन्न जड़-वस्तुओंसे भरा पड़ा है। एक ही पराशक्ति इन सभीमें विभिन्न मात्रामें भरी है। यही नहीं, इसी पराशक्तिने विभिन्न जड वस्तुओंके भी रूप धारण कर लिये हैं और यही सजीव वस्तुओंमें जीवके रूपमें विलिसत होती है।

आधुनिक त्रिज्ञान जो चंद शताब्दी पूर्वतक जड़ एवं चेतन शक्तिको अलग-अलग मानता था, इसे स्वीकार न कर सका, पर अब बह भी भारतीय ऋषि-मुनियोंके इस तत्त्वको 'राम-राम' कहता हुआ स्वीकार करता है और घोषित करता है कि शक्ति जड़के रूपमें परिणत हो सकती है।

इस पराशक्तिकी दो मुख्य स्थितियाँ हैं—निर्गुणा एवं सगुणा। निर्गुण स्थितिमं वह परिपूर्ण ज्ञानस्वरूपिणी एवं कृपासमुद्रस्वरूपिणी है। इसीके ज्ञान एवं कृपाका एक अंश हममें विकसित हुआ है। अतएव प्रत्येकमें ज्ञानकोप बहुत है, प्रेम भी उसी पराशक्तिके आज्ञारूप हैं। वेद तो हर एकका अलग-अलग कर्तव्य निर्धारित करता है। उन कर्तव्योंको सबको निभाना पड़ता है। ऐसा निभानेसे ही पराशक्तिकी सत्यस्थितिको जान सकते हैं। यही सत्य निम्नलिखित गीता-वाक्यमें भी बताया जाता है—

# 'स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धि विन्द्ति मानवः ।

र्कालव्य पूरा करनेमें निमग्न मन, जो खमावतः हं चन्नल है, कभी हेप एवं कोधसे भर जाता है। अतः खीकार्य प्रसन्नता और प्रेमके विहण्कार्यसे द्वेपका होन अनिवार्य है। तो भी व्यावहारिक स्थितितक इन भावनाओंको स्थितित कर प्रेमकी भावनाको बढ़ाना चाहिये। पहले तो यह असाध्य माछम पड़ेगा, परंतु कर्तव्यको पूरा करें और उसे पराशक्तिको अर्पित करें तो यह सुलभ-साध्य होगा।

ऐसे अर्पण करनेसे सुदृह आधार बनेगा, पराशक्तिके विभिन्न सगुणरूपोंमे—जिसमें जिसका मन विशेष लगता हो, उसमें सुदृह लगाना चाहिये। श्रीदुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि इसी पराशक्तिके विद्यमानरूप आप हैं। श्रीशिवजी, भगवान् विष्णु, श्रीगणपतिदेव, श्रीकार्तिकेय, श्रीसूर्यनाराय गके रूपोंमें भी यही शक्ति विद्यमान है। भगवान् श्रीआदिशंकराचार्यजीके निम्नलिखित वाक्यमें इसी तस्वका उल्लेख है—

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।

अस्तु, हम अपनी कर्तब्यपरायगताके रूपमें परा-शक्तिकी पूजा करें एवं संतुत्र हों। दातृ-शक्ति तो पराशक्तिकी ही है, हमारी तो केवल खीकरण करनेकी ही है। पराशक्तिसे हमारी प्रार्थना है कि चाहे शरीरतकका भावना सीमित कर द्वैत-भाव ही दे दें, पर आप संतुष्ट हों । चाहे कैलास, वैकुण्ठ, मणिद्वीप आदि लोकोंमं नित्य उसका आनन्दानुभव किया जाय, पर आप संतुष्ट हों । अथवा चाहे अपनेमं ही लीन कर अहैत स्थितिमें कर लें पर आप संतुष्ट हों । यही हम सबका कर्त्तन्य है । वास्तवमें हमारा कर्तव्य तो बिना कोई अभिलापा किये सर्वशक्तिकी किसी-न-किसी खरूपसे मक्ति करना ही हैं। हमं जो मिलता है, उससे संतुष्ट रहकर उनकी सेवामें तत्पर रहना उच्चस्तरकी उपासना है---

'यदच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः' इत्यादि ।

# भारतके शक्तिपीठोंमें कामकोटि-पीठका स्थान

( अनन्तश्रीविभ्षित श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधिपति जगहुरु शंकराचार्य खामी श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज )

षण्मतसंस्थापनाचार्य श्रीमञ्जगद्गुरु आदिशंकराचार्यजी-ने अद्देत-वेद-वेदान्तका प्रचार एवं प्रसार किया। श्री-गणपति, भगवान् शंकर, माँ पार्वती, श्रीविष्णु भगवान्, श्रीसूर्य भगवान् और श्रीकार्तिकेय प्रभुकी उपासनाओंकी पद्भतिको पण्मत कहा जाता है । इन सवमें शक्ति-अर्थात् देवीकी उपासना एक अङ्ग है। प्रत्येक कार्य करनेके लिये मनुष्यमें शक्तिका होना आवश्यक है। सत्रको शक्ति प्रदान करनेवाली पराशक्ति ही उसकी अधिष्ठात्री देवता हैं। उन्हें श्रीराजराजेश्वरी, श्रीमहादेवी, ललिता या श्रीविद्या आदि भी कहा जाता है। लक्ष्यमें वे ही 'परव्रह्म-खरूपिणी' कही जाती हैं। जिस साधकका मन चञ्चल नहीं है, उसे विधि-पूर्वक श्रीविद्याक्ती दीक्षा लेकर एवं श्रीचक्रकी पूजा करके परत्रह्म परमात्मातक पहुँचना चाहिये।परत्रह्म परमात्मा ही गाया-शक्तिको लेकर संसारकी सृष्टि, स्थिति एवं संहार-कार्य करता है । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीकी सरखती-रूपमें, विष्णुकी महालक्ष्मीरूपमें एवं शंकरजीकी पार्वतीरूपमें वही शक्ति विराजमान है।

भारतवर्ष में शक्ति देवताके मुख्य इक्यावन स्थान शक्तिपीठोंके रूपमें प्रसिद्ध हैं। पौराणिक आख्यायिका है कि दक्ष प्रजापतिकी पुत्रीके रूपमें पार्वतीने जन्म लिया, जिससे उसका नाम दाक्षायणी पड़ा। एक बार दक्ष प्रजापतिने एक महायज्ञ वित्या, जिसमें भगवान् शंकरको निमन्त्रित करने और सम्मान देनेके बदले दक्ष प्रजापतिने उन्हें

निन्दित एवं अपमानित किया । दाक्षायणी देवीको अपने पतिका अपमान एवं तिरस्कार सहन न हुआ तो उन्होंने वहाँ अग्निकुण्डमें अपने शरीरका परित्याग कर दिया। पश्चात् कुपित और दुःखित शिव दाक्षायणीके निर्जीव शरीरको लिये यत्र-तत्र चूमते रहे। सतीके अङ्ग जिन ५१ स्थानोंपर गिरे, वे ही स्थान वर्तमान समयमें शक्तिपीठ नामसे जाने जाते हैं। उन सभी शक्तिपीठोंमें हृदयपीठ गुजरातमें है, जिसे अम्बाजी-पीठ कहते हैं। ऐसे ही नामिपीठ, श्रीकाञ्चीपुरम् है। श्रीकाञ्चीपुरम्में देवीके पीठको कामकोटि-पीठ कहा जाता है । ललितासहस्रनाममें 'औड यानपीठ-निलया' ऐसा उल्लेख है। यहाँ 'काञ्ची' का अर्थ है— क्षियोंद्वारा नाभिप्रदेशमें धारण किया जानेवाला आभूषण । इसे संस्कृतमें 'ओड्यान' ( उड्डीयान ) या रशना, हिंदीमें तागडी या कमरबन्द कहते हैं । काम शब्दका अर्थ है—प्रेम, इच्छा, कोटि शब्दका अर्थ है—अन्त । जिस प्रकार 'धनुष्कोटि' का अर्थ है धनुपका अन्त, वैसे ही काम-कोटिका अर्थ है--काम यानि सांसारिक वासनाओंका अन्त । अर्थात् मनुष्य-जीवनमं जो काम है, उसकी समाप्ति होनी आवश्यक है। उसकी समाप्तिपर ही मोक्ष प्राप्त होता है । कामाक्षी--कामकी कोटि अर्थात् अन्तिम शक्ति । जो मोक्ष देनेत्राली है। कामाक्षी शब्दका अर्थ है — हमारे काम अर्थात् मनोऽभीष्टको अच्छी आँखोंसे देखनेवाली। सांसारिक दु:खोंसे मुक्ति ही मनुष्य-जीवनकी मनोऽभीष्ट वस्तु है और यही मनुष्य-जीवनका प्राप्तव्य मुख्य ध्येय भी है। मनुष्यकी आशा पूर्ण करनेवाली एवं कृपादृष्टिपूर्ण आँखोंसे देखकर आशीर्वाद देनेवाली भगवती ही कामाक्षी देवी हैं।

मगवान्का आशीर्वाद पानेके लिये पाँच प्रकारकी दीक्षाओं मेंसे कोई एक उत्तम दीक्षा आवश्यक है—मन्त्र-(वर्ण) दीक्षा, वेधदीक्षा, कलावती दीक्षा, स्पर्शदीक्षा, चाक्षुपी-दीक्षा (अर्थात् ऑखों से देखना)। कामाक्षीदेवी चाक्षुपी-दीक्षाहारा संसारके दुःखों को दूर करती है। योगशास्त्रकी मान्यता है कि पटचक्रभेदनहारा कुण्डलिनीशक्तिको उठाकर म्लाधारसे सहस्र कमल और उससे ब्रह्मरन्ध्रसे होकर जीवनमें परब्रह्मके साथ एकाकार होना ही 'शिवत्व' या मोक्ष प्राप्त करनेकी मुख्य साधना है। किंतु इस साधनामें कुळ कठिनाई है। इसिंचये सुळभतासे ब्रह्मतक पहुँचनेके लिये श्रीचक्र-पूजाका या मेरुपूजाका विधान वनाया गया है।

आजकल शक्तिकी उपासना मन्त्रोंके जप, यन्त्रोंकी पूजा और चण्डीयज्ञ आदि रूपोंमें प्रचळित है । प्राचीन- कालमें शक्ति-देवताकी उपासना वामाचार-रूपमें प्रचिक्त थी । चीनतन्त्र नामपर बीद और जैन लोगोंने भ तन्त्रका अनुष्ठान किया । वर्तमान समयमें जगहुर आद्य शंकराचार्यकी बनायी हुई व्यवस्थाके अनुसार दक्षिणाम्नाय वैदिक एवं पौराणिक पद्रतिसे ही शक्तिकी उपासना की जा रही है, वाममार्गके अनुसार नहीं ।

जगहुरु आद्यशंकराचार्य योग-शरीर (योगसमाधि) द्वारा कैलासस्थ बारहों क्षेत्रोंमेंसे मुख्य केदारक्षेत्रमें परमेश्वरंत पास पहुँचकर उनसे पाँच शिविलङ्ग एवं सीन्दर्यलहरी नामकदेवीका स्तोत्र अर्थात् तन्त्र-मन्त्रयुक्त सारगर्भित प्रन्थ लाये थे। 'सीन्दर्यलहरी'की आठ प्राचीन व्याख्याएँ हैं। अब भी बहुतसे बिद्धान् मनीषियों के द्वारा उसकी व्याख्या हो रही है। वैसे ही जगहुरु आद्यशंकराचार्यने 'प्रपञ्चसार' नामकतन्त्र-मन्त्र-त्रिपयक शास्त्र लिखा है, जिसमें बेदों, पुराणों एवं तान्त्रिक प्रन्थों के तन्त्रों एवं मन्त्रोंका उल्लेख किया गया है। अर्थात् यह समस्त वेद-पुराणादिसे संग्रह किया गया है। इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृतिके अद्देत वेदान्तमार्गमें 'शक्ति-उपासना'का एक मुख्य स्थान है। वह श्रद्धापूर्वक वरेण्य, अनुष्ठेय और उपादेय है।

# शक्तिमयी माँसे याचना

(१)

छलक रहे हैं अपलक देखनेको नेत्र,
लखक रहे ये मेरे सकल करण हैं।
ऑस है पदार्घ, मन-मानिककी दक्षिणा है,
सतत प्रदक्षिणामें निरत चरण हैं॥
वाहनको हंस, अवगाहनको मानस है,
आसन कमल-दल विमल चरण है।
पूजाका अखिल उपकरण सजा है अंव!
आ जा, आज आये हम तेरी ही शरण हैं॥

(2)

तुम तो अपार महासागरमयी हो शान्ति।
धूलिमें पड़ा में दूर छोटा सा फुहारा हूँ।
चाह मिलनेकी है, अथाह बननेको, किन्सुस्पंदन-प्रवाह-हीन दीन वे-सहारा हूँ॥
साध पूर्ण कैसे हो ? अबाध गति मेरी नहीं,
एक आध पलका पथिक पड़ा हारा हूँ।
आकर समोद मुझे गोदमें विठा छो अंब !
दोषी हूँ मनुज किन्तु तनुज तुम्हारा हूँ॥
—पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री पाम'

#### शक्ति

( श्रीकांची-प्रतिवादिभयंकरमठावीश्वर जगतुरु श्रीभगवद्रामानुजसम्प्रदायाचार्य श्रीअनन्ताचार्य स्वामीजी महाराज )

#### सर्वशक्तिमयी महालक्ष्मी

अमरकोशमें 'शक्ति' शब्दके अनेक अर्थ बतलाये गये हैं । यथा—

'कास्सामर्थ्ययोदशक्तिः' 'शक्तिः पराक्रमः प्राणः' 'पङ्गुणारशक्तयस्तिस्रः।' इनके अतिरिक्त और भी कई अर्थ हैं, जो दार्शनिकों और तान्त्रिकोंके अभिमत हैं। यह शब्द 'शक्लृ शक्तों' धातुसे 'क्तिन्' प्रत्यय करनेसे निष्पन्न होता है । पदार्थगति अपृथक्-सिद्ध कार्योत्पादनोपयोगी धर्मित्रशेषको 'शक्ति' कहते हैं । जैसे अग्नि दाह उत्पन्न कारती है, यह हमलोग जानते हैं; परंतु कहीं-कहीं ऐसा भी देखा गया है कि अग्निका स्पर्श होनेपर भी दाह नहीं होता । भारतमें इसके उदाहरण बहुत-से मिलेंगे । दक्षिण भारतमें देवी-देवताओंकी मनौती मानकर धयकती हुई आगमें कूद्नेकी प्रथा आज भी विद्यमान है । जादूगर लोग तपाये हुए लाल लोहेको अपने हाथोंमें उठा लेते हैं, इससे उनके हाथ-पैर नहीं जलते । चिरकालसे यह बात मानी जाती है कि मणि, मन्त्र और ओषधिके प्रभावसे अग्निका स्पर्श होनेपर भी दाह उत्पन्न नहीं होता। अतएव अग्निमें दाहोपयोगी एक ऐसी शक्तिको मानना पड़ेगा, जो मणि-मन्त्र आदि ओषधियोंके प्रभावसे नष्ट हो सकती है और उनके अभावमें उत्पन्न होती है । मीमांसक लोग इस प्रकारकी शक्तिको प्रवानरूपसे मानते हैं। अर्थात् 'शक्ति' वह वस्तु है जो कारणके साथ अपृथक-सिद्ध रहकर कार्योग्गादनमें उपयोगी होती है।

#### अनेक शक्तियाँ

विष्णुशक्तः परा प्रोक्ता क्षेत्रशख्या तथापरा। अविद्या कर्मसंशान्या तृतीया शक्तिरिष्यते॥ (वि०पु०६।७।६१)

इस क्लोकमें तीन शक्तियोंका उल्लेख है—परा त्रिण्णुशक्ति, अपरा क्षेत्रज्ञशक्ति और तीसरी अतिद्या— कर्म नामक शक्ति है । जीवात्माको क्षेत्रज्ञ कहते हैं । तीसरी शक्ति कर्म है । इसीका नामान्तर अविद्या भी है । इसी अत्रिद्याख्य कर्मशक्तिसे वेष्टित होकर क्षेत्रज्ञ नाना प्रकारके संसार-तापोंको प्राप्त होता है और नाना योनियोंमें जन्म लेता है । कहा गया है—

यया क्षेत्रज्ञशक्तिः सा वेष्टिता नृप सर्वगा। संसारतापानिक्षळानवाप्नोत्यतिसंततान् ॥ (विष्णुपु०६।७।६२)

'सर्वगा'का अर्थ है—जो सभी योनियोंमें जाती है। केवल ये तीन ही शक्तियाँ नहीं हैं, अपितु प्रत्येक भावपदार्थमें अलग-अलग शक्ति है—

शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यश्चानगोचराः। यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः। भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता॥ (वही १।३।२-३)

सभी भावों में भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं, जिनका हम न तो चिन्तन कर सकते हैं और न ने हमारे ज्ञानका विषय ही हो सकती हैं। जैसे अग्निकी उष्णता और जलकी शीतलता आदि। अग्नि उष्ण क्यों है, कहाँसे उसमें उष्णता आयी इत्यादि चिन्तन इमलोग नहीं कर सकते, चिन्तन करनेपर भी उष्णता आदि इमारे ज्ञानका विषय नहीं हो सकतीं। इसी प्रकार ब्रह्मकी भी सर्गादि अनेक शक्तियाँ हैं—

परास्य शक्तिविविधेव अ्यते । ( रवेता० ६ । ८) —इत्यादि श्रुतियाक्यों में परमात्माकी नानाविध परा शक्तियों कही गयी हैं । एकदेशस्थितस्याग्नेज्योंत्स्ना विस्तारिणी यथा। परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्॥ (वि०पु०१।२२।५६)

—इत्यादि पुराणवचन समस्त जगत्को ब्रह्मकी राक्ति कहते हैं।

#### अहंताशक्ति

इस तरहकी अनेक शक्तियोंमें श्रीमहाविष्णुकी अहंता नामकी एक शक्ति है। वहीं महालक्ष्मी है।

तस्य या परमा शक्तिज्यों त्स्नेव हिमदीधितेः ॥ सर्वावस्थां गता देवी स्वात्मभूतानपायिनी । अहंता ब्रह्मणस्तस्य साहमस्मि सनातनी ॥ (लक्ष्मीतन्त्र २ । ११-१२ )

अर्थात् महालक्ष्मी इन्द्रके प्रति कहती हैं कि 'उस परत्रहाको जो चन्द्रमाकी चाँदनीकी माँति समस्त अवस्थाओं में साथ देनेवाली देवी स्वात्मभूता अनपायिनी अहंता नामकी परमाशक्ति है, वह सनातनी शक्ति मैं ही हूँ।' इस शक्तिका दूसरा नाम नारायणी भी है। यह बात भी उसी तन्त्रमें कही गयी है—

नित्यनिर्दोपनिस्सीमकल्याणगुणशालिनी । अहं नारायणी नाम सा सत्ता वैष्णवी परा॥ ( लक्ष्मी०३।१)

अर्थात् महालक्ष्मी कहती हैं कि भी नित्य, निर्देशि, सीमारहित, कल्याणगुणोंसे युक्त नारायणी नामवाली वैष्णवी परा सत्ता हूँ।

ऊपर 'शक्ति' शब्दकी व्याख्या हो चुकी है। कारणोंमें अपृथक्सिद्र रहनेवाला कार्योपयोगी धर्म ही शक्ति है। वह शक्ति दो प्रकारकी है—कुछ तो केवल धर्ममात्र है और कुछ धर्म और धर्मा उभयरूप है। अग्न्यादि भावोंकी उण्णता आदि शक्तियाँ केवल धर्म हैं। क्षेत्रज्ञ-शक्ति धर्म और धर्मी उभयरूप है। क्षेत्रज्ञ ईश्वरके प्रति विशेषण होकर धर्म बनते हुए भी स्वयं अनेक धर्मीवाला है, शक्तिमान् भी है।

इन दो प्रकारकी शक्तियोंमें भी श्रीमहालक्ष्मी क्रि कोटिकी शक्ति है । स्वयं परमात्माकी विशेषण होती : धर्म होकर भी वह अनेक गुगधर्मवती एवं शक्तिमती। है । पहले जो 'विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता' इस विष्णुपुराणके वचन उद्धृत किये थे, उनमें ह 'त्रिष्णुशक्ति' कहीं गयी है वह क्या है ? इस विष् व्याख्याकारोंने नाना प्रकारके मत प्रदर्शित किये। किंतु हम यह समझते हैं कि वह विष्णुशक्ति ही 'अहंत नामवाली महालक्ष्मी है । उस वचनमें अपराशक्ति औ अविद्याराक्तिके विषयमें जैसा स्पष्टीकरण किया गया वैसा स्पष्टीकरण विष्णुशक्तिके विषयमें नहीं किया गया है केवल एक उसका उल्लेखमात्र कर दिया गया है। कि इसका स्पष्टीकरण अहिर्बुध्न्यसंहिताके निम्नलिखित वन्ने हो जाता है । अहिर्बुष्यसंहिताके तीसरे अध्यायमें-'तस्य शक्तिश्च का नाम' अर्थात् उस परब्रह्मकी शक्ति क्या नाम है ?--नारदके इस प्रश्नका उत्तर देते ह अहिर्बुध्न्य कहते हैं-

राक्तयः सर्वभावानामचिन्त्या अपृथक्ष्यितः। स्वरूपे नैव दश्यन्ते दश्यन्ते कार्यतस्तु ताः॥ सूक्ष्मावस्था हि सा तेषां सर्वभावानुगामिनी। इद्तया विधातुं सा न निषेद्धुं च शक्यते॥ सर्वेरननुयोज्या हि शक्तयो भावगोचराः। एवं भगवतस्तस्य परस्य ब्रह्मणो मुने॥ सर्वभावानुगा शक्तिज्योत्स्नेव हिमदीधितेः। भावाभावानुगा तस्य सर्वकार्यकरी विभोः॥

अर्थात् 'समस्त भावोंकी अपृथकस्थित दाक्तियाँ अचिन्तय हैं । पदार्थोंकी दाक्तियाँ कार्यद्वारा ही दृष्टिगोचर होती हैं, खरूपतः नहीं । वह समस्त भावोंके साथ-साथ रहनेवाली सूक्ष्मावस्था है । उसे 'यह है वह द्यक्ति' इस तरह दिखलाकर सिद्ध नहीं कर सकते, साथ ही 'निषेध' भी नहीं कर सकते । भावोंमें रहनेवाली द्यक्तियाँ तर्कका विषय नहीं हैं, इसी प्रकार परमात्माकी शक्ति मी चन्द्रमाके साथ चाँदनीकी माँति सभी भावोंमें रहती है। भावरूप और अभावरूप पदार्थोंमें रहनेवाळी परमात्माकी यह शक्ति ही समस्त कार्योंको करती है। इस प्रकार सामान्यतया निरूपण करनेके पश्चात्—

जगत्तया लक्ष्यमाणा सा लक्ष्मीरिति गीयते। श्रयन्ती वैष्णवं भावं सा श्रीरिति निगद्यते॥ अव्यक्तकालपुंभावात् सा पद्मा पद्ममालिनी। कामदानाच कमला पर्यायसुखयोगतः॥ विष्णोः सामर्थ्यस्पत्वाद् विष्णुशक्तिः प्रगीयते॥

इन क्लोकोंमें उसी परत्रक्ष-शक्तिके लक्ष्मी, श्री, पद्मा, पद्ममालिनी, कमला आदि नाम निर्वचनपूर्वक बताकर उसी-को विष्णुशक्ति बताया गया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि विष्णुपुराणोक्त परा विष्णुशक्ति श्रीमहालक्ष्मी ही हैं, जिनके कमला, पद्मा, श्री आदि नामान्तर भी हैं। वहीं अहंता नामसे भी कहीं जाती हैं।

#### शक्तिका उपयोग

शक्ति-पदार्थकी व्याख्या करते हुए पहले बताया था कि कारणमें अपृथकसिद्ध होकर रहनेवाला कार्योपयोगी धर्म या विशेषण ही शक्ति है। अब यह विचार करना है कि महालक्ष्मीजी यदि शक्ति हैं तो उनमें यह लक्षण समन्वित होता है या नहीं ! परब्रह्म परमात्मा जगत्की सृष्टि, स्थिति और संहारके कारण हैं—यह वेदान्तशाखिसद्ध विषय है। उस परमात्माके उन कार्योमें उपयुक्त होनेवाली श्रीमहालक्ष्मीजीके उस परमात्माका अपृथकसिद्ध विशेषण होनेके कारण उनमें शक्तिलक्षण ठीक समन्वित हो जाता है।

भगवच्छक्तिरूप श्रीमहालक्ष्मीजीके पाँच कार्य हैं— तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुप्रह—

शक्तिर्नारायणस्याहं नित्या देवी सदोदिता। तस्या मे पञ्च कर्माणि नित्यानि त्रिदशेश्वर॥ तिरोआवस्तथा सृष्टिः स्थितिः संहृतिरेव च। अनुप्रद्दृ इति प्रोक्तं मदीयं कर्मपञ्चकम्॥ (क्रमीतन्त्र अ०१२)

इनमें सृष्टि, स्थित और संहार सुप्रसिद्ध हैं। तिरोभाव कहते हैं—जीवात्माके कर्मरूप अविद्यासे तिरोहित या आच्छादित होनेको। अनुप्रह मोक्षको कहते हैं। यद्यपि ये पाँच वर्म शिक्तरूप लक्ष्मीजीके वताये गये हैं, किंतु वास्तवमें ये हैं परमात्माके ही। परमात्माके सुख्यादि कार्योमें शिक्तका उपयोग होनेके कारण ही ये शिक्तके कार्य कहे गये हैं। यह बात लक्ष्मीतन्त्रमें ही एक जगह स्पष्ट कर दी गयी है—

निर्दोषो निरधिष्ठेयो निरवद्यः सनातनः। विष्णुर्नारायणः श्रीमान् परमात्मा सनातनः॥ षाडगुण्यविद्यहो नित्यं परं ब्रह्माक्षरं परम्। तस्य मां परमां शक्तिं नित्यं तद्धर्मधर्मिणीम्॥ सर्वभावानुगां विद्धि निर्दोषामनपायिनीम्। सर्वकार्यकरी साहं विष्णोरव्ययक्षिणः॥

अर्थात् महालक्ष्मीजी बहती हैं कि मैं नित्य, निर्दोष, निरविषय परमक्ष परमात्मा श्रीमन्नारायणकी शक्ति हूँ। उनके सब कार्य मैं ही करती हूँ। मैं उनका व्यापारहूप हूँ। अतएव मैं जो कार्य करती हूँ वह उन्हींका किया हुआ कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि अग्निका दाह- रूपी कार्य जैसे अग्निगत दाहशक्तिके कारण होता है, वैसे ही परमात्माके सृष्ट्यादि कार्य परमात्मात शक्तिरूप महालक्ष्मीजीके कारण होते हैं।

### मोक्षलाभमें महालक्ष्मीजीका उपयोग

यह पहले बतन्याया जा चुका है कि ईश्वरीय सृष्ट्यादि समस्त कार्योमं तन्छक्तिरूप महालक्ष्मीजीका उपयोग है; परंतु मोक्षदानरूप कार्यमं तो श्रीमहालक्ष्मीजीका विशिष्ट-रूपसे उपयोग है । जीवोंको मोक्षलाम श्रीमहालक्ष्मीजीके कारण ही होता है—

लक्ष्म्या सह हणिकेशो देव्या कारुण्यरूपया। एक्षकः सर्वसिद्धान्ते वेदान्तेषु च गीयते॥ यहाँपर 'रक्षा' शब्दसे मोक्षदान ही अभिप्रेत है। परमात्मा मोक्षप्रद हैं, यह सर्वशाखिसद्धान्त है; किंतु वह मोक्षप्रदत्व छक्ष्मीसिहत नारायणका है, केवळ नारायणका नहीं। मोक्षदानमें मुख्य कर्तृत्व हृपीकेशका होनेपर भी उसमें छक्ष्मीका साथ प्रयोजकरूपमें अन्तर्भूत है। छक्ष्मीके विना मोक्षदान असम्भव हो जाता है। भगवच्छरणागितमें छक्ष्मीजीका पुरुषाकारत्व अवश्यापेक्षित है। उसके विना शरणागित कार्यकरी नहीं होती।

यह बात सर्वतोभावेन शास्त्रज्ञोंने स्वीकार की है कि ईश्वरकी दया ही मोक्षलाभका मुख्य कारण है, उसके बिना जीवके सब प्रयत्न निर्धक हैं। उस दयाके होनेपर जीवका प्रयत्न अनावश्यक है।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुश् स्वाम्॥

अर्थात् परमात्मा श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि किसी भी उपायसे छभ्य नहीं हैं, किंतु वे परमात्मा जिसको अपनाते हैं उसीको मिळते हैं। उसीके सामनेसे वह तिरस्करिणी माया हटती है।

वह परमात्माकी दया निहंतुकी दया होती है। ईश्वरीय दया किसपर होगी, कब होगी, यह जानना अशक्य हे। दयामय परमात्माके सामने जब यह अनाचनन्त पापराशियोंसे भरा हुआ जीव श्रीमहालक्ष्मीजीको पुरुपाकार बनाकर अकिञ्चनोऽनन्यगतिश्वरारण्यं त्वत्पाद-मूलं शरणं धयद्ये कहता हुआ जा गिरता है, उस समय अनन्यपराधीन अनियाम्य सर्वस्वतन्त्र सर्वकर्मफलप्रद परमात्माकी दयाको उद्बोधित करके उस जीवको दयाका पात्र बनानेवाली श्रीमहालक्ष्मीजीके सिवा दूसरी कान है! अन्यथा सर्वस्वतन्त्र सर्वकर्मफललप्रद परमात्मासे दया-भिक्षा माँगनेवाले जीवात्माको परमात्मा यदि नियमानुसार कर्मफल मुगताने लग जायँ तो क्या हो सकता है! ऐसे समयगं

सर्वजगन्माता कारुण्यमृर्ति श्रीमहालक्ष्मीजी नाना उपारे दण्डधर परमात्माकी दयाको जाप्रत्कर जीवकी । कराती हैं। यही उनका मातृत्व है।

श्रीपराशरभद्दारकने बड़ा सुन्दर कहा है— पितेच त्वत्प्रेयाञ्जनिन परिपूर्णागसि जने हितस्रोतोत्रृत्या अवित च कदाचित् कञ्जूषधीः। किमेतन्निर्दोषः क इह जगतीति त्वमुचिते-रुपायैर्विस्मार्य स्वजनयसि माता तदसि नः।

अर्थात् 'हे माता महालक्ष्मी ! आपके पति जब कां पूर्णापराध जीवके ऊपर पिताके समान हितकी दृष्टिं कोधित हो जाते हैं, उस समय आप ही 'यह क्या इस जगत्में निर्देषि है ही कीन !' इत्यादि रूपसे उपके कर उनके कोधको शान्त कराकर दयाको जाग्रत्क अपनाती हैं, तभी तो आप हमारी माता हैं।'

सर्वशक्तिमयी, विशेषतः अनुप्रहमयी श्रीमहाळक्ष्मीजीः पुरुषाकारत्व और जीवरक्षणतत्परताके उदाहरण हं श्रीजानकीजीके अवतारमें स्पष्ट मिलते हैं। रावणवं प्रेरणासे नानाविध कष्ट पहुँचानेवाली राक्षसियाँ ज त्रिजटाके खप्नवृत्तान्तसे अवश्यम्भावी राक्षस-वध्ये जानकर भयभीत हुई, तब आप-ही-आप उन्हें अभयदान देकर 'भवेयं शरणं हि वः' कहनेवाल श्रीजानकीजीकी यह जीवदया किसके मनमें आश्रण उत्पन्न नहीं करती ! रावणवधानन्तर राक्षसियोंको दण देनेकी इच्छा करनेवाले श्रीहनुमान्जीसे—'कार्य कारण्य मार्यण न कश्चिम्नापराध्यति।'—आदि कहकर उन राक्षसियोंको छुड़ानेवाली श्रीजानकीजीकी वह दया किसके आश्चर्यचिकत न करेगी !

श्रीपराशरमद्दारकखामीजीने क्या ही सुन्दर कहा है-मातमेंथिलि राक्षसीस्त्विय तदेवाद्दीपराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाल्लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमी रक्षतः सानः सान्द्रमहागसः सुखयतु श्लान्तिस्तवाकस्मिकी॥ आचार्य कहते हैं कि श्रीरामने विभीषण और काककी रक्षा की तो क्या किया है वे दोनों तो शरणागत हुए थे। श्रीजानकीजीने तो राक्षसियोंके बिना कुछ किये ही, अपने-आप हनुमान्-जैसे हठीसे लड़-झगड़-कर अपराध करनेशाली राक्षसियोंको तत्काल छुड़ाकर

उनकी रक्षा की, यही तो महत्त्वकी बात है । श्रीजानकी-जीने श्रीरामगोष्टीको भी अपने कार्यसे छोटा बना दिया । श्रीमहालक्ष्मीजीका गुण-वर्णन इस छोटेसे लेखमें नहीं हो सकता । वह तो अपरम्पार है, अतः जीवको महालक्ष्मीके शरणापन्न होना चाहिये ।

# श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमें शक्तिका स्वरूप

( लेखक-पं० श्रीगोविन्ददासजी 'संतः धर्मशास्त्री, पुराणतीर्थ)

श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी परमाह्नादिनी शक्ति श्रीराधिकाजीके साथ ही श्रीकृष्णकी उपासनाका विधान है । जैसे—

राधया सिहतो देवो माधवो वैष्णवोत्तमेः। अच्यो वन्द्यश्च ध्येयश्च श्रीनिम्बार्कपदानुगैः॥ 'श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायानुगामी वैष्णवजनोंके छिये श्रीराधिकाजीके साथ भगवान् श्रीकृष्ण अर्थात् श्रीराधा-माधव ही अर्चन, वन्दन तथा ध्यान करने योग्य हैं।'

श्रीसुदर्शन-चक्रावतार आद्याचार्य अनन्तश्रीसमळकत जगहुरु भगवान् श्रीनिम्बार्क महामुनीन्द्रने भी खरचित 'वेदान्त-कामधेनु' (वेदान्तदश्रकोकी)के चौथे और पाँचवें श्लोकोंमें भगवान् श्रीकृष्णके ध्यानके साथ-ही-साथ उनकी परमाह्णदिनी शक्ति श्रीराधाके खरूप तथा उपासनाका जो वर्णन किया है, वह इस प्रकार है—

स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोष-

महोवकत्याणगुणैकराशिम् ।

ब्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं

ध्यायेम कृष्णं कमलेक्ष्रणं हरिम् ॥

अङ्गे तु वामे वृषभागुजां मुदा

विराजमानामगुरूपसोभगाम् ।

सखीसहस्नैः परिसेवितां सदा

स्रारेम देवीं सकलेण्यकामदाम् ॥

'जो खभावसे ही समस्त दोषोंसे निर्लित हैं अर्थात्

सारिवक, राजस और तामस—इन प्राकृतिक हेय गुणोंसे

परे हैं और एकमात्र समस्त दिव्य कल्याणकारी गुणोंकी

राशि हैं एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—
इन चारों व्यूहोंके अङ्गीस्वरूप हैं तथा जिनके नेत्र
कमळ-सदृश हैं, जो समस्त पापोंको हरण करनेवाले हैं,
ऐसे सर्वनियन्ता, सर्वाधार, सर्वन्यापक, सर्वन्तर्यामी,
सर्वोपास्य, सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके समान गुण
और खरूपवाली एवं उनके वामाङ्गमें प्रसन्ततापूर्वक
विराजमान सहस्रों सिख्योंद्वारा सदा सेव्यमान भिन्नाभिन्नात्मिका भगवान्की दिव्य आह्वादिनी चिन्छक्ति एवं
अपने अनन्य भक्तोंको भुक्ति-मुक्ति आदि समस्त मनोक्तिकत्त
कामनाओंको देनेवाली श्रीवृषभानुनन्दिनी श्रीराधिकाजीका
हम सदा-सर्वदा स्मरण करते हैं।'

शक्तिसे ही भगवान् सर्वशक्तिमान् हैं— 'कर्तुमकर्तु-मन्यथाकर्तुम्' समर्थ हैं । वे सर्वशक्तिमान् पूर्णब्रह्म ही अपने भक्तोंको आनन्द देनेके लिये दो रूपोंमें परिणत हो गये। जैसे—

'तस्माज्ज्योतिरभृद् द्वेधा राधामाधवरूपकम्' (समोइनतन्त्र)

और भी देखिये---

'राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिका।' ( श्रीराधिकोपनिषद् )

प्राधा कृष्णात्मको नित्यं कृष्णो राधात्मिका ध्रुवम्। ( ब्रह्मण्डपुराण )

'हरेरर्धतन् राधा राधिकार्धतनुईरिः।'

आद्याचार्य श्रीनिम्बार्क भगवान् के अन्यतम शिष्य श्रीऔदुम्बराचार्यजीने भी कहा है—— श्रीराधिकारु प्णयुगं समस्थित-भक्तैर्निषेठ्यं निगमादिवर्जितम्।

( औदुम्बर-संहिता )

जिस प्रकार जल और उसकी तरंग कभी भी भिन्न (अलग) नहीं हो सकती, उसी प्रकार श्रीश्यामा-स्यामका विभाग एवं वियोग नहीं हो सकता।

आगे चलकर श्रीनिम्नार्क-सम्प्रदायकी आचार्यपरम्परामें अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निम्नार्काचार्य श्रीश्रीभटट देवाचार्यजी महाराज एवं रसिकराजराजेश्वर महावाणीकार श्रीहरिच्यास देवाचार्यजी महाराजने 'श्रीयुगलदातक' तथा 'श्रीमहावाणीजी' नामक अपने वाणी-प्रन्थोंमें भी इसी शक्ति-समन्वित रसमयी उपासनाका प्रतिपादन किया है। जैसे—

प्यारी तन क्याम क्यामा तन प्यारो । ज्यों दर्पणमें नैन, नैन सिहत दर्पण दिखवारो ॥ ( युगलकातक, पद-सं० ६० )

यह युगल-तत्त्व परस्पर इतना और ऐसा ओत-प्रोत है कि जो कभी भी एक-दूसरेसे पृथक नहीं हो सकता। जैसे-हाथमें दर्पण लेकर कोई व्यक्ति उसमें अपना मुख देखता है तो उसमें अपने नेत्र भी दिखायी देते हैं और उन नेत्रोंमें हाथमें दर्पण लिये हुए वह द्रष्टा भी दिखायी देता है, ठीक उसी प्रकार श्रीश्यामसुन्दरके श्रीअङ्गमें श्रीकिशोरीजीकी झलक बनी रहती है तथा श्रीकिशोरीजीके कमनीय कलेकरमें श्रीश्यामसुन्दरकी छिव समायी हुई रहती है। और भी—

'राधां कृष्णस्वरूपां वें कृष्णं राधास्वरूपिणम्' तथा—'एक स्वरूप सदा है नाम' एवं—'एक प्राण है गात है, छिन बिहुरे न समात' ( श्रीमहावाणीजी )

अतः जहाँ-ऋहीं श्रीराधाका नाम व्यक्तरूपसे उपलब्ध न होता हो वहाँ श्रीकृष्णके नाममें ही उनका अन्तर्भाव समझ लेना चाहिये; क्यों कि वे श्रीकृष्णकी है आत्मा हैं और आत्मा सभीमें निग्न् ह रहती है । अत अपनी प्रिय आत्मा होने के कारण ही श्रीराधाकृष्ण अपनाम जपनेवालों पर प्रसन्न हो जाते हैं । श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदार सखी-भावकी उपासनाकी ही प्रधानता है । खयं हे आधाचार्य श्रीनिम्बार्क महाप्रभु भी नित्य-निकुञ्जके हि महलमें श्रीप्रिया-प्रियतमकी टहल ( सेवा ) में इ सखीजनों के बीच 'श्रीरङ्गदेवीज्'के रूपमें सदानां प्रस्तुत रहते हैं ।

शक्ति और शक्तिमान्का नित्य अभिन्न सम्बन्ध रह है। वे कभी भी एक-दूसरेसे पृथक नहीं हो सक्ते भगवान् शंकर श्रीपार्वतीजीसे कहते हैं—

गौरतेजो बिना यस्तु इयामतेजः समर्चयेत्। जपेद् वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे॥ (सम्मोहन-तन्त्र

पातक भी कैसा लगता है---

स ब्रह्महा सुरापी च स्वर्णस्तेयी च पश्चमः। पतेदोंषेर्विछिप्येत तेजोभेदान्महेश्वरि॥ (सम्मोहन-तन)

और भी देखिये-

अत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणाद्सी। आत्मारामतया चाप्तैः प्रोच्यते गृढवेदिभिः॥ (स्कन्दपुराण)

'राघा भगत्रान् श्रीकृष्णकी आत्मा हैं, उन्हींके सार्य रमण-विहार करनेसे उनका नाम आत्माराम है, ऐसी तत्त्ववेत्ता महर्षिजन कहते हैं।'

जिह् वा राधा स्तुतौ राधा नेत्रे राधा हृदि स्थिता। सर्वाङ्गव्यापिनी राधा राधवाराध्यते मया॥ (ब्रह्माण्डपुराण)

'जिह्वा, स्तुति, नेत्र, हृदय आदि समस्त अङ्गों श्रीराधा स्थित हैं अर्थात् उस सर्वव्यापिनी श्रीराधाकी में निस्य आराधना करता हूँ।'

वादी समुचरेद् राधां पश्चात् कृष्णं च माधवम्। विपरीतं यदि पठेद् ब्रह्महत्यां लभेद् ध्रुवम्॥ कारण कि—

श्रीकृष्णोऽस्ति जगत्तातो जगन्माता च राधिका। पितुः रातगुणा माता वन्द्या पूज्या गरीयसी॥ (श्रीनारदपाद्धरात्र)

अतः उपासनामें भगवान् से प्रथम उनकी शक्तिकी ही प्रधानता है। जैसे—सीता-राम, राधा-कृष्ण, छक्ष्मी-नारायण, गौरी-शंकर आदि नामोंमें उच्चारण किया जाता है।

भक्त कवीरने भी यही बात कही है—

किंदरा धारा अगम की सद्गुरु दुई छखाय।
उल्ट ताहि पिढ़िये सदा स्वामी संग छगाय॥
'हमारे श्रीसद्गुरुदेवने हमें अळख-अगोचर परब्रह्मकी
'धारा'को भलीमाँति बता दिया है, उसे उलटकर
पढ़ना चाहिये। धाराको उलटा पढ़नेसे 'राधा' बन
जाता है। केवल इतना ही नहीं 'स्वामी संग छगाय'
राधाके साथ उनके खाभी 'कृष्ण' को युक्त करके अर्थात्
'राधा-कृष्ण', 'राधा-कृष्ण' इस प्रकार सदैव स्मरण करना
चाहिये।'

एक हिंदी-कविका भाव है—
श्रीकृष्ण है सोइ राधिका राधा है सोइ कृष्ण।
न्यारे निमिष न होत है समुक्षि करहु जिन प्रक्र ॥
सारांश यह है कि शक्तिसे ही भगवान् शक्तिमान्
हैं, उनकी परमाह्णादिनी शक्ति श्रीराधाके विना श्रीकृष्ण।
आधे ही हैं। देखिये—

कौन कॉख कीरति की कीरति प्रकाश देती, कौनुकी कन्हेया दुलहिन काहि कहिते। वृन्दावन-वाटिनमें दान दिघाटिन में, लूट-लूट काको दिख प्रेम चाइ चहते॥ 'दिल दिखाव' इयामा स्वामिनी चित्रु, कैसे घनश्याम रस-रास-रंग कहते। आदि में न होती यदि राखेजू की रकार जोपे, तो मेरे भावें राधेकृष्ण 'आधेकृष्ण' रहते॥

भगवान् श्रीकृष्णकी परमाहादिनी इक्ति श्रीराधिकाजी-की महिमाके सम्बन्धमें श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके स्तम्भ (प्रकाण्ड विद्वान्) गोलोकवासी पं० श्रीरामप्रतापजी शास्त्री व्यावरकी एक कृति इस प्रकार है—

केशान् गाढतमो भ्रवोः कुटिलता रागोऽधरं मुग्धता चास्यं चञ्चलताक्षिणि कठिनतोरोजो किंट क्षीणता। पादौ मन्दगतित्वमाश्रयदहो दोषास्त्वदङ्गाश्रयाः प्राप्ताः सहुणतां गताश्च सुतरां श्रीराधिके धन्यताम्॥

एक बार समस्त अवगुणोंने भगवान् श्रीकृष्णके यहाँ पहुँचकर यह पुकार की कि 'हे भगवन् ! हम सभी सद्गुणोंसे तिरस्कृत होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, कहीं भी टिकनेको जगह नहीं। हम भी तो आपकी ही सृष्टिमें आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, अतः हमें भी रहनेके लिये कोई स्थान बताया जाय। जब अवगुर्णोने ऐसी प्रार्थना की तव भगवान् श्रीकृष्ण उनसे कहने लगे कि 'तुम सब श्रीकिशोरीजीकी शरण प्रहण करो ।' यह सुन अवगुणोंने श्रीखामिनीजीकी शरण ग्रहण कर प्रार्थना की, तब करुणामयी मातेश्वरी श्रीकिशोरीजीने कहा कि 'तुमने हमारी शरण प्रहण की है, अतः तुम्हारे बैठनेके लिये कोई स्थान नहीं है तो आओ, हमारे अङ्गोंमें-तुम्हें जहाँ जँचे वहीं बैठ जाओ ।' दयामयी मातेश्वरीकी यह बात मुनकर गाडतम (घोर अन्धकार) रूपी दोषने श्रीकिशोरीजीके केशोंका आश्रय लिया, कुटिलताने स्वामिनीजीके भौंहोंका, रागने होठोंका, भोलापनने मुखार-विन्दका, चञ्चलताने नेत्रोंका, कठिनताने स्तनोंका, क्षीणताने कटिप्रदेशका, मन्दता (धीमी गति)ने श्रीकिशोरीजीके श्रीचरणारिकन्दोंका आश्रय प्रहण किया।

भाव यह है कि जिन-जिन अवगुणोंने श्रीकिशोरीजीके पावनतम श्रीअङ्गके अवयवोंका स्थान प्रहण किया उन-उन अवयवोंकी और भी अधिक शोभा बढ़ गयी और वे अवगुण सद्गुणोंमें परिवर्तित हो गये। महारासमें भी श्रीकिशोरीजीकी आज्ञा पाकर ही भगवान् उनके साथ रासमण्डलमें पधारते हैं। महारासके राजभोगमें प्रसाद पाते समय भी भगवान् अपने करकमलसे प्रथम प्रास श्रीकिशोरीजीके मुखारिकन्दमें ही अर्पण करते हैं तथा पानका बीड़ा भी प्रथम श्रीकिशोरीजीको आप करके ही आप आरोगते हैं।

यह है श्रीनिम्वार्क-सम्प्रदायमें भगवान् श्रीकृष्णः परमाह्नादिनी शक्ति (श्रीराधिकाजी)का खरूप, उन्हं महिमा तथा उपासना।

# आहादिनी शक्ति श्रीराधा

( अनन्तश्रीविभृपित श्रीमद्विष्णुस्वामिमतानुयायी श्रीगोपालवैष्णवपीठाचार्यवर्य श्री १०८ श्रीविट्ठलेशजी महाराज )

अचिन्त्य अनन्त शक्तिमान्, अनन्त कल्याणगुणिनधान, अप्राकृत सिचदानन्दित्रग्रह, अखिलग्रह्माण्डनायक, सकल-जगप्रकाशक, सर्वप्रवर्तक, सर्वान्तर्यामी, प्रेरक, नियन्ता, मिक्तगम्य, भक्ताभीष्टप्रदायक, लीलानर, नटवरवपु श्रीमनन्दनन्दन व्रजचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र गोपालवेशधारी परमह्म-तत्त्व हैं।

उनकी अनन्त शक्तियाँ हैं। जैसा कि 'यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः' आदि श्रुतियोंमें वर्णित है। उनमेंसे तीन प्रमुख हैं——ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और बलशक्ति। ये स्वामाविकी तथा ऐच्छिक शक्तियाँ हैं। शक्ति सामर्थ्यविशेषको कहते हैं। शक्ति कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। शक्ति-शक्तिमान् अभिन्न वस्तु हैं। वह माया, अविद्या, विद्या, प्रकृति आदि पदोंसे व्यवहत होती है। उन तीनोंके कार्य भगविद्व्छावश भिन्न-भिन्न होते हैं—

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च। ( १वे० उ० ६। ८)

पुनः वह शक्ति परा-अपरा अर्थात् अन्तरङ्गा-बहिरङ्गा मेदसे दो प्रकारकी है । उनमेंसे आन्तरङ्गिणी पराशक्ति राधाजी हैं । वे ही श्रीङ्गणाको तथा भक्तजनोंको आहादित करनेके कारण आहादिनी शक्ति कहळाती हैं और सभी शक्तियोंसे श्रेष्ट महाशक्ति हैं । ये ही महाभावरूपा हैं

ह्वादिनी सा महाशक्तिः सर्वशक्तिवरीयसी। तत्सारभावरूपेयमिति तन्त्रे प्रतिष्ठिता॥ (उज्ज्वलनीलमणि, राधा-प्रकरण ६)

महारासमें प्रकट हुए रसराज श्यामसुन्दरने तरुणीः खरूप धारण किया था, इससे उनकी राधापदसे प्रसिद्धि हुई है। वे एकाकी रमण नहीं कर सकते, अतः उन्होंने दूसरेकी अभिलाषा की, तब दूसरेके अभावमें अपनेको ही राधाखरूपसे आविर्भूतकर रमण किया था। जैसा कि इन श्रुतियोंसे स्पष्ट है—'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मां एकाकी न रमते द्वितीयमैच्छत्।' 'स आत्मानं स्वयंमकुरुत।'

भगगन्की कान्तिमती चित्-राक्ति श्रीराधासे सदा आलिङ्गित रहनेगले श्रीकृष्ण श्रुतियोद्वारा सर्वराक्तिमान् प्रतिपादित हैं। परमदयालु भगवान् भक्तगत्सल्यतावरा राधा-माधवस्करपसे दो प्रकारके रूपधारी हुए हैं।

तस्माज्ज्योतिरभृद् द्वेधा राधामाधवरूपकम्॥ (गो० सहस्रनाम, सम्मोहनतन्त्र)

अर्थात उस गोपाल-तत्त्वसे दो ज्योति प्रकट हुई, एक गौरतेज तथा दूसरा श्यामतेज । गौरतेजके बिना श्यामतेजकी उपासना करनेसे मनुष्य पातकी हो जाता है—

गौरतेओ विना यस्तु श्यामतेजः समर्चयेत्। जपेक्रा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे॥

(सम्मोहनतन्त्र)



CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

राधारूपसे श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णरूपसे राधा संयुक्त-रूपमें सभी जनोंमें निवास करती हैं— राध्या माधवो देवो माधवेनैवराधिका। विभ्राजते जनेष्वा ॥ ॥

जिसके स्वरूप, सौन्दर्य, सारस्य आदिसे श्रीकृष्ण आहादित होते हैं और जो श्रीकृष्णको आहादित करती है, वह शक्ति हादिनी शक्ति है। वही रिसकाप्रणी, रसान्विता राधारूपसे प्रकट हुई है। रासेश्वरीके परिकर, सखी, सहेली, सहचरी आदि उसीके अंशसे प्रकट हुई है। उनकी रासलीलाका चिन्तन करनेसे रिसकजनोंका मन आहादित होता है, इसलिये हादिनीशक्ति सर्वश्वरीसे वरीयसी सिद्ध-शक्ति है। ब्रह्मसंहितामें कहा है कि 'जो आनन्द-चिन्मय-रससे भावित आत्मावाली उन अपनी स्वरूपभूता अन्तरङ्गा शक्तिके साथ गोलोकमें निवास करते हैं और जो सकल व्यक्तियोंके आत्मरूप हैं, उन आदिपुरुप गोविन्दका हम भजन करते हैं।'

आनन्दिचन्मयरस्प्रितिभाविताभि-स्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः। गोलोक एव निवसत्यिखलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुपं तमहं भजामि॥

तात्पर्य यह है कि सदानन्दरूप श्रीकृष्ण भगवान्की तीन शक्तियाँ हैं। अन्तरङ्गा पराशक्ति है और बहिरङ्गा बाहरी शक्ति है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड बहिरङ्गा मायाशक्तिसे रचित होते हैं। ये अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड एकपाद-विभूति माने जाते हैं तथा भगवान्के ये सभी परिकर त्रिपादिविभूति हैं—

पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ (म्यूग्वेद) पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः॥ (श्रीमद्रा०२।६।१८) विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्॥ (गीता १०।४२)

अर्थात् मेरे एकाशसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड स्थित है । मैं त्रिपादिविभूतिरूप हूँ । मेरे धाम भी त्रिपाद-विभूतिरूप हैं--अर्थात् दिव्य चिन्मय हैं। मायाद्वारा अनन्तकोटि ब्रह्माण्डकी सृष्टि होती है और योगमायाद्वारा धामादिकोंकी अभिन्यक्ति होती है । अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड ( जगत् ) जडरूप है; क्योंकि उसकी सृष्टि जडरूपा मायाशक्तिसे होती है और भगवद्भामादि चिन्मय हैं, जिनकी चिन्मयी शक्तिद्वारा सृष्टि की जाती है। (अमृतं दिवि ) दिवि शब्दका तात्पर्य भगवद्भामादि और अमृतका अर्थ चिन्मय है । श्रीकृष्णका नित्यधाम गोलोकधाम है । वे गोलोकधामी श्रीकृष्ण अनादिकालसे अपनी आह्नादिनी शक्तिरूप नजसुन्दरियोंके साथ विहार करते हैं। कभी ब्रह्माके एक दिनमें किसी समय व्रजभूमिमें विशेष ळीळामृतके आस्वादन-हेतु अवतरित होते हैं। यही ब्रह्मसंहिताके पद्यका तात्पर्य है। उपर्युक्त ब्रह्म-संहिताके वचनसे गोपियोंको आनन्दचिन्मय-रसरूपमें निर्णीत किया गया है।

रति-अवस्था क्रमशः प्रेम, भक्ति, स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव-अवस्थाको प्राप्त होकर चरणवस्था महाभाव आख्याको धारण कर लेती है। यह महाभाव ही स्थायी रतिका सारांश है। वह महाभाव स्वजन एवं आर्यपथके त्याग विना असम्भव है, ऐसा जीव गोस्वामीका व्याख्यान है।

यद्यपि रुक्तिणीप्रभृति पटरानियाँ भी आहादिनी शक्ति हैं, पर उनमें महाभावरूपत्व नहीं है; क्योंकि उनमें स्वजन-आर्यपथ-त्यागका अभाव है । व्रजकी गोपियाँ आहादिनी शक्ति श्रीराधाकी अंशरूपा हैं, अतः उनमें महाभाव आंशिक रूपसे विद्यमान है, किंतु महाभावका सारांश मादनभावके अभाववश उनमें महाभावस्वरूपत्व नहीं है । जैसे जल्कित समुद्रमालमें है; किंतु नद, नदी, तहागादिमें नहीं है, उसी प्रकार श्रीराधामें ही

महाभावत्व है। महिषियोंमें उसकी सम्भावना नहीं है। इसी उद्देश्यको लेकार श्रीउद्भवजीने चमन्कृत होकार कहा है---

आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां चुन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्। या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्॥ (श्रीमद्रा०१०।४७।६१)

अर्थात् वृन्दाविपिनमें इन गोपियोंकी चरण-रजका सेवन करनेवाले तृण, गुल्म, लता, ओषियोंमेंसे मैं कोई भी हो जाऊँ । जो व्रजसुन्दरियाँ दुस्त्यज खजन एवं आर्यपथको त्यागकर वेदोंद्वारा गवेवणीय मुक्तिप्रद मुकुन्दकी पदवीको प्राप्त हुई, उन भगवत्प्रेयसीगण समस्त शक्तियोंमें वरीयसी ह्लादिनी शक्ति नामक जो महाशक्ति है, उसके सार-भावरूप श्रीराधा हैं।

विष्णुपुराणमें कहा गया है कि 'हे भगवन् ! समस्त-वस्तुस्थित आपमें ह्नादिनी राक्ति, संधिनी, संवित्—ये मुख्य राक्तियाँ हैं, प्राकृत गुणरहित आपमें मिश्रित तापकारी ह्नाद नहीं है।'—

#### ह्लादिनी खंधिनी संवित् त्विय नो गुणवर्जिते।

सर्वाद्य वैष्णवाचार्य श्रीविष्णुस्वामीजीने अपने 'सर्वज्ञ-मूक्त' नामक महामाष्यमें कहा है कि 'ईश्वर आह्नादिनी एवं संवित् शक्तिसे आह्लिष्ट है तथा जीव अविद्यासे संवृत ( विरा हुआ ) है, अतः समस्त क्लेशोंकी खान है'—

#### ह्वादिन्या संविदादिलष्टः सिचदानन्द ईश्वरः। स्वाविद्यासंवृतो जीवः संक्लेशनिकराकरः॥

तात्पर्य यह है कि श्रीकृष्ण ह्नादिनी शक्तिसे आिंडिइत होकर विराजमान हैं। सदानन्दरूप श्रीकृष्णमें जो आनन्दत्व है, वही ह्नादिनी शक्तिकी वृत्ति है। जिसके बिना भगवान् सर्वसमर्थ होनेपर भी आनन्दका उपभोग नहीं कर सकते। जैसे सुन्दर खाद्य पदार्थ बी- खाँडसे युक्त होकर आनन्दप्रद होता है, ठीक ह प्रकार श्रीकृष्ण आह्नादिनी शक्तिसे संसर्गित होकर अपने आनन्दित करते हैं तथा जगत्को आनन्दित कराते है

यह ह्नादिनी शक्ति आनन्द प्रदान करनेके का मायाशक्तिकी भाँति जडरूपा नहीं है । अविद्याह मायाशक्तिके द्वारा संवृत होकर जीव संसारी हो ज है एवं समस्त दुःखोंका उपभोग करता है ।

विहिलप्रशक्तिर्बहुधेव भाति।( श्रीमद्भा० १। १२।२०)

'विश्ला व्याप्तो' इस धातुसे निष्पन विश्लिष्ट शर व्यापकरूपको व्यक्त करता है, अतः श्रीराधाके आल बुद्धि, देह, इन्द्रियोंका व्यापकरूपसे आलिङ्गन करं विराजमान श्रीकृष्णकी राधिका प्रियाजी हैं। अर्थात् अ आश्लेत्रसे उत्पन्न जो प्रीति है, उसकी वे प्रापित्री हैं। उस ह्लादिनी शक्तिका साररूप जो मादनाख्य भाव है वह पराकाष्ट्राप्राप्त महाभावसे तादात्म्य प्राप्तकर राध कहलाता है। यह बृहद् गौतमीय-तन्त्रका मर्म है।

देवीमागवतकी दृष्टिसे राधा पाँच प्राणोंकी अधिकीं होनेसे पाँचवीं प्रकृति बतलायी गयी हैं और परमानन्त स्वरूपा वे श्रीकृष्ण परमात्माकी रासकीडाकी अधिष्ठार्व देवी हैं, जो सभी सुन्दरियों में सुन्दरी हैं, श्रीकृष्णके वर्ष अक्रसे प्रकट होनेसे अर्धस्वरूपा हैं, परमाद्या, सनातनी, गोलोकवासिनी, गोपीवेवविधायिनी, परमाह्णादरूपा, संतोष एवं हुर्वरूपिणी हैं। वे प्राकृत गुणोंसे रहित (निर्गुणा), प्राकृत आकारसे रहित (निराकारा), निर्लिशा एवं आत्मस्रूपिणी हैं—

परमाह्लादयुक्ता च संतोषहर्षरूपिणी। निर्गुणा च निराकारा निर्छिताऽऽत्मस्वरूपिणी॥ (देवीभाग०९।१।४९)

दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सात्रित्री—ये पाँच प्रकृति हैं। उनमें सर्वशक्तिस्वरूपा दुर्गा, सर्वसम्पत्खरूपा ळक्ष्मी, सर्वविद्यास्वरूपा सरस्वती, शुद्धसत्त्वस्वरूपा सावित्री तथा परमानन्दस्वरूपा राधा परिपूर्णतमा हैं एवं मूल-स्थानीया हैं । श्रीराधाकी / उपासना श्रीकृष्णके साथ और श्रीकृष्णकी राधाके साथ करने योग्य है । किस राक्तिसे राक्तिमान्की किस रूपमें अभिव्यक्ति होती है, इसका रहस्य जान लेनेपर साधकके लिये ह्नादिनी राक्ति राधा-राक्तिके साधनका मार्ग प्रशस्त होता है, परंतु यह युगल-उपासना गोपीभावद्वारा साध्य है; क्योंकि युगल-उपासनामें श्रीकृष्ण नायक हैं और सभी नायिका हैं । उनकी सेवामें अन्य पुरुषका प्रवेश निषद्ध है । रासेश्वर-रासेश्वरी दोनों एकाक्नी हैं, केवल लीलावश दो तनु हैं; किंतु दोनोंमें अमेद ही है । उनके भेदक एवं निन्दक कुम्भीपाकमें पड़ते हैं, ऐसा नारदपाञ्चरात्रमें वर्णित है—

हरेरर्धतन् राधा राधिकार्घतनुर्हरिः। अनयोरन्तरादर्शी मृत्यवच्छेदकोऽधमः॥ (२।३।६८)

चिरकाळतक श्रीकृष्णकी आराधना करके मनुष्योंका जो-जो कार्य सम्पन्न होता है, वह राधाकी उपासनासे खल्पकालमें ही सिद्ध हो जाता है, ऐसा नारदपाश्चरात्रमें शिय-नारद-संवादमें कहा गया है——

आराध्य सुचिरं कृष्णं यद्यत्कार्यं भवेन्नृणाम्। राधोपासनया तच भवेत् स्वल्पेन कालतः॥ (२।६।३१)

श्रीराघोपासना भी यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, पद्धति, स्तोत्र, क्वच, सहस्रनामद्वारा होती है । उपर्युक्त साधनोंसे प्रसन्त होकर वे साधकको सकल अभीष्ट सिद्धियाँ देती. हैं । युगल-मन्त्रकी उपासनासे क्या-क्या प्राप्त नहीं होता, अपितु सब कुळ वे ही देती हैं, वे ही जगन्माता और श्रीकृष्ण जगन्मिता हैं । पितासे माता सौगुनी श्रेष्ठ मानी गयी है । शास्त्रमें राधा 'राधा' शब्दसे ही सकल अभीष्ट कामोंकी प्रदात्री कहलाती हैं—'राध्नोति सकलान कामान ददाति इति राधा।'

'राध्यते आराध्यते यया सा राधाः 'राधयति-आराधयति दृःणमिति राधा।' आदि न्युत्पत्ति-बळसे

हरिकी आराधिका शक्ति राधिका कहलाती है। जिनके द्वारा साधक परमतत्त्व श्रीकृष्णको शीघ्र प्राप्त करता है।

रासलीलामें रासेश्वरीसे संयुक्त रासेश्वर जब अन्तर्धान हो गये, तब गवेषणा करती हुई गोपियोंने युगल-सरकारके पदिचहोंको देखकर कहा था-—

अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान् हरिरीइवरः। यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद् रहः॥ (श्रीमद्रा० १०। ३०। २८)

गोपियोंने ही श्रीकृष्णके साथ गयी गोपीका 'राधा' नामकरण किया है कि हम समीको विसार कर जिसे साथमें ले गये हैं, उसने पूर्वजन्ममें हरिकी आराधना की है अर्थात् आराधना कर वशमें कर लिया है, इसी कारण इसका नाम श्रीराधा प्रसिद्ध हुआ है। वह प्रेम-भक्तिकी प्रतीक है। जैसे राधाजीने प्रेमवश श्रीकृष्णको वशमें किया है, उसी प्रकार अन्य जो कोई प्रेम करेगा उसे भी रसिकशेखर स्थामसुन्दरकी प्राप्ति हो सकती है।

इसी महाभावस्त्ररूपा त्रिकालमें भी एकरूपा माया-गुणातीता राधाकी अन्य शक्तियाँ परिकररूपा हैं, जो राधाजीकी सखी बनकर श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासना करती हैं। ऐसा कृष्णयामलमें कहा गया है—

याः शक्तयः समाख्याता गोपीरूपेण ताः पुनः। सख्यो भूत्वा राधिकायाः कृष्णचन्द्रमुपासते॥ 'तस्याः सख्यः स्त्रियोऽपराः' (आदिपुराणे)

'अत्राद्योऽयं पुरुष एक एवास्ति । तदेवं रूपं द्विधा विधाय सर्वान् रसान् गृह्णाति स्वयमेव नायिकारूपं विधाय समाराधनतत्परोऽभृत्, तस्मात्तां राधां रसिकानन्दां वेदविदो विदुः। तस्मादानन्दमयोऽयं लोके।

वह आदिपुरुष एक ही है। वही अपने रूपको दो प्रकारका करके सभी रसोंको प्रहण करता है, खयं नायिकारूप धारणकर आराधनमें तत्पर होता है। इसीसे वेदवेत्ता रसिकजन राधाको आनन्द देनेपाठी जानवे हैं। अतः वह टोकमें आह्वादिनी-संज्ञाको प्राप्त हुई है। यह बात सामरहस्यमें लक्ष्मीनारायणके संवादमें तथा आथर्विणक पुरुषबोधिनी श्रुतिमें भी द्वादश वनोंके प्रस्तावमें कही गयी है—

'तस्याद्या प्रकृतिः राधिका नित्या, निर्गुणा, सर्वालङ्कारशोभिता, प्रसन्नाशेषलावण्यसुन्दरी, अस्मदादीनां जन्मदात्री, अस्या अंशाशा वहवो विष्णु-रद्रादयो भवन्तीति ।

अर्थात् 'श्रीकृष्णकी आद्या प्रकृति राधिका हैं, जो नित्यखरूपा, गुणातीता, सभी अलंकारोंसे सुशोभित, प्रसन्तमुखी, सम्पूर्ण सौन्दर्यकी निधि, हम सभीकी जननी हैं । इन्हींकी अंशकलासे बहुत-से विष्णु, रुद्रादिक देवता होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्तपुराण, राधारहस्योपनिषद्, कृष्णयामळ आदि पुराण-उपनिषदोमें राधातत्त्व न्यूनाधिक रूपसे प्रतिपादित है। वह ह्वादिनीशक्ति राधा सकल सिद्धियोंकी दात्री हैं। उनकी उपासना दो प्रकारसे है। एक जाप्य मन्त्र-जप, स्तोत्र, कवच, सहस्रनामका पाठ एवं सावरणप्जन, हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण-भोजन आदि विधिपूर्वक पञ्चाङ्ग पुरस्चरण या जपात्मक पुरस्चरण-द्वारा होती है । दूसरी रसिकोंकी रीतिद्वारा नाममहामन्त्रका अहर्निश जप करना । उसके सिवाय और कोई विधि प्राह्म नहीं है । मन्त्र-तन्त्रादिकी आवश्यकता नहीं है । केवळ भावात्मक उपासना है। इसके अधिकारी विरक्त महापुरुष ही हैं। सभी साधारण व्यक्तिका इस मार्गमें प्रवेश वर्जित है। पहले कह चुके हैं कि यह कार्य गोपीभाव-साध्य है । उसके विना युगल-सरकारके श्रीअङ्गका स्पर्श निषिद्ध है।

पहली उपासनामें वे वर-अभयमुद्रामें श्रीकृष्णके वामभागमें विराजमान हैं तो दूसरी उपासनामें ताम्बूलादि धारण किये हैं। श्रीमहामुनि निम्बार्काचार्यने 'बोडशी' नामक प्रन्थमें कहा है——

वामे तु देवीं वृषभानुजां मुद्दा विराजमानामनुरूपसीभगाम्।

#### सर्जीसहक्षेः परिसेवितां सद्। सरम देवीं सकलेप्रसिद्धिदाम्।

अर्थात् 'श्रीकृष्णके वामभागमें सहस्र सिख्योंसे हि वृषभानुनिद्दनी, सकलेष्ट्रफलदायिनी, अनुरूप सीभाष्ट्र राधा देवीका हम स्मरण करते हैं। इससे ज्ञात होता कि ह्लादिनी शक्तिसे संयुक्त राधा-कृष्णकी उपासनासे सक मनःकामनाएँ पूर्ण होती हैं। अतः वे परमाराष्ट्र्या हैं।

महामुनीन्द्र श्रीशुक्तदेवजीकी आराष्या राधाजी है क्योंकि जब वे भागवतकी कथा प्रारम्भ करने लगे, ह उन्होंने उनका स्मरण किया, उस समय राधाजीने आज़ां कि लीलाका वर्णन करते समय कहीं भी मेरा तथा है सिखयोंका नाम न लेना। तदनुसार शुक्तदेवजीने अव काचित्, अपरा आदि इङ्गित वचनोंद्वारा लीलाका की किया था तथा मङ्गलाचरणमें भी उन्होंने कहा है—

#### 'निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः।'

'जिसके समान न कोई है और न बढ़ा है ऐसी राधाके साथ अपने आनन्दमय खरूपमें स्म करनेवाले श्रीकृष्णको हम नमस्कार करते हैं।' इससे में गुकदेवजी राधा-कृष्णके परमोपासक सिद्ध होते हैं।

जगद्गुरु शंकराचार्यजीने भी श्रीकृष्णस्तोत्रमें पहें श्लोकमें राधालिङ्गित श्रीकृष्णकी झाँकी नयनोंसे निहारने प्रार्थना की थी——

'श्रियाऽऽदिलप्टो विष्णुः स्थिरचरवपुर्वेद्विषयः' इत्यादि ।

वाणी-साहित्यमें रसिकशिरोमणि श्रीहरिदासजीने <sup>श्री</sup> राथालिङ्गित-विग्रहकी साधना की थी, ऐसा उनके गेष पदसे प्रतीत होता है——

चली क्यों न देखें री खरे दोऊ कुंजन की पर अहि। एक भुजा गहि द्वार कदाम्बकी दूजी भुजा गळबाँह। लिबसों छवीली लपट लटक रही कचक बेलि तरु तमाल अरु हाई। श्रीहरिदासके स्वामी झ्यामा -कुंज विहारी रॅंगे हैं प्रेम रॅंग मॉर्ड। अष्टछापके किन भक्तप्रवर मूरदासने भी युगल-छिनिके वर्णन करनेमें अपनी बुद्धिकी अल्पता वर्णन की है—— बसी मेरे नैननमें यह जोरी।

सुन्दर इयाम कमल दल लोचन सँग वृषभानुकिशोरी॥ मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीतास्वर सकझोरी। 'सुरदास' प्रभु तुस्हरे दरस को कहा बरनों मित थोरी॥

परमानन्ददासजीने भी रूपक अलंकारमें राधा-लिङ्गितित्रग्रहका वर्णन बड़े रोचक ढंगसे किया है—

सोभित नव कुंजन की छिब न्यारी। अद्भुतरूप तमाल सों लपटी कनक बेल सुकुमारी॥ वदन सरोज डहडहे लोचन निरस्तत पिय सुसकारी। 'परमानन्द' प्रभु मत्त मधुप हैं श्रीवृषभानु सुता फुलवारी॥

इस प्रकार आदिसे आजतक सभी वैष्णव भक्त

राधाकृष्णके उपासक **हैं**। राबाकृष्णके नाम-रसायनके सेवनसे सभी व्याधियोंसे छुटकारा मिलता है।

येयं राधा यश्च ऋष्णो रसान्धि-देंहरचेकः क्रीडनार्थे द्विधाभूत्।

देहो यथा छायया शोभमानः श्रण्वन् पठन् याति तद्धाम शुद्धम् ॥

( राधातापिनी )

अर्थात 'जो यह राधा और जो यह रसके सागर श्रीकृष्ण हैं, वह एक ही तत्त्व हैं; क्रीडाके लिये दो रूप हुए हैं। जैसे छायासे शरीर शोभायमान होता है, इसी प्रकार दोनों सुशोभित हैं। उनके चरित्र पढ़ने-सुननेसे प्राणी उनके शुद्धधामको प्राप्त होता है।'

> सहज रसीछी नागरी सहज रसीछौ ठाछ। सहज प्रेमकी बेलि मनो छपटी प्रेम-तमाछ॥

# शक्ति और शक्तिमान्का तात्विक रहस्य

( निम्बार्काचार्य गोस्वामी श्रीललितकृष्णजी महाराज )

आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्ण एवं उनकी आह्नादिनी शक्ति श्रीराधा ही समस्त शक्तियोंकी मूल उत्स हैं। एकमात्र आनन्दमय श्रीकृष्ण ही आनन्दोल्लासका प्रकाश राधामाधव-युगलरूपमें करते हैं—'स एकाकी नैच रमते' श्रुति इस तथ्यकी पृष्टि करती है।

भगवान् श्रीकृष्ण रसस्त्ररूप हैं, उनकी ही उपासनासे जीवको आनन्दोपलन्धि होती है, जैसा कि श्रुति कहती है—

'रस्रो वै सः।रस॰्ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति।' (तै॰ उ॰ २।७।२)

जीवात्मा आनन्दमय रसाखादन भी भगवत्कृपासे ही कर पाता है। उस कृपालुने रसोल्लासको पश्चधा शक्ति-द्वारा जगत्में विकसित किया है। जैसा कि श्रुतिमें वर्णित है—

'परास्य शक्तिर्विविधेव श्रुयते स्वाभाविकी शानवलक्रिया च।' ( श्वेता॰ उ॰ ६। ८ ) 'उन परमेश्वरकी ज्ञान, बल और क्रिया**रूप खरूपभूत** दिव्यशक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है ।'

'श्रीराधाहृद्याम्भोजषट्पदः' यह रसिक उपासकों-का मूळ चिन्तन है।

आधिभौतिक जगत्में जीव भौतिक सकाम क्षुद्रवासनासे अभिभूत होनेके कारण ज्ञान, क्रिया, इच्छा,
यरा, तेज और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये भिन्न-भिन्न विधियोंसे
विभिन्न मन्त्रोंकी साधना कर क्षुद्र आनन्द ही प्राप्त कर
पाता है, सुखका लेशमात्र ही उसे उपलब्ध होता है,
पूर्णानन्द नहीं। इसीलिये श्रुतिने भूमाखरूप आनन्दमय
श्रीराधामाध्यकी उपासनाका ही उपदेश दिया है, समस्त
शक्तियाँ इन्हींकी अङ्ग हैं—'भूमा एव विजिञ्चासितव्यः।'
'नाल्पे-सुखमस्ति'—ऐसी प्रत्यक्ष अनन्याश्रिता श्रुति हैं।

'स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्'—ऐसा उपदेश श्रीनिम्बार्काचार्य खामीका है; इसमें वे आह्वादिनी शक्ति श्रीराधाकी उपासनाको ही सकलेष्टिसिद्धिका साधन मानते **हैं, क्यों**कि पराशक्ति श्रीराधाकी ही अन्य शक्तियाँ विकसित **हैं**।

मानव-देहमें ज्ञान, क्रिया और इच्छा—इन तीनों शिक्तियोंके तीन आधारस्थल प्रभुने स्थापित क्रिये हैं— बुद्धिमें ज्ञान, देहमें क्रिया और मनमें इच्छा। अखण्ड भगवदाश्रयका त्याग कर क्षुद्र वासनावश जब मनुष्य ज्ञान, क्रिया और इच्छाकी धारणा करता है, तब वह सदा सतृष्ण ही रहता है, उसमें अधूरापन ही रहता है तथा क्षुद्र कामनाओंका बवंडर उठता रहता है, अतः उसका मन चम्र्बल रहता है। वह लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणासे व्याकुल रहता है।

ज्ञानयोगद्वारा बुद्धिवासना, भक्तियोगद्वारा मनोवासना और कर्मयोगद्वारा देहवासनाकी निवृत्ति होती है। देहको पवित्र करनेके लिये मन्त्र, बुद्धिको पवित्र करनेके लिये तन्त्र, मनको पवित्र करनेके लिये मन्त्रकी साधनाका विधान है। श्रीगोपालमन्त्रको धारण करनेसे इन्द्रियाँ (ज्ञान-कर्म), गोपाल-महामन्त्रके जपसे मन, गोपाल-सहम्नक्ते जपसे मन, गोपाल-सहम्नक्ते जपसे मन, गोपाल-सहम्नक्ते जपसे मन, गोपाल-सहम्नक्ते पालक एकमात्र गोपालकृष्ण ही हैं। समस्त शक्तियोंको प्रलाविष्ठात्री गोपी श्रीराधा सक्तलेष्ट-प्रदात्री हैं। जलतरंगन्यायसे सदा अद्वैतभावमें विराजमान रहकर ये दोनों भिन्न-भिन्न सुखोंकी प्रतीति कराते हैं, अतः द्वैताद्वैत हैं, यही हमारा अभीष्ट सिद्धान्त है। श्रीशुकदेवजी भागवत-प्रवचनका प्रथम मङ्गलाचरण करते हुए इस रहस्यपर प्रकाश डालते हैं—

नमः परस्मै पुरुषाय भूयले सदुद्भवस्थाननिरोधळीळया । गृहीतशक्तित्रितयाय देहिना-

मन्तभंदायानुपलक्ष्यवर्त्मने ॥ भी उन परमात्मा आनन्दकन्दके श्रीचरणोंमें नमन करता हूँ, जो देहान्तर्याधी रूपसे दिराजते हैं, ज्ञान, किया और इच्छाशक्तिसे ही ज्ञेय हैं अन्यथा क दर्शन सम्भव नहीं है, जीवोंको वे सद्गुणोंसे म कर उनका संरक्षण करते हुए अपनेमें छीन करते ( भक्तोंपर ही उक्त प्रकारकी कृया होती है )।

नमो नमस्तेऽस्त्त्रृपभाय सात्वतां विदूरकाष्टाय मुद्धः कुयोगिनाम्। निरस्तसाम्यातिदायेन राधसा

स्वधामिन ब्रह्मणि रंस्यते नमः।
'जो प्रभु भक्तोंकी रक्षा करते हैं, भक्तिके बिना रु
तक पहुँचना बहुत कठिन है, जो सदा अपने वृन्दाः
धाममें निरस्तसाम्यातिशय अनुपमा स्वामिनी श्रीराः
साथ रमण करते हैं, उन राधामाधवको मैं पुनः पु
नमन करता हूँ।

यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्वणं यद्द्णम्। छोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मणं तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥

'जिन राधामाधवका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, क्ल श्रवण और पूजन जीवोंको तत्काल पवित्र कर देता है उन्हें बार-बार नमन है।'

भगवान् ब्रह्मा भी अपना अनुभव व्यक्त करते हैं-

न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न मे ह्वीकाणि एतस्यसम्बद्धेः

मे हपीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हदौत्कण्ड्यवता धृतो हरिः॥

'मेरी वाणी कभी असद्भावण नहीं करती, मेरा मं कभी असचिन्तन नहीं करता, मेरी इन्द्रियाँ कभी असतिः कार्य नहीं करतीं; क्योंकि मैं कर्मणा, मनसा, वाची उत्कण्ठापूर्वक भगवान् श्रीकृष्णका ही भजन करता हूँ।'

इन प्रमाणोंसे निश्चित होता है कि जीवका कल्याण एकमात्र आहादिनी शक्ति श्रीराधा और आनन्दक्त श्रीकृष्मकी आराधनासे ही सम्भव है।

# श्रीकृष्णकी शक्ति श्रीराधा और श्रीवृन्दावन

( लेखक—माध्वगौड़ेश्वराचार्य डॉ॰ श्रीवराङ्ग गोखामी, एम्॰ डी॰ एच्॰, डी॰ एस्-सी॰, ए॰ आर॰ एम्॰पी॰)

श्रीवृन्दावनकी निकुञ्जलीलाके मनन और अवलोकनसे यही सिद्ध होता है कि जितनी बार निकुञ्ज-लीलाका प्रत्यक्ष दर्शन माध्वसम्प्रदायाचार्य छः गोखामियोंने किया, उनमें प्रधानता श्रीव्रजेश्वरीकी ही थी, श्रीकृष्णकी उतनी प्रधानता नहीं थी । इसका बृहत् स्पष्टीकरण श्रीचैतन्य महाप्रभुने भी कर दिया था। यह रहस्यमय तत्त्व-दर्शन, 'उनकी' या गुरुकी कृपासे ही सम्भव है। किसी-किसी कृपापात्र अधिकारीको तो श्रीप्रबोधानन्द-सरखतीकी 'श्रीराधासुधानिधि' नामक प्रन्थके अवलोकनसे भी यह रहस्य-बोध प्राप्त होता है, पर वह सब भी वृन्दावनेश्वरी श्रीराधाकी कृपापर ही निर्भर है।

श्रीगोड़ीय-सम्प्रदायके जिन छः गोखािमयोंको श्रीराधिकाजी समय-समयपर खाने-पीनेकी दूध आदि प्रसादी-सामग्री देकर जो दर्शन दिया करती थीं, वे भी उनके मािमक तस्त्रोंको नहीं समझ पाते थे। जब वे अन्तर्धान हो जाती थीं, तब उनकी समझमें आता था कि 'खयं श्रीवजेश्वरी-को यह सहन नहीं हुआ कि हम भूखे रहकर उनकी आराधना करें।' श्रीवृन्दावन श्रीराधा-कृष्णकी मधुर ळीळाओंका प्रधान केन्द्र है और आजतक उनकी दिव्य-ळीळाएँ यहाँ बराबर होती रहती हैं, किंतु जिनपर उनकी कृपा-कटाक्षका लेशमात्र भी आभास होता है, वे ही उसे देख पाते हैं। उनकी कृपाकटाक्ष भी उन लोगोंको ही प्राप्त होती है, जिनमें सची निष्ठा, श्रद्धा, भिक्त और प्रेमकी अट्टट लगन होती है। सबको वह कृपाकटाक्ष प्राप्त नहीं होता।

'वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छिति' श्रीकृष्ण श्रीवृन्दावनको एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ते; क्योंकि श्रीव्रजेश्वरीने भी वृन्दावनको एक क्षणके

लिये भी कभी नहीं छोड़ा है । यह लोकापवाद है कि श्रीकृष्णने वृन्दावन छोड़ दिया। वस्तुतः श्रीनन्दनन्दन तो सदा वहीं रहे हैं और अब भी वहाँ हैं—यह चिर सत्य है।

एक बार श्रीगौड़ीय-सम्प्रदायके एक वैष्णव वृन्दावनसे हरिद्वार जा रहे थे कि श्रीव्रजेश्वरीने आकर उनसे कहा कि 'यहाँ तो हरिके घरमें हो, अतः तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है, किंतु हरिके द्वारपर कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसे सुनते ही उनके प्राण आकुल हो गये और वे खयं अपनी कुटियामें समाधिस्थ हो गये। एक और गौड़ीय वैष्णव जो सदैव अपने पास एक गोपालजीकी मूर्ति रखते ये और श्रीवृन्दावनको श्रीकृष्णकी साक्षात् छीलास्यठी समझते थे । वे छुटेरिया हुनमानसे दो मील आगे वर्तमानमें पुलिस-चौकी-सैयदके पास नित्यकर्मसे अवकाश प्राप्त कर नगरमें आते थे। उनका भजन-पूजन यही था कि वे 'रावा-गोवर-चोट्टी'का निरन्तर उचारणऔर श्रीविहारीजीके मन्दिरके पास एक ब्राह्मण परिवारसे दो-तीन दुकड़ा मधुकरी प्राप्त कर उसीपर सादा जीवन-निर्वाह करते थे। एक दिन जिस ब्राह्मण-परिवारसे उनका बड़ा ही प्रेम था, उस परिवारमें जब वे मधुंकरी माँगने पहुँचे तो देखा गृहस्वामी ब्राह्मणके पुत्र गोपालकी अर्थी रखी हुई है। कहते हैं कि उन्होंने उसे आवाज दी कि 'गोपाल उठता क्यों नहीं !' इसपर गोपाल जीवित हो गया। ऐसी अनेक कथाएँ जो वस्तुतः सत्य हैं, वृन्दावनकी नित्यधामताके विषयमें प्रचित हैं । अटल श्रद्धा-विश्वास ही इन कथाओं और उनके अनुभवकी मार्मिकताको प्रत्यक्ष करा सकता है। श्रीराधा श्रीकृष्णकी आह्वादिनी शक्ति और नित्य सहचरी है, वे बृन्दावन-धाममें युगलरूपमें नित्य विराजमान और ळीलारत हैं - इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिये।

# आदिशक्ति महामाया पाटेश्वरी और उनकी उपासना

(गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज)

पराम्वा महेश्वरी जगज्जननी जगदीश्वरी भवानीकी महिमा अचिन्त्य, अपार और नितान्त अमेद्य है । उनकी आत्यन्तिक कृपा-शक्तिसे ही उनके स्वरूपका नहीं, अपितु रूपका परिज्ञान सम्भव है । वे परमकरुणामयी एवं कल्याणस्करूपिणी शिवा हैं । देवताओंने भगवती महामायाके स्वरूपके सम्बन्धमें कहा है कि आप ही सवकी आश्रयभूता हैं, यह समस्त जगत् आपका अंशभूत है; क्योंकि आप सवकी आदिभूता अव्याकृता परा प्रकृति हैं—

सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत-मन्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ ( दुर्गासप्तराती ४ । ७ )

परमप्रसिद्ध शक्तिपीठ देवीपाटनकी परमाराष्ट्र्या महामाया पाटेश्वरी महाविद्या, महामाया, महामेवा, महास्पृति, महामोहरूपा, महादेवी हैं, वे पर और अपरसे परे रहनेवाली परमेश्वरी हैं। ऐतिहासिक तथा अनेक पौराणिक तथ्योंसे यह निर्विवाद है कि देवीपाटन महामाया महेश्वरीका पत्तन अथवा नगर है। देवीका पट (वस्त्र) उनके वाम स्कन्धसहित इसी पुण्य-क्षेत्रमें गिरा था, इसल्येय यहाँकी अधिष्ठात्री महामायाको पटेश्वरी या पाटेश्वरी कहा जाता है। इस विषयमें अत्यन्त प्रसिद्ध रखोंक है—

पटेन सिहतः स्कन्धः पपात यत्र भूतले। तत्र पाटेश्वरीनाम्ना ख्यातिमाप्ता महेश्वरी॥ (स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड)

देवीपाटनको पातालेश्वरी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ऐसी भी मान्यता प्रचळित है कि भगवती सीताने इसी स्थळपर पाताळमें प्रवेश किया था; पर यह स्थान भगवती सतीके अङ्ग वामस्कन्धके पटसहित पतनसे ही ख्याति प्राप्त कर पाटेश्वरीपीठके नामसे व्यवहृत है। खीकार कर लेनेमें किसी तरहकी पौराणिक ऐतिहासिक आपितके लिये अवकाश नहीं है। महामाया पाटेश्वरीका पूजा-स्थान तो समस्त जगत है वे सर्वत्र ही हैं, पर वामस्कन्ध उन्हींका पूर्ण ह है। उनके अङ्गके खण्ड होनेका अर्थ यह नहीं है उतने ही अङ्गमात्रसे वे तत्सम्बन्धी शक्तिपीठकी क हैं। वे खण्डाङ्गमें भी सवाङ्ग हैं। देववाणी ह समर्थन करती हुई कहती है—'अम्ब ! आपने ही समस्त विश्वको नाप्त कर रखा है'—

त्वयैकया पूरितमम्ययेतत् । ( दुर्गासप्तशती ११॥

भगवती पाटेश्वरी जगत्की सर्वाधारस्वरूपिणी देवीपाटन सिद्धपीठ और शक्तिपीठ दोनों है; क्योंकि ऐतिहासिक तथा परम्परागत सर्वमान्य तथ्य है कि सह अभिनव-शिव भगवान् महायोगी गोरक्षनाथने हिं प्रेरणासे इस पुण्यस्थलपर शक्तिकी उपासना और आराष्ट्र द्वारा अपने योग-अनुभवसे समस्त जगत्को जीवनामृत अ योगामृत प्रदान किया था । देवीपाटनमें भगवती महेक्की इतिहासप्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है कि महा विक्रमादित्यने यहाँ देवीकी स्थापना की थी। इसका आ यह है कि योगेश्वर गोरक्षनायद्वारा आराधित जगह पाटेश्वरीकी उन्होंने उपासना की थी और मन्दिरका जीणी कराया या । प्राचीन मन्दिरको भारतीय इतिहाल मध्यकालमें मुगल वादशाह औरंगजेवकी आज्ञासे उस सेनाने ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद नये मर्दिक निर्माण सम्पन्न हुआ। श्रीविक्रमादित्यके पहले <sup>ह</sup> देवीपाटनकी महिमा इसलिये अकाटय है कि **महा<sup>मा©</sup>** युद्धके महासेनानी दानवीर कर्णने इस पुण्यक्षेत्रमें भाग

परशुरामसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था तथा युद्धविद्या और इास्त्रास्त्र-प्रयोगकी शिक्षा प्राप्त की थी। इसिलये यह बात सर्वथा स्पष्ट है कि इस अत्यन्त प्राचीन शक्तिपीठको परशुरामजीने भी अपनी तपस्यासे सम्मानित किया था। भगवान् श्रीगोरक्षनाथद्वारा उपासित महामाया पाटेश्वरीकी परम प्रख्याति, भगवान् परशुरामकी तपस्या और दानवीर कर्णकी शस्त्रास्त्र-प्रयोग-विद्याकी सम्प्राप्तिसे आहत तथा महामहिम भारत-सम्राट् विक्रमादित्यद्वारा आराधित जगदीश्वरीकी ऐतिहासिक गरिमा देवीपाटनकी सांस्कृतिक महनीयताकी प्रतीक है।

भगवती पाटेश्वरीसे सम्बद्ध देवीपाटन शक्तिपीठ उत्तरप्रदेशके गोंडा जनपदमें पूर्वोत्तर रेळवेके बलरामपुर स्टेशनसे इक्कीस किलोमीटरकी दूरीपर स्थित है। तुल्सीपुर रेळवे स्टेशनसे केवल सात सो मीटरकी दूरीपर सीरिया ( मूर्या ) नदीपर स्थित यह शक्तिपीठ भगवती जगदम्बाकी उपासनाका भन्य भीम प्रतीक है। नेपाल राज्यकी सीमाको देवीपाटन पुण्यपीठ स्पर्श करता है। भारत और नेपालकी पारस्परिक मैत्री और सह-अस्तित्वकी सद्भावनाका यह आध्यात्मिक स्मारक चिरकालतक दोनों देशोंके इतिहासमें खर्णाक्षरोंमें अङ्कित रहेगा।

अनेक पुराणिनगमागमसम्मत तथ्य यह है कि दक्ष-प्रजापितके यज्ञमें योगिगिनद्वारा प्रज्वित्त सतीके शरीरके शवके ५१ खण्डित अङ्गोंसे ५१ शक्तिपीठोंकी स्थापना हुई थी। शिवपुराण, देवीभागवत तथा तन्त्रचूड़ामणि आदि अनेक प्रन्थोंमें शक्तिपीठकी परम्परा और उससे सम्बद्ध सतीके शरीरके खण्ड-खण्ड होनेका आख्यान उपलब्ध होता है । शक्तिपीठ-परम्पराके अनुसार ५१ वर्णसमाम्नायके आश्रय आदिशक्ति भगवती जगदम्बाकी उपासनाके ५१ शक्तिपीठोंमें महामाया पाटेश्वरीके उपासना-स्थल देवीपाटन शक्तिपीठकी परिगणना की जाती है ।

ऐसा वर्णन मिळता है कि प्रजापति दक्षने महामाया योगनिदाकी उपासना की थी। वे दक्षकी आराधनासे प्रसन्न होकर सतीके रूपमें प्रकट हुई थीं । देवीभागवतके सातवें स्कन्धके तीसवें अध्यायमें सिद्धपीठ और वहाँ विराजनेवाली शक्तियोंकी नामावलि दी गयी है। उपर्युक्त संदर्भमें ही वर्णन है कि भगवती जगदम्बाकी एक ज्योतिने दक्षके घर अवतार लिया । परव्रह्मखरूपिणी भगवती जगदम्बाके सत्यांश होनेसे उन देवीका नाम सती प्रसिद्ध हुआ । वे शिवकी पत्नी हुईँ । इन्हीं सतीने दक्षके यज्ञमें शरीरकी आहुति दे दी थी। देवीभागवतके उपर्युक्त संदर्भमें सतीका प्रसंग विशिष्ट रूपसे वर्णित है। वहाँ इस प्रकार कहा गया है कि मुनिवर दुर्वासा जम्बूनदीके तटपर विराजमान प्रधान देवता जगदम्बाके पास गये। देवीने प्रसन्न होकर प्रसादखरूप अपने गलेकी पुष्पमाला उन्हें दी। दक्षकी प्रार्थनापर मुनिवर दुर्वासाने वह माला उन्हें प्रदान कर दी । दक्षने अन्तःपुरमें उस मालाको अपनी शय्यापर रख दिया और रातमें उसी ( शय्या ) पर पत्नीके साथ शयन किया। इस पाप-कर्मके प्रभावसे दक्षके मनमें भगवान् शिव और सतीके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। इसी अपराधके परिणामस्त्ररूप सतीने दक्षसे उत्पन्न अपने शरीरको योगाग्निद्वारा भस्म कर दिया।

एक दूसरा आख्यान शिवपुराण-रुद्रसंहिताके सती-खण्डके २६वेंसे ४२वें अध्यायतकमें वर्णित है, जिसका सारांश यह है कि प्राचीनकालमें महान् मुनियोंने तीर्थराज प्रयागमें एक यज्ञ आयोजित किया। उसमें सतीसहित भगवान् शिव भी उपस्थित थे। उसमें जब दक्ष प्रजापित आये, तब सब लोगोंने उनका नमन किया, पर सर्वतन्त्रखतन्त्र महेश्वर आसनसे नहीं उठे। दक्षने सभी लोगोंसे शिवको यज्ञसे बहिष्कृत करनेके लिये कहा। नन्दीको कुद्ध देखकर भगवान् शिवने उन्हें

समझाया और अपने प्रमुख गणोंके साथ वे अपने स्थानगर चले गये।

दक्षने एक दूसरे महायज्ञका ( कनखलमें ) आयोजन किया और उसमें शिवको निमन्त्रित नहीं किया। उस यज्ञमें ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, समस्त ळोकपाल, महर्षि-मुनिगण उपस्थित थे। यज्ञमें जाते हुए चन्द्रमासे समाचार पाकर सतीने चढनेका अनुरोध किया। वे तो न गये, पर सतीके मनमें विशेष आग्रह देखकर उन्हें जानेकी आज्ञा प्रदान कर दी । वहाँ यज्ञमें शिवका भाग न देखकर सती रुष्ट हुईं। दक्षने शित्रकी निन्दा की। दाक्षायणी सतीने योगाग्निसे अपने शरीरको भस्म कर देनेका निश्चय किया । उन्होंने विधिपूर्वक जळका आचमन कर वस्त्र ओढ़ लिया और पित्र भावसे आँखें मुँदकर पितका चिन्तन करती हुई वे योगमार्गसे स्थित हो गर्यो । उन्होंने आसनको स्थिर कर प्राणायामद्वारा प्राण और अपानको एकरूप कर नाभिचन्नमें स्थित किया। फिर उदान वायुको बलपूर्वक नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर बुद्धिके साथ हृदयमें स्थापित किया, उसके वाद वे हृदयस्थित वायुको कण्ठमार्गसे भृकुटियोंके वीचमें ले गर्यों । इस प्रकार सतीने अपने सम्पूर्ण अङ्गमें योगमार्गके अनुसार वायु और अग्निकी धारणा की। चित्त योगमार्गमें स्थित हो गया । उनका शरीर तत्क्षण गिरा और योगाग्निसे जल-कर भस्म हो गया। आकाश, पृथ्वी और पातालमें हा-हाकार मच गया । आकाशवाणीने दक्षकी भत्सीना की और समस्त देवताओंको यज्ञसे बाहर जानेकी प्रेरणा दी।

दक्षयज्ञ ध्वस्त हुआ । वादमें शिव आये । उन्होंने गणनायक बीरभद्रद्वारा विच्छित्र दक्षके सिरको शरीरसे जोड़ दिया । सतीके वियोगमें क्षुब्ध भगवान् शिव उनका पृत शरीर लेकर यूमने ळगे । देवीभागवतके सातवें स्कन्ध- के तीसवें अध्यायमें वर्णन है कि उन्होंने संतीके श्री उठाकर अपने कंघेपर रख लिया। वे स्थान-स्थानपर मह लगे। ब्रह्मासहित देव चिन्तित हुए कि कहीं शिवके औ होनेसे प्रलय न हो जाय। भगवान् विष्णुने तुरंत ए उठाया और जिस-जिस स्थानपर भगवती सतीके शिंगरे थे, वहाँ-वहाँ अन्वेषण कर उन अङ्गोंको व डाला। तदनन्तर जहाँ-कहीं भी शरीरके छण्ड थे, हे शंकरकी अनेक मूर्तियाँ प्रकट हो गर्यो। शिवने देवता कहा कि 'जो इन स्थानोंपर उत्तम भक्तिके साथ मह शिवा (भवानी) की उपासना करेंगे, उनके लिये हिवा (भवानी) की उपासना करेंगे, उनके लिये हिवा (भवानी) की उपासना करेंगे। ये स्थान मार्या मन्त्र-जपके लिये विशेष उपयोगी हैं। ये देवीपण वाराणसी, नैमिषारण्य, प्रयाग, केदार, गोकर्ण, क वृन्दावन, चित्रकूट, वैद्यनाथ आदि स्थानोंमें है।

देवीभागवतके उपर्युक्त संदर्भके अनुसार १०८ किं पर ज्ञानार्णव,तन्त्रचूड़ामिण आदिके अनुसार ५१ राक्ति विशेष प्रसिद्ध हैं। पातालमें परमेश्वरी हैं। पातालमें परमेश्वरी हैं। पातालमें परमेश्वरी ही पाटेश्वरी महाराक्तिके रूपमें स्वीकृत के जाती हैं; क्योंकि देवीपाटनमें वामस्कन्धसिहत देवी पट गिरकर सीचे पातालमें प्रवेश कर गर्थ। देवीपाटनके पाटेश्वरीपीठकी यही समन्वयात्म मान्यता है।

सिद्ध शक्तिपीठ देवीपाटनमें शिवकी आज्ञासे महायोग गोरक्षनायने पाटेश्वरीपीठकी स्थापना कर भगवतीर्ब आराधना और योगसाधना की थी । देवीपाटनमें उपलब्ध १८७४ ई०के शिलालेखमें उल्लेख है—

महादेचसमाज्ञतः सतीस्कन्धविभूविताम्। गोरक्षनाथो योगीन्द्रस्तेन पाटेश्वरीमटम्। देवीपाटन शक्ति-उपासना और योगसाधनाका तीर्षः क्षेत्र है। पाटेश्वरीके मन्दिरके अन्तःकक्षमें प्रतिमा नी

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

○のなかなからなかなかなからなるなか。 ◇・なからなからなからない。

है, क्षेत्रल चाँदीजरित गोल चबूतरा है। कहा जाता है, इसीके नीचे पातालतक सुरंग है। इसी चबूतरेपर पूजा होगी। रतननाथ-मठ दाँग चौधरास्थानसे प्रत्येक वर्ष महामायाकी समुपस्थितिकी यथार्थ स्त्रीकृतिके माध्यमसे उन्हें पूजा समर्पित की जाती है। चबूतरेपर कपड़ा बिछा रहता है । इसके ऊपर ताम्रछत्र है, जिसपर दुर्गासप्तशतीके सम्पूर्ण क्लोक अङ्कित हैं। उसके नीचे चाँदीके ही अनेक छत्र हैं। मन्दिरमें अखण्ड ज्योतिके रूपमें घीके दो दीपक जलते रहते हैं। मन्दिरकी परिक्रमामें मातृगणोंके यन्त्र विद्यमान हैं । मन्दिरके उत्तरमें सूर्यकुण्ड है, इसमें रविवारको स्नानकर षोडशो-पचारसे देवीकी पूजा करनेवालेका कुछरोग निवृत्त हो जाता है । यहाँ महिषमिदिनी कालीका मन्दिर है और बटुकनाथ मैरवकी आराधना होती है। यहाँ अखण्ड धूनी भी है । इस पुण्यक्षेत्रमें चन्द्रशेखर महादेव और हनुमान्जीके भी मन्दिर हैं। देवीपाटन नेपालके सिद्धयोगी बाबा रतननाथका शक्ति-उपासना-स्थल है। वे प्रतिदिन योगशक्तिसे दाँग (नेपालकी पहाड़ियों )से आकर महामाया पाटेश्वरीकी आराधना किया करते थे दे। वीके वरसे उनकी भी यहाँ पूजा होती है। देवीने योगीको

आश्वासन दिया था कि जब तुन पवारोगे, तब तुम्हारी चैत्र शुक्ल ५को पात्रदेवता पाटन आते हैं और एकादशीको वापस जाते हैं । देवीपाटनमें प्रतिवर्ष नंबरात्रमें बहुत बड़ा मेला लगता है । देशके प्रत्येक भागसे श्रद्वालु भक्तजन आकर महामाया पाटेश्वरीके चरणदेशमें अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं।

महामाया पाटेश्वरीकी महिमा अकथनीय है । उनके अपार सौन्दर्यसे समस्त जगत् सम्मोहित हो उठता है और उनकी अनायास-अकारण कृपासे भत्र-वन्धनसे मुक्ति प्राप्त करता है। दुर्गासप्तशतीके श्लोक ११। ५ से यह कथन सर्वथा प्रमाणित है-

सम्मोहितं देवि समस्तमेतत

त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥ भगवती पाटेश्वरीकी प्रसन्तता परम सिद्धिदायिनी है। भग वती जगदीश्वरीके चरणोंमें आत्मनिवेदनकर जीवात्मा अभय हो उठता है । महामाया पाटेश्वरीके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण सिद्धियाँ, समस्त पदार्थ यहाँतक कि भोग-मोक्ष सब करतलात हो जाते हैं।

महामाया वैष्णवी-राक्तिका स्तवन शक्तिरनन्तवीर्या वैष्णवी

विश्वस्य वीजं परमासि माया । समस्तमेतत्

सम्मोहितं देवि प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥ त्वं वै

देवि भेदाः विद्याः समस्तास्तव स्त्रियः समस्ताः सकला

पूरितमम्बयैतत् त्वयैकया

का ते स्तुतिः स्तब्यपरा परोक्तिः॥ (मार्कण्डेयपुराण)

'तुम अनन्त बलसम्पन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्वकी कारणभृता परा माया हो। देवि ! तुमने इस समस्त जगत्को मोहित कर रखा है। तुम्हीं प्रसन्न होनेपर इस पृथ्वीपर मोक्षकी प्राप्ति कराती हो। देवि ! सम्पूर्ण विद्याएँ तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न खरूप हैं। जगत्में जितनी स्त्रियाँ हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियाँ हैं। जगदम्बे ! एकमात्र तुमने ही इस विश्वको व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थोंसे परे एवं परा वाणी हो।



शक्तितत्त्व-विमर्श

## शक्तितत्व एवं उपासना

( पूज्यपाद भीउड़ियाबाबाजीके विचार )

प्रश्न-शक्तितत्त्व क्या है !

उत्तर—जो निर्विशेष ग्रुद्ध तत्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका आधार है, उसीको पुंस्त्वदृष्टिसे 'चित्' और ख्रीत्वदृष्टिसे 'चिति' कहते हैं । ग्रुद्ध चेतन और ग्रुद्ध चिति—ये एक ही तत्त्वके दो नाम हैं । मायामें प्रतिबिम्बित उसी तत्त्वकी जब पुरुषरूपसे उपासना की जाती है, तब उसे ईश्वर, शिव अथवा भगवान् नामोंसे पुकारते हैं और जब ख्रीरूपसे उसकी उपासना करते हैं, तब उसीको ईश्वरी, दुर्गा अथवा भगवती कहते हैं । इस प्रकार शिव-गीरी, कृष्ण-राधा, राम-सीता तथा विष्णु-महाळक्मी—परस्पर अभिन्न ही हैं । इनमें वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है, केवळ उपासकोंके दृष्टि-भेदसे ही इनके नाम और रूपोंमें भेद माना जाता है ।

प्रश्न—शक्त्युपासनाका अधिकारी कीन है ! और उसका अन्तिम फल क्या है !

उत्तर-शक्तिकी उपासना प्रायः सिद्धियोंकी प्राप्तिके छिये की जाती है। तन्त्रशास्त्रका मुख्य उद्देश्य सिद्धि-छाम ही है। आसुरी प्रकृतिके पुरुष उसे मध्य-मांस भादिसे पूजते हैं, जिससे उन्हें मारण-उच्चाटन आदि भासुरी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा देवी प्रकृतिके पुरुष गन्ध-पुष्प आदि सात्त्रिक पदार्थोंसे पूजते हैं, जिससे वे नाना प्रकारकी दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार यद्यपि शक्तिके उपासक प्रायः सकाम पुरुष ही होते हैं, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उसके निष्काम उपासक होते ही नहीं । परमहंस राम-रूष्ण ऐसे ही निष्काम उपासक थे । ऐसे उपासक तो सब प्रकारकी सिद्धियोंको ठुकराकर उसी परमपदको प्राप्त होते हैं जो परमहंसोंका गन्तव्य स्थान है । यही शक्त्यु-पासनाका चरम फल है । दुर्गासप्तशतीमें जिस प्रकार देवीको 'खर्गप्रदा' बतलाया गया है उसी प्रकार । 'अपवर्गदा' भी कहा है—

स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते प्रश्न—शक्त्युपासनाका महत्त्व सूचित करनेवालीः सची घटना बतलाइये ?

उत्तर-प्रायः सवा सौ वर्ष हुए, जगन्नाथपुरीके एक जमींदार थे। छोग उन्हें 'कर्ताजी' कहकर फ़ करते थे । उन्होंने एक पण्डितजीसे वैष्णवधर्मकी है ळी । पण्डितजी ऊपरसे तो वैष्णव बने हुए थे, परवार वे स्यामा (काली) देवीके उपासक थे। क् उनकी दृष्टिमें स्थाम और स्थामामें कोई मेद न प कुछ लोगोंने कर्ताजीसे इस बातकी शिकायत की। कर्ताजीको अपने गुरुजीसे इस विषयमें कोई प्रश्न कर्ते साहस नहीं हुआ । उस देशके छोग अपने गुर बहुत अधिक गौरव मानते हैं। पण्डितजी रात्रिके म काली माँकी उपासना किया करते थे। अतः ई लोगोंने कर्ताजीको निश्चय करानेके लिये उन्हें रार्त्रिं जिस समय पण्डितजी पूजामें बैठते थे—ले जाते आयोजन किया । एक दिन जिस समय पण्डितजी मार्ति पूजा कर रहे थे, ने अकस्मात् कर्ताजीको नहीं ले आ धमके । कर्ताजीको आये देख पण्डितजी कुछ सि और उन्होंने जगदम्बासे प्रार्थना की कि 'माँ। तेरे चरणोंमें मेरा अनन्यप्रेम है तो तू श्यामासे हैं। हो जा। १ पण्डितजीकी प्रार्थनासे वह मूर्ति कर्ताजी सिंहत अन्य सब दर्शकोंको श्रीकृष्णारूप ही दिख्ला दी। इस प्रकार अपने भक्तकी प्रार्थना स्वीकार भगवतीने भगवान्के साथ अपना अमेद सिद्ध कर रिग काली-कृष्णकी यह बात अंग, बंग, कलिंग आदि देशी बहुत प्रचलित है।

#### शक्ति-साधना

( महामहोपाष्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराष, एम्० ए० )

जो विचारशील हैं तथा साधनराज्यमें प्रविष्ट हैं,
वे जानते हैं कि साधनामात्र हो शक्तिकी आराधना है;
क्योंकि किसी भी मनुष्यकी अन्तर्दृष्टिके सम्मुख चाहे
कैसा भी आदर्श लक्ष्यरूपमें प्रतिष्टित क्यों न हो, यदि
वह शक्तिसंचय करते हुए अपनी दुर्बल्ताका परिहार
न कर सके तो सम्यक्षरूपसे उस आदर्शकी उपलब्धि
कर उसे आत्मखरूपमें परिणत करनेमें वह समर्थ न
होगा। समस्त सिद्धियाँ शक्तिसापेक्ष हैं। अतएव साधकको
चाहे-जैसी सिद्धि अभीष्ट हो, उसका आत्मशक्तिके अनुशीलन बिना प्राप्त होना सम्भव नहीं।

इस प्रकार विचार करनेसे स्पष्ट समझमें आ जाता है कि शिव, विण्णु, गणेश, सूर्य अथवा अन्य किसी भी देवताकी उपासना मूळतः शक्तिकी ही उपासना है। इस प्रकारसे वैण्णवादि समस्त सम्प्रदायोंकी सारी साधनाएँ शक्ति-साधनाके अन्तर्गत हैं। इसके अतिरिक्त साक्षात् भावसे भी शक्तिकी साधना हो सकती है। यहाँ साक्षात् शक्ति-साधनाके सम्बन्धमें ही संक्षेपमें कुछ ळिखा जा रहा है।

हम इन्द्रियद्वारमें रूप, रसादि जिस पाश्चमीतिक स्थूळ-जगत्का अनुमव करते हैं, वह इन्द्रियोंकी उपशान्त अवस्थामें तद्रूपमें वर्तमान नहीं रहता। वस्तुतः एक तरहसे बाह्य जगत् इन्द्रियोंका ही बहिर्विद्यासमात्र है। चक्षुसे ही रूपका विकास होता है तथा चक्षु ही पुनः उस रूपका दर्शन करता है। समष्टि-चक्षु रूपका स्रष्टा है और व्यष्टि-चक्षु उसका भोका है। इसी प्रकार अन्यान्य इन्द्रियोंक सम्बन्धमें भी समझना चाहिये। अतएव समष्टिभावापन्न पञ्चेन्द्रियसे भौतिक जगत्का विकास होता है तथा व्यष्टिगत पञ्चेन्द्रियों उस जगत्का सम्भोग करती हैं। इन्द्रियोंका प्रत्याहार करके मूळ

स्थानमें ळीन कर सकनेसे एक ओर जहाँ वाह्य जगत्का ळोप हो जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्द्रियोंके अभावके कारण उनकी सम्भोग-सम्भावना ही निवृत्त हो जाती है। यदि पहलेसे ही चित्त-क्षेत्रमें ज्ञानका सार हो तो इस अवस्थामें विद्युद्ध अन्तःकरणका आविर्भाव होता है तथा साथ-ही-साथ अन्तर्जगत्का स्फरण होता है। बाह्य जगत्की माँति अन्तर्जगत्में भी समष्टिभृत अन्तः-करण स्नष्टा है तथा व्यष्टि-अन्त:करण उसका भोका है। जिसे अन्तर्जगत् या आतिवाहिक जगत्के नामसे वर्णन करते हैं, वह वस्तुत: विशुद्ध अन्त:करणका वाह्य विकास-मात्र है । बाह्येन्द्रियोंकी भाँति अन्तःकरणके भी निरुद्ध-वृत्तिकी अवस्थाको प्राप्त होनेपर अन्तर्जगत्का छोप हो जाता है । इसके पश्चात् जीव शुद्ध कारणभूमिमें स्थान पाता है। तब समष्टिकारण बिन्दुका स्फरणात्मक कारण जगत् ही दश्य होता है और व्यष्टिकारण बिन्दु तदात्मक-भावमें उस दश्यका दर्शन करता है । सीभाग्यवश यदि कोई भाग्यवान् जीव इस मूळ प्रन्थिका भेदन कर पाता है तो वह मूळ अविद्याके विलासखरूप इस मिथ्या प्रपञ्चके पाराजाळसे सदाके ळिये छुटकारा पा जाता है।

इस तरह स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत् शिक्तिके ही विकासमात्र हैं। शिक्तिके इन तीन विभागों अर्थात् आत्मा, देवता तथा भूतरूपमें शिक्तिकी तीन प्रकारकी अवस्थितिका अनुसरण करते हुए उसका परिणामखरूप जगत् भी कारणादि त्रिविधरूपमें प्रकट होता है। शिक्तिके बिहर्मुख होकर घनीभाव तथा स्थूलत्वको प्राप्त करनेपर एक ओर जहाँ भौतिक तत्त्वोंका आविभीव होता है, वहीं दूसरी ओर वह कमशः बिर्ख होते-होते अन्तःसंकोच-अवस्थाको प्राप्तकर 'आत्मा' अथवा 'बिन्दु' पदवाच्य हो जाती है। अत्रएव तथाकथित आत्मा,

देवता और भूत एक ही आद्याशक्तिकी त्रिविध अवस्था-मात्र है। वैसे ही कारण, लिङ्ग तथा स्थूल-यह त्रिविध जगत् भी एक ही मूल सत्ताके तीन प्रकारके परिणामके सिवा और कुछ नहीं है। शक्तिके साथ सत्ताका क्या सम्बन्ध है, सम्प्रति हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे। फिर भी यह स्मरण रखना होगा कि दोनोंके वैषम्यसे ही जगत्की सृष्टि तथा सम्भोग, अर्थात् ईश्वरभाव और जीवमावका उन्मेप होता है; किंतु जब साम्य-अवस्था उदय होती है, तब एक ओर जहाँ जीव और ईश्वरका पारस्परिक भेद तिरोहित हो जाता है, वहीं दूसरी ओर सृष्टि और दृष्टि एकार्थबोधक व्यापार हो जाते हैं। तब भूमिभेदके अनुसार साम्यकी उपलब्धि होते-होते त्रिविध साम्यके बाद स्वाभाविक नियमसे परमाद्वैत अथवा महा-साम्यका आविर्भाव होता है। जो शक्ति और सत्ता स्थूलभूमिमें आत्मप्रकाश किये हुए हैं, उनका साम्य ही प्रथम साम्य है । उसी प्रकार सूक्ष्म और कारण-जगत्के सम्पर्कमें रहनेवाली शक्ति और सत्ताका साम्य क्रमशः द्वितीय और तृतीय साम्यके नामसे पुकारा जाता है। यह त्रिविध साम्य पारस्भिरिक भेदका परिहार कर जिस महासाम्यमें एकत्व लाभ करता है, वही परमाद्वेत या ब्रह्मतत्त्व है। महाशक्तिके उद्घोधनके विना इस अद्वैत-तत्त्वमें स्थिति लाभ करना तो दूर रहा, प्रवेशाधिकार पानेकी भी सम्भावना नहीं है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भूमिभेद्से प्रत्येक स्तरमें शक्तिके उद्वोवनकी आवश्यकता है । नहीं तो तत्तत् भूमिकी सत्ता अचेतन-भावको त्यागकर खयंप्रकाश चैतन्यके साथ एकीभूत नहीं हो सकती; क्योंकि अनुद्बुद्ध शक्ति सत्ताकी प्रकाशक नहीं होती और अप्रकाशमान सत्ता कभी चिद्भावापन्न नहीं हो सकती। यह असत्कल्प एवं जडताका ही नामान्तरमात्र होती है।

टपर्युक्त विश्लेपणसे समझा जा सकता है कि शक्तिकी परत्रहा-भावका ही नामान्तर कहा जा सकता है, पर्रें आराधनाके बिना एक ओर जिस प्रकार स्थूलभावको इसमें इसके स्वरूपसूत्र स्वान्त्रपके नित्य वर्तमान रहिनेके CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by हिन्द्रात स्वान्त्रपके नित्य वर्तमान रहिनेके

आयत्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दूसी आत्मसत्ताकी भी उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः कृ जितने प्रकारके धर्मसम्प्रदाय हैं, उनमें शक्तिकी आक किये बिना किसीका काम नहीं चलता।

यह अनन्त वैचित्रयभय विश्व, जिसे हम निष् नाना प्रकारसे अनुभव करते हैं, वस्तुत: शक्तिके प्रकाशके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 🐺 कारण-जगत्, लिङ्गात्मक सूक्ष्म-जगत् और इन्द्रिकाः स्थूल-जगत् शक्तिके ही विभिन्न विकासमात्र है। विश्वके मूलमें जो पूर्ण सत्ता पारमार्थिक रूपमें क्रंह है, वही शक्तिका परम रूप है। विशुद्ध चैतन्यके हं वर्णन करनेपर भी इसका ठीक परिचय नहीं दिश सकता । सिचदानन्द शब्दसे वर्णन करनेपर भी ह ठीक-ठीक निर्देश नहीं किया जा सकता। इस 🕫 और मनके अगोचर अनिर्देश्य अवर्णनीय परमार्थसकः ही शास्त्रमें 'परमपद' कहा गया है। यह सत् हैं असत्—यह विषय लौकिक विचारके विषयीमृत होनेपर भी विचारदृष्टिसे देखनेपर आलोचनाप्रसङ्गो<sup>ह</sup> स्त्रीकार करना पड़ेगा कि इसमें प्रकाश और विमरी ये दोनों अंश अविनाभूतरूपमें वर्तमान हैं। प्रकार्श विना जिस प्रकार विमर्श असम्भव है, उसी प्र<sup>का</sup> त्रिमर्शको त्यागकर प्रकाशकी स्थिति भी सम्भव नहीं है। यह शिव शक्तिस्वरूप प्रकाश और विमर्श नित्य सम्ब<sup>ध</sup> ही चैतन्यरूपसे महापुरुवोंकी अनुभूतिमें आता है त्व शास्त्रमं प्रचारित होता है; किंतु चैतन्य होनेपर भी वह प्रकाश और विमशको साम्यावस्थामें अन्यक्त ही हि जाता है । इसी अवस्थाका दूसरा नाम 'परम पद' है। इस साम्यावस्थामें महाशक्तिस्वरूप अनादिशक्ति परमिशि के साथ सामरस्य-भावापन होकर अद्वयरूपमें विराजमान रहती है। खरूपदृष्टिसे इस अवस्थाको एक प्रकारमे परत्रहा-भावका ही नामान्तर कहा जा सकता है, परी कारण यह ब्रह्मतत्त्वसे विलक्षण ही है। महाशक्तिस्वरूप इस परम पदकी जो बात यहाँ कही गयी है, उससे कोई भ्रमवरा यह न समझे कि यही निष्कल अथवा पूर्णकल परमेश्वर है; क्योंकि निष्कल, निष्कल-सकल तथा सकल— ये विश्वकी ही तीन अवस्थाएँ हैं; परंतु महाशक्ति सर्वातीत होनेके कारण विश्वात्मक होते हुए भी वस्तुतः त्रिश्वोत्तीर्ण है । इस विश्वातीत प्रम पदसे इसीके खातन्त्रयखरूप आत्मिवलाससे नित्य साम्यके भग्न न होते हुए भी एक प्रकारकी भग्नवत् अवस्थाका उद्भव होता है तथा इस वैषम्यके फलखरूप गुणप्रधान भावमें छत्तीस तत्त्वसमन्वित विश्वका आविर्भाव होता है। अखण्ड परमार्थ लरूपके शिव-शक्तिसे अभिन्न-रूप होनेपर भी खातन्त्रजनित विक्षोमके कारण उसके द्वारा अथवा उसीमें भेदमय विश्वप्रपञ्चका उदय होता है। अतएव त्रिविधविभाग-विशिष्ट समस्त विश्व मूलतः शक्तिका ही विकास है, यह सुनिश्चित है।

#### कामरूपपीठ एवं खयम्भूलिङ्ग

जब वह पराशक्ति आत्मगर्भस्य एवं अपने साथ एक्सीमूत विश्वको अर्थात् प्रकाशको देखनेके लिये उन्मुख होती है, तब मात्राविच्छल शक्ति और शिव साम्यभावापल होकर एक बिन्दुरूपमें परिणत होते हैं, जिससे पारमार्थिक चैतन्य प्रतिफलित होकर ज्योतिर्लिङ्गरूपमें प्रकटित होता है। यही बिन्दु तान्त्रिक परिभाषामें 'कामरूपपीठ' के नामसे प्रसिद्ध है। इस पीठमें अभिन्यक्त चैतन्य 'खयम्मूलिङ्ग'के नामसे परिचित है। यह शक्तिपीठ एक मात्रा शक्ति-अंश और एक मात्रा शिवांशको समभावमें लेकर संघटित होता है। शक्ति और शिवांक इस अंशद्यको आचार्यगण शान्ताशक्ति और अम्बिकाशक्तिक नामसे वर्णन करते हैं। इस पीठमें महाशक्तिका आत्मप्रकाश परावांक-रूपमें प्रख्यात है। जिन्होंने तन्त्रानुमोदित योगसाधनका यथाविधि अभ्यास किसा है

वे जानते हैं कि यहींसे शब्दराज्यकी सूचना होती है । यही प्रणवका परम रूप अथवा वेदका खरूप है । पूर्वागिरिपीठ एवं बाणलिङ्ग

इसके पश्चात् शक्तिके क्रमिक विकासके होते-होते शान्ताशक्ति 'इच्छा'-रूपमें परिणत होती है तथा शिवांश अम्बिकाशक्ति भी 'बामा'-रूपमें आविर्भूत होती है। इन दोनों शक्तियोंके पारस्परिक वैषम्यका परिहार होनेपर जिस अद्वय सामरस्यमय बिन्दुका आविर्माव होता है, उससे तदनुरूप चैतन्यका स्फुरण होता है। इस विन्दुको 'पूर्णगिरिपीठ' एवं इस चिद्विकासको 'बाणलिङ्ग'के नामसे समझना चाहिये । शास्त्रीय दृष्टिसे यह 'पस्यन्ती वाक 'की अवस्था है । पराशक्ति शब्दकी प्रथम भूमिमें अथवा कामरूप-पीठमें आत्मगर्भस्थ विश्वको नित्य वर्तमान-रूपमें देखती है । वहाँ अतीत और अनागतरूप खण्डकालकी सत्ता नहीं है तथा दूर और निकटका न्यवधान भी नहीं है । कार्य और कारणका कठोर नियम यहाँ अपरिज्ञात है। इस नित्यमण्डलमें किसी प्रकारका आवरण नहीं है और न किसी प्रकारका विश्लोम या चाञ्चल्य ही देखा जाता है । यह शान्तिमय अवस्था है ।

## नित्यमण्डल, जालन्धपीठ और इतरलिङ्ग

इसके बाद इच्छाराक्तिके उन्मेत्रके साय-साथ शब्दके द्वितीय स्तरमें सृष्टिका विकास होता है। जिसे 'नित्य-मण्डल' कहा गया है, वह राक्ति-गर्भस्थ बीजभूत विश्व है। इच्छाके प्रभावसे जब उसके गर्भके एकदेशसे विसृष्टि होती है, तभी उसे सृष्टि नाम प्राप्त होता है। इस भूमिसे ही कालका प्रभाव प्रारम्भ होनेके कारण यह सृष्टिकिया एक साथ न होकर कमानुसार होती है। इसी प्रकार देश और कार्य-कारणभावका स्फरण भी यहींसे समझना चाहिये। इसकी प्रावस्थामें इच्छाराक्तिके उपराम होनेपर ज्ञानशक्तिका उदय होता है तथा वह रिवांश ज्येष्टाशक्तिके साथ अद्वैतभावमें निलित

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

होकर 'जाळन्धपीठ'-रूप सामरत्य बिन्द्रकी सृष्टि करता है। इस बिन्दुसे अभिव्यक्त चैतन्य 'इतरिलक्न' नामसे प्रसिद्ध है । शक्तिके इस स्तरमें 'मध्यमा वाक्' आविर्भूत होती है और इसके प्रभावसे सृष्ट जगत् तराद्भावमें स्थित होता है।

#### उड्डीयानपीठ एवं परलिङ्ग

जब स्थितिराक्ति क्षीण हो जाती है, तब स्वभावके नियमसे ही अन्तर्मुख आकर्षणकी प्रबळता होनेके कारण संहारशक्तिकी क्रिया आरम्भ होती है। तब ज्ञानशक्ति कियाशक्तिके रूपमें परिणत होकर शिवांश रौड़ी शक्तिके साथ साम्यभावको प्राप्त हो जाती है । उसके फळखरूप जिस अद्देत बिन्दुका आविर्माव होता है, उसे 'उद्घीयान-पीठ' कहते हैं। इस बिन्दुसे चिन्छिक महातेज:सम्पन्न 'परळिङ्ग'ग्ह्रपर्ये अभिव्यक्त होती है । यह शब्दकी 'वैखरी' नामक चतुर्थ भूमि है । इम जिस संहारशील क्षयधर्मक जगत्का अनुभव करते हैं वह इस वैखरी शब्दकी ही विभूति है।

#### प्रणव और त्रिकोण

पर्यन्ती, मध्यमा और वैखरी शब्दकी जिन तीन अवस्थाओंके विषयमें कहा गया है, वही प्रणवके 'अ' कार, 'उ'कार और 'म' कार हैं, अथवा ऋक्, यजुः और साम–इस वेदत्रयरूपमें ज्ञानीकी दृष्टिमें प्रतिभात होती हैं। त्रिलोक, त्रिदेवता, त्रिकाल प्रमृति अखण्ड परावाक् अथवा तुरीय-बाक्का ही त्रिविध परिणासमात्र हैं। बिन्दुगर्भित जो महात्रिकोण समस्त विश्वत्रक्षाण्डके मूळक्रपमें शास्त्रोंमें सर्वत्र व्याख्यात हुआ है, वह इसी चतुर्विध शब्दके सम्बन्धसे प्रकटित होता है । इस त्रिकोणकी तीन रेखाएँ परयन्ती, मध्यमा और वैखरी तीन प्रकारके शब्द सृष्टि, स्थिति और संद्वाररूप तीन प्रकारके न्यापार वामा, ज्येष्टा और रोद्री किंवा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप तीन प्रकारके शिवांश अथवा इच्छा, ज्ञान और क्रियारूप तीन शक्त्यंशके

प्रतिनिधिमात्र हैं। त्रिकोणका मध्य बिन्दु परावाक ह अम्बिका और शान्ता—इन दो शिवशक्त्यंशका ह भावापन्न खरूप है। यद्यपि बिन्दुमें शिव और दोनोंका ही अंश है एवं त्रिकोणमें भी वही है, क बिन्दु प्रधानतः 'शिव'-रूपमें एवं त्रिकोण भी भी या 'योनि'-रूपमें परिणत हो जाता है ।। बिन्दुसमन्वित त्रिकोणमण्डलसे समस्त का आविर्भाव होता है।

#### आद्याद्यक्तिका स्वरूप-निर्वचन और आत्मदर्भ

आधाराकि तत्त्वातीत होते हुए भी सर्वतत्त्वमर्थाः प्रपञ्जरूपा है । वह नित्या, परमानन्दस्वरूपिणी चराचर जगत्की बीजखरूपा है। वह प्रकार शिवके खरूपज्ञानका उद्बोधक दर्पणखरूप अहंज्ञान ही शिवका खरूप-ज्ञान है। आद्यार्श आश्रय लिये विना इस आत्मज्ञानका प्रकाश नही सकता । आगमविद्रण कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने सामने स्थित खच्छ दर्पणमें क प्रतिविम्बको देखकर उस प्रतिबिम्बको 'अहं'-रूपमें पहरी लेता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने अधीन खर्क शक्तिको देखकर अपने खरूपकी उपलब्ध करते हैं आत्मराक्तिका दर्शन एवं आत्मखरूपकी उपळि वि आखादन एक ही वस्तु है। यही पूणाहंताका चमल अथवा सिचदानन्दकी धनीभूत अभिन्यक्ति है। भैं 🖣 हूँ'—यह ज्ञान ही नित्यसिद्ध आत्मज्ञानका प्र खरूप है। वस्तुका सामीप्य-सम्बन्ध न होनेपर कैं दर्पण प्रतिबिम्बको प्रहण नहीं कर सकता अथवा वस्तुव सांनिच्य होनेपर भी प्रकाशके अभावसे दर्पणमें ि प्रतिविम्ब जैसे प्रतिविम्बरूपमें नहीं भासता, उसी प्रकी पराशकि भी प्रकाशखब्दप परम शिवके सांनिध्यके अपने अन्तःस्थित विश्वप्रपञ्चको प्रकटित करनेमें सा छा, ज्ञान और कियारूप तीन शक्त्यंशके नहीं होती । इसी कारण गुद्ध शिव अथवा गुद्ध शि CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

परस्पर सम्बन्धरहित होकर अकेले जगत्के निर्माणका कार्य नहीं कर सकते । दोनोंकी अपेक्षित सहकारिताके बिना सृष्टिकार्य असम्भव है । सारे तत्त्व इन दोनोंके पारस्परिक सम्बन्धसे ही उद्भूत होते हैं। इससे कोई यह न समझे कि शिव और शिक्त अथवा प्रकाश और विमर्श परस्पर विभिन्न और खतन्त्र पदार्थ हैं।

# शिवशक्तिरिति होकं तत्त्वमाहुर्मनीषिणः।

—- शास्त्रका यही अन्तिम सिद्धान्त है। तथापि संहारकार्यमें शिवका और सृष्टिकार्यमें शक्तिका प्राधान्य स्वीकार करना होगा। पराशक्ति स्वतन्त्र होनेके कारण परावाक्-प्रमृति क्रमका अवलम्बन कर विश्वसृष्टिका कार्य-सम्पादन करती है और सृष्ट विश्वके केन्द्रस्थानमें अवस्थित होकर उसका नियमन करती है। यही खातन्त्र्य उपर्युक्त रीतिसे क्रमशः इच्छा, ज्ञान और क्रियाका आकार प्राप्तकर वैचित्र्यका आविर्भाव करता है और विश्वरूप धारण करता है। शिव तटस्थ और उदासीन रहकर निरपेक्ष साक्षिरूपमें आत्मशक्तिकी यह छीळा देखा करते हैं। यह नाना तत्त्वमय विश्वसृष्टि ही पराशक्तिका स्फुरण है । अतएव हाक्तिकी एक अव्यक्त वा प्रलीन अवस्था है, जहाँ शक्ति शिवके साथ एकाकार होकर शिवरूपमें ही विराजमान रहती है तथा उसकी एक अभिव्यक्त अवस्था भी है, जिसमें उसके द्वारा तत्त्वमय विश्व या देवताचक एक साथ ही एवं क्रमशः आविर्भूत होते हैं। पराशक्तिद्वारा अपने स्फरणका दर्शन और विश्वका आविर्भाव एक ही वात है; क्योंकि इस आदिम भूमिमं दृष्टि और सृष्टि समानार्थक हैं, परंतु इस क्रमिक आविर्भावकी एक प्रणाळी है।

#### महाशक्ति और शिव

सृष्टिके आदिमें अनादिकालसे जो अव्यक्त, पूर्ण निराकार और शून्यखरूप वस्तु विराजमान है, वह तरवातीत, प्रपञ्चातीत तथा व्यवहार-पथके भी अतीत

है। वही शाकोंकी महाशक्ति हैं और शैवोंके परम शिव हैं। वाणी और मनके अगोचर होनेके कारण ही इसे अनुत्तर कहा जाता है। वस्तुतः इसका वर्णन न तो कोई कभी कर सका है और न आगे कर सकनेकी ही सम्भावना है। इसे विशुद्ध प्रकाश कहें तो अन्तर्लीन विमर्शके कारण यह प्रकाशमान है। अतएव इसमें खयंप्रकाशभाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार इसे विशुद्ध विमर्श भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि प्रकाशहीन विमर्श असत्कल्प है । इस तत्त्वातीत और अनुत्तर अवस्थाके लिये शास्त्रमें वाचकरूपमें आदिवर्ण 'अ'कारका प्रयोग होता है। इसके बाद दोनोंकी सामरस्य-अवस्था है, 'अ'काररूप प्रकाशके साथ 'ह'काररूप विमर्शका अर्थात् अग्निके साथ सोमका साम्यभाव ही 'काम' अथवा 'रवि' नामसे प्रसिद्ध है । शास्त्रमें जिस अग्नीषोमात्मक बिन्दुका उल्लेख पाया जाता है, वह भी यही है। शिव ही 'अ' और शक्ति ही 'ह' है—बिन्दुरूपमें यही 'अहं' अथवा पूर्णाहंता हैं । साम्यभङ्ग होनेपर यह किन्दु प्रस्पन्दित होकर शुक्ल और रक्त विन्दुरूपमें आविर्भूत होता है। इस प्रस्पन्दन-कार्यसे जो अभिन्यक्त होता है उसे ही शास्त्रमें संवित् अथवा चैतन्यके नामसे वर्णित किया जाता है। इसीका दूसरा नाम चित्कळा है। अग्निके सम्पर्कसे घृत जिस प्रकार गळकर घारारूपमें बहुने लगता है, उसी प्रकार प्रकाशात्मक शिवके सम्पर्कसे विमर्शस्त्रपा पराशक्ति द्रुत होती है तथा उससे एक परमानन्दमय अमृतकी धाराका स्नाव होता है । यही धारा एक प्रकारसे उपर्युक्त चित्कला एवं दूसरे प्रकारसे ब्रह्मा-नन्दका खरूप है। निष्कल चैतन्यमें कलाका आरोप सम्भवनीय नहीं है । अतएव (यह चित्कला महाशक्तिके स्वातन्त्र्यके उन्मेषके कारण शिव-शक्तिके आपेक्षिक वैषम्यसे उत्पन शक्तिभावके प्राधान्यसे प्रकाशांश और विमर्शाशके बनीभूत संश्लेषणसे उद्भुत होती है। श्रुद CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

प्रकाश किंवा शुद्ध विमर्श बिन्दुपदवाच्य नहीं है। जिस विमर्शराक्तिमें निखिल प्रपञ्च विलीन रहता है, उसके संसर्गसे अनुत्तर अक्षरखरूप प्रकाश बिन्दुरूप धारण करता है । यह संसर्ग त्रिमर्शशक्तिमें प्रकाशके अनुप्रवेशके सिया और कुछ नहीं है । इस विन्दुका नामान्तर प्रकाशबिन्दु है, जो त्रिमर्शशक्तिके गर्ममें स्थित रहता है। इसके पश्चात् विमर्शशक्तिके प्रकाशविन्दुमें अनुप्रविष्ट होनेपर यह बिन्दु उच्छून हो जाता है अर्थात् पुष्टिलाम करता है, तब उससे तेजोमय बीजखरूप नाद निर्गत होता है । इस नादमें समस्त तत्त्व सुक्षमरूपसे निहित रहते हैं । नाद निर्गत होकर त्रिकोणाकार रूप धारण करता है । यही 'अहम्' नामक बिन्दुनादात्मक प्रकाश विमर्शका शरीर है । इसमें प्रकाश शुक्कविन्दु है और विमर्श रक्तविन्दु तथा दोनोंका पारस्परिक अनुप्रवेशात्मक साम्य मिश्रविन्दु है । इसी साम्यका दूसरा नाम परमात्मा है। इसीको 'रवि' या 'काम' के नामसे पुकारते हैं, यह बात पहले ही कही जा चुकी है। अग्नि और सोम इसी कामके कला-विशेष हैं। अतएव कामकला कहनेसे तीनों विन्दुओंका बोध होता है। इन तीन विन्दुओंका समष्टिभूत महा-त्रिकोण ही दिव्याक्षरस्ररूपा आद्याशक्तिका अपना रूप है । इसके मध्यमें रविबिन्दु देवीके मुखरूपमें, अग्नि और सोमविन्दु स्तनद्वयरूपमें तथा 'ह'कारकी अर्धकला अथवा हार्धकला योनिरूपमें कल्पित होती है । यह हार्भकला अत्यन्त रहस्यमय गुह्य तत्त्व है, इसका विशेष विवरण इस निबन्धमें देना अनावस्यक है, तथापि सम्प्रति जिज्ञासु साधककी तृप्तिके लिये इतना कहा जा सकता है कि शिव-शक्तिके मिलनसे उत्पन्न अमृतकी धारा प्रवाहित होनेपर उससे जिस लीलारूप तरङ्गकी उत्पत्ति होती है वही तानित्रक्त परिभाषामें हार्घकाले नामसे विल्यात है। यह जो त्रिकोणके विषयमें कहा गया है, वह पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी—इन त्रिविध शब्दोंका परस्पर संश्लेत्रात्मक सम्मिलित स्वरूप है और

इसका केन्द्रस्थित विन्दु, जिसका खरूप अहंक वर्गित हुआ है, वह परमातृकाका विलासक्षेत्र सदाशिवतक स्ह्रप है। मध्यविन्दु तथा मूल त्रिकोगसे सक तत्त्वों और पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है। चाहे कि भी देवता या किसी भी स्तरके मूलतत्त्वका अनुसंक करो, उसकी चरमावस्थामें यह लिङ्गयोनिका समन्वयह त्रिको गमध्यस्थ बिन्दु अथवा बिन्दुगर्मित त्रिको ग दिएलां देगा । इसी कारण तन्त्रशास्त्रमें जिस-किसी भी देवतं चक्रका वर्णन आया है, उसमें सर्वत्र ही यह विन्दु के त्रिकोण म्लस्थानमें साधारणभावसे वर्तमान है । चतुरक प्रमृति पीठका वर्णन होनेपर भी अन्तर्रिसे देखने। ्र उनके भी मूलमें त्रिकोगकी सत्ता अवस्थित देखी जां है । त्रिकोणके विभिन्न स्पन्दनसे वासनाकी विचिक्र तथा तदनुरूप चककी भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ निषक होती हैं। वर्तमान प्रबन्धमें उसकी आलोचना प्रासिक्ष न होगी।

महाबिन्दु अनन्त कलाकी समिष्टि होनेपर भी तत्तर् ब्रह्माण्डके अभिन्यक्त उपादानकी मात्राके अनुसार निर्दिष्ट संख्यक कलाद्वारा गठित होकर अन्यक्त-गर्भसे अहंरूपमें आविर्भूत होता है। यह दर्शनशास्त्रका एक गम्भीरतम रहस्य है। वेदान्तादि निखिल शास्त्र निष्कल अन्यक सत्ता किस प्रकारसे 'अहम्' रूपमें आत्मप्रकाश करती है, इसे अनादिसिद्ध स्वीकार करते हैं। किंतु इस 'अहम्' की उत्पत्तिप्रणाली और तिरोभात्रप्रणाली योग-सम्पत्तिसम्पन्न तान्त्रिक द्रष्टाके सित्रा अन्य किसी साधकको अपरोक्षभावसे अनुभूत नहीं होती। व्यष्टि, समिटि एवं महासमिष्टि—सर्वत्र एक ही प्रगालीकी किया देख्नेमें आती है। कलाकी निरन्तर और क्रमिक पूर्णतासे एक ओर जिस प्रकार बिन्दुरूप पूर्णकला अथवा अहं-तत्त्वका विकास होता है, उसी प्रकार उसके निस्तर CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

आत्मभावका आविभीव होता है । दोनोंमें ही पूर्णकलाकी एक कला नित्य साञ्चीरूपमें प्रपञ्च के लय होनेके बाद भी जाप्रत् रहती है। यही एक कला निर्वाणकलारूपमें जीवकी उन्भनी अवस्थामें रहती है । इसकी भी निवृत्ति हो जानेपर जिस निष्कल अवस्थाका विकास होता है, वही शिव-शक्ति-तत्त्व है, वहीं महाविन्दु है, अतएव यह शिवत्व सदाशिवका नाममात्र है। ब्रह्माण्डकी चरमावस्था जिस प्रकार अस्मितांनं पर्यवसित होती हे, जो प्रकृति और पुरुपका अवलम्बन करके आव्यलाम करती है, उसी प्रकार समस्त विश्वके पर्यवसानमें इस विराट अस्मिरूप अर्थात् विन्दु-खरूप सदाशिवतत्त्वका आविर्भाव होता है, जिसमें अधिष्टित होकर शिव-शक्तिरूप मूल वस्तु लीलामय भावमें आत्म-प्रकाश करती है । अतएव विन्दुरूप अहंकारके आत्म-समर्पणके विना महाबिन्दु या पूर्णाहंताके खरूपकी उपलब्धि सम्भवनीय नहीं है। इस उपलब्धिमें पञ्च-दशकलात्मक संसारी जीव एवं षोडश अथवा निर्वाण-कलात्मक मुक्त जीव--किसीकी सत्ता नहीं रहती। यह जीवभावविनिर्मुक्त शिवभाव है, यह पहले ही कहा जा चुका है। पाश जालसे मुक्त होकर जीवजगत् जबतक शिवरूपमें प्रकाशित नहीं होता तवतक पूर्णखरूपा महाशक्तिका ययार्थ संधान पाना बहुत ही कठिन है। शिवभाव प्राप्त होनेपर भी शबरूपमें परिणत हो शवासन-परिप्रह न कर सकनेपर अपने भीतर महाशक्तिका उन्मेष नहीं प्राप्त हो सकता।

स्थूल जगत्, जिसे हम सर्वदा अनुभव करते हैं, दीपकालकासे विकीर्ण प्रभामण्डलकी भाँति एक विन्दुका बाह्य प्रसारण अथवा विकिरणमात्र हैं । इन्द्रियों के प्रत्याहारसे इस रिश्नमालाको उपसंहत कर सकनेपर बाह्य जगत् स्वभावतः बाह्य विन्दुमें विलीन हो जाता है । इसी प्रकार लिङ्गात्मक आभ्यन्तरिक जगत् भी विक्षुच्य अन्तः करणका बाह्य विलासमात्र है तथा वह भी विलीन

होनेपर तदन्रूप विन्दस्वरूपमें अव्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार कारणजगत् उपसंहारको प्राप्त होकर कारण-विन्दुमें पर्यवसित होता है। ये तीनों जगत् जाम्रत्, स्वप्न और सुपुप्ति-अवस्थाके चोतक हैं। अतएव स्थूल, सूक्ष्म और कारण--ये तीनों विन्दु ही त्रिकोणके तीन प्रान्तोंके तीन बिन्दु हैं । इन्हें 'अकार', 'उकार' और 'मकार'के नामसे भी शांकेतिक भाषामें निर्देश किया जा सकता है । अन्तर्मुख-प्रेरणासे जन्न ये तीनों निन्दु रेखारूपमें भीतरकी ओर प्रवाहित होकर एक महाविन्दुरूपमें पर्यवसानको प्राप्त होते हैं, तो वे ही तुरीयविन्दु अथवा महाकारणरूपमें अभिहित होने के योग्य होते हैं । वही त्रिकोणका अन्तःस्थित मध्यबिन्दु है, जिसके विषयमें पहले कहा जा चुका है। इस बिन्दुमें अनादिकालसे दिव्य मिथुन शिव-शक्तिका अथवा परमपुरुष और परा-प्रकृतिके शृङ्गारादि अनन्त भावोंका विलास चलता रहता है । राधाकृष्मकी युगल-मिलन आदि बुद्ध एवं प्रज्ञापार-मिताका युगन्द्रस्त्रह्प, God the Father तथा God the son का Holy Ghost के अभ्यन्तर प्रस्परिक सम्मिलन इसीका द्योतन करते हैं। यह त्रिकोग ही प्रणवका स्त्ररूप है । साधित्रिवलयाकारा भुजङ्गविप्रहा सुप्रा कुण्डलिनी शक्ति भी इसीका नामान्तर है। कुण्डलिनीका प्रबुद्ध भाव सम्यकरूपसे सिद्ध होनेपर शिव-शक्तिका भेद विगलित हो जाता है तथा साथ-ही-साथ जीवके साथ शिवका अथवां शक्तिका पार्थक्य तिरोहित हो जाता है, तब चक्र या यन्त्र अन्यक्तगर्भमें विलीन हो जाता है । विनद्भ एवं त्रिकोणका मेद दूर होनेके कारण विन्दुका विन्दुत्व तथा त्रिकोणका त्रिकोगत्व कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता । जो रहता है उसका किसी नाम-रूपदारा निर्देश नहीं होता । वह सब तत्त्रोंका मूलकारण होनेपर भी किसी विशिष्ट तत्त्रके रूपमें अभिदित होने में योग्य नहीं रहता। वह चित्, अचित् और ईश्वरका अनादिभूत आदिकारण होनेपर भी चित्, अचित् या ईश्वर-किसी भी नामसे वर्णित नहीं हो सकता ।

शकि-साधनाका म्ळ्लूत्र नादानुसंधान शब्दका क्रमिक उच्चारण है । बिन्दु या कुण्डळिनी विक्षुच्ध होकर नादका विकास करती है। पूर्ण परमेश्वरकी स्वातन्त्र्यशक्तिसे बिन्दुका विक्षोभकार्य सम्पन होता है। इसीका दूसरा नाम गुरुकुपा या परमेश्वरका अनुप्रह है। इस चिदाकाशस्त्रक्षप विन्दुको दूसरी कोई निम्नभूमिस्य शक्ति विक्षुच्य नहीं कर सकती । कुण्डळिनी जब म्ळाधारके नीचे ऊर्ध्वमुख सहस्रार अथवा अकुळकमळमें विराजमान रहती है तव वह अन्यक्त नाम विश्वोत्तीर्ण अवस्थाके अन्तर्गत रहती है; परंतु खातन्त्र्यवश उसकी अभिव्यक्ति होनेपर म्लाधारमें ही उसकी अनुभूति होती है। निराधार निराळम्ब सत्तासे, यहींसे आधारभावकी मूचना होती है। क्रमशः इस शक्तिके उद्बोधनकी मात्राके अनुसार आधारभाव पुनः क्षीण हो जाता है एवं परिशेषमें सर्वतोभावेन तिरोहित होकर ऊर्घस्य अधोमुख सहस्रदल-कमळमें पुन: अकुळमें ही उसका लय होता है, मध्यस्य न्यापार केवळ पूर्ण चैतन्य-सम्पत्तिकी प्राप्तिके ळिये 👸 । जो अनन्त गर्भमें अचेतनभावसे अनादिकालसे सुप्तावस्थामें था, वह पूर्णस्तपसे प्रबुद्ध होकर चैतन्यस्वरूपके अवळम्बनपूर्वक पुनः उस अनन्त गर्भमें प्रविष्ट हो जाता है। यह एक अञ्जलसे दूसरे अकुलपर्यन्त जो मार्ग है वही विश्व-जगत्का म्लीभृत चक्र है। वृत्ताकार मार्गमें मनुष्य जिस स्थानसे चळता है, निरन्तर सरळतापूर्वक आगे बढ़ता जाय तो बह पुनः उसी स्थानपर छीट भाता है । यही मध्यका--आवरण-चकका स्वस्द्प है । इस प्रकारके चक्र कितने हैं इसका संख्याद्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता; तथापि साधकजन अपने-अपने प्रयोजन और उद्देश्यके अनुसार उनका निर्देश कर गये हैं । मूळाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर,

अनाहत, त्रिशुद्ध, ढिम्बिकाप्र और आज्ञा—रे अज्ञानराज्यके अन्तर्गत हैं। यद्यपि अधीवर्ती क अपेक्षा ऊर्घ्ववर्ती चक्रमें राक्तिकी सुक्मता तथा निर्मक विकास अधिक है तथापि वे अज्ञानकी सीमाके अन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।

ज्ञानके संचारके साथ-साथ ही आज्ञाचकका हो जाता है, अथवा दूसरे प्रकारसे यह कह सकते आज्ञाचकका मेदन करनेसे ज्ञानका उदय होता है। अ चक्रके बाद ही बिन्दुस्थान है, यही बिन्दु योगियोंका हं नेत्र अथवा ज्ञानचक्षु कह्नळाता है। इसी बिन्दुसे 🥫 भूमिकी सूचना मिळती है। चित्तको एकाम्र करके उपन किये बिना अर्थात् विक्षिप्त अवस्थामें बिन्दुमें स्थितिनहीं सकती । बिन्दु-अवस्थामें स्थिति होनेपर भी यथार्थ बस प्राप्तिमें अनेकों व्यवधान रह जाते हैं। यद्यपि विन्दुभूनि साधक अहंभावमें प्रतिष्ठित होकर आपेक्षिक द्रष्टा का निम्नवर्ती समस्त प्रपञ्चको निरपेक्षभावसे देखनेमें स होता है, तथापि जबतक वह बिन्दु पूर्णतया तिरोहि नहीं हो जाता, अर्थात् पूर्णतया अहंभावका विसर्व अथवा आत्मसमर्पण नहीं होता, तबतक अथवा शिवभावकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती इसीलिये विन्दुभावको प्राप्त होकर साधकको क्रम कलाक्षय करते-करते पूर्णतया विगतकळ-अवस्थामें उपनी होना पड़ता है।

बिन्दुके बाद उल्लेखयोग्य प्रधान चक विन्दु<sup>आ</sup> अथवा अर्घचन्द्रके नामसे प्रसिद्ध है । बिन्दुको चन्द्रिक् कहा जाता है, इसीळिये यह अवस्था अर्धचन्द्र ना<sup>मर्स</sup> वर्णित होती है। इसी अवस्थामें अष्टकला विकास **हो**ता है। इसके आगे अर्थात् राक्तिकी <sup>त</sup> कळाके क्षीण होनेपर एक अवरोधमय बोर आवरणस्वरूप विळक्षण अवस्थाका उदय होता है । बहे-बहे देवताओं CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangoth करने उत्पर उठना कर्णि

है; परंतु अनुप्रह-शिक्ति विशिष्ट प्रभावसे भाग्यवान् साधक इस चक्रका मैदन कर ऊपर उठनेमें समर्थ होता है। शाखमें यह अवस्था 'रोधिनी' नामसे प्रसिद्ध है। इस आवरणका मेदन करनेसे ही साधक नादभूमिमें उपनीत होता है। नाद चैतन्यका अभिव्यञ्जक है, अतः इस अवस्थामें चिन्छिक क्रमशः अधिकतर स्पष्ट हो जाती है। ब्रह्मरन्ध्रके जिस स्थानमें नादका ळय होता है, यह बही स्थान है। इसके बाद साक्षात् चिन्छिकिका आविभीव होता है। इसी शिक्तिसे समस्त भुवन विवृत हो रहे हैं।

इस अवस्थाके आगे त्रिकोणस्वरूपा 'व्यापिका' है, वह बिन्दुके विळासस्वरूप वामादि शक्तित्रयसे संघटित है। तदनन्तर सर्वकारणभूता समनाशक्तिका आविर्भाव होता है । यह शिवाधिष्ठित है और समस्त ब्रह्माण्डोंकी भरण-शीला है । एतदारूढ़ शिव ही परम कारण और पश्च-कृत्यकारी हैं। यह चिदानन्दरूपा पराशक्ति है; यहीं मनोराज्यका अन्त होता है। इसके आगे मन, काळ, देश, तत्त्व, देवता तथा कार्य-कारणभाव सभी सदाके ळिये तिरोहित हो जाते हैं। जो जपादि क्रियाके द्वारा नादके उरथानका अभ्यास करते हैं, वे जानते हैं कि आज्ञाचक-पर्यन्त अर्थात् जहाँतक अक्षमाला वा वर्णमालाका आवर्तन होता है, वहाँतक उचारण अथवा ऊर्घ्वचाळनका काळ एक मात्रासे न्यून नहीं हो सकता। विन्दुमें वह अर्धमात्रामें पर्यवसित होता है। इसके बाद वह क्रमशः क्षीण होते-होते समनाभूमिमें एक क्षणके रूपमें परिणत होता है। इसके आगे मनके स्पन्दनशून्य हो जानेके कारण देश, काल नहीं रह जाते तथा समस्त मानसिक विक्षोभ या कल्पनाजाळके उपशान्त होनेपर निर्विकल्पक निवृत्तिभाव होनेपर भी—देश, काळ और निमित्तके अतीत तथा मनोभूमिके अगोचर होनेपर भी--वस्तुतः नितान्त निष्कळ अवस्था नहीं है; न्योंकि इस अवस्थामें इसमें विश्वद चिद्रूपा एक कटा शेष रहती है, जो

निर्वाणकळारूपसे शाखमें प्रसिद्ध है तथा योगिजन जिसे द्रष्टा या साक्षिचैतन्यके नामसे पुकारते हैं। सांख्यका कैवल्य इसी अवस्थाकी सूचना देता है; क्योंकि सांख्यकी प्रकृति पश्चदशकळात्मिका है और उसका पुरुष षोडशी या निर्वाणकळाका स्वरूप है।

'पुरुषे षोडशकले तामाहुरमृतां कलाम्।'

इस कळासे ऊ५र उठै बिना महाबिन्दु वा परमात्म-ह्वरूप शिवतत्त्रको उपछन्धि नहीं हो सकती । सांद्रयभूमिसे अप्रसर होनेपर वेदान्तकी साधना होती है—–इस एक कळामात्रावशिष्ट निर्वाणभूमि या उन्मनासूमिको पारकर महाविन्दुरूप पूर्णाहंतामय अवस्थामें पदार्पण करना भी वही है। पूर्णाहंतास्वरूप शिवभावकी रुड्ति होनेपर जब इसका भी परिहार होता है---जब बिन्दुका क्रमशः क्षय होते-होते उन्मनी अवस्थाका अवसान होनेपर बिन्दु शून्य हो जाता है, तत्र पूर्णस्वरूप महाशक्तिका आविर्भाव होता है; अर्थात् महाबिन्दुके पूर्णरूपमें स्थित होनेपर उसमें पराशकिकी नित्य अभिन्यक्ति होती है। पक्षान्तरमें महाबिन्दुके रिक्त हो जानेपर परम शिवका आविर्भाव होता है। वस्तुतः शिव-शक्तिके विभिन्न न होनेके कारण तथा महाबिन्दुकी पूर्ण और रिक्त अवस्था भी नित्य-सिद्ध होनेके कारण शून्य और पूर्णत्वका आविर्भाव नित्य ही मानना होगा । जो रिक्त दिशा है, लैकिक दृष्टिसे वही अमावस्या है और जो पूर्ण दिशा है वही पूर्णिमा है । महाराकिके प्राधान्यको अङ्गीकार कर अमावस्याकी ओर जो उसकी रफ़र्ति होती है वही काळीरूपमें तथा जो पूर्णिमाकी ओर रकृतिं होती है वही षोडशी, त्रिपुरसुन्दरी या श्रीविषाके क्पसे साधक-समाजमें परिचित होती हैं। काळीकुळ और श्रीवुळका यही गुप्त रहस्य है। मध्यपथमें तारा **या** तारिणी विषा है। यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी है। इमने जो कुछ वड़ा है वह महाशक्तिका प्राधान्य

अङ्गीकार करके ही कहा है; परंतु प्रकाश या शिव-स्वरूपका प्राधान्य अङ्गीकार करनेपर इस अवस्थामें कुछ भी कहनेको नहीं रह जाता ।

स-ऋल, निष्कल और मिश्र--शक्तिकी ये तीन अवस्थाएँ हैं, अत: शक्तिकी उपासना भी स्वभावत: इन तीन श्रेगियोंमें ही अन्तर्भुक्त हो जाती है। उपासनाके ऋमसे स-कलभावकी उपासना निकृष्ट है, मिश्रभावकी उपासना मध्यम है एवं निष्कल उपासना ही श्रेष्ठ है; परंतु हमलोग जिसे साधारणतया उपासना कहते हैं वह इन तीन श्रेगियोंमेंसे किसीके अन्तर्गत नहीं है; क्योंकि जबतक गुरुकी ऋपादिष्टिसे कुण्डलिनी शक्तिका उद्बोधन तथा सुषुम्नाके मार्गमें प्रवेश नहीं हो जाता तवतक उपासनाका अधिकार नहीं उत्पन्न होता । मूलाधारसे आज्ञाचक्रपर्यन्त चक्रेश्वरीरूपमें शक्तिकी आराधना ही निकृष्ट उपासना है; परंतु जो साधक इन्द्रिय और प्राणकी गतिका अवरोध कर कुलपथमें प्रविष्ट नहीं हो सकता उसके छिये देवीकी अधम उपासना भी सम्भव नहीं है । साधक क्रमशः अधममूमिसे ययात्रिधि साधनाः द्वारा निर्मलचित्त होकर मध्यम भूमिकी उपासनाका अधिकारी होता है । तर्नन्तर उत्तम अधिकार प्राप्तकर भगवतीकी अद्वेत उपासनासे सिद्धि-लाम करता है। मनुष्य जबतक द्वन्द्रमय भेदराज्यमं वर्तमान रहता है, तत्रतक उसके लिये निम्नमूमिकी उपासना ही स्वाभाविक है । कर्म ही इसका रूप है । चतुरस्रसे बैन्दवचकपर्यन्त अथवा म्लाधारसे सहस्रदल-कमलपर्यन्त सदल आवर्ण देवतादिसहित समग्र देवीचक्रकी उपासना ही कर्मात्मक अपरा पूजा है। इस पूजा अर्थात् पटचकारे क्रियारूप अनुष्टानका अवलम्बन कर अग्रसर न हो सकनेसे चित्तमें

करापि अमेरज्ञानका उदय नहीं हो सकता । स्त्रयं कं भी भगवतीकी अपरा पूजा किया करते थे। महाजनोंका सिद्धान्त है। इसीलिये ज्ञानीके लिये: चक्रपूजा उपेक्षणीय नहीं है। साधक अपनी देह विभिन्न प्रकारके गगेश, प्रह, नक्षत्र, राशि, योहि एवं पीठका विधिपूर्वक न्यास वा स्थापन कर सकते। के अल इसीके प्रभावसे साक्षात् परमेश्वरतुल्य अक्ष प्राप्त कर सकते है ।\*

निम्नभूमिकी उपासनाके प्रभावसे साधकका अधिकाः बल बढ़ जानेपर बह मध्यम भूमिमें उपनीत होन्न भेदाभेद अवस्थाको उपलब्ध करता है। तब समुन्नि ज्ञान और कर्मका आविर्भाव होता है और आल अद्वैतथाममें क्रमशः बाह्य चक्रादिका लय हो जाता है। इसके बाद जब ज्ञानमें कर्मकी परिसमाति हो जाती है तव अभेद या अद्वैतम्मिकी स्कृतिं होती है और साधा परापूजाका नित्य-अधिकार स्वभावतः ही प्रात कर लेता है। एकमात्र परमशित्रकी स्कृति या ब्रह्मज्ञान ही परा पुजाका नामान्तर है। इस ज्ञान अथवा परमतस्की विकासको लौकिक जगत्में कोई समझ नहीं सकता।

अधोमुख इवेतवर्ग सहस्रदलक्षमल या अकुल कमलकी अन्तःकलिकामें वागमव नामक एक प्रसिद्ध त्रिकोण है। इस त्रिकोणसे परादिकमसे चार प्रकारके वांक या शब्द उत्पन्न होनेके कारण इसका नाम वाग्भव है। 🥻 इस त्रिकोणके मध्यते विश्वगुरु परम शिवकी पादुकी हैं। वह प्रकारा, विमर्श तथा इन दोनोंके सामरस्यभेदसे तीन प्रकारकी है। इस पादुकासे निरन्तर प्रमामृत निकलता रहता है-—इस स्निग्ध अमृतमय चन्द्रर्शिमद्वारी समस्त विश्वका संजीवन, माधुर्यसम्पादन और तृति होती है। यह पादुका समस्त जीवोंका आत्मखरूप है।

जिन्होंने सत्य हैं। स्वदेहमें देवताओंका न्यास करना सीख छिया है, उन ही सामर्थको तुलना नहीं हो सकतो । इस प्रकारका मनुष्य यदि न्यासरहित साधारण मनुष्यको प्रणाम कर छे तो उसको मृत्यु अवश्यमभाजी हे। CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

इसके बाद शिवाद्वैतभावनारूप प्रसादको प्रहण करनेसे समस्त तत्त्व विशुद्ध होकार विमल आनन्दका उदय होता है। तत्त्व-शुद्धि और आनन्दसंचारके पश्चात् हृदयाकाशमें जिस परम नादका उदय होता है, उसका चिन्तन करने-पर आद्याशक्तिके आनन्दमय रूपकी उपलब्धि होती है। साधकके हृदयमें इस प्रकारके नादकी अभिव्यक्ति ही आन्तर जप या मानस जपके नामसे प्रसिद्ध है। चित्तके बाह्य प्रदेशसे लौटकर अन्तर्मुखमें एकाप्र होनेपर इसका अनुभव होता है। इससे अश्रु, पुलक, स्वेद, कम्प प्रमृति सात्त्रिक विकारोंका उन्मेष होता है। इस आन्तर-जप या नादानुसंधानके समय इन्द्रियसंचार नहीं रहता, इसीलिये इसे बाह्य जप नहीं कहा जा सकता । बाह्य जप विकल्पका ही प्रकार-भेद है; परंतु आन्तर जपमें विकल्पका व्यापार सून्य हो जाता है । यही निष्कल चिन्तन अथवा ध्यानका खरूप है । वस्तुतः यह चित्तकी निरन्तर अन्तर्मुखताके सिवा और कुछ भी नहीं है । इस प्रकारका चिन्तन तवतक उदित नहीं होता जवतक शुद्ध चैतन्यका संकोचभाव दूर नहीं हो जाता। पर चिक्कला महा-शक्तिका उल्लास होनेपर खतः ही इस संकोचका नाश हो जाता है। तब पूर्णाहंता खयमेव विकसित हो जाती है । इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाले शब्द, स्पर्श प्रभृतिके द्वारा

むのからなるなからから

आत्मदेवताकी जो पूजा होती है, उसे खाभाविक पूजा अथवा सहज उपासना कहकर महायज्ञरूपसे शास्त्रमें उसकी प्रशंसा की गयी है। विषयानुभवजन्य आनन्द महानन्दके साथ मिलनेपर जिस वैषम्यहीन अवस्थाका उदय होता है, वही भगवतीकी उत्तम उपासनाका प्रकृत तत्त्व है।

हमने अत्यन्त संक्षेपमें शक्ति-साधनाके साधारण तत्त्वके सम्बन्धमें कुछ निवेदन किया है । द्वेत, द्वेताद्वेत, अद्वैत—ये त्रिविध उपासनाएँ शक्ति-साधनाके ही अन्तर्गत हैं । अतः समस्त देवताओंकी साधना तथा योग, कर्म प्रभृति सब इसके अन्तर्गत हैं। काली, तारा-प्रमृति-मेदसे साधनाके प्रकारभेद अप्रासङ्गिक समझकर यहाँ आलोचित नहीं हुए हैं। बीजतत्त्व और मन्त्र-विज्ञान, नादविन्दुकलाका स्वरूपालोचन, मन्त्रोद्वार और मन्त्रचैतन्य प्रमृति कियाएँ, दीक्षा और गुरुतत्त्व, दीक्षा-तत्त्व, अध्वशुद्धि, भूत और चित्तकी शोधन-क्रिया, मातृका और पीठविचार, न्यास और प्राणप्रतिष्ठा—इस प्रकार अनेकों त्रिषय शाक्त-साधनाकी विस्तृत आलोचना-सूचीके अन्तर्गत हैं। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि शक्ति-उपासनाके सम्बन्धमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेके लिये इन सब प्रासङ्गिक विषयोंका भी ज्ञान होना आवश्यक है।

मुक्तिद्यिनी महाविद्या महामाया हरेक्चैषा तया सम्मोद्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा।। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तया विस्रुज्यते विक्वं जगदेतचराचरम्।।

( तुर्गासप्तशती १ । ५५-५६ )

'जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत् मोहित हो रहा है, वह भगवान् विष्णुकी महामाया है। वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियोंके चितको भी बलपूर्वक आकर्षणकर मोहमें डाल देती है। उसीके द्वारा यह सम्पूर्ण चराचर जगत् रचा गया है।'

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri



### शक्तितत्तका रहस्य

( ब्रह्मकीन परमश्रद्धेय भीवयद्याळजी गोयन्दका )

'शक्ति' शब्द बहुव्यापक होनेके कारण इसके रहस्यको समझनेकी मैं अपनेमें राक्ति नहीं देखता, तथापि अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार यत्किश्चित् ळिख रहा है।

### शक्तिके रूपमें बहाकी उपासना

शाखोंमें 'हाक्ति' हान्दके प्रसङ्गानुसार अळग-अळग अर्थ किये गये हैं। तान्त्रिक छोग इसीको पराशक्ति कहते हैं और इसीको विज्ञानानन्दघन ब्रह्म मानते हैं। वेद, शास्त्र, उपनिषद्, पुराण आदिमें भी 'शक्ति' शब्दका प्रयोग देवी, पराशक्ति, ईश्वरी, मूळप्रकृति आदि नामोंसे विज्ञानानन्द्धन निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्मके ळिये भी किया गया है । विज्ञानानन्द्घन ब्रह्मका तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म एवं गुद्ध होनेके कारण शास्त्रोंमें उसे नाना प्रकारसे समझानेकी चेष्टा की गयी है । इसळिये 'शक्ति' नामसे ब्रह्मकी उपासना करनेसे भी परमात्माकी ही प्राप्ति होती है। एक ही परमात्म-तत्त्वकी निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, देव, देवी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, राम, कृष्ण आदि अनेक नाम-रूपसे भक्तळोग उपासना करते हैं। रहस्यको जानकर शास्त्र और आचार्याके बतळाये हुए मार्गके अनुसार उपासना करनेवाले सभी भक्तोंको उसकी प्राप्ति हो सकती है। उस दयासागर प्रेममय सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वरको सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वन्यापी, सम्पूर्ण गुणाधार, निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्द्रघन परत्रहा परमात्मा समझकर श्रद्धा-पूर्वक निष्काम प्रेमसे उपासना करना ही उसके रहस्यको नानकर उपासना करना है, इसळिये श्रद्धा और प्रेमपूर्वक **उस विज्ञानानन्दखरू**पा महाशक्ति देवीकी उपासना करनी चाहिये । वह निर्गुणस्तरूपा देवी जीवींपर दया करके इत्यं ही सगुणभावको प्राप्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और

महेशरूपसे उत्पत्ति, पाळन और संहारकार्य करती है खयं भगवान् श्रींकृष्ण कहते हैं---

सर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वती। त्वमेव त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मित्र। कार्यार्थे खगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्। सत्या नित्या परमहास्वरूपा रवं भकानुमह्विप्रहा। परमा सर्वस्वद्भवा सर्वेशा सर्वाधारा सर्वेबीजस्वरूपा सर्वपूज्या च्ह सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला। ( ब्रह्मवैवर्तपु० प्रकृति० २ | ६६ । ७-१०)

'तुम्हीं विश्वजननी मूलप्रकृति ईश्वरी हो, तुर् सृष्टिकी उत्पत्तिके समय आधाराक्तिके रूपमें विराजग रहती हो और स्वेन्छासे त्रिगुणात्मिका हो । यद्यपि वस्तुतः तुम खयं तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो । तुम परम खरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो । परमतैजखरू और भक्तोंपर अनुप्रह करनेके हेतु शरीर धारण कर्ल हो । तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधार एवं पराल हो । तुम सर्वबीजस्बरूप, सर्वपूष्या एवं आश्रयरि हो। तुम सर्वज्ञ, सर्वप्रकारसे मङ्गळ करनेवाळी एवं सर्वमङ्गळोंकी भी मङ्गळ हो।

उस ब्रह्मरूप चेतनशक्तिके दो खरूप हैं—एक निर्गुण और दूसंरा सगुण । सगुणके भी दो मेद हैं एक निराकार और दूसरा साकार । इसीसे सारे संसारकी उत्पत्ति होती है। उपनिषदोंमें इसीको पराशक्तिके नामहे कहा गया है।

तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत् । विष्णुरजीजनत् रुद्रोऽजीजनत् । सर्वे मरुक्गणा अजीजनन् गन्धर्वाप्सरसः किन्नरा वादित्रवादिनः समन्तार् CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

शाक्तमजीजनत् । अण्डजं स्वदेजमुद्धिन्जं जरायुजं यत्किञ्चेतत्प्राणिस्थावरजङ्गमं मनुष्यमजीजनत् । सेषा पराशक्तिः । ( बह्नुचोपनिषद् )

'उस पराशक्तिसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। उसीसे सब मरुद्रण, गन्धर्व, अप्सराएँ और बाजा बजानेवाले किन्नर सब ओरसे उत्पन्न हुए। समस्त भोग्य पदार्थ और अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज, जरायुज जो कुछ भी स्थावर, जङ्गम, मनुष्यादि प्राणिमात्र उसी पराशक्तिसे उत्पन्न हुए। ऐसी वह पराशक्ति है।'

ऋग्वेदमें भगवती कहती है—

अहं हद्गेभिर्वसुभिरचराग्यहमादित्यैहत विश्वदेवेः।
अहं मित्रावहणोभा विभग्र्येहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा॥
( ऋग्वेद०अष्टक ८ । ७ । ११ )

अर्थात् 'मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वेदेवोंके रूपमें विचरती हूँ । वैसे ही मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि और अश्विनीकुमारोंके रूपको धारण करती हूँ ।'

न्नसमूत्रमें भी कहा है——

'सर्वोपेता तद्दर्शनात्' (द्वि॰ अ॰ प्रथमपाद)

'वह पराशक्ति सर्वसामर्थ्यसे युक्त है; क्योंकि यह

प्रत्यक्ष देखा जाता है।'

यहाँ भी ब्रह्मका वाचक स्त्रीलिक शब्द आया है। ब्रह्मकी व्याख्या शास्त्रों से स्तिलिक पुँक्लिक और नपुंसकलिक आदि सभी लिक में की गयी है। इसलिये महाशक्तिक नामसे भी ब्रह्मकी उपासना की जा सकती है। बंगाल में श्रीरामकण्ण परमहंसने माँ, भगवती, शक्तिक रूपमें ब्रह्मकी उपासना की थी। वे परमेश्वरको माँ, तारा, काली आदि नामोंसे पुकारा करते थे। और भी बहुत-से महात्मा पुरुषोंने स्त्रीवाचक नामोंसे विज्ञानानन्द्वन परमात्माकी उपासना की है। ब्रह्मकी महाशक्तिके रूपमें श्रद्धा, प्रेम और निष्कामभावसे उपासना करनेसे परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है।

### क्षक्ति और क्षक्तिमान्की उपासना

बहुत-से सञ्जन इसे भगवान्की ह्रादिनी शक्ति मानते हैं । महेश्वरी, जगदीश्वरी, परमेश्वरी भी इसीको कहते हैं। ढक्मी, सरखती, दुर्गा, राघा, सीता आदि सभी इस शक्तिके ही रूप हैं । माया, महामाया, मूळ-प्रकृति, विद्या, अविद्या आदि भी इसीके रूप हैं। परमेश्वर शक्तिमान् है और भगवती परमेश्वरी उसकी शक्ति है । शक्तिमान्से शक्ति अलग होनेपर भी अलग नहीं समझी जाती। जैसे अग्निकी दाहिका शक्ति अग्निसे भिन्न नहीं है । यह सारा संसार शक्ति और शक्तिमान्से परिपूर्ण है और उसीसे इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं । इस प्रकार समझकर वे लोग शक्तिमान् और शक्ति-युगळकी उपासना करते हैं। प्रेमखरूपा भगवती हो भगवान्को सुगमतासे मिला सकती है। इस प्रकार समझकर कोई-कोई केवल भगवतीकी ही उपासना करते हैं । इतिहास-पुराणादिमें सब प्रकारके उपासकोंके लिये प्रमाण भी मिलते हैं।

इस महाशिक्ष्एमा जगण्जननीकी उपासना छोग नाना प्रकारसे करते हैं। कोई तो इस महेश्वरीको ईश्वरसे भिन्न समझते हैं और कोई अभिन्न मानते हैं। वास्तवमें तत्त्वको समझ लेना चाहिये, फिर चाहे जिस प्रकार उपासना करे, कोई हानि नहीं है। तत्त्वको समझकर श्रद्धा-मिक्तपूर्वक उपासना करनेसे सभी उस एक प्रेमास्पद परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं।

## सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकी उपासना

श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहासादि शास्त्रोमें इस
गुणमयी विद्या-अविधारूपा मायाशक्तिको प्रकृति, मूळप्रकृति, महामाया, योगमाया आदि अनेक नामोंसे कहा
है । उस मायाशक्तिको व्यक्त और अव्यक्त अर्थात्
साम्यावस्था तथा विकृतावस्था—दो अवस्थाएँ हैं । उसे
कार्य, कारण एवं ब्याकृत, अब्याकृत भी कहते हैं।

तेईस तत्त्वोंके विस्तारवाला यह सारा संसार तो उसका व्यक्त खरूप है। जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है और जिसमें यह लीन हो जाता है, वह उसका अव्यक्त खरूप है।

अध्यक्ताद्वश्वक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तजैवाद्यक्तसंक्षके॥ (गीता ८ । १८)

अर्थात् 'सम्पूर्ण दश्यमात्र मृतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेश-कालमें अञ्चक्तसे अर्थात् ब्रह्मके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अञ्चक्त नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही लय होते हैं।

संसारकी उत्पत्तिका कारण कोई परमात्माको और कोई प्रकृतिको तथा कोई प्रकृति और परमात्मा दोनोंको बतलाते हैं । विचार करके देखनेसे सभीका कहना ठीक है । जहाँ संसारकी रचयिता प्रकृति है वहाँ समझना चाहिये कि पुरुषके सकाशसे ही गुणमयी प्रकृति संसारको रचती है—

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते॥ (गीता९।१०)

अर्थात् 'हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया चराचरसहित सर्व जगत्को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतुसे ही यह संसार आवागमनरूप चक्रमें घूमता है।'

जहाँ संसारका रचियता परमेश्वर है वहाँ सृष्टिके रचनेमें प्रकृति द्वार है—

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भृतत्राममिमं कृत्सनमवशं प्रकृतेर्वशात्॥ (गीता ९ । ८)

अर्थात् 'अपनी त्रिगुणमयी मायाको अङ्गीकार करके स्वभावके वशसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बारम्बार उनके कमेंकि अनुसार रचता हूँ।' वास्तवमें प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोक्षे चराचर संसारकी उत्पत्ति होती है-

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भे व्धाम्बह्म। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। (गीता १४॥

अर्थात् 'हे अर्जुन ! मेरी महद्ब्रह्मरूप प्रकृति के त्रिगुणमयी माया सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात् । धानका स्थान है और मैं उस योनिमें चेतनरूप बींक स्थापन करता हूँ । उस जड-चेतनके संयोगि म् भूतोंकी उत्पत्ति होती है ।

चूँकि विज्ञानानन्द्घन, गुणातीत प्रमात्मा निर्केत होनेके कारण उसमें क्रियाका अभाव है और त्रिगुणहं माया जड होनेके कारण उसमें भी क्रियाका अभव इसलिये परमात्माके सकाशसे जव प्रकृतिमें स्पन्दन ह है तभी संसारकी उत्पत्ति होती है। अतएव प्रही और परमात्माके संयोगसे ही संसारकी उत्पत्ति होती अन्यया नहीं। महाप्रलयमें कार्यसहित तीनों गुण कार्र लय हो जाते हैं, तब उस प्रकृतिकी अन्यक्तरू साम्यावस्था हो जाती है। उस समय सारे जीव स्र<sup>क्ष</sup> कर्म और वासनासहित उस मूल प्रकृतिमें अव्यक्तरू स्थित रहते हैं। प्रलयकालकी अवधि समाप्त होने उस मायाराक्तिमें ईश्वरके सकारासे स्क्वर्ति होती है, <sup>हा</sup> विकृत अवस्थाको प्राप्त हुई प्रकृति तेईस तत्त्वोंके हुए परिणत हो जाती है, तब उसे व्यक्त कहते हैं। कि ईश्वरके सकाशसे ही वह गुण, कर्म और वास<sup>नाई</sup> अनुसार फल भोगनेके लिये चराचर जगत्को रचती है।

त्रिगुणमयी प्रकृति और परमात्माका परस्पर आर्थे और आधार एवं व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है। प्रकृति आर्थे और परमात्मा आधार है। प्रकृति व्याप्य और परमात्म व्यापक है। नित्य चेतन, विज्ञानानन्द्घन परमात्मि किसी एक अंशमें चराचर जगत्के सहित प्रकृति है।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

जैसे तेज, जल, पृथियी आदिके सिहत वायु आकाशके आधारपर है, वेसे ही यह परमात्माके आधारपर है। जैसे बादल आकाशसे न्यात है, वैसे ही परमात्मासे प्रकृतिसिहत यह सारा संसार न्यात है—

यथाऽऽकादास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय॥ (गीता ९।६)

अर्थात् 'जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने-वाला महान् वायु सदा ही आकाशमें स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्पदारा उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण भूत मेरेमें स्थित हैं—ऐसे जान ।'

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्ठभ्याहमिदं छत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्॥ (गीता १०। ४२)

'अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है ? मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योगमायाके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ।'

ईशा वास्यमिदं सर्वे यतिकश्च जगत्यां जगत्। ( ईशः १ )

अर्थात् 'त्रिगुणमयी मायामें स्थित यह सारा चराचर जगत् ईश्वरसे व्याप्त है ।'

किंतु उस त्रिगुणमयी मायासे वह लिपायमान नहीं होता; क्योंकि विज्ञानानन्दघन परमात्मा गुणातीत, केवल और सबका साक्षी है—

एको देवः सर्वभूतेषु गृढः
सर्वव्यापी सर्वभृताम्तरातमा।
कर्माध्यक्षः सर्वभृताधिवासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥
(श्वेता०६।११)

अर्थात् 'जो देव सब भूतोंमं छिपा हुआ, सर्वव्यापक, सर्वभूतोंका अन्तरात्मा (अन्तर्यामी आत्मा), कर्मोंका अधिष्ठाता, सब भूतोंका आश्रय, सबका साक्षी, चेतन, केवल और निर्पुण अर्थात् सत्त्व, रज, तम—इन तीनों गुणोंसे परे है, वह एक है।'

इस प्रकार गुणोंसे रिहत परमात्माको अच्छी प्रकार जानकर मनुष्य इस संसारके सारे दुःखों और क्लेशोंसे मुक्त- होकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है। इसके जाननेके लिये सबसे सहज उपाय उस परमेश्वरकी अनन्यशरण है। इसलिये उस सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सिचदानन्द परमात्माकी सर्व प्रकारसे शरण होना चाहिये।

दैवी होषा गुणस्थी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायासेतां तरन्ति ते॥ (गीता ७। १४)

'क्योंकि यह अलोकिक अर्थात् अत्यन्त अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझे ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायाको उल्लङ्खन कर जाते हैं अर्थात् संसारसे तर जाते हैं।'

विधा-अविधारूप त्रिगुणमयी यह महामाया बड़ी विचित्र है। इसे कोई अनादि, अनन्त और कोई अनादि, सान्त मानते हैं तथा कोई सत् और कोई असत् कहते हैं एवं कोई ब्रह्मसे अभिन्न और कोई ब्रह्मसे मिन्न बतलाते हैं। वस्तुतः यह माया बड़ी विलक्षण है, इसलिये इसे अनिर्वचनीय कहा गया है।

अविद्या-दुराचार, दुर्गुणरूप आसुरी, राक्षसी, मोहिनी प्रकृति, महत्तत्त्वका कार्यरूप यह सारा दश्यवर्ग इसीका विस्तार है।

विद्या—मक्ति, परामक्ति, ज्ञान, विज्ञान, मोग, मोगमामा, समष्टि बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सदाचार, सद्गुणरूप दैवीसम्पदा—यह सब इसीका विस्तार है।

जैसे ईंधनको भस्म करके अग्नि स्ततः शान्त हो जाती है, वैसे ही अविद्याका नाश करके विद्या भी स्ततः शान्त हो जाती है, ऐसे मानकर यदि मायाको अनादि-सान्त बतलाया जाय तो यह दोष आता है कि यह माया आजसे पहले ही सान्त हो जानी चाहिये थी। बिंद कहें कि भविष्पमें सान्त होनेवाली है तो फिर इससे कूटनेके

श् उ० अ० १५-१६--

लिये प्रयत्न करनेकी क्या आवश्यकता है ! इसके सान्त होनेपर सारे जीव अपने-आप ही मुक्त हो जायँगे ! फिर भगवान् किसलिये कहते हैं कि यह त्रिगुणमयी मेरी माया तरनेमें बड़ी दुस्तर है, किंतु जो मेरी शरण हो जाते हैं वे इस मायाको तर जाते हैं।

यदि इस मायाको अनादि; अनन्त बतलाया जाय तो इसका सम्बन्ध भी अनादि-अनन्त होना चाहिये । सम्बन्धको अनादि-अनन्त मान लेनेसे जीवका कभी छुटकारा हो ही नहीं सकता और भगवान् कहते हैं कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके अन्तरको तत्त्वसे समझ लेनेपर जीव मुक्त हो जाता है——

क्षेत्रक्षेत्रक्षयोरेवमन्तरं क्षानचक्षुषा। भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्॥ (गीता १३।३४)

अर्थात् 'इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेदको स्वया विकारसिहत प्रकृतिसे छूटनेके उपायको जो पुरुष ज्ञान-नेत्रोंद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं।

इसिलिये इस मायाको अनादि, अनन्त भी नहीं माना जा सकता । इसे न तो सत् ही कहा जा सकता है और न असत् ही । असत् तो इसिलिये नहीं कहा जा सकता कि इसका विकाररूप यह सारा संसार प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और सत् इसिलिये नहीं बतलाया जा सकता कि यह दश्य जडवर्ग सर्वथा परिवर्तनशील होनेके कारण इसकी नित्य सम-स्थिति नहीं देखी जाती ।

इस मायाको परमेश्वरसे अभिन्न भी नहीं कह सकते; क्योंकि माया अर्थात् प्रकृति जड, दृश्य, दुःखरूप विकारी है और परमात्मा चेतन, द्रष्टा, नित्य, आनन्दरूप और निर्विकार हैं। दोनों अनादि होनेपर भी परस्पर इनका बड़ा भारी अन्तर है।

मायां तु प्रकृतिं विद्यानमायिनं तु महेश्वरम्। ( श्वेता० ४ । १० ) 'त्रिगुणमयी मायाको तो प्रकृति ( तेईस तत्त्र-क् वर्गका कारण) तथा मायापितको महेरवर जान चाहिये।'

द्धे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे। क्षरं त्वविद्या हा चृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईराते यस्तु सोऽन्यः॥ ( श्वेता ० ५ । १)

'जिस सर्वव्यापी, अनन्त, अविनाशी, प्रमूह अन्तर्यामी परमात्मामें विद्या, अविद्या दोनों स्थित हैं। अविद्या क्षर है, विद्या अमृत है (क्योंकि विद्यासे अविद्या नाश होता है) तथा विद्या और अविद्यापर शास करनेवाळा परमात्मा दोनोंसे ही अलग है।

यसात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादिष चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ (गीता १५ । १८)

'चूँकि मैं नाशवान् जडवर्ग क्षेत्रसे तो सर्वम अतीत हूँ और मायामें स्थित अविनाशी जीवात्मासे मैं उत्तम हूँ, इसलिये लोक और वेदमें पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ।'

इसिलिये इस मायाको परमेश्वरसे अभिन्न नहीं ब्रह्म सकते । वेद और शाखोंमें इसे ब्रह्मका रूप वतलाया है— 'सर्वे खिल्वयं ब्रह्म'

'वासुदेवः सर्वमिति' (गीता ७ । १९) 'सदसद्याहमर्जुन' (गीता ९ । १९)

तथा माया ईश्वरकी शक्ति है और शक्तिमान्से शिं अभिन्न होती है । जैसे अग्निकी दाहिका शिं अग्निसे अभिन्न है। इसिलिये परमात्मासे इसे भिन्न भी नहीं कह सकते।

चाहे जैसे हो, तत्त्वको समझकर उस परमात्माकी उपासना करनी चाहिये । तत्त्वको समझकर की हुई उपासना ही सर्वोत्तम है। जो उस परमेश्वरको तत्त्वसे

\* क्षेत्रको जड, विकारी, क्षणिक और नाशवान् तथा क्षेत्रज्ञको नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही

समझ जाता है, वह उसे एक क्षण भी नहीं भूल सकता; क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार समझनेवाला परमात्माको कैसे भूल सकता है ? अथवा जो परमात्माको सारे संसारसे उत्तम समझता है, वह भी परमात्माको छोड़कर दूसरी वस्तुको कैसे भज सकता है ? यदि भजता है तो परमात्माके तत्त्वको नहीं जानता; क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य जिसे उत्तम समझता है उसीको भजता है अर्थात् प्रहण करता है।

मान लीजिये एक पहाड़ है। उसमें लोहे, ताँवे, शीशे और सोनेकी चार खाने हैं। िकसी ठेकेदारने परिमित समयके लिये उन खानोंको ठेकेपर ले लिया और वह उनसे माल निकालना चाहता है तथा चारों धातुओं मेंसे किसीको भी निकाले, समय लगभग बराबर ही लगता है। उन चारों में सोना सर्वोत्तम है। इन चारोंकी कीमतको जाननेवाला ठेकेदार सोनेके रहते हुए उसे छोड़कर क्या लोहा, ताँबा, शीशा निकालनेके लिये अपना समय लगा सकता है! कभी

الإسريوسوسوسوسوسوسوسوسوسوس

नहीं । सब प्रकारसे वह तो केवल सुवर्ग ही निकालेगा । वैसे ही माया और परमेश्वरके तत्त्वको जाननेवाला परमेश्वरको छोड़कर नाशवान् भोग और अर्थके लिये अपने अमूल्य समयको कभी नहीं लगा सकता । वह सब प्रकारसे निरन्तर परमात्माको ही भजेगा ।

गीतामें भी कहा है-

यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद्भभजति मां सर्वभावेन भारत॥ (१५।१९)

अर्थात् 'हे अर्जुन ! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है।'

इस प्रकार ईश्वरकी अनन्य भक्ति करनेसे मनुष्य परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है। इसलिये श्रद्धापूर्वक निष्काम प्रेमभावसे नित्य-निरन्तर परमेश्वरका भजन, ध्यान करनेके लिये प्रागपर्यन्त प्रयत्नशील रहना चाहिये।

# परमाराध्या परमेश्वरी

अहं राष्ट्री सङ्गमनी वस्ननां विकतुषी प्रथमा यज्ञियानाम्।

तां मां देवा व्यद्धुः पुरुत्रा

भूरिस्थात्रां भूर्यविशयन्तीम्।।

(श्वरंवेद०१०।१२५।३)

'में ही निखिल ब्रह्माण्डकी ईश्वरी हूँ, उपासकगणको धनादि इष्टफल देती हूँ। मैं सर्वदा सधका ईक्षण (दृष्टिपात) करती हूँ, उपास्य देवताओं में मैं ही प्रधान हूँ, मैं ही सर्वत्र सब जीवदेहों में विराजमान हूँ, अनन्त ब्रह्माण्डवासी देवतागण जहाँ कहीं रहकर जो कुछ करते हैं, वे सब मेरी ही आराधना करते हैं।



## शक्तितत्त्व-मीमांसा

( ? )

( खामी श्रीनन्दनन्दनानन्दजी सरखती महाराज ( शास्त्री खामी ) एम्॰ ए॰, एल्-एल्॰ बी॰ )

बन्दे गुरुपदद्वन्द्रमवाङ्मनसगोचरम् । रमतञ्जनस्यभामिश्रमतक्यं त्रेपुरं महः॥ षोडदयम्बारसास्वाद्रपसक्तकरपात्रिणे । पोडद्यानन्दनाथाय नतोऽस्मि गुरुमूर्तये॥

प्रकाशात्मा सदाशित, त्रिमशाितम्का महाशक्ति तथा उभयसामरस्यमावापन्न शुक्ल-रक्तप्रभासविल्तम् ति मनबाणी-तर्कादिसे परे त्रिपुर महासुन्दरीके अलौकिक तेज:पुक्कके खरूप परमाराध्य श्रीकरपात्रखामिचरणों—
श्रीगुरुपादारिवन्दयुगलकी हम बन्दना करते हैं।
चन्द्रमाकी पश्चदशितिथिरूप पश्चदशक्लाओं—ळौिकिक नित्याओंसे अतीत पश्चदशक्लाओंकी आधारम्ता अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-जननी षोडशीपराम्बाके अलौकिक रसाखादमें संलग्न परमकुशल श्रीषोडशानन्दनाथ करपात्री खामीखरूप परमपावन गुरुम्तिके प्रति हम नतमस्तक हैं।

शक्ति अनन्त हैं, वैसे तत्व भी अनन्त हैं। तत् और त्वं पदार्थके शोधनमें तत्त्वका खार्थ निहित है; परंतु यह तत्त्वशोधन गम्भीर अद्वेत वेदान्तका विषय है, इस कारण उस अंशका विवेचन यहाँ शक्य नहीं है, किंतु शक्तिको जाने अथवा विना जाने भी समस्त जगत् शक्तिका ही उपासक है। जैसे ऊपर संकेत किया गया कि एक दार्शनिक शक्ति-तत्त्वका, वैयाकरण शब्द-शक्तिका, साहित्यिक तथा किंव अर्थशक्तिका, बैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालामें भीतिक शक्तिका तथा राज-नीतिज्ञ अपनी राजनीतिक शक्तिका विवेचन करता है, इसी प्रकार कोई व्यापारी अथवा विश्वके या जीवनके किसी भी विभाग या क्षेत्रमें कार्यरत व्यक्ति भी वस्तुत: किसी शक्तिकी ही उपासना करते हैं।

भौतिक वैज्ञानिक भौतिक राक्तिको ही जगतः प्रमुख कारण मानते हैं। इनर्जी (Energy) 🛊 विविध मात्रामें फौली हुई तर**ङ्गें ही कहीं रंग** ( Colour) कहीं स्थूछता ( Solidity ) आदिरूपमें परिणत होत्र इस विविध वैचित्रयसम्पन्न विश्वको जन्म देती हैं। प्रकृतिवादी दार्शनिक ( Naturalists ) भी सं सिद्धान्तके पोषक हैं। यद्यपि ( Einstein ) आंईन्सटाईनव सिद्धान्त अन्तिम तत्त्व 'शक्ति' (Energy)को है मानता है तथापि इन सबमें शक्ति केवळ भौतिक अया अचेतन है । यदि कोई चेतना नामकी वस्तु है तो इ केबल भौतिक शक्तिकी ही उपज है, उससे विलक्षा नहीं । फ्रांसके महान् दार्शनिक हेनरी वर्गसां ( Henry Bergson)के मन्तब्यमें समस्त विश्वकी संचालिका एक शक्ति है, जिसे बह इलाँ बिताल ( Elan Vital) परमशक्ति ( Vital force ) ही मानता है; परंतु झ सनमें उपास्यता, पूज्यत्व नामकी कोई बस्तु नहीं है।

पाश्चास्य अथवा प्राच्य, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक धाराओं में भी शक्तिकी परम शक्ति, परमेश्वर अथवा उच्चतम उपास्य नहीं माना गया। ईसाई-मतमें मेरिम—सेंट मेरी-सेंट एग्नीज (St. Marry St Agnes) आदि कुछ देवियोंका पूजन अवश्य होता है, परंतु वह केवल परमाराध्य ईशपुत्र ईसाके सम्बन्धसे। पर आराध्य ईसा—क्राइष्ट अथवा उनके भी प्रशस् फादर—(Graclous father) परम दयाल पिता, जिन्हें गाँड (God) परमेश्वर और उनके पुत्रके नामसे पुकारा जाता है—ने ही परमाराध्य हैं। इस्लाममें भी वीबी साकिना, गरजा (गिरिजा) आदि कुछ हैं।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

परमाराध्य तो अल्लाह तथा उनके रसूल अल्लाह पैगम्बर हजरत मुहम्मद ही हैं ।

इस कारण हिंदूधर्मको छोड़कर किसी मत-मतान्तरमें परमात्मा अथवा परमेश्वरकी खी-रूपमें आराधनाका विधान नहीं दीखता। इस्लाम और ईसाई-मतोंमं विश्वकी प्रथम मानवी मनुष्य-जातिकी प्रथम माता होवा अथवा ईव (Eve),सेटन (Satan) शैतानकी धमकीके आगे झुक गयी और विज्ञानवृक्ष (Tree of Knowledge) के फलको उसने खयं भी खाया और बाबा आदमको भी खिलाया, जिसके फलखरूप गाँडने उन्हें अदनके बगीचेसे बाहर निकाल दिया और आजतक सभी मानव-जाति उस फलको भोग रही है। इस्लाममें भी ऐसी ही धारणा है। इस कारण इन दोनों विचारधाराओंमें खीका स्थान बहुत नीचा है। महान् किव शैक्सपियरने दुर्बलताको ही वोमन (श्वी)का नाम कहा है—Frailty thy name is woman) 'निर्बलता! तेरा नाम खी है।'

इससे सर्वथा विपरीत हिंदूधर्मने महिलाको शिक्त माना है। यहाँतक कि परमब्रह्म सदाशिव भी शिक्तसे युक्त होकर ही विश्वादि रूपोंमें फैल सकते हैं अन्यथा उसके बिना जीवनस्पन्दसे रहित केवल 'शव' रह जाते हैं। अतः परब्रह्मका चिन्तन पुरुषरूपमें, श्लीरूपमें, अथवा निष्कल सचिदानन्द लक्षणरूप अथवा सचराचर विप्रहरूपमें किया जा सकता है। शक्ति और शक्तिमान्ता परस्पर अभेद सम्बन्ध है। अग्निकी दाहकत्वप्रकाशकत्व शक्ति कभी भी अग्निसे भिन्न नहीं रहती, उसका परिज्ञान भी परिणामसे ही होता है। अग्निजलते ही प्रकाश हो जाता है, अन्धकार मिट जाता है, लकड़ी आदि पदार्थ जल जाते हैं। यह प्रकाशकत्व-दाहकत्व यदि अग्निमें न हो तो वह नष्ट हो जामगा अथवा अग्नि ही नहीं सहलागा। ऐसे ही सब पदार्थीमें उनकी सहलशक्ति विद्यमानता अनिवार्थ

है । वीजमें अङ्कर रूपसे फुटनेकी शक्ति है । विकासवाद इसीपर आधारित है। इस 'शक्ति'के अनन्त रूप हैं। एक परमाणुसे लेकर अनन्त ब्रह्माण्डोंनं यह शक्ति सर्वथा ओत-प्रोत है। सर्वथा शक्ति गतिशून्य होनेसे वस्तु जड़ अथवा अचल कहलाती है । परंतु उसी अचलको चलायमान करनेपर शक्ति कहलाती है। वैसे ही गतिशून्यको गतिशील और गतिशीलकी गतिको रोक देना भी शक्तिका कार्य है। पर यह सब रूप अचेतन अर्थात् भौतिक शक्तिमें भी हो सकते हैं। चित्-शक्ति इससे सर्वथा विलक्षण है । इसीलिये भौतिकवादी जहाँ अपना दछान्त एक यन्त्रके ज्ञानशून्य खभाव और संचळनमें मानता है, वहींपर चैतन्यवादी चेतन यन्त्र-संचालनके उद्देश्यमें मानता है। एक घड़ीका निर्माता घड़ीके सभी कलपुजींको इस रूपसे व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक कलपुर्जा अपने कर्तव्यको करता हुआ, दूसरे कलपुजोंकी हलचलमें प्रक हो, बावक न हो और फिर सम्पूर्ण घड़ी-यन्त्रके सभी पुर्जे अपने उद्देश्यको निभाते, अपने साथी कलपुर्जोके पूरक होकर सम्पूर्णके उद्देश्यमें योगदान करें। यह उद्देश्य ज्ञानपूर्वक हलचल ही चेतन शक्तिका खरूप है । इसीको-'चिच्छिक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका' कही गयी है। इस दृष्टिकोणसे भी चेतन और जड दोनों अपनी-अपनी शक्तिपर आश्रित हैं।

शक्ति-तारतम्य और उद्देश्य-तारतम्य ( Grades of reality and Grades of Utility ) ही उपासनाका आधार है । चेतनतस्य उसका कृदस्य है । इस प्रकार अल्पशक्ति महाशक्तिका आराधन कर महत्ताको प्राप्त कर सकती है, परंतु वस्तुतः उपाधिमेदोंको छोड़कर शक्ति-शक्तिमें कोई मेद न रहनेसे एक बिराट शक्ति अथवा अनन्त शक्ति ही सभी शाक्त दार्शनिकोंका अन्तिम आदर्श है । उसीको पूर्ण आदर्श ( Supreme Ideals ) अथवा ( Absolute ) शुद्ध आदि नामोंसे पुकारा गया है । विराट

हिरण्यगर्भ अथवा अव्याकृत इसी सर्वव्यापी महाशक्तिके विभिन्नरूप अथवा अङ्ग हैं।

समस्त पूर्णसत्ताका प्रमाण अनन्त ज्ञान है । 'अस्ति' का प्रमाण 'भाति' ही है । कोई भी जड पदार्थ अपनी अथवा दूसरेकी सत्ताको जान नहीं सकता, अतः उसके अस्तित्वका प्रमाण भी चेतन ही है। इस कारण सत्के साथ चित्का सहकार अनिवार्य है। इस अनन्त-शक्तिमें उद्देशकान ही एकमात्र शक्तिका चरमफल है और यही उपासनाका प्रेरक है। लोक, परलोक अथवा आत्मतृप्ति, आप्तकाम, पूर्णकाम तथा परमनिष्काम इस उपासनाके संचालक उद्देश्य हैं। प्राणिमात्र ज्ञाताज्ञात-रूपमें इस उपासनामें संलग्न देवाधिपति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, मानव तथा मानवसे निम्नकोटिके जीव भी आत्मपूर्तिके लिये अपने-अपने अभिलिषतकी पूर्तिके लिये प्रयत्नशील हैं । वही उनकी उपासना तथा अभिलिषत इष्ट है। मानवमें भी शक्तिके आधिदैविक रूपको वेद-शास्त्रोंसे जानकर विधिपूर्वक उपासना किसी भाग्य-शालीका ही सीभाग्य हो सकता है। गीता कहती है-मन्ध्याणां सहस्रेषु किच्चित्रति सिद्धये।

यततामपि सिद्धानां किश्चनमां वेत्ति तत्त्वतः॥

सहस्रों मनुष्योंमें कोई एक मनुष्य सफलताके लिये प्रयत्न करता है और उन प्रयत्नशील व्यक्तियोंमें कोई एक भाग्यशाली मुझ परमसको यथार्थरूपमें जान पाता है ।

इस प्रकार पुरुषक्षपमें परब्रह्मकी उपासना करने-वाळा उसे परमेश्वर, परमपिता, भगवान्, गॉड, जेहोवा, ख़ुदा आदि नामोंसे पुकारता है। स्रीरूपमें उपासना करनेवाला भगवती, शक्ति, माता आदि नामोंसे व्यवहार करता है । भगवान् के समान भगवती भी अनन्त-अनन्त रूपिणी है । वैज्ञानिककी जड़राक्तिसे यह राक्ति सर्वथा भिन्न है। इसकी उपासनाके भी अनन्त भेद हैं। उपासककी भावनाके अनुदूष बीहर, जैन सभी भारतीय

वेदबाह्यमत भी तारादि शक्तियोंका विधान करते हैं। हिंदुधर्ममें वैदिक तथा तान्त्रिक दोनों मार्गोंसे उपासना हो सकती है। दशमहाविद्याएँ सभी सामान्य मनोरथ-सिद्धिसे परमार्थ-तत्त्व-प्राप्ति-पर्यन्त उपासनाका विधान करती हैं।

शक्ति-उपासनामें 'दक्षिण' और 'वाम' दो भिन्न मार्ग मुख्य माने जाते हैं । लौकिक सुखोंकी प्राप्ति, अभीष्ट-सिद्धि तथा दु: ख-निवृत्तिके लिये चौंसठ कील तन्त्रोंका विधान किया गया है। इनमें प्रायः वाममार्गका अवलम्बन और पञ्चमकारका प्रयोग किया जाता है, किं इसके विपरीत दक्षिण अथवा वैदिक मार्ग किसी निषिद्ध वस्तुका उपयोग नहीं करता। सौन्दर्यलहरीमें आद्य भगवान् शंकराचार्य महाराज इस मार्गको प्रशस्त एवं सुगम मार्ग बताकर इसकी प्रशंसा करते हैं-

चतुष्पष्ट्यातन्त्रैः सकलमतिसंधाय भुवनं स्थितस्तित्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पुनस्त्वन्निर्वन्धाद्खिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिषम्॥

भगवान् पशुपति महादेवने तत्तत्कामनाप्रद चतः-षष्टि तन्त्रोंसे जगत्का अतिसंधान करके अन्तमें आपके खतन्त्र तन्त्रका अवतरण किया । यह ६५ वाँ तन्त्र जगदीश्वरी पराम्बाका अलौकिक तन्त्र सभी साधकोंके अम्युदय-निःश्रेयसका एकमात्र साधन बना । यह सर्वथा अलैकिक, वेद और लोकमें अत्यन्त गोपनीय तन्त्र ही श्रीविद्या है, जिसमें श्रीचक्रका अनुसंधान और बाह्य-आम्यन्तर उपासनाका प्रावधान किया गया है।

इसके अनुसार परमशिव प्रकाशात्मा अदृश्य दक् उनकी सहज सुरता विमर्शराक्ति वालाक्रीरुण-वर्णवाली महाशक्ति ललिताम्बा महाकामेश्वरसे सर्वथा सामरस्य-भावापन्न जगत्की सृष्टि-स्थिति-संहृतिकी परम कारण है । इस महाराक्तिकी अभिब्यक्ति श्रीयन्त्र अथवा श्रीचक्रमें दिखायी गयी है। यह श्रीचक समस्त विश्वके रूपमें तथा साधयके शरीरमें अभिन्यक है। श्रीचक्रका बाहारूप

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

इस प्रकार है--

चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शिक्तचक्रैश्च पञ्चिभिः।
नवचक्रैश्च संसिद्धं धीचक्रं शिवयोर्वपुः॥
सम्मुख कोणवाले पञ्चित्रकोणोंको पञ्चशक्ति-चक्र कहा
गया है, मध्यकोण और विन्दुकी दूसरी चार शिव त्रिकोणोंको मिलाकर कुल नव चक्रोंमें शिवशक्ति-सामरस्यरूप
श्रीचक्र है। इसमें विन्दुरूप परिवाव और त्रिकोणरूपिणी
शक्ति है। इसीका ऐक्यानुसंधान वास्तविक उपासना है।
इसका अन्तिम फल शिवशक्ति-सायुज्यप्राप्ति है।
यस्य नो पश्चियां जन्म यदि वा शंकरः स्वयम्।
तेनैच लभ्यते चिद्या श्रीमत्पश्चदशाक्षरी॥
इस प्रकार श्रीविद्याका उपासक पुनर्जनममें नहीं

आता । आचार्य शंकरने श्रीविद्योपासकको—'चिरं

जीवन्नेव क्षिपितपशुपाशव्यक्तिकरः कहकर मृत्यु-पाशसे सर्वथानिर्मुक्त परानन्दरसका उपभोक्ता शिव कहा है। शक्तित्व ही सृष्टि-स्थिति-संहारका एकमात्रकारण है, यह दर्शन और विज्ञान दोनोंको स्वीकार है और मानवके लिये परमपद पूर्णत्व—( Absolute Idea ) 'एवसोल्यूट आइडिया' पूर्णज्ञानका साधन माना गया है। भगवान् श्रीकृष्यकी भाषामें—

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तं स्थानं प्राप्सास शाक्वतम्॥

इसीकी शरणमें सम्पूर्णभावसे जानेपर ही पराशान्ति तथा शाश्वत शान्तिमय स्थान (Eternal peace) की प्राप्ति होगी ।

(?)

( स्वामी श्रीनिश्चलानन्दजी सरस्वती )

श्रुति-स्मृतियों में ब्रह्म और माया ( शिव और शक्ति )-की जहाँ एकरूपता सिद्ध है, वहाँ दोनोंकी विलक्षणता और जगत्कारणता भी सिद्ध है। लक्षणसाम्यसे वस्तु-साम्यके कारण ब्रह्म एवं मायाकी एकरूपता मान्य है---'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', 'तस्माद्वा एतस्माद्वात्मन आकाशः सम्भूतः' (तैति० २।१) आदि स्थलोंमें ब्रह्मसे और 'अहं ब्रह्मस्वरूपिणी। मत्तः प्रकृतिपुरुपात्मकं जगत् । ( देव्युपनिषद् ) आदि स्थलोंमें माया-शक्तिसे प्रपृञ्चोत्पत्त्यादिका निरूपण है। इस तरह लक्षणसाम्यके कारण शिव और शक्तिकी एकरूपता मान्य है। बहु स्यां प्रजासेघः ( छान्दोग्योपनिषद् ६ । २ । ३ ), 'सर्च खल्विदं ब्रह्म'( निरालम्बी० ) आदि श्रुतियाँ ब्रह्ममें बहुभवनसामर्थ्य और उसकी बहुरूपताका वर्णन कर शिवतत्त्वकी उपादान-कारणताको सिद्ध करती हैं। छान्दोग्यश्रुति मृद्विज्ञानसे घटादि-विज्ञानको दृष्टान्तरूपसे प्रस्तुतकार 'त्रद्यविद्यानसे सर्वविद्यान'तक की प्रतिद्या करती है । महिनि वादरायणिश्चित अश्रमुनीसे भी यही रहस्य

विदित होता है— 'प्रकृतिश्च प्रतिश्चादण्यान्तानुपरोधात्' ( ब्रह्मसूत्र १ । ४ । २३ ) 'तदैश्चत्' (छान्दो० ६।२।३ ) 'सोऽकामयत' ( बृह० १ । २ । ४ । ), 'स ईक्षाश्चक्रे' ( प्रश्नो० ६ । ३) आदि उपनिषद्-यचन चेतन परब्रह्मको ही जगत्का निमित्तकारण सिद्ध करते हैं ।

इस प्रकार 'शिव' सम्पूर्ण नाम-रूपात्मक, स्थावर-जङ्गमात्मक या क्रिया-कारण-फलात्मक जगत्का अभिन्न निमित्तोपादानकारण सिद्ध होता है—'मायां सु प्रकृति विद्यात्' ( श्वेता० ४ । १० )के अनुसार मायाशक्तिको उपादान माने तो 'मयास्यक्षेण प्रकृतिः' ( भगवद्गीता ९ । १० ) 'इन्द्रो मायाभिः' ( सृह० २ । ५ । १९ ) के अनुसार उसीको निमित्त मान सकते हैं । इस तरह माया-शक्ति भी जगत्का अभिन्न-निमित्तोपादान-कारण सिद्ध होती है ।

ऐसी शितिमें मायामामक राजियों परिणाभी शामिक निमित्तीपादान और विजयों वियती अभिश्व निमित्तीपादान-

कारण स्त्रीकार करनेपर सृष्टिपरक वचनोंकी शाक्त और शाम्भव उभय उपासनायद्वतिकी संगति सूध जाती है। वेदान्तमें शक्तिकी शिवरूपता 'बाधदर्ण्डिंग्से और शिवकी सर्वरूपता तथा शक्तिरूपता 'अध्यास-दृष्टिंग्से है अथवा सर्व-सर्वात्मामें, व्याप्य-व्यापकमें, खतन्त्र-अखतन्त्रमें अमेदसम्बन्धकी दृष्टिसे शिव और शक्ति (भगवत्तत्त्व और भगवती )में साम्य सिद्ध है । अथवा श्रद्धा-विश्वास, चिति-चित्, संवित्-बोध, सुख-आनन्द, ब्रह्म-आतमा, प्रकृति-पुरुष आदिकी तरह विङ्गमेद होनेपर भी दोनों ( शिव-शिक्त )में वस्तुभेद नहीं है ।

आश्रय-विषय-निरपेक्ष 'शक्ति' संविदानन्दस्वरूप शिव ही है। आश्रयरहित होनेके कारण शक्तिकी चिद्रुपता और विषयरहित होनेके कारण उसकी आनन्दरूपता है । यद्यपि सांख्योंके मतमें प्रकृति ( प्रधान ) आश्रय-निरपेक्ष है। फिर भी खयं परार्थ होनेके कारण विषयरूप है या उपादान होनेके कारण विषयरूप है और विषयोत्पादक भी। वह विषयसापेक्ष इसिक्ये भी है; क्योंकि कार्यानुमेर्या है । कारणगत विविध प्रकारकी शक्तिका अनुमान विविध प्रकारके कार्यको देखकर ही होता है। बीजमें अङ्कर, पत्र-पुष्प-फलादि उत्पन्न करनेवाली परस्पर-विलक्षण शक्तियोंका अनुमान अङ्करादि परस्पर विलक्षण कार्योंको देखकर ही होता है । सुख-दु:ख-मोहात्मक प्रपन्नको देखकर सुख-दुःख-मोहात्मक प्रधानका अनुमान

होता है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आश्रय-विषय-सापेक्ष वृत्तिरूप ज्ञान जड़ और आश्रय ( ज्ञाता ) विषय ( घटादि ) सापेक्षज्ञान 'चिति' रूप है । उसी प्रकार आश्रय-निषय-सापेक्ष शक्ति जड़ और आश्रय-विषय-रहित शक्ति 'चिति'रूपा है।

आश्रय-विषय-सापेक्ष शक्तिके द्योतक विविध अभिधान—जहाँ 'राक्ति' आश्रय-विषय-सापेक्ष है, वहाँ वह अविद्या, प्रकृति, माया, तम आदि नामोंसे कही जाती हैं। आश्रयका आवरक होकर राक्ति अविद्या या अज्ञान मान्य है । ऐसी स्थितिमें वह 'तम' कहने योग्य है। आश्रयका अविमोहक होकर वह 'माया' मान्य है। एक ही वस्तु माया और अविद्या नामसे व्यवहृत हो सकती है । अनावरक और आवरक होनेके कारण मायावी उसकी ( अपनी ) मायासे विमोहित नहीं होता, पर दृष्टिबन्ध या चक्षुर्बन्धके द्वारा वह अनिभन्नोंको विमोहित करता है । देहलीपर लगा हुआ 'चिक' ( पर्दाविशेष ) कक्षमें विद्यमान व्यक्तिके लिये अनाच्छादक और बाहर विराजमान व्यक्तिके लिये आन्छादक होनेके कारण क्रमशः माया और अविद्या-तुल्य है। यह बात दूसरी है कि भगवान् लीलापूर्वक ही विमुख-मोहिनी और खजनमोहिनी मायाके समान ही खमोहिनी मायाको भी खीकार करते हैं।

राक्तिके अवान्तरभेद अनेक होनेपर भी वस्तुतः वह एक ही है। यद्यपि 'अजामेकाम्' ( श्वेता० ४। ५)के

१- 'उपासना द्विविधा शाम्भवं शाक्ती चेतिं २. 'नास्ति सत्तातिरैकेण नास्ति माया च वस्तुतः '( माया स्वात्मिन किल्पता ) ( पाशुपतब्रह्मो० ४४, ४५ )। ३-श्रीनिम्बार्काद् वैष्णवाचार्योके मतमे । ४-५सौक्ष्म्यात् तदनुपलिधर्नी-भावात् कार्यंतस्तदुप छन्देः। ( सांस्यकारिका ८ ), 'सुखदुःखमोहात्मकमहत्तत्त्वादि पृथिन्यन्तं जगत् सुखदुःखमोहात्मक-कारणकं कारणतादात्म्यकार्यत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा आत्मा । (सांख्यकारिकाकी व्याख्या ) ५. (एपाऽऽत्मशक्तिः) (देव्युपनिषद् १०), भायां तु प्रकृतिं विद्यात् ( क्षेता० ४। १०), भाया चाविद्या च स्वयमेव भवति। ( नृतिहोत्तर॰ ९ ), धुणसाम्यानिवांच्या मूलप्रकृतिः ( पैङ्गलो॰ ), 'सद्सद्विल्ऋणानिर्वाच्या विद्याः ( त्रिपाद्विभूति-महानारायणो॰ ३), 'तमः शब्देनाविद्याः (त्रिपादः ४), 'सत्त्वप्रधाना प्रकृतिर्मायेति प्रतिपद्यतेः (सरस्वती-रह्रस्यो॰ १४) भाया च तमोरूषाः ( नृसिंहोत्तर०९), भादीय स्वशक्तिं प्रकृत्याभिषेयार्पितस्यः भावस्यक्तिरेच प्रकृतिः ( निराष्टम्बो॰ ), ध्वनिवंचनीया एव माया जगहीलमित्याह । सैव प्रकृतिरिति गणेश इति प्रधानमिति च गायाशवल-मिति च । (गणेशोत्तर० ४ ), 'अविद्यां प्रकृति विद्धिः (योगवा० ६ । ९ । ६ ) । CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri



अनुसार वह एक और 'इन्द्रो मायाभिः' (बृह ० २।५।१९) 'परास्य शक्तिर्विविधेव श्र्यते' ( १वेता० ६ । ८ ) इन श्रुतियोंके अनुसार 'शक्ति' विविध सिद्ध होती है, तथापि अनेक माननेमें गौरव और एक माननेमें लावव है। यद्यपि शक्ति-अनेकत्व स्वामाविक मानकर उसके अनेकत्व-प्रतिपादक वचनोंकी सिद्धि जातिमें एकत्रचन मानकर भी साधी जा सकती है, तथापि इस प्रकारकी सङ्गति लाघवानुगृहीत नहीं है। मायाको एक और मायागत शक्तिको अनेक मानकर तथा उसीको जीवात्माकी उपाधि मानकर एक जीवकी सिद्धि होनेमें लाघव है। जीवके अनेकलवकी प्रतीति तो देहात्मभावके समाश्रयसे खप्नवत् भ्रम-सिद्ध है--'रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूवं (कठो० २ | २ | ९ ) आदि श्रुति उसीका अनुवर्तन कर शनै:-शनै: परावरीयक्रमसे सत्यसिहण्य बनानेके अभिप्रायसे प्रवृत्त है। माया अविटतघटनापटीयसी है । उसकी लोकोत्तरचमत्कृति खप्न-रचनामें समर्थ जीवनिष्ट निद्राशक्तिवेत् कैमुतिकत्यायसे सिद्ध है। 'मायाम्' ( श्वेता० ४ । १० ), 'अजामेकाम्' ( श्वेता० ४ । १०), तथा 'अजो होकः' ( खेता० ४। ५) में जीव ( पुरुष ) की एकरूपता मान्य है ।

शक्त (शक्तिमान् ) को विविध शाक्य (कार्य ) रूपोंमें व्यक्त करना अथवा शक्तिमान्को समाश्रित रहकर खयंको ही विविध रूपोंमें व्यक्त करना और कार्यगत धर्मोंको नियमित रखकर सांकर्यदोषसे होनेवाले विष्लवसे प्राणियोंकी रक्षा करना शक्ति-वैभव (शक्तिका अद्भुत चमत्कार और खभाव ) है । जिस प्रकार एक ही तेज अधिभूत 'रूप', अध्यात्म 'नेत्र' और 'आधिदैव' आलोक ( सूर्य )के रूपमें व्यक्त होता है, अर्थात् तेजका आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक रूप क्रमशः रूप, तेज और सूर्य है अथवा तेजमें समाश्रित शक्ति

ही नेत्र, रूप और आलोक-रूप त्रिपुटीरूपमें अभिव्यक्त है, वैसे ही समस्त अधिभृत, अधिदैव और अध्यास-प्रपञ्चके रूपमें एक ही शक्ति विलसित हो रही है। इस तरह अध्यात्मवर्ग ही शक्तिका आध्यात्मिक रूप है। अधिभृत वर्ग ही उसका आधिमौतिक और आधिदैव-मण्डल ही उसका आधिदैविक रूप है। आधिदैवरूपमें शक्तिका सत्त्वप्रधान, अध्यात्मरूपमें उसका वैकारिक (सात्त्विक) और तैजस (राजस) प्रधान अभिव्यञ्जन है।

अवतारवादकी उत्थानिका और समन्वयकी स्वस्थ रूपरेखा-अध्यातमरामायणादिके आध्यात्मिक पक्षपर विचार करें तो शिव,विष्णु, गणपति,सूर्य और इनके विविध अवतार भी शक्तिके ही अवतार हैं । दार्शनिकता यह है कि वेदान्तवेद्य भगवत्तत्त्व निर्गुण-निराकार और शक्ति सगुण-निराकार है । अवतार-विग्रह सगुण-साकार है । सगुण-साकारकी अपेक्षा सगुग-निराकार और सगुण-निराकार-की अपेक्षा निर्मुण-निराकारका व्यावहारिक महत्त्व कम परिलक्षित होता है । ऐसा होनेपर भी दार्शनिक ( प्रामाणिक ) सर्वाधिक महत्त्व निर्गुण-निराकारका प्रत्यक्त्व, निर्विशेषत्व, अविकियत्वादिरूप हेतुओंसे हैं। ऐसी स्थितिमें 'शक्ति सगुण-निराकार ही बनी रहे और शक्तिमान् सगुण-साकार हो जाय, इस पक्षमें सगुण-साकार नियम्य और सराज-निराकार नियामक बना रहेगा; यदि शक्ति ही सगुण-साकार हो जाय तो शक्तिका ही अनतार मान्य होगा ।' ऐसी आशङ्काका परिहार इस प्रकार है कि जैसे दर्पणकी अपेशा उसके योगसे अभि-व्यक्त सूर्य ( प्रतिविम्बात्मक सूर्य ) का अधिक महत्त्व होता है, वैसे ही राक्तिकी अपेक्षा अभिन्यक्त राक्तिमान्का अधिक उन्दार्भ बोतित होता है। ब्रह्माजीसे अभिन्यक्त श्रीवराहरूप भगवद्विमहका नहाादि देवशिरोमणियोंकी दृष्टिमें अविका महत्त्व प्रसिद्ध ही है । अथवा जैसे

काष्ट्रयोगसे अभिव्यक्त होनेपर भी दाहक-प्रकाशक विह ही मान्य है, तद्भत् शक्तियोगसे स्कुरित होनेपर भी अवतारी और उद्धारक भगवत्तत्त्व ही मान्य है। मृनिष्ठ पिण्डोत्पादिनी शक्तिके योगसे व्यक्त पिण्ड भी मृत्पिण्ड ही मान्य है, शक्ति-पिण्ड नहीं । समन्वयकी दृष्टि यह है कि 'मुद्योगसे पिण्डोत्पादिनी शक्ति पिण्ड बनती है अथवा पिण्डोत्पादिनी शक्तिके योगसे मिटटी पिण्ड बनती हैं ----कहने और समझनेकी ये दोनों ही प्रथा प्रशस्त हैं। अग्निनिष्ठ दाहिका शक्तिमें डाली गयी आहुति अग्निमें जिस प्रकार मान्य है, उसी प्रकार अग्निमें डाली गयी आहुति अग्निशक्तिमें मान्य है । ऐसी स्थितिमें शक्तिमान्के समस्त अवतार 'शक्तिग्के और शक्तिके समस्त अवतार 'शक्तिमान्'के मान्य हैं । अध्यात्मरामायणमें अध्यातम-अधिभूत-अधिदैव, जीव तथा माया ( योगनाया )-शक्तिसे अतीत परम प्रकाश तत्पदके लक्ष्यार्थ या अखण्डार्थके रूपमें श्रीरामभद्रको द्योतित करनेके अभिप्रायसे भगवती सीताने रामो न गच्छति आदि वाक्योंका प्रयोग किया है।

'तस्माज्ज्योति ( एका ज्योति ) रभूष् क्रेथा राधा-माथवरूपक्षम्' ( सम्मोहनतन्त्र-गोपालसहस्रनाम १९, वेद-परिशिष्ट ) के अनुसार तो श्रीराधा-कृष्ण भगवत्तत्त्वके अवतार सिद्ध होते हैं । उनकी अभिव्यक्तिमें मायाशक्ति दीपकी अभिव्यक्तिमें तैलदिनुल्य अथवा जलतरङ्गकी अभिव्यक्तिमें वायुनुल्य केवल निमित्त सिद्ध होती है ।

त्रसमुत्रमें देवताको विप्रह्यती माना गया है। 'त्रिपाद-विभूति-महानारायणोपनिषद्' के अनुसार भगवान्को सगुण-साकार विप्रहवान् मानना अत्यावस्थक है। यदि ईश्वर विप्रहवान् नहीं माना जायगा तो वह आकाशादिके तुल्य जड़ ही सिद्ध होगा—'सर्वपरिपूर्णस्य परब्रह्मणः परमार्थतः साकारत्यं विना केवलनिराकारत्यं थद्य-भिमतं तर्हि केवलं निराकारस्य गणकस्येव पर-हृह्मणोऽपि अञ्चल्डमाणचेतः। केनोपनिषदादिये हमा-

महेश्वरादिके अवतारका स्पष्ट उल्लेख है ।' 'इदं विष्णु-विंचक्रमे' (वा० सं० ५।१५), 'अजायमानो बहुधा विजायतें ( वा० सं० ३१ । १९ ) आदि शृतियों में भी अवतारका उल्लेख हैं । इससे साधिष्टान-साभास शक्तिका चेतनत्व और शक्तियुक्त शिवमें जगत्-कर्नृत्वकी सिद्धि होती है। ' 'न तस्य कार्यं करणं च विद्यते' ( श्वेता० ४।८), 'परास्य शक्तिर्विविधेत्र श्रूयते' ( श्वेता० १।८), 'देवात्मशक्तिम्' ( श्वेता० १।३) 'शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यन्नानगोचराः । यतोऽतो ब्रह्मण-स्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥'(विष्णु०१।३।२) आदि स्थळोंमें कार्य-कारणके निरासपूर्वक शक्तिका प्रति-पादन है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ये वचन खरूप-सहकारिमात्रके प्रतिपादक हैं। राक्तिकी खरूपमात्रता भी नहीं हो सकती; क्योंकि 'परास्य' इत्यादि षष्ठ्यन्तपद्से स्ररूपातिरिक्तका प्रतिपादन किया गया है। ' 'अस्य शक्तिर्विविधा' आदि वचनोंसे उस शक्तिकी अनेकता भी श्रुत होनेसे उसे एकरूप ब्रह्म भी कहना ठीक नहीं । उपक्रमोपसंहारादि पडिवय लिङ्गोंसे ईश्वर-खरूपकी निश्चयात्मिका होनेसे उक्त श्रुतियोंको अर्थवाद भी नहीं कहा जा सकता। साथ ही नैयायिकादिकोंने भी इन वचनोंको ईश्वरखरूपपरक माना है, अतः उन्हें अर्थवाद बतलाना उचित नहीं । श्रुतिसिद्ध वस्तुका शुष्क तर्कसे अपलाप उचित नहीं--

श्रुत्या यतुष्यतं परमार्थमेव तत्संद्यायो नात्र ततः समस्तम् । भृत्या विरोधे न भवेत् प्रमाणं भवेदनर्थाय विना प्रमाणम् ॥ ( ब्रह्मविद्योपनिषद् ३२ )

शाकागम-मतानुयायियोंकी दृष्टिसे अत्यन्त अन्तर्मुख-शक्ति शिवखरूप ही रहती है। वेदान्तियोंके यहाँ आश्रय-विषय-निरपेक्ष शक्ति सर्योषाधिविधिर्मक खग्रकाश विति ही रहती है। भगवश्याद श्रीशंकराचार्यने गांगा



है कि संकल्पके विना संकल्प नहीं और संकल्पके विना चित्त (मन) चित्त नहीं, चिद्रूप ही है। आगम-विदोंने—'चित्तं चिदिति जानोयात्' कहकर इसी तथ्यका प्रकाश किया है। मनकी माया (अविद्या) रूपता और आत्मरूपता निगमागम-सम्मत है। मननी-शक्तियुक्त आत्मरूपता निगमागम-सम्मत है। मननी-शक्तियुक्त आत्मा ही मन है, यह प्रपञ्च मनोमात्र है, मन्तव्ययोगसे विधुर मन सुतिमें अविद्यारूपसे और मन्तव्य-मिध्यात्वके अनन्तर मननीशक्ति-विहीन मन आत्मरूपसे अविश्य रहता है—'स मनाङ् मननीशक्ति धन्ते तन्मन उच्यते' (योगवासिष्ठ), 'न ह्यस्त्यविद्या मनसोऽ-तिरिक्ता' (विवेकचूडामणि), 'मुक्तौ निर्विषयं स्सृतम्' (मैत्रायण्युप० ६। ३४), 'विद्धि मायामनोमयम्' (भाग०११। ७।७)। सुतिमें लीन, समाधिमें विस्मृत और मोक्षमें बाधित मन आत्मरूपसे ही अवस्थित रहता है।

जीवको 'परा-प्रकृति' कहनेकी प्रथा ( भगवद्गीता ८) इस बातको सिद्ध करती है कि अचित् ही प्रकृति नहीं, अपितु चित् भी प्रकृति या शक्ति है। इसी अभिप्रायसे राक्तिकी सिचदानन्दरूपता मानकर उसकी उपासनाकी प्रथा है । माना कि मृद्धिहीन 'घट' मिथ्या है और घटविहीन मिट्टी जलानयनमें अध्रम, पर घटमें जलानयन मुद्योगसे ही है, वैसे ही ब्रह्मके बिना शक्ति मिथ्या है और शक्ति-विहीन ब्रह्म प्रपञ्चरचनादिमें पढ्गु, पर शक्तिमें प्रपञ्च-रचनादि-सामर्थ्य ब्रह्माधिष्ठित होनेके कारण ही है। जिस प्रकार अमरवेल आश्रम-वृक्षके आश्रित रहकर ही पुष्पोंको उत्पन्न (अभिन्यक्त ) करनेमें समर्थ है, उसी प्रकार राक्ति अपने आश्रय ब्रह्मके आश्रित रहकर ही विविध विषयोंको उत्पन्न करनेमें समर्थ है। वस्तुस्थिति यह है कि शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेशादि वेद-शास्त्रसम्मत सभी रूपोंमें एक पूर्णतम तत्त्व ही व्यक्त होता है। पञ्चदेवोंके माहात्म्य-प्रतिपादक सभी सद्ग्रन्थोंमें अन्तिम ख़्क्प एक ही मिळता है । इनके सहस्रवाभीमें शद्भुत

साम्य परिलक्षित होता है। कारण पञ्चदेनोंके निर्गुण-निराकार और विराट आदि सगुण-साकार-खरूपमें किसी प्रकारका वैषम्य नहीं है। अवतारवादकी दृष्टिसे उनके श्रीविग्रह और आयुधादिकोंको लेकर ही अवान्तर-मेद है।

पञ्चदेत्रोंमें उत्कर्षापकर्षके वारणकी प्रक्रिया इस प्रकार है । सचिदानन्दस्त्ररूप परब्रह्म परमात्मा निर्गुण-निराकार होते हुए भी अचिन्त्य मायाशक्तिके योगसे अन्तर्यामी सर्वेश्वर सगुण-निराकार-भावको प्राप्त होते हैं। स्थावर-जङ्गमात्मक प्रपञ्चके अभिन्ननिमित्तोपादान-कारण होनेसे सबके नियमनमें सगुण-निराकार परमात्मा समर्थ होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अहं, चित्त, बुद्धि, मन और अन्तःकरणके योगसे क्रमशः शिव, गणपति, शक्ति, सूर्य और वासुदेव (विष्णु )-भावको प्राप्त होते हैं । 'नहि निन्दा निन्दां निन्दयितुं प्रवर्तते अपितु विधेयं ( स्तब्यं ) स्तोतुम्' ( निन्दा निन्धकी निन्दामें प्रवृत्त न होकर स्तुत्यकी स्तुतिमें पर्यवसित-प्रतिफलित होती है।) इस रीतिसे वस्तुतः पाँचोंका उत्कर्ष है । विविध प्रकारके उपासकोंका योगक्षेम वहन करनेके अभिप्रायसे प्रसङ्गानुसार किसी एकका उत्कर्ष स्थापित किया जाता है । उत्कर्षस्थापनकी विधि यह है कि अपने इष्टदेवको आकाश और अन्तःकरणमें अधिदैव-क्षेत्रज्ञरूपसे उपास्य मानना चाहिये । भूतचतुष्टयका कारण आकाश और अन्तःकरण-चतुष्टयका कारण ( आश्रय ) अन्तःकरण खयं है । आकारा और अन्तः करणके भी नियासक इनमें अन्तर्यामिरूपसे प्रतिष्ठित सर्वेश्वरका चरम उत्कर्ष खाभाविक है। इसी रूपसे अपने इष्टदेवकी आराधना अपेक्षित है । श्रीमद्भागवतमें विराट-विप्रहको न्युन्थित ( उज्जीवित ) करनेमें असमर्थ ब्रह्मादि देवशिरोमणियोंका उल्लेख करनेके अनन्तर चित्तरूप अध्यात्मसिहत क्षेत्रज्ञ वासुदेवके प्रवेश-से विराटको उक्जीवित सिङ्कर वास्तिव भगवानका

उत्कर्ष स्थापित किया गया है। ध्यान रहे कि चित्त श्रीमद्भागक्तके अनुसार सत्त्वप्रधान महत्तत्त्व है। यह सर्वकायोंमें प्रथम है। यही कारण है कि उसके योगसे चैत्यरूप श्रीविष्युतत्त्वका उत्कर्ष ख्यापित किया गया है। 'स्तसंहिता' के अनुसार 'अहं' के अधिदैन शिनको ही क्षेत्रज्ञ मानकर तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहं, विशेषणरूप अन्तः करण और उपाधिरूप अन्तः करणके योगसे न्यूहात्मक पञ्चविध शिवकी अपेक्षा अन्तःकरणोपहित मूलात्मक शिवका चरम उत्कर्ष सिद्ध है।

भक्तोंको अभीष्ट भिन्न-भिन्न स्वरूपोंके दिव्यातिदिव्य सौन्दर्य-माधुर्य-सौरस्य-सौगन्ध्यादि लोकोत्तर गुणगणोंमें चित्तके आसक्त होनेके अनन्तर अदृश्य, अग्राह्म, अलक्ष्य, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य परमतत्त्व सुस्पप्ट रूपसे भासित होता है । इसमें दार्शनिकता यह है कि जैसे

المراجعة والمحارفة والمحار

- 'सत्यं ज्ञानमनन्तमानन्दं ब्रह्म' ( सर्वसारोपनिषद् ) आदि स्थलोंमें सत्य, ज्ञानादि ब्रह्मके विशेषण या गुण-सरीखे परिलक्षित होनेपर भी वस्तुतः ब्रह्मके लक्षण होनेसे ब्रह्मरूप ही हैं अथवा ये लक्षक होनेसे ब्रह्म निर्गुण ही है, वैसे ही साम्य, असङ्गता आदि गुणगण सन्चिदा-नन्दमात्र होनेसे त्रहारूप ही है। जैसे तत्त्वज्ञोंके कर्म अकर्ममें अकर्मद्दीनके कारण ( अविक्रिय आत्माको अकर्ता समझनेके कारण ) अर्थात् कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति, नानात्वयुद्धि और अभिनिवेशसे विरहित होकर अनुष्ठित होनेके कारण 'अकर्म' हैं, तद्वत् अविद्या, काम और कमसे विरहित भगवद्विग्रह-संलग्न दिव्यातिदिव्य गुणगण अगुण होनेसे अगुणके ही प्रापक हैं । विशुद्ध लीलाशक्तिके योगसे अभिन्यक्त नाम-रूप-लीला-धाम आदि भी भगवान्के ही अभिव्यञ्जक हैं।

(क्रमशः)



## राजराजेखरी माँकी सर्वसमर्थता

पाणिस्यामभयवरदो दैवतगण-त्वदन्यः स्त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया । भयात् त्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तत्र हि चरणावेव निपुणौ ।।

( मौन्दर्यलहरी )

<sup>र</sup>हे शरणागतरिक्षिके माँ ! तुमसे अन्य प्रायः सभी देवगण अपने करोंसे वर तथा अभयदान देनेवाले हैं। एक तुम्हीं ऐसी हो जिसने वर तथा अभयदान-का अभिनय नहीं किया है। तब क्या तुम्हारे भक्तोंको वर तथा अभय नहीं मिछता ! नहीं, ऐसी बात नहीं है। हे शरण्ये माँ ! भक्त छोगोंका भयसे रक्षण करनेके छिये तथा उन्हें अभीष्ट बरदान देनेके छिये तुम्हारे चरण ही समर्थ हैं। (अर्थात् इतर देवगण जो वस्तु हाथसे देते हैं, वही वस्तु तुम पैरसे देती हो; क्योंकि तुम राजराजेश्वरी ब्रह्ममंत्री हो । )







वन्दे वाहि छतलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्। वृषारूढां शृलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम्॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

## शक्ति-उपासनाके महत्त्वपूर्ण सूत्र

( नित्यलीलाटीन परम श्रद्धेय भाईची श्रीहनुमानप्रसादची पोदार )

सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वमय, समस्तगुणाधार, निर्विकार, नित्य, निरंजन, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, विज्ञानानन्दधन, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं। वे एक ही अनेक भावों और अनेक रूपोंमें लीला करते हैं । इम अपने समझनेके लिये मोटे रूपसे उनके आठ रूपोंका भेट कर सकते हैं। एक-नित्य, विज्ञानानन्द्वन, निर्मण, निराकार मायारहित, एकरस ब्रह्म; दूसरे—सगुण, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्, अन्यक्त, निराकार परमात्माः तीसरे—सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा; चौथे-पालनकर्ता भगवान् विष्णु; पाँचवें--संहारकर्ता भगवान् रुद्र; छठे-शीराम, श्रीकृणा, श्रीदुर्गा, काली आदि साकाररूपोंमें अवतरित रूप; सातवें-असंख्य जीवात्मारूपसे विभिन्न जीवशरीरोंमें न्याप्त और आठवें--विश्व-त्रक्षाण्डरूप विराट । ये आठों रूप एक ही परमात्माके हैं । इन्हीं समग्ररूप प्रभुको रुचिवैचित्रयके कारण संसारमें लोग ब्रह्मा, सदाशिव, महाविष्णु, ब्रह्म, महाशक्ति, राम, कृष्ण, गणेश, सूर्य, अल्लाह, गाँड आदि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें विभिन्न प्रकारसे पूजते हैं । वे सिचदानन्दघन अनिर्वचनीय प्रभु एक ही हैं, लीलाभेदसे उनके नाम-रूपोंमें भेद है और इसी भेदभावके कारण उपासनामें भेद है। यद्यपि उपासकको अपने इष्टदेवके नाम-रूपमें ही अनन्यता रखनी चाहिये तथा उसीकी पूजा शास्त्रोक्त पूजा-पद्भतिके अनुसार करनी चाहिये, परंतु इतना निरन्तर स्मर्ण रखना चाहिये कि शेष सभी रूप और नाम भी अपने इष्टदेवके ही हैं। अपने ही प्रभु इतने विभिन्न नाम-रूपोंमें समस्त बिश्वके द्वारा पूजित होते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं।

सारे जगत्में वस्तुतः एक वे ही फैले हुए हैं। जो विष्णुको पूजता है वह अपने-आप ही शिव, ब्रह्मा, राम, कृष्ण आदिको और जो राम, कृष्णको पूजता है वह ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिको पूजता है। एककी पूजता हे वह ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिको पूजता है। एककी पूजासे खाभाविक ही सभीकी पूजा हो जाती है; क्योंकि एक ही सब रूपोंमें व्याप्त हैं; परंतु जो किसी एक रूपसे अन्य समस्त रूपोंको अलग मानकर उनकी अवज्ञा करके केवल अपने एक इष्ट रूपको ही अपनी ही सीमामें आबद्ध रखकर पूजता है, वह अपने परमेश्वरको छोटा बना लेता है, उन्हें सर्वेश्वरत्वके आसनसे नीचे उतार देता है। इसिल्ये उसकी पूजा सर्वोपिर सर्वमय भगवान्की न होकर एकदेशनिवासी खल्प देव-विशेषकी होती है और उसे बैसा ही उसका अल्प फल भी मिलता है। अतएव पूजो एक ही रूपको, परंतु शेव सब रूपोंको उसी एकके वैसे ही शक्तिसम्पन्न अनेक रूप समझो।

वास्तवमें वह एक महाशक्ति ही परमात्मा है, जो विभिन्न रूपोंमें विविध लीलाएँ करती हैं । परमात्माके पुरुष्रवाचक सभी खरूप इन्हीं अनादि, अविनाशिनी अनिर्वचनीया, सर्वशक्तिमयी, परमेश्वरी आधामहाशक्तिके ही हैं । ये ही महाशक्ति अपनी मायाशक्तिको जब अपने अंदर लिपाये रखती हैं, उससे कोई क्रिया नहीं करतीं, तब निष्क्रिय, शुद्ध ब्रह्म कहलाती हैं । ये ही जब उसे विकासोन्मुख करके एकसे अनेक होनेका संकल्प करती हैं, तब खयं ही पुरुषरूपसे मानो अपनी ही प्रकृतिरूप योनिमें संकल्पद्धारा चेतनरूप बीज स्थापन करके सगुण, निराकार परमात्मा बन जाती हैं । इन्हींकी अपनी शक्तिसे, गर्भाशयमें वीर्यस्थापनसे होनेवाले विकारकी भाँति उस प्रकृतिमें क्रमशः

सात विकृतियाँ होती हैं ( महत्तत्त्व-समिष्ट बुद्धि, अहंकार और सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राएँ—मूळ प्रकृतिके विकार होनेसे इन्हें विकृति कहते हैं, परंतु इनसे अन्य सोलह विकारोंकी उत्पत्ति होनेके कारण इन सातोंके समुदायको प्रकृति भी कहते हैं ।), फिर अहंकारसे मन और दस ( ज्ञान-कर्मरूप ) इन्द्रियाँ और पञ्चतन्मात्रासे पञ्चमहामूतोंकी उत्पत्ति होती है । ( इसीलिये इन दोनोंके समुदायका नाम प्रकृतिविकृति है । मूलप्रकृतिके सात विकार, सप्तधा विकाररूपा प्रकृतिसे उत्पत्न सोलह विकार और खयं मूलप्रकृति—ये कुल मिलाकर चीवीस तत्त्व हैं ।) इस प्रकार वह महाशक्ति ही अपनी प्रकृतिसहित चीवीस तत्त्वोंके रूपमें यह स्थूल संसार वन जाती हैं और जीवरूपसे खयं प्रचीसर्वे तत्त्वरूपमें प्रविष्ट होकर खेल खेलती हैं।

चेतन प्रमात्मरूपिणी महाशक्तिके त्रिना जड प्रकृतिसे यह सारा कार्य कदापि सम्पन्न नहीं हो सकता । इस प्रकार महाशक्ति विश्वरूप विराट् पुरुष बनती हैं और इस सृष्टिके निर्माणमें स्थूल निर्माणकर्ता प्रजापतिके रूपमें आप ही अंशावतारके भावसे ब्रह्मा और पालन-कर्ताके रूपमें विष्णु और संहारकर्ताके रूपमें रुद्र बन जाती हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रमृति अंशावतार भी किसी कल्पमें दुर्गारूपसे होते हैं, किसीमें महाविष्णुरूपसे, किसीमें महाशिवरूपसे, किसीमें श्रीरामरूपसे और किसीमें श्रीकृष्गरूपसे। एक ही शक्ति विभिन्न कल्पोंमें विभिन्न नाम-रूपोंसे सृष्टि-रचना करती है। इस विभिन्नताका कारण और रहस्य भी उन्हींको ज्ञात है। यों अनन्त ब्रह्माण्डोंमें महाशक्ति असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनी हुई हैं और अपनी मायाशक्तिसे अपनेको ढककर आप ही जीवसंज्ञाको प्राप्त हैं । ईश्वर, जीव, जगत्—तीनों आप ही हैं । भोक्ता, भोग्य और भोग-तीनों आप ही हैं। इन तीनोंको अपनेसे ही निर्माण करनेवाळी और तीनोंमें व्याप्त रहनेवाळी भी आप ही हैं।

परमात्मरूपा ये महाशक्ति स्वयं अपरिणामिनी हैं, परंतु इन्हींकी मायाशक्तिसे सारे परिणाम होते हैं। ये खभावसे ही सत्ता देकर अपनी मायाशक्तिको क्रीडा-शीला अर्थात् क्रियाशीला बनाती हैं, इसलिये इनके शुद्ध विज्ञानानन्द्घन नित्य अविनाशी एकरस परमात्मरूपमें कदापि कोई परिवर्तन न होनेपर भी इनमें परिणाम दीखता है; क्योंकि इनकी अपनी शक्ति मायाका विकसित स्वरूप नित्य क्रीडामय होनेके कारण सदा बदलता ही रहता है और वह मायाशक्ति सदा इन महाशक्तिसे अभिन्न रहती है। वह महाशक्तिकी ही स्व-शक्ति है और शक्ति शक्तिमान्से कभी पृथक नहीं हो सकती, भले ही वह पृथक दीखें। अतएव राक्तिका परिणाम स्वयमेव ही शक्तिमान्पर आरोपित हो जाता है, इस प्रकार शुद्र ब्रह्मा महाशक्तिमें परिणामवाद या सिद्ध होता है।

× × ×

चूँिक संसाररूपसे व्यक्त होनेवाली यह समस्त क्रीडा महाशक्तिकी अपनी शक्ति मायाका ही खेल है और मायाशक्ति उनसे अलग नहीं, इसलिये यह सारा उन्हींका ऐश्वर्य है। उन्हें छोड़कर जगत्में और कोई वस्तु ही नहीं, दश्य, द्रष्टा और दर्शन—तीनों वे आप ही हैं, अतएव जगत्को मायिक बतळानेवाला मायावाद भी इस हिसाबसे ठीक ही है।

× × ×

इसी प्रकार महाशक्ति ही अपने मायारूपी दर्पणमें अपने विविध शृक्तारों और भात्रोंको देखकर जीवरूपसे आप ही मोहित होती हैं। इससे आभासवाद भी सत्य है।

× × ×

परमात्मरूप महाशक्तिकी उपर्युक्त मायाशक्तिको अनादि और सान्त कहते हैं । सो उसका अनादि होना तो ठीक ही है; क्योंकि वह शक्तिकी परस्कृति कर्न

तो ठीक ही है; क्योंकि वह शक्तिमयी महाशक्तिकी अपनी CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri शक्ति होनेसे उन्हींकी माँति अनादि है, परंतु शक्तिमयी महाशक्ति तो नित्य अविनाशिनी हैं, फिर उनकी शक्ति माया अन्तवाळी कैसे होगी ? इसका उत्तर यह है कि वास्तवमें वह अन्तवाळी न हीं है । अनादि, अनन्त, नित्य, अविनाशी परमात्मरूपा महाशक्तिकी भाँति उसकी शक्तिका भी कभी विनाश नहीं हो सकता, परंतु जिस समय वह कार्यकरणविस्ताररूप समस्त संसारसहित महाशक्तिके सनातन अञ्यक्त परमात्मरूपमें ळीन रहती है, कियाहीना रहती है, तवतकके ळिये वह अदृश्य या शान्त हो जाती है और इसीसे उसे सान्त कहते हैं । इस दृष्टिसे उसे सान्त कहना सत्य ही है ।

× × ×

कोई-कोई परमात्मरूपा महाशक्तिकी इस मायाशक्तिको अनिर्वचनीय कहते हैं, सो भी ठीक ही है; क्योंकि यह शक्ति उन सर्वशक्तिमयी महाशक्तिकी अपनी ही तो शक्ति है। जब वे अनिर्वचनीय हैं, तब उनकी अपनी शक्ति अनिर्वचनीय क्यों न होगी ?

× × ×

कोई-कोई कहते हैं कि इस मायाशक्तिका ही नाम महाशक्ति, प्रकृति, विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान आदि है, महाशक्ति अलग वस्तु नहीं है। सो उनका यह कथन भी एक दृष्टिसे सत्य ही है; क्योंकि मायाशक्ति परमात्मरूपा महाशक्ति ही शक्ति है और वही जीवोंको बाँधनेके लिये अज्ञान या अविद्यारूपसे और उनकी बन्धन-मुक्तिके लिये ज्ञान या विद्यारूपसे अपना खरूप प्रकट करती है, तब इनसे भिन्न कैसे रही ! हाँ, जो मायाशक्तिको ही शक्ति मानते हैं और महाशक्तिका कोई अस्तित्व ही नहीं मानते, वे तो मायाके अधिष्ठान ब्रह्मको ही अखीकार करते हैं, इसल्यिये वे अवश्य ही मायाके चक्करमें पहें हुए हैं।

कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्गुण कहते हैं और कोई सगुण । ये दोनों त्रातें भी ठीक हैं; क्योंकि उन एकके ही तो ये दो नाम हैं। जब मायाशक्ति क्रियाशीला रहती है, तत्र उसका अधिष्ठान महाशक्ति सगुग कहलाती हैं और जब वह महाशक्तिमें मिळी रहती है, तब महाराक्ति निर्गुग हैं। इन अनिर्वचनीया परमात्मरूपा महाशक्तिमें परस्पर विरोधी गुणोंका नित्य सामंजस्य है। वे जिस समय निर्गुण हैं उस समय भी उनमें गुणमयी मायाशक्ति छिपी हुई वर्तमान है और जब वे सगुण कहलाती हैं, उस समय भी वे गुगमयी मायाशक्तिकी अधीश्वरी और सर्वतन्त्र-खतन्त्र होनेसे वस्तुतः निर्गुण ही हैं । उनमें निर्गुण और सगुग दोनों लक्षण सभी समय वर्तमान हैं। जो जिस भावसे उन्हें देखता है, उसे उनका वैसा ही रूप भान होता है। वास्तवमें वे कैसी हैं, क्या हैं—इस बातको वे ही जानती हैं।

× × ×

कोई-कोई कहते हैं कि ग्रुद्ध ब्रह्ममें मायाशक्ति नहीं रह सकती; क्योंकि माया रही तो वह ग्रुद्ध कैसे ! वात समझनेकी है। शक्ति कभी शक्तिमान्से प्रथक् नहीं रह सकतो। यदि शक्ति नहीं है तो उसका शक्तिमान् नाम नहीं हो सकता और शक्तिमान् न हो तो शक्ति रहे कहाँ ! अतएव शक्ति सदा ही शक्तिमान्में रहती है। शक्ति नहीं होती तो सृष्टिके समय ग्रुद्धब्रह्ममें एकसे अनेक होनेका संकल्प कहाँसे और कैसे होता ! इसपर कोई यदि यह कहे कि 'जिस समय संकल्प हुआ उस समय शक्ति आ गयी, पहले नहीं यी।' अच्छी बात है, पर बताओ, वह शक्ति कहाँसे आ गयी ! ब्रह्मके सिवा कहाँ जगह थी, जहाँ वह अबतक छिपी बैठी थी ! इसका क्या उत्तर है ! 'अजी, ब्रह्ममें कभी संकल्प ही नहीं हुआ, ये सब असत् कल्पनाएँ हैं,

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

मिथ्या स्वप्नकी-सी बातें हैं। अच्छी बात है, पर ये मिथ्या कल्पनाएँ किसने किस शक्तिसे की और मिथ्या खप्नको किसने किस सामर्थ्यसे देखा । और मान भी लिया जाय कि यह सब मिथ्या है तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शद्भ ब्रह्मका अस्तित्व किससे हैं ? जिससे वह अस्तित्व है वही उसकी शक्ति है। क्या जीवनीशक्तिके विना भी कोई जीवित रह सकता है ? अवस्य ही ब्रह्मकी वह जीवनीशक्ति ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। वही जीवनीशक्ति अन्यान्य समस्त शक्तियोंकी जननी है, नहीं प्रमात्मरूपा महाशक्ति है। अन्यान्य सारी शक्तियाँ अञ्चलक्षपसे उन्हींमें छिपी रहती हैं और जब वे चाहती हैं, तव उन्हें प्रकट करके काम लेती हैं । हनुमान्में समुद्र लॉघनेकी शक्ति थी, पर वह अन्यक्त थी, जाम्बवान्के याद दिलाते ही हनुमान्ने उसे ब्यक्त रूप दे दिया । इसी प्रकार सर्वशक्तिमान् परमात्मा या परमाशक्ति भी नित्य शक्तिमान् हैं, हाँ, कभी वह शक्ति उनमें अन्यक्त रहती है और कभी व्यक्त । अवश्य ही भगवान्की शक्तिको व्यक्त रूप भगवान् स्वयं ही देते हैं । यहाँ किसी जाम्बवान्की आवश्यकता नहीं होती, परंतु शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीसे ऋषि-मुनियोंने इस शक्तिमान् परमाव्माको महाशक्तिके रूपमें देखा ।

× × ×

इन्हीं सगुण-निर्गुणरूप भगवान् या भगवतीसे उपर्युक्त प्रकारसे कभी महादेवरूपके द्वारा, कभी महा-शिवरूपके द्वारा, कभी महाविष्णुरूपके द्वारा, कभी कृष्णरूपके द्वारा, कभी श्रीरामरूपके द्वारा सृष्टिकी उत्पत्ति होती है और ये ही परमात्मरूपा महाशक्ति पुरुष और नारीरूपमें विविध अवतारों में प्रकट होती हैं। अपने पुरुषरूप अवतारों में खयं महाशक्ति ही ळीळाके ळिये उन्हींके अनुसार रूपों में उनकी पत्नी बन जाती हैं। ऐसे बहुत-से इतिहास मिलते हैं जिनमें महा-विष्णुने लक्ष्मीसे, श्रीकृष्णने राधासे, श्रीसदाशिवने उमासे और श्रीरामने सीतासे एवं इसी प्रकार श्रीलक्ष्मी, राधा, उमा और सीताने महाविष्णु, श्रीकृष्ण, श्रीसदाशिव और श्रीरामसे कहा है कि हम दोनों सर्वथा अभिन्न हैं, एकके ही दो रूप हैं, केवल लीलाके लिये एकके दो रूप वन गये हैं, वस्तुतः हम दोनोंमें कोई भी अन्तर नहीं है।

× × ×

ये ही आदिके तीन जोड़े उत्पन्न करनेवाली महालक्ष्मी हैं, इन्हींकी शक्तिसे ब्रह्मादि देवता बनते हैं, जिनसे विश्वकी उत्पत्ति होती है । इन्हींकी शक्तिसे विष्णु और शिव प्रकट होकर विश्वका पालन और संहार करते हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तृष्टि, पुष्टि शान्ति, कान्ति, लञ्जा आदि इन्हीं महाशक्तिकी शक्तियाँ हैं। ये ही गोलोकमें श्रीराधा, साकेतमें श्रीसीता, क्षीरोदसागरमें लक्ष्मी, दक्षकन्या सती, दुर्गतिनाशिनी मेनकापुत्री दुर्गा हैं। ये ही वाणी, विद्या, सरस्वती, सावित्री और गायत्री हैं। ये ही सूर्यकी प्रभाशक्ति, पूर्णचन्द्रकी सुधावर्षिणी शोभाशक्ति, अग्निकी दाहिका शक्ति, वायुकी वहनशक्ति, जलकी शीतलताशक्ति, धराकी धारणाशक्ति और शस्यकी प्रसूतिशक्ति हैं। ये ही तपिलयोंका तप, ब्रह्मचारियोंका ब्रह्मतेज, गृहस्थोंका सर्वाश्रम-आश्रयता, वानप्रस्थोंकी संयमशीलता, संन्यासियों-का त्याग, महापुरुषोंकी महत्ता और मुक्त पुरुषोंकी मुक्ति हैं। ये ही शूरोंका बल, दानियोंकी उदारता, माता-पिताका वात्सल्य, गुरुकी गुरुता, पुत्र और शिष्यकी गुरुजनभक्ति, साधुओंकी साधुता, चतुरोंकी चातुरी और मायात्रियोंकी माया हैं। ये ही लेखकोंकी लेखन-राक्ति, वाग्मियोंकी वक्तृत्वशक्ति, न्यायी नरेशोंकी प्रजापालन-

शक्ति और प्रजाकी राजभक्ति हैं। ये ही सदाचारियोंकी दैवी सम्पत्ति, मुमुक्षुओंकी षटसम्पत्ति, धनवानोंकी अर्थसम्पत्ति और विद्वानोंकी विद्यासम्पत्ति हैं। ये ही ज्ञानियोंकी ज्ञानशक्ति, प्रेमियोंकी प्रेमशक्ति, वैराग्यवानोंकी तिरागशक्ति और भक्तोंकी भक्तिशक्ति हैं । ये ही राजाओंकी राजलक्ष्मी, विगकोंकी सीभाग्यलक्ष्मी, सञ्जनोंकी शोभालक्ष्मी और श्रेयोऽर्थियोंकी श्री हैं। ये ही पतिकी परनी-प्रीति और परनीकी पतित्रताशक्ति हैं । सारांश यह कि जगत्में सर्वत्र परमात्मरूपा महाराक्ति ही विविध राक्तियोंके रूपमें खेळ रही हैं। सर्वत्र खामाविक ही शक्तिकी पूजा हो रही है। जहाँ शक्ति नहीं है वहीं शून्यता है। शक्तिहीनकी कहीं कोई पूछ नहीं। प्रह्लाद, ध्रुव भक्तिशक्तिके कारण पूजित हैं। गोपी प्रेमशक्तिके कारण जगत्पूज्य हैं। भीष्म, हनुमान्की ब्रह्मचर्यशक्ति; व्यास, वाल्मीकिकी कवित्वराक्ति; भीम, अर्जुनकी शौर्यशक्ति; युविष्ठिर, हरिश्चन्द्रकी सत्यशक्ति; शंकर, रामानुजकी विज्ञानशक्ति; शिवाजी, प्रतापक्ती वीरशक्ति; इस प्रकार जहाँ देखो वहीं शक्तिके कारण ही सबकी शोभा और पूजा है। सर्वत्र शक्तिका ही समादर और बोलबाला है। शक्ति-हीन वस्तु जगत्में टिक ही नहीं सकती। सारा जगत् अनादिकालसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे निरन्तर केवल राकिकी ही उपासनामें लगा रहा है और सदा लगा रहेगा।

× × ×

ये महाशक्ति ही सर्वकारणरूप प्रकृतिकी आधारभूता होनेसे महाकारण हैं, ये ही मायाधीश्वरी हैं, ये ही सृजन-पालन-संहारकारिणी आद्या नारायणी शक्ति हैं और ये ही प्रकृतिके विस्तारके समय भर्ता, भोका और महेश्वर होती हैं। परा और अपरा दोनों प्रकृतियाँ इन्हींकी हैं अथवा ये ही दो प्रकृतियोंके रूपमें प्रकाशित

होती हैं। इनमें द्वैत, अद्वेत दोनोंका समावेश है। ये ही वैष्णवोंकी श्रीनारायण और महालक्ष्मी, श्रीराम और सीता, श्रीकृष्ण और राधा, शैवोंकी श्रीशंकर और उमा, गाणपत्योंकी श्रीगोश और ऋद्धि-सिद्धि, सौरोंकी श्रीसूर्य और उपा, ब्रह्मवादियोंकी शुद्धब्रह्म और ब्रह्मविद्या हैं तथा शास्त्रोंकी महादेवी हैं। ये ही पञ्चमहाशक्ति, दशमहाविद्या, नवदुर्गा हैं। ये ही अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कात्यायनी, लिलताम्बा हैं। ये ही शक्तिमान् और शक्ति हैं। ये ही नर और नारी हैं। ये ही माता, धाता, पितामह हैं, सब कुछ ये ही हैं। सबको सर्वतोभावसे इन्हींकी शरणमें जाना चाहिये।

× × ×

श्रीकृष्णरूपके उपासक इन्हींकी उपासना करते हैं। श्रीराम, शित्र या गणेशरूपके उपासक इन्हींकी उपासना करते हैं । इसी प्रकार श्री, लक्ष्मी, महाविधा, काली, तारा, षोडशी आदि रूपोंके उपासक इन्हींकी उपासना करते हैं। श्रीकृष्ण ही काली हैं, माँ काली ही श्रीकृण्ग हैं। इसलिये जो जिस रूपकी उपासना करते हों, उन्हें उस उपासनाको छोड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है । हाँ, इतना अवस्य निरुचय कर लेना चाहिये कि भी जिन भगवान् या भगवतीकी उपासना कर रहा हूँ, वे ही सबद्देवमय और सर्वेक्स्पमप हैं, सर्वशक्तिमान् और सर्वोपिर हैं। दूसरोंके सभी इष्ट-देन इन्हींके विभिन्न लारूप हैं।' हाँ, पूजामें भगवान्के अन्यान्य रूपोंका यदि कहीं विरोध हो या उनसे द्वेषमाव हो तो उसे अवश्य निकाल देना चाहिये। साय ही यदि किसी तामसिक पद्धतिका अवलम्बन किया हुआ हो तो उसे भी अवस्य ही छोड़ देना चाडिये।

x x x

तामिसक देवता, तामिसक पूजा, तामिसक आचार सभी नरकोंमें ले जानेवाले हैं, भले ही उनसे थोड़े कालके लिये सुख मिलता हुआ-सा प्रतीत हो । वस्तुतः देवता तामिसक नहीं होते, पूजक अपनी भावनाके अनुसार उन्हें तामिसक बना छेते हैं । जो देवता अल्प सीमामें आबद्ध हों, जिन्हें तामिसक वस्तुएँ प्रिय हों, जो मांसमझ आदिसे प्रसन्न होते हों, पशुकि चहिते हों, जिनकी पूजामें तामिसक गंदी वस्तुओंका प्रयोग आवश्यक हो, जिनके लिये पूजा करनेवालेको तामिसक आचारकी प्रयोजनीयता प्रतीत होती हो, वे देवता, उनकी पूजा और उन पूजकोंके आचार तामिसी हैं और तामिसी पापाचारीको वार-वार नरकोंकी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं।

यद्यपि तन्त्रशास्त्र समस्त श्रेष्ठ साधनशास्त्रोंमें एक बहुत उत्तम शास्त्र है, उसमें अधिकांश बातें सर्वथा अभि-नन्दर्नाय और साधकको परमिसिद्धि—मोक्ष प्रदान कराने-वाली हैं, तथापि जिस प्रकार सुन्दर बगीचेमें भी असावधानीसे कुछ जहरीले पौधे उत्पन्न हो जाया करते हैं और फ्ललने-फलने भी लगते हैं, इसी प्रकार तन्त्रमें भी बहुत-सी अवाञ्छनीय गंदगी आ गयी है। यह विषयी कामान्ध मनुष्यों और मांसाहारी मद्यलोद्धप अनाचारियोंकी ही काली करत्त माछूम होती है; नहीं तो श्रीशिव और ऋषिप्रणीत मोक्षप्रदायक पत्रित्र तन्त्रशास्त्रमें ऐसी बातें कहाँसे और क्यों आतीं ! जिस शास्त्रमें अमुक-अमुक जातिकी क्षियोंका नाम टे-लेकर व्यभिचारकी आज्ञा दी गयी हो और उसे धर्म तथा साधन बताया गया हो, जिस शाक्षमें पूजाकी पद्मतिमें वहुत ही गंदी वस्तुएँ पूजासामग्रीके रूपमें आवश्यक बतायी गयी हों, जिस शास्त्रको माननेत्राले हजार क्षियोंके साथ साधक व्यमिचारको और अष्टोत्तरशत नरबालकोंकी बलिको अनुष्टानकी सिद्धिमें कार्ग मानते हों, वह शास्र तो सर्वथा अशास्त्र और शास्त्रके नामको कलङ्कित करनेवाला

हीं हैं। व्यभिचारकी आज्ञा देनेवाले तन्त्रोंके अवतरण मैंने पढ़े हैं और तन्त्रके नामपर व्यभिचार और नरबलि करनेवाले मनुष्योंकी गणित गाथाएँ विश्वस्त सूत्रसे सुनी भी हैं। ऐसे महान् तामिसक कार्योंको शास्त्रसम्मत मानकर मलाईकी इच्छासे इन्हें करना सर्वथा श्रम है, भारी भूल है और ऐसी भूलमें कोई पड़े हुए हों तो उन्हें तुरंत ही इससे निकल जाना चाहिये। जो जान-बूझकर धर्मके नामपर व्यभिचार, हिंसा आदि करते हों, उन्हें तो जब माँ चण्डीका भीषण दण्ड प्राप्त होगा, तभी उनके होश ठिकाने आयेंगे। दयामयी माँ अपनी भूली हुई संतानको क्षमा करें और उसे रास्तेपर लावें, यही प्रार्थना है।

#### × × ×

इसके अतिरिक्त पश्चमकारके नामपर भी बड़ा अन्याय-अनाचार हुआ तथा अब भी बहुत जगह हो रहा है, उससे भी र तर्कतासे वचना चाहिये । बलिदान तथा मद्यप्रदान भी सर्वथा त्याज्य हैं। माताकी जो संतान अपनी भलाईके लिये--मातासे ही अपनी कामना पूरी करानेके लिये, उसी माताकी प्यारी भोलीभाली संतानकी इत्या करके उसके खूनसे माँको पूजती है, जो माँके बच्चोंके खूनसे माँके मन्दिरको अपवित्र और कलंकित करती है, उसपर माँ कैसे प्रसन्न हो सकती हैं ? माँ दुर्गा-काली जगजननी विश्वमाता हैं । स्वार्थी मनुष्य अपनी सार्थिसिद्धिके लिये—धन-पुत्र, स्वार्थ, वैभव, सिद्धि या मोक्षके लिये भ्रमवश निरीह बकरे, भैंसे और अन्यान्य पशु-पक्षियोंके गलेपर छुरी फेरकर मातासे सफलताका वरदान चाहता है, यह कैसी असंगत और असम्भव बात है। निरपराध प्राणियोंकी नृशंसता-पूर्वक हत्या करने-करानेवाला कभी मुखी हो सकता है ? उसे कभी शान्ति मिल सकती है ! कदापि नहीं । दयाहीन मांस-छोलुप मनुष्योंने ही इस प्रकारकी प्रथा

चलायी है । जिसका शीघ्र ही अन्त हो जाना चाहिये । जो दूसरे निर्दोप प्राणियोंकी गर्दन काटकर अपना भला मनायेगा, उसका यथार्थ भला कभी नहीं हो सकता। यह वात स्मरण रखनी चाहिये । ध्यान दो, तुम्हें खूँटेसे बांधकर यदि कोई मारे या तुम्हारे गलेपर छुरी फेरे तो तुम्हें कितना कष्ट होगा ? नन्हीं-सी सुई या काँटा चुम जानेपर ही तलमला उठते हो; फिर इस पापी पेटके लिये और राक्षसोंकी भाँति मांससे जीमको तृप्त करनेके लिये गरीव पशु-पक्षियोंको धर्मके नामपर-अरे, माताके भोगके नामपर मारते तुम्हें लज्जा नहीं आती ? मानो उन्हें कोई कष्ट ही नहीं होता । याद रखो, वे सब तुमसे बदला लेंगे और तब तुम्हें अपनी करनीपर निरुपाय होकर हाय-तोबा करना पडेगा । अतएव सावधान ! माताके नामपर गरीब निरीह पुरा-पक्षियोंकी बिल देना तुरंत बंद कर दो, माताके पत्रित्र मन्दिरोंको उसीकी प्यारी संतानके खूनसे रँगकर माँके अकृपाभाजन मत बनी।

बिछदान अवश्य करो, परंतु करो अपने स्वार्थका और अपने दोषोंका । माँके नामपर माँकी दुःखी संतानके लिये अपना न्यायोपार्जित धन दानकर धनका बलिदान करो, माँकी दुःखी संतानका दुःख दूर करनेके लिये अपने सारे सुखोंकी और अपने प्यारे शरीरकी भी बलि चढ़ा दो । न्योछावर कर दो निष्कामभावते माँके चरणों-पर अपना सारा धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता और साधन, उसकी दीन, हीन, दुःखी, दलित संतानको सुखी करनेके लिये ! तुमपर माँकी कृपा होगी । माँके पलकित हृदयसे जो आशीर्जाद मिलेगा, माँकी गद्गद वागी तम्हें अपने द: खी भाइयोंकी सेवा करते देखकर जो स्वाभाविक वरदान देगी उससे तम निहाल हो जाओगे। तम्हारे लोक, परलोक दोनों बन जायँगे । तम प्रेय और श्रेय दोनोंको अनायास पा जाओगे। माँ तुम्हें गोदमें लेकर तुम्हारा मुख चूमेंगी और फिर तुम कभी उनकी शीतल सुखद नित्यानन्दमय परमधाममय गोदसे नीचे नहीं उतरोंगे।

बलिदान करना है तो बलि चढ़ाओ---कामकी, कोवकी, लोमकी, हिंसाकी, असत्यकी और इन्द्रिय-विषयामिक्तिकी; माँ तुम्हारी इन वस्तुओंको नष्ट कर दे, ऐसी माँसे प्रार्थना करो । माँकी चरणरजरूपी तीक्ष्णधार तलवारसे इन दुगुणरूपी असरोंकी बलि चढ़ा दो अथवा प्रेमकी कटारीसे ममस्य और अभिमानरूपी राभ्रसोंकी विल दे दो ! तुम कहोगे कि 'फिर माँके हाथमें नरमुण्ड क्यों है ? माँ भैंसेको क्यों मार रही हैं ? माँ राक्षसोंका नाश क्यों कर रही हैं ! क्या वे माँके बच्चे नहीं हैं ! उन अपने बच्चोंकी वलि माँ क्यों स्त्रीकार करती हैं ?" तुम इसका रहस्य नहीं समझते। उनकी बिट दूसरा कोई चढ़ाता नहीं, वे खयं आकर बिल चढ़ जाते हैं। अवस्य ही वे भी माँके बब्चे हैं, परंतु वे ऐसे दुष्ट हैं कि माँके दूसरे असंख्य निरपराध बच्चोंको दु:ख देकर, उन्हें पीड़ा पहुँचाकर, उनका खत्व छीनकर, उनके गले काटकर खयं राजा बने रहना चाहते हैं। खयं माँ लक्ष्मीको अपनी भोग्या बनाकर मातृगामी होना चाहते हैं, माँ उमासे विवाह करना चाहते हैं, ऐसे दुधोंको भी माँ मारना नहीं चाहतीं, शिवको दूत बनाकर उन्हें समझानेके लिये भेजती हैं। पर जब वे किसी प्रकार नहीं मानते, तब दयापरवश हो उनका उद्धार करनेके लिये उन्हें बलिके लिये आह्वान करती हैं और वे आकर जलती हुई अग्निमें पतंगकी भाँति माँके चरणोंपर चढ़ जाते हैं। माँ दूसरे सीधे बालकोंको आश्वासन देने और ऐसे दुष्टोंको शासनमें रखनेके लिये ही मुण्डमाला धारण करती हैं। मारकर भी उनका उद्धार करती हैं। इन अपरोंकी इस बलिके साथ तुम्हारी आजकी यह खार्थपूर्ण वकरे और पक्षियोंकी निर्दयता और कायरतापूर्ण बलिसे कोई तलना नहीं हो सकती । हाँ, यह तुम्हारा आपरीपन राभसीपन अवस्य है और इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अतएव राक्षस न बनो, माँकी प्यारी, दुलारी संतान बनकर उसकी सुखद गोदमें चढ़नेका प्रयत्न करो । (क्रमशः)

## भगवती शक्तिकी अद्भुत कृपा

( श्रीकरपात्रीकिंकर श्रीजगन्नाथ स्वामी )

'लक्षणप्रभाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः'--किसी भी वस्तु-की सिद्धि लक्षण तथा प्रमाणसे ही होती है। रूपके अस्तित्वमें चक्षु ही प्रमाण है, शब्दके अस्तित्वमें श्रोत्रेन्द्रिय प्रमाण हैं, ठीक इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अनवगत वस्तुमं मन्त्रब्राह्मणात्मक अपौरुषेय वेद ही प्रमाण हैं। यागजन्य स्वर्ग होता है, यह कार्य-कारणभाव प्रत्यक्षादि प्रमागोंसे ज्ञात नहीं होता, अपितु (दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतः -इस वेद-वाक्यसे उक्त कार्यकारणभाव जाना जाता है । अशब्द, अरूप, अब्यपदेश्य, निर्भास्यमान, निर्दश्यदक, चित्-रूप ब्रह्ममें भी एकमात्र वेद ही प्रमाण है। वेद तटस्य तथा खरूप —िद्विविध लक्षणोंद्वारा ब्रह्मका निरूपण करता है। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः यह ब्रह्मका स्वरूप-लक्षण है। 'यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते अदि ब्रह्मका तटस्थ-रुक्षण है । अर्थात् जिससे अनन्त ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हो उसे ब्रह्म समझना चाहिये।

शक्ति भी ब्रह्मरूप ही है। देवीभागवतकी भगवती, विण्णुपुराणके विण्णु, शिवपुराणके शिव, श्रीमद्भागवतके श्रीकृष्ण, रामायणके मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम—इन पाँचों में बेदोक्त ब्रह्मका लक्षण घटित होनेसे ये ब्रह्म ही हैं, जिस प्रकार एक ही पदार्थ नाम-रूपके मेदसे अनेकबा प्रतीत होता है। यथा—सुवर्णसे निर्मित कटक, सुकुट, कुण्डलादि। श्रीगोखामीजीने भी इसी बातको रामचरितमानसमें प्रकट किया है—'जथा अनेक बेप धरि नृत्य करह नट कोइ।' गोखामीजीने अपनी श्री-किशोरीजीको ब्रह्मरूप सिद्ध किया है—

उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्ळभाम्॥ श्रीमद्भागवतमें भी उसी ब्रह्मको हरि, विरिश्चि, शंकर संज्ञाओंसे अभिहित किया है—'स्थित्यादये हरिविरिश्चि-हरेति संज्ञाः।' (श्रीमद्भा०१।२।२३)

नृसिंह-तापनीय उपनिषद्में भी कहा है—'एषा नारिसही सर्विमिदं रहजति, सर्विमिदं रक्षति, सर्विमिदं संहरित।' अर्थात् अनन्त ब्रह्माण्डजननी राजराजेश्वरी षोडशी, महाषोडशी, महात्रिपुरसुन्दरी भगवती ही अनन्त ब्रह्माण्डोंका सृजन, पालन तथा संहरण करती हैं।

स्कन्दपुराणमें भी भगवतीका व्रह्मखरूप स्वीकार किया गया है—

परा तु सिच्चदानन्दरूपिणी जगद्भिवका। सर्वाधिष्ठानरूपा स्याज्जगद्भ्रान्तिश्चिदात्मिन ॥

अर्थात् 'सिच्चदानन्दरूपा जगदम्वा ही समस्त विश्वकी अधिष्ठानभूता है । उसी भगवतीमें जगत्की भ्रान्ति होती है ।'

ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत छिलेतोपाख्यानमं तो भगवतीको तत्पदलक्ष्यार्थ ही स्त्रीकार किया गया है—

'चितिस्तत्पद्छक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी।' 'मूतसंहिता' भी भगवतीको ब्रह्मरूपमें अङ्गीकार करती है—

सदाकारा सदानन्दा संसारोच्छेदरूपिणी। सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवंकरी॥

देवीभागवतमें भी भगवतीको सगुण-निर्गुण उभय-रूपसे खीकार किया गया है । अन्यत्र भी भगवतीको सा च ब्रह्मस्वरूपा च नित्या सा च सनातनी। यथात्मा च तथा शक्तिर्यथासो दाहिका स्थिता॥

उसी शक्तिको विभिन्न दृष्टियोंसे आतपुरुषोंने,

ति नतोऽद्दं रामवल्लभाम् ॥ दशनोंने खीकार किया है — CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

केचित् तां तप इत्याहुस्तमः केचिज्जडं परे।

हानं मायां प्रधानं च प्रकृतिं शक्तिमण्यजाम्॥
विमर्श इति तां प्राहुः शैवशास्त्रविशारदाः।

अविद्यामितरे प्राहुर्वेदतत्त्वार्थचिन्तकाः॥

(देवीभाग्वत)

अर्थात् 'कोई इसे तप कहते हैं, कोई तम, जड, ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अजा, विमर्श, अविद्या कहते हैं।

'अहं ब्रह्मस्वरूपिणी। मत्तः प्रकृतिपुरुवात्मकं जगत्। शून्यं चाशून्यं च'—इस वचनके आधारपर भगवतीको निष्डिल विश्वोत्पादक ब्रह्म ही स्वीकार किया गया है।

दूसरी बात यह है कि दार्शनिक दृष्टिसे प्रणवका जो अर्थ है वही 'हीं' का अर्थ है । स्थूल विश्वप्रपञ्चके अभिमानी चैतन्यको 'वैश्वानर' कहते हैं, अर्थात् समस्त प्राणियोंके स्थूल विषयोंका जो उपभोग करता है। इसी जागरित-स्थान वैश्वानरको प्रणवकी प्रथम मात्रा 'अकार' सगझना चाहिये। अर्थात् समस्त वाङ्मय, चार वेद, अठारह पुराण, सत्ताईस स्मृति, छः दर्शन आदि प्रणवकी एकमात्रा अकारका अर्थ है। 'अकारो वे सर्वा वाक्' (श्रृति) अर्थात् समस्त वाणी अकार ही है। स्वन्तप्रपञ्चका अभिमानी चैतन्य 'तैजस' कहलाता है अर्थात् वासनामात्राका स्वन्नमें उपभोग करता है। यह तैजस ही प्रणवकी द्वितीया मात्रा 'उकार' है। अर्थात् अकार-मात्राकी अपेक्षा उकार-मात्रा श्रेष्ठ है।

सुषुति-प्रपद्धके अभिमानी चैतन्यको प्राज्ञ कहते हैं अर्थात् वह सीपुप्तिक सुखके आनन्दका अनुभव करता है। यही प्राज्ञ प्रणवकी तीसरी मात्रा 'मकार' है। जो अदस्य-अञ्यवहार्य-अग्राह्य-अलक्षण-अचिन्त्य तत्त्व इन मात्राओंसे परे है अर्थात् अद्देत शिव ही प्रणव है। वही आत्मा है।

अब 'हीं' कारका विचार करें। जो शास्त्रमें प्रणवकी व्याख्या है, वही हींकारकी व्याख्या है। हींकारमें जो 'हकार' है वही स्थूल देह है, 'रकार' सूक्षदेह और 'ईकार' कारण-शरीर है। हकार ही विश्व है, रकार तैजस और ईकार ही प्राज्ञ है। जैसा कि कहा है—

नमः प्रणवरूपाये नमो हींकारमूर्तये । हकारः स्थूलदेहः स्याद्रकारः सुक्ष्मदेहकः । ईकारः कारणात्मासौ हींकारश्च तुरीयकम् ॥

इस प्रकार जान लेनेके बाद— 'हकारं विश्वमात्मानं रकारे प्रविलापयेत्। रकारं तैजसं देवं ईकारे प्रविलापयेत्। ईकारं प्राज्ञमात्मानं हींकारे प्रविलापयेत्॥

हकाररूप विश्वका रकाररूप तैजसमें प्रविलाप करें तथा रकाररूप तैजसका ईकाररूप प्राज्ञमें विलय करें। फिर ईकाररूप प्राज्ञको हींकार (ब्रह्म)में प्रविलाप करें। ऐसा ही देवी-भागवतमें कहा गया है।

कुछ लोग भगवतीका खरूप मापिक, जड़ या अनिर्वचनीय खीकार करते हैं, किंतु जब उक्त विवेचनसे यह सिद्र हो गया कि भगवती ब्रह्म ही है, तब उनके शरीरको 'जड़' या 'अनिर्वचनीय' कहना उचित नहीं। भगवतीका शरीर अप्राकृतिक, अभौतिक, अलौकिक सिचदानन्दरक्रूप ही है। इसी दृष्टिसे भगवान् वेदन्यासने भगवान्का शरीर सिचदानन्द- खरूप ही माना है। यथा—

सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्तयः । अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्यपनिपद्दशाम् ॥ (श्रीमद्रा०१०।१३।५४)

अर्थात् भगवान्का शरीर सिचदानन्दमात्र है । गोखामीजीने भी यही खीकार किया है— चिदानंदमय देह तुम्हारो । बिगत बिकार जान अधिकारो ॥ भगवान् राम-कृष्ण आदिके शरीरको भौतिक नहीं समझना चाहिये । यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमातमनः। मुखं तस्यावलोक्यापि सचैलं स्नानमाचरेत्॥

अर्थात् 'जो भगवान् कृष्णके शरीरको भौतिक समझता है उसका मुख देखकर बस्नसहित स्नान करना चाहिये।' भगवान् व्यास तो स्पष्ट कहते हैं कि 'स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि।'—अर्थात् भगवान्का शरीर स्वेच्छामय ही होता है। भगवती तथा भगवान्में केवल व्याकरणकी दृष्टिसे शाब्दिक मेद है। वस्तु-तस्त्रमें कोई मेद नहीं है, अस्तु।

### देवसे देवीका महत्त्व अधिक वयों ?

अब विचार करना है कि उमा-महेश्वर, राधा-कृष्ण, लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम आदि व्यवहारमें प्रथम भगवतीका ही नाम क्यों लिया जाता है ? इसका समाधान भी रोचक है। पहले तो महर्षि पाणिनिकी व्याकरण-दृष्टिसे देखें तो उन्होंने भी शिव-राम-विष्णुकी अपेक्षा भगवती राधा-सीतादिमें कुछ गुणोंकी विशेषता देखकर ही अपने प्रयोगोंमें देवसे पूर्व देवीका नाम रखा है । दार्शनिक दृष्टिसे भी देखें तो पहले त्वं स्त्री त्वं पुमान् इत्यादि श्रुति ही नारीका प्रथम उल्लेख करती है । गुद्रबुद्र-नित्यमुक्त ब्रह्म प्रथमतः नारीका खरूप प्रहण करता है तभी वह सर्जनक्षम्य होता है । इसीलिये देवीका पूर्व-प्रयोग किया जाता है। लोकमें भी विना भगवती (नारी) के घर इमशान-सा लगता है। एक दूसरी दृष्टिसे देखें तो निर्गुण ब्रह्म कुछ भी सृष्टि आदि नहीं कर सकता । जब भगवतीका योग होता है तभी वह निर्गुण त्रह्म सगुण होकर सृष्टि आदि करनेमें समर्थ होता है । भगवान् शंकराचार्य भी यही कहते हैं-

'शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्' इत्यादि । 'अर्थात् शक्तिसंत्र कित न होनेपर वह 'शिव' 'शिव' कहलाता है, शिव शब्दमेंसे 'इ' कार निकाल दें तो 'शव' ही रह जाता है । जिसके ऊपर भगवतीका कृपा-

कटाक्ष पड़ जाता है वही लोकप, वरुण, कुबेर, ब्रह्मादि भहलाता है।

ह्योकप होहिं बिलोकत तोरे । तोहि सेविंह सब सिधि कर जोरे॥ ( मानस )

भगवान् वेदव्यासजी भी कहते हैं — 'ब्रह्मादयो बहुतिथं पदपाङ्गमोक्षकामाः तपः समचरन् ।' (श्रीमद्भागवत)

अर्थात् ब्रह्मादि भी भगवतीके कृपाक ग्रक्षकी बाट जोहते रहते हैं। तभी तो आद्य शंकराचार्य भी भगवतीके कृपाक ग्राक्षकी कामना करते हैं। 'दवीयां संदीपं स्नपय कृपया मामपि शिवे।' अर्थात् हे शिवे! मुझ दीन-हीन गरीबको भी एक बार देख लो।

एक बार गोखामीजी महाराज भगवान् रामके सामने गये और वोले कि महाराज! मेरा उद्घार करो तो भगवान् अपना बही-खाता उठाकर देखकर कहने लगे कि अभी आपका नम्बर नहीं आया है। तब गोखामीजी महाराज निराहा होकर श्रीमैथिली-किशोरीजीके पास गये और कहने लगे—

कबरुँक अंब, अवसर पाइ। दोन, सब अंग होन, छोन, महीन अबी अबाइ। ( विनयपत्रिका ४१)

माँने पूछा—'गोलामीजी महाराज! क्या कष्ट है !' उन्होंने कहा—'माँ! आपके प्राणनाथ श्रेष्ठ प्रेमास्पद मेरी सुनवाई नहीं करते। जब-जब उनके पास जाता हूँ तब-तब वे बही-खाता देखने लगते हैं।' माताने पूछा—'कहो, क्या कहना चाहते हो !' गोलामीजी कहने लगे—'माँ! जब सरकार आपके पास आ जायँ तब दाबरी, जडायु, सुप्रीवकी करुण-कथा चलाकर मेरी भी कथा चला देना।' माँने पूछा—'इससे आपका क्या बन जायगा !' गोलामीजीने कहा—

'सुनत राम कृपालुके मेरी विगरिओ बनि जाइ।'

कहनेका अभिप्राय यह कि त्रिना भगत्रतीकी कृपाके मनुष्यका कल्याण नहीं हो सकता ।

हनुमान्जी महाराज भगवान्से मिलनेपर कृतकृत्य न हो पाये, किंतु जब वे माँसे मिले तो कृतकृत्य हो गये—'अब कृतकृत्य भयउँ में माता ॥' कहाँतक कहा जाय ? भैया भरत भी भगवान् रामसे मिलने पर शोक-रहित नहीं हो पाये—

सानु न भरत उमिंग अनुरागा । धरि खिर सियपद पदुम परागा॥ सब विधि सानु कूल लक्षि सीता । भे निसोच उर अपडर बीता॥

इसीलिये तो श्रीकिशोरीजीरिहत रामजी दया नहीं करते । पूरा-पूरा धर्मशास्त्रका पालन करते हैं ।

श्रीिकशोरीजीके न रहनेसे ही वाली मारा गया, ताड़का मारी गयी, किंतु आपके अपराधी जयन्तका आपके सांनिध्यमात्रसे प्राण-रक्षण हो गया। कुपुत्रो जायेत क्विचिद्गि कुमाता न भवित। कुपुत्र हो सकता है किंतु कुमाता नहीं होती। अन्ततोगत्वा बालक अपराध माँकी गोदीमें करता है तो क्या माँ उस बालकको अपनी गोदीसे उतार देती है ! ब्रह्माजी कहते हैं प्रभो!—

उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे। (श्रीमद्भा०१०।१४।१२)

अर्थात् 'जब बालक गर्भमें होता है तब वह पाद-विक्षेप करता है, माँको कट भी होता है; किंतु माँ उसके अपराधपर ध्यान नहीं देती। इसीलिये भगवान् इंकराचार्य कहते हैं—

भूमौ स्वलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्। त्विय जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे॥

अर्थात् जिस प्रकार भूमिपर पैर स्विटित होकर

गिरनेवाले के लिये भूमि ही रक्षिका—आवार होती है, उसी प्रकार हे माँ! तुम्हारे प्रति किये गये दोवोंसे दूषित अपरावियोंकी रक्षिका—शरगदात्री तुम्हीं हो।

वस्तुतः माँकी करुणा अहैतुकी होती है। भगवान् रामके दरवारमें तो 'शरण' शब्दका उच्चारण करना पड़ता है। जब रात्रण मर गया, तब भगवान् रामने हनुमान्जी महाराजको श्रीकिशोरीजीके पास भेजा तो उन्होंने एक दश्य देखा । वह दश्य यह या कि नानारूप धारण करके राक्षिसियाँ उन्हें भय दिखा रही थीं। हनुमन्तलालको बहुत दुःख हुआ। उन्होंने कहा कि 'मैं आपसे एक वर चाहता हूँ ।' माँने पूज —'पुत्र ! क्या वर चाहते हो ?' हनुमान्जी बोले—'माँ! आपकी आज्ञा हो जाय तो मैं किसीके दाँत तोड़ डाल्डूँ, किसीकी आँख फोड़ डाव्हूँ। माँसे नहीं रहा गया, वे तुरंत ही बोल पड़ीं—'बेटा! अभी आपने राघनकी सभाको देखा है, मेरी सभाको नहीं । राघत्रकी सभामें तो 'शरण' शब्द कहना पड़ता है । ये तो मेरी सिखयाँ हैं, इनपर दया करो। कित्र कहता है कि श्रीकिशोरीकी समाने भगवान्की सभाको छोडा बना दिया।

भातमैथिलि राश्चसीस्त्विय तद्वेवाद्गीपराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाल्लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। काकं तंच विभीषणं शरणमित्युक्तिश्चमौ रक्षतः सानः सानद्रमहागसः सुखयतुश्चान्तिस्तवाकस्मिकी॥ (श्रीगुणरक्षकोश)

अर्थात् विभीष गको तो भगवान् रामके सामने शरण शब्दका उच्चारण करना पड़ा, पर राक्षसियोंको सीताजीके पास नहीं । वे प्रणाममात्रसे प्रसन्न हो जाती हैं।

प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ॥

### शक्ति एवं पराशक्ति

( लेखक-शीपद्याभिरामजी, शास्त्री (पद्मभूषण, )

आज हम प्रचण्ड भौतिक विज्ञान-धारामें वह रहे हैं । अनन्त आकाशमें जितना चाहें, उतना विचरण कर सकते हैं, किंतु मानव-जन्मका एक ऐसा परम लक्ष्य होता है, जिसकी प्राप्तिसे सारा विचरण ही समाप्त हो जाता है। चन्द्र-मण्डल पहुँचे, तब भी तृप्ति नहीं होती। गुक्र, बृहरपति, मङ्गल आदि-आदि प्रहोंतक जानेकी पिपासा बनी रहती है । पिपासा होनेपर उसके शमनके िटये मानवका यत्न होना चाहिये । क्षुधित एवं पिपासित होकर मानवको रहना उचित नहीं है। क्षुधा एवं पिपासा अलक्ष्मीके मल हैं। अतएव श्रुति कहती है—

### क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नादायाम्यहम्।

अलक्मीके मलको हटाना प्रत्येक बुद्धिमान् मानवका कर्तव्य है । अलक्ष्मीको दूर करना—हटाना दो दृष्टि-कोणसे सम्भव है। एक सांसारिक भौतिक दृष्टिसे, दूसरा आध्यात्मिक-पारमार्थिक दृष्टिसे । संसारमें मानव 'प्राण'का व्यवहार जीवात्माके लिये करता है 'प्राण चला गया अर्थात् भर गया। कभी शक्ति-बलके लिये व्यवहार करता है—क्षुघा एवं पिपासाका रामन होनेपर 'प्राण आया'। इन दोनों ब्यवहारोंका यह निष्कर्ष निकलता है कि शक्तिका आना-जाना प्राणधर्म है। ईश्वरकी सृष्टिमें यह आश्चर्यजनक है कि प्राणवायु निकल जानेके लिये अनेक द्वार होते हुए भी ठहरा है।

### नवहारपुरे द्यसिन् वायुः संयाति संततम्। तिष्ठतीत्यद्भुतं तत्र गच्छतीति किमद्भुतम् ॥

विवेकी मानव अपनी बुद्धि-शक्तिसे विवेचना करेगा तो इस निष्कर्षपर पहुँचेगा कि जरा-मरण शरीरके, शोक-मोह मनके और क्षत्पिपासा प्राणके धर्म हैं, ये आत्मासे सम्बन्ध नहीं रखते। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक पूर्वोक्त पिपासाको आत्मधर्म मानकर उत्तरोत्तर प्रहोंपर ही आक्रमण करनेके

लिये अपनी विवेकशक्तिका व्यय करता रहता है। पर चिरन्तन वैज्ञानिक ऋषि-महर्षियोंका सिद्धान्त कुछ और ही था। वे कहते हैं-

याचे पदमुडुपतेर्नाधिकारं नापि ब्राह्मीं भुवनगुरुतां का कथान्या प्रपञ्चे। अन्यस्यान्यः श्रियमधिलपन्नस्तु कस्तस्य लोको महां शस्भो दिश मस्णितं मामकानन्द्मेव॥

मानव अपनी बुद्धि-शक्तिसे विविध वस्तुओंको, जो अनित्य, नश्वर और घातक हैं, आविष्कृत करके अपनेको सर्वज्ञ समझ लेता है, किंतु अपने खरूपको नहीं जानता । अपने स्वरूपका ज्ञान होते ही आविष्कारकी पिपासा शान्त हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले लोग काष्टोंको जलाकर पाक बनाकर खादिष्ट अनका भोजन करते थे, तदनन्तर कोयळा-मिट्टीके उपयोग होने लगा, इसके बाद सिलिण्डर गैसको लाया गया, फिर गैसकी नलीसे पक्त होने लगा। पूर्व-पूर्व साधन लुप्त हो गये, नये-नये साधनोंका लाघवकी दृष्टिसे प्रहुण करनेमें तत्परता हुई । इस नवीन गैसके आविष्कारका परिणाम यह हुआ कि काष्ट, कोयला, मिद्दीके तेलसे काम चलानेवाले महर्घता-पिशाचीसे प्रसा हुए । उनको काष्ठ आदि प्राप्त नहीं होते हैं, गैस रख नहीं सकते। एक ओर क्रय करनेकी शक्तिसे विहीन होते हैं तो दूसरी ओर वैज्ञानिक आध्यात्मिक शक्तिसे दूर होते जा रहे हैं । एक ओर आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है तो दूसरी ओर दैव-चिन्तन घट रहा है। यह है भौतिक विज्ञानके आविष्कारका फल । मेरा यह ताल र्न नहीं है कि भीतिक विज्ञानके आविष्कार निरर्थक हैं, किंतु मितव्ययिताकी ओर चिन्तन अधिक होना चाहिये । यह चिन्तन तभी होगा, जब हम पूर्वोक्त CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

िपासाको कम करेंगे । करोड़ों-अरबों-खरबों खर्च कर हम भी चन्द्रमण्डलतक आदमीको भेजनेका प्रयास करते हैं, दूसरी ओर 'गरीबी हटाओ' प.ठ पढ़ाते हैं। गरीबीका हटाना मितव्ययितासे ही साध्य है—

अन्नं धान्यं वसु वसुमतीत्युत्तरेणोत्तरेण व्यामुद्यन्ते परमक्तपणाः पामरा किं विचित्रम् । भूमिः खं द्यौर्द्वहिणपुरप्तित्युत्तरेणोत्तरेण व्याक्वप्यन्ते विमलमतयोऽप्यस्थिरेणैव धाम्ना ॥

यदि हम वैज्ञानिक भी पामरके समान ही रहे तो क्या लाभ हुआ ? यदि हम आधुनिक भौतिक विज्ञानकी ओर बुद्धि-शक्तिको कम कर 'प्रज्ञान'की ओर बुद्धिका व्ययकरते तो देशान्तरसे प्रबल भी वन सकते और देशान्तरका मार्गदर्शी बन सकते । हमारे भारत-देशका संनिवेश विलक्षण है । त्रिकोणात्मक यन्त्र लिखकर उसके अंदर भारत-चित्रको रिखये और तीनों कोनोंमें दुर्गा, लक्ष्मी, सरखती देवियोंकी प्रतिष्टा कर मध्यगत भारतमाताको विन्दुस्थानमें विराजमान श्रीराजराजेश्वरी ललिता पराम्बाके समान ध्यान करें तो प्रतीत होगा कि भारत क्या है। यह स्थिति देशान्तरोंको अलम्य है। उन देशोंके चित्र टेढ़े-मेढ़े हैं, वे त्रिकोणचक्रके अंदर नहीं आ सकते जैसा भारतका चित्र आता है । पराशक्तिस्वरूपिणी श्रीराजराजेश्वरी ललिता पराम्बिका अपनी शक्तिका दुर्गा, लक्मी, सरखतीमें संचार करती हैं और दुर्गा, लक्मी, सरखतीके उपासकोंमें वे पराशक्तिसे प्राप्त शक्तियोंका संचार करती हैं। इतना ही नहीं, विश्व-जगती-तत्वके चराचर वस्तुओंमें पराशक्ति व्याप्त है। इसी कारण पत्थर, काष्ट, गिट्टी, ओषधितक गुल्म-लता आदियोंसे चित्र-विचित्र वस्तुओंका निर्माण कर पाते हैं। तिलसे ही तेल निकाल सकते हैं, न कि बालूसे । अपने कंवे-पर दूसरेको चढ़ा सकते हैं, पर खयं अपने कंधेपर चढ़ नहीं सकतो । रोटी बनानेके लिये आटाको जलसे ही संयवन—सानना सम्भव है, तेल एवं घीसे नहीं । तेल,

धी, मनखन थोड़ा मिला सकते हैं। तात्पर्य यह कि प्रत्येक पदार्थमें एक विलक्षण शक्ति है, जो पराशक्तिके संचारसे प्राप्त है । अतएव भारतीय परम्परा है कि पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाशमें लोग देवता-बुद्धि रखते हैं; क्योंकि ये पराशक्तिसे शक्ति-सम्पन्न हैं । इसी दृष्टिसे हमें एकता-बुद्धि उत्पन्न होती है । एकता, अखण्डता शब्दोंकी आवृतिसे एकता-बुद्धि नहीं होती, किंतु ये पराशक्तिसे शक्तिसम्पन्न हैं, इस निश्रयसे होती है । वैज्ञानिक अपनी बुद्धिशक्तिसे इन्हें शक्तिसम्पन्न समझ बैठे हैं। हाँ, वैज्ञानिकों-का यह महत्त्व है कि पृथ्वी, अप् आदिमें जो राक्ति है, उसे समझकर ही वे आविष्कारमें प्रवृत्त होते हैं; किंतु इस प्रकार समझनेकी शक्ति उन्हें कहाँसे प्राप्त हुई, यह चिन्तन नहीं करते, यही न्यूनता है। प्रज्ञानी वैज्ञानिक पराशक्ति-प्रभावको समझकर खयं पराशक्तिके खरूपको प्राप्तकर तदतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है, इस सिद्धान्तपर रहते हैं।

दार्शनिकोंमें मीमांसक 'सामर्थ्य सर्वभावानां शक्तिरित्यभिधीयते' कहकर शक्तिको अतिरिक्त पदार्थ सिद्ध करते हैं । मीमांसकोंका कथन है कि वेद भगवान्को प्राधान्य देकर वेदिविहित कर्गीका अनुष्ठान करना चाहिये । कर्मोमं अपार शक्ति विद्यमान है । अलौकिक फलोंके साधनके साथ मानवके अपेक्षित ऐहिक फलोंको साधनेकी शक्ति कमेमिं विद्यमान है। कमेमिं क्रियाशक्ति कहाँसे आयी, इसका निरूपण करते हुए मीमांसक कहते हैं कि वेद-मन्त्रोंसे वह शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात् मन्त्रशक्ति क्रियाओं में संक्रान्त होती है। मन्त्र तो शब्दात्मक है । शब्दशक्ति एवं क्रियाशक्तिका संगम है। मन्त्रशक्ति दो प्रकारकी होती है, एक क्रियाशक्तिसे संक्रान्त होनेके लिये प्रमाणान्तरकी अपेक्षा न रखनेवाली शक्ति और दूसरी प्रमागान्तरकी अपेक्षा रखनेवाली है। जिसके बिना जो कार्य सम्पन्न न हो सकता हो, उसके सम्बन्धके लिये शब्दशक्ति प्रमाणान्तरकी अपेक्षा नहीं रखनी। जैसे दुर्गा परमेश्वरी सर्वशक्ति, महालक्ष्मी धन-धान्य-वितरणशक्ति, महासरखती विद्याः-ज्ञानशक्तिको प्रदान करनेकी साप्तर्थ रखती हैं। ये तीनों पराशक्तिके रूपान्तर होते हुए भी जिसके ये रूपान्तर हैं, उसकी अपेक्षा न रखते हुए अपनी शक्तिका प्रयोग कर सकती हैं, किंतु ये सभी बिन्दुस्थानमें विराजमान श्रीराज-राजेश्वरी लिलता पराम्बिकाके अधीन रहती हैं। उसी प्रकार मन्त्र-शब्दोंमें विद्यमान शक्ति प्रमाणान्तरकी अपेक्षा किये बिना ही कियाशक्तिके साथ संगत हो जाती है।

जहाँ मन्त्रोबारणके विना क्रिया-कलापका अनुष्टान नहीं हो सकता, ऐसा आक्षेप आनेपर अपनी शक्तिसे समाधान नहीं हो पा रहा है, वहाँ प्रमाणान्तरकी अपेक्षा होती है । वह प्रमाणान्तर है 'अपूर्व' । अपूर्व वह अदृष्ट कमराशि है, जिसका फल-दान प्रारम्भ नहीं हुआ। अपूर्व प्रक्रियांके चिन्तनसे अवगत होता है कि पूर्व-तन्त्र एवं तन्त्रशास्त्रकी निलती-जुलती समानता है । जैसा कि एक देवताको प्रधान मानकर किसी यागके अनुष्ठान करते हुए अनेक अङ्ग-देवताओंका क्रियात्मक अनुष्टान होता है । प्रधान याग और अङ्ग-यागसे सभी श्रीत याग त्रिभक्त हैं । उनमें प्रधान याग फलका उत्पादक और अङ्ग-याग उपकारक माना जाता है । यद्यपि प्रधान याग फलके उत्पादनमें शक्ति रखता है, तथापि अङ्गोंकी आवश्यकता पड़ती है । प्रत्येक अङ्ग अपने उपकारखरूप अवान्तर शक्ति अपूर्वको उत्पन्न कर प्रधानके साथ साहित्यको प्राप्त करता है । इन शक्तियोंके साहित्यसे ही प्रधान अपनी शक्तिके द्वारा फलजनक बनता है। अतएब त्रधान यागकी राक्ति अङ्ग-यागोंका 'प्रयोजका',-अनुष्टापक बनती है। अर्थात् अनुशासक-अनुशास्य भावना वनती है। सभी शक्ति पिलकर भेद होते हुए भी अभिन्न होकर फलोत्पादक वनती हैं, उसी प्रकार श्रीचक्रके पुजनमें त्रिको गात्मक यत्त्रके मध्य बिन्दुस्थानमें अविष्ठित

श्रीराजराजेश्वरीके अनेक परिवार-देवता हैं। उनमें दुर्गा परमेश्वरी, महालक्ष्मी, महासरखतीका विशेष स्थान है। इन तीनोंके भी अङ्ग-देवता अनेक हैं। ये अङ्ग होते हुए भी शक्तिसम्पन्न हैं। अपनी-अपनी शक्तियोंद्वारा पराशक्ति जो विन्दुस्थानमें अधिष्ठित है उससे मिल जाती हैं। खतन्त्रतासे पराशक्ति मोक्षसाम्राज्यतक फल देनेकी सामर्थ्य रखती है, किंतु अपने परिवार-देवताओंकी सहायताको छोड़ती नहीं। इससे सहभाव-भावनाका उपदेश विलता है।

ये न केवल परिवार-देवताओंकी सहायताकी अपेक्षा रखती हैं, अपितु मन्त्रगत राक्तिकी भी अपेक्षा रखती हैं। यह श्रीत यागोंमें भी समान है। मन्त्रगत राक्तिके विषयमें शिक्षा-प्रन्थकारोंने विवेचना कर निश्चय किया है। 'अ' से लेकर 'क्ष' पर्यन्त जितने वर्ण हैं उनको पाँच वगोंमें वाँठकर कमशः एक-एक वर्गको अनिल-अग्नि-पृथ्वी-चन्द्र और मूर्य देवता माना है— अनिलाग्निमहीन्द्रकाः।' विश्वमें ऐसा एक भी मानव नहीं है, जो इसे मानता न हो। इन देवलाओंकी राक्तिके सहित मन्त्रके प्रधान देवताकी शक्ति किया-शक्तिकी सहायता करती है।

त्रिको गयन्त्रकं मध्यमं अवस्थित मारतमाता पराशक्ति-स्थानापन्ना है । तीनों कोणोंमं अवस्थित श्रीदुर्गा परमेश्वरी, महालक्ष्मी, महासरस्वतीके दिशा-भेदसे भारतवासी आराधक हैं । कोई समष्टिसे आराधना करते हों तो दूसरे व्यष्टिसे आराधना करते हैं । सभी भारतवासी इनके उपासक हैं । अतएव मनुने—

## स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।

(२।२०) —कहकर अपने विचारको प्रकाशित किया। जैसा कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और मन अपनी राक्तियोंसे उपकार कर आत्मशक्तिको बढ़ाते हैं, उसी प्रकार त्रिको गयन्त्रावस्थित पराशक्ति-स्थानापन्न भारतमाता अपने परिवार-जनताकी शक्तिसे उपकृत होकर विश्वक गुरुस्थानको पुनः प्राप्त करें । एतदर्थ हमारा कर्तव्य है कि आपसी मेदभावको मुलाकर एकजुर होकर दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वतीकी उपासनामें हमें लग जाना चाहिये। इससे एक महान् लाभ होगा कि आजकलके भ्रष्टाचार, दुराचार, हत्या, डकैती, आतंकत्राद, अलगात्रत्राद आदि बुराइयाँ मिट जायँगी । ये बुराइयाँ भौतिक विज्ञान-धारासे मिट नहीं सकतीं, न तो राजनीतिसे इनका हल हो सकता है । इसके लिये पराशक्तिका ही आश्रय लेना होगा। हम दढ़तासे कह सकते हैं कि लाखोंकी संख्यामें विद्वान् मिलकर श्रद्धा-निष्ठासे दुर्गा-परमेश्वरीका पूजन, स्तवन-पाठ-हवन करें तो इन उत्पातोंसे भारतमाताको बचा सकते हैं। कतिपय चूहोंसे पहाड़को समतल नहीं बनाया जा सकता, तन्निमित्त बुलडोजरको काममें लेना पड़ता है । अतः लाखों संख्यामें विद्वान् सम्मिलित होकर पराशक्तिका आराधन करें। एतदर्थ गण्य-मान्य सज्जन एकत्रित होकर परामर्श करें और एक रूप-रेखाको तैयार कर कार्यान्त्रित करनेका यन करें। हमारी परम्परा रही है कि देशके ईति-बाधाओंसे वाधित हो जानेपर वैदिक विधिसे सामूहिक अनुष्ठान, वेद-पारायम आदि अनुष्रित होते थे । हम हिंसाको हिंसासे रोक नहीं सकते, यह उचित भी नहीं है । भारतीय भौतिक शक्तिसे आध्यात्मिक शक्तिको महत्व देते हुए आये हैं। हमें भी आध्यात्मिक शक्तिसम्पदासे परिपुष्ट होना है। देशान्तरके समान भौतिक सम्पदाके अर्जनमें दोष नहीं है, किंतु उसीमें भरोसा नहीं रखना है; क्योंकि आज एक उस शक्तिसे प्रवल हो सकता है, कल वह दुर्बल पड़ सकता है। आध्यात्मिक हाक्ति-सम्पदा यदि परिपुष्ट हुई तो वह कभी घटेगी नहीं । अतः भौतिक विज्ञानसे शक्तिका सम्पादन करें और पराशक्तिके

आराधनसे हम आध्यात्मिक शक्तिसे सम्पन्न हों । तदर्थ दुर्गा, लक्ष्मी, सरखतीकी अराधनामें लग जाना चाहिये ।

नत्रीनतामें रहते हुए भी प्राचीनताका अवलम्बन करना ही बुद्धिमानोंका कार्य है। श्रीचक्रकी विविवत् आराधना करते हुए हम मन्त्रोंके जपदारा सांसारिक पीड़ाओंबो दूर कर सकते हैं । चिरन्तन वैज्ञानिक ऋषि-महर्षि अपनी विज्ञानकी शक्तिद्वारा अनुसंधानकर मन्त्रोंकी शक्तिसे परिचय रखते थे । उन मन्त्रोंको त्रिधितत् उपदेश-परम्परासे प्राप्त किये हुए आधुनिक पराशक्तिके आराधक लोकोपकारकी दृष्टिसे प्रयोग कर सफलताको प्राप्त कर सकते हैं, किंतु श्रद्धाकी आक्यकता है। कभी-कभी हम भारतवासी प्रकृतिके प्रकोपका पात्र बन जाते हैं। कहीं धरती धँस जाती है, झंझावात झोपड़ियोंको उड़ा देता है, चट्टान मकानोंको गिरा देता है, जलतन्त्र गाँव-गाँवको आप्लावित कर देता है । जनता नाना प्रकारके क्लेशोंका अनुभव करती है ? अन्तत: इस विपरीत स्थितिका कारण क्या है। कोई भी कार्य विना कारणसे होता नहीं । मानव इस विष्ठवको रद करा नहीं सकता। इसका कारण है—हममं दैत्रचिन्तन-पिहीनता। हम वैज्ञानिक चमत्कारजनक नाना पदार्थोका आविष्कार करते हुए दैवचिन्तनसे विहीन होकर हमारे बुद्धिबलसे ही ये पदार्थ आविष्कृत हुए हैं, यह समझते हैं और अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, डकेती आतंक आदि दुष्कर्म भी करते हैं। इन कार्यांका कोई फल होना ही है। प्रत्युत फल है विपरीत प्रकृतिका प्रकोप । कुपित प्रकृतिके विष्ठत्रका अनुभव करना छोड़कर दूसरा उपाय नहीं । प्रकृति प्रकृपित न हो ऐसा करनेका उपाय वैज्ञानिकों में नहीं है । चिरन्तन वैज्ञानिक ऋषि-महर्षियों के पास ऐसे अनेक उपाय थे। वे प्रयोगमें उन उपायोंको कियान्वित करते भी थे, जिससे प्रकृतिका विशेष प्रकोप नहीं होता था। उन उपायोंको हम तब अपना सकते हैं जब हम प्राचीनताकी

3

य

4

और दृष्टि रखेंगे । आज हम प्रकृतिके प्रकृपित होनेपर विमानसे खाना गिराते हैं, पुनर्वासके लिये प्रबन्ध करते हैं। 'प्रश्नालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्' न्याय है। ऋष्ट प्राप्त होनेपर उसको दूर करना आश्चर्य नहीं है, किंतु प्राप्त ही न हो, ऐसा आचरण ही उत्तम है। वही आचरण देव-आराधना है । आराधनासे ही आध्यातिमक शक्ति बदती है, केवल रेडियोद्वारा प्रसारणसे नहीं । अनुष्टानमें लोगोंको लगाना होगा । अनुष्टान करने-करानेकी हममें शक्ति है। हम उस शक्तिसे पराशक्तिको संतुष्ट और प्रसन्न रख सकते हैं। हम करोड़ों-अरवों धनको पानीकी तरह वृथा वहा रहे हैं, किंतु दैव-आराधना-की चिन्ता भी नहीं करते। तद् नुकूल भारतमें शिक्षा नहीं देते । भारतमें अनेक शक्तिपीठ विद्यमान हैं । उन स्थानोंमें अनुष्ठानका प्रबन्ध करना चाहिये। सरकार इस पवित्र कार्यको नहीं करायेगी; क्योंकि वह धर्म-निरपेक्षताका सिद्धान्त लेकर बैठी है । अतः मेरा अनुरोध है कि गण्य-मान्य धनाङ्य मिलकर भारतव्यापी सिद्धपीठोंमें पराशक्तिकी आराधनाके लिये योजना बनायें तो सरकार इसका विरोध न करेगी । देश पूर्वीक्त वाघाओंसे मुक्त होगा और क्षेप-सुमिक्ष भी रहेगा।

अनुकर्ता बनकर रहनेकी अपेक्षा अनुकार्य बनकर रहना भारतीय परम्परा है । अनुकरण सुलभ है, हम दूसरोंसे सीख सकते हैं, किंतु हमसे लोग सीखें, ऐसा बनना कठिन है । श्रुति आदेश करती है—

'अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्। ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मिर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अल्रुक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेथाः॥' (तैतिरीयोप०१।११)

- 'यदि अनुष्ठेय कमोंमें या चारित्रमें संदेह

उत्पन्न होता हो तो लोभरहित अच्छे कामोंमें लगन रखनेत्राले, सतत चिन्तन करनेत्राले, धर्मको चाहनेत्राले जो ज्ञानी महात्मा जैसे रहते हों वैसे है, यह आदेश है। इस आदेशसे यह अर्थ निकलता है कि श्रीरामके समान हमें रहना है, रावणके समान नहीं। भगवान् श्रीरामचन्द्र अनुकार्य पुरुषोतम हैं। श्रीराम पराशक्तिके ही अवतार हैं। पराशक्तिसे ही हम शक्तिसम्पन्न हो सकते हैं। लक्ष्मण अन्तरिक्षमें छिपकर युद्ध कर रहे इन्द्रजित्को अपने विविध अख्न-शस्त्रोंद्वारा अन्वेषण करके भी प्राप्त न कर सके। अन्तमें—

धर्मात्मा सत्यसंधइच राम्नो दाशरथिर्यदि। पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः शरेनं जहि रावणिम्॥ (वाल्मो॰ युद्धः अध्याय ८०)

—इस मन्त्रको पड़कर बाणके प्रयोग किये और विजयी हुए । मन्त्रशक्तिका यह अद्भुत माहात्म्य है । नियत-कर्पानुष्टान, निष्टावान्, शःस्त्रानुशासन-पालक, ज्येष्टोपसेत्री, गुरुभक्ति-सम्पन्न, निरहंकारी, त्रिनीत, नियता-ध्ययनसम्पन्न व्यक्ति ही आध्यात्मिक शक्ति-सम्पन्न होता है, आध्यानिक शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति पराशक्तिसे अनुगृहीत होता है । आध्यात्मिक शक्तिके अर्जनमें वेद-विहित पदार्थीका अनुष्टान जैसी सहायता करता है, वैसा वेदनिषिद्र पदार्थोंका त्याग भी सहायता करता है। विहित पदायोंके अनुष्ठानसे एवं निषिद्ध पदार्थोंके त्यागसे आत्मबल प्राप्त होता है, एवं आत्मबल-सम्पन्न व्यक्ति पराशक्तिकी शक्तिको प्राप्त करनेमें क्षमता रखता है। अतः सभी भारतवासी अपने कर्तव्योंका यथावत् पालन करते हुए परकीय कार्यक्षेत्रमें हस्तक्षेप न करते हुए आत्मबळको संचितकर पराशक्तिकी आराधनाद्वारा भारतमाताको प्रकृत संकटसे छुड़ायें, यही भारतवासियोंसे मेरा बार-बार हार्दिक अनुरोध है।

# शाक्ततन्त्रमें 'कला'-विमर्श

(लेखक-पद्मभूषण आचार्य श्रीवलदेवजी उपाध्याय)

शाक्त-तन्त्रमें कलाके स्वरूप तथा संख्याके विषयमें विशेष विचार किया गया है। माधवाचार्य-प्रणीत शंकर-दिग्विजयमें भी हम कलाओंका संकेत पाते हैं। इस विषयका विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रन्थके प्राचीन व्याख्याकार धनपतिसूरिने इस प्रसङ्गमें कुळ बातें लिखी हैं, इनमेंसे कुळ बातें प्राचीन प्रामाणिक तन्त्रप्रन्थोंसे थोड़ा विपरीत पड़ती हैं। फलतः इन प्रन्थोंकी सहायतासे इस विषयमें तथ्यका निर्णय किया जा रहा है।

दिग्विजयके प्रसङ्गमें शंकराचार्यके मूकाम्बिकाके मन्दिरमें जाने तथा भगवतीकी स्तुति करनेका वर्णन इस प्रन्थके वारहवें सर्गमें किया गया है । वहाँ भगवतीकी स्तुतिमें निम्नलिखित पद्य मिलता है । इसके अर्थको ठीक-ठींक समझनेके लिये तन्त्रशास्त्रकी कुछ बातोंके जाननेकी आवश्यकता है । पद्य यों हैं—

अष्टोत्तरत्रिंशति याः कलास्ता-स्वर्ध्याः कलाः पञ्च निवृत्तिमुख्याः । तासामुपर्यम्य तवाङ्घिपद्मं विद्योतमानं विवुधा भजन्ते ॥ (१२ । ३१)

तन्त्रशास्त्रके अनुसार तीन रत्न हैं—शिव, शक्ति और विन्दु । ये ही तीनों तत्त्व समस्त तत्त्वोंके अधिष्ठाता और उपादानरूपसे प्रकाशमान होते हैं।शिव शुद्ध जगत्के कर्ता हैं, शक्ति करण है तथा बिन्दु उपादान है ।

#### बिन्दु

पाञ्चरात्र-आगममें त्रिशुद्ध सत्त्रशब्दसे जिस तत्त्रका अर्थ समझा जाता है, विन्दु उसीका द्योतक है। इसीका नाम महामाया है। यही विन्दु शब्दब्रह्म, कुण्डलिनी, विद्या-शक्ति तथा व्योम—इन विचित्र भुवन, भोग तथा भोग्यरूपों में परिणत हो शुद्ध होकर शुद्ध जगत्की सृष्टि करता है।

जब शक्तिके आधातसे इस बिन्दुका स्फुरण होता है, तब उससे कलाका उदय होता है। कला शब्दका अर्थ है—अवयव, टुकड़े, हिस्से। अतः ये कलाएँ वे मिन्न-मिन्न अवयव हैं, जिनमें सृष्टि-कालमें बैन्दव उपादान शक्तिके आधातसे अपनेको विभक्त करता है। सृष्टि-कालमें मूल प्रकृति अंश-रूपिगी, कलारूपिगी तथा कलांशरूपिणी मिन्न-मिन्न अमिन्यक्त रूपोंको धारण करती है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती अंशरूपिगी हैं, पृष्टि, तृष्टि और अन्य देवियाँ कलारूपिणी हैं। जगत्की समस्त स्त्रियाँ कलारूपिणी हैं। जगत्की समस्त स्त्रियाँ कलारूपिणी हैं। जगत्की समस्त स्त्रियाँ कलांशरूपिगी हैं, जो महामायाकी साक्षात् अभिन्यक्ति होनेसे हमारी समध्यक्त श्रद्धाके पात्र हैं—'स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु'( दुर्गासप्तशती ११। ६)। इन कलाओंकी उत्पत्ति वणोंसे होती है, अतः वर्ण-विषयक विचार यहाँ आवश्यक है।

मूलाधारमें स्थित शब्दब्रह्ममयी विभु कुण्डलिनी-शक्ति ही वर्गमालि प्राक्षी सृष्टि करती है। इसका विस्तृत वर्गन तन्त्रप्रन्थों उपलब्ध होता है। (शारदातिलक प्रथम पटल क्लोक १०८—११३ तथा द्वितीय पटल) और मातृकाचकविवेकमें इस विषयका साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया गया है। कुण्डलिनी-शक्ति वर्णोंको उत्पन्न करती है। गूढार्थरीपिकाकारके अनुसार शक्ति मूलकारणभूत शब्दके उन्मुख होनेकी अवस्थाका नामान्तर है—शक्तिनांम मलकारणस्य शब्दस्थोन्मुखीकरणावस्थेति।

#### वर्णकी उत्पत्ति-

इस शक्तिसे ही ध्वनिका उदय होता है, ध्वनिसे नादका, नादसे निरोविकाका, उससे अर्धचन्द्रका, उससे बिन्दुका और इस बिन्दुसे परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा बैखरी-रूप चतुर्विध शब्दोंका जन्म होता है। परा वाकके उदयका स्थान मूलाधार है। आगे चलकर स्वाधिष्ठान-चक्रमें उसे पश्यन्ती कहते हैं, हृदयमें उसे मध्यमा कहते हैं और मुखसे कण्ठ-तालु आदि स्थानोंका आश्रय लेकर अभिव्यक्त होनेवाली वाणीको वैखरी कहते हैं—-

स्वात्मेच्छाशक्तिधातेन प्राणवायुस्वरूपतः।
मूलाधारे समुत्पन्नः पराख्ये नाद उत्तमः॥
स एवीर्ध्वतया नीतः स्वाधिष्ठाने विज्ञिम्ततः।
पर्यन्त्याख्यामवान्नोति तयैवीर्ध्व शनैः शनैः॥
अनाहते बुद्धितत्त्वसमेतो मध्यमाभिधः।
तथा तयोर्ध्व नुन्नः सन् विद्युद्धौ कण्ठदेशतः॥
वैखर्याख्यस्ततः कण्ठशीर्पताख्वोष्ठदन्तगः।
जिद्धाम्लात्रपृष्टस्थस्तथा नासात्रतः कमात्॥
कण्ठताख्वोण्डकण्ठौष्टा दन्तौष्टा द्वयतस्तथा।
समुत्पन्नान्यक्षराणि कमादादिस्रकाविध॥
आदिसान्तरतेत्येषामक्षरत्वमुदीरितम् ॥
(राधवभटटकी शारदातिलक्षरीकामं उद्धृत, पृष्ठ ६०)
वर्णप्रकार

वर्गतीन प्रकारके हैं—(१) सौम्प (चन्द्रमा-सम्बन्धी), (२) सौर (सूर्य-सम्बन्धी) तथा (३) आग्नेय (अग्नि-सम्बन्धी)। स्वर सौम्य वर्ण हैं जो संख्यामें १६ हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल, ॡ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ:। प्रपञ्च-सार (तृतीय पटल इलोक ४-७) के अनुसार इन खरोंमें हस्व अ, इ, उ तथा बिन्दु (१) पुँक्लिङ्ग हैं, दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ तथा बिन्दु (१) पुँक्लिङ्ग हैं, दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ तथा बिन्दु (१) पुँक्लिङ्ग हैं और ऋ, ऋ, ल, ॡ, ए नपुंसक होते हैं। हस्व स्वरोंकी स्थिति पिङ्गला नाईगिं, दीर्घ स्वरोंकी इडा नाईगिं तथा नपुंसक स्वरोंकी स्थिति पिङ्गला नाईगिं, दीर्घ स्वरोंकी स्टिती हैं—

पिङ्गलायां स्थिता हस्वा इडायां संगताः परे।
सुपुम्नामध्यमा द्वेयाश्चत्वारो ये नपुंसकाः॥
(शारदातिलक २।७)

स्पर्श व्यञ्जनोंको सौर वर्ण कहते हैं। ककारसे टेकर मकारतकके पचीस वर्ण तत्तत् स्थानोंको स्पर्श-कर उत्पन्न होते हैं। अतः उन्हें स्पर्श कहते हैं। न्यापक वर्ण आग्नेय हैं। ये संख्यामें दस हैं— यर छ व, इ। पस हक्षत्र।

#### कलाओंके प्रकार

इन्हीं तीन प्रकारके वर्णोसे अड़तीस कलाओंकी उत्पत्ति होती है। स्वरोंसे सौम्य (चन्द्रकी) कला (१६), स्पर्शयुग्मोंसे सूर्यकला (१२) तथा यकारादि व्यापक वर्णोंसे अग्निकला (१०) का उदय होता है—

तित्रभेदसमुद्भूता अष्टात्रिशत् कला मताः। स्वरैः सौग्याः स्पर्शयुग्मैः सौरा याद्याश्च विद्वजाः॥ पोडश द्वादश दश संख्याः स्युः क्रमशः कलाः। (प्रवश्चसर, ३ पटल)

चान्द्री कलाएँ पोडश हैं और उनका जन्म अलगअलग षोडश स्वरोंसे होता है। उसी प्रकार दस
आग्नेथी कलाएँ दस व्यापक वर्णोंसे प्रथक-पृथक
उत्पन्न होती हैं, परंतु सौर कलाओंका उदय एक-एक
स्पर्श वर्णसे नहीं होता, प्रत्युत दो स्पर्शोंको मिलाकर
होता है। यह एक विचारणीय विषय है। रवि स्वयं
अग्नि-सोमात्मक है। शिवशक्तिका वह सामरस्य है।
साम्यावस्थामें जो सूर्य है वही वैषम्यावस्थामें अग्नि तथा
चन्द्रमा है। क्षोम होते ही सूर्य एक ओर अग्नि-रूप
बन जाता है तथा दूसरी और चन्द्र बन जाता है।
'योगिनीहृदयतन्त्र' की दीपिकामें ( पृष्ठ १० )
अमृतानन्दनाथने इसे स्पष्ट कर लिखा है—

अर्ग्नाषोमात्मकः कामाख्यो रविः शिवशक्ति-सामरस्यवाच्यात्मा जातः । तदुक्तं चिद्गगन-चिद्रकायाम्— भोक्तृभोगम्यगोविमर्शनाद्

देवि मां चिदुव्धी दढां दशाम्। अर्पयन्ननलसोमिभ्रिणं

तद्विमर्श इह भाउज्म्भणम्॥ सौरी कलाओंमें प्राय: आग्नेयी तथा शुचिचान्दी— उभय कलाओंका शुचि भिश्रण है। दो स्पर्शोसे मिलकर





एक-एक सूर्यकलाका उदय मानना युक्तियुक्त है। मकार खयं रिवस्तप है 'तदन्त्यश्चातमा रिवः स्मृतः, प्रपश्च-सार ३। ८) अतः मकारको छोड़ देनेपर चौवीस स्पर्शोसे बारह कलाएँ उत्पन्न होती हैं। क्रमसे स्पर्शोका योग नहीं किया जाता, प्रत्युत एक अक्षर आरम्भका और दूसरा अक्षर अन्तका लिया जाता है। इस प्रकार बारह सौर कलाएँ उत्पन्न होती हैं।

अब इन अड़तीस कलाओं के नाम 'प्रपञ्चसार' (३। १५–२०) तथा 'शारदातिलक' (२। १३–१६) के अनुसार नीचे दिये जाते हैं—

#### १६ चन्द्रकलाएँ (कामदायिनी)

१-अँ--अमृता

२-ऑ--मानदा

३-इँ--प्रवा

४-ई--तृष्टि

५-उँ--पृष्टि

६-ऊँ--रित

७-ऋँ--धृति

८-ऋँ--राशिनी

९-ऌँ--चिन्द्रका

१०-ऌ -- कान्ति

११-एँ-ज्योतस्ना

१२-एं--श्री

१३-ऑ--प्रीति

१४-औं--अंगदा

१५-अं--पूर्णी

१६-अ:--पूर्णामृता

#### १२ सौरी कलाएँ ( वसुदा )

इस प्रकार १२ देशियाँ १२ सौरी कलएँ हैं।

१० आग्नेयी कलाएँ ( धर्मप्रदा )

१-यं--धूम्राचिं ६-पं--सुश्री २-रं-उष्मा ७-सं--सुरूपा

३-छं--ज्विलिनी ८-हं--कपिला

४-वं--ज्वालिनी ९-लं--ह्वयवहा ५-इां--विस्फुलिङ्गिनी १०-क्षं--क्रयवहो

इस प्रकार १० देवियाँ १० सौरी कलाएँ हैं।

श्रीविद्यार्गवतन्त्र (भाग २, पृष्ठ ८९४) में इन कलाओं के नाम तथा रूपका उल्लेख भी ठीक इसी प्रकारसे किया गया है। माधवने म्काम्बिकाकी जो स्तुति लिखी है, वह श्रीविद्याके सम्प्रदायसे ही मिलती है। श्रीविद्यार्गवतन्त्रमें उसका उपलब्ध होना नितान्त पोषक प्रमाण है। अतः इस स्लोकसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राचीन परम्पराके अनुसार आचार्य शंकर 'श्रीविद्या'-सम्प्रदायके प्रमुख साधक थे। एतद्विपयक अन्य प्रमाणों में इस प्रमाणका भी उल्लेख होना आवश्यक है।

१-धनपति सूरिकी टीकामें निर्दिष्ट 'गदाः नाम अञ्जद्ध है।

२-३--टीकामें पर हं तथा जा वं अग्रुद्ध हैं। इनके स्थानपर प्टं दं तथा प्टं गं होना चाहिये।

४-प्रपञ्चसारको अँगरेजी भूमिका (पृष्ठ २१) में लेखकने 'धूम्राचिं को दो नाम मान लिया है तथा मूळमन्थमें (पृष्ठ ४१, क्लोक १९) 'इल्यकव्यवहे दिवचनान्त होनेपर भी उन्होंने इसे एक ही (दसवीं) कलाका नाम निर्देश किया है। यह ठीक नहीं है।

५-धनपति सूरिकी टीकामें भी इन कलाओं के नाम देनेमें भ्रम हुआ है। ७ वों कलाका नाम भ्सपायाः नहीं, सुरूपा है। ८वींका नाम 'कविताः नहीं कपिला है, ९वीं कलाका नाम विस्कुल छोड़ दिया गया है। १० वीं कलाकी उत्पत्ति 'हः से न होकर 'क्षः से होती है। इन अगुद्धियोंको ग्रुद्ध करके पढ़ना चाहिये।

# भगवान् और उनकी दिव्य शक्ति

(परम श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

( ? )

जो सत्व, रज और ता—इन तीनों गुगोंसे अलग है, वह भगवान्की छुद्र प्रकृति है। यह छुद्र प्रकृति भगवान्का खकीय सिचदानन्द-धन-खरूप है। इसीको सिचनी-शक्ति, संवित्-शिक्त और आह्रादिनी-शिक्त कहते हैं । इसीको चिन्मयशक्ति, कृपाशक्ति आदि नामोंसे कहते हैं । श्रीराधाजी , श्रीसीताजी आदि भी यही हैं । भगवान्को प्राप्त करानेवाली भिक्त और ब्रह्मिव्या भी यही है ।

प्रकृति भगवान्की शक्ति हैं। जैसे, अग्निमं दो शक्तियाँ रहती हैं—प्रकाशिका और दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अन्वकारको दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है। दाहिका-शक्ति जला देती है तथा वस्तुको पकाती एवं ठण्डकको भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियाँ अग्निसे भिन्न भी नहीं हैं और अभिन्न भी नहीं हैं। भिन्न इसलिये नहीं हैं कि वे अग्निरूप ही हैं अर्थात् उन्हें अग्निसे अलग नहीं किया जा सकता और अभिन्न इसलिये नहीं हैं कि अग्निके रहते हुए भी मन्त्र, आप्रध आदिसे अग्निकी दाहिका-शक्ति कुण्टित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान्में जो शक्ति रहती है, उसे भगवान्से भिन्न और अभिन्न—दोनों ही नहीं कह सकते।

जैसे दियासलाईमें अग्निकी सत्ता तो सदा रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका-शक्ति छिपी हुई रहती है, ऐसे ही भगवान् सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति अदिमं सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्तिको अधिष्ठित करके अर्थात् अपने वशमें करके उसके द्वारा भगवान् प्रकट होते हैं— प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाययाः (गीता ४। ६) जैसे, जवतक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाहिका-शक्तिको लेकर प्रकट नहीं होती, तवतक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दीखती, ऐसे ही जबतक भगवान् अपनी शक्तिको लेकर प्रकट नहीं होते, तवतक भगवान् अपनी शक्तिको लेकर प्रकट नहीं होते, तवतक भगवान् सदा सर्वत्र वर्तमान रहते हुए भी नहीं दीखते।

राधाजी, सीताजी, रुक्मिगीजी आदि सब भगवान्की निजी दिन्य शक्तियाँ हैं । भगवान् सामान्यरूपसे सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते । जब करते हैं । उस दिन्य शक्तिको लेकर ही करते हैं । उस दिन्य शक्तिके द्वारा भगवान् विचित्र-विचित्र लीलाएँ करते हैं । उनकी लीलाएँ इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उन्हें सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेदे हैं ।

निर्गुग-उपासनामें वही शक्ति 'ब्रह्मविद्या' हो जाती है और सगुण-उपासनामें वही शक्ति 'भक्ति' हो जाती है । जीव भगवान्का ही अंश है । जब वह दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान्की स्वतःसिद्ध वास्तविक आत्मीयताको जाप्रत् कर त्रेता है, तब भगवान्की शक्ति उसमें भक्ति-रूपसे प्रकृद्ध हो जाती है । वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान्को भी साकार रूपसे

# संधिनी-शक्ति 'सत्र-खरूपा, संवित्-शक्ति 'चित्र-खरूपा और आह्वादिनी-शक्ति 'आनन्द्र-खरूपा है।

† अवतारके समय भगवान् अपनी शुद्ध प्रकृतिरूप शक्तियोंसहित अवतरित होते हैं और अवतार-कालमें इन
शक्तियोंसे काम लेते हैं। श्रीराधाजी भगवान्की शक्ति हैं और उनकी अनुगामिनी अनेक सिवयाँ हैं, जो सब भक्तिरूपा
है और भिक्त प्रदान करनेवाली हैं। भक्तिरहित मनुष्य इन्हें नहीं जान सकते । इन्हें भगवान् और राधाजीकी कृपासे

प्रकट कर देती है, भगवान्को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान् ही देते हैं।

भगवान्की भक्तिरूप शक्तिके दो रूप हैं--विरह और मिलन । भगवान् विरह्न भी भेजते हैं 🛪 और मिलन भी । जब भगवान् विरह भेजते हैं, तब भक्त भगवान्के विना व्याकुल हो जाता है । व्याकुलताकी अग्निमें संसारकी आसक्ति जल जाती है और भगवान् प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानमार्गमं भगवान्की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासाके रूपमें आती है ( जिससे तत्त्वको जाने बिना साधकसे रहा नहीं जाता ) और फिर ब्रह्मविद्या-रूपसे जीवके अज्ञानका नाश करके उसके वास्तविक स्रक्पको प्रकाशित कर देती है; परंतु भगवान्की वह दिख्य शक्ति, जिसे भगवान् विरहरूपसे भेजते हैं, उससे भी बहुत विळक्षण है । 'भगवान् कहाँ हैं ! क्या करूँ ! कहाँ जाऊँ ?'—इस प्रकार जन्न भक्त व्याकुल हो जाता है, तब यह व्याकुळता सब पापोंका नाश करके भगवान्को साकाररूपसे प्रकट कर देती है। व्याकुळतासे जितना शीघ्र काम बनता है, उतना विवेक-विचारपूर्वक किये गये साधनसे नहीं।

(?)

भगवान् अपनी प्रकृतिके समाश्रयसे अवतार लेते हैं और तरह-तरहकी अलोकिक लीलाएँ करते हैं । जैसे अग्नि खयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका-शक्ति प्रकाश कर देती है, दाहिका-शक्ति जला देती है, ऐसे ही भगवान् खयं कुछ नहीं करते, उनकी दिच्य शक्ति ही सब काम कर देती है। शास्त्रोंमें आता है कि सीताजी

कहती हैं—'रावणको मारना आदि सब काम मैंने किया है, रामजीने कुछ नहीं किया ।'

जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति (बल) है, ऐसे ही भगवान् और उनकी शक्ति है । उस शक्तिकों भगवान् से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते । मनुष्यमें जो शक्ति है, उसे वह अपनेसे अलग करके नहीं दिखा सकता, इसिलये वह उससे अलग नहीं है । मनुष्य रहता है, पर उसकी शक्ति घटती-वहती रहती है, इसिलये वह मनुष्यसे एक भी नहीं है । यदि उसकी मनुष्यसे एकता होती तो वह उसके खरूपके साथ बराबर रहती, घटती-बहती नहीं । अतः भगवान् और उनकी शक्तिको भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते । दार्शनिकोंने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा । वह शक्ति अनिर्वचनीय है । भगवान् श्रीकृष्णके उपासक उस शक्तिको श्रीजी (राधाजी) के नामसे कहते हैं ।

जैसे पुरुष और ली दो होते हैं, ऐसे श्रीकृष्ण और श्रीजी दो नहीं हैं। ज्ञानमें तो देतका अहत होता है अर्थात् दो होकर भी एक हो जाता है और भक्तिमें अहतका देत होता है अर्थात् एक होकर भी दो हो जाता है। जीव और ब्रह्म एक हो जाय तो 'ज्ञान' होता है और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाय तो 'भक्ति' होती है। एक ही अहत-तत्त्व प्रेमकी ळीळा करनेक लिये, प्रेमका आस्वादन करनेक लिये, सम्पूर्ण जीवोंको प्रेमका आनन्द देनेके लिये श्रीकृष्ण और श्रीजी—इन दो रूपोंसे प्रकट होता है । दो रूप होनेपर भी

<sup>\*</sup> संतोंकी वाणीमें आया है—'द्रिया हरि किरण करी, विरहा दिया पढाय। अथोत् भगवान्ते कृषा करके मेरे
लिये विरह भेज दिया।

<sup>†</sup> येयं राधा यश्च कृष्णो रसाव्धिर्देहरूचेक: क्रीडनार्थे द्विधास्त् । (श्रीराधातापनीयोपनिषद् )
'जी ये राधा और जी कृष्ण रसके सागर हैं, वे एक ही हैं, पर छीछाके छिये दो रूप बने हुए हैं।'

ग० उ० अं० १९-२०-

दोनोंमें कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद !—इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरेसे बढ़कर चिलक्षण दीखते हैं, दोनों एक-दूसरेके प्रति आकृष्ट होते हैं। श्रीजीको देखकर भगवान् प्रसन्न होते हैं और भगवान्को देखकर श्रीजी। दोनोंकी परस्पर प्रेम-लीलासे रसकी वृद्धि होती है। इसीको रास कहते हैं।

भगवान्की शक्तियाँ अनन्त हैं, अपार हैं। उनकी दिन्य शक्तियोंमें ऐश्वर्य-शक्ति भी है और माधुर्य-शक्ति भी । ऐश्वर्य-शक्तिसे भगवान् ऐसे विचित्र और महान् कार्य करते हैं, जिन्हें दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ऐश्वर्य-राक्तिके कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता और अलैकिकता दीखती है, वह उनके सिवा और किसीमें देखने-सुननेमें नहीं आती । माधुर्य-शक्तिमें भगवान् अपने ऐश्वर्यको भूल जाते हैं। भगवान्को भी मोहित करनेत्राळी माधुर्य-शक्तिमें एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान् बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान् ग्वालवालोंके साथ खेलते हैं, तब माधुर्य-शक्ति प्रकट रहती है । यदि उस समय ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट हो जाय तो सारा खेल विगड़ जाय; ग्वालबाल डर जायँ और भगवान्के साथ खेल भी न सकें। ऐसे ही भगवान् कहीं मित्ररूपसे, कहीं पुत्ररूपसे और कहीं पतिरूपसे प्रकट हो जाते हैं तो उस समय उनकी ऐश्वर्य-शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य-शक्ति प्रकट रहती है। तारपर्य यह कि भगवान् भक्तोंके भावोंके अनुसार उन्हें आनन्द देनेके लिये ही अपनी ऐश्वर्य-शक्तिको छिपाकर माधुर्य-शक्ति प्रकट कर देते हैं।

जिस समय माधुर्य-राक्ति प्रकट रहती है, उस समय ऐश्वर्यशक्ति प्रकट नहीं होती और जिस समय ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट रहती है, उस समय माधुर्य-शक्ति प्रकट नहीं होती। ऐश्वर्य-शक्ति केवळ तभी प्रकट होती है, जब माधुर्यभावमें कोई शङ्का पैदा हो जाय। जैसे, माधुर्य-शक्तिकं प्रकट रहनेपर भगवान् श्रीकृष्ण बछड़ोंको हूँ इते हैं, परंतु 'बछड़े कहाँ गये ?' यह शङ्का पैदा होते ही ऐश्वर्य-शिक प्रकट हो जाती है और भगवान् तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ोंको ब्रह्माजी ले गये हैं।

भगवान्में एक सौन्दर्य-शक्ति भी होती है, जिससे प्रत्येक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान् श्रीकृष्णके सौन्दर्यको देखकर मथुरापुरवासिनी स्त्रियाँ आपसमें कहती हैं—

गोप्यस्तपः किमचरन् यद्मुष्य रूपं लावण्यसारमसमोध्र्यमनन्यसिद्धम् । दृग्भः पिवन्त्यनुसवाभिनवं दुराप-मेकान्तधाम यशसः श्रिय पेश्वरस्य ॥

( श्रीमद्भा० १० । ४४ । १४ )

'इन भगवान् श्रीकृष्णका रूप सम्पूर्ण सौन्दर्यका सार है, सृष्टिमात्रमें किसीका भी रूप इनके रूपके समान नहीं है। इनका रूप किसीके सँवारने-सजाने अथवा गहने-कपड़ोंसे नहीं, प्रत्युत खयंसिद्ध है। इस रूपको देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती; क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है। समप्र यश, सौन्दर्य और ऐश्वर्य इस रूपके आश्रित हैं। इस रूपके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। गोपियोंने पता नहीं कौन-सा तप किया था, जो अपने नेत्रोंके दोनोंसे सदा इनकी रूप-माधुरीका पान किया करती हैं!

शुकदेवजी कहते हैं—
निरीक्ष्य ताबुत्तमपूरुषो जना
मञ्जस्थिता नागरराष्ट्रका नृप।
प्रहर्षवेगोत्किलतेञ्जणाननाः

पयुर्न तृप्ता नयनैस्तदाननम्॥ पिवन्त इव चक्षुभ्यां लिहन्त इव जिह्नया। जिन्नन्त इव नासाभ्यां हिल्ण्यन्त इव बाहुभिः॥ (श्रीमद्भा०१०।४३।२०-२१)

'परीक्षित् ! मंचोंपर जितने लोग बैठे थे, वे मधुराके नागरिक और राष्ट्रके जन-समुदाय पुरुषोत्तम भगवान्





श्रीकृष्ण और बलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन के नेत्र और मुखकमल खिल उठे, उत्कण्ठासे भर गये । वे नेत्रोंद्वारा उनकी मुख-माधुरीका पान करते-करते तृत ही नहीं होते थे; मानो वे उन्हें नेत्रोंसे पी रहे हों, जिह्वासे चाट रहे हों, नासिकासे सूँघ रहे हों और भुजाओंसे पकड़कर हृदयसे लगा रहे हों !

भगवान् श्रीरामके सौन्दर्यको देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात् देहकी सुध-सुधसे रहित हो जाते हैं--

मूरित मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेहु बिदेहु विसेषी॥ (मानस १। २१५। ४)

और कहते हैं--सहज बिरागरूप मनु मोरा। थिकत होत जिमि चंद चकोरा॥ (मानस १। २१६। २)

वनमें रहनेवाले कोल-भील भी भगत्रान्के विप्रहको देखकर मुग्ध हो जाते हैं--कर्राहें जोहारु भेंट धरि आगे। प्रभुहि विलोक्षहिं अति अनुरागे॥ चित्र लिखे जनु जहँ तहँ ठाई। पुलक सरीर नयन जल बाई॥ (मानस २ । १३५ । ३)

प्रेमियोंकी तो वात ही क्या, वैरभात्र रखनेत्राले राक्षस खर-दूषण भी भगवान्के विग्रहकी सुन्दरताको देखकर चिकत हो जाते हैं और कहते हैं--

नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ हम भरि जन्म सुनहु सब भाई। देखी नहिं असि सुंदरताई॥ (मानस ३। १९।२)

तात्पर्य यह कि भगवान्के दिव्य सौन्दर्यकी ओर प्रेमी, त्रिरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैरी, असुर और राक्षसतक सबका मन आकृष्ट हो जाता है।

# वेदोंमें शक्तितत्व

( लेखक--श्रीलालविहारीजी मिश्र )

रूपमें

मात्शक्तिके परत्रहा--करुणामयी 'ममयोनिरण्स्वन्तः समुद्रे ।' (ऋग्०१०। १२५।७) वेदने विश्वको जो महत्त्वपूर्ण तथ्य दिये हैं, उनमें एक यह है कि वह परब्रह्मको माताके रूपमें भी प्रस्तुत करता है । परब्रह्मका यह मातृस्वरूप मानवोंके लिये अद्भुत सहारा बन गया है; क्योंकि सांसारिक प्रेमोंमें माताका प्रेम ही सबसे सहज माना जाता है । मातासे बढ़कर और कोई नि:खार्थ प्रेम कर नहीं सकता । किसीके करुण पुकारको भले ही कोई अनसुनी कर दे, किंतु मातासे कभी उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती । जयतक वह बन्चेका कष्ट नहीं मिटा लेती, तबतक उसे चैन ही नहीं।

एक बार घोर अकाल पड़ा। यह संकट विश्वके शत्रु दुर्गमासुरद्वारा लाया गया था। उसने ब्रह्मासे वर प्राप्तकार चारों वेदोंको अपने हाथोंमें कैर कर लिया और

वेद ज्ञों के मस्तिष्कपर आच्छन्न होकर वहाँ से भी उन्हें छप्त कर दिया था। वैदिक क्रियाओं के अवरुद्ध हो जानेसे वर्षोंसे वर्षा भी बंद हो गयी थी। नदो-नालोंसे धूल उड़ रही थी, समुद्र भी सूख चले थे। पेड़-पौघे झुल्स गये थे। भीवण तपन और भूख-प्याससे छोग तड़प रहे थे। विवश होकर देवोंने पराम्बाकी शरण ळी — धुधातृषाती जननीं स्मरन्ति।'सामूहिक गुहार लगायी गयी और पराम्बा प्रकट हो गयीं। अपने बच्चोंका वह बिलखना उनसे देखा नहीं गया। आँखें छलछला आर्यो। शीघ्र ही अन्तरमें उठनेवाला करुणाका आवेग अकुलाह्टके साथ आँसूकी धारा बनकर बह निकला। निकासके लिये दो आँखें कम पड़ रही थीं । झट पराम्बाने कमल-सी कोनल बहुत-सी आँखें बना ली। अब सैकड़ों आँखोंसे आँसूकी अजस्र धाराएँ बह निकलीं । क्षणमें विश्वका तपन समाप्त हो गया । नदी-नाले भर गये । समुद्रमें हिलोरें उठने लगी। पेड़-पीधोंमें अंकुर फूटने लगे। पराम्बाने फलों और फूलोंके ढेर लगा दिये। लहलहाते धासोंका अंबार लग गया। लोगोंके प्राणोंमें प्राण आगये। विश्व संतुप्त हो गया, फिर भी पराम्बाकी आँखोंके आँसू कम नहीं हो रहे थे। वे नी दिन और नी रातें रोती ही रह गर्यी। अपने बच्चोंकी बीती हुई वह लुएपटाहट वे भूल नहीं पा रही थीं। उनके बीते हुए वे आर्तनाद अब भी उनके हृदयको साल ही रहे थे। यही बी माताका हृदय होता है!

विश्वके इतिहासमें इस घटनाकी समता नहीं मिलेगी। इतनी करुणा भला और कौन कर सकता है ! पराम्वा तो करुणा-सिन्धु हैं। इनकी करुणाकी एक बूँदके एक कणसे संसारकी समस्त करुणाएँ बनी हैं। फिर पराम्वाकी करुणाकी थाह भला कोई कैसे लगा सकता है ! भगवान् व्यासदेवको माता 'शताक्षी' की यह करुणा बेजोड़ ही लगी। उन्होंने स्पष्ट निर्णय दे दिया कि 'माता शताक्षीकी तरह कोई दयालु हो ही नहीं सकता। वे अपने बच्चोंका कष्ट देखकर नौ दिनोंतक लगातार रोती ही रह गर्थीं—

न शताक्षीसमा काचिद् दयालुर्भुचि देवता। दृष्ट्रारुदत् प्रजास्तमा या नवाहं महेश्वरी॥ (शिवपु० उ० सं० ५०। ५२)

पराम्बाने ऋग्वेदके शक्सूकमें इस तथ्यका निर्देश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं करुणामय हूँ; क्योंकि मेरा आश्रय करुणाका समुद्र ब्रह्म है—

मम योनिः "समुद्रे। (ऋग्०१०।१२५।७) रहती हूँ।

और इस करुणा-जलसे ओत-प्रोत जो ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ।

अप्सु अन्तः (ऋग्० १०। १२५। ७) मसतामयी माँ

पराम्बाने वाक् ( बागाम्युणी ) सूक्तमें बतलाया है कि समस्त प्राणियोंको मैं ही उत्पन्न करती हूँ । इसके लिये किसीकी सहायता अपेक्षित नहीं । जिस तरह वायु किसी दूसरेकी सहायताके बिना ही स्वयं बहती रहती है, उसी तरह मैं भी बिना किसी दूसरेकी प्रेरणाके स्वेच्छासे सृष्टि-रचनामें प्रवृत्त होती हूँ—

अहमेव चात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। (ऋग०१०।१२५।८)

अहं सुचे। (ऋग्०१०।१२५।७) इस तरह समस्त प्राणी मेरी ही संतान हैं। उनपर मेरी इतनी ममता रहती है कि इन्हें प्यार किये बिना मैं रह नहीं पाती। अतः मायामय देह धारणकर इन्हें बाहर-भीतर सब ओरसे छूकर प्यार करती रहती हूँ—अहमात्मकेन मदीयेन देहेन उपस्पृशामि। (सायण)। बच्चोंका बिना स्पर्श किये माताकी ममता मानती कहाँ है!

ततो चि तिष्ठे भुवनानु चिश्वोताम् द्यां वष्मेंणोप स्पृशामि।

(ऋग्० १०। १२५। ७) पराम्बा आगे कहती हैं—'मैं जैसे भूतलवासियोंका रपर्श कर प्यार प्रकट करती रहती हूँ, वैसे ही सुदूर स्वर्गके वासियोंको भी छूकर, गोदमें भरकर प्यार करती रहती हूँ।'

१ हरोद नव घस्राणि नव रात्रीः समाकुछा। (शि० पु० उ० सं० ५०। १७) २- भगवान् सीन्दर्य, आनन्द, कहणा आदि समस्त दिन्य गुणोंके सागर हैं। 'राधोपनिषद्' ने भगवान्को सुख-सिन्धु कहा है---

'अस्य अगाधस्य मुखसिन्द्योः ।'

ऋगवेदने सामान्यतया जो 'समुद्र' शब्दका प्रयोग किया है वह इसीलिये कि ऐसा करनेसे सौन्दर्य आदि सब गुर्भोका इसमें नंधोग किया जा सबै।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

स्वर्गके वासी मेरी दिव्य संतान हैं। मेरे ये पुत्र मेरी सृष्टिकी रक्षामें आलस्यरहित होकर निरन्तर लगे ही रहते हैं। इन देवताओंमें प्रधान हैं—आठ बसु, ग्यारह रुद्र, बिष्णु आदि बारह आदित्य, अग्नि, इन्द्र, अश्विनीकुमार, सोम, त्वष्टा, पूषण और भग। ये भिन्न-भिन्न स्थानोंपर जितने भी कार्य करते हैं, सब मेरे लिये करते हैं—

तां मा देवा व्यद्धुः पुरुत्रा। (भूग्०१०।१२५।३)

'ये एक क्षण भी विश्राम नहीं करते, चलते ही रहते हैं। अतः मैं भी इनके साथ चलती रहती हूँ और साथ रहनेका प्यार दिया करती हूँ। इतना ही नहीं, इनका भरण-पोषण और गोदमें लेकर दुलार भी कर लिया करती हूँ'—

अहं रुद्रेभिर्वरुभिश्चराम्यहमादित्यैरत विश्वदेवैः। अहं मित्रावरुणोभा विभम्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा॥ अहं सोममाहनसं विभम्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्।\* ( ऋग० १० । १२५ । १-२ )

पराम्बा आगे बतलाती हैं----'इस तरह मेरे समस्त बच्चे मेरे द्वारा ही खाते-पीते, देखते-सुनते और प्यारका जीवन जीते हैं'---

मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई श्रृणोत्युक्तम् । (ऋग्०१०।१२५।४) तैत्तिरीय उपनिषद्में आया है—

को होवान्यात् कः प्राण्याद् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्। (२।७।२)

पराम्बा कहती हैं कि 'यदि मैं आनन्दस्वरूप न होती तो कोई जीना ही क्यों चाहता ! जीने, खाने-पीने, सोने आदिमें जो सुखकी प्रतीति होती है, वह इसीलिये कि सर्वत्र मेरा ही आनन्दांश अनुस्यूत है। जिस तरह मेरा 'सत्'-अंश और 'चित्'-अंश कण-कणमें अनुस्यूत है, उसी तरह मेरा 'आनन्द'-अंश भी व्याप्त है।

पराम्बा आप्तकाम हैं, सदा तृप्त हैं । उन्हें भूख-प्यास नहीं लगती । फिर भी अपने बच्चोंकी भूख-प्यास-पर सदैव ध्यान देती हैं । इस सम्बन्धमें पराम्बाने कहा है—'मेरे कुछ ऐसे लाइले हैं, जो मुझे खिलानेमें रस लेते हैं । मेरे खिलाये विना वे कुछ खाना नहीं चाहते । रोटीकी भूख तो रहती ही नहीं, प्रेमकी भूख अवस्य बहुत लगती है और इसीलिये तो यह प्रपन्न मैंने फैला रखा है । प्रेमसे दिया हुआ छिलका भी जब खा जाती हूँ, तब प्रेमसे विया हुआ छिलका भी जब खा जाती हूँ, तब प्रेमसे अर्पित हिव और सोमरसको क्यों न खाऊँ-पीऊँगी ! इनका दिया खाती हूँ और इनके घरोंको धन-धान्यसे भर देती हूँ—

अहं द्धामि द्विणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। ( ऋग्०१०।१२५।२)

एक बार त्रिपुरासुर भी विश्वका संहार करनेके लिये उद्यत हुआ । उसके कार्योसे त्राहि-त्राहि मच गयी । रुद्रसे मेरी संतानोंकी दुर्दशा न देखी गयी । वे धनुष उठाकर त्रिपुरासुरसे भिड़ गये । इस कार्यसे रुद्रपर मेरा प्यार उमड़ पड़ा । वच्चोंका स्पर्श करनेकी तृष्णा तो मुझे रहती ही है, इस बार रुद्रके धनुअको ही छू दिया । स्पर्श पाते ही धनुष अपने-आप तनकर गोल हो गया । रुद्रको उसे चढ़ानेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी । उससे निकला एक बाण ही काम कर गया—

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे रारवे हन्तवा उ। ( ऋग्०१०।१२५।६)

दुर्गमासुर-जैसे कुछ ऐसे विश्वके शत्रु होते हैं, जो वर पाकर देवताओं द्वारा भी अवध्य हो जाते हैं। ऐसे दुष्टोंसे विश्वको बचाने तथा उनका भी उद्धार करनेके लिये मैं स्वयं संप्राममें उत्तर पड़ती हूँ——

अहं जनाय समदं ऋणोमि । ( ऋग् १० । १२५ । ६ )

<sup>#</sup> मन्त्रमें 'चरामिं' के साथ 'बिभर्मिं' का भी प्रयोग है। 'भृः घातुके दो अर्थ होते हैं—(१) पोषण करना और (२) घारण करना—'डुभृञ् घारणपोषणयोः।। CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

इस तरह वेदने परब्रह्मको मातृशक्तिके रूपमें प्रस्तुत कर जनताके दुर्गम पथको सरल, सरस और आकर्षक बना दिया है। पराम्बाने अपनी वत्सलताका वर्णन खयं श्रीमुखसे किया है। शताक्षी-अवतारमें उनके वचन हैं—

वत्सान् दृष्ट्वायथा गावो व्यया धावन्ति सत्वरम्। तथैव भवतो दृष्ट्वा धावामि व्याकुळा इव ॥ ( शि॰पु॰, उ॰सं॰ ५० । ४२ )

अर्थात् 'तुम बन्चोंको देख लेनेके बाद मैं मिलनेके लिये व्याकुल हो जाती हूँ, तब प्रेमाकुलता इतनी बढ़ जाती है कि तुमतक पहुँचनेके लिये मुझे दौड़ना पड़ता है। इस अवसरपर मेरी दशा वही हो जाती है, जो अपने बळडोंको देखकर गायोंकी होती है।'

पराम्बाने पुनः कहा—'मैं तुम्हें इस दृष्टिसे देखती हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो । तुम्हें देखनेपर मैं देखती ही रह जाती हूँ । बिना देखे रह ही नहीं पाती । बिना देखे तो एक क्षण भी एक युगकी तरह प्रतीत होने लगता है । इसीलिये तो पृथिवीसे लेकर स्वर्गतक दौड़ लगाया करती हूँ । लगता है कि तुम्हारे लिये मैं अपने प्राणोंको भी निछावर कर दूँ'-—

मम युष्मानपद्यन्त्याः पद्यन्त्या वालकानिव। अपि प्राणान् प्रयच्छन्त्या क्षण एको युगायते॥ (शिवपु०, उ०सं० ५०। ४३)

कितना मार्मिक प्रेमावेदन है। कितना प्यार-भरा आश्वासन है! लगता है, इसी क्षण माताकी ओर दौड़ पड़ें। यदि ब्रह्म माताके खरूपमें न आता तो और किसी खरूपमें इतनी खाभाविकतासे भरा प्रेम-संदेश वह कभी नहीं दे पाता।

#### २- शक्ति और शक्तिमान्में अभेद

पराम्बाने वाक्सूक्तमें जो यह बतलाया है कि 'मेरा आश्रय ब्रह्म है'—'म्म योनिः समुद्रे', इससे प्रतीत होने लगता है कि 'आश्रय' एक तत्त्व हुआ और 'आश्रयी' दूसरा तत्त्व । इस तरह परब्रह्म और उसकी शक्ति—दोनों पृथक-पृथक दो तत्त्व प्रतीत होते हैं और अद्वयवाद ही अनुपपन्न होने लगता है ? किंतु वास्तिवकता ठीक इसके विपरीत है। सच तो यह है कि पराम्बाने अपना आश्रय बतलाकर द्वैतको ही निरास किया है। यदि पराम्बा अपनेको आश्रित न वतलाती, खतन्त्र बतलाती तभी द्वैतकी आपित्त आती। यही कारण है कि अचार्य शंकरने शक्तिकी खतन्त्रताका खण्डन किया है। ब्रह्मको अपना आश्रय वतलाकर पराम्बाने व्यक्त कर दिया कि मुझमें और परब्रह्ममें कोई भेद नहीं होता। अग्निकी दाहिका और प्रकाशिका शक्तियाँ अग्निको छोड़कर नहीं रह सक्ती। यही वात भगवान् वेदञ्यासने कही है—

यथाऽऽत्मा च तथा राक्तिर्यथाम्नौदाहिका स्थिता। (दे० भा०९।१।११)

इसी दृष्टान्तका आश्रयण कर शक्तिद्रशनने स्पृष्ट शब्दोंमें बतलाया है कि शक्ति और शक्त्याश्रयमें कोई मेद नहीं होता—

#### शक्तिश्च शक्तिमदूपाद व्यतिरेकं न वाञ्छति।

खयं पराम्बाने देवीभागवतमें स्पष्ट शब्दोंमें बतला दिया है कि 'मुझमें और परब्रह्ममें सदा एकता है, कभी मेद है ही नहीं। जो परब्रह्म है, वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही परब्रह्म है'—

#### सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च। योऽसौ साहमहं यासौ.....॥

प्रत्येक व्यक्तिमें बहुत-सी सामान्य और विशेष शक्तियाँ होती हैं। जैसे बोलनेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, सुननेकी शक्ति, चलने-फिरनेकी शक्ति आदि। इन शक्तियोंको यदि व्यक्तिसे पृथक-पृथक गिना जाय तो किसी व्यक्तिको 'एक' न कहा जा सकेगा। अनेक शक्तियोंके आधारपर उसे भी अनेक मानना पड़ेगा। इन अनेक शक्तियोंके रहते हुए भी किसी व्यक्तिको जो 'एक' माना जाता है, वह इसीलिये कि शक्तिकी कभी पृथक वस्तुके रूपमें गणना नहीं होती—



सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथग् गणना क्वचित्। (स्वामी दियारण्य)

इसपर प्रश्न उठता है कि 'यह आश्रय है और यह आश्रयी है'-इस तरह जब भेदकी प्रतीति सस्पष्ट हो रही है, तब उस अनुभवका अपलाप भी भला कैसे किया जा सकता है ?' इसके उत्तरमें देवीभागवतके पूर्वोक्त रळोकका चौथा चरण है--- 'भेदोऽस्ति मतिविश्रमात्।' 'यह मेद-प्रतीति बुद्धि-भ्रम है । वास्तविकता यही है कि शक्ति और शक्त्याश्रयमें कोई भेद नहीं होता, शक्ति शक्त्याश्रयखरूपा ही होती है।

सीतोपनिषद्में 'अथातो ब्रह्मजिशासा' सुत्रसे सीता ( शक्ति )का प्रतिपादन हुआ है । यह कथन तभी सम्भव है, जब शक्ति और शक्त्याश्रयमें अमेद हो। यदि शक्ति भिन्न होती तो मुत्रका खरूप होता-'अथातो राक्तिजिन्नासा ।'

'राधिका-तापिनी'-उपनिषद्में स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि रसितन्ध्र राधा और श्रीकृष्ण दो शरीर न होकर एक ही शरीरवाले हैं । जैसे देह और उसकी छाया दो दीखते हैं, किंतु दोनोंका शरीर दो न होकर एक है, वैसे ही राधा और श्रीकृष्ण लीलाके लिये दो दीखते हैं, वास्तवमें दोनोंका शरीर दो न होकर एक है-

यश्च कुष्णो रसाब्धि-राधा क्रीडनार्थ र्देहरुचेकः द्धिधाभृत्। शोभमानः देहो यथा छायया श्रुण्वन् पठन् याति तद्धाम शुद्धम्॥

इस तरह उस परम तत्त्वको हम चाहे 'परब्रह्म' कहें चाहे 'पराम्बा' कहें; उल्लसित ब्रह्म कहें या 'चिदानन्द-लहरी वात एक ही है; क्योंकि तत्त्वतः दोनों एक हैं।

अभेदमें भी एकका प्राधान्य रुचिमूलक है

इस तरह शक्ति और शक्त्याश्रयमें अमेद रहनेपर भी अपनी रुचिके आधारपर दोनोंमेंसे किसी एकको प्रधानता दी जाती है । अद्वैतमतके महान् पक्षधर नपुंसकत्व ही है—-CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

आचार्य शंकरने शक्याश्रयको प्रधानता देकर 'बह्मसूत्र'-का भाष्य लिखा और शक्तिको प्रधानता देकर 'परमार्थ-सार' लिखा । इनके मतको शक्त्याश्रयको प्रधानता देकर 'ब्रह्माद्वैतवाद' कहा जाता है और शक्तिको प्रधानता देकर 'मायावाद' । इसी तथ्यको समझानेके लिये 'गुह्यकाली-उपनिषद्'ने राक्तिको प्रधानता देनेके लिये ठीक उन्हीं शब्दोंको दोहराया है, जिन शब्दोंमें 'श्वेताश्वतरोपनिषद'ने शक्त्याश्रयको प्रधानता दी है। एक उदाहरण देखिये---

न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दर्यते। शक्तिविविधेव श्रयते परास्य ज्ञानबलिकया च॥ स्वाभाविकी (६1८)

'श्वेताश्वतर'के ठीक इन्हीं शब्दोंका प्रयोग केवल लिङ्गप्रयुक्त विभक्तिन्यत्यय करके 'गुह्यकाल्युपनिषद्'ने किया है--

तस्या न कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते। परास्याः शक्तिर्विविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलिकया च॥

प्रेमरूपा पराम्बा अपने प्रत्येक बच्चेकी रुचिको आदर देती हैं। पराम्बाके जिस रूपको देखनेके लिये भक्त छटपटाता है, यदि उस रूपका उसे दर्शन न मिले तो बेचारा छ अपटाता ही रह जायगा। दूसरे रूपकी दवा उसे लगेगी नहीं। यही तो पराम्बाकी कुपाकी पराकाष्ट्रा है कि वे प्रत्येक भक्तकी रुचिके अनुसार अपनेको ढाल लेती हैं---

> उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना। ( रा० पू० ता० उ० १ । ७ ) आत्मामें स्त्रीत्व, पुंस्त्व, नपुंसकत्व नहीं उस अद्भय तत्त्वमें न स्रीत्व है, न पुंस्तव और न

न स्त्रीन पुसानेषा नैव वेयं नपुंसकम्। (गु०का० उप०६५)

निर्गुणोपासक इसी रूपमें परमात्माको देखते हैं, उनकी ऐसी ही रुचि होती है। इसलिये पराम्बा उनके लिये न स्नी हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक ही हैं, बस, निर्विशेष आत्मरूप हैं—

## आत्मामें स्त्रीत्व, पुंस्त्व, उभयत्व भी

किंतु जो लोग सगुणोपासक हैं, पराम्बाके प्रेमके भूखे हैं, जिनका हृदय उनका तृप्तिकर प्यार चाहता है, उनकी आँचलकी सधन छाया चाहता है, उनके शीतल और सुवासित चरणोंमें माथा टेकना चाहता है और उनके स्नेहोर्मिल हस्तोंका स्पर्श चाहता है, उनकी उपेक्षा क्या ममतामयी एवं करुणामयीसे कभी सम्भव है ? जो सामान्यरूपसे सभी बच्चोंके लिये, उनके लिये भी जो उन्हें जानते-मानते तक नहीं, पृथ्वीसे लेकर स्वर्गतक दौड़ लगाया करती हैं, वह पराम्बा इन प्रेमाकुल बच्चोंकी उपेक्षा कैसे कर सकेंगी ? वे उनके लिये मातृशक्तिके रूपमें आती हैं । वेदने बतलाया है कि 'रसखरूप वही पराम्बा किसीके लिये मातृशक्तिके रूपमें, किसीके लिये पुरुषरूपमें, किसीके लिये कुमाररूपमें और किसीके लिये कुमाररूपमें और किसीके लिये कुमाररूपमें आर किसीके लिये कुमाररूपमें और किसीके लिये कुमाररूपमें अरामें अपनेको दाल लेती हैं'—

सा च स्त्री सा च पुमान् सा कुमारः सा कुमारिका।
(गु॰ का॰ उ॰ ५२)

ने पराम्त्रा श्रीरामकृष्ण परमहंस-जैसे लाडलोंके लिये 'काली' बन जाती हैं, व्रजबालाओंकी रुचिके अनुसार पुरुष बन जाती हैं, चक्रवर्तीके लिये 'कुमार' बन जाती हैं, विदेह राजाके लिये कुमारी बन जाती हैं और किसीके लिये उभयरूप (अर्थनारीश्वर ) बन जाती **हैं**—

या काली सैंच कृष्णः स्याद् यः कृष्णः सैंच कालिका। प्रेमास्वादके लिये द्वैताभास

रहस्यकी बात यह है कि पराम्बा रसरूपा हैं, प्रेमरूपा हैं। प्रेम ही उनका सर्वस्व और प्रेम ही उनका स्वभाव है।

रसो वै सः। (उपनिषद्) प्रेमसर्वस्वस्वभावा। (नारद-पा व्यात्र) चिदेकरसरूपिणी। (लल्ति)पा ब्यान)

प्रेममें हैत अनुकूळ नहीं होता; क्योंकि इससे समरसता नहीं आ पाती । काक और मृग दोनों में व्यावहारिक भेद है, दोनों एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं। तब यदि दोनों में प्रगाढ़ प्रेम हो जाय तो भी दोनों समरस नहीं हो सकते। काक न तो अपना रूप खोकर मृग बन सकता है और न मृग अपना रूप खोकर काक।

समुद्र और लहरोंमें वास्तिवक भेट नहीं होता। केवल नाम और रूपका मेद होता है; क्योंकि लहरोंके कण-कणमें बाहर-भीतर और चारों ओर समुद्र ही विद्यमान है। समुद्र से भिन्न उनकी सत्ता ही नहीं है। समुद्र उस आभासित हैतके आधारपर लहरोंको उद्देलित करता और उनके साथ प्रेमका खेल खेलने लगता है। उमंगमें भरकर लहरोंको अपनेमें लिपटा लेता है। लहरों मचलकर जब अलग होने लगती हैं, तब उन्हें फिर कसकर अपनेमें लिपटा लेता है। प्रेममें पुनरुक्ति नहीं होती। इस खेलमें जब लीनताकी अवस्था आनेको होती है, तब लहरोंकी सारी अठखेलियाँ बंद हो जाती हैं। वे आनन्दोद्रेकसे अपनापन खोकर समुद्रमें मिलकर एक समरस हो जाती हैं।





भृकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफल काद् दुतम्।

CC-0. Nanaji Deshmukका प्रोक्षकालुवह्या विज्ञानात्रात्र प्राणुंगारे by eGangotri



यह समरसता काक और मृगमें नहीं हो पाती; क्योंकि वहाँ वास्तविक द्वेत—भेद है, आभासित नहीं। स्वयं प्रेम अद्भय होता है और पराम्बा प्रेमरूप हैं, अतएव वे अदृय और एक हैं—

स्वयमेकैव । ( बह्नुचोपनिपद् ) एकेयं ( प्रेमसर्वस्वस्वभावा ) ( नारद-पाञ्चरात्र )

प्रेमके आखादनके लिये दैताभासकी नितान्त अपेश्ना होती है। इसके बिना प्रेमका बाहरी खेल चल नहीं पाता। अहैतसे द्वैतका विरोध है, द्वैताभासका नहीं। द्वैताभास तो प्रेमके खेलमें चमक ला देता है। आतोंका अनुभव है कि 'प्रेमके लिये जो अद्वैतमें द्वैतकी भावना की जाती है वह अद्वैतानन्दसे भी अधिक हृदयाकर्षक होती है—

प्रेमार्थं भावितं द्वेतमद्वेताद्पि सुन्द्रम्।

कारण, प्रेम ब्रह्मानन्द-सागरमें उल्लास ले आता है, जिससे वह उपोद्वलित एवं तरंगित हो उठता है। इसी भावको व्यक्त करनेके लिये बह्वृचोपनिषद्ने पराम्वाको 'सिचिदानन्द' न कहकर 'सिचिदानन्द-लहरी' कहा है—

#### सा '''चिदानन्दलहरी।

आनन्दाम्बुधि वह पराम्वा अपने पुत्रोंका सुख-स्पर्श पानेके लिये, उन्हें हलरानेके लिये, गोदमें लिपटानेके लिये, गले लगानेके लिये उन्हें लहरोंका रूप प्रदान करती है। इस तरह पराम्वा 'सत्, चित् और आनन्द'की लहरोंवाली हो जाती हैं।

पराम्बारूप यह अम्बुधि सब जगह व्याप्त है। पृथ्वी आदि समस्त लोकोंकी लहरें इसीसे सत्ता पाती हैं। इन लहरोंके कण-कणमें पराम्बाम्बुधि अनुस्यूत हैं। नाम और रूपकी उपाधिके अतिरिक्त लहरों और पराम्बाम्बुधिमें स्वरूपका अन्तर नहीं होता। लहरोंमें परस्पर भी औपाधिक भेद होता है। कुछ लहरें तो अध्यात्मकी सर्वोच्च अवस्थाको प्राप्त रहती हैं। वे आनन्दमें मग्न

होकर पराम्बाम्बुधिमें समरस वर्ना रहती हैं। इनमेंसे कुछ पराम्बाकी प्रेम-ळीळासे आकृष्ट होकर उसके आस्वादनके ळिये समरसता छोड़कर फिर तरंगका रूप छे लेती हैं—

मुक्ता अपि लीलया विग्नहं कृत्वा भजन्ते। (आचार्य शंकर, २० ता० उ० भाष्य)

इसके विपरीत कुछ छहरें अन्यन्त भोळी-भाळी होती हैं। पराम्बुधिसे आख्रिष्ट रहनेपर भी वे उन्हें नहीं जानतीं, नहीं मानतीं। फिर वे इनसे प्रेम क्या करेंगी ! वे प्यार करती हैं दूसरी-दूसरी छहरोंपर। उनपर इतनी आसक्त हो जाती हैं कि उन्हींपर मर मिटती हैं और इस तरह प्यासी-की-प्यासी रह जाती हैं। यह इनकी पतन करानेवाळी कैसी अज्ञता है!

एक लहर दूसरी लहरसे प्यार करे, यह बुरा नहीं है। बुरी है आसक्ति, नादानी । पराम्बा प्रत्येक लहरमें व्याप्त हैं, प्रत्येक छहर उन्हींकी है, यह समझकर प्रत्येकसे प्यार करना ही चाहिये; किंतु प्रकाशको छोड़कर अपनी छायाके पीछे दौड़ना नादानी है। जितना ही अपनी छायाके पीछे कोई दौड़ेगा, प्रकाश उससे उतना ही दूर-दूर-बहुत दूर भागता जायगा । साथ ही छाया भी लंबीसे बहुत लंबी होती चली जायगी। उसे पकड़नेके लिये जितनी ही दौड़-भूप की जायगी, वह ( छाथा ) उतनी ही और लंबी होती चली जायगी । अन्तमें वह छामा गहनतम अंथकारमें विलीन हो जायगी । उस छुत छायाके लिये कोई हाहाकार करे, मर मिटे तो क्या यह उसकी मूर्खना नहीं ! ये भोली लहरें ऐसी ही मूर्खता करती हैं। इसका परिणाम बुरा होता है। वे इस लोकमें कष्ट झेलती हैं और परलोकमें भी दारुण यातना पाती हैं। बेचारी उल्लिसित आनन्द पानेके लिये आयी थीं और कहाँ जा फँसी !

किंतु करुणामयी पराम्बा नरकमें भी इन अधम कहिर्योंका साथ नहीं छोड़तीं। बस, रुद्र आदि देवोंकी तरह इन्हें भी अपने साथका सुख देना चाहती हैं। प्यारसे सहलाती हैं, गले लगाती हैं, गोदमें विठाती हैं, दुलारती हैं, पुचकारती हैं और समझाती हैं—'भोली कहिर्यो ! तुम मेरी हो, प्रकाशरूप हो। छायासे नाता क्यों जोड़ रखा है ! मेरा-तुम्हारा नाता ही सच्चा नाता है। नश्वर छायासे नाता ही क्या ! यह मायाका चक्कर है। उधरसे मुँह मोड़कर मुझे पहचानो, अपनेको पहचानो। छायासे सम्बन्ध न तोड़ोगी तो क्षीणतापर क्षीणता होती ही चली जायगी'—

### अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति।(ऋग्०१०।१२५।४)

किंतु भोळी लहरियाँ माया-प्रदत्त 'अहंता' और 'ममता'के लौह-आवरणसे अपनेको इस तरह ढँक लेती हैं कि पराम्बाम्बुधिमें सर्वथा निमग्न रहनेपर भी न तो इसका अनुभव कर पाती हैं, न ब्रह्म-संस्पर्शका ही।

इसी बीच सज्ञान लहिरयोंका एक बहुत वड़ा समृह वहाँ इकट्ठा हो चुका था। पराम्बाकी प्रेम-सिक्त सीखें उनके कानोंमें अमृत उड़ेल रही थीं और हृदयमें प्रकाश भर रही थीं। पराम्बाकी दृष्टि जब उनपर पड़ी, तब वे बात्सल्यसे सराबोर हो गयीं। उनकी प्रेमभरी श्रद्धासे विभोर हो उन्होंने परमार्थ-तत्त्रका उपदेश बिना उनके पुछे ही उन्हों दे डाला—

## श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि। (ऋग्० १०। १२५।४)

(श्रुत) श्रद्धासे मेरी वातोंको सुननेवाली लहरोंका ओ समूह!(श्रुधि) सुनो। मैं (ते) तुम्हें (श्रद्धिवं) श्रद्धासे प्राप्त होनेवाले ब्रह्मतस्वका (चदामि) उपदेश करती हूँ। वह ब्रद्ध-तस्व मैं ही हूँ——

# इटग्वस्त्वात्मिकाहम्। (सायण) एवं सर्वगता शक्तिः सा ब्रह्मेति विविच्यते। (देवीभा०११।४।४९)

पराम्बाने विना पूछे ही इस गोपनीय तत्त्वका जो उपदेश कर दिया, इससे उनकी ममता आँकी जा सकती है। भोली लहिएयोंने भले ही उससे लाभ न उठाया हो, पर सज्ञान लहिएयोंना तो इससे बहुत भला हुआ। भोली लहरोंने उनकी बात अनसुनी कर दी थी, किंतु सज्ञान लहरोंने वहुत ही श्रद्धासे इसे सुना और गुना था। किर भी पराम्बाने उन्हें सावधान करना आवश्यक समझा; क्योंकि अत्यन्त गोपनीय तत्त्वको उन्होंने बिना पूछे ही बतला दिया था। उन्होंने कहा कि भैंने इस तत्त्वको तुम्हें बिना पूछे स्वयं ही जो बतलाया है, वह इसीलिये कि यही परमार्थ-तत्त्व है और देवताओं तथा मानवोंने इसका सेवन किया है—

#### अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः॥ (ऋग् १० । १२५ । ५)

#### उपदेशका प्रभाव

सज्ञान लहरें उत्तम अधिकारी थीं । पराम्बाके उपदेशमात्रसे उन्हें परमार्थका साक्षात्कार हो गया । वे ब्रह्मरूपा बन गर्या। ऐसी ही लहिएयोंमें 'आम्म्रणी' ऋषिकी कन्या 'वाक' भी थी । पराम्बाने देव्यथर्वशीर्थमें जिन ऋचाओंका गान किया है, वे इनकी अन्तर्दृष्टिके सामने उभर गर्या और सस्वर उन्हीं आनुपूर्वीमें उच्चरित हो गर्या । अतः यह देवीसूक्त इनके नामसे 'वाक-सूक्त' भी कहलाता है ।

( क्रमशः )





## उपनिषदों में शक्ति-तत्व

(?)

( लेखक--डॉ॰ श्रीओमप्रकाशनी पाण्डेय )

उपनिषदों में सर्वप्रथम केन-उपनिषद्में उमा हैमवती-का प्रसङ्ग आता है, जो अहंकारप्रस्त देवताओं को परम सत्ताकी शक्तिमत्ताका ज्ञान कराती हैं। अग्नि, वायु, इन्द्र-प्रभृति देवों को यह भ्रम था कि दहन, उत्पवन आदिकी जो शक्तियाँ हमें प्राप्त हैं, उनके अधिष्ठाता हम स्वयं हैं। भगवती उमा हैमवती और कालान्तरसे उनके माध्यमसे अवतरित यक्ष देवों के अहंकारका शमन कर यह बोध करा देते हैं कि ये शक्तियाँ वस्तुतः ब्रह्मकी हैं। श्वेताश्वतर-उपनिषद्के चतुर्थ अध्यायमें त्रिगुणात्मिका प्रकृति और मायाकी अभिन्नताका निरूपण करते हुए कहा गया है कि प्रकृति ही माया है और महेश्वर उसके अधिष्ठाता हैं—

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् । तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्॥

रक्त, श्वेत और कृष्ण वर्णमयी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका भी विश्राद विवरण सांख्यदर्शनसे पहले श्वेताश्वतर-उपनिषद्में है—-

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः।

इसी उपनिषद्के षष्ठ अध्यायमें ब्रह्मकी पराशक्तिकी विविधताका उपपादन हुआ है—

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलकिया च।

गायत्री-उपासना मन्त्र-संहिताओं में बहुधा निर्दिष्ट है, किंतु उसका चरम विकास उपनिषदों में ही दृष्टिगोचर होता है। छान्दोग्योपनिषद् में गायत्रीको सर्वभूतात्मक तथा वाद्मयी वतलाकर उसकी आराधनाका निर्देश है—

गायत्री वा इदं सर्वे भूतं यदिदं किं च वाग्वे गायत्री वाग्वा इदं सर्वे गायति च त्रायते च। (३।१२।१)

महानारायणोपनिषद्में गायत्रीके उसी रूपका उपबृंहण है, जिसका निरूपण अथर्ववेदमें—'स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पावमानी द्विजानाम्' के रूपमें हुआ था। इसी उपनिषद्में गायत्री-माताका आह्वान कर उनसे अपनी स्तुतियोंको स्वीकार करनेकी प्रार्थना निर्दिष्ट है——

आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मसम्मितम्। गायत्री छन्दसां माता इदं ब्रह्म श्रुपस्व नः॥

देवी-दर्शनकी 'आशा' सभी प्राणियों के अन्तः करणमें अवस्थित महाशक्ति है। इसीसे प्रेरित होकर व्यक्ति क्रियाशील होता है। यही वह महाज्योति है, जो हृदयको सदैव आलोकित रखती है। छान्दोग्य-उपनिषद्के तत्त्वद्रष्टाओं ने उसी आशारूप महाशक्तिकी ब्रह्मरूपमें उपासनाका निर्देश दिया है—

आरोद्धो वैसारो मन्त्रानधीते कर्माणि कुरुते... स य आर्राा ब्रह्मेत्युपास्त आरायास्य सर्वे कामाः समृद्ध्यन्ति॥ ( छा०उ० ७ । १४ । १-२ )

शक्ति-उपासनाकी दिशामें महानारायणोपनिषद् स्पष्ट विवरणकी प्रस्ताविका है। 'दुर्गा'का नाम सर्व-प्रथम इसीमें प्राप्त होता है। दुर्गाके कात्यायनी, कत्याकुमारी, महाश्लिनी, सुभगा, काममाळिनी और गौरी आदि नामान्तर इसमें सुल्यक्तरूपमें पठित हैं। यथा—

कात्यायन्ये विद्महे कत्यकुमारि धीमहि । तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्॥ साथ ही महारा जिन्ये विद्महे महादुर्गाये धीमहि। तन्नो भगवती प्रचोदयात्॥ सुभगाये विद्महे काममालिन्ये धीमहि। तन्नो गौरी प्रचोदयात्॥'

आदि गायत्रियाँ भी हैं। पृथ्वी और दूर्वा-सदश वस्तुओं-की देवी-रूपमें प्राणप्रतिष्ठा कर उनसे पाप-मोचन और संरक्षणकी प्रार्थना की गयी है——

अश्वकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुंधरे। शिरसा धारिता देवि रक्षस्व मां पदे पदे॥ सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्करा। सर्वे हरतु मे पापं दूर्वो दुःस्वप्ननाशिनी॥

भगवती महालक्ष्मीका आह्वान भी इस उपनिषद्में किया गया है——

गन्धद्वारां दुराधर्यां नित्यपुष्टां करीपिणीम्। ईश्वरीं सर्वभृतानां तामिहोपह्वये श्रियम्॥ ॐ भूर्लक्ष्मीः भुवर्लक्ष्मीः सुवः कालकर्णी। तन्त्रो महालक्ष्मीः प्रचोद्यात्॥

इन परिनिष्ठित उपनिषदों के अतिरिक्त बहुसंख्यक साम्प्रदायिक उपनिषदों भी उपलब्ध हैं। इनमें शैव, बैण्णव और योगमूलक उपनिषदों के साथ ही शाक-सम्प्रदायसे सम्बद्ध उपनिषदों भी प्राप्त होती हैं। इनकी संख्या १८ है। इनमेंसे आधर्षण द्वितीयोपनिषद्में अणिमादि आठ सिद्धियों, ब्राह्मी प्रभृति आठ शक्तियों, सर्वसंक्षोभिणी, सर्वाकार्षिणी, सर्वोन्मादिनी प्रभृति दस मुद्राओं, विभिन्न तन्मात्राओंकी अधिष्ठातु-शक्तियों एवं अनङ्गतुसुमा आदि भगवतीके अन्य रूपोंके नमस्कारात्मक मन्त्र संकळित हैं। 'हीं' तथा 'श्रीं'का अनिवार्यतया सभी मन्त्रोंमें योग है।

कामराजकीळितोद्धारोपनिषद्में शक्ति-उपासनाके अन्तर्गत शक्ति-चक्र आदिकी प्जाका विधान है। 'काळिकोपनिषद्'में नवीन मेघके समान रूपवाळी, शवासना भगवती महाकाळिकाका ध्यान करनेका निर्देश है। जैसा कि नामसे स्पष्ट है, 'गायत्रीरहस्योपनिषद्' और 'गायत्रयुपनिषद्'—इन दोनोंमें गायत्रीके खरूप, उपासना-विधान और फलावाप्तिका विश्वाद विवेचन किया गया है । गायत्रीरहस्योपनिषद्में बतलाया गया है कि अग्निसे ओङ्कारकी उत्पत्ति हुई, ओङ्कारसे व्याहतिकी तथा व्याहतिसे गायत्रीकी । ऋग्वेदादि गायत्रीके चार पाद हैं और वेदाङ्ग उसके शिरःस्थानीय ।

'गुह्मकाली-उपनिषद्'में विश्वके विभिन्न उपादानों को देवी-खरूपके अन्तर्गत निरूपित कर कहा गया है कि जैसे बहुती हुई निदयाँ अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें मिळ जाती हैं, उसी प्रकार देवीके तास्विक खरूपका ज्ञाता व्यक्ति नाम-रूपको छोड़कर परा जगन्माताको प्राप्त कर लेता है—

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे
अस्तं गच्छन्ति नामक्रपे विद्याय।
तथा विद्वान् नामक्रपाद् विमुक्तः
परात्परं जगदम्वामुपैति ॥
(गुह्यकाली-उप०३८)

जगदम्बा अपाणिपाद होती हुई भी सबको ग्रहण कर लेती हैं, चक्षुरहित होती हुई भी सबपर कृपादृष्टि डालती हैं, कर्णरहित होती हुई भी सबकी ब्यथा-वेदना सुन लेती हैं। समस्त ब्रेय वस्तुएँ उन्हें बात हैं, किंतु उनके सूक्ष्म और सम्पूर्ण खरूपको कोई नहीं जानता। वह महाशक्ति सर्वातिशायिनी है—

अपाणिपादा जननी ग्रहीत्री पद्यत्यचक्षुः सा श्रणोत्यकर्णा। सावेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तामाहुराद्यां महतीं महीयसीम्॥

'पीताम्बरोपनिषद्'मं दस महाविद्याओंके अन्तर्गत भगवती बगलाकी घ्यानोपासना-विधि निरूपित है । इनके विशेषण हैं — ब्रह्मस्वरूपिणी, सर्वस्तम्भकरी, प्रीतवसना, पीतविभूषणा, स्वर्णसिंहासनमध्यकमलस्था इत्यादि ।





'राजश्यामलारहरयोपनिषद्'के प्रवक्ता ऋषि मत् हैं और श्रोता कृचिमार । इसमें वतलाया गया है कि गुरुकी आज्ञासे राजश्यामला-मन्त्रका विभिन्न विधियोंसे जप करनेसे कीन-कीन-सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । इति यदि आध्यात्मिक रहे, दृष्टिमें पारमार्थिकता हो, तो लौकिक विषयवासनाजन्य किया-कलाप भी अन्ततः उदात्त हो जाते हैं ।

सभी शाक्त-सम्प्रदायसे सम्बद्ध उपनिषदों में 'वनदुर्गो-पनिषद्' सर्वाधिक बृहदाकारवाली है। इसमें आरम्भमें ऋषि, छन्द, देवता और विनियोगादि बतलाकर सात श्लोकों में भगवती दुर्गाका ध्यान किया गया है। ध्यानके एक श्लोकसे ज्ञात होता है कि 'वनदुर्गा' नाम भगवती विन्ध्यवासिनी देवीके लिये आया है और इस उपनिषद्की योजनाका उद्देश्य वस्तुतः बनदुर्गाके रूपमें उनकी कृपाकी उपलब्धि है——

सौवर्णाम्बुजमध्यमां त्रिनयनां सौदामिनीसंनिभां शङ्खं चक्रवराभयानि द्धतीमिन्दोः कलां विश्वतीम्। त्रैवेयाङ्गदहारकुण्डलधरामाखण्डलाचेः स्तुतां ध्यायेद्विनध्यनिवासिनीं शशिमुखीं पार्श्वस्थपञ्चाननाम्॥

इसमें देवीके प्रसादनार्थ दुर्गादेवीसे सम्बद्ध बहुसंख्यक मन्त्र और प्रायः सभी परम्परागत प्रमुख स्तुति-पद्य समाकित हैं। बीच-बीचमें रहोंका संस्तवन-नमन भी किया गया है। उपनिषद्में विभिन्न कछोंसे त्राण दिलानेके लिये की गयी यह प्रार्थना अत्यन्त मार्मिक है—

भगवति भवरोगात् पीडितं दुष्कृतौघात् सुतदुहितृकलत्रोपद्रवैर्व्याप्यमानम् । विलसद्मृतदृण्या वीक्ष्य विश्रान्तचित्तं सक्तसुवनमातस्त्राहि मां त्वां नमस्ते॥

'कालिकोपनिषद् का ही संक्षित रूप है—स्यामोपनिषद्। जैसा कि इसके नामसे स्पष्ट है। १५-१६ पङ्कियोंकी अतिसंक्षित श्रीचक्रोपनिषद्के आरम्भमें श्रीचक्र-न्यासका निर्देश है। अन्तमें कहा गया है कि शक्तिकी कृपाके बिना मोक्षादिकी प्राप्ति नहीं होती—

बिना शक्तिं न मोक्षो न ज्ञानं न सत्यं न धर्मो न तपो न हरिने हरो न विरिश्चिः । सर्वे शक्तियुक्तं भवेत्। तत्संयोगात् सिद्धीश्वरो भवेत्।

इस प्रसङ्गकी श्रीविद्यातारक, षोढा, हंसपोढा और सुमुखिसंज्ञक उपनिषदें शाक्त-उपासना, श्रीचक्र-स्थापना आदिके अत्यन्त निगूढ़ पक्षोंकी प्रस्तोत्री हैं, जो गुरु-मुखसे ही श्रव्य हैं। इनमें मन्त्र और मातृकाओंसे संबद्धित परमरहस्यमय शक्तितत्त्व समाम्नात है।

( ? )

( लेखक-श्रीश्रीधर मजूमदार, एम्॰ ए॰ )

प्राचीनकालके आत्मदर्शी महापुरुषोंने, जो अपनी सूक्स अमोघ अन्तर्दृष्टि अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानके कारण 'ऋषि' कहलाते थे, इस तत्त्वका उद्घाटन किया कि ब्रह्ममें अन्तर्निहित शक्ति ही सृष्टिका आदिकारण है। उन लोगोंने ध्यानावस्थित होकर यह अनुभव किया कि ब्रह्मकी निजशक्ति ही, जो उसके खरूपमें प्रच्छन्नरूपसे

विद्यमान है, कारण है। ब्रह्म ही समस्त कारणोंका संचालक है, जिसमें काल और अहं भी सम्मिलित हैं ( श्वेताश्वतरोनिषद् १।३)\*। यहाँ आलंकारिक ढंगसे गुण गुणीसे भिन्न कर दिया गया है और यह प्रत्यक्ष है कि श्रुतिने अन्ततोगत्वा इस गुणशक्तिको गुणीसे अभिन्न माना है। यही पराशक्ति है, यही अन्तश्चेतना

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निग्ढाम् । यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ है और यही सूक्ष्म तथा कारग-शरीरकी संचालिका है, यह आन्तरिक और बाह्य समस्त वस्तुओंको प्रकाश देनेवाली है। इस शक्तिको सगुग ब्रह्म और निर्गुग ब्रह्म से सर्वथा अभिन्न माना गया है तथा इसका बह बृचोपनिषद्में इस प्रकार वर्णन आता है—वह (शक्ति) स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरकी परम शोभा है, वह सत्, चित्, आनन्दकी लहरी है। वह भीतर-वाहर व्याप्त रहती हुई स्वयं प्रकाशित हो रही है। (बहब्चोपनिषद, खण्ड १) वह समस्त दश्य पदार्थोंके पीछे रहनेवाली वस्तु-सत्ता (प्रत्यक्-चित्ति) है। 'वह आत्मा है। उसके अतिरिक्त सभी कुछ असत् और अनात्म है।' (बहब्चोपनिषद, खण्ड १) वह नित्य, निर्विकार, अद्वितीय परमात्माकी—परम दिव्य चेतनाकी आदि अभिव्यक्ति है। (बहब्चोपनिषद, खण्ड १) अभिव्यक्ति है। (बहब्चोपनिषद, खण्ड १)

मैत्र्युपनिषद्के—'द्धे वाव ब्रह्मणो रूपे''' (५।३) इस मन्त्रके अनुसार स्पष्ट है कि ब्रह्मके दो रूप हैं—जड़ और चेतन । जड़ असत् है, परिवर्तनशील है और विनाशशील है तथा चेतन सत् है । वहीं ब्रह्म और वहीं प्रकाश है । शाक्तोंने परब्रह्म परमात्माके उपर्युक्त दोनों रूपोंको एकत्रकर 'शिक्ति'के नामसे निर्दिष्ट किया है । महर्षि बादरायणके ब्रह्मसूत्रमें भी जो उपनिषदोंकी एक समन्वयपूर्ण तथा समालोचनात्मक व्याख्या है, हमें इसी सिद्धान्तकी प्रतिध्वनि मिलती है । उसके दूसरे अध्यायके दूसरे पादमें सृष्टिके कारणसम्बन्धी भिन्न-भिन्न प्रचलित सिद्धान्तोंका विरुत्नेपण कर अन्ततोगत्वा यह निर्णय किया गया है कि चैतन्यादिनिरिष्ट शिक्त ही सृष्टिका कारण है; क्योंकि अन्तिम स्थितिमें ब्रह्म और शिक्त एक ही हो जाते हैं। (ब्रह्मसूत्र २ । २ । ४४) । वेदान्त यह भी स्वीकार

करता है कि ब्रह्मफे अंदर शक्ति स्वभावरो ही मीजूद रहती है और विश्वकी उत्पत्ति उसी शक्तिसे होती हैं।

इस सर्वव्यापी, चिन्मय पराशक्तिकी--जो सगुण और निर्गुण, निराकार और साकार दोनों हैं, अथवा संक्षेपमें जिसे परब्रह्म परमात्माका पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं—समस्त हिंदू-जाति अनादिकालसे पूजा और ध्यान करती आ रही है। संसारके किसी भी भागमें प्रचिलत किसी धर्मसे उपरिनिरूपित शक्तिवादका कोई विरोध नहीं है। शाक्तलोग सभी धर्मीमें एक ही प्रम दिव्यशक्तिकी अभिव्यक्ति देखते हैं । वे इसी अनन्त पराशक्तिको ही विश्वका चेतन कारण समझते हैं और इस पराशक्तिको वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मसे अभिन्न मानते हैं । उनके मतसे मोक्ष अथवा निरतिशय खतन्त्रता इस परम-शक्तिके अथवा अपरिमेय आत्मा के वास्तविक खरूपमें स्थित होनेका ही नाम है तथा यह स्थिति सच्चे ज्ञान और सच्ची भक्तिके तुल्य अनुपातमें सम्मिश्रणसे ही प्राप्त हो सकती है। सचा ज्ञान सर्वव्यापक आत्माके वास्तविक खरूपका बोध करा देता है और सची भक्ति अनन्य प्रेमको जगाती है, जिसका पर्यवसान अहंकारके सम्पूर्ण समर्पणमें हो जाता है।

तन्त्रोंमें इस महाशक्तिकी उपासनाका पूरा विकास हुआ है, जिसका अन्तिम उद्देश्य वेदान्तका अद्वैतवाद ही है। इस दृष्टिसे 'कुळाणंवतन्त्र' और 'महानिर्वाणतन्त्र' सबसे आगे बढ़े हुए हैं। महानिर्वाणतन्त्र कहता है कि परमात्मामें स्थित हो जाना ही सर्वोत्कृष्ट पूजा है। इसके बाद दूसरी श्रेणीमें ध्यानकी प्रक्रिया आती है। सबसे निम्न श्रेणीकी पूजामें स्तुतिके कुछ पद गाये जाते हैं और प्रार्थनाके कुछ शब्द कहे जाते हैं तथा बाह्यपूजा तो अधमसे भी अधम कही गयी है।

१. सचिदानन्दलहरी महात्रिपुरसुन्दरी बहिरन्तरनुप्रविश्य स्वयमेकेव विभाति।

२, सैवात्मा ततोऽन्यदसस्यमनात्मा । ३. विद्वाचा द्वितीयत्रससंवित्तिः ।

शाक्तमतके अनुयायियोंने ठीक-ठीक उपनिषदोंके अनुसार शक्ति-तत्त्वका प्रतिपादन कर अनन्तरत्रतीं धार्मिक साधकोंके ज्ञान और साधनकी सुगमताके लिये वेदान्तकी सृजनकारिणी चैत-यशक्तिके सिद्धान्तकी ही पृष्टि की है । हाँ, इसमें केवल अन्तर इतना ही है कि वेदान्तके 'परव्रह्म'को तन्त्रोंमें 'पराशक्ति' कहने लगे । इस प्रकार अन्तर तो केवल पारिभाषिक शब्दोंमें ही रह गया, तत्त्वतः मूलमें तो सर्वथा एकता ही है ।

चिति-शक्तिकी सर्वात्मकता—सत्-चित्-आनन्द-रूपा शक्ति अपनी सर्वव्यापकतासे सदा-सर्वत्र एकरस विराजमान है। चिति-शक्ति, चिन्छक्ति, चेतन-शक्ति, दैवी-शक्ति, परा-शक्ति, ब्रह्म, आत्मा—सब इसके पर्याय-शब्द हैं। उपनिषदों इसका विशद विवेचन है। बह्व्चोपनिषद् में कहा है—

देवी होकाग्र आसीत्। सैव जगदण्डमसृजत्। सैव कामकछेति विश्वायते "तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्। विष्णुरजीजनत्। तस्या एव रुद्रोऽजीजनत्। सर्वे मरुद्रणा अजीजनन् "सर्वे शाक्तमजीजनत्। अण्डजं स्वेदजमुद्भिज्जं जरायुजं यत्किञ्चैतत् प्राणिस्थावर-जङ्गमं मनुष्यमजीजनत्। सैषा परा शक्तिः। सैषा शास्मवी विद्या "सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य वहिरन्तरवभासयन्ती "महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यक-चितिः । सैवातमा । ततोऽन्यदसत्यमनात्मा । अत एषा ब्रह्मसंवित्तिभावाभावकलाविनिर्मुक्ता चिदाद्याऽद्वितीय-ब्रह्मसंवित्तः सिच्चदानन्दह्री "वहिरन्तरनुप्रविश्य स्वयमेकैव विभाति। यद्स्ति सन्मात्रम्। यद्विभाति चिन्मात्रम् । यत्प्रियमानन्दं तदेतत्सर्वाकारा महात्रिप्र-सुन्दरी। त्वं चाहं च सर्वं विश्वं सर्व देवता। इतरत् सर्वे परं ब्रह्म । पश्चरूपपरित्यागादस्वरूपप्रहाणतः । अधिष्ठानं परं तत्त्वमेकं सिच्छण्यते महत् इति । प्रज्ञानं ब्रह्मेति वा अहं ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते । तत्त्वमसीत्येवं सम्भाष्यते अयमात्मा ब्रह्मेति वा ब्रह्मैवाहमसीति वा"या भाष्यते सेषा षोडशी श्रीविद्या .... बालाभ्विकति वगलेति वा मातङ्गीति स्वयंवरकल्याणीति भुवनेश्वरीति "वा युकद्यामलेति वा प्रत्यिङ्गरा धूमावती सावित्री सरस्वती ब्रह्मानन्द-कलेति। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविद्वं निषेदुः।

इससे विदित है कि सृष्टिकी आदिमें देवो ही थीं — 'सैपा परा शक्तिः।' इसी पराशक्ति भगवतीसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गमात्मक सृष्टि उत्पन्न हुई। संसारमें जो कुछ है, इसीमें संनिविष्ट है। मुत्रनेश्वरी, प्रत्यिङ्गरा, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्मानन्दकला आदि अनेक नाम इसी पराशक्तिके हैं।

## अलकें



देतां निज भक्तन को सुख-शान्तिः धन-धामः शम्भु पै सवार पेढ़ि बंद किये पलकें। रोप की जरत ज्वालः लोचन विशाल लालः भालपर स्वेद-बिन्दु मोतिन-से झलकें॥ रूप देखि दरकत दम्भिन के दिलः दुष्ट-दानव पछाड़तीं समर में उछल कें। खपरः खड़ हाथः मुण्डन की माल उरः रण-चण्डिका की रक्त-रंगःभरी अलकें॥

—जगनाथ प्रसाद



#### 40

और , यह हैं नेत्राली नहासे शहरूचे वह स व्याप्त ( बह

अना नि<sup>द्धि</sup> आ

पीछे

'वह

इस् ज 'अ 'अ

# शक्ति-पूजाकी प्राचीनता एवं पुराणोंमें शक्ति

( लेखिका—डॉ॰ कु॰ कृष्णा गुप्ता, एम्॰ए॰, पी-एच्॰डी॰ )

ब्रह्मकी शक्ति उसे कहा गया है, जिससे उसने समस्त विश्वको उत्पन्न किया हैं। ब्रह्माका कर्तृत्वभाव उसका ऐश्वर्य है। भगवान्का बल वह है जिससे वे सतत कार्य करते भी नहीं थकते। वीर्यके गुणद्वारा ब्रह्म जगत्का उपादान-कारण रहते भी अपरिणामी ही रहता है और उसका तेज वह है जिससे वह विना सहायताके जगत्की रचना करता है। ये पाँचों गुग ज्ञानके अन्तर्गत हैं, ज्ञानरूप हैं और सर्वगुणसम्पन्न हैं। जब वह अपनेको नाना रूपमें प्रकट करनेका संकल्प करता है, तब सदर्शन कहलाता है।

प्रत्येक वस्तुकी शक्तियाँ स्वभावसे अचिन्त्य और द्रव्यसे अपृथक स्थित हैं। वे द्रव्यकी सूक्ष्म या अव्यक्त अवस्थाएँ हैं जो पृथक रूपसे गोचर नहीं होतीं या किसी शब्दद्वारा उनका विधान या निषेध नहीं किया जा सकता तथा जो कार्यरूपसे जानी जा सकती हैं—

राक्तयः सर्वभावानामिवन्तया अपृथक्शिताः। स्वरूपेणेव दश्यन्ते दश्यन्ते कार्यतस्तु ताः॥ सूक्ष्मावस्था ही सा तेषां सर्वभावानुगामिनी। इदंतया विधातुं सा न निषेद्धं च शक्यते॥

ईश्वरमें शक्ति उसी प्रकार अभिन्नरूपसे स्थित है जिस प्रकार चन्द्ररिम चन्द्रमासे अभिन्न है। शक्ति सहजरूप है और जगत् उसकी अभिन्यक्ति है। इसे आनन्द कहा गया है; क्योंकि वह निरपेक्ष है। वह नित्य है; क्योंकि कालातीत है। वह पूर्ण है; क्योंकि अरूप है। वह जगत्-रूपसे अभिन्यक्त होता है, इसिल्ये उसे लक्ष्मी कहते हैं। यह अपनेको जगत्-रूपसे संकुचित करती है, इसिल्ये कुण्डलिनी कही जाती है और ईश्वरकी महान् शक्ति होनेके कारण विष्णुकी शक्ति भी कही गयी है। शक्ति बास्तवमें ब्रह्मसे भिन्न है तो भी उससे अभिन्न दीखती

है। इस शक्तिद्वारा ईश्वर अविराम-रूपसे बिना थकावटके और बिना अन्यकी सहायता लिये सतत जगत्की रचना करता है 'सततं कुर्वतो जगत्।' ईश्वरकी शक्ति दो प्रकारसे प्रकट होती है—स्थावर-रूपसे तथा कियारूपसे। ईश्वरकी कियाशक्ति सहज है, जो विचार और संकल्प-रूपसे कियामं ब्यक्त होती है—

## स्वातन्त्र्यमूलिंसच्छात्मा प्रेक्षारूपं क्रियाफलः।

इसे संकल्प या विचार कहा गया है, जिसकी गति अव्याहत है और जो अव्यक्त, काल, पुरुष इत्यादि सारे जड़ और चेतन पदार्थोंको उत्पन्न करती है।

इसी शक्तिको दूसरे शब्दोंमें लक्ष्मी या विष्णुकी शक्ति कहा गया है जो अञ्यक्तको अपने विकासमार्गपर प्रेरित करती है, प्रकृति-तत्त्वोंको पुरुषके सम्मुख उपस्थित करती है और समस्त अनुभवमें ओत-प्रोत तथा अनुस्यूत है । जब वह इन व्यापारोंका संकोच नहीं करती, तब प्रलय होता है । इसी शक्तिके बलसे सृष्टि-सर्जनके समय त्रिगुणात्मक प्रकृति विकासोन्मुख बनती है । प्रकृति-पुरुषका संयोग भी इसी शक्तिद्वारा होता है ।

भारतीय दर्शनकी आधाशक्ति प्रकृति ही रही है। इसी कारण शक्तिको जगत्में प्रमुख स्थान दिया गया है। मातृदेवीके मापसे विश्वमें इसी शक्तिकी पूजा होती रही है। मिश्र, मेसोपोटामिया, ईरान तथा प्रागैतिहासिक भारतमें मातृदेवी, भू-देवीकी कुरूप आकृतियाँ बनायी जाती रहीं। संसारकी उत्पत्ति (विश्व-सृष्टि) को कारण मानकर शक्तियी पूजा सदा होती रहीं। सामवेदके मन्त्र 'एक एव द्विधा जातः' के द्वारा भी यही बताया गया है कि ईश्वरने अपनेको न्यक करनेके लिये पुरुष

एवं प्रकृति--दो भागोंमें त्रिभक्त किया । ब्रह्मवैवर्त-पुराणमें इसी भावको विस्तारसे दिया गया है। ईश्वरने स्री-तत्त्व उत्पन्न किया । उसे 'प्रकृति' कहते हैं । उसे ही माया, महामाया अथवा शक्ति कहते हैं । उसका और ब्रह्मका स्वभाव एक माना गया है। प्रकृति ब्रह्मसे उत्पन्न एवं उसके समस्त गुगोंसे युक्त है। सृष्टिके विस्तार-हेतु प्रकृतिने अनेक देवियोंके रूपमें खयंको प्रकट किया—

सर्वे खिट्वदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्।

(देवी०१।१५।५२) - 'यह सारा जगत् मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा अविनाशी तत्त्व नहीं है ।' वेदोंमें देवीको ॐकारकी अर्धमात्रा तथा गायत्रीमें प्रणव माना है। देवीने खयं हिमालयसे कहा है--

अहमेवास पूर्व हि नान्यत् किंचिन्नगाधिप। 'सर्वप्रथम मैं ही थी, दूसरा कोई न था।' यही आदिशक्ति शाक्त-सम्प्रदायकी आराध्या है। वितरणे। समर्था 'इच्छाधिकमपि

'मनुष्यकी इच्छासे भी अधिक फल प्रदान करनेकी सामध्यसे युक्त है।

शाक्त-सम्प्रदायक्ती आराध्या देत्री शैव तथा बैण्गव सम्प्रदायमें भी पूजी जाती है। वेदमाता गायत्रीकी उपासना सभी द्विज करते हैं-

सर्वे शाक्ता द्विजाः प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवाः । आदिशक्तिमुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरम्॥

'आदिशक्ति वेदमाता गायत्रीकी उपासना करते हैं, इसलिये सभी द्विज शाक्त हैं——शैव और वैष्णव नहीं। भारतमें वैष्णव विष्णुको एवं शौव शिवको पूजते हैं; किंतु शक्तिकी पूजा शक्तोंके साथ वैष्यव और शैव दोनों सम्प्रदायके व्यक्ति करते हैं। देत्री अथवा आदि-शक्तिके बिना ब्रह्मा भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते।

शक्ति-पूजाकी प्राचीनताको हम सिन्धुघाटीकी सभ्यता-तक ले जा सकते हैं। उत्खननसे प्राप्त बहुसंख्यक

चकाकार वर्तल फलकोंको प्रजनन-शक्तिका प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार जीव-दृष्टिकी प्रयोजनीयता नित्य प्रत्यक्ष करके तन्त्र-शास्त्रोंमें 'पितृमुख' और 'मातृमुख'-के रूपमें स्त्री एवं पुरुष जन-नागोंकी उपासना विकसित हुई । सुमेर-जातिका एक वर्ग जीविकोपार्जनके छिये उर्वरा भूमिकी खोजमें श्री और पुरुषकी प्रतीक-उपासना लेकर भारतमें आया । परवर्ती कालमें शिल्पीद्वारा रची गयी देवीकी आकृतियाँ ही सकाम भक्तिकी आप्रह हुई । सभी यज्ञोंमें जिसे प्रयम पूजा जाता है, जिसकी अनुकम्पासे प्रागि-जगत्के समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं, नारीकी ऐसी शक्तिका पूजन शिल्पमं नारी-आकृतिद्वारा सम्भव हुआ।

परतत्त्वकी मातृरूपमें उपासना करनेकी पद्रति वैदिक युगमें बीजाकार रूपमें प्रचलित थी। शाक्त-पुरागोंमें मातृ-त्रह्मकी उपासनाने प्रधानता प्राप्तकर पौरागिक भक्तिमार्गकी साधना-धारामें त्रिशेत वेगका संचार कर दिया । ऋग्वेदमें मातृ-त्रह्मका सुस्पष्ट परिचय मिलता है 'अदिति' नाममें। 'अदिति सर्वलोकजननी, विश्वधात्री, मुक्तिप्रदायिनी, आत्मख़रूपिणीं आदि है । ऋग्वेदके वाकसूक्त या देवीसूक्त (१०। १२५) में आचाशिक जगज्जननी देवी भगवतीके खरूप और महिमाका बर्गन है। इसमें देत्री खमुखसे कहती है—'त्रझखरूपा मैं ही रुद्र, यप्तु, आदित्य तथा विश्वेदेगोंके रूपमें विचरण करती हूँ । मैं ही मित्र-वरुण, इन्द्र-अग्नि तथा अश्विनी-कुमारद्वयको धारण करती हूँ। वही देवी जनकल्या गके लिये अपुरोंके दलनमें निरत रहती है —अ**हं जनाय** समदं कुणोमि - वही जगत्की एकमात्र अधीश्वरी है। अहं राष्ट्री तथा भक्तोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है - संगमनी वस्ताम्।

जीवके अम्युदय और निःश्रेयस—सब उसकी कुपापर निर्भर करते हैं---

มุ อ เชื่อ 2 ใ - 2 2 - - - มี ด เมลาล์ Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

===

भीर

寝:

ाली

मे

वृच

ति

Ŧ

H

बह

छे

Ē

यं कामये तं तसुत्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तसृषिं तं सुमेधाम्। (ऋग्वेद १०।१२५।५)

'मैं जिसे-जिसे चाइती हूँ, उसे-उसे श्रेष्ठ बना देती हूँ । उसे ब्रह्मा, ऋषि या उत्तम प्रज्ञाशाली बना डालती हूँ।'

कृष्णयजुर्वेदके अन्तर्गत तैतिरीय आरण्यकमें जगज्जननी भगवतीके स्वरूप और महिभाको प्रकाशित करनेवाला स्तुति-मन्त्र निम्नलिखित है——

तामिनवर्णा तपसा ज्यलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुण्राम्। दुर्गा देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरिस तरसे नमः॥ (तैतिरीय आरण्यक १०।१)

'जिसका वर्ण अग्निके सददा है, जो तपःशक्तिके द्वारा जाज्यल्यमान हो रही है, जो खयं प्रकाशमान है, जो ऐडिक और पारलौकिक कर्मफलकी प्राप्तिके लिये साधकोंके द्वारा उपस्थित होती है, मैं उन्हीं दुर्गादेवीकी शरण प्रहण करता हूँ । हे देवि ! तुम संसार-सागरको पार करनेवालोंके लिये श्रेष्ठ सेतुरूपा हो, तुम्हीं परित्राण-कारिगी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ ।'

केनोपनिपद्में ब्रह्मित्रद्या और ब्रह्मशक्तिस्क्षिपिणी हैमबती उमाका प्रसङ्ग है। उससे ज्ञात होता है कि आद्या-शक्ति ही सर्वभूतोंमें शक्तिरूपमें अवस्थित हैं। उनकी शक्तिके बिना अग्नि एक तृणको भी नहीं जला सकती, बायु एक छोटे-से तृणको भी एक स्थानसे हटा नहीं सकती।

#### पुराणोंमें शक्ति

वेदों और उपनिषदों निहित आद्याशक्तिके तत्त्रोंका आश्रय लेकर शाक्त-पुरागोंमें देवीके खरूप, महिमा और उपासना-प्रणालीका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। पौराणिक युग शक्तिकी उपासनाका यौवनकाल कहा जाता है; क्योंकि पुरागोंके व्यापक प्रचारसे शक्तिकी

उपासनाको इतना बल मिला कि वह घर-घरकी उपास्य वन गयी | देत्रीके लिये प्रयुक्त हुए जगनमाता तथा जगदम्बा आदि विशेषग उनके मातृरूपको लक्षित करते हैं । देवीका यह रूप पुराण-साहित्यमें अधिक स्पष्ट एवं विकसित हुआ है । जिस प्रकार अग्नि और उसकी दाहिका-शक्ति, पृथ्वी और उसकी गन्ध तथा क्षीर और उसकी धवलतामें कोई भेद नहीं है, उसी तरह शक्ति और शक्तिमान्में अभेद दर्शीया गया है । सांख्य-दर्शनका प्रकृति तथा पुरुष-सम्बन्धी सिद्धान्त इसी जगदम्बा आदिशक्तिका प्रतीक है। पुराण निश्चयरूपसे वैदिक सिद्धान्तोंके विस्तारमात्र हैं। उनकी रचनाका उद्दश्य वेदार्थका उपबृहण करना ही रहा है। देवीभागवत, मार्कण्डेयपुराण, कालिकापुराण, देत्रीपुराण, महाभागवत आदि पुराणों तथा उपपुराणोंमें देवीका माहात्म्य वर्णित है । मार्कण्डेयपुराणके अन्तर्गत 'सप्तशतीचण्डी' देवी-माहात्म्यसे सम्बन्ध रखनेवाले श्रेष्ठ और नित्य पाठ्य प्रत्थके रूपमें हिंदू-समाजमें प्रचलित है। ब्रह्मवैवर्तपुराणके अन्तर्गत प्रकृतिखण्डमें, शिवपुराणके अन्तर्गत उमासंहिता-प्रकरणमें तथा ब्रह्माण्डपुराणके अन्तर्गत ललितोपाख्यान-प्रकरणमें भी शक्तिके माहात्म्य और साधनापद्धतिका वर्णन है ।

सहाभागवत--महाभारतके अन्तर्गत भगवती गीतामें देवीके परमेश्वरीत्वका वर्णन उपलब्ध होता है---

स्जामि ब्रह्मरूपेण जगदेतच्चराचरम् । संहरामि महारुद्ररूपेणान्ते निजेच्छया॥ दुर्श्वत्तशमनार्थाय विष्णुः परमपूरुपः। भृत्वा जगदिदं कृत्स्नं पालयामि महामते॥

देवी कहती है—- मैं ही ब्रह्मारूपसे जगत्की सृष्टि करती हूँ तथा अपनी इच्छाके वश महारुद्ररूपसे अन्तमें संहार करती हूँ । मैं ही पुरुपोत्तम विष्णुरूप धारण करके दुष्टोंका विनाश करते हुए समस्त जगत्का पालन करती हूँ । देवीभागवत—देवीभागवत यद्यपि उपपुराग माना जाता है, परंतु शाक्तमतवालोंके लिये यह किसी महा-पुरागसे कम नहीं है । इसमें शिक्त-तत्त्वका विस्तृत प्रतिपादन किया गया है । शिक्तकी प्रधानताको स्वीकारा गया है । शिक्तकी महिमापर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि महाशिक ही शारीरिक विकार, मोइ, अहंकार, आलस्य, राग-द्वेष तथा वासनाके प्रतीक मधु-केंट्रम, मिहपा-सुर, शुम्भ-निशुम्भ, धूमलोचन, चण्ड-मुण्ड तथा रक्त-वीजका सामर्थ्य या धर्म-सिंहपर आरूढ़ होकर प्रभुत्व स्थापित करनेवाले विविध अस्त-शस्त्रोंसे लक्ष-लक्ष दुष्प्रवृत्तिरूप असुरोंके साथ ही लीला-लीलामें विनाश कर देती है । यह देवी तृतीय नेत्रसे ज्ञानकी वर्षा कर ज्ञानियोंको अमृत प्रदान करती है । देवी तथा ब्रह्ममें वास्तिविक भेद नहीं है । इसका प्रतिपादन इस प्रकार है—

#### सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च। योऽसौ साहमहं यासौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्॥ (देवीभा०३।६।२)

भी और ब्रह्म एक ही हैं, मुझमें और ब्रह्ममें किंचिन्मात्र भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वे हैं। भेदकी प्रतीति बुद्धिश्रमके कारण होती है। शक्तिकी महिमापर प्रकाश डालते हुए एक स्थलपर कहा गया है——

#### वर्तते सर्वभूतेषु शक्तिः सर्वोत्मना नृप । शववच्छक्तिहीनस्तु प्राणी भवति सर्वदा ॥

'समस्त भूतोंमें सर्वरूपसे शक्ति त्रिद्यमान है । शक्तिके बिना प्राणी सर्वदा शत्रके समान हो जाता है।'

इाक्ति एक ही है। आराधकोंके गुण-कार्य-मेदसे उसके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखती, शिव, विष्णु, ब्रह्माके समानधर्मा रूप हो जाते हैं। कहीं-कहीं आद्या-देवी महालक्ष्मीको मानकर उन्हींसे काली और सरखतीका प्रादुर्भाव माना गया है.—

#### गणेशजननो दुर्गा राधा लक्ष्मीः सरस्वती । सावित्रीच सृष्टिविधौ प्रकृतिः पञ्चधा स्मृता॥

देशने खयं एक स्थानपर कड़ा है—'में ही बुद्धि, श्री, कीर्ति, गित, श्रद्धा, मेथा, दया, लजा, क्षुधा, तृण्णा एवं क्षमा हूँ । कान्ति, शान्ति, स्पृहा, मेथा, शिक्त और अशक्ति भी मैं ही हूँ । संसारमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें मेरी सत्ता न हो । जो कुछ दिखायी देता है वह सब मेरा ही रूप है । मैं ही सब देवताओं के रूपमें विभिन्न नामों से स्थित हूँ और उनकी शिक्तपसे पराक्रम करती रहती हूँ । जलमें शीतलता, अग्निमें उण्णता, सूर्यमें ज्योति एवं चन्द्रमामें शैत्य मैं ही हूँ । संसारके समस्त जीवोंकी स्पन्दन-क्रिया मेरी शिक्तसे ही होती है । यह निश्चय है कि मेरे अभावमें वह नहीं हो सकती । मेरे बिना शिव दैत्योंका संहार नहीं कर सकते । संसारमें जो व्यक्ति मुझसे रहित है वह 'शक्तिहीन' ही कहा जाता है, कोई उसे 'रुद्रहीन' या 'विण्णुहीन' नहीं कहता ।'

मार्कण्डेयपुराण—शाक्त-मतका सुप्रसिद्ध प्रन्थ 'श्रीदुर्गासप्तशती' मार्कण्डेयपुरागका ही एक प्रमुख अंश है। इसमें देवी भगवती दुर्गाकी कथा विस्तृतरूपमें विगित है। इसमें देवीने कहा है कि जब-जब संसारमें दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब-तब अवतार लेकर मैं शत्रुओंका संहार करूँगी। दुष्टदलन तथा धर्मस्थापनके लिये देवी अवतीर्ग होती हैं—

#### इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। तदा तदावतीर्योद्दं करिष्याम्यरिसंक्षयम्॥ (मा०पु०९१।५१)

देवीका माहात्म्य वर्णन करते हुए कहा गया है— 'देवीने इस विश्वको उत्पन्न किया है और वे ही जब प्रसन्न होती हैं तब मनुष्योंको मोक्ष प्रदान कर देती हैं। मोक्षकी सर्वोत्तम हेतु-खरूपा, ब्रह्मज्ञानखरूपा, विद्या एवं संसार-बन्धनकी कारणरूपा वे ही हैं, है

100

5

वे ही ईश्वरको भी अधीश्वरी हैं। इसमें शक्तिके विषयमें लिखा है—

यच्च किंचित् क्वचिद्धस्तु सद्सद्घाखिलात्मिके। तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा॥

'अर्थात् 'हे देवि ! जगत् में सर्बत्र जड़-चेतन जो कुछ पदार्थ है, उन सबकी मूलशक्ति या प्राण आप ही हैं।'

इस संसारका कारण चिन्मयी, प्राणखरूपिणी, संसारत्यापिनी एकमात्र शक्ति ही है । इसी शक्तिको नमस्कार करते हैं—

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः॥

ब्रह्मवैवर्तपुराण—इस पुराणके प्रकृतिखण्ड (२।१६।१७–२०)में भगवान् श्रीवृष्ण खयं कहते हैं—

त्वमेव सर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी।
त्वमेवाचा सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका॥
कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्।
परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी॥
तेजःस्वरूपा परमा भक्तानुष्रह्विष्रहा।
सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा॥
सर्ववीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराध्रया।
सर्ववा सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला॥

'तुम सबकी जननीभूत मूलप्रकृति ईश्वरी हो, सृष्टि-उत्पत्तिके समय आद्याशक्तिके रूपमें रहती हो और अपनी इच्छासे त्रिगुगात्मिका वन जाती हो। तुम कार्योंके लिये सगुण बन जाती हो, परंतु बास्तवमें तुम निर्गुणा ही हो। तुम परत्रसम्बरूप, सत्य, नित्य और सनातनी हो, परम तेजःस्वरूप और मक्तोंपर अनुमह करनेवाली हो, सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधारा और परात्परा हो। तुम आश्रयरहित, सर्वपूच्या और सर्वबीजस्वरूपा हो, तुम सर्वज्ञा, सर्वमङ्गलकारिणी और सर्वप्रकारके मङ्गलोंकी भी मङ्गल हो।

इसी पुराणमं एक अन्य स्थानपर श्रीकृष्ण राधाको सम्बोधित करते हुए कहते हैं—'हे राघे! जिस तरह तुम हो, उसी तरह मैं भी हूँ। हम दोनोंमें अभेद है। जिस तरह क्षीरमें धवलता, अग्निमें जलानेकी शक्ति और पृथ्वीमें गन्ध विद्यमान है, उसी तरह मैं तुममें हूँ। मैं तुम्हारे बिना सृजन-क्रियामें असमर्थ हूँ। सृजन-क्रियाका मैं बीजरूप और तुम आधारभूता हो, तुम्हीं सम्पत्ति, विश्वकी आधारभूता और सबकी सर्वशक्तिरूपा हो।

शिवपुराण—इस पुराणके उमासंहिता-प्रकरणमें शक्तिके माहात्म्यका वर्णन दिया गया है। भगवान् शिव संसारव्यापी पुँछिङ्गताको धारण करते हैं और देवप्रिया शिवा समस्त स्त्रीलिङ्गताको धारण करती है—

पुँहिङ्गमिक्छं धत्ते भगवान् पुरशासनः। क्रीछिङ्गं चािक्छं धत्ते देवी देवमनोरमा॥

उपर्युक्त पुराणोंके अतिरिक्त कालिकापुराण शक्ति-वादका स्वतन्त्र पुराण है। ब्रह्माण्डपुराणके द्वितीय भागके अन्तर्गत 'ललितासहस्रनाम'का तीन सौ वीस क्लोकोंका पूरा प्रकरण है। कूर्मपुराणमें परमेश्वरीके आठ महान् नाम आये हैं। वहीं ऐसा उल्लेख है कि अर्घनारीश्वरके पुरुष-अंशमेंसे शिष प्रकट हुए और स्नी-अंशमेंसे शक्तियाँ उद्भृत हुई।



# साधन-मार्गमें शक्ति-तत्त्व

( दिवंगत महामहोपाध्याय पं ० श्रीप्रमथनाथजी, तर्कभृषण )

राक्ति और शक्तिमान् परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न-इस विषयमें मीमांसक और नैयायिक एकमत नहीं हैं। नैयायिक कहते हैं—'शक्ति कोई पृथक पदार्थ नहीं; क्योंकि उसके माने विना भी काम चल जाता है। जैसे दाहरूप कार्यके द्वारा हम अग्निकी दाहिका-शक्तिका अनुमान कर लेते हैं । दाह्य वस्तुका अभाव होनेपर दाहिका-शक्तिका पृथक व्यपदेश नहीं रहता । जब दाहरूप कार्यकी उत्पत्ति होती है, तब उसे देखकर ही लोग अग्निको दाहक या दाहिका-शक्ति-सम्पन्न कहते हैं। श्रुति परब्रह्मको अद्भय, सन्चिदानन्दस्वरूप कहती है और फिर वही श्रुति कहती है-- यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभि-संविद्यान्ति तद् ब्रह्म। 'जिससे प्राणिवर्ग जन्म प्रहण करते हैं, जिसके द्वारा जन्म-प्रहणके उपरान्त जीते हैं और अन्तमें प्रयाणकालमें जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, वहीं ब्रह्म है।'

जन्म, जीवन और सम्प्रवेश (प्रलय)—इन तीन कार्योक द्वारा जनन-पालन-संहार-कारिणी शक्ति है, उसकी सिद्धि उपर्युक्त शास्त-वाक्य तथा तन्मूलक अनुमान-प्रमाणके द्वारा होती है, किंतु जगत्की जन्म-स्थिति-प्रलयकारिणी त्रिविध शक्ति ब्रह्मकी स्वरूपा-शक्ति नहीं, उनकी अपरा (ब्रहिरङ्गा) शक्ति है। विष्णुपुराणमें कहा गया है—

विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा। अविद्याकर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते॥

'विष्णुशक्ति ही पराशक्तिके नामसे निर्दिष्ट है। दूसरी शक्तिका नाम क्षेत्रज्ञ या जीव-शक्ति है। दोनों शक्तियोंके अतिरिक्त महाकी एक और शक्ति है, उस तृतीया शक्तिको शास्त्रकार 'अविद्याकर्म' नामसे पुकारते

हैं। 'अविद्या ( भ्रान्ति ) जिसका कर्ष है 'यही 'अविद्या-कर्म' शब्दका अर्थ है।

किस प्रकारके कार्यद्वारा हम इस तृतीया शक्तिके स्वरूपको जान सकते हैं, यह बात भी विष्णुपुराणमें आये क्लोकसे स्पष्ट है—

यया क्षेत्रज्ञशक्तिः सा वेष्टिता नृप सर्वगा। संसारतापानिखलानवाप्नोत्यनुसंततान्॥

राजन् ! इस तृतीया शक्तिद्वारा ही वेष्टित होकर क्षेत्रज्ञशक्ति अर्थात् समस्त जीव धारावाहिकरूपरे सदा-सर्वदा सांसारिक तापोंका अनुभव करते हैं ।' संसारके सभी जीव अशेष प्रकारसे दुःख-भोग करते हैं, यह बात सर्वसम्मत है । यह परब्रह्म जिस शिक्तिसे प्रभावित होता है, उसीको अविद्या—बहिरङ्ग-शक्ति कहते हैं । इसे अस्त्रीकार नहीं किया जा सकता; क्योंकि जहाँ दुःखभोगरूपी कार्य है, वहाँ उसके मूलमें कारणरूपा कोई शक्ति अवश्य है । संसारमें जो कुछ कार्य है, सब जिस कारणसे समुद्भूत है, उसीको ब्रह्म, परमात्मा अथवा श्रीभगवान्—इन तीन शब्दोंके द्वारा निर्दिष्ट किया गया है ।

श्रीमद्भागवतका कथन है— वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं थज्ज्ञानमद्वयम् । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दाते ॥

'तत्वज्ञलोग जिसे ज्ञानरूप, अद्भय तत्त्व कहते हैं, उसे ही वेदान्ती ब्रह्म, योगी परमात्मा और मक्त लोग भगवान् कहते हैं।' इससे सिद्ध होता है कि जीवोंके दुःखभोग-रूप कार्यके अनुकूल जो शक्ति श्रीभगवान् में विद्यमान है, वही उनकी अपरा-शक्ति या विहरङ्गा-शक्ति है। इसी प्रकार शक्तिका एक दूसरा नाम शास्त्रों में प्रकृति मिलता है। गीता (७। ४-५) में कहा है— भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरप्रधा॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्॥

'अर्जुन ! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार-इन आठ भागोंमें मेरी अपरा-प्रकृति विभक्त है । इससे सर्वथा विलक्षण मेरी दूसरी प्रकृति भी है । वह 'जीव' या 'क्षेत्रज्ञ-राक्ति' है । इसीके द्वारा परिदृश्यमान निखिल प्रपञ्चका धारणरूप कार्य सम्पादित होता है। यही शक्ति भोक्-प्रपञ्चका मूल तथा पूर्वनिर्दिष्ट प्रकृति (अपरा-शक्ति) या भोग्य-प्रपञ्चका निदान है। परमात्मा स्वयं अद्वय और अखण्ड-सिन्चिदानन्दस्वरूप होते हुए भी अपने ही अचिन्त्य स्त्रभावसे अपनी दोनों बहिरङ्गा और तटस्था शक्तियोंकी सहायतासे स्वयं भोक्ता और भोग्य बनकर इस प्रपञ्च-नाट्यकी लीला (अभिनय) करते हैं। वे यह लीला अतीत-अनादि-कालसे करते आ रहे हैं और अनन्त भविष्यत्-कालमें भी करते रहेंगे । यही सनातन हिंदू-धर्मके साधन-मार्गका सर्वथा श्रेय-सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तमें जिसका त्रिश्वास नहीं है, वह सनातन-हिंदू-धर्मके साधन-मार्गमें प्रवेश करनेका अधिकारी नहीं है।

इन तरस्था और बहिरङ्गा-शक्तियोंके अतिरिक्त परब्रह्मकी एक और शक्ति है, जिसका नाम स्वरूपा-शक्ति है, जिसका परिचय हमें विष्णुपुराणमें मिलता है-—

ह्वादिनी संधिनी संधित्त त्वच्येका सर्वसंस्थितौ। ह्वादतापकरी निश्रा त्विच नो गुणवर्जिते॥ (१।१२।६९)

'भगवन् ! आप संसारकी सब वस्तुओं के आश्रय हैं, अतः आनन्ददायिनी, सत्तादायिनी और प्रकाश या बोधकारिगी तीनों शक्तियाँ आपमें विद्यमान हैं। इन्हीं विविध शक्तियोंका वृत्तिभेदसे भिन्न-भिन्न ना द्विरा प्रतिपादन किया जाता है। वस्तुतः यह आपकी खरूपाशक्ति ही है। प्राकृत सुख और ताप देनेवाली सत्त्व, रज और तमोगुणमयी आपकी अपरा (बहिरङ्गा) शिक्तिका आपपर किसी प्रकारका प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि आप सब प्रकारके प्राकृत गुगोंसे असंस्पृष्ट हैं। विष्णुपुराणके इस क्लोकका ताल्पर्य अति गम्भीर है, अतः इसका कुछ विस्तृत विवेचन यहाँ अप्रासङ्गिक न होगा।

बहिरङ्गा-शक्तिके विषयमें कहा गया है कि वही जीवोंके सब प्रकारके क्लेशोंका निदान—मूलकारण है। अर्थात् वह परमेश्वरमें विद्यनान रहते हुए भी उनके दुःख और मोहादिकी उत्पादिका नहीं होती, केवल जीवोंमें ही दु:ख और मोहादिके उत्पादनका कारण बनती है। कारण, जीव अनादि अज्ञानके कारण आत्म-स्वरूपको भूलकर प्राकृत प्रपञ्चके अंदर किसी-न-किसी वस्तुमें अहंता, ममता-बुद्धिसे सम्पन्न हो जाते हैं। सांसारिक जीत्रोंका यह स्वभाव ही है। जबतक देह, इन्द्रिय और भोग्य-त्रित्रयोंमें अहंता और ममता-बुद्धि रहती है, तवतक कोई जीव इस ताप (दु:ख-भोग )से छुटकारा नहीं पा सकता । आत्माराम, अद्भय एवं सिचदा-नन्दस्रह्म प्रमेश्वरमें इस प्रकारकी अहंता और ममता-बुद्धिरूपी मोह न रहनेके कारण, उनमें अपरा या बहिरङ्गा शक्तिके विद्यमान रहते हुए भी उस शक्तिके प्रसृत-कार्योमें दुःख भोगना या अपनेको दुःखी माननेका अनुभव करना उनमें नहीं होता । इसीका नाम मायाका प्रभाव है।

इस बहिरङ्गा-शक्ति और उसके लीला-स्थान अज्ञानान्य जीवोंसे सम्पूर्णतया पृथक परनात्मामें एक प्रकारकी और शक्ति है, नाना प्रकार के कार्योद्वारा नाना रूपोंमें प्रतीत होनेपर भी एक चित्-शक्ति के नामसे ही शास्त्रोंमें उसका वर्णन किया गया है। उसकी कार्यविविपर ध्यान देनेसे ही इसकी त्रिविवता तथा साथ ही मूलतः एकरूपता समझमें भा सकती है। खयं सत् अर्थात् एकभात्र परमार्थ-सत्तायुक्त होकर परब्रह्म अपनी जिस खरूपा-शक्तिद्वारा उत्पत्ति और विनाशप्रस्त, सत् या असत्रूपमें अनिर्वाच्य प्रापश्चिक वस्तुमात्रको कुछ कालके लिये सत्तायुक्त कर देता है, उस शक्तिका नाम 'संधिनी-शक्ति' है।

खप्रकाश चित्खरूप ब्रह्म अपनी जिस शक्ति-द्वारा श्ज्ञानमोहित जीवोंको ज्ञान या प्रकाशसे सम्पन्न करके स्पर्श, रूप और रसादि मोग्य-पदायोंका भोक्ता या ज्ञाता बना देते हैं, उस शक्तिका नाम 'संवित्-शक्ति' है । अर्थात् बह जीवकी विषय-भोग-निर्वाहिका तथा अपने अनन्त-अपरिषेय खरूपका प्रतिक्षण खयं ही साक्षात्कार करानेवाली अनुकूल शक्ति है, उसे परब्रह्मकी 'संवित्-शक्ति' या 'खरूपमूता-शक्ति' कहते हैं ।

स्वयं अनाद्यनन्त आनन्द खरूप परत्रक्ष जिस शितिद्वारा अपने आनन्द खरूपको जीवोंकी अनुभूतिका विषय बनाकर स्वयं भी आत्मभूत परमानन्दका साक्षात्कार करते हैं, उस खरूपा-शितिका नाम 'ह्लादिनी-शितिः' है । यही स्नेह, प्रणय, रित, प्रेम, भाव और महाभाव-रूपमें भगवद्गनुगृहीत जीवोंकी गुद्ध सत्वनयी निर्मल मनोवृतियोंमें प्रतिकितित होकर 'भितिः'-शब्दवाच्य हो जाती है । यही किल-पावनावतार श्रीश्रीचेतन्यदेवके पदाङ्कानुसरणपरायग गौड़ीय वैष्णवाचार्याका सिद्धान्त है । यद्यपि इस सिद्धान्तका विस्तार-पूर्वक विस्तेषण करना इस प्रबन्धका उद्देश्य नहीं है, फिर भी संक्षेपमें यहाँ उसका अनुशीलन किया जा रहा है ।

संसारमें सभी जीव सुख चाहते हैं और वहीं सभी जीवोंके जीवनका चरम या परम लक्ष्य है। इस सुखके आखादन या भोगके लिये जीव-हृदयमें जो आकाङ्का है, वही जीवकी सब प्रकारकी प्रवृत्तिका प्रधान कारण है। सुख ही आत्माका खख्प है, अथवा यों कहें कि सब कुछ छोड़कर केवल अपने यथार्थ खख्पका ही निरन्तर और निरुपद्दव-ह्रुपसे आखादम करनेकी ऐकान्तिक

इच्छा ही जीवका खभाव है। यही इच्छा उसे संसारमें लाती है और उसे संसारसे मुक्त कर उसकी आत्माके आत्मभूत चिदानन्द्रघन परब्रह्मके खरूपमें पुनः विलीन कर देती है। यही उसके नर-जन्म प्राप्त करनेका चरम और परम प्रयोजन है।

देह और इन्द्रिय रूपी प्राकृत वस्तुओं में भैं-मेरे की अनादि दुरपनेय भ्रान्तिके जालमें पड़कर जीव समझता है कि वाहरी उपायों से मुझे शाश्वत सुख मिल सकता है; किंतु सुख बाहरी वस्तु नहीं, वह तो अपना ही प्रकाशमय स्वरूप है, इसे वह भूल गया है। इसीलिये वह संसारमें बद्ध हो भ्रान्तिवश मरु-मरीचिकाके जलसे प्यास मिटाने के लिये उन्मत्तके समान इधर-उधर दौड़-धूप करता हुआ अविराम जन्म, मृत्यु और जरा आदिद्वारा पीड़ित हो रहा है। उसे जब आत्मभूत अविनाशी और प्रकाशस्रूप सुखका पता चलेगा, तभी उसकी सांसारिक गति पलट जायगी। तब वह साधनाके असली मार्गपर चलनेमें समर्थ होगा और पूर्ववत् आत्माराम और आत्मकाम हो जायगा।

भक्तिरसामृतसिन्धुके अनुसार—'शुद्ध सत्विविशेष' अर्थात् श्रीभगवान्की खरूपा-शक्ति ह्नादिनीकी प्रधान वृति या परिगतिविशेष भक्तिकी प्रथमावस्थारूप जो भाव है, वह शुद्ध सत्विविशेषका ही अन्यतम खरूप है। यह भाव प्रेय-भक्तिरूप उदयोन्मुख सूर्यका प्रथम प्रकाशमान आलोकखरूप है। यही भाव उदित होनेपर आनन्द्रमय श्रीभगवान्को साधात्कारका विषय बनानेके लिये नाना प्रकारकी साध्विक अभिलाषाओंको आविभूत कर संपार-तापसे कठिन-भावापन मानवके अन्तःकरणमें आईता सम्पादित करता है। यही भावका खरूप है।

तन्त्रशास्त्रमें कहा है---

शुद्धसम्बिक्षेषातमा प्रेमस्याशिसाम्यभाक्। हिश्वभिक्षित्वसमास्व्यक्षदसौ भाष उच्यते॥ प्रेम्णस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते। सात्त्विकाः स्वल्पमात्राः स्युरत्राश्रुपुलकादयः॥

'प्रेमकी प्रथमावस्थाको ही 'माव' कहते हैं । यह भाव जब मानवहृदयमें समुद्रित होता है, तब सहज ही अश्रु और रोमाश्च प्रभृति सात्त्विक भावोंका विकास हो जाता है ।'

प्रेमकी प्रथमात्रस्थारूप यह भाव आलंकारिकोंद्वारा वर्णित 'अनुरागरूप' मनोवृति नहीं है। यह तो नित्य-सिद्ध ह्नादिनी-शक्तिका वृत्तित्रिशेष है, अतः यह भी नित्य है। फिर भी इसका अभिन्यक्षक होनेके कारण मनुष्यका चित्तवृत्तिविशेष भी लोगोंमें 'भाव', 'रित' प्रभृति शक्तिके अवस्था-विशेषके वाचक शब्दोंद्वारा निर्दिष्ट होता है। इसीसे श्रीरूपगोस्त्रामी भक्तिरसामृतसिन्धुमें ब्रिखते हैं— आविर्भूय मनोवृत्तो वजन्ती तत्स्वरूपताम् । स्वयं प्रकारामानापि भासमाना प्रकाश्यवत् ॥ वस्तुतः स्वयमास्वादस्वरूपैव रतिस्त्वसो । कृष्णादिकर्मकास्वादहेतुत्वं प्रतिपद्यते ॥

'साधककी सात्त्रिक मनोवृत्तिमें आविर्भ्त या अभिव्यक्त होकर यह रित या भाव उस मनोवृत्तिके समान हो जाता है। यह रित ख्यंप्रकाश-खभावा है। यह मनोवृत्तिमें प्रतिफलित होकर प्रकाश्यवस्तुके सदश वन जाती है, किंतु वस्तुतः प्रकाश्यवस्तु नहीं है, अपितु प्रकाश या चिद्रपता ही इसका खरूप है। यह रित खयं आखाद-खरूप हो जाती है और इस प्रकार साधककी मनोवृत्तिमें अभिव्यक्त होकर भक्तद्वारा श्रीभगवान्के साक्षात्कारका सम्पादन करती है।'



( छेखक—ख॰ पं॰ श्रीबालकृष्णजी मिश्र )

जगत्के निवित्त और त्रित्रतीपादानकारण सिचदानन्द परब्रह्मकी स्वाभाविक जो पराशक्ति है, वही शक्ति-तत्त्व भगतती है। बेद एवं भारतके शक्ति-दर्शन कहते हैं— परास्य शिक्तिविधियेव श्रूयते। ब्रह्मकी यह पराशक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है। निर्गुणः परमात्मा तु त्वदाश्रयतया स्थितः। तस्य भट्टारिकाऽसि त्वं भुवनेश्वरि भोगदा॥ (शक्तिदर्शन)

भुवनेश्वरि ! तुम्हारा आश्रय निर्गुण प्रमात्मा है और तुम उसकी भोगप्रदा भार्या हो ।' जैसे ब्रह्मके औपाधिक स्वरूप शिव, विष्णु, ब्रह्मा प्रमृति हैं वैसे ही आदिशक्तिकी औपाधिक स्वरूपा पार्वती, रुक्ष्मी, सरस्वती प्रमृति हैं । यह शक्ति कहीं माया-शब्दसे, कहीं प्रकृति-शब्दसे श्रुति तथा स्मृतिमें अनेक बार प्रतिपादित है । ब्यापक, नित्य, सर्वात्मक होने के कारण देश, काल, वस्तु—इन तीनों से यह शक्ति परिच्छेच नहीं है, अर्थात् किसी देशमें इसका अत्यन्तामाव नहीं है, किसी कालमें ध्वंस नहीं है, किसी वस्तुमें भेद नहीं है। यह अविदित-घटनामें अति निपुण है। चिदाभासमें नाना प्रकारका संसार, दर्पणमें नगर, अनेक तरहके कार्यकारणभाव, क्षणमें युगबुद्धि, खन्न, बीजमें वृक्ष तथा ऐन्द्रजालिक चमत्कार—इन सभीकी रचना मायासे होती है।

में स्थूल हूँ, में अन्धा हूँ, में इच्छा करता हूँ, शृह्ध पीला है, शीशेमें यह मेरा मुख है आदि सभी भ्रान्तियोंको यह मायाशक्ति ही उत्पन्न करती है। यह मायाशक्ति सर्वथा अबाध्य नहीं, सत्त्वेन अप्रतीयमान नहीं और सदसदात्मक भी नहीं है; क्योंकि गोत्व-अश्वत्वकी तरह अवाध्यत्व एवं सत्त्वरूपसे अज्ञायमानत्व दोनों ही परस्पर विरुद्ध हैं।





अतएव यह सत्, असत् और सदसत्—इन तीनोंसे विलक्षण 'अनिर्वचनीय' है। वेदान्तका कथन है—

प्रत्येकं सद्सत्त्वाभ्यां विचारपद्वीं न यत्। गाहते तद्निर्वोच्यमाहुर्वेदान्तवेदिनः॥ (चित्सुखी)

'जो सत्त्वसे, असत्त्वसे और सत्त्व-असत्त्व दोनोंसे विचार-मार्गको नहीं प्राप्त करता, उसे वेदान्तवेत्ता लोग 'अनिर्वाच्य' कहते हैं ।' अनिर्वचनीयःव मायाके लिये अलंकार ही है । यह सत्त्व, रजस, तमस् गुणत्रयात्मक है । यथा-इसीके एकदेशके परिणाम शब्दादि पञ्चतन्मात्रा अर्थात् सूक्ष्म आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी हैं। उपादान-समान सताश्रय कार्यको 'परिगाम' कहते हैं । मायामें चैतन्यका प्रतिबिम्ब 'जीव' है और अविद्यामें चैतन्यका प्रतिविम्बं (ईश्वर) है । इस पक्षमें विम्बसे भिन्न चिदाभासरूप असत्य है । अन्तःकरण या अविद्यासे अविच्छिन्न चैतन्य जीव है । मायाविच्छन्न चैतन्य ईश्वर है । यद्यपि जीव और ई्श्वरमें चिदाभासता नहीं आती, फिर भी अवच्छेदके मायासे कल्पित होनेके कारण वियदादि प्रपञ्चवत् इन दोनोंमें मायिकत्व अनिवार्य है। जीव एवं ईश्वर्के चिदाभासत्व तथा मायिकत्वके प्रमाण ये हैं--

(१) एवमेवैषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि क्षेत्राणि दर्शियत्वा जीवेशावभासेन करोति । (श्रुति )

(२) चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः। (शक्तिस्त्र)

अर्थात् इसी प्रकार यह माया स्वात्मक्षेत्र दिखाकर प्रतिविम्बद्वारा जीव और ईश्वरकी रचना करती है। ईश्वरसे लेकर पृथ्वीपर्यन्तकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहारमें पराशक्तिखरूपा, स्वतन्त्रता, शिवात्मक पतिसे अभिन्न-चिति भगवती ही कारण है।

जैसे अग्निकी दाहकता और भानुकी प्रभा कृशानु और भानुसे भिन्न नहीं है, वैसे ही मायात्मक पराशक्ति परब्रह्मसे भिन्न नहीं है। यथा--

सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः—कासि त्वं महादेवीति । साववीत्-अहं ब्रह्मस्वरूपिणी। मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगदुत्पन्नम् । ( श्रृति )

'सत्र देवगण भगवतीके पास गये और उन्होंने पूछा कि महादेति ! तुम कौन हो ? भगवतीने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मखरूपिणी हूँ, मुझसे ही प्रकृति-पुरुषात्मक संसार उत्पन्न हुआ है ।'

अचिन्त्यामिताकारशक्तिस्वरूपा प्रतिव्यत्तव्यिष्ठानसत्तैकमूर्तिः । गुणातीतनिर्द्धन्द्ववोधैकगम्या त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा॥ ( महाकालसंहिता )

'देवि ! तुम अचिन्त्य तथा अमित आकारवाली शिक्तिमा स्वरूप हो, अथवा अचिन्त्य तथा अमित आकारवाला जो ब्रह्म है, उसकी शिक्तिमा स्वरूप हो, अथवा बड़े शिल्पियोंसे अचिन्त्य तथा अमिताकार संसारकी एक ही शिक्ति हो, प्रतिव्यक्तिकी अधिष्ठान-सत्ताकी मात्र मूर्ति हो अथवा ब्रह्मरूप अधिष्ठान-सत्ताकी ही मूर्ति हो, और गुणातीत तथा अवाधित बोधमात्रसे जानी जाती हो अथवा निर्गुण-निर्द्धन्द्व बोधस्वरूप ब्रह्ममात्रसे गम्य हो—'परमशिवदङ्मात्रविषयः' (आनन्दलहरी) । इस प्रकार तुम परब्रह्मस्वरूपसे सिद्ध हो।'

शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद् व्यतिरेकं न वाञ्छति। तादात्म्यमनयोर्नित्यं विद्वदाहिकयोरिय॥ (शक्तिदर्शन)

ः शक्ति शक्त्याश्रयसे अलग नहीं है, शक्ति और शक्तिमान्में बह्दि तथा दाहकता-शक्तिके अभेदके सदश सर्वदा अभेद बना रहता है।

सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च। योऽसौ साहमहं यासौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्॥ (देवीभागवत) 'मैं और ब्रह्म—इन दोनोंमें सर्वदा एकत्व है, भेद कभी नहीं है। जो यह है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो यह है, भेद भ्रान्तिसे कल्पित है, वस्तुत: नहीं है।'

यहाँपर राङ्का होती है कि मुक्तिमें मायाकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है, किंतु अधिष्ठानभूत ब्रह्मकी नहीं, तब मायाकी ब्रह्मके साथ एकता कैसे हुई ! इस संशयको दूर करनेके पाँच उपाय हैं, जिनमें पहला यह है कि महर्षि जैमिनिके मतानुसार जीवको ईश्वरत्व प्राप्त होना ही मोक्ष है । इसका प्रमाण यह है—

त्राह्मण जैमिनिरूपन्यासादिभ्यः। (ब्रह्मसूत्र) अर्थात् मोक्षमें अपहतपाप, सत्यसंकल्पत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व प्रमृति ब्रह्मसम्बन्धी रूपोंसे जीव निष्पन्न होता है; क्योंकि श्रुतियोंमें ऐसा उपन्यास किया गया है। ईश्वर चिदाभास या अविच्छित्र होनेसे मायिक है, तब ईश्वररूपसे मोक्षमें भी माया रहती ही है, उसका उच्छेद नहीं होता। सकल ब्रह्माण्डमण्डल ब्रह्माका एक पाद है, इसके अतिरिक्त अनन्त ब्रह्मके और भी तीन पाद हैं—'पादोऽस्य विश्वा भृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।' (वाजसनेयिसंहि० ३१।३)

चतुण्पाद त्रह्ममें व्याप्त होकर माया-शक्ति त्रह्ममें ही रहती है, जैसे अग्निमें व्याप्त दाहकता-शक्ति समस्त अग्निमें ही रहती है, न कि एकदेशमात्रमें । मोक्षमें विद्योदयसे एक पादका नाश होनेपर भी त्रिपाद त्रह्ममें पूर्ववत् पराशक्ति बनी रहती है, उसका नाशक कोई नहीं है, आधार तो नित्य ही है।

मोक्समें भी मायाका अस्तित्य अवाधित—'तस्वमितः' 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि अखण्डार्थक वाक्यसे जहदजहल्लक्षणा या अभिधाद्वारा उत्पाद्य अविद्या और उसके कार्यको विषय न करनेवाली, निर्विकलपक, अपरोक्ष ब्रह्माकारा अन्तःकरणकी साखिकी वृत्ति ब्रह्मविद्या है, जो नाम-रूपालमक वियदादि प्रपन्नको नष्ट कर देती है। यह

मायाका परिणाम होनेसे मायात्मक हैं, इसका नाश मोक्षमें नहीं होता, अन्यथा 'नहिद्ग रहः' आदि श्रुतिविरोध और युक्तिविरोध हो जायगा।

कुछ देरके लिये मान भी लिया जाय कि मुक्ति-समयमें उक्त विद्या नहीं रहती, तो फिर उसका नाश भी किससे होगा ? विद्यान्तरसे या सुन्दर, उपसुन्दर एवं अन्त्य, उपान्त्य शब्दके तौरपर अविद्यासे या अविद्याके नाशसे ? या कनकरजोवत अपनेसे ही (उक्त विद्यासेही)?

यदि विद्यान्तरसे कहा जाय तो उसका विद्यान्तरसे और उसका भी विद्यान्तरसे इस प्रकार अनवस्था-भयसे विद्याको अविनाशी मानें तो प्रथम विद्याको ही विनाशी मान लेना उचित है। विद्योत्पति-क्षणमें विद्या और अविद्या दोनोंके रहनेसे अग्रिम क्षणमें अविद्यारूप नाशकसे विद्याका और विद्यारूप नाशकसे अविद्याका नाश स्वीकार करना भी ठीक नहीं है; क्योंकि प्रकाशसे तो तमका नाश होता है, तमसे प्रकाशका नहीं। इसी तरह अविद्याद्वारा विद्याका नाश होना असम्भव है, परस्पर नाश्य-नाशक-भाव इन दोनोंमें नहीं है।

तृतीय पक्षमें अभावके निरस्वरूप होनेके कारण नाशकता कहनेयोग्य ही नहीं है, कारणता भावमात्र ऊपर रहती है। शेष चतुर्थ पक्ष भी ठीक नहीं; क्योंकि एक पदार्थमें नाश्य-नाशक-भाव कहीं भी सिद्ध नहीं है। जो दृष्टान्त पहले बतलाया गया था, उसमें साध्य और साधन दोनोंका अभाव रहनेसे अन्वय-दृष्टान्त हो नहीं सकता। वहाँ कनकरज नष्ट नहीं होता, किंतु किरीके साथ पानीके नीचे छिप जाता है। अहैतुक नाश तो हो ही नहीं सकता, उसका प्रलाप करना वेद-विरुद्ध ही है।

फिर अविद्याका नाहा निवृत्तिरूप है या ध्वंसरूप अथवा लयरूप ! यदि निवृत्तिरूप हो तो कहीं-न-कहीं अयिद्याकी स्थिति मानमी पद्येगी। यह निवृत्ति अन्य







निवृत्तिमर्यादाका अतिक्रमण कैसे करेगी ? ध्वंसरूप हो तो प्रतियोगीके अवयवमें ध्वंसकी उत्पत्ति नियत होनेसे अविद्याके अवयवको अङ्गीकार करना पड़ेगा। लयरूप हो तो भी कारणमें कार्यका लय देखा जाता है, अन्यत्र नहीं। तदनुसार लयके लिये उसका कारण मानना नहीं पड़ेगा, अर्थात् स्वरूपसे या अवयवरूपसे या कारणरूपसे मोक्षमें अविद्या रहती है, उसे टाला नहीं जा सकता।

अविद्याकी निवृत्ति यदि सत् हो तो द्वैतापित हो जायगी, असत् हो तो शश्युङ्गकी तरह उसमें उत्पाद्यत्व नहीं आयेगा। व्याघात होनेके कारण सदसदात्मक मान सकते ही नहीं। अनिर्वचनीय हो तो अनिर्वचनीय सादि-पदार्थका अज्ञानोपादानकत्व एवं ज्ञाननिवर्त्यत्व नियत होनेसे उसे आविद्यक और ज्ञाननिवर्त्य मानना पड़ेगा। अतः सत्, असत्, सदसत् और अनिर्वचनीय,—इन चार कोिंगोंसे अलग पश्चम प्रकार अविद्या-निवृत्ति है—यह अवश्य स्वीकार करना होगा। तब अविद्या-निवृत्तिरूपसे ही मोक्षमें माया रहती है।

इससे यह सिद्ध हुआ कि मोक्षमें भी मायाका उच्छेद नहीं होता, किसी-न-किसी रूपमें माया बनी रहती है और वह नित्य है। अद्वैत-नेदान्त-मतसे इस मतमें यह बैलक्षण्य है। मोक्षमें मायाके रहनेपर भी नियदादिरूपेण

उसका परिणाम नहीं हो सकता; क्योंकि तत्त्वज्ञानके प्रभावसे संचित कमोंका नाश हो चुका है। सृष्टि कर्म-भोगके लिये होती है, अतएव कारणभाव होनेसे संसार उत्पन्न नहीं हो सकता। वन्धावस्थामें माया बहिर्मुखी रहती है और मोक्षावस्थामें अन्तर्मुखी, अतः बद्ध और मुक्तमें वैलक्षण्य भी सिद्ध है। शक्तिदर्शन भी यही कहता है—

मुक्तावन्तर्मुखैव त्वं भुवनेश्वरि तिष्टसि।

'हे भुवनेश्वरि ! तुम मुक्तिमें अन्तर्मुखी रहती हो ।'
मोक्षमें माया माननेपर अद्दैतमङ्ग भी नहीं हो सकता;
क्योंकि अनिर्वचनीय पदार्थ पारमार्थिक अद्दैतका
व्याघातक नहीं होता । पारमार्थिक सत्तमें रहनेवाला
जो मेद है, उसका अप्रतियोगित्वरूप ही अद्दैतब्रह्ममें
अभीष्ट है, न कि द्वितीयराहित्यमात्र । इसी तरह अद्दैतके
घटनेमें माया बाधक नहीं है । बहिर्मुख माया-शून्यत्व
ही 'कैवल्य' नाम-रूप-विमुक्ति और 'अविद्यास्तमय' प्रभृति
शब्दोंका अर्थ है, अतएव सकल श्रुतिसामञ्जस्य भी इस
मतमें हो जाता है । माया-नित्यत्वके प्रमाण हैं—

(१) माया नित्या कारणं च सर्वेषां सर्वेदा किल। (देवी भागवत)

(२) नित्यैव सा जगन्मूर्तिः ( सप्तराती )

(३) प्रकृतिः पुरुषश्चेति नित्यौ ।

( प्रपञ्चसारतन्त्र )

## अम्ब-अनुकम्पा

( लेखक--स्य० पं० श्रीकृष्णशंकरजी तिवारी, एम्० ए० )

दारें दुख दारिद घनेरे सरनागतके, अंग अनुकंपा उर तेरे उपजत ही।
मंदिरमें महिमा विराजें इंदिराकी नित, गाजें झनकार धुनि कंचन-रजत ही॥
गाज-सी परत अनसहन विपच्छिन पै, मस गजराजनकी घंटा गरजत ही।
हारे हिय सारे हथियार डिर डारे देत, हारे देत हिम्मत नगारेके बजत ही॥





# भारतीय संस्कृतिमें शक्ति-उपासनाके स्वरूप

( लेखक—आचार्य डॉ॰ पं॰ श्रीरामप्यारेजी मिश्र, एम्॰ ए॰ संस्कृत तथा हिंदी, व्याकरणाचार्य, थी-एच्॰ डी॰ )

शक्ति-उपासना भारतीय संस्कृतिकी गौरवमयी आधार-पीठिका है। व्यापकता, लोकख्याति तथा उपयोगिताकी दृष्टिसे शक्ति-उपासना विशेष चर्चित, रहस्यमयी तथा आरोच्य हो गयी है। पर अपने आध्यात्मिक आधार तथा त्रिपुल आगम-शास्त्र-भाण्डारके कारण अतिरमणीय है । उपासनाके शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर तथा गाणवत्य, पञ्च सम्प्रदायोंमं क्रमशः शिव, विष्णु, शक्ति, मूर्य तथा गणपतिको परम तत्व मानकर उपासना की जाती है। ऐश्वर्य तथा पराक्रमस्वरूप एवं इन दोनोंको प्रदान करनेवाली शक्ति नित्यके व्यावहारिक जीवनमें आपदाओंका निवारण कर ज्ञान, बल, क्रियाशक्ति प्रदान कर, धर्म, अर्थ, कामकी याचककी इच्छासे भी अधिक पूर्तिकर जीवनको लौकिक मुखोंसे धन्य बना देती है । साधकका व्यक्तित्व सवल, सशक्त, निर्मल एवं उज्ज्वल कीर्तिसे सुरभित हो जाता है । साधक ( शक्ति-उपासक ) अलोकिक परमानन्दको प्राप्तकर मुक्तिका अधिकारी हो जाता है।

ऐश्वर्यवचनः शश्च किः पराक्रम एव च। तत्स्वरूपा तयोदीत्री सा शक्तिः परिकीर्तिता॥ (देवीभा०९।२।१०)

देवर्षि नारद जीकी जिज्ञासाको शान्त करते हुए भगवान् नारायणने कहा था कि देवी भगवतीशक्ति नित्या सनातनी ब्रह्मळीला प्रकृति हैं। तथा युक्तः सदाऽऽन्मा च भगवान् तेन कथ्यते॥ अग्निमें दाहकता, चन्द्र तथा पद्ममें शोभा और रिवमें प्रभाकी भाँति वह आत्मासे शश्चद्युक्त है, भिन्न नहीं। जैसे स्वर्णके बिना स्वर्णकार कुण्डल तथा मिट्टीके बिना कुम्हार घटका निर्माण नहीं कर सकता, उसी प्रकार सर्वशक्तिस्वरूपा प्रकृति (शक्ति) के विना शक्तिमान् आत्मा

सृष्टिका निर्माण नहीं कर सकता। आचार्य शंकरकी दृष्टिमें शक्तिकी आराधना हरि, हर तथा विरिश्चादि सभी करते हैं। शिव शक्तिसे (इ=शक्ति) युक्त होनेपर ही समर्थ होते हैं। इ=शक्तिसे हीन शिव मात्र शव शेष रहते हैं। वे स्पन्दनरहित हो जाते हैं। अतः पुण्यात्मा ही देवीको प्रणाम कर पाते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं—

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वामाराभ्यां हरिहरविरिञ्ज्यादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवित॥ (आनन्दल्हरी १)

उपासकको उपास्यकी कृपासे ही तेजस्विता मिलती है। उसका निर्देश ऋग्वेदमें इस प्रकार है—

यं कामये तं तसुत्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तसृषि तं सुमेधाम्। (१०।१२५।५)

शक्तिके खरूप-ज्ञानके लिये आचारिनेष्ठ उपासकिंको वेद, उपनिषद, आगम, तन्त्रशास्त्र, माकण्डेयपुराण, देत्रीमागवतके अध्ययन-चिन्तनके साथ ही तत्त्वज्ञ गुरुसे दीक्षित होना भी अपेक्षित है। देवीके इक्यावन शक्तिपीठों, उनके प्रधान एक सौ आठ स्थानोंका भ्रमण-दर्शन भी परम उपयोगी है। सर्वाधिक सफलता मात्र माँकी कृपासे ही सम्भव है। उसके लिये उपासकोंके चित्तिका चिन्तन भी अवश्य करना चाहिये। वंगालके स्वनामधन्य श्रीरामकृष्णदेव परमहंसकी काली-उपासना अतीव प्रेरणाप्रद है। साधक कमलाकान्त, भक्त रामप्रसादकी देवी-भक्ति भी उपासकको मनोबल प्रदान करती है। इसी प्रकारके संत महापुरुषोंकी चर्चाएँ

समस्त देशव्यापी हैं। महाराष्ट्रके संत एकनाथ महा-लक्ष्मीके उपासक थे। समर्थ गुरु रामदासकी आराध्या भवानी थीं। इस महाशक्तिके खरूपोंका संकेत ऋग्वेद-के देवीसूक्तमें आम्मुणी ऋषिकी कत्या वाक्की वाणीमें स्पष्ट है—

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः। अहं मित्रावरुणोभा विभम्यहमिन्द्रान्नी अहमश्विनोभा॥ ( ऋग्वेद १०। १२५। १)

भी रुद्रों और वसुओं के साथ विचरण करती हूँ। आदित्यों और देवों के साथ रहती हूँ। मित्र और वरुणको धारण करती हूँ। इन्द्र, अग्नि और अश्विनीकुमारों का अवलम्बन करती हूँ। इसी सूक्तमं परात्पराशक्ति राज्यकी अधीरवरी, धनदात्री, ज्ञानदात्री, सर्वव्यापी तथा सब प्राणियों में आविष्ट कही गयी है। वाग्देवता मनुष्यों के शरणदाताओं की भी उपदेशिका है और जिसे चाहती है उसे बली, स्तोता, ऋषि तथा युद्धिमान् बना देती है। द्यावा-पृथिवीमें व्याप्त यही पराम्बा इन्द्रको शत्रुवधमें सहायता करती है। इसीने आकाशको उत्पन्न किया है। यही समस्त संसारमें विस्तीर्ण है और युलोकको स्पर्श करती है। महिमामयी यह माँ प्रवहमान वायुकी माँति भुवन-निर्माण करती हुई गतिशील है। इसने द्यावा-पृथिवीका अतिक्रमण कर लिया है।

आदिशक्ति देवतामयी अदितिका भी प्राणरूपमें प्रकट होने, बुद्धिरूपा गुहामें प्रवेशकर निवास करने तथा भूतोंके साथ प्रादुर्भूत होनेका निर्देश है। उसीको प्रमतत्त्व माना गया है।

या प्राणेन सम्भवत्यदितिदेवतामयी। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिन्यंजायत। एतद्वे तत्।

(कठंराशा७)

इत्रेताश्त्रतर-उपनिषद्में इसी आदिशक्तिसे लोहित, शुक्ल तथा कृष्ण—विविध प्रकारकी सृष्टि होनेका वर्णन है—

अजामेकां लोहितशुक्लकुष्णां वह्याः प्रजाः सृजमानां सरूपाः॥ (४।५)

इसी शक्तिसे स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रियाओंका आविर्भाव होता है।

आद्याद्यक्ति तथा उसके महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती-रूपों, उसके परब्रह्म तथा त्रिदेवोंके सम्बन्धका उल्लेख आनन्दलहरीमें इस प्रकार है——

गिरामाहुर्देवीं दुहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसह चरीमदितनयाम् । तुरीया कापि त्वं दुरिधगमनिस्सीममहिमे महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी॥

शक्तितत्त्व तथा उसके स्वरूपके सम्बन्धमें जनमेजयने व्यासजीसे पूछा था-—सा का ? कथं समुत्पःना ? कुत्र कस्माच्च किंगुणा ? व्यासजीने उन्हें इस सम्बन्धमें वहीं उत्तर दिया था, जो उन्हें नारदजीने बताया था। ब्रह्माजीने स्वयं नारदजीको यह देवीतत्त्व बताया था। ब्रह्माजीने नारद मुनिसे कहा था कि 'जब प्रलयकालमें जलराशिमात्र शेष थी, और कुछ नहीं बचा था, उस सभय मुझे अपने कारणकी जिज्ञासा हुई और मैं सहस्रवर्ष-पर्यन्त कमलनालसे उतरकर पृथित्री (आधार ) नहीं प्राप्त कर सका था, 'तपस्तप'की आंकाशवाणीसे तप करनेका आदेश पाकर उसी पद्ममें एक सहस्र वर्षतक तप करता रहा। पुन: 'सृज' का आदेश मिलनेपर निरुपाय होकर चिन्तित था, तभी मधु-कैटभ दैत्योंने मुझे युद्धके लिये ललकारा। वहाँ जलमें उतरते-उतरते मुझे शेषशायी भगवान् महाविष्णुके दर्शन हो गये । महाविष्णु योगनिदामें शयन कर रहे थे। ब्रह्माजीने निदास्त्ररूपिगी देवीकी स्तुति की । निद्रामुक्त भगवान् विष्णुने पाँच हजार वर्गीतक युद्ध करनेके पश्चात् उन दैत्योंका वध कर डाठा । दैशत् बहीं भगवान् शिव भी आ गये। वहीं इन ब्रह्मा, विष्णु, शिव-निर्देवोंको देवीने दर्शन देकर सृष्टि, स्थिति तथा संहारके कार्योंको सावधानीपूर्वक करनेका निर्देश दिया । साधनहीन ब्रह्माने किंकर्तव्यविमूढ़ होकर पुनः देवीसे सृष्टि-साधनोंकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना की। देवीने देवोंको एक विमानपर बैठनेका निर्देश दिया । त्रिदेव विमानद्वारा स्थानान्तरमें स्वर्ग-सदश प्रदेशमें पहुँच गये । वहाँ उन लोगोंने विमानस्थिता अम्बकाको देखा । वहाँ स्वर्गके समस्त देवोंको देखकर त्रिदेव विस्मित हो गये । ऋमशः विमान ब्रह्मलोक, कैलास तथा वैकुण्ठधाममें पहुँचा । वहाँ उन्हें अन्य ब्रह्मा, शिव, विष्णु दिखायी पड़े । विस्मित त्रिदेव जब विमानसे क्षीरसागरमें गये, तब उन्हें कान्तिमें करोड़ों लिक्ष्मियोंसे भी अधिक सुन्दरी श्रीभुवनेश्वरीदेवीके दर्शन हुए। उन सहस्रनयना, सहस्रकरसंयुता, सहस्रवदना, रम्या देवीको देखकर विष्णुके मनमें ऐसा विचार आया-एपा भगवती देवी सर्वेषां कारणं हि नः। महाभाया पूर्णा प्रकृतिरव्यया॥ सर्ववीजमयी होषा राजते साम्प्रतं सुरौ। विभृतयः स्थिताः पाइवें पइयतां कोटिशः क्रमात्॥ पुरुषसङ्गता। मुलप्रकृतिरेवैपा सदा क्वाहं वा क्व सुराः सर्वे रमाद्याः सुरयोषितः। लक्षांदोन तुलामस्या न भवामः कदाचन॥ (देवी० ३ । ३ । ५१, ५५, ६०, ६२)

देवीके दर्शनके लिये उत्सुक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जब विभानसे उतरकर उनके समीप गये, तब तीनों उसी क्षण स्त्रीरूप हो गये । वहाँके अद्भुत दश्यका नारदसे वर्णन करते हुए ब्रह्माजीने बताया कि 'नारद! अतीव अद्भुत दश्य था । हमलोगों (स्त्रीरूपमें त्रिदेवों)ने श्रीमुबनेश्वरीदेवीके नखदर्पणमें अखिल ब्रह्माण्डको देखा—

वैकुण्डो ब्रह्मलोकरच कैलासः पर्वतोत्तमः। सर्वे तद्खिलं दृष्टं नखमध्यस्थितंचन॥ (देवी०३।४।१९)

त्रिदेवोंने देवीको स्तवोंसे आह्नादित कर दिया। प्रसन्त्र देवीने शिवजीको 'नवाक्षर' मन्त्र प्रदान किया तथा ब्रह्माको उपदेश दिया- सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च। योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्॥ (देवी०३।६।२)

देवीने वहीं ब्रह्माको महासरखती, विण्युको महालक्ष्मी तथा शिवको महाकाली (गौरी) देवियोंको देकर ब्रह्मलोक, विण्युलोक तथा कैलास जाकर ख-ख कार्योक पालनका निर्देश देकर भेज दिया।

'स्थलान्तरं समासाच ते जाताः पुरुषा वयम् ।' 'दूसरे स्थानोंपर जानेपर पुनः त्रिदेत्र पुरुषरूपमें हो गये । इस प्रकार आद्याशक्तिकी तथा तीन महाशक्तियोंकी उपासनाका प्रवर्तन हो गया और पञ्चित्रिय सम्प्रदायोंमें शाक्त-सम्प्रदाय विशेष गौरवास्पद माना गया ।

सगुग-उपासनाके ब्रह्मपदसे सम्बन्धित चिद्-भावका आश्रय लेकर विष्णु, सद्भावसे शिव, तेजोभावप्रधान सूर्य, बुद्धिप्रधान गणपित तथा भगवत्-शिक्तका आश्रय प्रहण कर शिक्तिने-उपासनाका कम उद्भूत हुआ।चिदंशसे जगत्का दर्शन, सदंशसे जगत्के अस्तित्वका अनुभव, तेज-अंशसे ब्रह्मकी ओर आकर्षण, बुद्धिसे सद्ब्रह्म और असत् जगत्के भेरका ज्ञान होता है। शक्ति सृष्टि, स्थिति और लय करती हुई जीवको बद्ध भी करती तथा मुक्ति भी प्रदान कराती है। इन उपासनाओंसे ब्रह्मसानिध्य तथा अन्तमें ब्रह्मतायुज्य प्राप्त होता है। इनकी पाँच प्रथक गीताएँ हैं। इनके प्रधान देवोंका ब्रह्मरूपमें निर्देश है। शक्ति-उपासनामें मातृभावसे उपास्यकी करुणा उपासकको सर्वदा सुलभ रहती है। उपासनाकी शक्ति-प्रधानतामें मधुरता विशेष है।

शक्ति-उपासनामं काली, तारां, त्रिपुरा या षोडशी, भुतनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातङ्गी, कमला या कमलािमका और बगलामुखी—इन दस महाविद्याओं-का अत्यन्त महत्त्व है। विष्णुके दशावतारोंकी भाँति ही इनमेंसे प्रत्येकके उपासक पृथक-पृथक हैं। इनकी पूजामं भी गोष्यताका समावेश हो गया है। इनमें प्रथम





दो 'महाविद्या', पाँच विद्या तथा अन्तकी तीन 'सिद्धविद्या'-के नामसे ख्यात हैं । षोडशीको श्रीविद्या माना जाता है, उनके लिलताराजराजेश्वरी, महात्रिपुरसुन्दरी, बालापश्चदशी आदि अनेक नाम हैं । इन्हें आद्याशक्ति माना जाता है । ये मुक्ति-मुक्तिदात्री हैं । अन्य विद्याएँ भोग या मोक्षमेंसे एक ही देती हैं । इनके स्थूल, सूक्ष्म, पर तथा तुरीय चार रूप हैं ।

सांसारिक रागी पुरुष सगुण तथा विरागी निर्गुणके पूजक हैं---

सगुणा निर्गुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः। सगुणा रागिभिः प्रोक्ता निर्गुणा तु विरागिभिः॥ ( देवीभागवत )

भगवान् नारायणने नारदको बताया था कि गणेश-जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्रती और सावित्री— ये देवियाँ सृष्टिकी पाँच प्रकृति कही जाती हैं। ये ही देवियाँ दानवी बाधाओंके उपस्थित होनेपर अवतार लेकर शत्रुओंका संहार करती हैं (मा० पु० ९१ । ५१ ) । कुछ मनीषी मानते हैं कि तास्विक पाँच विवर्ग—प्राण, भृति, ध्वनि, तेज और प्रभा ही राधा, लक्ष्मी, सरस्रती, दुर्गा और सावित्री नामसे विख्यात हो गये। पवित्रताकी शक्तिको इसी प्रकार भाष्ट्रा तथा रिक्षका शिक कालान्तरमें तुलसी नामसे पूजा पाने लगीं। देवीके विभिन्न अवयवोंसे ही शाक्त-सम्प्रदायमें दशावतारोंका होना माना गया है।

विष्णु भगवान् के चक्रसे कटे सतीके शरीरके किट-भागसे ऊपरके अङ्ग जहाँ गिरे, वे स्थान दक्षिणमार्ग तथा किटिसे नीचेके भाग जहाँ गिरे, वे स्थान वाममार्गकी उपासनामें विशेष सिद्धिप्रद माने जाते हैं । ऐश्वर्य, पराक्रम तथा ज्ञान, आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्वकी प्राप्तिके लिये समस्त भारतदेशमें शक्ति-उपासनाका समादर है । मिस्र, फिनीशिया तथा यूनानमें भी देवीकी पूजाके प्रमाण मिलते हैं ।

काशीमें नवरात्रके नौ दिनोंमें मुखनिर्मालिका, ज्येष्ठा, सौभाग्य गौरी, श्रङ्गार गौरी, विशालाक्षी, लिलता, भवानी, मङ्गला तथा भडालक्ष्मी—इन नौ गौरियों तथा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, क्रूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी तथा सिद्धिदात्री—इन नौ दुर्गादिवियोंके कमसे यात्रा-दर्शन करनेकी प्रथा है।

आगमशास्त्रमें नीलकण्ठी, क्षेमंकरी, हरिसिद्धि, रुद्रांश-दुर्गा, वनदुर्गा, अग्निदुर्गा, जपदुर्गा, विन्ध्यवासिनी दुर्गा तथा रूपमारी दुर्गाको नौ दुर्गा कहा गया है। इन सब देवियों के तीन नेत्र तथा चार मुजाएँ हैं। मात्र उत्तर-प्रदेशके विन्ध्याचल ( मिर्जापुर ) में प्रस्तर-म्रिमें दुर्गाजी के तीन नेत्र स्पष्ट दिखायी पड़ते हैं।

कुमारी-पूजन भी देवी-उपासनाका एक अङ्ग है। इस क्रममें दो वर्षसे दस वर्गतककी कुमारियोंका क्रमशः कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, शाम्भवी, दुर्गा, चण्डिका और सुभद्रा नामसे पूजन किया जाता है। वर्जित कन्याओंको छोड़कर सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये ब्राह्मण, यशके लिये क्षत्रिय, धनके लिये बैश्य तथा पुत्रके निमित्त शूद-कत्याका पूजन करना चाहिये।

शक्ति-साधनाका मूल सूत्र नादज्ञान या शब्दका क्रिमिक उचारण है। बिन्दु या कुण्डलिनी विक्षुच्ध होकर नादका विकास करती है। मूलाधार, खाधिश्रान, मिण्ण्रिक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा---इन पादचकों में क्रमशः डािकनी, रािकनी, लािकनी, कािकनी, शािकनी तथा हािकनी-की उपासना विकसित क्रममें—-सहम्रारचक्रमें महाशक्तिका खरूप धारण कर लेती है। आज्ञाचकके भेदनसे ज्ञानोदय होता है। यही बिन्दुस्थान योगियोंका ज्ञानचक्षु है।

जाप्रत्, खप्न, सुषुप्ति-अवस्थाके द्योतक त्रिकोणको प्रणवस्वरूप माना गया है। सांख्यकी प्रकृति पुरुषकी वोडशी अमृता कला मानी गयी है। बिन्दुके क्रमशः क्षय होनेपर महाशक्तिका आविर्माव होता है। महाशक्ति

अमावास्यामिमुख स्फूर्ति काली तथा पूर्णिमोन्मुखी स्फूर्ति षोडशी है।

राक्ति-उपासनाका अधिकार कुण्डलिनीके उद्बुद्ध होकर सुषुम्नामं प्रवेश करनेपर उत्पन्न होता है । द्वैत कालतक अपर-पूजा चलती है । साधक कर्मकी समाप्ति करके अहैतमें प्रवेश कर परा-पूजाका अधिकारी होता है । वैखरी, मध्यमा, प्रथनतीसे वाणीकी साधना जव परावस्थाको प्राप्त करती है, तव सास्त्रिक विकारोंकी उत्पत्तिके अनन्तर उल्लास—आनन्दकी पूर्णावस्था ही महाशक्तिकी उत्तम उपासना है ।

शक्ति-उपासनामं बीजतत्त्व, यन्त्र-चक्र, मन्त्र, दीक्षा, गुरु, अध्व, भूत, द्रव्यशुद्धि, चित्तशुद्धि, मातृका, पीठ, न्यास तथा मुद्रा, प्राणप्रतिष्टाका सम्यक् ज्ञान अपेक्षित है । उपासना वैदिक, तान्त्रिक तथा मिश्र——तीन विधियोंसे अधिकारीके योग्यतानुसार फलवती होती है ।

शक्ति-उपासनामें वीराचार, पश्चाचार तथा दिव्याचारीं-का पालन किया जाता है।

शक्ति-उपासना वैदिक कालसे पौराणिक युगतक सात्त्रिक तथा भावप्रधान होनेके कारण ज्ञानप्रधान थी। आज भी दक्षिण-मार्गके उपासक शिशु-प्रवृत्तिसे रूप, जय, यश, शत्रु-विनाश-हेतु मन्त्रों, स्तोत्रों तथा सप्तशती (मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत) एवं देवीभागवतके पाठसे देवीकी उपासना कर नवार्णजप, सात्त्रिक हवन-द्वारा भुक्ति-मुक्ति प्राप्त करते हैं। देशभेदसे उपासनामें कुछ अन्तर अवश्य है। शारदीय नवरात्र तथा सरस्वती-पूजनमें वंगीय परम्परा, भक्तिप्रधान महाराष्ट्रपरम्परा तथा दक्षिण भारतकी सप्तशतीपाठ-विधिमें कुछ क्रम भिन्न हो गये हैं।

वाम ( प्रशस्य ) प्रज्ञावान् योगीका नाम है। पहले परद्रव्य, परदारा तथा परापवादरहित बाह्मण वाममार्गके

अधिकारी होते थे। त्राममार्गकी राक्ति-उपासना सर्व-सिद्धियोंको शीघ्र प्रदान करती थी। शिव-शिक्तमें अमेद रखनेवाले कौल (कौलिक, वाम, चीन, मिद्धान्ती तथा शावर ) चक्रों तथा मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन—पञ्चमकारोंकी उपासनासे (इनके आध्यात्मिक, सांकेतिक यथार्थके ज्ञानपूर्वक—मात्र वाच्यार्थ नहीं) लौकिक-पारलोकिक सिद्धियाँ प्राप्त करते थे। 'मैरवी-चक्र' लौकिक मद्य-मांस-सेवन, बलि तथा अनाचारसे अनिधकारी बौद्रों तथा तान्त्रिकोंने इसे कलुवित बना दिया। तन्त्रशास्त्रोक्त योगिक तथ्योंके पालनसे इस मार्ग-को भी उपयोगी बनाकर शक्ति-साधक अपना तथा देशका हित कर सकता है।

सभी स्त्रियोंको देत्री मानकर उनका सम्मान करना, काम-क्रोध-मद-भोह प्रसृति आन्तरिक तथा बाह्य अनाचारों एवं दोषोंको छोड़ना शक्ति-उपासनाके लिये अनिवार्य एवं अति उपयोगी है।

भारतके विभिन्न अञ्चलोंके शास्त्र, पूजन-विधिसे अपिरिचित लक्ष-लक्ष सामान्य नर-नारी, बालिका-बालक लोकगीतोंसे 'माँ' को द्रवित कर लेते हैं। योग-विधियों, साधनोंसे अनिभन्न कोटि-कोटि प्रामीणजन नवरात्रों तथा देवी-उत्सवोंमें सम्मिलित होकर तन्मयतापूर्वक यिकञ्चित् पत्र, पुष्प, ध्वजा, नारियल अर्पित कर अभीम्सित फल प्राप्त करते हैं। कुछ सुरथ-जैसे राज्यकामी उपासक सावर्णि मनु हो जाते हैं तथा अन्य समाधि-जैसे वैश्य आराधक ज्ञान प्राप्तकर मोश्र प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य शंकरकी उक्ति यथार्थ एवं अतीव प्रेरक है—

अयः स्पर्शे लग्नं सपिद लभते हेमपदवीं यथा रथ्यापाथः धुचि भवति गङ्गोधिमिलितम्। तथा तत्त्वत्यापैरितमिलिनमन्तर्मम यदि त्विय प्रेम्णासक्तं कथिमव न जायेत विमलम्॥



# शक्ति और शक्तिमान्की अभिन्नता

(लेखक—आचार्यडॉ०श्रीजयमन्तजी मिश्र)

सभी निगमागमोंके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शिक्तमें परमार्थतः अभिन्नता ही है। केवल न्यावहारिक सत्तामें मेद है। शिव, विष्णु, शिक्त आदिके उपासकोंकी अपने-अपने आराष्ट्रममें यथारुचि एकान्त निष्ठा सुदृढ़ करनेके लिये ही शैव, शाक्त, वैष्णवादि तत्तत् पुराणोंमें तत्तत् देवोंकी अद्वितीय महिमा बतलायी गयी है। परस्परवर्णित तारतम्यभावसे न तो वास्तविक तारतम्य सिद्ध होता है और न पुराणोंमें कोई तात्त्विक भेद ही। शिव, विष्णु या शिक्त किसीकी सर्वप्रधानता मानकर उपासना करनेवालोंका मङ्गल-ही-मङ्गल है, यदि वे अपने उपास्य-देवसे भिन्न देवोंके प्रति दोहभाव नहीं रखते।

सारांश यह कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा शिक्तमें परस्पर कोई तारतम्य भाव नहीं है। इसी रहस्यका उद्घाटन वेद, पुराण आदि करते हैं। छान्दोग्योपनिषद्का कथन है कि समस्त जगत् ब्रह्मात्मक है—'सर्च खिल्वदं ब्रह्म'।' तैत्तिरीयोपनिषद्की श्रुति कहती है कि जिस परब्रह्म परमात्मासे समस्त भूतोंके जन्म, स्थिति और ळय होते हैं उसीको जानना चाहिये, वही ब्रह्म है—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यदप्रयन्त्यिभ-संविशन्ति। तद् विजिज्ञासस्व। तदब्रह्मेति ।'

इसीका प्रतिपादन 'जन्माद्यस्य यतः' यह ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद्भागवत आदि करते हैं। यही सिद्धान्त प्रकारान्तरसे भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें बतलाते हैं कि यह समस्त विश्व वासुदेवमय, है—'वासुदेवः सर्वमिति' सत् तथा असत् सब कुछ स्वयं भगवान् ही हैं—'सदसच्चाहमर्जुन'।'

भगवान् श्रीकृष्णके अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है—

'मत्तः परतरं नान्यत् किचिदस्ति धनंजय।' इसी बातका स्पष्ट प्रतिपादन देवीभागवतमें हुआ है—

सर्वे खल्विदमेवाहं नान्यद्स्ति सनातनम्। अर्थात् यह समस्त जगत् मैं ही हूँ, मेरे सिवा अन्य कोई अविनाशी वस्तु नहीं है।

देवी नित्या, सनातनी होकर भी साधुओं और देवोंके परिमाणके ळिये आविर्भूत होकर उत्पन्ना बतळाषी जाती है तथा विभिन्नरूपोंमें ळीळा करती है——

देवानां कार्यसिद्धथर्यमाविभवति सा यदा। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते॥ ( दुर्गासप्तश्रती १। ६६ )

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। तदा तदावतीर्याद्दं किष्याम्यरिसंक्षयम्॥ (वही ११। ५५)

वास्तविक रूपमें तो वह एक ही है—एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीयाका ममापरा। (वही १०।५) देवीके अवतारका यही कारण है, जो स्वयं देवीने देवीभागवतमें कहा है—

साधृनां रक्षणं कार्यं इन्तव्या येऽप्यसाधवः। वेदसंरक्षणं कार्यमवतारेरनेकशः॥ युगे युगे तानेवाहमवतारान् बिभर्मि च॥ साधुओंकी रक्षा, दुष्टोंका संहार, वेदोंका संरक्षण करनेके छिये ही देवी प्रत्येक युगमें अवतार लेती है। यही बात गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

वा ड व अं २३-२४-

१. सिव द्रोही मम भगत (दास) कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥

२. छान्दोग्य० ३ । ४ ।

३. तैत्तिरीय भूगुवल्ली, प्रथम अनुवाक

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स्जाम्यहम् ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

इससे स्पष्ट है कि परमात्मा और पराशक्तिका अवतार एक ही उद्देश्यसे होता है एवं दोनों तात्विक दृष्टिसे एक ही हैं। ऐतरेयोपनिषद्में वतलाया गया है कि प्रकट होनेसे पहले यह जगत् एकमात्र परमात्मा ही था। उससे भिन्न दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था। उस परम पुरुष परमात्माने लोकोंकी रचना करनेके विचारसे इन (चतुर्दश) लोकोंकी रचना की।

आतमा वा अयमेक एवाय आसीत्। नान्यत् कि-चन मिपत्। स ईक्षत लोकान्तु सृजा इति। स इमॉल्लोकानसृजत् (ऐतरेयो॰ १।१।१-२)

यही बात बहुचोपनिषद्में बतळायी जाती है कि सृष्टिके आदिमें एक देवी ही थी। उसीने ब्रह्माण्ड (चतुर्दश्भुवन) उत्पन्न किया। उसी पराशक्तिसे ब्रह्मा, विण्यु और रुद्र उत्पन्न हुए। उसीसे सभी मरुद्रण, गन्धर्व, अप्सराएँ, किन्नर वाद्यवादक उत्पन्न हुए । उसी पराशक्तिसे समस्त भोगपदार्थ, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज, जरायुज——जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम मनुष्यादि प्राणिमात्र हैं, उत्पन्न हुए । ऐसी वह पराशक्ति है—

ंदेवी होकाग्र आसीत्। सैव जगदण्डमस्जत्।
तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्, विष्णुरजीजनत्,
रुद्रोऽजीजनत्, सर्वे मरुद्रणा अजीजनन्। गन्धर्वाएसरसः किन्नरा वादित्रवादिनः समन्तादजीजनन्।
भोग्यमजीजनत्। सर्वमजीजनत्। सर्व शाकमजीजनत्। अणुजं स्वेदजमुद्भिज्जं जरायुजं यत् कि
चैतत् प्राणिस्थावरजङ्गमं मनुष्यमजीजनत्। सैषा
परा शक्तिः। (देन्यु०)

ऋग्वेदके वागाम्मृणी सूक्त तथा देव्यथर्वशीर्षमें इस विषयका सिवस्तार प्रतिपादन हुआ है। इन प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि परमात्मा और पराशक्ति एक ही हैं। उनमें तात्विक अन्तर नहीं है। 'शक्ति' और 'शक्तिमान्'-में पारमार्थिक मेद कैसे हो सकता है! अतः वेद, पुराण, एवं तर्कसम्मत यह सिद्धान्त प्रमाणित है कि परमात्मा तथा पराशक्ति दोनों सर्वथा अभिन हैं।

### श्रीराधा-तत्त्व

( रचयिता—स्वामी भीसनातनदेवजी )

मनमोध्न-मन-मोद्दिनि स्थामा।
सदा-सदा अनुगत प्रीतम की, तद्दिष केलि में नित अति वामा॥
महाभावमूरित अति रिसका, लिलत ललन-लालिता सुदामा।
चित-चोरिन चित-चोर स्थाम की, गरवीली हूँ प्रिय-रितरामा॥१॥
दोड दोड के चकोर अरु चन्दा, दोड पंकज दोड अति गुनप्रामा।
दोड को दोड की ललक निरन्तर, दोड रस-रिसक दोड रसधामा॥२॥
दोड अभिन्न हूँ दोड भिन्न-से, पूर्नकाम हूँ, सतत सकामा।
सदा मिलितहूँ रहिं अमिल-से, केलिकलानिधि दिल्लन वामा॥३॥
पावन प्रीति-रीति की प्रतिमा, तदिप प्रीतिरस-ललक ललामा।
का-का किह वरने या रस कों, जा के रसराज हुँ अनुगामा॥४॥





# विविध रूपोंमें माँ शक्तिकी अनुपम स्नेहपूर्ण दया

( भोगवर्धन-पीठाधीश्वर ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्रीकृष्णानन्दसरस्वतीजी महाराज )

तथापि त्वं स्नेहं मिय निरुपमं यत्प्रकुरुषे। (श्रीशंकराचार्य)

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डजननी, कल्याणमयी, करुणामयी, पुत्रवत्सला पराम्बा जगदम्बाकी अहैतुकी अनुकम्पाके बिना जीवका व्यावहारिक तथा पारमार्थिक कल्याण असम्भव है। किसी भी क्षेत्रमें शक्तिकी पूजाके अभावमें जीवकी गति नहीं। इसीलिये अनादि-अविच्छिन सनातन परम्पराप्राप्त, श्रीतस्मार्तानुसारी आप्तजनानुमोदित, शिष्ट-परिगृहीत भारतीय सम्प्रदायपरम्पराओंमें जहाँ शैवत्व, वैष्णवत्व, सीरत्व, गणपितत्व सापेक्ष हैं, वहीं केवल एकमात्र शक्तित्व निरपेक्ष है। देवी-भागवत तथा निर्वाणतन्त्र तृतीय पटळमें कहा गया है—

शाक्ता पव द्विजाः सर्वे न शैवा न च वैष्णवाः । उपासन्ते यतो देवीं गायत्रीं परमाक्षरीम् ॥

'सभी द्विज शाक्त ही हैं, न तो वे शैव हैं और न वैष्णव; क्योंकि वे सब परम अक्षर (अविनाशी)-खरूपा गायत्रीकी उपासना करते हैं।

ळोकमें भी माताका मिह्मा पितासे अधिक है। पिताको जाननेक लिये माँका संकेत आवश्यक है; किंतु माता शिशुके लिये भी पहचान-परिचयसे निरपेक्ष है। कुछ ही वण्टोंका उत्पन्न बालक मातृ-अङ्कको समझ लेता है। उसे अल्यासे कुछ बतानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिये श्रुति-स्मृति, पुराण-इतिहास, आगमादिमें पहले माँका नाम लेनेके बाद ही पिताके नामोच्चारणकी विधि है। ब्रह्मवैवर्तपुराणमें श्रीराधाकृष्ण-उच्चारणके प्रसङ्गमें देवर्षि नारद श्रीनारायणसे पूछते हैं—

आदौ राधां समुचार्य पश्चात् कृष्णं विदुर्बुधाः। निमित्तमस्य मां शक्तं वद्य भक्तजनप्रिय॥

-- 'पहले राधाका उचारण करके तत्पश्चात् ही श्रीकृष्णके नाम लेनेकी बात विद्वजन कहा करते हैं।

इसका क्या कारण है, हे भक्तजनोंके प्रिय ! मुझे ठीक बात बतलानेकी कृपा करें।'

इसका उत्तर देते हुए भगवान् श्रीनारायण कहते हैं— निमित्तमस्य त्रिविधं कथयामि निशामय। जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत् पिता॥ गरीयसी त्रिजगतां माता शतगुणैः पितुः। राधाकृष्णेति गौरीशेत्येवं शब्दः श्रुतौ श्रुतः॥ कृष्णराधेशगौरीति लोके न च कहा श्रुतः। 'प्रसीद रोहिणीचन्द्र गृहाणार्घ्यमदं मम॥' 'गृहाणार्घ्यं मया दत्तं संज्ञया सह भास्कर।' 'प्रसीद कमला-कान्त गृहाण मम पूजनम्।' इति दृष्टं सामवेदे कौथुमे मुनिसत्तम। 'रा' शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधवः। 'धा'शब्दोच्चारतः पश्चात् धावत्येव ससंभ्रमः॥

भावार्ष यह कि प्रकृति और पुरुषमें प्रकृति ही माँ है और तीनों लोकोंमें माताका स्थान पितासे सीगुना महिमामय है। लोक और वेद दोनोंमें ही माताके नामका प्रथम उच्चारण होता है। गौरी-शंकर, राधा-कृष्ण, रोहिणी-चन्द्र, संज्ञा-सूर्य आदिका उल्लेख यह प्रमाणित करता है कि मातृशक्ति ही प्रधान है। सामवेदकी कीथुम-शाखामें भी यही सरिण प्राप्त होती है। वास्तवमें 'रा' के उच्चारणसे तो भगवान् चलनेको प्रकृतमात्र होते हैं, किंतु 'धा'के उच्चारण होते ही वे भक्तोंपर कृषा करनेके लिये दौड़ पड़ते हैं।

पाणिनीय व्याकरणमें भी 'माता पितरौ' प्रयोग प्राप्त होता है । शास्त्रका आदेश है---

पितुः शतगुणा पूज्या वन्ध्या माता गरीयसी।
गुरूणां चैव सर्वेषां माता परमको गुरुः॥

— 'पितासे शतगुणी पूज्या महिमामयी माँ है । वन्थ्या-माता (स्त्री) भी आदरणीया है । गुरुओंमें गुरु माता परम श्रेष्ठा हैं। 'सात्त्देवो भव पित्त्देवो भव' आदि शाखवचनोंमें क्रमपर दृष्टिपात करनेपर माताके सर्वोच स्थानका संकेत खयं ही प्रकट रूपमें परिलक्षित होता है। जनसाधारण भी श्रीराधा-कृष्ण, सीता-राम, गीरी-शंकर, लक्ष्मी-नारायण, साम्ब-सदाशिव ऐसा प्रयोग करते हैं।

वस्तुतः नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त, निर्विशेष, निरुपाधिक, निराकार-निर्विकार, निर्गुण-निरक्षन, निर्देश्य-निर्द्धक् निर्विप्त, साक्षीभूत, वाडमनसातीत, अप्रमेय ब्रह्मके अवतरणमें प्रेरिका भी वह भगवती शक्ति ही है; क्योंकि उनमें विद्यमान वात्सल्य, अहैतुकी दयाका अनुरोध होता है कि जीवोंकी सद्गतिके छिये निरुपाधिक ब्रह्म सोपाधिक, सिवशेष, छीछा रूप प्रहृण करें और जीव तद्रूष्ट्य भगवान्की छीछाओं एवं चिर्त्रोंके मनन-गायन और स्मरणसे अपनेको धन्य कर सके। भगवान् खयं स्वीकार करते हैं—

यजोऽपि सन्नव्ययात्मा भृतानामीद्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया॥

'मातृप्रकृति ही भगवान् विष्णु, राङ्कर और प्रजापति-का रारीर प्रहण करती है। ब्रह्माजीद्वारा की गयी स्तुतिसे यह बात प्रमाणित है—

विष्णुः शरीरष्रहणमहमीशानमेव च । कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्॥

विचार करके देखा जाय तो इन सबमें हेतु है भगवतीका जीवके प्रति दया-भाव । जीव-पुत्रके ळिये, उसके कल्याणके ळिये माँ शक्तिके हृद्रयमें अनुपम स्नेह और अहेतुकी दया है । परमात्माकी अदाळतमें विना किली फीसके यदि उसके अनन्त अपराधोंके बावजूद कोई वक्ताळत करनेवाळी दिव्यशक्ति है तो वह है श्रीमाँ । उसका हृद्य सदा-सर्वदा जीवरूपी पुत्रके प्रति वात्सल्यसे अनुष्ति है । वही उसे मुक्त कराती है, समस्त कार्यभोगोंसे उसे बरी करा देती है । अपनी इसी खाभाविक ममता और महान क्षमा-भावनाके कारण ही भगवती

सीताने जयन्तद्वारा किये गये अक्षम्य अपराधके प्रति भी क्षमाका भाव प्रकट किया । जिसके अनुशासनमें काळ, यम, भूर्य, चन्द्र, दिक्पाळ आदि अनेक शक्त देव खन्खकर्तच्योंके प्रति तिनक भी विचळित नहीं होते, ऐसे प्रभुके अनुशासनसे निर्मित न्यायाळयमें जयन्त काक-जैसे भीषण अक्षम्य घोर महापापीके जीवनकी रक्षा-हेतु वकाळत अम्बा सीताके ही वशकी बात हो सकती थी । द्रष्टव्य है कि भगवती सीताकी उपस्थिति थी तो जयन्त जैसा बड़ा-से-बड़ा अपराधी पापी भी बच्च गया और उनकी अनुपस्थिति थी तो छोटा-सा अपराधी भी बाळि मारा गया ।

एक और मार्मिक वात उल्लेखनीय है । सभी देवताओंने कृपा करने-करानेमें कोई-न-कोई शर्त-अनुबन्ध ळगा रखा है । जैसे-- 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज्या तचास्मीति च याचतें अदि, किंतु अनुप्रह मूर्ति माँ शक्ति सीताजीने कोई भी शर्त या बन्धन नहीं ब्लाया । उनकी कृपा सर्वत्र वरसती है । प्रमाण है वाल्मीकि रामायणका वह प्रकरण, जब श्रीह्नुमान्जी अशोक-वाटिकामें सीताजीसे मिछते हैं। इसके पूर्व वे सीताजीको सभी राक्षसिनियोंद्वारा धमकाया जाता देख चुके हैं। बादमें वे इस आदेशकी प्रतीक्षा करते हैं कि माँ उन्हें आज्ञा देती तो विधिवत वे राक्षसिनियोंको यथातथ्य दण्ड देते । पर भगवती यही कहती हैं कि 'हे बानरश्रेष्ठ ! इन अकरणीय अनुचित कार्योंके हेतु ये खयं नहीं हैं। ये बेचारी तो राजाज्ञासे बँधी हैं। इनके प्रति दण्ड नहीं, क्षमाभाव ही उचित है। धन्या है वह परात्परा शक्ति दयामयी माँ ! तत्त्वदृष्टि और गहरी प्राण-वत्ताके साथ रामायणका मनन किया जाय तो छगेगा कि रामकथामें सीता-चरित्र उत्तरोत्तर दिब्य है। रामायण जितना 'रामस्य अयमं रामायणम्' वाळी न्यास्याको चरितार्थ करता है, उससे कम 'रामायाः अयनं रामायणम्- इस व्याख्याको अनुमोदित नहीं, उत्कर्षके साथ प्रशस्त भी करता है।

भगवती वराम्बा सदा जीवके पक्षमें रहती हैं। वे वक्षपात भी उसीका करती हैं। इतना ही नहीं, जीव-वुन्नके कल्याणार्थ ये अपनेको गिराकर भी उसे उठाती हैं। यह उनके खभावका एक अङ्ग है। भगवत्पदी भागीरथी कळिकळुषिवनाशिनी पिततपावनी दीनजनोद्धारिणी श्रीगङ्गा-जी भी तो यही करती हैं। जो अच्युत—न्नद्धपदसे ब्युत—म्नद्ध जीवको पुनः अच्युतपदग्राप्ति करानेके ळिये खयं अपनेको भी उस अच्युतपदग्राप्ति करानेके ळिये खयं अपनेको भी उस अच्युतपदसे ब्युत कर लेती हैं। क्या कहीं किसी अन्यमें है, ऐसी दया ?

जगजाननि जाह्नवि त्वयि निमजातां जन्मिनां सदाशिवशिरःस्थितां शिवकरीति किं चक्ष्महे। इदं तु महदद्भुतं जगित जातु नालोकितं यदच्युतपदच्युता तदच्युतपदं यच्छिसि॥ (गङ्गाष्टक)

'संसारमें ऐसी कोई दयामयी माँ नहीं देखी गयी जो अपने सर्वखप्रिय देवके द्वारा सम्मानित मुकुटमणि होकर, सर्वोन्नतिके शिखरपर स्थान पाकर भी नीचे गिरनेको तैयार हो । इस विषयमें भगवती गङ्गाकी करुणा ही हेतु है । भवसागरमें निमग्न जनोंके उद्धार-हेतु भगवान् चन्द्रचूडका मस्तक-स्थान छोड़कर वही दयामयी माँ आती है धराधामपर । सगरके पुत्रोंका उद्धार तो करती ही है, असंस्य छोगोंकी मुक्तिका हेतु भी बनती है । एक भक्तके शब्दोंमें—

न काचिल्लोकेऽस्मिन् पतित जलकूपे निपतितं विद्युं द्युः स्वींयं प्रलपति तदस्येच जननी। अहो गङ्गा गङ्गाधरमुकुटकुटान्निपतिता समुक्रुर्तुं लोकान् किमिति भवकूपे निपतितान्॥ (गङ्गाधक)

गङ्गास्टारूपा गातृशक्तिकी अपस्मिया करणा उनके भाईचित्तकी उद्घोषणा है । देवीका हृदय नित्य-

निरुत्तर करुणासे आई है । वेदादि-शास इनका बहुराः निरूपण करते हैं—

आर्द्रों यः करिणीं यष्टिं सुवर्णी हेममालिनीम् । सूर्यो हिरण्मर्यो लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥ आर्द्रो पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम् । चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥

वैरियोंके प्रति भी यही भावना रखती हुई देवी उन्हें समाराङ्गणमें नष्ट करती हैं, अन्यया मारे जानेपर राक्षस मुक्त कैसे होते ! उन्हें मुक्त भी करना कृपाका फड़ है, अकृपाका नहीं—

हुप्रैव कि न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् । लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता हुरथं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साष्वी॥

केनोपनिषद्के अनुसार सर्वश्रेष्ठ यक्षावतारघारी यक्ष-ब्रह्मने अग्नि, वायुको तो अपना खरूप-ज्ञान कराया, पर दर्पके मूर्तिरूप देवराजको दर्शन ही नहीं दिया, बातचीत, ज्ञान-प्रदान करनेको कीन कहे । उस समय अपमान-बोधसे पीड़ित सुरपतिपर दया की उमा हैमघतीने ही । उनकी कृपासे उन्हें ब्रह्म-विद्याकी प्राप्ति हुई ।

इसी प्रकार अमृतका मन्थन-चक्र चळनेके बाद विकराळ ध्याळाओंसे दग्ध करनेकी शक्ति लेकर उत्पन्न विषके पान करनेका प्रश्न उठनेपर भगवान् भूतनाथने जो करुणा प्रकट की, उसकी प्रेरिका भी माँ भगवती उमा ही थीं। नित्यनिकुञ्जेश्वरी श्रीकृष्ण-प्रिया श्रीराधाके रनेह्वात्सल्यका तो कहना ही क्या ! उनकी आराधनाके बिना न तो सची आराधना होती है, न हो सकती है। वे ही वास्तवमें ब्रह्माकाराकारिता अन्तःकरकी चरमावृत्ति-खरूपा हैं, रसरूपा हैं। रसरूपके दर्शन-हेतु आवरणका भंग होना नितान्त आवश्यक है और श्रीराधिकाके अनुप्रहके अभावमें आवरणका भंग कहाँ ! यहाँतक कि अनुप्रहके अभावमें आवरणका भंग कहाँ ! यहाँतक कि

स्वभिन्नात्मैक्यबोधके लिये परमानन्द-प्राप्ति-स्वरूप नसमें वृत्ति तो आवश्यक है ही और यह कथनकी अपेक्षा नहीं रखता कि उक्त वृत्ति श्रीराधाके अतिरिक्त है ही क्या !

संसारमें सत्ता और आनन्द क्या किसीके भी मित्र रहे हैं ! किन्त इसी सत्ता और आनन्दको भी वजभक्तोंका मित्र, जीवोंका मित्र बना देना यही तो इन श्रीव्रजेन्द्रनन्दिनी श्रीराधारानीकी निरुपम स्नेहपूर्ण दया है। यह उपकार सिवा प्रेमरूपा भगवती श्रीराधाके और कौन कर सकता है !

बहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपवजीकसाम्। यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्॥ ( श्रीमद्भागवत, १० )

उपासनाओंका फल है उपास्यके गुणोंका उपासकमें **भा** जाना । विष्नविमाशपदिगुणविशिष्ट ब्रह्म महागणपतिकी, मर्यादापाछकत्वगुण विशिष्ट श्रीरामचन्द्र राघवेन्द्रकी, मद्न-दाहकत्वगुणविशिष्ट ब्रह्म विश्व-नाथ सदाशिवकी, कन्दर्पदर्पदलन मदनमोहन कामविजय-स्वादिगुणविशिष्ट ब्रह्म साक्षान्मन्मथमन्मथ श्रीकृष्णचन्द्र

प्रभुकी उपासनाओंसे उपासकोंमें भी ये गुण समाविष्ट होते हैं, किन्तु इन विशिष्ट नामचेय प्रभुओंमें ये गुण-गण कहाँसे आते हैं ! उत्तर यही है कि इनके गुणोंका भी मूलस्थान, उद्गमस्थान दयामयी माँ शक्ति ही हैं। यही कारण है कि भगवान् अथवा विशिष्टगुण-सम्पन्न ब्रह्म भी शक्तिकी आराधनामें नित्य-निरन्तर छगे रहते हैं।

वास्तवमें भक्ति किसी भी ईश्वरके खरूपकी हो. ईश्वरकी गुणवत्ता —जो भक्तिके कारण और फल दोनोंमें विद्यमान और प्रधान है--शक्तिके हेतुत्वमें ही निहित है। शक्ति, भगवान्की भगवत्ता है और भगवत्तामें निहित दिन्यगुणोंका अधिष्ठान भगवती ही है । पराम्बाकी अकारण दया जीवको सहज उपलब्ध होती है। इसीळिये सभी उनकी कृपाके ळिये उत्सुक हैं और उन जगदम्बाकी करुणा भी ऐसी कि वे अपने पुत्रोंके कल्याण-हेतु सतत, बिना किसी शर्तके सदा-सर्वदा उचत रहती हैं । जीत्रकी समस्त अपात्रताके बावजूद इस एकमात्र पदकी अर्थगरिमासे नित्य आप्ळाविता वे भगवती सदा-सर्वदा अनुकम्पामयी हैं । उन्हें शत-शत नमन ।

पगट प्रभाव जगदम्बेको

( रचयिता-अीपृध्वीसिंहजी चौहान 'प्रेमी' )

ल्ले-लँगड़े को पग देत है परिक्रमा में। दिव्य छिब दर्शन को दृष्टि देत अंधे को । आरत पुकार पर दौरिक सँभारत है। फंदे सब तोरि के बचावे निज-बंदे को ॥ धार करुणा की ढारती है शरणागत पै, शुद्ध करि शीघ्र तारती है जीव गंदे को। करत अभाव पाप-ताप को स्वभाव ही सौं,







# या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता

( योगिराज श्रीदेवरहवा बाबाके अमृत-वचन )

शास्त्रोंमें कहा गया है—'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः' अर्थात् शक्तिहीनको न आत्माकी और न परमात्माकी ही प्राप्ति होती है।

आज विश्वमें सर्वत्र भीषण अशान्ति छायी हुई है। छोग रोग-शोक-प्रसित होते जा रहे हैं। हिंसा, भ्रष्टाचार आदि कुप्रवृत्तियाँ दिनानुदिन बढ़ती जा रही हैं। सभी विकासके नामपर मृढ़तावश महाविनाशकी तैयारीमें छगे हैं। इसका एकमात्र कारण शक्तिकी आराधनासे विमुख होना ही है।

ब्रह्ममयी माँकी उपासना-आराधनासे मनुष्य सद्यः विशिष्ट शक्ति लाभ करता है । परमवत्सला सर्वशक्ति-दात्री माँका ध्यान-वन्दन करनेसे साधक सर्वसद्गुणोंका पुष्क हो जाता है । उसका अन्तर्मन दिव्य आलोकसे प्रकाशित हो जाता है ।

विश्वमें जितने भी जड़-चेतन पदार्थ हैं, वे सभी अपनी-अपनी शक्तिसे ही अपने-अपने अस्तित्वको रखते हैं; अतः शक्ति विश्वमय और विश्वाधार है। प्रत्येक जीव जाने-अनजाने शक्तिकी पूजा करता है; किंतु उसके शुद्ध खरूपको न जानकर मोहित हो रहा है। सची शक्तिको पहचानकर जीव दुःख और मृत्युको जीत लेता है। मनसा-वाचा-कर्मणा पिवत्र होकर निष्ठायुक्त अखण्ड साधनाके फलखरूप साधक परम प्रेमखरूपा शक्ति माताका दर्शन करता है। उसकी प्रज्ञा प्रखर हो जाती है। उसके अन्तःकरणमें एक ऐसे तेज और शक्तिका प्रकाश होता है, जिसके सम्पर्कमें आनेवाला असाधु साधु हो जाता है, नास्तिक भी भगवद्भक्त हो जाता है और संसारके समस्त तार्पोसे परितस पुरुष शान्तिका अधिकारी बन जाता है।

परमाराध्या माँ पग-पगपर हमारी सार-सँभाळ करती है। जिस माँको हम दूर समझकर दुः खी और असहाय बने रोते हैं, वह हमारे अत्यन्त निकट है। देवीकी स्तुतिमें देवताओंने कहा है—

या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै

'जो देवी चेतनारूपसे सब प्राणियों में बसी हुई है, हममें जो चैतन्य है वह देवीके अस्तित्वका ही घोतक है, उस देवीको हम नमस्कार करते हैं, बार-बार उसे नमस्कार करते हैं।'

आगे कहा है-

या देवी सर्वभृतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता।
'देवी सब प्राणियोंमें बुद्धिरूप बनकर रहती है।'
हम विचार इसीळिये कर पाते हैं कि माँ बुद्धिरूप
होकर हमें विचार करनेमें सहायता देती है।

या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता।

दिनभर काम करते-करते जब हम यक जाते हैं, तब माँ नींद बनकर हमारे पास आती है, रोज आती है, बिना बुलाये खयं आती है; परंतु हम उसे पहचान नहीं पाते।

या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता।

माँने हमें शरीर दिया है, इसलिये वह चाहती है कि हम उसकी रक्षा करें, अतः माँ क्षुधारूपसे (भूख बनकर ) इस शरीरकी रखनालीमें हमारी सहायता करती है।

या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता। माँको हम इतने प्यारे हैं कि वह एक क्षण भी हमसे अलग रहना नहीं चाहती। सदा हमारे साथ हमारी छाया बनी फिरती है।

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिकपेण संस्थिता।

हम जो कुछ भी छोटा या बड़ा कार्य सम्पन करते हैं, माँ शक्ति बनकर हमें उसे पूरा करनेमें सहायता देती है। इस प्रकार कल्याणमयी माता भगवती अहर्निश हमारे हितसाधनमें संळान रहती है तथा तरह-तरहके रूप बनाकर हमें सुखी बनानेमें तत्पर रहती है।

माता ही संसारमें अधिक पूज्या है—'न मातुः परं देखतम्'। अखिळ विश्व-जननीके अनन्त क्रोडमें ये अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड शिशुवत् खेळ रहे हैं— त्वमसि भूः सिललं पवनस्तथा
स्वमपि विह्नगुणश्च तथा पुनः।
जनि तानि पुनः करणानि च
त्वमसि बुद्धिमनोऽप्यथ हं कृतिः॥
(देवीभागवत ३।५।३)

अतः कल्याणेच्छुक मानवोंको विश्वकी मृ्टाधार महामाया राक्तिकी आराधनाद्वारा अपने जीवनको समुन्नत और सार्थक बनाना चाहिये।

प्रेषक--श्रीमदन शर्मा, शास्त्री

## श्रीशक्ति-उपासना

( पूज्यपाद श्रीप्रमुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज )

या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतिधयां हृद्येषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स परिपालय देवि विश्वम्॥\* (दुर्गांति ४।५)

शक्ति और शक्तिमान् दो नहीं, एक ही हैं। शक्ति-सिंहत पुरुष शक्तिमान् कहलाता है। जैसे 'शिव' में 'इ' शक्ति है। 'इ' को निकाल दें तो 'शिव' 'शव' बन जायँगे। जब प्रलयकाल होता है, तब भगवान् समस्त संसारको समेटकर उदरस्थ कर लेते हैं। जब कालान्तरमें पुनः सजनकाल समुपस्थित होता है, तब संकल्प-शक्तिद्वारा भगवान् या भगवती एकसे बहुत बन जाते हैं—एकोऽहं घहु स्याम्।

भगवान् प्रकृति, योगमाया या अविद्याका आश्रय लेकर पुनः जगत्-प्रपञ्चको चळाते रहते हैं । इस प्रकार प्रवाहरूपसे यह संसार नित्य है । सृष्टि-प्रळय काळके अनुसार होते हैं, अतः काळ भी नित्य है । जिस प्रकृतिके

स्वभावके कारण यह संसार-चक चळ रहा है, वह प्रकृति महामाया भी नित्य है। सब कुछ नित्य-ही-नित्य है। अनित्य कुछ भी नहीं। अथवा यों कहिये कि अनित्य भी नित्य ही है। जगत्में कोई देवीको मानते हैं तो कोई देवको।

ब्रह्मनैवर्त-पुराणके गणेशखण्डमें बतलाया गया है कि सृष्टिके समय एक बड़ी राक्ति पाँच नामोंसे प्रकट हुई । वे पाँच नाम हैं †—(१) राधा, (२) पद्मा, (३) सावित्री, (४) दुर्गा और (५) सरखती । इनमें राधा कीन कहलायी ! जो देवी परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णकी प्राणाधिष्ठात्री हैं और प्राणोंसे भी अधिक प्रियतमा हैं, वे ही 'राधा' नामसे सुप्रसिद्ध हैं । जो ऐश्वर्यकी अधिष्ठात्री देवी हैं तथा सम्पूर्ण मङ्गलेंको करनेवाली हैं, वे ही परमानन्दस्वरूपिणी देवी 'लक्ष्मी' नामसे प्रसिद्ध हैं । जो विद्याकी अधिष्ठात्री देवी हैं, परमेश्वरकी दुर्लभ शक्ति हैं और वेदों, शास्त्रों तथा समस्त योगोंकी जननी हैं,

† स च शक्तिः सृष्टिकाळे पञ्चधा चेश्वरेच्छया । राष्ट्रा पद्मा च सावित्री दुर्गा देवी सरस्वती ॥

<sup>•</sup> जो देवी पुण्यात्माओं के घरोंमें स्वयं लक्ष्मीरूपसे तथा पापियोंके यहाँ दिखारूपसे विराजती हैं, शुद्ध अन्तःकरणवालोंके यहाँ बुद्धिरूपसे, सत्पुरुषोंके यहाँ अद्धारूपसे और कुलीनोंके यहाँ लजारूपसे रहती हैं, उन देवी भगवतीको हम नमस्कार करते हैं। हे देवि! आप सम्पूर्ण विश्वका परिपालन करें।

वे 'सावित्री' कही जाती हैं। जो बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हैं, सर्वज्ञानात्मिका और सर्वशक्तिखरूपिणी हैं, वे 'दुर्गादेवी' के नामसे प्रसिद्ध हैं । जो वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हैं, शास्त्रीय ज्ञानको प्रदान करनेवाळी हैं तथा जो श्रीकृष्णके कण्ठसे उत्पन्न हुई हैं, वे 'सरखती' देवी कहलाती हैं। इस प्रकार एक ही देवी या देव बहुत रूपोंसे जाने-माने जाते हैं । यह सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। इसमें सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण सदासे रहे हैं और सदा रहेंगे। यह दूसरी बात है कि कभी सत्त्वगुणकी प्रधानता हो जाती है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है तो कभी तमोगुणकी वृद्धि होती है। मनुष्य भी सत्त्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी सदासे रहे हैं और सदा होते रहेंगे । जो जैसा गुणवाळा होता है, उसकी उपास्या देवी भी वैसी ही होती है। भगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि जो सत्त्वगुणी या सात्त्विक प्रकृतिके होते हैं, वे प्रमात्माके साक्षात् खरूप---भगवान् देवताओंकी आराधना करते हैं, जो राजसी प्रकृतिके पुरुष होते हैं, वे यक्षों-राक्षसोंकी पूजा करते हैं और जो तमोगुणी पुरुष हैं, वे भूत-प्रेत, पिशाचादि-की उपासना करते हैं । \* जैसा जिसका स्त्रभाव है, जैसी जिसकी प्रकृति है, जैसी जिसकी श्रद्धा है उसीके अनुसार वह वर्ताव करेगा और वैसा ही उसे फल मिलेगा । जिसकी पूर्वजन्मोंके संस्कारोंके अनुसार जैसी प्रकृति और जैसा खभाव होता है, वह तदनुरूप ही कर्म करता है। खभावको दुरतिक्रम एवं दुस्त्यज बताया गया है।

इसी प्रकार देवी तो एक ही हैं, किंतु उनकी पूजा प्रकृतिभेदसे सात्विकी, राजसी तथा तामसी तीन प्रकारकी होती है। जो जैसी पूजा करेगा उसे वैसा ही फळ भी मिलेगा। जो स्मार्त वैष्णव हैं, वे विष्णु, शिव, गणेश,

सूर्य तथा शक्ति-इन पश्चदेवोंके पूजक हैं। वे मुख्यतया विष्णुकी ही पूजा करते हैं और उन्हींके अन्तर्गत चारों देवोंकी भी। किंतु जो इन पाँचोंमेंसे केवळ एकके ही उपासक हैं, वे एक ही देवकी उपासना करते हैं। जो अन्य देवोंको नहीं मानते, वे 'अनन्य' कहळाते हैं।

हमारे पुष्टि-मार्गके वल्लभवंशीय गुसाई प्रतिवर्ष व्रजकी चौरासी कोसकी यात्रा करते हैं। यह कभी कहींके गुसाई उठाते हैं तो कभी कहींके। उनके बड़े-बड़े लक्षपति, कोटिपति धनिक शिष्य-सेवक होते हैं। सहस्रों शिष्य-सेवक यात्रामें आते हैं। विशेषकर गुजराती भक्त अधिक संख्यामें होते हैं। गोस्तामी-सरूपोंका वैभव परम ऐश्वर्यसम्पन्न राजसी होता है। उनके शिष्य-सेवक उन्हें साक्षात् श्रीकृष्णका खरूप ही मानते हैं। नन्दग्राम, बरसाने तथा वृन्दावन आदिके सेवाधिकारी भी गुसाई ही कहलते हैं, किंतु उनका वैभव गोकुल्या वल्लभ-कुलवाले गोस्तामियोंकी माँति नहीं है।

एक बार वज-यात्रामें एक वल्लभ-कुळके गोस्तामी बरसानेमें पाळकीमें बैठकर आये। उनके आस-पास सैकड़ों शिष्य-सेवक थे, उनका बड़ा ठाट-बाट या। उसी समय बरसानेके एक गुसाईं जी अपने खेतमेंसे चरी काटकर उसका बोझ सिरपर ळादे जा रहे थे। गाँवके ळोगोंने उन्हें देखकर कहा—'गुसाईं जी पायँ ळागें, गुसाईं जी राम-राम।'

जो गुसाईंजी पाळकीमें बैठे थे, वे यह देखकर आश्चर्यचिकत रह गये । उन्होंने तो अपने ही गुसाइयों-को ठाट-बाट और वैभवके रूपमें देखा था । यह सिरपर बोझ ळादे देहाती कैसा गुसाई है !

अतः उन्होंने बड़ी नम्नतासे पूछा—'भाई ! आप कीन-से गुसाई हैं ! यह धुनकर वे बोन्न ळिये ही खड़े हो गये और बोले—'त् कीन सो गुसाई ऐं।'

यद्यन्ते सात्त्वका देवान् यद्यरक्षांति रावताः । प्रेतान् भूतगणांकान्ये यवन्ते तामसा जनाः ॥

उन्होंने कहा—'हम तो अनन्य हैं।' बरसानेवाले गुसाईंजी बोले—'हम फनन्य' हैं।' पुष्टिमार्गीय गुसाईंजीने पूछा—'फनन्य' क्या है!' बरसानेवालेने पूछा—'अनन्य का!'

तव पुष्टिमार्गीय गुसाईँजीने कहा—'हम शिव, शिक, गणेश आदि अन्य किसी देवताको न मानकर एकमात्र श्रीकृष्णको ही मानते हैं। अन्य किसी देवको देव न मानकर केवल एकमात्र अपने इष्टदेवको ही माननेवालेको 'अनन्य' कहते हैं।'

तत्र बरसानेवाले गुसाईजीने कहा—'तुम तो और देवतानको जानत तो हतो, परि मानत नाहीं। हम सिवाय अपनी लाईलीजीके और काहू कूँ जानत ही नाहीं। जो अपने इष्ट कूँ छोड़िके और काहू कूँ जानत ही नाहीं वही 'फनन्य' है।'

बात हैंसीकी है। यह घटना घटी यी या छोगोंने बना छी, कुछ निश्चित नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो अनन्योपासक होते हैं, वे इष्टके अतिरिक्त अन्य देवोंको नहीं मानते। उनकी पूजा नहीं करते। यही नहीं, अन्य देवोंका विरोध भी करते हैं।

अनन्य हों या पनन्य, शक्तिकी उपासना सभीको करनी ही पड़ती है। कोई भी मत हो, कोई भी सम्प्रदाय हो, सबमें किसी-न-किसी रूपमें शक्तिकी उपासना अवस्य होती है। बौद्धोंमें भी शक्ति-उपासना होती थी। बैण्णवोंमें—विष्णुकी उपासना करें तो उनकी शक्ति छक्ष्मी अवस्य रहेंगी। केवल नारायणकी नहीं, क्ष्मी-नारायण'की पूजा होती है। रामोपासकोंमें केवल श्रीरामकी ही नहीं, अपितु उनकी शक्तिसहित सीता-राम'की उपासना होती है। श्रीकृष्णके साथ उनकी आहादिनी शक्ति राधाजीकी पूजा होती है।

पृष्टिमार्गमें केवल बालकृष्णकी उपासना है, वहाँ भी श्रीराधाजीकी मान्यता है। भगवत्-शक्तिसे ही चराचर विश्वका संचालन हो रहा है। श्रीलक्ष्मीजी, श्रीसीताजी, श्रीराधाजी-ये विश्रद्ध सात्विक शक्तियाँ हैं। वैसे केवल शक्तिकी भी सात्विकी पूजा देवीरूपमें की जाती है। वे महालक्ष्मी, महासरखती और महाकाली कहलाती हैं। देवरूपमें ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र कहलाते हैं। देवरूपमें जिस प्रकार महाविष्णु ही सबके कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं, उसी प्रकार देवीरूपमें महालक्ष्मी ही सर्वसत्त्वमयी तथा सम्पूर्ण तत्त्वोंकी अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूपमें रहकर नाना प्रकारके नामोंको धारण करती हैं \*। महाप्रकृति त्रिगुणात्मिका है, अतः देवीके भी सात्त्विक, राजस और तामस—ये तीन रूप हैं । सबका आदि-कारण त्रिगुण-मयी परमेरवरी महालक्ष्मी ही हैं, वे ही दश्य और अदश्य रूपसे सम्पूर्ण विश्वको न्याप्त करके स्थिर रहती हैं।

सात्त्रिक लोग फल, फूल, मेवा, मिष्टानद्वारा ही उनकी पूजा करते हैं । जो लोग राक्षसी, तामसी प्रकृतिके हैं, वे महाकाली, चण्डिकाकी मांस-मिद्रादिसे पूजा करते हैं । वैण्णवोंके लिये जैसे शिवजीके निर्मालय-का निषेध है, वैसे ही चण्डिकाका अन्न भी निषिद्ध बताया गया है । 'नोच्छिष्टं चण्डिकान्न च' यहाँ चण्डिकान्न मांस-मिद्रा ही समझना चाहिये । सात्त्रिकी देवीके फल-फूल और अन्न आदिका निषेध नहीं है ।

जो होग घोर तामसी हैं, अघोरी हैं, वाममार्गीय हैं, वे भी देवीके ही उपासक हैं। उनके यहाँ मांस, मदिरा, मैथुन, मछली और मुद्रा—इन पश्चमकारोंद्वारा देवीकी उपासना होती है। उनकी उपासनाकी बातें सुनकर ही हम छोगोंके रोयें खड़े हो जाते हैं। वे होग

• महालक्ष्मीर्महाराज

सर्वसत्वमयीश्वरी । निराकारा च साकारा सैव नानाभिषानमृत् ॥

( प्राचानिक रहस्य )

अर्धरात्रिमें रमशानमें जळती हुई चिताके समीप बैठकर मृतक देहके मांसको मनुष्यकी खोपड़ीमें खाते हैं, धुरापान करते हैं । उनमें भी बड़े-बड़े सिद्ध हो गये हैं । उनकी स्नाभाविक प्रकृति ही ऐसी है । वे सात्विकी उपासना कर ही नहीं सकते। हिंडुयोंकी माला धारण करते हैं। जिन दिनों मैं बदरीनायजीसे ऊपर तपोवनमें रहता था, वहाँ मेरे पास ही एक शाक्त अघोरी भी रहता था । उस तपोवनमें भगवती पार्वतीने तप किया था। वहाँ भगवती पार्वतीकी ही मूर्ति है। वह अघोरी हिंदुयोंकी माला धारण किये रहता था। ऐसे लोग पञ्च-मकारोपासक होते हैं । देवी सात्त्विक-उपासकोंको सात्त्विक, राजस उपासकोंको राजस और तामस उपासकोंको तामस फळ देती हैं। देवी तो सभीकी हैं । पुत्र जैसे आहारके उपयुक्त होते हैं, माँ उन्हें वैसा ही आहार प्रदान करती हैं। शरीरमें यदि शक्ति न हो तो कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। सभी कार्य शक्तिपर ही निर्भर है।

ऐसी ही एक कथा है कि भगवान् आह शंकराचार्य केवळ निर्गुण-निराकार अहैत परब्रह्मके उपासक थे। एक बार वे काशी पधारे तो वहाँ उन्हें अतिसार हो गया। बार-बार शीच जाना पड़ता था, इससे वे अत्यन्त कृश हो गये। वे शीच करके एक स्थानपर बैठे थे। उनपर कृपा करनेके लिये भगवती अन्नपूर्णा एक गोपीका रूप बनाकर एक बहुत बड़ा दहीका पात्र लिये वहाँ आकर बैठ गयीं। कुछ देरके पश्चात् अहीरिनने कहा—'स्नामीजी! मेरे इस घड़ेको उठवा दीजिये।'

खामीजीने कहा—'माँ ! मुझमें शक्ति नहीं है, मैं उठवानेमें असमर्थ हूँ ! माँने कहा—'तुमने शक्तिकी उपासना की होती, तब शक्ति आती। शक्तिकी उपासनाके बिना भळा शक्ति कैसे आ सकती है !'

यह धुनकर भगवान् शंकराचार्यकी आँखें खुळ गयीं। उन्होंने शक्तिकी स्तुतिमें स्तोत्रोंकी रचना की। भगवान् शंकराचार्यजीके स्थापित चार पीठ हैं। चारोंमें ही चार शक्तिपीठ हैं। उन्होंने भगवती दक्षिणाम्तिकी स्तुतिमें बहुत धुन्दर स्तोत्र रचे हैं।

इस प्रकार यह सम्पूर्ण संसार शक्तिसे ओत-प्रोत है। भगवती शक्ति अनेक रूपोंसे संसारमें व्याप्त हैं। जितने भी खीलिङ्ग शब्द हैं, सब शक्तिके ही रूप हैं। संसारमें तीन प्रधान शक्तियाँ हैं, उन्हींसे इस सम्पूर्ण जगत्का संचालन हो रहा है। उनमें एक तो जनमोहिनी शक्ति है, जो खीके रूपमें जगत्में विद्यमान है। खीन हो तो संसार चले ही नहीं, सब ऐकान्तिक त्यागी विरागी बन जायँ। पहले ब्रह्माजीने मानसिक सृष्टि ही आरम्भ की। मनसे संकल्प किया, ऋषि उत्पन्न हो गये। उनसे ब्रह्माजीने कहा—'तुम भी सृष्टि बढ़ाओ।'

जब कोई आकर्षण हो, कुछ वासना हो, कुछ प्राप्त करनेकी इच्छा हो तब तो वे सृष्टि-कार्यमें प्रयुक्त हों ! जब कोई इच्छा ही नहीं, आकर्षण ही नहीं, तब व्यर्थमें सृष्टिकार्यमें वे क्यों प्रवृत्त हों !

ऋषियोंने कहा—'महाराज ! हम इस **शं**झटमें नहीं पड़ेंगे।'

ब्रह्माजीने कहा—'अरे, तुम कैसी बातें करते हो । यदि तुम सब ऐसे ही उदासीन, ऐकान्तिक हो जाओगे तो सृष्टि कैसे चलेगी !'

ऋषियोंने कहा —'क्या हमने कोई सृष्टि चलानेका ठेका लिया है ! न चले, भले ही न चले, हम इस चकरमें नहीं फँसते।'

तव तो ब्रह्माजी बड़े दुःखी हुए। भगवान्की शरणमें गये और बोले--'प्रभो! सृष्टि बढ़ानेकी कोई सुन्दर-सी वस्तु उत्पन करो।' उसी समय ब्रह्माजीके दो इत्प हो गये। एक तो पुरुषह्मप मनु हुए, जिनके वंशज 'मनुष्य' कहळाये। दूसरी श्री शतस्या हुई, जिसने अपने शत-शत रूपोंसे पुरुषोंको अपनी ओर आकर्षित कर ळिया। उसे देखकर सभीका हृदय पानी-पानी हो गया। सब चाहने ळगे—नारी हमें मिळ जाय। उस नारीको देखकर ब्रह्माजी परम प्रमुद्दित हुए कि अब तो हमें सृष्टिकी कुंजी मिळ गयी।

भागवतकारने छिखा है कि प्रजापित ब्रह्माजीने सृष्टिके आरम्भों मानसिक रूपसे उत्पन्न ऋषियोंको सृष्टि-विषयसे ऐकान्तिक उदासीन देखा, तब स्रीको अपने शरीरसे उत्पन्न किया, जिसने मनुष्योंकी मितको हरण कर छिया। अह तो जनमोहिनी शक्ति स्नी हुई। दूसरी जगमोहिनी शक्ति है, जिसे प्रकृति, महामाया, अविद्या

कुछ भी कहा जा सकता है। यह त्रिगुणात्मिका देवी ही संसारको चटा रही है। विषम होनेपर सृष्टि-संचाटन होने छगता है और सम होनेपर प्रट्य हो जाता है। तीसरी है मनमोहन-मोहिनी शक्ति, जिसे राधा कहें, रासेश्वरी कहें अथवा सर्वेश्वरी कहें! ये श्रीकृष्णकी आहादिनी शक्ति हैं। श्रीकृष्णको इनके बिना आहाद नहीं, प्रेम नहीं, आनन्द नहीं और प्रसन्ता नहीं। बस, सम्पूर्ण जगत् इन तीनों प्रकारकी शक्तियोंका ही पसारा है।

अपने जीवनमें मैंने माता जगदम्बा भगवतीकी कभी विधियत् उपासना नहीं की । फिर भी माँ अपनी अझ संतान समझकर मेरे ऊपर वाणीक्तपमें, विधाक्तपमें, पुस्तिका-रूपमें, लेखनी-रूपमें, बुद्धिक्तपमें कृपा करती ही रहती हैं । पुत्र चाहे कुपुत्र ही क्यों न हो, माताकी कृपा तो सभी पुत्रोंपर रहती ही है ।

# शक्ति और शक्तिमान

[ एक विवेचन ]

( लेखक-स्वामी श्रीसनातनदेवजी )

संसारमें हम जो कुछ नेत्रोंसे देखते हैं और जिसे नेत्रोंसे न देखनेपर भी उसका अस्तित्व स्तीकार करते हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसमें कोई-न-कोई शिंक न हो; परंतु वस्तु तो इन्द्रियोंसे असुमव की जा सकती है, पर शिंक किसी भी इन्द्रियकी विषव नहीं है। वह कार्यानुमेया अर्थात् अपने कार्यके हारा अनुमित होती है। हम हरीतकीको आँखोंसे देखते हैं, परंतु उसमें मठावरोधको निवृत्त करनेकी शिंक है, यह बात तो उसका सेवन करनेपर उसका कार्य देखकर ही जानी जाती है। अम्निको आँखोंसे देखा जा सकता है, परंतु उसकी दाहिका-शिंकका ज्ञान तो उसके हारा किसी वस्तुका दाह होनेपर ही हता है। इसी प्रकार विश्वके

विभिन्न पदार्थों को विळक्षण शक्तियाँ हैं, वैज्ञानिक छोग विविध प्रकारके प्रयोगेंद्वारा ही उनका निर्णय करते हैं। इस प्रकार जैसे सर्वसाधारणकी दृष्टिमें यह दृश्य-प्रपश्च सत्य है, उसी प्रकार इसमें अभिन्नरूपसे ओत-प्रोत शक्तित्व भी उतना ही सत्य है; और जिस प्रकार इन्द्रिय-दृष्टिसे अनेकरूप प्रतीत होनेपर भी दृश्यरूपसे यह अभिन्न है, उसी प्रकार कार्य या परिणामोंकी भिन्नता होनेपर भी वस्तुत: शक्तितत्त्व भी अभिन्न और अद्वितीय ही है। जैसे एक ही चेतना गोळकोंके भेदसे शन्दाहि पाँच विषयोंको प्रहण करती है और एक ही विद्युत् आश्चयोंके भेदसे कहीं दाह, कहीं प्रकारा, कहीं शैत्य और कहीं गतिरूप अनेकों क्रियाएँ करती है, उसी प्रकार

विक्रीक्यैकान्तमृतानि भृतान्यादी प्रजापतिः । जियं चके स्वदेदार्थे यदा पुंचां प्रतिकृता !!

एक ही सार्वभीम शक्ति विभिन्न आश्रयोंमें विभिन्न व्यापारोंकी अभिव्यक्ति करती है। खप्नमें अनेक प्रकारके पदार्घ और व्यापार देखे जाते हैं, परंतु वे सब एक ही खप्नद्रष्टाकी दृष्टिके विळासके सिवा और क्या हैं !

वास्तवमें मूळतत्त्व एक और अभिक्ष ही है, यद्यपि तात्त्विक दृष्टिसे ये शब्द भी उसका परिचय देनेमें असमर्थ और अपर्याप्त हैं। जहाँ अनेकता और भिक्षता होती है वहीं एकता और अभिक्षताका उल्लेख हो सकता है। आभूषण एक या अनेक हो सकते हैं, परंतु सुवर्णको न एक कह सकते हैं और न अनेक। तरंगें एक या अनेक हो सकती हैं, पर जळ न एक होता है न अनेक। ऐसी दृष्टि इन दृश्य पदार्थोंक विषयमें है, फिर जो सर्वाधिष्ठान और सर्वातीत है, उसका परिचय किन्हीं शब्दोंसे कैसे दिया जा सकता है। वह तो शब्दातीत है तथापि उसका आकलन करानेके ळिये शब्दोंका आश्रय ळिया ही जाता है। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है।

जपर कहा गया कि म्ळतत्त्व एक और अभिन्न है, परंतु वृत्तियोंके मेदसे वह तीन रूपोंमें भासता है— ख, प्रत्यक्ष और परोक्ष । अथवा मैं, यह और वह । जिस विचारमें 'मैंग्की प्रधानता होती है उसे अध्यात्मवाद, जिसमें 'यह'की प्रधानता होती है उसे अध्यात्मवाद और जिसमें 'वह'की प्रधानता होती है उसे अधिदेववाद कहते हैं । अध्यात्मवादमें प्रवेश करनेके छिये बुद्धिकी प्रखरता अपेक्षित है । अध्यात्मवाद होती है उसे अधिदेववाद कहते हैं । अध्यात्मवाद में प्रवेश करनेके छिये बुद्धिकी प्रखरता अपेक्षित है । अध्यात्मवाद होनी चाहिये और अधिदेववादकी अनुभूतिके छिये हृदयकी प्रधानता अपेक्षित है । बुद्धि, इन्द्रिय और हृदय—तीनों ही हमारी चेतनाके अङ्ग हैं । अतः किसके निर्णयको सत्य कहें और किसको असत्य । वास्तवमें तीनों ही स्याषहारिक सत्य हैं; किंतु जिनमें जिस हृष्टिकी प्रधानता

होती है वह उसे सत्य कहता है तथा दूसरोंका असत्य या भ्रान्त । वास्तवमें परमार्थ सत्य ता वह तत्त्व है जिसके ये तीनों वाद दृष्टि-विकास है ।

यहाँ जो तीन दृष्टियाँ कही गयी हैं, वे तीनों ही साधनरूप भी हैं और असाधनरूप भी । यदि इनके द्वारा अल्पमें आसिक होती है तो तीनों ही असाधनरूप हैं और यदि पूर्णमें आस्या होती है तो तीनों साधन-रूप हैं। जब मनुष्य आत्मकेन्द्रित हो जाता है, तब थाच्यात्मवादी होनेपर भी दूसरोंको तुच्छ एवं भ्रान्त समझने लगता है; किंतु यदि उसे सब आत्मदेवका ही दृष्टि-विळास जान पड़े तो सचमुच वह महान् और समदर्शी है। इसी प्रकार अपने शरीर, परिवार या जातिको ही सर्वख माननेवाळा राग-द्वेषका शिकार हुए विना नहीं रह सकता, किंतु जो राष्ट्र या विश्वको अपना सर्वस समर्पण कर देता है तथा राग-द्वेषसे रहित और निष्काम है, वह ईश्वरवादी न होनेपर भी महापुरुष कह्नळाता है । वहीं सचा आधिभीतिकवादी है । आजकळ जिन अर्थनिष्ठ भोगी छोगोंको भीतिकवादी कहा जाता है, वे तो भोगवादी हैं। सच्चे भौतिकवादी तो 'सर्वभूतिहते रताः' होते हैं । इसी प्रकार जो अधि-दैववादी भगवान् या इष्टदेवके किसी एक रूपमें ही आसक्त हैं तथा दूसरोंकी भावनाओंका तिरस्कार करते हैं, वे भी साम्प्रदायिक संकीर्णताकी शृङ्खलामें बैंधकर राग-द्वेषसे मुक्त नहीं रह सकते । अवस्य ही प्रत्येक सम्प्रदायकी एक साधन-पद्धति है। यदि दूसरोंके प्रति हेयबुद्धि न रखकर उसका अनुसरण किया जाय तो अपने इष्टदेवका साक्षात्कार होकर सब उन्हींका ळीळा-विळास जान पड़ेगा । फिर किसी अन्य सम्प्रदायके प्रति द्वेष-बुद्धि कसे रहेगी—"विक अधुमय देखाँइ वनत केहि सब करहिं विरोध।"

इस प्रकार निश्चय होता है कि संसारमें जो अनेक प्रकारके वाद और मतान्तर हैं, वे वस्तु-भेदके कारण नहीं अपितु दृष्टि-भेदके कारण हैं । सभी सम्प्रदायोंकी साधन-पद्धतियोंमें भेद रहनेपर भी वे परमतत्त्वको तो सर्वोपिर, सार्वभीम, सर्वकारण और सर्वातीत ही मानते हैं और वस्तुस्थिति भी ऐसी ही है । जब सिद्धान्ततः 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म' या 'वासुदेवः सर्वमिति' है तो हम किसे सत्य कहें और किसे असत्य । उपयोगकी दृष्टिसे कड़ाही और तलवारका मेद है, परंतु वास्तवमें दोनों लोह ही तो हैं। ब्रह्म-दर्शनके लिये अद्देतवादी नाम-रूपका बाध करना आवश्यक समझते हैं, परंतु यदि नाम-रूपका बाव किये बिना भी कड़ाहीको छोहा कहें तो उसे असत्य तो नहीं कह सकते । अपनी-अपनी बातको हृदयङ्गम करानेके लिये महानुभावोंने अनेकों प्रकारकी प्रक्रियाओंकी उद्भावना की है; परंतु परमार्थ किसी प्रक्रियाके अधीन तो नहीं है।

आजकल एक मुख्य विवाद ईश्वरवाद और अनिश्वर-वादका है। जिनकी दृष्टि 'यह'-प्रधान है वे ईश्वरकी सत्तामें विश्वास नहीं करते। कहते हैं, 'यह सब प्रकृतिका कार्य या परिणाम है।' इससे मिन कोई ईश्वर नहीं हैं; परंतु अमीतक सम्भवतः वे यह निर्णय नहीं कर सके कि यह प्रकृति क्या बला है! यदि जड़ता इसका खरूप है तो चेतनके बिना इसका निर्णय किसने किया। वास्तवमें प्रकृति, नेचर, माया, शकि—— ये सब एक ही तत्त्वके नाम हैं और वह तत्त्व खतन्त्र नहीं, किसीका खमाव ही हो सकता है। प्रकृति या नेचरका तो अर्थ ही खमाव है। माया जादूको कहते हैं और वह किसी जादूगरमें ही रहता है। शिक भी किसी शिक्तमान्की ही होती है। इस प्रकार ये जिसकी हैं, उसीका नाम ईश्वर है। ईश्वरकी ईश्वरता ही प्रकृति, माया या शिक कही जाती है।

एक बात सूक्ष दृष्टिसे विचारणीय है । इस इन्द्रियोंके द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध---इन पाँचोंको ही तो प्रहण करते हैं। ये सब गुण हैं और गुगोंकी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं होती। गुणकी प्रतीति किसी द्रव्यके अधीन ही होती है। इस प्रकार सम्पूर्ण जगत् प्रतीति-गुणमात्र है और जिसकी प्रतीति तो हो किंतु सत्ता न हो उसीको तो असत् कहते हैं। अतः यह सम्पूर्ण गुणवर्ग असत् है तथा जिसके अधीन इसकी प्रतीति होती है, वही सत् है। वही सर्वाधिष्ठानभूत परमात्मा है। इस प्रकार प्रतीति गुगरूप प्रपञ्चकी है और सत्ता परमात्माकी है; परंतु व्यवहारमें प्रतीतिके बिना परमात्मा और परमात्माके बिना प्रतीति नहीं रहती । अतः जिनकी तत्त्वावगाहिनी दृष्टिमें गुणमयी प्रतीति महान् है, वे परमात्माको निर्गुण कहते हैं और जिनकी दृष्टिमें न्यवहारनिर्वाहक प्रतीति सत् है, वे परमात्माको सगुण मानते हैं । अतः यहाँ भी केवळ दृष्टिका ही भेद है, वस्तुका नहीं । वास्तवमें असत् भी अधिष्ठान-दृष्टिसे सत् ही है । इसीसे भगवान् कहते हैं 'सद्सचाहमर्जुन।'

इस प्रकार एक ही परमार्थतत्त्वकी जिज्ञासु छोग निर्गुण-निराकार रूपसे अनुभूति करते हैं और भावुक उपासक छोग सगुण-साकार-रूपमें उपासना करते हैं। गुण तान्त्रिक दृष्टिसे भले ही असत् हो, परंतु ब्यावहारिक दृष्टिसे उनका अपछाप नहीं किया जा सकता और इन ब्यावहारिक और तान्त्रिक या परमार्थ-दृष्टियोंका भेद भी ब्यावहारिक ही तो है, इसे पारमार्थिक तो कहा नहीं जा सकता। अतः सगुणवादी इस प्रपन्न-को भगवान्की निजी अभिन्न शक्तिका ही विलास मानते हैं तथा निर्गुणवादी इसे माया या गुणोंका विस्तार कहकर इसकी उपेक्षा करते हैं। हमारे सामने सुवर्णका एक आभूषण है। जिसे श्रृंगार करना है उसके छिये वह आभूषण-रूपमें भी सत्य है। इसे परिणामवाद

हस्तेश्रक्रगदासिखेटविशिखांश्वापं गुणं तर्जनीं विश्वाणामन्तात्मिकां शिशघरां दुर्गांत्रिनेत्रां भजे।। विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्ध्यित्यां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

कहते हैं। जिसे सुवर्णकी आवश्यकता है वह आभूषण-की आकृतिकी उपेक्षा करके सुवर्णका ही मूल्य करता है। इसे विवर्तवाट कहते हैं; किंतु सुवर्णकी अपनी दृष्टिमें आभूषण नामकी कोई वस्तु न कभी हुई, न है। यह तस्वकी अपनी दृष्टि है। इसे अजातिवाद कहते हैं। इस प्रकार वस्तु एक होनेपर भी दृष्टिभेदसे विचार-भेद हो जाता है।

इस प्रकार जो मूलतत्त्व है वही अपनेमें संनिहित शक्ति-के आरा अनेक रूपमें भासता है—'हरिरेव जगज्जगदेव हरिईरितो जगतो नहि भिन्नतनुः।' वास्तवमें शिक्त और शिक्तमान्में कोई भेद नहीं है। शिक्तमान् या परपाला भले ही निर्विशेष हो, परंतु उसकी अनुभूति सिवशेष रूपमें ही होती है। वास्तवमें निर्विशेषता भी तो एक विशेषता ही है, तथापि जिनमें सकाम भावकी

# शक्ति-तत्त्व अथवा श्रीदुर्गा-तत्त्व

(लेखक-पं० श्रीसकलनारायण श्रमी, काव्यसांख्यव्याकरणतीर्थ)

अनिवचनीय महिमा है।

श्रीपार्वतीको हिमालयकी पत्नी मेनकाके गर्भसे उत्पन्न कहा गया है। वैदिक कोष 'निचण्टु'के अनुसार 'मेना'- 'मेनका' राब्दोंका अर्थ 'वाणी' और 'गिरि', 'पर्वत' आदि राब्दोंका अर्थ मेघ होता है। अमरसिंह ने—'अपणी पार्वती हुर्गा मृखानी चण्डिकाश्विका' में सबको एक-सी कहा है। वे जगत्माता हैं। वे जगत्का पालन करती हैं, इस काममें मेघ भी उनका सहायक हुआ। हिमालयका एक अर्थ मेघ भी है। यास्कने 'निरुक्त'के छठे अध्यायके अन्तमें हिमका अर्थ जल किया है—'हिमेन उद्केन' (नि० अ० ६)। ऋग्वेदका कथन है—

गौरीर्मिमाय सिंछलानि तक्षती। (१।१६४।४१)

मातासे संतितका आविर्माव होता है। मेनका— वेदवाणीने उनका ज्ञान लोगोंको कराया। वेदोंने हमें सिखाया है कि परमात्मा अपनेको खी और पुरुष—दो रूपोंमें रखते हैं, जिससे प्राणियोंको ईश्वरके मातृत्व-पितृत्व दोनोंका सुख प्राप्त हो ।

प्रधानता होती है वे प्रधानतया शक्तिरूपमें भगवान्की

उपासना करते हैं और जिनमें निष्कामभावकी प्रधानता

होती है वे शिक्तमान् रूपमें उनका भजन करते हैं;

परंतु यह कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है। प्रेमीजन

अपने प्रेमास्पदकी अपनी रुचिके अनुसार भावना कर

सकते हैं। वास्तवमें तो शक्ति और शक्तिमान्में कोई

मेद है नहीं; परंतु प्रायः यह देखा जाता है कि

शिवोपासनाकी अपेक्षा शक्तयुपासनासे कार्य-सिद्धि शीष्र

होती है, तथापि जो माँके अनन्य भक्त हैं, वे केवळ

उनकी अहैतुकी कृपा और गत्सल्य ही चाहते हैं।

भगवान् न स्नी हैं न पुरुष; परंतु भक्तकी भावनाके

अनुसार वे सब कुछ बन जाते हैं तथा सब कुछ बनकर

भी कुछ नहीं बनते। यही उनकी अचिन्त्य और

'ड्यम्बकं यजामहे' (यजुर्वेद )। इसका अर्थ है कि इम दुर्गासहित महादेवकी पूजा करते हैं। सामवेदके षडिंश-ब्राह्मणमें 'इयम्बक' शब्दका यही अर्थ बतळाया हे—'ख्री अम्बा स्वसा यस्य स इयम्बकः।' सायणाचार्यने इसके भाष्यमें ळिखा है कि 'पृषोदरा-दित्वात् सळोपः' अतएव 'क्षी' शब्दका सकार 'त्रमबक' शब्दमें नहीं दीखता। क्लेपाळङ्कारसे इस शब्दका अर्थ 'त्रिनेत्र' भी होता है, जिसका तात्पर्य है कि वे त्रिकाळ्ड, सर्वज्ञ हैं, न कि उनके तीन आँखें मात्र हैं। इस प्रकार षडिंवंश-ब्राह्मणके अर्थसे स्पष्ट है कि परमात्माके अपने दोनों रूपोंमें भाई-बहनका-सा सम्बन्ध है; क्योंकि दोनों पूर्णकाम हैं।

श्रीदुर्गाजी दुर्गतिनाशिनी हैं। दुर्गतिको मिटानेके ळिये वीरताकी आवश्यकता है । वीर सिंह-समान शत्रओं-को भी अपने वशमें रखता है। इसी शिक्षाके ळिये उनका वाहन सिंह है । तन्त्र और पुराणों में उनके हाथोंमें रहनेवाले अस्त-शस्त्रोंका वर्णन है, जो ग्रास्तवमें पापियोंको दिये जानेवाले रोग-शोकके धोतक हैं। उनके हाथका त्रिशुळ आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक पीड़ाओंको जानता है । प्रळयकाळमें ब्रह्माण्ड इमशान हो जाता है, जीवोंके रूण्ड-मुण्ड इधर-उधर बिखरे रहते हैं। इसळिये परमेश्वर अथवा परमेश्वरीको छोग चितानिवासी और इण्ड-मुण्डधारी कहते हैं। उस समय उनके अतिरिक्त दूसरेकी सत्ता ही नहीं रहती। माताके भयसे पापी राक्षसोंके रक्त-मांस सुख जाते हैं। अतएव कवियोंने कल्पना की है कि वे रक्त-मांसका उपयोग करती हैं। मार्कण्डेयपुराणमें लिखा है कि वे युद्धके समय मध पीती थीं; किंतु मद्य और मधुसे अभिप्राय अभिमान अथवा उन्मत्तता करनेवाले आचरणका है। नारद-भक्तिसूत्र कहता है कि ईश्वर दीनवन्धु और अभिमान-हेवी हैं, उनमें अभिमानकी मात्रा भी नहीं है—

#### ईश्वरस्याभिमानद्वेषित्वाददैन्यप्रियत्वाच ।

सर्वन्यापक होनेके कारण वे सब दिशाओं में न्याप्त हैं, जो उनके वस्त्रके समान हैं। इसीळिये उनका नाम 'दिगम्बर' है। जगजननीका शरीर दिन्य है। उसमें पद्मतत्त्वों या विकारों का संयोग नहीं है। उनका शरीर शुद्ध तथा नित्य होता है, यह महर्षि कपिछ भी सांख्य-सूत्रमें स्वीकार करते हैं—

'उप्मजाण्डजजरायुजोद्भिज्जसांकिएकसांसिद्धिक-इचेति नियमः।'

जैसे विसनेपर दियासळाईसे आग प्रकट होती है बैसे ही भक्तोंके कल्याणके छिये दिव्यक्रप आविर्भृत होते हैं। केनोपनिषद्में चर्चा है कि एक बार देवताओं में विवाद हुआ कि कौन देव बड़े हैं। जब निर्णय नहीं हो सका तब यक्ष—पूजनीय परमेश्वर उनके मध्यमें चले आये। सबकी शक्ति क्षीण हो गयी, वे उन्हें नहीं पहचान सके। उस समय उमा—दुर्णाने प्रकट होकर कहा कि 'यक्ष ब्रह्म हैं।' माता ही अपने बच्चोंको पिताका नाम सिखाती है। उमाके प्रकट होनेमें बच्चेकी स्नेहमयी करुणा कारण है—

ख तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोध-मानासुमां हैमवतीम्। तां होवाच किमेतद्यक्षमिति। सा ब्रह्मेति होवाच''। (केनोपनिषद्)

देवताओंको खरूप धारण करनेके ळिये बाहरी साधनकी आवश्यकता नहीं होती। महामहिम होनेके कारण केवळ आत्मासे ही उनके सब काम हो जाते हैं— आत्मेखवः। आत्मायुधम्। आत्मा सर्व देवस्य। (निकक्त दैवतकाण्ड)

परमात्मा निराकार रहकर भी सब काम कर सकते हैं। वे दिव्य मूर्ति इसीळिये धारण करते हैं कि छोग मूर्ति-पूजाकर शीघ्र उन्हें प्राप्त कर सकें।

अर्चत प्रार्चत प्रियमेथासो अर्चत। अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्ण्यर्चत। (ऋग्वेद ८। ६९। ८)

इस मन्त्रमें 'पुरम्' शब्दका अर्थ है शरीर-मूर्ति । छोग बाळ-बन्चोंके साथ मूर्ति-पूजा करें । मन्त्रमें 'अर्चत' किया तीन बार व्यवहृत हुई है । जिसका भाव है— शरीर, मन और वचनसे मूर्ति-पूजा करना उचित है । अन्तमें माता-पिता साम्बशिवसे प्रार्थना है कि संकट-दु:ख-रूप पापोंसे सबको बचावें । हम अनन्त प्रणाम करते हैं—

युयोध्यसाज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। (यजुर्वेद)

## शक्ति-सिद्धिका श्रेष्ठ साधन

( योगिराज श्रीअरविन्द )

#### भवानी अनन्त-शक्ति हैं

विश्वके अन्तहीन प्रवाहों में सनातनका चक्र अपने पथपर प्रचण्ड गतिसे घूमता है । उसके घूमनेके साथ ही सनातनसे प्रवाहित होनेवाली और उस चक्रको घुमानेवाली अन्तर्राक्ति भवानी मानवकी अन्तर्र्रष्टिके सम्मुख नानाविध आकारों और अनन्त रूपोंमें दृष्टिगोचर हो उठती हैं । प्रत्येक आकार एक-एक युगको निर्मित तथा परिलक्षित करता है । वे अनन्त-शक्ति कभी प्रेमका, कभी ज्ञानका, कभी त्यागका और कभी द्याका रूप धारण करती हैं । ये अनन्त-शक्ति भवानी दुगा भी हें और काली भी; ये ही प्रिय राधा हैं और लक्ष्मी भी । वर्तमान युगमें माता हों और हम सबकी स्रष्ट्री भी । वर्तमान युगमें माता शक्तिमयी माताके रूपमें अभिव्यक्त हैं । वे विशुद्ध शक्ति हैं ।

## सारा जगत् शक्तिरूपिणी मातासे परिपूर्ण है

जरा आँखें उठाकर अपने चारों ओरके जगत्पर दृष्टि डालें। जिथर भी दृष्टि डालते हैं, उधर शक्तिके विराट पुष्ठ हमारी आँखोंके सामने आ खड़े होते हैं— प्रचण्ड, तीत्र और अटल शक्तियाँ, शक्तिके विकराल रूप, भीषण और न्यापक सैन्यदल दृष्टिगत होते हैं। सन-के-सब न्यापक और शक्तिशाली रूप धारण कर रहे हैं। खुद्धकी शक्ति, धनकी शक्ति एवं विज्ञानकी शक्ति दसगुनी अधिक शक्तिशालिनी और दुर्दमनीय हो उठी हैं। वे अपने कार्यकलापमें सीगुनी अधिक भयंकर, दृत और न्यापृत दिखायी देती हैं, अपनी साधन-सम्पदा, शक्ताओं और यन्त्र-उपकरणोंमें हजारगुनी अधिक समृद्ध हैं— जैसी कि वे अतीत इतिहासमें कभी भी देखनेमें नहीं आयाँ। जगदम्बा सर्वत्र कार्यरत हैं। उनके शक्तिशाली

हाथोंसे निर्मित होकर महाकाय राक्षस, असुर और देव संसारकी रङ्गभूमिमें वेगसे उतरते चले आ रहे हैं।

हमने पश्चिममें मन्द, पर शक्तिशाली गतिसे महान् साम्राज्योंका उत्थान होते देखा है । हमें जापानके जीवनमें सहसा तीत्र और अप्रतिहत अभ्युदय दृष्टिगोचर हो रहा है । दूसरी और आर्य शक्तियाँ हैं, जो एकमात्र आत्मबलिदान एवं त्यागकी विशुद्ध ज्वालामें स्नात हैं; किंतु सब-की-सब जगन्माताकी ही विभूतियाँ हैं — उनके नये पक्ष, नव-निर्माण और सर्जनकी ही आकृतियाँ हैं । वे पुरानी शक्तियोंमें अपनी आत्मा उँडेल रही हैं तथा नयी शक्तियोंमें नये जीवनका चक्र चला रही हैं ।

## शक्तिकी कमीसे भारतीयोंकी विफलता

परंतु भारतमें श्वास मन्दगतिसे चलती है, इस कारण देवी प्रेरणा आनेमें देर लगती है। हमारी प्राचीन मातृभूमि नया जन्म लेनेका प्रयत्न कर रहीं है। वह मानिसक कष्ट झेलकर और आँसू बहाकर भी चेष्टा कर रही है, पर उसका वह प्रयत्न निर्श्वक है। फिर भी उसे रोग क्या है! उसका इतना महान् विस्तार है, इसलिये उसे इतना शक्तिशाली भी होना ही चाहिये। निश्चय ही उसमें कोई बड़ी त्रुटि है। हममें किसी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तुकी कमी है। उसे पकड़ पाना कितन नहीं। हममें और सभी वस्तुएँ हैं, किंतु कमी है केवल शक्ति और ऊर्जाकी। हमने शक्तिकी अवहेलना कर दी है, इसलिये शक्तिने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। हमारे हदयमें, हमारे मस्तिष्कमें, हमारी मुजाओंमें माँ नहीं हैं।

नये जन्मकी अभिलाषा हममें बहुत है, उसमें किसी तरहकी कभी नहीं। कितने प्रयास किये जा चुके हैं।

ਬ੍ਰਾ ਰਾਹਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂ ਹੈ ਜ਼ਰੂ ਹੈ

धर्म, समाज और राजनीतिमें कितनी ही क्रान्तियाँ आरम्भ की गयी हैं; किंतु सबका एक ही परिणाम रहा है या होनेको है। क्षणभरके लिये वे चमक उठती हैं और फिर उनके तेजका क्षय होने लगता है, आग बुझ जाती है। यदि वे बची भी रहें तो खाली सीपियों या छिलकोंके रूपमें ही बची रहती हैं, जिनमेंसे ब्रह्म निकल चुका होता है या वह तमस्के बशीभूत और निष्क्रिय हो जाता है। हमारा आरम्भ बहुत शक्तिशाली होता है, पर उसका न विकास होता है न कोई फल।

अब हम दूसरी दिशामें कदम बढ़ा रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ी औद्योगिक क्रान्तिका आरम्भ किया है, जो हमारे दिख़ देशको समृद्ध और समुन्नत करेगी। हमने पुराने अनुभवसे कुछ नहीं सीखा। हम यह नहीं देख पाये कि जबतक हम पहले मूल्भूत वस्तु नहीं प्राप्त कर लेंगे, शक्तिका अर्जन नहीं कर लेंगे, तबतक इस औद्योगिक क्रान्तिका भी वही हाल होगा जो अन्य क्रान्तियोंका हुआ है।

### शक्तिके अभावमें ज्ञान मृतक-तुल्य

हमारी ज्ञान-सामर्थ्य संकुचित नहीं हुई है, हमारी बुद्धिकी धार मन्द या कुण्ठित नहीं हुई है; किंतु वह ज्ञान निष्प्राण है। वह हमारे सहारेके लिये अंधेकी लाढी न बनकर हमपर एक भार हो गया है, जिसके नीचे हम दबे जा रहे हैं; क्योंकि यह सभी महत्-तत्त्वोंकी प्रकृति है। यदि उनका उपयोग नहीं किया जाता अथवा उनका दुरुपयोग किया जाता है तो वे भारवाहीपर ही टूट पड़ते हैं और उसे नष्ट कर डालते हैं। यूरोपीय विज्ञानने ज्ञानकी जो अभीघ शक्ति दी है, वह महापराक्रमी दानवके हाथका हथियार है, भीमसेनकी प्रचण्ड गदा है। उससे हम निर्वल लोग भला क्या कर सकते हैं, सिवा इसके कि उसे अधिकृत करनेकी चेष्टामें अपना काम ही तमाम कर डालें।

#### राष्ट्र-करोड़ों लोगोंकी शक्ति

राष्ट्र क्या है ! हमारी मातृभूमि क्या है ! वह न भूखण्ड है, न वाक्यालङ्कार है और न मानस-कल्पना ही है । जिस प्रकार भवानी महिषमिदिनीका प्रादुर्भाव करोड़ों देवताओंकी शक्तिके मिलनेसे हुआ था उसी तरह भारत-माता एक शक्ति है, जो करोड़ों देशवासियोंकी शक्तिसे मिलकर बनी है । जिस शक्तिको हम भारत-माता अथवा भवानी-माता कहते हैं, वह लोगोंकी एकताबद्ध जीती-जागती शक्ति है, किंतु वह निष्क्रिय है, तमके ऐन्द्रजालिक घेरेमें कैद है, अपने ही लालोंकी स्वनिर्मित जड़ता और अज्ञानान्धकारसे आच्छादित है । उस तमस्से मुक्ति पानेका एक ही उपाय है—अपने अन्तः स्थित ब्रह्मको जगाना ।

### संसारके भविष्यके लिये भारतका नवजन्म अनिवार्य

भारतका नाश नहीं हो सकता, हमारी जाति निर्जीय नहीं हो सकती; क्योंकि मानय-जातिके सभी भागोंमेंसे एकमात्र भारतके भाग्यमें ही सबसे उच्च एवं अत्यन्त प्रोज्ज्वल सिद्धि प्राप्त करना विधि-विहित है। भावी मानय-जातिके हितके लिये वह सिद्धि बहुत आवश्यक है। भारतको ही अपने अंदरसे समस्त विश्वका भावी धर्म प्रकट करना होगा—एक ऐसा विश्वजनीन शाश्वत धर्म, सनातनधर्म जो सभी धर्मों, विज्ञानों और दर्शनोंमें समन्वय स्थापित कर सके तथा मानयमात्रमें एकात्मभावको जाप्रत् एवं प्रतिष्ठित कर सके । इसी प्रकार नैतिकताके क्षेत्रमें भारतका लक्ष्य होगा मानवतासे दानवताको दूर करना, विश्वको आर्य-धर्ममें दीक्षित करना। ऐसा करनेके लिये उसे पहले अपने-आपको पुनः आर्य बनाना होगा।

यह किसी भी जातिके लिये अतिशय महान् और अत्यन्त आश्चर्यजनक एवं चमत्कारकारक कार्य है। इसीकी सूचना देनेके लिये भगवान् रामकृष्णका पदार्पण हुआ तथा उसीकी शिक्षा खाभी विवेकानन्दने भी दी। हमलोगोंको अब भी याद रखना चाहिये कि वह जगदम्बा काली ही थीं, जो भवानी हैं। वे शक्तिकी जननी हैं, जिनकी पूजा खामी रामकृष्ण परमहंस करते थे और जिनके साथ उनका तादात्म्य हो गया था।

न्यक्तियोंके आगा-पीछा करनेकी या उनकी असफलताओंकी प्रतीक्षा भारतका भाग्य नहीं करेगा। जगदम्बाकी माँग है कि लोग उनकी पूजाके लिये उत्साहित हों और उसे विश्वन्यापी बना दें।

### शक्तिके लिये शक्ति जननीकी आराधना

आज हमारी जातिको आवश्यकता है शक्तिकी, पुनः शक्ति और अधिकाधिक शक्तिकी; किंतु यदि यह शक्ति हमारी ईिम्सित है तो बिना शक्तिकी जननीकी आराधनाके हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? वे अपनी पूजाकी माँग नहीं करतीं, प्रत्युत हमारी सहायताके लिये तथा

हमारे ऊपर कृपापूर्वक सहायताकी वृष्टि करनेके लिये ही ऐसा करती हैं। यह कोई चपलतापूर्ण कपोल-कल्पना या वहम नहीं है और न अन्धविश्वास ही है, अपितु यह सम्पूर्ण जगत्का एक साधारण नियम है। यदि देव देना भी चाहें तो हमारे माँगे बिना अपने-आप नहीं दे सकते। परमेश्वर भी मानव-जीवनमें अनायास प्रवेश नहीं करते। चिरकालिक अनुभवके द्वारा प्रत्येक उपासक जानता है कि हम भगवती शक्तिकी ओर मुइंगे, उनकी कामना करेंगे तथा उनकी उपासना करेंगे तभी वे अपने अकथनीय सौन्दर्य एवं परमानन्दकी धारा हमपर बरसायेंगी। जो बात परमेश्वरके सम्बन्धमें सत्य है, वही आदिशक्तिके सम्बन्धमें भी; क्योंकि वे भी उनसे ही निःसृत हैं।

( श्रीअरविन्दकी रचना 'भवानी-मन्दिर' से संक्रिकत और अनूदित ) —अनुवादक—जगन्नाथ वेदालङ्कार

# शीर्षस्थ शक्ति केवल ज्ञान

( आचार्य श्रीतुलसीजी )

संसारनें अर्हता और महत्ताका मानदण्ड स्थूल्रता या सूक्ष्मता नहीं, अपितु तेजिल्लता और शक्तिसम्पन्नता है । शक्ति एक माध्यम है त्रिकासकी पगडंडियोंको मापनेका । शक्तिहीन व्यक्ति कितना ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, वह खयंको प्रतिष्ठित नहीं कर सकता । मनुष्पकी तो बात ही क्या, जड़-चेतन सभी तत्त्वोंमें शक्तिकी पूजा होती है । इसी बातसे प्रेरित होकर एक कत्रिने लिखा है—

हस्ती स्थूलवपुः स चांकुशवशः किं हस्तिमात्रोऽङ्कशो दीपे प्रज्वलिते विनश्यित तमः किं दीपमात्रं तमः। वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्रो गिरि-स्तेजोयस्य विराजते स बलवान् स्थूलेषु कः प्रत्ययः॥

'हाथी बहुत मोटा होता है, पर अंकुराके वशमें रहता है तो क्या हाथी अंकुरा-जितना ही बड़ा है ?

दीपकके जलते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है, तो क्या अन्धकार दीपक-जितना ही है ? बज्रके आघातोंसे पहाड़ भी ट्रटकर गिर पड़ते हैं, तो क्या पहाड़ बज्र-जितने ही होते हैं ? नहीं, स्थूल होनेसे कुछ नहीं होता, जिसके पास तेज होता है, शक्ति होती है, वही बलवान् होता है।

भारतीय संस्कृतिमें 'शक्ति' को दैवी अर्हता प्राप्त है। मन्त्रकी साधना करनेशले साधक शक्तिका आवाहन करते हैं और उसके द्वारा कठिन-से-कठिन काममें सफलता प्राप्त हो जाती है, ऐसा उनका विश्वास है।

शक्ति दो प्रकारकी होती है, पाशिवक और मानवीय। पाशिवक शक्तिसे काम तो होता है, पर उसमें विवेक और चेतना छुप्त हो जाती है। कुछ व्यक्ति पाशिवकसे भी आगे राक्षसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी शक्तियों के प्रति हमारे मनमें कोई आकर्षण नहीं है। जिन शक्तियों का प्रयोग करते समय मनुष्यपर पशुता या राक्षसीपन सन्नार हो जाय, उन शक्तियों के उपयोगसे मानन्न-जातिका हित-सम्पादन हो सकता है, यह नात समझमें नहीं आती।

मानवीय शक्तिके दो रूप हैं—चेतनाका विकास और चमत्कारोंका प्रयोग । चमत्कारोंद्वारा शक्तिका प्रदर्शन होता है, पर यह उसका सही उपयोग नहीं है। 'चमत्कारको नमस्कार'—जैसी कहावर्ते प्रसिद्ध हैं, किंतु अध्यात्मके क्षेत्रमें इनका कोई मूल्य नहीं। जो व्यक्ति चमत्कार के लिये शक्तिका अर्जन करता है और जादूगर या ऐन्द्रजालिकके रूपमें उसका प्रयोग करता है, वह सोने के थालमें रेत डालता है, अमृतसे पाँव धोता है, हाथीपर ईंधनका भार ढोता है और दुर्लभ चिन्तामणि रत्न फेंककर कीआ उड़ाता है। इस दृष्टिसे आध्यात्मिक साधकों के सामने शक्तिके प्रयोगको लेकर अनेक प्रकारकी वर्जनाएँ हैं।

शक्ति जड़ पदार्थमें भी होती है और चेतनतत्त्वमें भी। जड़को अपनी शक्तिका बोध नहीं होता, किंतु चेतन प्राणीको अपनी शक्तिका बोध हो भी सकता है और नहीं भी। शक्तिका अक्षय स्रोत आत्मा या चेतना ही है। यह शक्ति प्रत्येक आत्मवान्के पास होती है, पर इसकी पहचान और जागरणके अभावमें वह खयंको दीन-हीन अनुभव करने लगता है। चेतनाके एक-दो दरवाजोंको खोलकर भीतर झाँकनेसे ही ज्ञात हो सकता है कि वहाँ शक्तियोंका सवन जाल विछा हुआ है।

जैन-आगमोंमें अनेक प्रकारकी शक्तियोंका वर्णन है। उन्हें तीन भागोंमें वर्गीकृत किया जा सकता है—मानसिक, वाचिक और कायिक। ध्यान, तप और भावना—ये तीन शक्ति प्राप्त करनेके साधन हैं। इन साधनोंद्वारा व्यक्ति शक्तिके उस चरम छोर-तक पहुँच सकता है, जहाँ निःशेष शक्तियोंका समावेश है। ज्ञान और दर्शनके अनन्त पर्यायोंका उद्घाटन, चारित्रकी पूर्णता और अन्तहीन शक्तियोंका अनावरण करनेवाळा व्यक्ति वीतराग बन जाता है। उसके बाद कोई भी शक्ति आवृत नहीं रहती। लौकिक शक्तिके सामने यह घटना भी अपने-आपमें एक चमत्कार-जैसी प्रतीति देती है, पर लोकोत्तर जगत्में यह आत्माका शुद्ध खरूप है। आत्मोपळिच्च या आत्मानन्दकी अनुसूति उसी व्यक्तिको हो सकती है, जो अपनी चिन्मय, आनन्दमय और शक्तिमय आत्माका साक्षात्कार कर लेता है।

प्राचीन कालमें जो बातें चमत्कार-जैसी प्रतीति देती थीं, आज वे विज्ञानके पिरप्रेक्ष्यमें यथार्थताका बोध दे रही हैं। किसी युगमें दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरबोध और पूर्वाभास आदि घटना हैं विस्मयकारक मानी जाती थीं। आज ऐसे उपकरण आविष्कृत हो गये हैं, जो रेडियो-तरंगों, रिश्मयों तथा रासायनिक द्रव्योंद्वारा आरुचर्यको सहजतामें पिरणत कर चुके हैं। अतीन्द्रिय तथ्योंकी खोजने विज्ञानको गतिशील बनाया है। विज्ञानकी इतनी प्रगतिके वावजृद उसका विषय तथ्योंकी खोजतक सीमित है। अतीन्द्रिय ज्ञानकी उपलब्धिके लिये मनुष्यको अध्यात्मकी शरण खीकार करनी ही होगी।

अध्यात्मका उद्देश्य है अतीन्द्रिय चेतनाका विकास । चेतनाका सम्पूर्ण विकास उसकी मंजिल है । इसके मध्यवर्ती पड़ावोंपर साधक अनेक प्रकारकी शक्तियोंको उपलब्ध करता है । आध्यात्मिक दृष्टिसे चेतनाके विकासका जो मूल्य है, वह अन्य शक्तियोंका नहीं हो सकता । फिर भी वे साधककी निष्ठा, एकाप्रता और अभ्यासका साक्ष्य तो बनती ही हैं । जैनप्रन्थोंमें ऐसी अनेक लिखयों या शक्तियोंकी चर्चा है । यहाँ उनमेंसे कुल शक्तियोंका उल्लेख किया जा रहा है—

मानसिक शक्ति--ध्यान, भावना आदिके प्रयोगसे मनको इतना एकाम्र बना लेना कि चिन्तनमात्रसे किसीपर अनुम्रह और निम्नह किया जा सके ।

दाचिक शक्ति—मन्त्रके जपसे तथा सत्यकी साधनासे वाणीको इतना विशद बना लेना कि मुँहसे अनापास निकली हुई प्रत्येक बात उसी रूपमें घटित हो जाय ।

कायिक शक्ति—तपस्याद्वारा शरीरको इतना शक्ति-सम्पन्न बना लेना कि उसके किसी भी अवयवमें रोग-निवारणकी क्षमता उत्पन्न हो जाय । इस वर्गमें निम्न-लिखित लिखियोंके नाम प्राप्त होते हैं—

आमर्च-ओषधि—हाथ, पाँव आदिके स्पर्शमात्रसे रोगको दूर करनेकी क्षमता ।

क्ष्वेल ओषधि--थूकसे रोग-निवारणकी क्षमता । जल्ल-ओषधि---मेलसे रोग-निवारणकी क्षमता ।

मल-ओषधि—कान, दाँत, आँख आदिके मलसे रोग-निवारणकी क्षमता ।

विषुट्-ओषधि—मल-मूत्र आदिसे रोग-निवारणकी क्षमता ।

सर्व-ओषधि—शरीरके किसी भी अङ्ग-प्रत्यङ्ग आदिसे रोग-निवारणकी क्षमता ।

आस्य-विष—-वाणीद्वारा दूसरेमें वित्र व्याप्त करनेकी क्षमता ।

हृष्टि-चिष—दृष्टिद्वारा दूसरेमें विष व्याप्त करनेकी क्षमता ।

अक्षीण महानस--हाथके स्पर्शमात्रसे भोजनको अम्द्रुट बनानेकी क्षमता।

उपर्युक्त लिब्बयोंका सम्बन्ध इस दश्यमान औदारिक शरीरसे है । वैक्रिय, तैजस और आहारक शरीर इससे मूक्म होते हैं । इनकी क्षमताएँ भी अद्भुत हैं ।

वैक्रिय लब्ध—इस लब्धिके प्रयोगसे शरीरको छोटा-. वड़ा, हल्का-भारी बनाया जा सकता है तथा एक साथ अनेक रूपोंका निर्माण किया जा सकता है।

तेजस लिध-इस लिधके दो रूप हैं—शीत और उण्ण । शीत-लिध अनुप्रहकारक है और उण्ण-लिध निप्रहकारक । इस निप्रह-शक्तिका प्रयोक्ता एक स्थानपर वैठा हुआ साढ़े सोलह देशोंको भस्मसात् कर सकता है ।

आहारक लिध—यह लिध विशिष्ट साधकको ही उपलब्ध हो सकती है। साधक इस लिधका प्रयोग तब करता है, जब उसके सामने समाधानका कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। इस लिधहारा वह एक हाथके शरीरका निर्माण कर महाविदेह-क्षेत्रमें विराजमान तीर्य-करोंके पास पहुँचता है, वहाँ अपनी शङ्काका समाधान पाता है और लीटकर आता है।

शक्तियोंकी इस शृङ्खलामें दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूर-आखादन, दूर-स्पर्शन, दूर-घाण आदि लिभ्योंका भी उल्लेख है। जंघा-चारण, विद्याचारण तथा आकारा-गामित्व आदि शक्तियाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं। किनाई एक ही है इनके प्रयोगकी पद्धतियोंका विस्मरण। आज किसी भी योगी, साधु-संन्यासी अथवा प्रचेता व्यक्तिके पास इन शक्तियोंको पाने और सँजोकर रखनेकी सही तकनीक होती तो जैनधर्म शक्तिका पर्यायवाची धर्म बन जाता।

जैनधर्मके प्रणेता तीर्थंकर कहे गये हैं। उन्होंने प्रासिक्षक रूपसे लिन्थयों या शक्तियोंका वर्णन किया है। इनके गुण-दोषोंकी चर्चा की है, पर इसके साथ ही प्राप्त शक्तियोंके प्रयोगपर नियन्त्रण लगा दिया है। उन्होंने कहा है—'साधकका उद्देश्य आत्मोपलिन्ध है, लोकरंजन नहीं। कोई भी साधक संयमकी साधनाको विस्मृत कर अनुस्रोतमें बहेगा तो उसकी साधनाका तेज मंद हो जायगा'—इसी पृष्ठभूमिके आधारपर जैनधर्ममें

अनन्त शक्तियोंको जानो, समझो, उनपर जमे हुए आवरणोंको उतारो तथा अवधिज्ञान एवं मन:पर्यवज्ञानके सहारे यात्रा करते हुए केवलज्ञानके आलोकसे आलोकित बनो । 'केव उज्ञान' ऐसी शक्ति है, जो सृष्टिके हर

शक्ति-पूजाके प्रयोगको मान्यता नहीं दी गयी । आत्माकी रहस्यको परत-दर-परत खोलकर रख देती है । इसके द्वारा व्यक्ति सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाता है । कोई भी राक्ति, लब्बि, ऋद्भि अथवा चमत्कार इससे विशिष्ट नहीं है। सब शक्तियों में तत्वतः शीर्पस्थ शक्ति 'केवल-ज्ञान'को हमारा शतशः प्रणाम है।

# दुर्गे देवि ! इहागच्छ

( श्री १०८ स्वामी ओंकारानन्दजी महाराज )

अपौरुपेय नेदोंकी अनेक स्फ़र्तिदायक ऋचाएँ शक्ति-सम्पन्नतासे वेष्टित होनेकी ओर मानवको प्रेरित करती हैं। देवोंके अधिपति इन्द्रका वर्णन युद्धके देवताके रूपमें अनेक बार आया है-

'पन्य आ दर्दिरच्छता सहस्रा वाज्यवृतः। इन्द्रो यो यज्वनो वृधः॥ (ऋग्०८।३२।१८)

यहाँतक कि युद्ध जीतनेवाले अश्वीतकको 'दिव्य' माना जाता था । धर्मरक्षार्थ शक्ति-परीक्षणसे उन्मुखता अनार्यपन या ।

लोकाचार और राजनीतिके परम गुरु मनु तथा याज्ञवल्क्य, शान्तिपर्वके उपदेष्टा न्यास, अर्थशास्त्रके प्रणेता कौ छिल्यने न्यायस्थापनार्थ शक्ति-प्रदर्शनको कभी हेय नहीं माना, अपितु उन्होंने तो इस त्रिपयमें युद्ध-संरचनाओंके सभी पहलुओंपर व्यापक विचार प्रस्तुत किये। यही कारण है कि उनके उद्देश्योंसे सूर्य और चन्द्रवंशी पौराणिक यशस्त्री सम्राटोंने तथा ऐतिहासिक नरेशोंने एक-एक अंगुल मातृभूमिके लिये शक्तिका उपयोग किया । महाराजा रघु, दिलीप, भगीरथ, दशरथ, राम, कृष्ण, युधिष्टिर, विम्बसार, चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, प्रताप, शिवा और गुरुगोविन्द सिंह अपने वीरोचित गुणोंके कारण आज भी घर-घरमें पूजनीय हैं।

वैदिक कालसे ही शक्तिकी आराधना भारतीय

संस्कृतिका अभिन्न अङ्ग रही है। उपासना, उपास्य और उपासक तिपाईके वे तीन पाये हैं, जिनमेंसे किसी एकको भी विस्पृत करनेपर संतुलन अस्थिर हो उठेगा। उपासना जहाँ लक्ष्यका भान कराती है वहीं उपास्य-प्रतीक अपने उचादशोंसे हमें निरन्तर प्रेरित किये रहता है, पर साधनाके उद्योग-हेतु उपासकको ही अपने कदम आगे बढ़ाने होते हैं। भारतीय संस्कृति शक्ति-उपास्यके रूपमें देवी दुर्गाको सर्वोपरि मानती है। शक्ति-उपासनाके गर्भमें भी यही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त निहित है । स्वेताश्वतरोपनिषद् उपासनासे भगवस्प्राप्ति (वाञ्छित कामना) के तथ्यकी पुष्टि करती है-

आदिः संयोगनिमित्तहेतः स परस्त्रिकालादकलोऽपि हष्टः। विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य प्रवेम् ॥

उपासनाका चाहे कोई भी अङ्ग क्यों न हो, सगुण, निर्गुण, सकाम, निष्काम यहाँतक कि वेदान्त-प्रक्रियाके अनुरूप 'आत्म-दर्शन' ही क्यों न हो, बलहीन होनेके कारण उससे भी विश्वत रह जाता है---

नायमात्मा वलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् । **एतैरुपायैर्यतते** यस्तु विद्वां-स्तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम॥ ( मुण्ड० उप० ३ । २ । ४ ) 'यह आत्मा शक्तिसे हीन पुरुवको अप्राप्य है। यह पुत्रादिसे आसक्तिरूप प्रमादसे भी लभ्य नहीं है अथवा संन्यासरिहत तपस्यासे भी प्रातव्य नहीं है; परंतु जो बिद्धान् इन उपायोंसे उस प्राप्तिके योग्य आत्म-तत्त्वको जाननेका प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा बहाधाममें प्रविष्ट हो जाता है।

उपासनाके सम्बन्धमें एक विशेष उल्लेखनीय बात उपासककी प्रवृति है । चाहे कैसा भी वेद, दान, यज्ञ, नियम और तप क्यों न हो, दुष्ट प्रवृत्तिवाले व्यक्तिको सिद्धि प्राप्त नहीं होती—

वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। न विष्रदृष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति किहैचित्॥ (मनुस्मृति ९७)

देवो भूत्वा यजेद् देवम्' के आदर्शका निर्वहन आवश्यक है। प्रकृतिने हमें मानसिक शक्तिको शारीरिक शिक्ता स्थान लेनेके लिये प्रदान नहीं की है, अपितु शारीरिक शक्तिपर यथायोग्य नियन्त्रण-हेतु प्रदान की है। शिक्त-अर्जनमें आयु बाधक नहीं होती—

सिंहः शिशुरपि निपतित मदमिलनकपोलिभित्तिषु गजेषु। प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसां हेतुः॥ (भर्तृहरि-नीतिशतक)

'सिंह-शावकका मत्त गजराजपर आक्रमण उचित ही है। यह शक्तिशालियोंका स्वभाव है। तेजस्वी होनेमें अवस्था कारण नहीं होती।'

शक्ति-उपासनाके सम्बन्धमें इस भ्रान्तिका निराकरण भी आवश्यक है कि त्रिदेव और उनके परात्पर परब्रह्म राम, कृष्ण, दुर्गा, शिवा पृथक-पृथक् हैं । इनकी अभिन्नता निर्विवाद है । ये परात्पर ब्रह्म नित्य ही खरूपभूता पराशक्तिसे सम्पन्न हैं । जब यह शक्ति शक्तिमान्में अदृश्य या निष्क्रिय रहती है, तब शक्तिमान्का वैभव गीण हो जाता है और जब कभी क्रियाशील होकर प्रकट हो जाती है, तब प्रमुख बन जाती है । वास्तवमें

शक्ति और शक्तिमान्का नित्य-निरन्तर अविभाज्य सम्बन्ध है। शक्ति और शक्तिमान्को सर्वदा एक-दूसरेकी अपेक्षा खाभाविक है। न तो शिवके विना शक्ति रहेगी और न शक्तिके विना शिव । यदि शक्तिमान् न हो तो शक्ति कहाँ रहे और शक्ति न हो तो शक्तिमान् तो अस्तित्वहीन शव ही रहेगा —

एवं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता।
न शिवेन विना शक्तिन च शक्त्या विना शिवः॥
(शिव० वाय० सं० उत्तर ४)

कृष्णयजुर्वेदीय 'रुद्रहृदयोपनिषद्' भी इस निषयकी पुष्टि करती है—

रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः॥ रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रः सूर्य उमा छाया तस्मै तस्यै नमो नमः॥

जहाँ शक्तिसमन्वितताका प्रश्न आता है वहाँ निःसंदेह युद्धमें पीठ दिखाना अधम श्रेणीका परिचायक है—'मनुष्यापसदा होते ये भवन्ति पराङ्मुखाः' (महामा० शां० १००। ३७) या संप्राममें पीठ न दिखानेवाले सत्पुरुष संसारमें अत्यन्त दुर्लभ हैं—'सुदुर्लभाः सुपुरुषाः संप्रामेष्वपलायनः।'(महा०शां० १०२। ३६) परंतु दूसरी ओर शक्तिसम्पन्नताका अर्थ अपनी क्षमाशीलताका परित्याग नहीं । 'क्षमा वीरस्य भूषणम्'।

संजयके नीति-वचनोंसे प्रताङ्गित धृतराष्ट्रको अपने वचनोंद्वारा आप्लावित करनेवाले महामना विदुरके वचन सचेष्ट करते हैं कि—

द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपिर तिष्ठतः। प्रमुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्॥ (विदुरनीति १।६२)

'राजन् ! शक्तिशालीकी क्षमा और निर्धनका दान, पुरुषको खर्गसे भी ऊपर स्थान दिलाते हैं।' वैसे तो नारी अनादिकालसे ही सरखती-पुत्रों एवं कलाकारोंकी मूल उपास्य, सामन्तशाही और राजघरानोंकी प्रतिस्पर्धा-प्रतीक, दार्शनिक तथा संतोंकी पहेली रही है; परंतु विश्वकी सर्वोच्च भारतीय संस्कृतिने मातृशक्तिको आधाशक्ति—ब्रह्मरूपमें प्रतिष्ठित कर न केवल आत्माका चरमोत्कर्भ प्राप्त किया, अपितु नारीमें निहित शक्ति एवं रनेहको आदर्श खरूप देकर—'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' का आश्वर्यजनक उद्घोष भी प्रस्तुत किया।

प्रसिद्ध पाश्चात्त्य विद्वान् रोलॉने अपने विचारोंके संदर्भमें स्वीकार किया है कि दुर्गासप्तशतीके 'ॐ पें हों क्ली चामुण्डाये विच्चे' नवार्ण-मन्त्रको मैं संसारकी सर्वश्रेष्ठ प्रार्थनाओंमें परिगणित करता हूँ।

ऋषिप्रवर मार्कण्डेय आठवें मनुकी पूर्व-कथाके माध्यमसे नृपश्रेष्ठ सुरथ और विणक्षश्रेष्ठ समाधिको पात्र बनाकर मेधा ऋषिके मुखसे भगवती महामायाके जिन खरूपोंका वर्णन करते हैं वही दुर्गासप्तरातीका मूळ आएयान है।

अव्यक्तजनमा ब्रह्माजीने मधु-कैटम-संहारकके रूपमें तमोगुणकी अधिष्ठात्रीदेवी योगनिद्राकी जिस रूपमें स्तुति की है, वह खयमें नारीके वास्तविक खरूपकी उज्ज्वल झाँकी है—

सौभ्या सौभ्यतरादोषसौभ्येभ्यस्वतिसुन्दरी। ( दुर्नासप्तराती )

'देवि ! तुम सीम्य और सीम्यतर तो हो ही, परंतु इतना ही नहीं, जितने भी सीम्य पदार्थ हैं, तुम उन सबकी अपेक्षा अधिक सुन्दरी हो ।'

पापात्मा तथा पुण्यात्मा और सत्पुरुषों तथा कुळीनोंके अन्तःकरणका विश्लेषण करते हुए भगवान् व्यासदेव महिषासुरमर्दिनीका यशोगान किस सारगर्भित हंगसे करते हैं— या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतिधियां हृद्येषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वस्॥ (दु॰ स॰ ४। ५)

'जो पुण्यात्माओंके वरोंमें लक्ष्मी, पापात्माओंके यहाँ दरिद्ररूपा, शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषोंके हृदयमें सुबुद्धि-रूप, सत्पुरुषोंमें श्रद्धा तथा कुलीनोंमें लज्जारूपमें निवास करती हैं, उन दुर्गाको मैं नमस्कार करता हूँ।'

महानिर्वाण-तन्त्रके अनुसार इस विश्वकी प्रत्येक नारी जगन्माताकी प्रतिमूर्ति है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि नारी-जातिके प्रति निष्कपट उपास्य-भाव जाप्रत् किये विना जगञ्जननीकी उपासना अधूरी है।

जबतक देशकी अगणित निरीह और विपन्न वालिकाएँ उपेक्षित और क्षुधातुर हैं, जबतक समाजकी अनेक माताएँ संतता-विद्ग्धा स्नेहकी तृष्णासे तृषातुर हैं, तबतक जगद्धात्री माँ दुर्गाको प्रसन्न करना मात्र भान्तधारणाका ही पोषण कर पायेगा; क्योंकि वे तो प्राणिमात्रकी बुद्धि, चेतना और स्मृतिमें ही नहीं अपितु उनकी क्षुधा-तृषामें भी निवास करती हैं—

या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः ॥
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
(दुर्गासतशती)

विश्वमें बढ़ती अमानवीय प्रवृत्ति, कळह, द्वेष, दम्भ, पाखण्ड और पैशाचिकताका नग्न नृत्य, दैन्य और दुःखका अर्तनाद, अहर्निश अशुभ आशङ्काओंकी विवशता और आतमप्रताडनाके झंझाशत, मानव-मानवके बीच वेषम्यकी खाई आदि दोष बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें निर्मूल करनेके लिये माँ दुर्गाकी उपासना सक्षम है। क्या शंकराचार्यकी यह प्रार्थना कभी हमारे अन्तस्तळसे भी प्रस्फटित हुई !--

परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुछतया

मया पञ्चाद्यातेरधिकमपनीते तु वयसि।

इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता

निरालक्ष्वो लम्बोद्रजननि कं यामि द्यारणम्॥

(देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र)

यदि मानवका पश्चम कोष आनन्दसे परिपूर्ण होकर पुकार उठे कि दुर्गे देवि! 'इहागच्छ' तो माँको आनेमें कहीं देर लगती है ? वह झट पुत्रको गोदमें उठा लेती है और पुचकारकर उसका कष्ट दूर कर देती है।

## वाममार्गका यथार्थ स्वरूप

( ले०-स्वामी श्रीतारानन्दतीर्थजी )

'तान्त्रिक धर्म' आरम्भसे ही वैदिक धर्मका साथी रहा है; क्योंकि दोनों हिर-हरद्वारा प्रकट हैं और जिस तरह हिर-हरमें अमेद है, उसी तरह वेद और तन्त्र (निगम-आगम ) में भी अमेद है। श्रीमद्भावगतके ११ वें स्कंधमें खयं भगवान्का कथन है—

वैदिकस्तान्त्रिको सिश्च इति मे त्रिविधो सखः।
अर्थात् मेरा यज्ञ वैदिकः, तान्त्रिकः तथा वेद
और तन्त्रसे मिश्चित तीन प्रकारका है। वैदिकः और
तान्त्रिकके पृथक-पृथक् होनेपर द्वैतकी मावना होगी,
पर वेद-तन्त्र दोनोंके मिश्चित हो जानेपर अद्वैत-मावना
ही बन जायगी। इसी कारण हमारे महर्षि अपनी
प्रिय संतान सनातन आर्थ हिंदू-जनताके कल्याणार्थ
वेद-तन्त्रसे मिश्चित कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड—दोनों
पद्धितयोंका निर्माण वेद-तन्त्रके अमेद-रूपसे करके दोनोंका
लक्ष्य एक ज्ञानकाण्ड ही निश्चित कर गये हैं, जिससे
वेद-तन्त्रमें तथा कर्मकाण्ड-उपासनाकाण्डमें परस्पर
मेदका भूतावेश न हो पाये।

किंतु—'कालस्य कुटिला' गतिः' आजकल तन्त्र-तत्त्वसे अनिभन्न जनतामें सर्वत्र एक महान् राङ्का उत्पन्न हो गयी है कि तन्त्रमें नाममार्ग है और नाममार्गमें भैरनीचक तथा पञ्चमकारोंकी प्रधानता है। किर भी हमलोगोंको 'नाम' राब्दमात्रसे भयभीत नहीं हो जाना चाहिये, उसके नास्तिनिक अर्थका अन्नेषण करना चाहिये। 'नाम' शब्द स्पष्टरूपसे नेदमें आया है। ऋग्विधानमें कहा है— अस्य वामस्य सूक्तं तु जपेचान्यत्र वा जले। ब्रह्महत्याहिकं दग्धा विष्णुलोकं स गच्छति॥

अर्थात् इस 'अस्यवामीय' स्तक्ते पाठमात्रसे ही विष्णुलोककी प्राप्ति अर्थात् 'तद् विष्णोः परमं पदम्' विष्णुपद-प्राप्तिरूपी मोक्ष मिलता है। निरुक्तमें 'वाम' शब्दका अर्थ 'प्रशस्य' लिखा है। यथा—

(अस्त्रेमाः, अनेमाः, अनेद्यः, अनवद्यः, अनिभशस्ताः, उक्थ्यः, सुनीथः, पाकः, वामः, वयुनिभिति दश प्रशस्यनामानि।

यहाँ 'वाम' नाम प्रशस्यका है । 'प्रशस्य' प्रज्ञावान् ही होते हैं । यथा—

य एव हि प्रशावन्तस्त एव हि प्रशस्या भवन्ति । ( दुर्गाचार्य )

इससे सिद्ध होता है कि प्रज्ञानन् प्रशस्य योगीका नाम 'वाम' है और उस योगीके मार्गका ही नाम 'वाममार्ग' है । तन्त्रके प्रवर्तक भगवान् शिव कहते हैं— 'वामो मार्गः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः।'

अर्थात् वाममार्ग अत्यन्त किं है और योगियोंके लिये भी अगम्य है। फिर वह इन्द्रियलोल्डप जनताके लिये गम्य कैसे हो सकता है ! शिवजीका कथन है कि 'लोलुपो नरकं बजेत्'—( विषय-) लोलुप वाममार्गी नरकगामी होता है; क्योंकि वाममार्ग जितेन्द्रियके लिये है और जितेन्द्रिय योगी ही होते हैं। इस प्रकार

वाममार्गके अविकारीके लक्षण सुननेसे ही यह स्पष्ट हो होता है कि इन्द्रिय-लोलुप लोगोंका वाममार्गमें कोई जायगा कि वाममार्ग जितेन्द्रिय योगी पुरुषोंका है, न कि छोलुप लोगोंका । यथा —

परद्रब्येषु योद्यन्धः परस्त्रीषु नपुंसकः। परापवादे यो मूकः सर्वदा विजितेन्द्रियः। तस्यैव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्याद्धिकारिता॥ (मेरुतन्त्र)

अर्थात् 'परद्रव्य, परदारा तथा परापवादसे विमुख संयमी त्राह्मण ही वाममार्गका अधिकारी होता है। और भी-

अयं सर्वोत्तमो धर्मः शिवोक्तः सर्वसिद्धिदः। जितेन्द्रियस्य सुलभो नान्यस्यानन्तजन्मभिः॥ (पुरश्चर्यार्णव)

अर्थात् 'शिवोक्त सर्वसिद्धियोंको देनेवाला वाममार्ग इन्द्रियोंको अपने वरामें रखनेवाले योगीके लिये ही सुलभ है। अनन्त जन्म लेनेपर भी वह लोखपके लिये सुलभ नहीं हो सकता । और भी---

तन्त्राणामतिगृढत्वात् तद्भावोऽप्यतिगोपितः। ब्राह्मणो वेदशास्त्रार्थतस्वज्ञो वुद्धिमान् वशी॥ गृढतन्त्रार्थभावस्य निर्मध्योद्धर्णे वाममार्गेऽधिकारी स्यादितरो दुःखभाग् भवेत्॥

(भावचूडामणि) अर्थात् 'तन्त्रोंके अत्यन्त गूढ़ होनेके कारण उनका भाव भी अत्यन्त गुन है। इसिलिये वेद-शास्त्रोंके अर्थ-तत्त्वको जाननेवाला जो बुद्धिमान् और जितेन्द्रिय पुरुष गृढ़ तन्त्रार्थके भावका मथन करके उद्धार करनेमें समर्थ हो वही वाममार्गका अधिकारी हो सकता है। उसके सिवा दूसरा दु:खका ही भागी होता है।

इस तरह तन्त्र-प्रन्थोंमें वाममार्गके अधिकारीका वर्णन बहुत जगह पाया जाता है। इससे स्पष्ट विदित अधिकार नहीं, अपितु उसका अधिकारी जितेन्द्रिय व्यक्ति ही है।

अब जरा 'भैरवी-चक्र'पर विचार करें । तन्त्रमें एक भैरवी-चक्रका ही नहीं, किंतु श्रीचक्र, आद्याचक्र, शिव-चक, विष्णुचक आदि नाना प्रकारके चक्रोंका वर्णन आता है और इनका वर्णन उपनिषदोंमें भी आता है। भावनोपनिषद्, त्रिपुरातापिनी, नृसिंहतापिनी आदि उप-निपदोंने चक्रोंकी बहुत अधिक महिमा गायी है। जैसे-

देवा ह वै भगवन्तमन्नुवन् महाचक्रनामकं नो ब्हीति, सर्वकामिकं सर्वाराध्यं सर्वरूपं विद्वतोसुखं मोक्षद्वारम्। ( नृसिंहतापिनी )

'तदेतन्महाचकं बालो वा युवा वा वेद स महान् भवति, स गुरुभवति। ( नृसिंहतापिनी )

जब देवताओंने भगवान्से कहा कि महाचक्रोंके नायकका वर्णन हमें सुनाइये तो भगवान्ने कहा कि वह महाचकनायक सब देवताओं और ऋषियोंद्वारा आराधित, सर्वरूप, सर्वादि तथा मोक्षका द्वार है। उस चक्रको जो बालक या युवा जानता है, वह महान् हो जाता है, वह गुरु होता है। ऋग्वेदमें भी लिखा है---- पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वा। अर्थात् ऐसे चक्रमें, जिसमें पाँच कोण हैं, सम्पूर्ण भुवन ठहरे हुए हैं । इस तरह चक्रके विषयमें बहुत-से प्रमाण वेदोपनि उदों में मिलते हैं।

इसी प्रकार पञ्चमकारोंका वर्गन भी आव्यात्मिक भावसे भरा हुआ है।

१. पञ्चमकारके आध्यात्मिक भावसम्बन्धी विवेचन पृथक्रूपसे श्रीदयाशङ्कर रविशङ्करके लेखमें द्रष्टव्य है, जो—यहीं इसके आगे प्रकाशित है —( सं० )।

#### पञ्च मकार-साधनाका रहस्य

( ? )

( कवि श्रीदयाशंकर रविशंकरजी )

शाक्तागमोंके तीन मेद हैं—समयाचार, कील और मिश्र। जो तन्त्र वैदिक्तमार्गका अनुसरण करते हुए श्रीविद्याका प्रतिपादन करते हैं, उन्हें समयाचार या 'समयमत' कहते हैं। इसके विस्प्रसंहिता, सनकसंहिता, सनन्दनसंहिता, सनन्दनसंहिता, सनन्दनसंहिता, सनन्दनसंहिता, सनन्दनसंहिता, सनन्दनसंहिता, सनन्दनसंहिता, सनन्दनसंहिता और शुक्र-संहिता—पाँच मुख्य प्रन्थ हैं। महामाया, शावरतन्त्र आदि चौसठ तन्त्रोंको 'कौलमत' कहते हैं। कौल या 'वाममार्ग'में मद्य, भांसादि उपहारों तथा अत्यन्त बीमत्स दुराचारोंद्वारा देवतार्चन, मन्त्रजप अनुष्ठानके विधान हैं। इसी मेंपञ्च-मकारकी विधि है। अतः उपासनाके वाम और दक्षिण—ये दो मार्ग वताये गये हैं। वाममार्गको शिष्टजन अनादरकी दिष्टिसे देखते हैं। \* आखिर ऐसा क्यों और इसका यथार्थ रहस्य क्या है। यह जाननेके लिये खाभाविक वृत्ति होती है।

कहते हैं, पहले वाममार्ग रहस्यात्मक एवं शुद्र था। 'लिलतासहस्रनाम'पर आचार्य भास्कररायद्वारा 'सीभाग्य-भास्कर' नामक अत्यन्त प्रौढ व्याख्या लिखी गयी है। उसमें श्रीलिलतासहस्रनाममें आये हुए 'कौलिर्ना कुलयोगिनी' (१।२।८८), 'महातन्त्रा महामन्त्रा'-(३।११००) 'कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्पर सेविता' (५।११।२२०) आदि स्थलोंमें तथा 'कौलिनी, महातन्त्रा, कौलमार्गतत्पर सेविता, सव्याप्सव्यमार्गस्था' आदि नामोंकी व्याख्यामें श्रीभास्करराय कौल-तन्त्रके सम्बन्धमें सप्रमाण और युक्तियुक्त बातें स्पष्टक्षपेण लिखते हैं। इसी प्रकार उक्त प्रन्थके दशम शतककी ग्यारहर्वी कलाके २२६वें स्लोकमें 'पञ्चमी

पश्चभूतेषु' यह पद आता है। इसमें 'पश्चमी' पदके अर्थको लेकर भी प्रकृत प्रसङ्गपर वहाँ बहुत उत्तम विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस प्रन्थमें जहाँ-जहाँ श्रीललिताम्बाके तान्त्रिक नामोंका निर्देश है, वहाँ श्रीभास्कररायने श्रुति, पुराण आदिके प्रमाणोंसे विस्तृत व्याख्या लिखकर वाममार्गपर लगाये जानेवाले कलङ्कका बहुत ही विद्वत्ता-पूर्वक निरसन (खण्डन) किया है।

पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय तारानन्दतीर्थ के संगृहीत 'तन्त्र-तत्त्व-प्रकाश, नामक निबन्धमें इस विषयको सप्रमाण स्पष्ट किया गया है, जिसे कहीं-कहीं छन्दोबद्ध हिंदी अनुवादके साथ नीचे उद्भृत किया जा रहा है—

#### मदिरा

ब्रह्मस्थानसरोजपात्रलसिता ब्रह्माण्डत्तिप्रदा या शुश्रांशुकलासुधाविगलिता यापानयोग्यासुरा । सा हाला पिवतामनर्थफलदा श्रीदिव्यभावाश्रिता यांपित्वा मुनयः परार्थकुशला निर्वाणमुक्तिं गताः॥ भरी है जो सहसार पश्चरूपी भाजनमें,

वनी है जो चंद्रकी कलासुधाके स्रवसे। तोषदायिनी करे त्रिलोकको अशोक ऐपी, पानयोग्य सुरा है छुड़ावे कालरवसे॥

#### मांस

कामकोधसुलोभमोहपशुकांदिछत्वा विवेकासिना मांसं निर्विषयं परात्मसुखदं खादन्ति तेषां बुधाः । ते विश्वानपरा धरातलसुरास्ते पुण्यवन्तो नरा नाइनीयात् पशुमांसमात्मविमतेहिंसापरं सज्जनः ॥ कामदि छः पशुओंको विवेक-खड्मसे नष्ट करना

# 'कौल कामबस कृषिनिबमूढा', 'तिज श्रुति पंथ बाम मग चलही' आदिमें गोस्वामीजीने भी इसकी आलोचना की है। वायु, नारद-कूर्मीदि पुराणोंमें भी इसे भयास्प्रद कहा है।

ही मांस-साधन है।

अहंकारो दम्भी मदपिश्चनतामत्सरद्विषः षडेतान् मीनान् वे विषयहरजालेन विधृतान्। पचन् सिंद्रशाग्नी नियमितकृतिर्धीवरकृति-स्तदा खादेत् सर्वान्न च जलचराणां च पिशितम्॥ विष-विरागरूपो बागुरा बिछाइ दैके धीवर कृतीकी सुनि कृतिको अनुसरे । हेप, मद, मान, दंभ, मत्सर, पैशुन्य आदि पीन मीनबृंद बिद्याबिद्धमें है धरे ॥ आशातृष्णाजुगुप्साभय-विशद्घृणामानळजाप्रकोपात् ब्रह्माग्नावष्टमुद्राः परसुकृतिजनः पाच्यमानाः समंतात । संभक्षयेत् तानव-नित्यं हितमनसा दिव्यभावानुरागी योऽसौ ब्रह्माण्डभाण्डे पशुहति-विमुखो रुद्रतुल्यो महात्मा॥ आशा अरु तृष्णा, सय, घृणा, मान, लज्जा, कोप, जुगुप्सा, ये सुदा अष्ट भारी कष्टकारी हैं। ब्रह्मरूप पादकमें आठोंको पकाय देवें तांत्रिक कियाकलापके जो अधिकारी हैं॥

सुद्राप्रिय माननीय ऐसे **महीमंडलर्में** स्व-पर-भेद-भाव-भिन्न अपर पुरारी हैं॥ मैथुन

या नाडी स्क्ष्मरूपा परमपद्गता सेवनीया सुप्रणा कान्तालिङगनाही न मनुजरमणी सुन्दरी वारयोषित । क्यीच्चन्द्रार्कयोगे युगपवनगते-में अनं नैव योगीन्द्रोविश्ववन्द्यः सुखमयभवने परिष्वज्य नित्यम् ॥ उपर्युक्त रीतिसे पञ्चमकारके आध्यात्मिक रहस्यका उद्घाटन कर उसके ऊपर लगे कलङ्क-पङ्कका प्रक्षालन

इसी प्रकार परम वन्दनीय, परमोपासक, विद्वचक्र-चूड़ामणि श्रीमास्कररायने भी अपने कौलोपनिषद्-भाष्य, वरिवस्यारहस्यारहस्य आदि ग्रंन्थोमें इस विषयको श्रुति-स्मृति आदि प्रमाणोंसे बहुत सुन्दर रीतिसे प्रतिपादित किया है, जिन्हें इस विषयमें विशेष जानकारीके लिये उपर्युक्त प्रन्थोंका परिशीलन करना चाहिये।

पूज्यपाद श्रीखामी तारानन्दतीर्थने किया है।

(पं० श्रीनारायणदासजी पहाड़ा, 'बावलानन्दः)

शक्ति-उपासनामें तीन प्रधान पद्धतियाँ या उपासना- कुछ चित्ताकर्षक लम्बे-चौड़े आपातरम्य माहात्म्य भी वर्णित मार्ग प्रचित्रत हैं। १ -दक्षिणमार्ग या समयाचार, २-मिश्र किये गये हैं। आध्यात्मिक मकारोंकी प्रशंसा करते हुए मार्ग एवं ३ - कौल अथवा वाममार्ग । दक्षिणमार्ग तो परमश्रेष्ठ है, पर बाममार्गी उपासनामें पञ्चकारोंका नाम लिया जाता है। बामाचारका तीसरा नाम वीराचार भी है। इस मार्गके ६४ प्राचीन प्रन्थ प्रसिद्ध हैं। मिश्रमार्गके मुख्य प्रन्थ ८ हैं। दक्षिणमार्गके ५ मुख्यशेष श्रीविद्यार्णव, त्रिपुरारहस्य आदि सैकड़ों प्रन्थ हैं, पर प्राचीन वाममार्गीय पद्धतिमें पद्ममकारोंकी विशेष चर्चा आती है। उनके

बार-बार करिके अहार सार ग्रहें वाको

स्तलमें दिव्य भावनाके जो बिहारी हैं।

कहा गयां है---

मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च। मकारपञ्चकं प्राद्धर्योगिनां मुक्तिदायकम्॥

अर्थात् 'मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन—यह पाँच आध्यात्मिक मकार ही योगिजनोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं।



स्पष्ट है कि मद्य-मांसका उपयोग करनेवाले तामसी अथवा राजसी प्रकृतिके ही मानव हो सकते हैं, सात्त्रिक प्रकृतिके लोगोंको तो वस्तुका उपयोग तो अलग रहा, इनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। हमारे समाजमें भी आध्यात्मिक दृष्टिसे शराबी और मांसाहारियोंको हेय दृष्टिसे देखा जाता है; क्योंकि यह निश्चित है कि उनका उपयोग तमोगुगकी वृद्धि करता है। इसीलिये भारतीय धर्मशास्त्रोंमें इनके त्यागका आदेश है और इनकी सर्वत्र निन्दा की गयी है।

वास्तवमें देखा जाय तो वाममार्गके तन्त्रोंकी भाषा सांकेतिक है, उन्हें उसी रूपमें समझना उपयुक्त रहेगा। तन्त्रोंमें इन (संकेतों)का दो रूपोंमें वर्णन किया गया है।

मद्य-मद्यका यहाँ संकेत नारियलका पानी है। कुलार्णव तन्त्रमें नारियलका पानी और दूब दोनोंका वर्णन आता है। 'योगिनीतन्त्र'में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके लिये अलग-अलग अनुकलप दियें गये। जैसे गुड़ और अदरकका रस मिलानेसे ब्राह्मणकी सुरा बनती है। कांसेके पात्रमें नारियलका पानी क्षत्रिय और कांसेके पात्रमें मधु वैश्यकी सुरा कहीं गयी है। जहाँ सुराका विधान है, वहाँ पूजामें इन वस्तुओंका प्रयोग अभीष्ट है।

अब सुराका दिव्य रूप क्या है, यह देखें अन्तर्योग-में कुण्डिलनी शक्तिको ही सुरा कहा है— न मद्यं माधवीमद्यं मद्यं शक्तिरसोद्भवम्। सामरस्यामृतोह्यासो मैथुनं तत् सदा शिवम्॥

मद्यसे मिद्राका तात्पर्य नहीं है। शिव-शक्तिके संयोगसे जो महान् अमृतत्व उत्पन्न होता है, यही वास्तविक शक्तिदायक रस है। ब्रह्मरन्ध्र-सहस्रदलसे जो द्रवित होता है उसका पान करना ही मद्यपान है। इसके अतिरिक्त लैकिक मद्य पीनेवाला मद्यप है। तन्त्र-तत्व-प्रकाशमें आया है—

ब्रह्मस्थानसरोजपारालसिता ब्रह्माण्डलिष्ट्रा या ग्रुआंग्रुकला सुधाविगलिता सा पानयोग्या सुरा। सा हाला पिवतामनर्थकलदा श्रीदिव्यभावाश्रिता यांपीत्वा सुनयः परार्थकुशला निर्वाणमुक्ति गताः॥

अर्थात् जो सहसार-कमल्रूपी पात्रमें भरी है और चन्द्रमा-कला-सुधासे स्रवित है, वही पीनेयोग्य सुरा है। इसका प्रभाव ऐसा है कि वह सब प्रकारके अशुभ कमोंको नष्ट कर देती है। इसीके प्रभावसे परमार्थ-कुशल ज्ञानियों, मुनियोंने मुक्तिरूपी फल प्राप्त किया है। निरंजन, निर्विकार, सचिदानन्द-परब्रह्मके विलयमें योगसाधना-द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मद्य कहते हैं।

अतः तन्त्रसाधकेको देवीकी तरह सुराका—मदका ही पान करना चाहिये। तभी उसकी आत्मा शक्तिशाली होगी और वह आत्म-साक्षात्कारके योग्य हो सकेगा। यदि इस सुराका पान नहीं किया जाता, अर्थात् अहंकारका नाश नहीं किया जाता तो सौ कल्पोंमें भी ईश्वरदर्शन करना असम्भव है। यही वर्णन दिव्यभावमें समझना चाहिये। तभी हमारा परम कल्याण है!

मांसं—मांसके विषयमें योगिनीतन्त्रमें कहा है— मांसं मत्स्यं तु सर्वेषां छवणाईकभीरितम्।

सवका मांस और मत्स्य लगण तथा अदरक बतलाया
गया है। एतदर्थ मांसका अनुकल्प है लगण, अदरक,
लहसुन, तिल और गेहूँकी बालें। कुलाणव-तन्त्रमें भी
मांसके स्थानपर लगण, अदरक, गेहूँ बा लहसुनसे
पूजाका विधान कहा गया है। मांसके खिये दिन्य रूप
है—समस्त वस्तुओंको अन्तर्यामी ईश्वरको समर्पित करना।
मांसाहारका प्रतीकात्मक स्पष्टीकरण करते हुए शास्त्रोंमें
कहा है—

मा शब्दाद् रसना क्षेया तंदशान् रसनाप्रियान्। एतद् यो भक्षयेद् देवि स एव मांससाधकः॥

'मा' शब्द रसनाप्रिय वस्तुओंका नामान्तर है, उसका परित्यान या अन्तर्मीन रहकर जो वाक्संयम करके मौन रहता है, वही वास्तवमें मांससाधक है। पाप-पुण्यरूपी पशुको ज्ञानरूपी खडगसे मारकर जो योगी मनको ब्रह्ममें ळीन करता है, वहीं सच्चा मांसाहारी है।

### ते विज्ञानपरा धरातलसुरास्ते पुण्यवन्तो नराः नाइनीयात् पशुमांसमात्मविमतेर्हिसाकृतं सज्जनः।

'जो काम, क्रोंघ, लोभ, मोह आदि पशुओंको विवेक- रूपी तलवारसे मारकर उसको भक्षण करे एवं दूसरोंको सुख पहुँचावे; वही सच्चा बुद्धिमान् है। ऐसे ही ज्ञानी और पुण्यशीलजन पृथ्वीके देवता कहे जाते हैं। ऐसे सज्जन कभी पशु-मांसका प्रयोग करके पापी नहीं वनते। पशुवधसे मांसकी प्राप्ति होती है। मांस-लोलुपोंने उपासनाके अतिरिक्त हवन-यज्ञोंमें भी अर्थका अनर्थ कर पशुवध करना प्रारम्भ किया था। उपनिषदमें कहा है—'कामकोधलोभाद्यः पश्चः।' मैरवयामलमें भी कहा है—

### कामकोधसुलोममोहपशुकांदिछत्वा विवेकासिना। मांसं निर्विषयं परात्मसुखदं भुञ्जन्ति ते वै बुधाः॥

अर्थात् 'विवेकी मानव काम, क्रोध, लोभ और मोहरूपी पशुओंको विवेकरूपी तलवारसे काटकर दूसरे प्राणियोंको सुख देनेवाले निर्विषय तत्त्वका मक्षण करते हैं।' आलङ्कारिक रूपसे यह आत्मशुद्धिकी, कुविचारों, पाप-तापों, क्राय-कल्मपोंसे बचनेकी शिक्षा है।

'परमार्थसारमं मायापरित्रहवशाद् बोधो मिलनः पुमान् पशुभविति --मायाके कारण मिलनबुद्धि होनेसे मानव पशुभावको प्राप्त होता है । तन्त्रमें कहा है इन्द्रियाणि पशुन् हत्वा'--इन्द्रियहूप पशुका वध करें।

मत्स्य—तन्त्रशास्त्रोंमं मत्स्यका विधान आया है। उनका अनुकल्प है लाल मूली और वैगन आदि। योगिनी-तन्त्रमें कहा है——'मांसमत्स्यं नु सर्वेषां लवणादिक-रितम्' अर्थात् सवका मांस और मत्स्य (मल्ली)को लवण आदि कहा गया है। 'कुलार्णवतन्त्र'में भी जहाँ

मत्स्यका विधान है, वहाँ बैगन, मूली या पानी-फलको अर्पित करनेका निर्देश समझना है।

मत्स्य और उसका सेवन करनेवाले सच्चे मत्स्य-साधकके शास्त्रोंमें इस प्रकार लक्षण दिये गये हैं। कहा है कि मन आदि सारी इन्द्रियोंको वशमें करके आत्मामें लगानेवालेको हो मीनाशी कहते हैं, दूसरे तो जीव-हिंसक प्राणी हैं।

अहंकारो दम्भो मद्दिश्चनतामत्सरद्विषः षडेतान् मीनान् व विषयहरजालेन विश्वतान्। पचन् सद्विद्याग्नौ नियमितकृतिर्धीवरकृतिः सदा खादेत् सर्वान्न च जलचराणां कुपिशितम्॥ (तन्त्रतस्वप्रकाश)

'अहंकार, दम्भ, मद, पिशुनता, मत्सर, ह्रेप—— ये छः मछल्याँ हैं, इनको धीवरकी तरह विषय-विरागरूपी जालमें पकड़े । उनको सद्विद्यारूपी अग्निपर पकाकर नियमपूर्वक काममें लेता रहे । इनके अतिरिक्त जलमें रहनेवाली मछल्योंको खाना तो सर्वथा धर्मविरुद्ध पापकर्म है ।'

#### गङ्गायमुनयोर्मध्ये मत्स्यौ द्वौ चरतौ सदा। तौ मत्स्यौ भक्षयेद् यस्तु सो भवेन्मत्स्यसाधकः॥

दो मत्स्य गङ्गा-यमुनाके भीतर सदा विचरण करते रहते हैं। जो व्यक्ति इन दोनोंका भक्षण करता है, उसका नाम मत्स्य—साधक है। गङ्गा-यमुनासे आशय है मानव-शरीरस्थ इडा-पिंगला नाड़ीका। उनमें निरन्तर बहनेवाले श्वास-प्रश्वास ही दो मत्स्य हैं। जो साधक प्राणायामद्वारा इन श्वास-प्रश्वासोंको रोककर कुम्भक करते हैं वे ही यथार्थमें मत्स्य-साधक हैं। इन उदाहरणोंमें स्पष्ट है कि इन्द्रियोंका वशीकरण, दोषों तथा दुर्गुणोंका त्याग, साम्यभावकी सिद्धि और योग-साधनमें रत रहना ही मत्स्यका प्रहण करना है। इनका सांकेतिक अर्थन समझकर प्रत्यक्ष मत्स्यके द्वारा पूजन करना तो अर्थका अनर्थ होगा और साधनाक्षेत्रमें एक कुप्रवृतिको बढ़ावा

देना होगा । इससे मत्स्य पवित्रताका ही प्रतीक सिद्ध होता है । इसको इसी रूपमें प्रहण करना उपयुक्त है । तभी और हमारा हमारे कुळका उद्वार होगा ।

#### मुद्रा

मुद्राके माहात्म्यका वर्णन करते हुए कुलार्णवतन्त्रमें कहा है——

इत्यादिपञ्चमुद्राणां वासनां कुळनायिके। बात्वा गुरुमुखाद देवि यः सेवेत स मुच्यते॥

हे कुलनायिके ! हे देवि ! ये उपर्युक्त पञ्चमुद्राओं की वासनाको गुरुके मुखसे समझकर और ज्ञान
प्राप्त करके जो सेवन किया करता है वह मुक्तिको
प्राप्त करता है । मुद्राक्ता अनुकल्प है चावल, धान ।
योगिनीतन्त्रमें कहा है—'भ्रष्टधान्यादिकं यच्च चर्वणीयं प्रचक्षते सा मुद्रा ।' भ्रष्ट धान्यादि अर्थात् जो
मुने हुए चर्वणीय द्रव्य हैं, उन्हीं को मुद्रा कहते हैं ।
कुलाणवतन्त्रमें चावल, गेहूँ अथवा धानको ही मुद्राके
स्थानपर चढ़ानेका आदेश दिया गया है । मुद्राका दिव्य
रूप है—-बुराइयोंका त्याग । ज्ञानकी ज्योतिसे अपने
अन्तरको जगमगानेवाला ही मुद्रा-साधक कहा जाता
है । कौलावलीतन्त्रके ८०वें पटलमें हो गया है—

आशा तृष्णा महामुद्रा ब्रह्माग्नौपरिपाचिता। ऋषयोऽइनन्ति नियतं चतुर्थी सैव कीर्तिता॥ (पटल ८०)

आशा और तृष्णा महामुद्रा है। जो ब्रह्मकी अग्निमें परिपाचित होती है। ऋषिगण नियतरूपसे इनका प्राशन कर जाते हैं, वही चतुर्थी कही गयी है। 'तन्त्र-तत्त्वप्रकाश'में आया है——

आशा तृष्णा जुगुष्सा भयविशद्यृणां मानलज्जा प्रकोपो ब्रह्माग्नावष्टमुद्राः परसुकृतिजनः पच्यमानाः समन्तात् नित्यं स भक्षयेत् तानवहितमनसा दिव्यभावानुरागी। योऽसोब्रह्माण्डभःण्डे पद्यहतिविभुत्नो चद्रनुत्यो महात्मा

आशा, तृष्णा, जुगुप्सा, भय, घृणा, घमण्ड, लज्जा, क्रोध—ये आठ कप्टदायक मुद्राएँ हैं। सत्कर्ममें निरत

पुरुषोंको इन्हें ब्रह्मरूप अग्निमें पका डालना चाहिये। दिन्य भावानुरागी सन्जनोंको सदैव इनका सेवन करना और इनका सार प्रहण करना चाहिये। ऐसे पशुहत्यासे विरत साधक ही पृथ्वीपर शिवके तुल्य उच्च आसन प्राप्त करते हैं। 'मन्त्र-मुक्तावली'में कहा है—

मन्त्रार्थमन्त्रचैतन्यं योनिमुद्रां न वेत्ति यः। शतकोटिजपेनापि तस्य सिद्धिर्न जायते॥

अर्थात् मन्त्रका अर्थ और मन्त्र-चैतन्यकी योनि-मुद्रा जो मानव नहीं जानता, वह चाहे सौ करोड़ जप क्यों न करे, उसको कदापि सिद्धि नहीं होती । कुलार्णव-तन्त्रमें आया है—

मुदं कुर्वन्ति देशानां मनांसि द्रावयन्ति च । तस्मान्मुद्रा इति ख्याता दशिंतन्याः कुलेश्वरि ॥

हे 'कुलेश्वरि! देवताओंका मुद अर्थात् आनन्द उत्पन्न करने और उनके मनको उपासकके प्रति द्रवित कर देनेसे मुद्रा यह नाम पड़ा है, जो अवश्य ही देवोंको दिखायी जानी चाहिये।'

उपासनाकालमें अन्तरिक भावोंको ब्यक्त करनेके लिये बाह्य शरीरकी विशेष भाव-भंगिमाएँ हैं, उन्हें ही मुद्रा कहते हैं। यह उपासकके आन्तरिक भावोंकी भाषा है। जिसके माध्यतसे वह अपने इष्टदेवतासे वार्तालाप करता है; क्योंकि बाह्यरूपसे उसके शरीरके अवयवोंका संचालन होता है, वह उसके हृदय और मनका प्रतीक माना जाता है। हाथों और अंगुलियोंकी सहायतासे बनायी गयी ये भिक्तमाएँ जब वार-वार बनायी जाती हैं, उसी रूपमें वह आन्तरिक भावोंका रूप बन जाती हैं। ऐसा लगता है, जैसे सूक्ष्म ही स्थूल आकारमें साकार हो गया है और दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। मुद्राएँ १०८ संख्यामें हैं। आवाहन, विसर्जन, उध्वे आदि उपासनाके सभी अङ्गोंके लिये मुद्राओंका विधान है। मुद्राओंका प्रयोग

काम्यं कर्म, प्रतिष्ठा, स्नान, आवाहन, नैवेध, अपिण और विसर्जनके साथ किया जाता है।

मैंथुन-मेंथुनका अनुकल्प है—उपयुक्त विविसे पुण्पोंका समर्पण । तन्त्रमें छतासाधनाका बहुत कळिड्कित किया गया है । बास्तविकता यह कि तन्त्रमें पारिभाषिक शब्द होते हैं । उनके अर्थोंको न समझनेसे भ्रम फैछता है । इसीसे तन्त्रमें तथाकथित गंदगीका प्रवेश हुआ है । इस पदके शाब्दिक अर्थके विषयमें योगिनी-तन्त्रमें कहा है ।

सहस्रारोपरि विन्दौ कुण्डल्या मेळनं शिवे। मैथुनं शमनं दिव्यं यतीनां परिकीर्तितम्॥

हे शिवे ! सहस्रदल-पद्मोंपरि विन्दुमें जो कुण्डलिनी-का मिलन है वही यतियोंका परम मैथुन है यह कहा गया है । मैथुनका अर्थ है—मिलाना । साधारण भाषामें स्त्री और पुरुषके मिलनको मैथुन कहा है । परंतु तन्त्रशास्त्रकी पारिभाषिक भाषामें मैथुनका अभिप्राय हाड़-मांसवाले स्त्री-पुरुषका नहीं है । बीसे अभिप्राय है कुण्डलिनी-शक्तिसे जो हमारे अंदर सोयी हुई है । इसका स्थान म्लाधार है । सहस्रारमें शिवका स्थान है । इस दिव और शक्तिका मिलन ही वास्तविक मिलन अयवा मैथुन है । बोगकी भाषामें सुषुम्नाका प्राणसे मिलन ही मैथुन कहा जाता है । परावाक्तिके साथ आत्माके बिलास-रसमें निमम्म रहना ही मुक्त आत्माओंका मैथुन है । फिसी स्त्री आदिका प्रहणकर उससे मैथुन नहीं । भैरवयामल'में आया है— या नाडी सृक्ष्मरूपा परमपद्गता सेवनीया सुषुम्ना साकान्तालिङ्गनासीच्च मनुजरमणीसुन्द्रीवायोपा। कुर्याच्चन्द्रार्कयोगेतं युगपवनगकु मैथुनं नैव योनीं योगीन्द्रोविश्ववन्द्यसुखमय भवनेतां परिष्वज्य नित्यम्॥

परमानन्दको प्राप्त हुई सूक्ष्म रूपवाली सुषुम्ना नाड़ी है, वही आलिंगन करने योग्य सेवनीया कान्ता है, न कि मानवी सुन्दरी वेश्या! सुषुम्नाके सहस्रार चक्रके अन्तर्गत परम ब्रह्मके साथ संयोग होनेका नाम ही मैथुन है, स्त्री-सम्भोगका नहीं। विश्ववन्द्य योगीजन सुखमय वनस्थली आदिमें ऐसे ही संयोगका परमानन्द प्राप्त किया करते हैं।

यह पाँच मकारोंका रहस्य है। इस प्रकार तन्त्रमें जहाँ-जहाँ भी मद्य, मांस, मुद्रा, मीन, मैथुन शब्द आये हैं वहाँ उनका आलंकारिक वर्णन ही किया गया है। उसे न समझकर भोग-लिप्सुओंने अपने मानसिक स्तरके अनुरूप उनके अर्थ निकालकर उनका प्रत्यक्ष व्यवहार प्रारम्भ कर लिया है जिसके कारण जनसाधारणमें तन्त्र-विद्याकी उपेक्षा होने लगी एवं वह निम्नकोटिके विषयलेलुप वर्गतक ही सीमित रह गया। वास्तवमें तन्त्र बहुत उच्च स्तरकी साधना है। पञ्चमकारोंसे उसको कभी बदनाम नहीं करना चाहिये। उनके आलङ्कारिक रहस्योंका समझना आक्श्यक है। इस प्रकार जो खुद्धतमा मनोरमा परमाराध्या पराम्बाकी सच्चे रूपसे साधना जपासना करता है, उसका तथा उसके कुलका वास्तविक कल्याण है। माँ द्यामयी भवतारिणी उसके भववन्धन काटकर मोक्ष प्रदान करती है।

### बिलदान-रहस्य

( खामी श्रीदयानन्दजी महाराज )

दक्षिणमार्गीय इष्ट-पूजाके षोडश उपचारोंमें तो नहीं, किंतु वामाचारमें नैवेद्यके बाद बलिदान भी उपचारमें सिम्मिलित है। भाव यह कि यदि उपासकने उपासनाके अन्तमें सर्वस्थ समर्पणकर, पूजकने पूजाके अन्तमें उपास्य—पूज्य इष्टदेवको अपना सब कुछ बलिदान देकर उपास्यदेवसे अपना मेद-भाव मिटा न दिया, वह उपास्यमें विलीन, तन्मय होकर तदृष न हो गया, उसे 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैंव भवति', 'शिवो भूत्वा शिवं यजेत'—यह भाव न प्राप्त हुआ, 'दासोऽहम' का 'दा' नष्ट होकर 'सोऽहम' न रह गया तो पूजाकी पूर्णता ही क्या हुई ? इसी कारण बलिदान भी पूजाका एक अङ्ग है। बलिदानके बिना न जगन्माता ही प्रसन्न होती हैं और न भारतमाता ही। जिस देशमें जितने बलिदानी देश-सेवक, देश-नेता उत्पन्न होते हैं, उस देशकी उतनी ही सची उन्नित होती हैं।

यह बलिदान 'चार प्रकारका है। सबसे उत्तम कोटिका बलिदान 'आत्म-बलिदान' है। इसमें साधक जीवात्मभाव-को काटकर परमात्मापर चढ़ा देता है। इस बलिदानद्वारा अज्ञानवश परमात्मासे जीवात्माकी जो पृथकता दीखती है, वह एकाएक नष्ट हो जाती है और साधक खरूप-स्थित होकर अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेता है। जबतक यह न हो सके तबतक द्वितीय कोटिका बलिदान करना चाहिये। इसमें कामरूपी बकरे, कोधरूपी भेड़, मोहरूपी महिष आदिका बलिदान किया जाता है। अर्थात् 'षडिएका बलिदान' ही द्वितीय कोटिका बलिदान है। तृतीय कोटिमें इतना न हो सकनेपर किसी-न-किसी इन्द्रिय-प्रिय वस्तुका बलिदान होता है। प्रत्येक विशेष पूजाके अन्तमें जिस बस्तुपर लोभ होता है उसका बलिदान अर्थात् संकल्पपूर्वक त्याग कर देना चाहिये। यही

तृतीय कोटिका बलिदान है। इस प्रकारसे मिठाई, प्याज, लहसुन, मादक वस्तु आदिके प्रति आसक्ति छूट सकती है। यदि ऐसा भी न हो सके तो क्रमशः छुड़ानेके लिये चतुर्थ कोटिका बलिदान है।

मैथुन, मांस-मक्षण, मद्यपान—इनमें लोगोंकी प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। महाराज मनुने भी 'प्रवृत्तिरेपा भूतानाम्' कहकर इसी सिद्धान्तकी पुष्टि की है; किंतु 'निवृत्तिस्तु महाफला' अर्थात् मनुष्यको प्रवृत्ति छोड़कर क्रमशः मोक्षफलदायक निवृत्तिकी ओर अग्रसर होना चाहिये । इसी कारण व्यवस्था बाँधकर इन वृत्तियोंको क्रमशः नियमित करते हुए इनसे निवृत्ति करानेके निमित्त विवाह, यज्ञ और सोमपान आदिका विधान राजिसक अधिकारमें किया गया है। यही कारण है कि विवाहके समय श्री-पुरुष प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि संसारसे कामभाव उठाकर अपनेमें ही केन्द्रीभूत करके कमशः निवृत्तिपथके पथिक बनेंगे। राजसिक, वैदिक, तान्त्रिक यज्ञमें हिंसादिका भी यही समाधान है। अर्थात् स्वभावतः सारिवक प्रकृति मनुष्योंके लिये यह यज्ञ नहीं है। जो लोग मांस-मद्य आदिका सेवन पहलेसे करते हैं, वे पूजादिके नियममें बँधकर क्रमशः मांसाहार आदि छोड़ दें। जो अवाधरूपसे मांस-मद्यादिका सेवन करते हैं, वे वैसा न करें और संयत होकर क्रमशः करें, जिससे उनकी मांस-मद्यकी प्रदृत्ति होते-होते अन्तमें बिल्कुल छूट जाय, यही इसका वास्तिविक रहस्य है। यह सबके लिये नहीं है; परंतु जब वेद पूर्ण प्रन्थ है तो इसमें केवल सात्त्विक ही नहीं, किंतु सभी प्रकारके अधिकारियोंके कल्याणके लिये विविध विभान होने चाहिये, इसी कारण राजसिक अधिकारीको क्रमशः सात्त्विक बनानेकी ये विधियाँ

श० उ० अं० २७-२८-

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

यज्ञरूपसे शास्त्रोंमें बतायी गयी हैं। ये संयमके लिये हैं, न कि यथेच्छाचारके लिये। किसीके संहार, मारण, मोहन, उच्चाटन आदिके लिये विधिहीन, अमन्त्रक पूजादि तामसिक हैं।

दक्षिणाचारके अनुसार सात्त्रिक पूजामें पशु-बलिका विधान नहीं है। राजसमें कृष्माण्ड, ईख, नीबू आदिकी बलि है। केवल वामाचारमें पशु-बलिका विधान है। महाकाल-संहितामें स्पष्ट कहा गया है—

सात्त्विको जीवहत्यां वै कदाचिद्पि नाचरेत्। इश्चुदण्डं च कृष्माण्डं तथा वन्यफलादिकम्॥ श्नीरपिण्डैः शालिचूणैं। पशुं कृत्वा चरेद् वलिम्॥ 'सास्त्रिक अधिकारके उपासक कदापि पशु-बलि देकर जीव-हत्या न करें, वे ईख, कोहड़ा या वन्य फलोंकी बिल दें अथवा खोवा, आटा या चावलकें पिण्डसे पशु बनाकर बिल दें।' यह सब भी रिपुओंके बिलिदानका निमित्तमात्र ही है, जैसे कि महानिर्वाण-तन्त्रमें कहा है—

कामकोधौ पश्च द्वाविमादेव विकर्मयेत्। कामकोधौ विद्नसृतौ विंह दस्वा जपं चरेत्॥

काम और क्रोबरूपी दोनों किनकारी पशुओंका बलिदान करके उपासना करनी चाहिये। यही शास्त्रोक्त बलिदान-रहस्य है।

# मधु-कैटभ-वधकी पौराणिक, यौगिक और वैदिक व्याख्या

( साहित्य-वाचस्पति डॉ॰ श्रीविष्णुदत्त राकेश, एम् ० ए०, डी॰लिट्॰ )

मार्कण्डेयपुराणके ८१वें अध्यायमें मधु और कैटभ नामक असुरोंके विनाशकी कथा आयी है, जो इस प्रकार है----कल्पान्तमें महाप्रलयके समय यह समस्त जगत् एक महासमुद्रके रूपमें जलमय हो गया और उसमें भगवान् विष्णु शेव-शय्यापर योगनिद्रामें निद्रित हो गये। तभी विष्णुके कानोंके मैळसे मधु-कैटम नामके दो असुर उत्पन्न हुए तथा विष्णुके नाभिकमलमें स्थित प्रजापति ब्रह्माको मारनेके लिये उद्यत हो गये। उप्र असुरोंको देखकर प्रजापतिने विष्णुको योगनिदामम देखा । त्रिप्णुके नेत्रोंमं स्थित महामाया योगनिदाको जगानेके लिये ब्रह्माने स्तृति प्रारम्भ की । ब्रह्माने कहा-- 'अतुल ते जोमय विष्युकी उस योगनिदाकी मैं स्तुति करता हैं, जो समस्त विश्वकी जननी है, समस्त विश्वका पालन-पोषण करनेत्राली है और समस्त विश्वकी स्थिति और संहारका कारण है। आप जगन्मयी हैं। इस जगतकी उत्पत्तिमें सृष्टिस्टर्पा, इस जगतके पालनमें स्थिति-खरूपा और इस जगत्के संहारमें संहति-खरूपा

हैं। इस प्रकार यह समस्त विश्व आपके ही खरूपमें सर्वदा अन्तर्विजीन है। हे देिते! आप समस्त जगत्के लिये प्रकृति अथवा सत्त्व, रज और तमोगुगकी साम्यावस्था हैं तथा आप ही समस्त जगत्के लिये सत्त्व-रजस्तम्सके गुणत्रयका विभाजन करनेवाली विकृति हैं। विश्वमयी होनेसे जगत्के सदात्मक और असदात्मक पदार्थोंकी जो शक्ति है, वह आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और किसींका अस्तित्व नहीं है। आप ही परात्पर हैं। (सप्तशती अ०१ रात्रिमुक्त)

इस स्तुतिके वाद भगवान् विष्णुके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्षः स्थलसे बाहर निकलकर योगनिद्रा ब्रह्माके आँखों के सामने प्रकट हो गयी। योग-मायासे अलग होते ही विष्णु उस अर्णव (कल्पान्त-कालीन महासमुद्र) से उठ खड़े हुए। पाँच हजार वर्षतक विष्णुका उन (मधु-कैटभ)से द्वन्द्व-युद्ध हुआ। महामायासे मोहित हुए असुरोंने विष्णुसे वर माँगनेको कहा। विष्णुने कहा—'मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे

हाथों मारे जाओ ।' मधु-कौरम बोले—'हमें वहाँ मारो जहाँ जल-प्लाव न हो ।' विष्णुने इतना कहनेपर उन्हें अपनी जंघापर रखा और चक्रसे उनका सिर काट लिया।

देवीभागवतके प्रथम स्कन्धके ६ से ९ तकके अध्यायों में भी यह आख्यान आया है । वहाँ एक बात विशेष यह कही गयी है कि असुरोंकी देह चार हजार कोसवाली थी । विष्णुने जंघाएँ सटाकर उनपर उन्हें रखा तथा उन देत्यों के रक्त और मज्जासे पृथ्वी पट गयी । इसी कारण पृथ्वीका नाम 'मेदिनी' पड़ा । तबसे मिट्टी खाना निषिद्ध समझा जाने लगा—

तदाकण्यं वचस्तस्य विचिन्त्य मनसा च तौ। वर्धयामासतुर्देहं योजनानां सहस्रकम्॥ (१।९।८०)

भयाद्वे द्विगुणं चक्रे जघनं विस्मितौ तदा। (१।९।८१)

मेदिनीति ततो जातं नाम पृथ्व्याः समंततः। अभक्ष्या मृत्तिका तेन कारणेन सुनीश्वराः॥ (१।९।८४)

इस कथाका रहस्यात्मक अर्थ क्या है, अब इसपर विचार करना है।

आख्यानकी वेद-मूलकता

ऋग्वेदके वागाम्मृणी सूक्त (१०।१०।१२५) की सातग्री ऋचामें कहा गया है कि मैं ही इस जगत्के पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान-खरूप परमात्माके जपर उत्पन्न करती हूँ। सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्ति-स्थान परमात्मा-रूप समुद्रमें तथा बुद्धिकी व्यापकता-रूप जलमें मेरे कारण-खरूप चैतन्य ब्रह्मकी स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवनोंमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस खर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पर्श करती हैं—

अहं सुवे पितरमस्य मूर्छन्मम योनिरण्स्वन्तः समुद्रे । ततो वि तिष्ठे भुवनानि विश्वो तामं द्यां वर्ष्मणोपसपृशामि ॥

तालप्य यह कि दुर्गाका उद्भव-स्थान महासमुद्रमें है। महासमुद्रको ही 'अम्भूण' कहते हैं। अम्भूणका अर्थ है--अपां विभर्ति यः। अर्थात् आपस्तत्त्वको धारण करनेवाला । एकार्णवमें स्थित आप (जल) ही विष्णु हैं और इसी विष्युके अङ्गोंका रस देवी योगमाया हैं। सायगाचार्प इसे 'वाक्' कहते और अम्भृणकी कन्या बताते हैं। शरीरमें एकार्णत्र हृदयस्थ प्रदेश है जहाँसे वह युलोक अर्थात् ब्रह्मरन्ध्रको छूती है। ब्रह्माण्डमें, समस्त भुत्रनोंमें ब्याप्त होकर जगत्के पिता आदित्य ( प्रसितता ) को स्पर्श करती है । ब्रह्माण्डका केन्द्रबिन्दु विष्णुकी नाभि है, उससे जगत् उत्पन्न होता है। वही ब्राह्मी स्थिति है, उसका अवरोधक रज और तम है। स्थितिमें सत्त्व रहता है तो सृटि नहीं होती । तम रहता है तो भी सृष्टि नहीं होती । सत्त्व-भावमें साम्य रहता है, जब रजोगुणसे इसमें वैषम्य आता है तभी सृष्टि होती है। ब्रह्म-भाव या सर्गभावके अवरोधक रज और तमके प्रतीक मधु-कैटभका जब विनाश होता है अर्थात सत्त्व जब रज और तमसे विकृत होता है तब सृष्टि होती है। अर्थात् सत्त्वगुग प्रवल होकर रजोगुग और तमो-गुणको अपने नियन्त्रणमें रखकर सृष्टिक्रमका संचालन करने लगता है। मत्स्यपुराण (१७०।२) में इन्हें रज और तमका ही प्रतीक कहा गया है-

तौ रजस्तमसौ विष्नसंभूतौ तामसौ गणौ। एकार्णवे जगत् सर्वे क्षोभयन्तौ महाबछौ॥

कालिकापुराणके ६१ वें अध्यायमें भी इन्हें रजोगुण और तमोगुण कहा गया है।

वैसे भी विश्यु विराज है । जब वह अन्याकृत रहता है तब उसे 'आपः' कहते हैं । उसकी शक्ति अन्याकृता प्रकृति है । सिक्तय होकर यह दो रूपोंमें बँट जाता है, न्याकृत हो जाता है——एक प्रकृति और दूसरा पुरुष । प्रकृति योगमाया है तो पुरुष विष्णु है। इनसे मन और प्राण उत्पन्न होते हैं जो क्रमशः सत् और असत्के रस हैं। मन ब्रह्मा है, इसके चार मुख हैं—चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार। प्राण विष्णु है और इसकी चश्चलता मन-ब्रह्मा है। आवरण और विक्षेप मधु-कैटम हैं। ज्ञान चक्क है। इसीसे चञ्चलताके हेतु आवरण और विक्षेपकी समाप्ति होती है तथा मन एकाप्र होता है, नानात्वकी इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं। वृत्तिकी स्थिरताकी दशा ही शेष है और उसपर स्थित विष्णु योग-पुरुष है।

दूसरे शब्दों में विष्णु तपुर्मुर्धा ऋषि हैं, अर्थात् ऐसे साधकके प्रतीक हैं जिसका मिलाप्क एकाप्रताके कारण तप रहा है। यह एकाप्रता ज्ञानाग्निजन्य है। नाभि-कमलमें स्थित ब्रह्मा नाभिसे उर्ध्वमें होनेवाले प्राणात्मक प्रकृष्ट यज्ञका प्रतीक है। इसे वेदके शब्दों 'प्रयाज' कहेंगे। नाभिके नीचेके प्राण मधु-कैटम हैं, जो उन्हें प्रयाज नहीं करने देते। मोटे शब्दों में ये अपान हैं। ये ब्रह्मत्वके द्वेषी भाव हैं। नराशंस अग्नि भद्रकाली या देवी है जो स्तुत होनेपर, आवाहित होनेपर अपानको प्राणके अनुकृल बना देती है। इस अवस्थाको 'अनुयाज' कहते हैं। मनन और ज्ञान दो जंवाएँ हैं, जिनपर देवी भावको रखकर नष्ट किया जा सकता है—

नराशंसो नोऽवतु प्रयाजे शं नो अस्त्वतुयाजो हवेशु । क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्नथा करद्यजमानाय शं योः । ( ऋक् १० । १८२ । २ )

प्रजापित सृष्टिकी प्रजनन-शक्तिका भी प्रतीक है— 'प्रजननं प्रजापितः', अतः बह रज है। जब मधु-कैटभरूप तम इसे क्षुब्ब करता है तब भूतोंकी सृष्टि होती है अर्थात् तमसे युक्त हुए बिना रज सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता। अर्थात् यह प्रकरण आध्यात्मिक साधना और सृष्टि-निर्माण दोनोंपर प्रकाश डाळता है।

एक ब्याख्या यह भी सम्भव है कि एकार्णव रात्रि है। विष्णु आकाश है। नेत्र प्राची दिशा है, उससे योगनिद्राका निकलना उषाका आगमन है। विष्णुका जागरण अग्नि है। 'प्राची हि दिगग्ने:' यह शतपथ (६।३।३।२) कहता भी है। इस अग्निका पिण्डीभाव नाभिकमल है। ब्रह्मा सूर्य है। असित अर्थात् काळा विष्णु इसका रक्षक है। सूर्यमें दो भाग हैं । एक तेजस्वरूप जो कैटभ है और दूसरा अप्रकाशमान कृष्णरूप जो मधु है। ये मूर्यके काले धब्वे ( सन-स्पाट ) हैं । ये ही जल-जलकर सूर्यको गोल बनाये रखते हैं। इनका जलना और गोलाकार बना रहना ही चक्र चलना है। सूर्यकी किरणें पृथ्वी-पृष्ठपर दिन-रातके रूपमें गिरती हैं। पृथ्वीपृष्ठ विष्णुकी जंघाएँ हैं—'महीतलं तज्जधने'। कालरूप दिन-रातका उनपर गिरना ही मधु-कैटभका शरीरपात है। अथर्वके तृतीय काण्डके सत्ताईसवें सूक्तमें 'प्राची दिगम्निरधिपतिरसितो रिश्नतादित्या इषवः यह जो आया है उसका भी यही अर्थ है। इसका तात्पर्य है कि दिब्य शक्तिकी ज्योतिसे ही सब ज्योतित होता है और उसीकी सत्तासे सबकी सत्ता प्रतीत होती है । कठोपनिषद् (२।२।१५)में कहा गया है-

### तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। योगमूलक व्याख्या

इस कथामें नारायणको अध्यात्म-निष्ठाका प्रतीक समझा जा सकता है। शेष आधार-शक्तिके प्रतीक हैं। निद्रादेवी महासुप्तिरूपा बीज-शक्ति हैं। पद्म रजोगुणकी तिमर्श-शक्ति स्पन्द है। ब्रह्मा शब्दब्रह्म-प्रणव है। प्रणवका प्रथम रूप ध्वन्यात्मक है, फिर शब्दोंका रूप धारणकर वह अनेकधा व्यक्त होता है। उससे रूपका प्रसार होता है। विराट ब्रह्माण्ड कान है। इसका मैल अन्तरिक्ष है। मधु-कैटभ नादके आवरण हैं। विश्वाकार होनेका भाव चक्र है। अहं और इदंका भाव जंघाएँ हैं। आवरणके नष्ट होनेपर वर्णात्मिका शक्ति वेदराशिका रूप तथा अर्थात्मिका शक्ति समस्त सृष्टिका रूप धारण कर लेती है।

विष्णु अध्यातम-साधनाके प्रतीक हैं तो ब्रह्मा ज्ञानके प्रतीक । इनके मार्गमें बाधक हैं मधु-कैटम । मधु प्रसाद है और कैटम भ्रान्ति तथा विक्षेप । ये दोनों ज्ञानके शत्रु हैं । भगवान्के जागनेपर अर्थात् अध्यात्म-निष्ठाके दृढ़ होनेपर दोनोंका नाश होता है । 'अहं ब्रह्मास्मि' भावका उदय ही चक्रका गतिमान् होना है । ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म हो जाता है—'ब्रह्मिवद् ब्रह्मैव भवति ।' अतः नारायणतत्त्वका साक्षात्कार करनेवाला ब्रह्मा भी प्रजापित वन जाता है—'तह राग्यादिप दोषवीजक्षये कैवल्यम् ।' अतः सर्वज्ञता और सर्वशिक्तमत्ताके उदय ( भद्रकालीका दर्शन ) होनेपर सब दोषोंकी बीजरूपी वासनाके क्षय होनेपर कैवल्यपदकी प्राप्ति होती है । अतः कैवल्य-प्राप्तिकी प्रक्रियापर भी इस आख्यानसे प्रकाश पड़ता है ।

### अग्निहोत्रका प्रतीक

यह कथा अग्निहोत्रसे भी सम्बन्धित है। विष्णु प्रजापित हैं। नाभिकमल स्थण्डिल अथवा अग्निवेदी है। ब्रह्मा स्थापित अग्नि है। चार वेद इसके चार मुख हैं। योगनिद्रा वाक् है, जो प्रजापितको अग्निमें

आहुति देनेके लिये प्रेरित करती है। मैत्रायणीसंहितामें आया है—

स्वाहा इति स्वा द्येनं वागभ्यवदत् । जुहुधीति । तत् स्वाहाकारस्य जन्म । (१।८।१)

सायंकाल तथा प्रातःकाल मधु-कैटम हैं। अंधकार, आँधी और अमेध्य पदार्थोंका अन्तरिक्ष और पृथ्वीपर उड़ना ही इनका कार्य है जो क्रमशः अग्निहोत्रके राष्ट्र हैं । वेद जिन्हें उषाएँ 'दिवः दुहितरः' कहता है, वे ही नानात्वमयी प्रकाश-िकरणें चक्र हैं, जिनसे मधु-कैटभ क्षीण होते हैं । पुराणोंमें इन्हें 'मन्देहा' बताया गया है । इस अग्निहोत्रका सम्बन्ध जायापती-सदश है । प्रातःकालीन अग्निहोत्र जाया है तथा सायंकालीन पति है। काठकसंहितामें आया है—'अग्निहोन्ने वे जायापती'। प्रातःकालीन यज्ञसे सूर्य-ज्योति तथा सायंकालीन यज्ञसे चन्द्र-ज्योतिका जन्म होता है। पहला अग्नि है तो दूसरा सोम । अग्नीषोम ही जगत्का आधार है। यही किया शरीर-यज्ञमें भी सम्पन होती रहती है। मतस्य-पुराणमें कहा गया है कि इस वृत्तान्तको जाननेवाले प्राचीन याज्ञिक महर्षियोंने वेदके दृष्टान्तोंद्वारा यज्ञमें कमलकी रचनाका विधान बताया है--

एतसात् कारणात् तज्ज्ञैः पुराणैः परमर्षिभिः। याज्ञिकैर्वेददृष्टान्तैर्यञ्जे पद्मविधिः स्मृतः॥ (मत्स्य०१८९।१६)

इससे स्पष्ट होता है कि मत्स्यपुराणकार मधु-कैटमकी कथाका तात्पर्य अग्निहोत्रकी रक्षा मानते हैं। मार्कण्डेयमें, ब्रह्माकी स्तुतिमें, इस प्रसङ्गमें कहे गये 'स्वाहा' और 'वषट' शब्द आख्यानकी यज्ञ-मूलकताको ही सिद्ध करते हैं। जो इस प्रक्रियाको नहीं जानता, वेदका कर्म-विषयक ज्ञान उसके लिये व्यर्थ है।

### षडध्व--एक संक्षिप्त परिचय

'षडध्य' शब्दमें दो पद हैं—पट्+अध्य । षट्का अर्थ छ: है और 'अध्य' का अर्थ है मार्ग । शैय और शाक्त—दोनों सम्प्रदायोंमें इस षडध्य-तिज्ञानका उल्लेख पाया जाता है और इसी कारण दोनों दर्शनोंकी एक वाक्यता सुस्पष्ट हो जाती है । अन्तर इतना ही है कि शाक्त लोग शिय और शक्ति—दोनोंकी उपासना करते हुए भी 'शक्ति'को ही प्राधान्य देते हैं जब कि शियोपासक शक्तिसहित 'शियंको प्रधान मानते हैं । अर्थात् बहाँ शक्ति शियंका अङ्ग बन जाती है, शाक्तोंकी तरह अङ्गी नहीं ।

ऊपर जो छः मार्ग (षडध्व) बताये हैं, उनमें तीन शब्दके और तीन अर्थके मार्ग हैं। शब्दके तीन मार्ग हैं—१-वर्ग, २-पद और ३ मन्त्र (पदसमूह)। इनमें पिछले दोनों पहले दोनोंके आश्रित अर्थात् पद वर्गके और मन्त्र पदके आश्रित होते हैं। अर्थके मार्ग या अध्व तीन हैं—१-कला २-तत्त्व और ३-मुक्त। इनमें भी दूसरा और तीसरा क्रमशः पहले और दूसरेपर आश्रित हैं।

इनमें वर्ण, पद और मन्त्रके अर्थ तो प्रायः सर्व-विदित है। 'कला' कहते हैं शक्तिके सामान्य एवं परात्पर रूपको। फिर भी उसका प्रचलित अर्थ है शक्तिका अन्यतम विशिष्ट खरूप और व्यापार। तत्त्वसमुदायके सि-ि। ण्डितरूप ये प्रधान कलाएँ पाँच हैं - १ — शान्त्यतीता, २—शान्ति, ३—विद्या, ४—प्रतिष्ठा और ५—निवृत्ति। 'तत्त्व' प्रथम गुद्ध, अगुद्ध और गुद्धागुद्ध-भेदसे तीन प्रकार के हैं और उनकी कुल संख्या ३६ हैं। इन तत्त्वोंका 'सिद्धान्त-साराविल' आदिके अनुसार अन्य तीन प्रकार से विभाजन किया गया है। यथा—१ –िश्चितत्त्व, २—िश्चातत्त्व और ३—आत्मतत्त्व। पहले वर्गमें शिवनतत्त्व और शक्तितत्त्व सम्मिलित हैं। दूसरे वर्गमें सदाशिवसे लेकर गुद्धीवित्तवक्की गणना है और तीसरे वर्गमें मायासे लेकर पृथ्वीतत्त्वतक अन्तर्भूत हैं।

'भुवन'का अर्थ है—लोक । 'अस्माद् भवतीत भुवनम'—अर्थात् इससे जो उत्पन्न होता है, वह 'भुवन' कहा जाता है । ये भुवन भी शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धा-शुद्ध भेदसे तीन प्रकारके होते हैं और इनकी कुल संख्या २२४ है । इनमें १५ भुवन शिव और शक्तिरूप २ शुद्ध तत्त्वोंके साथ शान्त्यतीता कलामें रहते हैं । तीन शुद्ध तत्त्व और सात शुद्धाशुद्ध तत्त्वों ( कुल दस तत्त्वों ) के साथ ४५ भुवन शान्तिकला और विद्याकलामें रहते हैं । २३ अशुद्ध तत्त्वोंके साथ ५६ भुवन प्रतिष्ठाकलामें रहते हैं । ३० अशुद्ध तत्त्व पृथ्वीके साथ १०८ भुवन निरृत्तिकलामें रहते हैं ।

इस प्रकार कुल २२४ भुवन ३६ तत्त्वोंके साथ ५ कलाओंमें रहते हैं और यही पडध्वके द्वितीय 'अर्थ-मार्ग'का संक्षेप है।

(सर जान बुडरफके लेखके आधारपर)

# श्रीसीता-स्तुति

जय हो श्रीआदिशक्ति ! गित है अपार तेरी, तू ही मूलकारन श्रीसीता महारानी है। तेरो ही बनाव ब्याप्त सकल चराचरमें, तू ही मम मानु साँची तू ही ऋत बानी है। जग-प्रगटावनी औ पालन प्रलयकारी, तू ही भुक्ति, मुक्ति पराभक्तिह्न सानी है। तू ही जगजानी रानी रामकी परम प्यारी, भोहन के सर्व-शक्ति ! तू ही मन-मानी है।

—साह मोहनराज

# परात्परब्रह्मरूपा शक्ति

( स्वामी श्रीशंकरानन्दजी सरस्वती )

कोरि-कोरि त्रह्माण्डोंके उत्पादन, पालन तथा संहार करनेकी शक्तिसे सम्पन्न तत्त्वको ही सभी शास्त्र परात्पर-त्रह्म नागसे कहते हैं। शक्तिसे रहित भगवान् कभी शक्तिमान् नहीं हो सकते एवं शक्तिमान् भगवान्से रहित शक्ति भी नहीं हो सकती। इसीलिये इन्हें सर्वथा खतन्त्र दो तत्त्व नहीं माना जा सकता। जब पुरुषवाच्य शब्दसे उस परात्परब्रह्मका प्रतिपादन करते हैं, तब उसे विष्णु, शिव, ब्रह्मा, राम, कृष्ण आदिके रूपमें मानते हैं, जैसा कि विष्णुपुराणादिमें वर्णन किया गया है। जब स्त्रीवाचक शब्दसे उस परात्परब्रह्मका अति-पादन मात्रते हैं, तब उसे देवी, भगवती, शक्ति आदिके रूपमें मानते हैं, जैसा कि देवीभागवतादिमें वर्णन किया गया है । इस दृष्टिसे देखा जाय तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा शक्ति —ये सभी एक परात्परब्रह्मके ही नामभेदमात्र हैं, तत्त्रतः भिन्न नहीं हैं । इसलिये भगत्रान् विण्यु आदिकी उपासनासे जो लौकिक-अलौकिक लाभ होते हैं, वे ही लाभ भगवती शक्तिकी उपासनासे भी होते हैं।

ऐसा होनेपर भी कोई विष्णुको, कोई शिवको, कोई शिक्को, ही सर्वोपिर मानकर उपासना करते हैं, दूसरोंको सर्वोपिर नहीं मानते। इसका कारण यह है कि शास्त्रोंमें विष्णु, शिव, शक्ति आदिका पर और अपर दो रूपोंमें वर्णन किया गया है—

देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन।
त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो वन्धमोक्षयोः।
गुणमय्या स्वराक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो।
धत्से यदा स्वद्दग् भूमन् ब्रह्मविष्णुशिवाभिधान्॥
त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सद्सद्भावभावनः।
(श्रीमद्रा॰ ८।७।२१—२४)

'हे देवोंके देव! हे महादेव! हे भूतात्मन्! हे भूतात्मन्! हो भूतायन ! आप ही सम्पूर्ण जगतके तथा बन्धन-मोक्षके ईश्वर हैं। हे खयंप्रकाश भूमन्! जब आप अपनी गुणमयी शक्तिद्वारा इस संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं, तब आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। आप ही सत्-असत्-भावसे भावित परम गुह्म ब्रह्म हैं।

यहाँ 'प्रम गुद्ध ब्रह्म' शब्दोंद्वारा कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, पालन तथा संहार करनेकी शक्तिसे सम्पन्न प्राकृत गुणोंसे रहित निर्गुण परशिवका वर्णन कियागया है। अपने द्वारा अपनी प्रकृति तमोगुगी शक्तिसे एक ब्रह्माण्डका प्रलय करनेवाले अपरशिवका 'गुणमच्या स्वशक्त्या '''' शिवाभिधान' -- शब्दोंद्वारा वर्णन किया गया है। इस प्रकार शिवका पर और अपर दो रूपसे यहाँ स्पष्ट वर्णन है।

सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्। स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः॥ (विष्णुपु०१।२।६६)

'बह एक ही जनार्दन भगवान् (विष्णु ) सृष्टि-स्थिति-प्रलय करनेवाले ब्रह्मा-विष्णु-शिवरूप नामोंको प्राप्त होते हैं।'

यहाँ 'भगवान एक एव जनार्वनः' शब्दोंद्वारा कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, पालन और संहार करनेकी शक्तिसे सम्पन्न, प्राकृत गुगोंसे रहित निर्गुण परिविष्णुका वर्णन किया गया है। 'स्थितिकरणीं विष्णु-संद्वां याति'शब्दोंसे प्राकृत सस्वगुणयुक्त एक-एक ब्रह्माण्डका पालन करनेवाले अपरिविष्णुका वर्णन किया गया है। इस प्रकार विष्णुका पर और अपर दो रूपसे यहाँ स्पष्ट वर्णन है।

निर्गुणा या सदा नित्या व्यापिकाविकृता शिवा। योगगम्याखिलाधारा तुरीया या च संस्थिता॥ तस्यास्तु सान्त्रिकी शक्ती राजसी तामसी तथा। महालक्ष्मीसरस्वत्यौ महाकालीति ताः स्त्रियः॥ (देवीभाग०१।२।१९-२०)

ंजो निर्गुण, सदा रहनेवाली, नित्य, व्यापक, विकार-रहित, कल्याणरूप, योगगम्य, सबका आधार तथा तुरीयरूपसे स्थित है, उसकी सात्त्विकी शक्ति महालक्ष्मी, राजसी सरस्रती तथा तामसी महाकाली—ये तीन स्नियाँ हैं।

यहाँ प्रथम क्लोकमें—'निर्गुणा''' नुरीया' आदि राब्दोंद्वारा कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंका उत्पादन, पालन और संहार करनेवाली प्राकृत तीन गुणोंसे रहित चतुर्थी (तुरीया) परात्परब्रह्मरूपा पराशक्तिका वर्णन किया गया है। द्वितीय क्लोकमें 'सात्त्विकी'आदि शब्दोंसे प्राकृत गुणोंसे युक्त एक-एक ब्रह्माण्डका पालन आदि करनेवाली अपराशक्तिका वर्णन किया गया है। इस प्रकार यहाँ शक्तिका पर और अपर दो रूपसे स्पष्ट वर्णन है।

इस प्रकार तिष्णु-शिव-शक्तिके पर-अपर रूपोंके रहस्यको न जाननेके कारण ही विष्णु आदिके उपासक अपने इष्टको ही सर्वोपिर मानते हैं। उनकी यह मान्यता तब फीकी पड़ जाती है, जब वे शिवादिसे विष्णु आदिकी उत्पत्तिका वर्णन शास्त्रोंमें पढ़ते है। देखिये—

अशक्तोऽहं गुणान् वक्तुं महादेवस्य धीमतः। ब्रह्मविष्णुसुरेशानां स्त्रष्टा च प्रभुरेव च॥ (महाभा॰ अनुशासनपर्व १।३)

भी महादेवजीके गुणोंका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ । वे ब्रह्मा, विष्णु तथा सुरेशको उत्पन्न करनेवाले और उनके खामी हैं।'

योऽस्जद् दक्षिणादङ्गाव् ब्रह्माणं लोकसम्भवम् । वामपाद्दवीत् तथा विष्णुं लोकरक्षार्थमीद्दवरः॥ ( महाभा० अनुशासनपर्व १ । ३ । ७ ) 'महेश्वरने अपने दाहिने अङ्गसे लोकस्रष्टा ब्रह्माकी तथा लोककी रक्षा करनेके लिये बायें भागसे विष्णुकी सृष्टि की है।'

हरिद्रुहिणरुद्राणां समुत्पत्तिस्ततः स्मृता॥ (देवीभा०१।२।२२)

'विष्णु, ब्रह्मा और रुद्रकी उत्पत्ति उस (देवी) से हुई है। शास्त्रोंमें ऐसे वचनोंको पढ़कर कुछ लोगोंको यह राङ्का हो जाड़ी है कि किससे किसकी उत्पत्ति हुई है, इसका निर्णय कैसे हो ? इस राङ्काका समाधान करते हुए शिवपुराणमें कहा गया है कि किसी कल्पमें रुद्र (शिव) ब्रह्मा और नारायण (विष्णु) को उत्पन्न करते हैं और किसी कल्पमें ब्रह्मा रुद्र और विष्णुको उत्पन्न करते हैं, तो किसी कल्पमें भगवान् विष्णु रुद्र और ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं—

ब्रह्मनारायणौ पूर्व रुद्रः कल्पान्तरेऽस्त्रजत्। कल्पान्तरे पुनर्बह्मा रुद्रविष्णू जगन्मयः। विष्णुश्च भगवान् रुद्धं ब्रह्माणमस्त्रजत् पुनः॥ (शिवपुराण ७।१३।१७-१८)

इन शास्त्र-वचनोंका तात्पर्य यह है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा शक्तिका वर्णन सबके उत्पादकरूपमें किया जाता है, तब वे कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, पालन तथा संहार करनेकी शक्तिसे सम्पन्न परात्परब्रह्मरूप ही होते हैं और जिन ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा शक्तिको उत्पन्न करते हैं, वे एक-एक ब्रह्माण्डके उत्पादन, पालन तथा संहार करनेकी शक्तिसे सम्पन्न अपरब्रह्मरूप होते हैं। इस रहस्यको समझ लेनेपर शङ्काका समाधान हो जाता है तथा शास्त्र-वचनोंकी संगति समझमें आ जाती है।

शङ्का—यदि सबके उत्पादक ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शक्ति आदि परात्परब्रह्मरूप होनेसे एक ही हैं, तो शास्त्रोंमें इन्हें एक जाननेवालोंकी निन्दा करते हुए उन्हें पाखंडी क्यों कहा गया ! उन्हें नरककी प्राप्ति क्यों बतायी गयी ? किसीको मोक्षदाता और किसीको मोक्ष-अदाता क्यों कहा गया ? किसीकी उपासनासे कल्याणकी प्राप्ति और किसीकी उपासनासे नरककी प्राप्ति क्यों कही गयी ? वे शास्त्रवचन इस प्रकार हैं——

विष्णुब्रह्मादिदेवानामैक्यं जानन्ति ये नराः। ते यान्ति नरकं घोरं पुनरावृत्तिवर्जितम्॥ (गरुडपुराण, ब्रह्मखण्ड ४।६)

यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदैवतैः। समत्वेनैव वीक्षेत स पाखण्डी भवेद् ध्रुवम्॥ (पद्मपुराण)

'जो मनुष्य विष्यु, ब्रह्मा आदि देवोंकी एकता जानते हैं, वे मनुष्य घोर नरकको प्राप्त होते हैं। जो नारायगदेव-की ब्रह्मा, रुद्रादि देवताओंके साथ समानता देखता है, वह निश्चय ही पाखण्डी होता है।'

मुक्ति प्रार्थयमानं मां पुनराह त्रिलोचनः। मुक्तिप्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः॥ (हरिवंशः, भविष्यपर्व ८०।३०)

वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्य नः। एक एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुरव्ययः॥ (श्रीमद्भा०१०।५१।२०)

पक एव हि विश्वेशो मुक्तिदो नान्य एव हि॥ (स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९४। ५४, ९५। ९)

'मुक्तिकी प्रार्थना करनेवाले मुझसे शंकरजीने कहा कि समीको मुक्ति देनेवाले विष्णु ही हैं, इसमें संशय नहीं । मुझसे कैवल्य ( मुक्ति )को छोड़कर वरदान माँग लो, एक भगवान् विष्णु ही उसके ईश्वर अर्थात् दाता हैं । एक विश्वेश ( विष्णु ) ही मुक्तिदाता हैं, दूसरा कोई नहीं ।'

विहाय तां तु गायत्रीं विष्णूपास्तिपरायणः। शिवोपास्तिरतो विप्रो नरकं याति सर्वथा॥ (देवीभागवत १२।८।९१-९२)

'गायत्रीदेवीको सर्वथा छोड़कर जो ब्राह्मण केवल विष्णुकी या शिवकी उपासनामें रत होता है, वह नरकको जाता है।'

समाधान—ऐसे स्थलोंमें आये हुए निन्दा-प्रशंसात्राले शास्त्रत्रचनोंका तात्पर्य जिसकी निन्दा की गयी है, उसकी निन्दामें नहीं होता, किंतु जिसका प्रसङ्ग चल रहा है, उसकी प्रशंसामें होता है, ऐसा शास्त्रमर्मज्ञ त्रिद्वान् कहते हैं-—

#### निह् निन्दा निन्दास्य निन्दार्थं प्रवृत्ताः अपित् प्रकृतस्य प्रशंसार्थम् ॥

इस दृष्टिसे देखा जाय तो अपने-अपने इष्टदेवतामें पूर्ण निष्टा करानेके लिये ही दूसरेके इष्टदेवके साथ एकता, समानता, मुक्तिप्रदता आदिका निषेध किया गया है; क्योंकि जब साधक अपने इष्टदेवको ही सर्वोपिर, एक, अद्वितीय, मुक्तिदाता मानता है तभी पूरी निष्टाके साथ उसकी उपासना कर पाता है।

दूसरा समाधान यह है कि परब्रह्मा, परिवर्ष्णु, परिश्व, परशक्ति ही कोटि-कोटि ब्रह्माण्डनायक होनेसे सर्वोपिर, एक, अद्वितीय, मुक्तिदाता हैं। एक-एक ब्रह्माण्डनायक अपरब्रह्मा, अपरिवर्ष्णु, अपरिश्व, अपरशक्ति सर्वोपिर, एक, अद्वितीय, मुक्तिदाता नहीं हैं। अतः परिवर्ण्णु आदिके साथ अपरिश्व आदिकी एकता, समानता, मुक्तिप्रदानता सम्भव न होनेसे उनको मानने-वालेकी निन्दा की गर्या है, तो सर्वथा ठीक ही है।

शङ्का—यद्यपि उपर दिया गया समाधान बहुत ठीक है, तथापि पुनः यह शङ्का होती है कि यहाँ जो गायत्रीदेशीकी उपासना छोड़कर शित्र या विष्णुकी उपासना करता है उसे नरककी प्राप्ति क्यों बतायी है; क्योंकि नरककी प्राप्ति तो शास्त्रनिषिद्ध कार्य करनेसे ही होती है !

समाधान——आपकी शङ्का बहुत ठीक है; क्योंकि परिशव या परिविष्णुकी तो बात ही क्या, अपर शिव या अपर विष्णुकी उपासना करनेवालोंको भी नरक नहीं मिलता। इतना ही नहीं, किंतु उनको लोक या खर्ग ही मिळता है। ऐसी दशामें इस वचनका तात्पर्य जिसका प्रसंग चळ रहा है, उस गायत्रीदेवीकी उपासनाकी प्रशंसा करनेमें ही है, विष्णु या शिवकी निन्दा करनेमें या उनकी उपासनासे नरक-प्राप्ति बतानेमें नहीं है। 'विप्र' शब्दका प्रयोग विशेष रूपसे करके यह बताया गया है कि ब्राह्मणको वेदमाता गायत्रीदेवीकी उपासना अवस्य करनी चाहिये; क्योंकि ब्राह्मणका ब्राह्मणत्व वेदपर ही आधारित है।

र्यं जिसका जैसे शिवपुराणमें शिवको और विष्णुपुराणमें विष्णुको की प्रशंसा कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, पालन तथा संहारकी करनेमें या शिक्को उत्पादक बताकर परात्पर परब्रह्मरूपसे वर्णन किया गया है, उसी प्रकार देवीभागवतमें भगवती शक्तिका वर्णन किया गया है। इसलिये शक्ति भी परात्पर ब्रह्मरूपा ही है। अतः जो लौकिक-अलौकिक लाभ परात्पर-व्रह्मरूप विष्णु-शिवकी उपासनासे होते हैं।

# नवरात्र और नवार्णमन्त्र—एक मनन

(वेददर्शनाचार्य स्वामी श्रीगङ्गेश्वरानन्द्जी उदासीन)

आद्याशक्ति भगवती स्वयं कहती हैं---

शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः॥ सर्वावाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥

'शरद् ऋतुमें मेरी जो वार्षिक महापूजा अर्थात् नवरात्र-पूजन होता है\*, उसमें श्रद्धा-मिक्तिके साथ मेरे इस 'देवी-माहात्म्य' (सप्तश्चती)का पाठ या श्रवण करना चाहिये। ऐसा करनेपर निःसंदेह मेरे कृपा-प्रसादसे मानव सभी प्रकारकी बाधाओंसे मुक्त होता है और धन-धान्य, पशु-पुत्रादि सम्पत्तिसे सम्पन्न हो जाता है।

शक्ति-दर्शनानुसार परब्रह्मसे अभिन्न आदिशक्ति पराम्बाकी उपासना इसीलिये की जाती है कि वह साधकको मुक्ति और मुक्ति दोनोंका अवदान दे और उपर्युक्त क्लोकोंमें भगवती श्रीमुखसे उसे मुक्ति या सर्वविध भोग प्रदान करनेका वचन दे रही है। परब्रह्मा-भिन्न परब्रह्ममहियी होनेसे मुक्ति तो माता हमें घलुवेमें ही दे देगी। उपर्युक्त क्लोकमें शरकालमें शारदीय नत्ररात्र एवं वर्षारम्भ चैत्रमें वार्षिक नवरात्र—इन दोनोंमें देवी-माहात्म्यके पाठके विषयमें जो दो वातें कही गयी हैं, वे विचारणीय हैं । 'देवी-माहात्म्य' को सप्तशतीके रूपमें सभी जानते हैं और यह भी जानते हैं कि सुमेधा ऋषिने राजा सुरथ और समाधि वैश्यको ७०० क्लोकों, मन्त्रोंके उस प्रन्थमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरखतीके तीन चरित्र वताये हैं । शेप रह जाता है नवरात्र और इस सप्तशती-पाठका प्राणभूत पाठके पूर्व अनिवार्यतः किया जानेवाला नवार्ण-मन्त्रका जप । यहाँ इन्हीं दो विषयोंपर संक्षेपमें प्रकाश डालनेका उपक्रम है ।

इनमें प्रथम 'नवरात्र' पर ही विचार करें । 'नवरात्र' में दो शब्द हैं । नव-रात्र । 'नवर शब्द संख्याका वाचक है और 'रात्र' का अर्थ है रात्रि-समृह, कालिविशेष । इस 'नवरात्र' शब्दमें संख्या और कालका अद्भुत सम्मिश्रण है । यह 'नवरात्र' शब्द — नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रम् । रात्राह्नाहाः पुंसिं (पाणि० २।४।२९)

<sup>#</sup> इस व्लोकके पूर्वार्धका दूसरा अर्थ यह है कि वर्षारम्भ अर्थात् चेत्रके नवरात्रमें वार्षिकी वासन्ती नवरात्र एवं शरद्-ऋतु-आश्विनके नवरात्रमें जो मेरी महापूजा की जाती है, उसमें भी, यह 'च'कारने व्यिखत है। शेप सब उपरिवत् है।

तथा संख्या द्वं रात्रम्। (क्लीवम् लिं० सू० १३१ से) बना है। यों ही द्विरात्रं त्रिरात्रं, पाञ्चरात्रं \* गणरात्रम् आदि द्विगु समासान्त शब्द हैं। इस प्रकार इस शब्दसे जगत्के सर्जन-पालनहूप अग्नीषोमात्मक द्वन्द्व (मिथुन) होनेकी पुष्टि होती है।

नवरात्रमें अखण्ड दीप जलाकर हम अपनी इस 'नव' संख्यापर रात्रिका जो अन्धकार, आवरण छा गया है, अप्रत्यक्षतः उसे सर्वथा हटाकर 'विजया' के रूपमें आत्म-विजयका उत्सव मनाते हैं। ध्यान रहे कि यह 'नव' संख्या अखण्ड, अविकारी एकरस ब्रह्म ही है। आप 'नौ' का पहाड़ा पढ़िये और देखिये कि पूरे पहाड़ेमें नौ ही नौ अखण्ड ब्रह्मकी तरह चमकते रहेंगे— ९,१८(१+८=९), २७(२+७=९), ३६(३+६=९), ४५(४+५=९) ६३(६+३=९), ७२(७+२=९) और ८१(८+१=९)। अन्तमें यही ९ 'खं ब्रह्म' वन जाता है—९०।

इसी प्रकार वर्षके सामान्यतः ३६० दिनोंको ९ की संख्यामें बाँट दें — भाग दें तो ४० नवरात्र हाथ लगेंगे। तान्त्रिकोंकी दिष्टमें ४० संख्याका भी बड़ा महत्त्व है। ४० दिनोंका एक 'मण्डल' कहलाता है और कोई जप आदि करना हो तो ४० दिनोंतक बताया जाता है। कदाचित् हमारे ये नवरात्र वर्षभरके ४० नवरात्रोंकी एकांश उपासनार्थ कहे जा सकते हैं। वैसे देवीभागवतमें ४ नवरात्र ४० के दशमांशमें निर्दिष्ट हैं ही। दो तो अतिप्रसिद्ध ही हैं।

जो कुछ हो, आप इन ४० नवरात्रोंमेंसे ० को अलग कर दें और केवल ४ को लें तो वर्षके ४ प्रधान नवरात्र वन जायँगे जो १—चैत्र, २—आपाइ, ३—आश्विन, और ४ माघमासके ग्रुक्लपक्षकी प्रतिपद्से नवमीतक, जो हमारे चार 'पुरुषार्थों' (धर्म, अर्थ, काम और

मोक्ष ) के प्रतीक वन सकते हैं। इनमेंसे १ को दोमें त्रिलीन कर दें— विनियोगद्वारा अर्थको धर्ममें और कामको जिज्ञासारूप बनाकर मोक्षमें अन्तर्भूत कर दें तो पुरुषार्थीक प्रतीक रूपमें दो ही सर्वमान्य नवरात्र हमें हाथ लगते हैं। १ – वार्षिक या वासन्तिक नवरात्र (चैत्र शुक्ल प्रतिपद्से नवमीतक) और २ – शारदीय नवरात्र (आश्वन शुक्ल प्रतिपद्से नवमीतक)।

इन दोनों नवरात्रोंकी सर्वमान्यता और मुख्यता भी सकारण है । मानव-जीवनकी प्राणप्रद ऋतुएँ मूलतः ६ होनेपर भी मुख्यतः दो ही हैं - १ र शीत ऋतु ( सर्दी ) और र. ग्रीष्म ऋतु (गर्मा) । आश्विनसे--शरद् ऋतुसे शीत तो चैत्रसे---वसन्तसे ग्रीष्म । यह भी विश्वके लिये एक वरद मिथुन ( जोड़ा ) बन जाता है। एकसे गेहूँ ( अग्नि ) तो दूसरेसे चावल ( सोम )-इस प्रकार प्रकृतिमाता हमें इन दोनों नवरात्रोंमें जीवन-पोत्रक अग्नी-षोम ( अग्नि-सोम )के युगलका सादर उपहार देती है। यही कारण है कि ये दो नवरात्र-१ नवगौरी या परब्रह्म श्रीरामका नवरात्र और २. नवदुर्गा या सयकी आद्या महालक्ष्मीके नवरात्र सर्वमान्य हो गये। फिर भी शक्ति और शक्तिमान्में अभेददृष्टिके उपासक इसी शारदीय नवरात्रपर निर्भर करते हैं और इसीलिये भगवतीने भी लेखारम्भके खोकोंमें इसी एक नवरात्रकी उपासनाकी फलश्रुति अपने वचनमें वतायी है।

यहाँ एक राङ्का और हो सकती है कि राक्तिकी विशेष उपासनाके लिये नौ दिन ही क्यों नियत किये गये, इससे अधिक या कम क्यों नहीं ? एक तो यह कि दुर्गामाता नविधा है, अतएव नौ दिन रखे गये। दूसरा, अभी नवरात्रको वर्षके दिनोंका ४०वाँ भाग बताया गया, वह भी हमें दुर्गाप्जाके नौ ही दिन रखनेका समर्थन करता है।

भ पाञ्चरात्रादिमें विष्णुरात्रः, इन्द्ररात्रः, ऋषिरात्र आदि पद तस्य ज्ञानप्रद अर्थक भी प्रयुक्त हैं।

तीसरा, शक्तिके गुण तीन हैं—सत्त्व, रजस, तम । इनको त्रिवृत् (तिगुना) करनेपर नौ ही हो जाते हैं। जैसे यज्ञोपवीतमें तीन बड़े धागे होते हैं और उन तीनोंमें प्रत्येक धागा तीन-तीनसे बना हैं, बैसे ही प्रकृति, योगमायाका त्रिवृत् गुणात्मक रूप नविध ही होता है। महाशक्ति दुर्गाकी उपासनामें उसके समग्र रूपकी आराधना हो सके, इस अभिप्रायसे भी नवरात्रके नौ दिन रखे गये। ऐसी और भी युक्तियाँ हैं, पर लेख-गौरवके भयसे संयम ही ठीक होगा।

अब दूसरा विवेचनीय विषय 'नवार्ण' मन्त्र हें। भगत्रतीकी उपासनामें यह मन्त्र शक्त्युपासकोंका प्रधान आलम्बन है। इसका स्वरूप है—'ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्ने।' मननसे त्राण करनेवाला मन्त्र अत्यन्त गोपनीय होता है, यह 'मन्त्र' शब्दका अर्थ ही बताता है। फिर भी साधकके लिये उसका इतना गोपनीय रहना भी उचित नहीं कि वह भी उसके अर्थसे अवगत न हो। यही कारण है कि योगदर्शनकार 'जप' शब्दका अर्थ करते हुए कहते हैं—'तज्जपस्तदर्थभावनम्' (१।२८)। अर्थात् उस शब्दराशिके अर्थकी भावना ही उसका वास्तिक जप है। इसका फल भी उन्होंने आगे बताया है—'स्वाध्यादिष्टदेवतासम्प्रयोगः' अर्थात् अर्थ-भावनात्मक मन्त्र-जपसे इष्टदेवका साक्षात्कार होता है। तदनुसार नवार्ण मन्त्रके प्रारम्भिक तीन बीजोंका भाव देखें।

ंपें' यह सरखती बीज है। इसमें दो ही अंश हैं पे+विन्दु। 'ऐ' का अर्थ सरखती है और 'विन्दु' का अर्थ है दु:खनाशक। अर्थात् सरखती हमारे दु:खको दूर करें।

यहाँ भुवनेश्वरी बीजके व्याजसे महाठक्मी संस्तुत्य हैं— 'अत्र सद्गूपात्मकमहाठक्ष्मीरूपस्य भुवनेश्वरीमन्त्रेण

सम्बोधनमिति डामरव्याख्याभाष्यम् । अत्र कल्पित<sup>-</sup> प्रपञ्जनिरासाधिष्ठानता प्रोक्ता ।

'क्लीं' यह कृष्णबीज, कालीबीज एवं कामबीज माना गया है। इसमें क, ल, ई और बिन्दु चार अंश हैं जिनके अर्थ हैं—कृष्ण या काम, सर्वश्रेष्ठ या इन्द्र या कमनीय, तृष्टि और सुखकर। अर्थात् कमनीय कृष्ण हमें सुख और तृष्टि-पृष्टि दें—'अत्र आनन्दप्रधानमहाकाली-स्वरूपस्य कामवीजेन सम्बोधनम्।'

( डामरतन्त्र० २०,नवार्णमन्त्र-भाष्य, पृष्ठ १७३ दुर्गा०स० ) पें हीं क्लीं तीनों बीज मिलानेपर अर्थ होगा : महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती नामक तीन मूर्तियों-वाली । 'चामुण्डायैं' 'चा'=चित् 'मु'=मूर्त सद्रूप 'ण्डा' ( न्दा ) आनन्दरूप । 'चामुण्डायैंग्ं अर्थात् सत्-चित्-आनन्दरूपा चामुण्डादेवीको ( यहाँ द्वितीयाके अर्थमें चतुर्थीका प्रयोग आर्ष है ) विच्चे--विद्=विद्मः अर्थात् जानते हैं, च=चिन्तयामः-अर्थात् चिन्तन करें, ·इ' ( इमः )=गच्छामः-जायँ, चेष्टा करें, व्यापृत हों, यागादि कर्म करें। क्रम वदलकर कहा जाय तो अर्थ होगा-पहले हम मनकी शुद्धिके लिये विविध पूजादि कर्म करें। तदनन्तर विक्षेपकी निवृत्ति और मनकी चञ्चळता मिटानेके लिये चिन्तन करें, ध्यान करें, उपासना करें। अधिक क्या कर्म, उपासना और ज्ञानरूप साधनोंसे ज्ञेय अपनी आत्मरूपा सचिदानन्दमयी मूर्ति आद्याशक्ति मायाको हम अविद्याका निरास करते हुए प्राप्त करें । डामरतन्त्र में कहा है--

निर्धूतनिखिलध्वान्ते नित्यमुक्ते परात्परे। अखण्डब्रह्मविद्याये चित्सदानन्दरूपिणीम्॥ अनुसंद्धमहे नित्यं वयं त्वां हृद्याम्बुजे। इत्थं विश्वद्यत्येषा या कल्याणी नवाक्षरी। अस्या महिमलेशोऽपि गदितुं केन शक्यते॥ विद्य+च+ई=अर्थात् नमस्कार करें और जानें। 'इ'

यह सम्बोधन है, अर्थात् हे मातः !।

चामुण्डाशब्दो मोक्षकारणीभृतिनिर्विकल्पवृत्ति-विशेषपरः । ( नर्वाणमन्त्रभाष्य )

ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं श्रुणवती श्यामलाङ्गी न्यन्तैकाङ्गिं सरोजे शशिशशकलधरां वल्लकी वादयन्तीम्। शंद्धपुत्रां मधुमद्विवशां चित्रकोद्वामिभालाम्।। नियमितविलसच्चूलिकां रक्तवसां मात्ड्री कहाराबद्धमालां.

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

किंवा 'ई' ऐसा पदच्छेद करें तो उसका अर्थ होगा— ईमहे=याञ्चामहे=अर्थात् हम तुमसे याचना करते हैं। ईमहे यह याचप्रा=अर्थक धातुमें पिठत है (इप्टब्य-शुक्क यजुर्वेद, महीधरभाष्य ३।२६।४-५ और निघण्डु ३।९।१)। भात्र यह कि तुम मातासे तुम्हारे पुत्र हम लोग तुम्हारे चरणारितिन्दों अटल भक्ति प्राप्त होनेकी प्रार्थना करते हैं।

पूरे मन्त्रका भावार्थ यह निकलता है कि 'हम

महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती नामक तीन मूर्तियोंसे विशिष्ट तथा सत्-चित्-आनन्दात्मक ब्रह्मस्रस्वप आद्या योगमायाको प्राप्त करनेके लिये पूजा एवं ध्यानद्वारा उसे जानते हैं। इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि यह शक्ति परब्रह्मात्मिका ही है। आप 'ब्रह्म' नामसे उसकी उपासना करें या 'शक्ति' नामसे, दोनोंमें कोई अन्तर नहीं। इत्येषा वाङमयी पूजा देवीचरणपद्मयोः। अर्पिता तेन मे माता प्रोयतां पुत्रवत्सला॥

### विजयावाहन

कड़क कड़कके कृपाण करमें करके, हे करके शोणित-चषक दौड़ती आ माँ! मुख मोड़ती आ मानियोंका अभिमानियोंका छलवलियोंका छल-वल तोड़ती आ माँ! जोड़ती आ अंवर ही अंवरका ओर छोरः क्रान्तिका रँगीला आग-राग छोड़ती आ माँ! फोड़ती आ कपट-कटाह कृरों क्रोधियोंकाः जगमग जागृतिकी ज्योति जोड़ती आ माँ! झाँस न तुझे है पाकशासनके शासनकी जव मृगशासन पे आसन जमाती तूँ! धराधर अधीर होतेः धमक-धमकके तमक तमक ज्यों तमाम तन जाती तूँ! दल-दल होता तब-तव दिगाजींका दल, जब-जब कुंतल-कलाप लहराती कोर करती है जिस ओर तूँ कनीनिकाकी, हहर-हहर हाहाकार है मचाती तूँ! भीषण भुजंगोंका वलय करमें हो कसा,

दीन हैं दरिद्र हैं दुखी हैं द्वन्द्वदुर्गमध्यः वन्य आततायियोंके वीचमें वसे हैं मां! दंभ-द्वेष-दावानलमें हैं दिन-रात दग्धः दलवंदियोंके दलदलमें फँसे हैं माँ! पापपंकमें कलंकसे कृतघ्न हुए डूबे तेरी कृपाकोरको कलेजेसे कसे हैं माँ! मंगलमयी ! तुम्हारे सुतोंका अमंगल क्यों, फिरसे जिला देः कालसपैसे इसे हैं माँ! सूख उठा भक्ति-नद तेरा अंव ! शक्तिभरा फिर अनुरक्तिका सरस भर जल दे! उछल उठा है फिर खलदल भूतलमें चिण्ड ! आज आकर सदलबेल दल दे॥ मचल उठा है फिर दल महिषासुरका, कालि ! रिक्त रक्तपात्र निज, आज भर ले। जय देवि! जय देः कि हम जाग-जाग उठेः वलदेवि ! आज निज अविचल बल दे ॥ एक हाथ पात्र, दूजे हाथ खड़वाली आ। कुरक्तपंकपंकति-सी,

रहमुद्रा अंकित कुरक्तपकपकात-साः मेद-मज्जा-मोद-मत्त मुंडमालवाली आ! दांकरी आः जगकी लयंकरी भयंकरी आः करती कठोर अट्टहास मतवाली आ। आ रीः देवरंजिनी प्रभंजिनी अदेवनकीः श्रीदाः सर्वमंगले! मनोहे! महाकाली आ!! —स्व॰ ईश्वरत्त पाण्डेय श्रीशः

### महाविद्या-उपासना

# विद्याऽमृतमञ्जुते

जो विद्या और अविद्या—इन दोनोंको एक साथ जानता है, अर्थात् सही अनुष्ठान करता है, वह अविद्यासे मृत्युको पार करके विद्यासे अमृतत्व—देवातमभाव—देवत्व प्राप्त कर लेता है। यहाँ अविद्याका अर्थ है—वैदिक काम्य-कर्म-ज्ञान । इसके द्वारा पाद्यविक काम्य कर्म-ज्ञान (मृत्यु) को जोतना चाहिये। यही है अविद्यासे मृत्युको पार करना । वैदिक कर्म-काण्डसे जीवनमें उपासना आ जाती है। उपासनासे अमृतत्वकी प्राप्ति हो जाती है। यह उपासना ही विद्याः है—

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोमयं सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमञ्जुते ।। (ईशावास्योपनिषद् ११)

# त्रह्मविद्या गायत्री और उनकी उपासना

संसारमें प्रत्येक जीवका लक्ष्य सुखप्राप्ति और दु:खकी निवृत्ति ही देखा जाता है। देवता, दानव, मानव, यक्ष-गन्धर्व-िकत्नर, भूत-प्रेत-िपशाच, कीट-पतंग और पशु-पश्चीतक यही चाहते हैं और तद्र्थ निरन्तर विविध कर्म करते रहते हैं। एक कर्ममें अभीष्ट सुखलाभ और दु:खकी निवृत्ति न होनेपर वे दूसरे-तीसरे कर्ममें जुट जाते हैं। किंतु उन कर्मांसे भी प्राप्त होनेवाले सुख चिरस्थायी नहीं होते और उनमें भी दु:खकी मात्रा संलग्न होनेसे अन्तरमें वे निरन्तर निरतिशय सुख तथा सर्वथा दु:ख-निवृत्तिकी साथ सँजोये रहते हैं एवं एक दिन वहीं साथ लिये जीवन भी नामशेष कर बैठते हैं।

वस्तुतः दुःखका सर्वथा नाश और नित्य-महान् (भूमा) सुखकी प्राप्ति किस साधनसे होती है, इसका ज्ञान, तात्विक निर्णय जीवकी कामादिदोषदूषित बुद्धि कभी नहीं कर पाती। सच पूछें तो एकमात्र नित्यज्ञानके अखण्ड दीप वेदोंसे ही इसका ज्ञान, इसका निर्णय हो पाता है। वेदोंमें भी यद्यपि अनेक कर्मो एवं उपासनाओंका वर्णन पाया जाता है; तथापि द्विजातिके लिये नित्य-सुखकी प्राप्ति और सर्वथा दुःख-निवृत्तिरूप मोक्षका हेतु एकमात्र गायत्रीकी साधना ही मानी गयी है, जिसके करनेपर द्विज न केवल अपना, वरन् चारों वर्ण और चारों आश्रमोंका शाश्वत कल्याण कर पाता है। वैदिक गायत्री-मन्त्रका एक विशेष उत्स यह है कि वह मानसिक क्षेत्रपर प्रभाव डालता और सद्बुद्धि उत्पन्न करता है। शास्त्रोंमें लिखा है कि देवता पशु-पालककी तरह दण्ड लेकर किसीकी रक्षाके लिये पीछे नहीं चलते, वरन् जिसकी रक्षा करनी होती है, उसे सद्बुद्धि दे देते हैं।

गायत्रीमन्त्र सभी वेदोंका सार है। भगत्रपाद आख-शंकराचार्य अपने भाष्यमें लिखते हैं—'तत्र गायत्री प्रणवादिसमञ्याहृत्युपेतांशिरःसमेतां सर्ववेद्सारमिति वदन्ति।' अर्थात् 'प्रणव या ओङ्कारसिहत सात व्याहृतिरूप शिरसे सम्पन्न गायत्रीको समस्त वेदोंका सार कहा जाता है।' महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जैसे पुष्पोंका सार मधु, दूधका सार वृत और रसका सार दूध है वैसे ही सर्ववे

यथा च मधु पुष्पेभ्यो घृतं दुग्धादसात् पयः। एवं हि सर्ववेदानां गायत्रीसारमुच्यते॥

गायत्री-मन्त्रके प्रत्येक पद और अक्षर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। यह मन्त्र प्रणक्सिहित तीन न्याहृतियोंके

मुण्डकमें विद्याका अर्थ है, ब्रह्म-साक्षात्कार और यहाँ विद्याका अर्थ है हिरण्यगर्भोपासना ।

साथ जपा जाता है। (मन्त्रके प्रत्येक पदका अर्थ आगे दिया गया है) यहाँ प्रणवसहित तीन महान्याहृतियों तथा प्रसङ्गतः रोप चार न्याहृतियोंपर ही प्रकाश डाला जा रहा है।

(ॐकार)-प्रणव माहात्म्य—प्रणवका दूसरा नाम ॐकार है। 'अवतीति ओम' इस व्युत्पितिके अनुसार सर्वरक्षक परमात्माका नाम 'ॐ' है। सम्पूर्ण वेद एकस्वरसे ओङ्कारकी महिमा गाते हैं, जैसा कि कठोपनिषद्में कहा है—

सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्घद्दन्ति । यद्दिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ब्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥

अर्थात् धर्मराज नचिकेतासे कहते हैं कि नचिकेतः! सम्पूर्ण वेद जिस पदको कहते हैं, सम्पूर्ण तपके फलका जिसकी उपासनाके फलमें अन्तर्भाव है, जिसकी इच्छासे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, उस पदको में तुझे संक्षेपमें कहता हूँ कि वह यह 'ॐ' पद है। अनेक उपनिषदों, स्मृतियों एवं पुराणोंके सैकड़ों पृष्ठ ओङ्कारकी महिमासे भरे पड़े हैं। यही कारण है कि सभी कमींके आरम्भमें इसका प्रयोग बताया गया है। इस ओङ्कारके ऋषि ब्रह्मा और गायत्री छन्द बताये गये हैं। छान्दोग्य श्रुति (१।१।९) कहती है—- तेनेयं त्रयी विद्या वर्तते। (तेन-ऑकारेण)!

महाव्याहृति और व्याहृति—गायत्री-मन्त्रमं प्रथम तो 'मूः' मुवः' स्वः'—ये तीन व्याहृतियाँ लगायी जाती हैं, इनकी महिमाका भी वेदोंमें वर्णन है। एक वार प्रजापित लोकोंमें सार वस्तु जाननेकी इच्छासे तप ( विश्वविषयक संयम ) करने लगे। तपसे उन्होंने पृथिवीमें अग्नि-देवताको, अन्तरिक्षमें वायुदेवताको और स्वर्गमें आदित्यदेवताको सार देखा। पुनः तप ( देवता-

विषयक संयम ) करनेपर अग्निमं ऋग्वेदको, वायुमं यजुर्वेदको और आदित्यमं सामवेदको सार देखा । फिर तप, (वेदविषयक संयम ) करनेपर ऋग्वेदमं 'भूः' को, यजुर्वेदमं 'भुवः' को और सामवेदमं 'स्वः' व्याहृतिको देखा । इस प्रकार ये महाव्याहृतियाँ लोक, देव और वेदोंमं सारतम वस्तु हैं । 'भूः' का अर्थ है 'सत्' 'भुवः' का अर्थ है 'चित्' और 'स्वः' का अर्थ है 'आनन्द' । यही वात भगवत्पाद शंकराचार्य अपने भाष्यमं कहते हैं—

'भूरिति सन्मात्रमुच्यते । भुव इति सर्वे भावयति प्रकाशयति इति व्युत्पस्या चिद्रूपमुच्यते । सुवियते इति व्युत्पस्या स्वरिति सुष्ठु सर्वेवियमाणसुख-स्वरूपमुच्यते ।'

इस प्रकार गायत्रीमन्त्रके प्रारम्भमें अनिवार्यतः लगाये जानेवाली प्रणवसहित तीन महाव्याहृतियोंकी महिमा सुरपष्ट हो जाती है । अव प्राणायाममें प्रयुक्त इन तीनों महाव्याहृतियों-सहित शेष चार व्याहृतियोंके अर्थपर ध्यान दें, जिनका ऊपर प्रारम्भमें शांकरभाष्यमें स्वस्व्याहृत्युपेताम्' से उल्लेख किया गया है । चौथी व्याहृति 'महः' है जो महत्तरका नाम है । पाँचवीं व्याहृति 'जनः' है जो सर्वके कारणका नाम है । छठी व्याहृति 'तपः' है जो सर्वतेजोमय परतेजका नाम है और सात्वीं व्याहृति है 'सत्यम्' जो सर्ववाधारहितको कहते हैं ।

गायत्रीके स्थान--उपर्युक्त तीन महाव्याहृतियाँ गायत्रीके स्थान माने गये हैं और तन्त्र-प्रन्थोंमें तीनोंको विभिन्न तीन-तीन रूपोंमें अभिहित किया गया है । यथा-

भूःकारश्च तु भूलोंको भुवलोंको भुवस्तथा। स्वःकारः सुरलोकश्च गायःच्याः स्थाननिर्णयः॥ इच्छाशक्तिश्च भूःकारः क्रियाशक्तिर्भुवस्तथा। स्वःकारो ज्ञानशक्तिश्च भूर्भुवः स्वःस्वरूपकः॥ मूलपद्मश्च भूलोंको विशुद्धश्च भुवस्तथा। सुरलोकः सहस्रारो गायत्रीस्थाननिर्णयः॥

गायत्री-मन्त्रस्थिति—(ॐसे अनिवार्यतः सम्पृक्त)
भू:कार भूतत्व वा पृथ्वी है। साधनामार्गमें वह मूलाधार
चक्र है। फिर जगन्माताके निम्नस्तरमें ब्राह्मी वा इच्छाशक्ति-महायोनिपीठमें सृष्टितन्त्र है। 'भुवः' भुवलींक
वा अन्तरिक्ष तत्त्व है। साधनामार्गमें विशुद्धचक्र है और
महाशक्तिके मध्यस्तरमें पीनोत्रत पयोधरमें वैष्णवी वा
क्रियाशक्ति-पालन वा सृष्टितत्त्व है। स्वःकार सुरलोकका
स्वर्गतत्त्व है। साधनाके प्रथमें सहस्रार निर्दिष्ट चक्र एवं
आद्याशक्तिके ऊर्ध्व वा उचस्तरमें या गौरी या ज्ञानशक्तिमें
गौरी वा ज्ञानशक्ति संहार वा लयतत्त्व है। यही वेदमाता
गायत्रीका खरूप तथा स्थान-रहस्य है।

यह गायत्रीमन्त्र ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदमें पाया जाता है और अथर्ववेदमें पूरा गायन्युपनिषद् ही है।

राव्द्वहारूपा आदिशक्ति—देवीभागवतने गायत्रीको भगवान् विष्णुकी आदिशक्ति कहा है——

आदिशक्तिमुपासीत गायत्रों वेदमातरम्। बेया शक्तिरियं विष्णोः।

छान्दोग्योपनिषद् (३।१२।१) ने बताया है कि सभी स्थावर-जङ्गम पदार्थ वेदमाता गायत्रीकी बहिरङ्ग शक्तिके परिणाम हैं—'गायज्ञ्या वा इदं सर्वे यदिदम्। शतपथत्राक्षण (१४।६।२) और ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।३४।३) तो गायत्रीको साक्षात् ब्रह्म ही बताते हैं—'या गायत्री तद् ब्रह्मैं ब्रह्म वे गायत्री।' इस प्रकार जब गायत्रीकी ब्रह्मरूपता श्रुति स्परः बताती है तब उसकी महिमाके छिये अधिक छिखनेकी आवश्यकता ही नहीं। ब्रह्मकी जितनी महिमा गायी गयी है, बह सारी गायत्रीको छागू होती है।

द्विजसे अविनाभावसम्बन्ध—दिज अर्थात् ब्राह्मण, क्षित्रिय और वैश्यके साथ तो गायत्रीका अविना-भाव, दूसरे शब्दोंमें चोळी-रामनका सम्बन्ध है । शास्त्रों-द्वारा निर्धारित आयु-अविधेमें इन तीनोंको उपनयनपूर्वक गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा लेना अनिवार्य है । वह अविध समात होनेपर भी जो गायत्रीकी दीक्षा नहीं लेता, उसे 'ब्रात्य'-जैसी बुरी गाळीसे मनुने सम्बोधित किया है— 'सावित्रीपतिता ब्रात्याः।' अतएव प्रत्येक दिजको विधिवत् दीक्षित हो नित्य गायत्री-मन्त्र जपना अनिवार्य है ।

सयसे वढ़कर रक्षास्त्र—ब्रह्मास्त, पाशुपतास्त्र आदि बड़े-बड़े अस्त इसी गायत्री-मन्त्रके अनुलोम-विलोम-विधिसे तैयार किये जाते हैं जो स्थूल-सूक्ष्म सभी प्रकारके अस्त-शस्त्रोंको सफाया करके मानव-दानव—सबको पराजित कर देते हैं । सन्ध्यावन्दनके समय गायत्री-मन्त्रके उच्चारणके साथ दिया गया अर्घ ऐसे ही ब्रह्मास्त्रका रूप धारणकर सूर्यके सभी शत्रु राक्षसोंका सफाया करके उनको उदित होनेके लिए निष्कण्टक मार्ग बना देता है जैसा कि विश्वामित्र-स्मृति (१८) का वचन है—

असुराणां वधार्थाय अर्घ्यकाले द्विजन्मनाम्। प्रोक्तं ब्रह्मास्त्रमेतद्वि सन्ध्यावन्दनकर्मसु॥

वाहमीकि-रामायण (१।५५) के अनुसार जब विश्वामित्रने महर्षि विसष्टके वधार्थ शंकरके प्रसादसे प्राप्त ब्रह्माख, पाशुपतास्त्रादि पचासों दिन्यास्त्रोंका प्रयोग किया तब विसष्टने केवल ब्रह्मदण्डसे उन सब शस्त्रोंको व्यर्थ वना डाला। यह ब्रह्मदण्ड गायत्रीकी ही देन है। खयं विश्वामित्रने ही इस ब्रह्मदण्डके निर्माणार्थ चतुष्पदा गायत्री निन्नका प्रयोग वतलाया है—

ब्रह्मद्ण्डं तथा वक्ष्ये सर्वशस्त्रास्त्रनाशनम्। गायत्रीं सम्यगुञ्चार्य परो रजसीति संयुतम्। पतद्वे ब्रह्मद्ण्डं स्यात् सर्वशस्त्रास्त्रभक्षणम्॥ (विश्वा•स्मृ०१९-२०)

१. गायत्रीका चौथा पद परो रजसेऽसावदोम् यह है, जिसे संन्यासी महात्मा छोग जपते हैं।

गायत्रीजपकी सर्चोत्कृष्टता—मनु (२।८३) ने बताया है कि जितने जप हैं, उनमें गायत्रीका जप सबसे बढ़-चढ़कर है। उससे बढ़कर कोई जप नहीं— 'साविज्यास्तु परं नास्ति।' 'शंखसंहिता' ने भी इसी बातको दुहराया है—'न साविज्याः परं जाप्यम्।' महाभारत अनुशासन-पर्व (१५०–६९) में कहा है गायत्री-जप करनेवाले द्विजको कोई भय नहीं सताता। राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा, साँप किसीका भय उसे नहीं होता—

न च राजभयं तेषां न पिशाचान्न राक्षसात्। नाग्न्यम्बुपवनव्यालाद् भयं तस्योपजायते॥

'अग्निपुराण' कहता है—'गायत्री-जपसे शीष्ठ ही ऐहिक, आमुष्मिक उभयविध लाभ होता है— पेहिकामुष्मिकं सर्वे गायत्रीजपतो भवेत्।

महाराज मनु (२।८२) तो स्पष्ट कहते हैं कि निराळस्य होकर निरन्तर तीन वर्षतक प्रतिदिन गायत्री-जप करनेवाळा ब्रह्मरूप हो जाता है—

योऽधीतेऽहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतिद्रितः। स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्॥

जहाँ गायत्री-जप किया जाता है, उस घरमें (अकारण) काठको आग नहीं जलाती, वहाँ बच्चोंकी मृत्यु नहीं होती और न वहाँ साँप ही ठहरते हैं—

नाग्निर्व्हित काष्ठानि सावित्री यत्र पठ्यते। न तत्र बालो म्नियते न च तिष्ठन्ति पन्नगाः॥ (महाभा० अनु० १५८। ७०)

महाभारतमें ही यह भी कहा है कि गायत्रीका जप करनेवाला केवल अपना ही कल्याण नहीं करता, अपितु प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रममें वह सर्वविध शान्ति स्थापित करता है—

बतुर्णामपि वर्णानामाश्रमस्य विशेषतः। करोति सततं शान्ति सावित्रीमुत्तमां पटन्॥

देत्रीभागवत (११।२१।४) में तो यह भी कहा गया है कि जिस किसी भी मन्त्रका पुरश्चरण करना हो तो प्रथम १० हजार गायत्री-जपअवश्य करना चाहिये—

यस्य कस्यापि मन्त्रस्य पुरश्चरणमारभेत्। व्याद्वतित्रयसंयुक्तां गायत्री चायुतं जपेत्॥

इस प्रकार स्पष्ट है कि गायत्रीका जप मुक्तिके साथ सर्विवध भुक्ति-छीकिक भोग भी प्रदान करता है और साथ ही प्रत्येक प्रमुख धर्मकृत्यमें तथा द्विजकी दैनिक दिन-चर्याका वह अभिन, अनुपेक्ष अन्न है।

### मन्त्रार्थ-ज्ञानकी आवश्यकता

अनिवार्य दैनिक गायत्री-मन्त्र-जपके अतिरिक्त कोई समय निकालकर गायत्रीकी उपासना कर अद्भुत रसा-खादनका आनन्द लेना चाहिये। अर्धज्ञानशून्य जप समप्र लाभ नहीं देता। रसास्वादनके लिये तथा पूर्णफल्ट-की प्राप्तिके लिये मन्त्रके अर्थकी जानकारी नितान्त अपेक्षित है। अतः भिन्न-भिन्न रुचिके लिये गायत्री-मन्त्रके भिन्न-भिन्न अर्थ दिये जाते हैं। योगियाज्ञवल्क्यका गायत्रीभाष्य सर्वोत्तम है। शास्त्र बतलाता है कि अर्थका अनुसंधान करते हुए जप करना चाहिये—

प्रजपेद् ब्राह्मणो धीमांस्तदर्थस्यानुचिन्तया। (कण्वस्मृति १८५)

गायत्रीके दो प्रकारके अर्थ—सायणने गायत्रीके आध्यात्मिक और आधिदैविक दो अर्थ किये हैं। आधिदैविक पक्षमें इस मन्त्रके शिव, शिव-शक्ति, सूर्य आदि देवतापरक अर्थ होते हैं। सायणने सूर्य-देवतापरक दो अर्थ किये हैं। मन्त्रमें इनका नाम सविता आया भी है। ये प्रत्यक्ष और जाम्रत् देवता हैं। उपासनामें उपयोगी होनेसे सूर्यपरक दोनों अर्थ यहाँ दिये जाते हैं।)

(क) आधिदैविक अर्थ (सूर्यपरक)— (१)(ॐ)[वे], कार्यब्रह्म सूर्य, (भूः) पृषिवी-छोक, (भुवः) अन्तरिक्षळोक और (स्वः) स्वर्ग-

श्च० ड० सं० २९-३०-

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

छोकमें कार्यकारी हैं, (यः) जो सूर्यदेव, (मः) हमारे (धियः) कमोंको [हमारे पास] (प्रचोदयात्) प्रेरित करे, (स्वितुः) म्नष्टा और (देवस्य) प्रकाशस्त्रहरूप सूर्यदेवके (तत् वरेण्यं भर्गः) प्रसिद्ध उपासनीय तेजका (धीमहि) हम ध्यान कर रहे हैं।

(२) (यः) जो सूर्यदेवता (नः) हमारे पास करनेके छिये (धियः) कमोंको (प्रचोदयात्) मेजते रहते हैं, उन (सवितुः देवस्य) सवितादेवके प्रसादसे (तत् वरेण्यं भर्गः) प्रसिद्ध वरणीय फळ अन आदिको (धीमहि) हम धारण करते हैं।

(ख) आध्यात्मिक अर्थ (सामान्य अर्थ )— (ॐ) परमात्मा (भूः) 'सत्'-स्वरूप (भुवः) 'चित्'-स्वरूप (स्वः) 'आनन्द'-स्वरूप है, उस (स्वितुः देवस्य) जगत्के स्नष्टा परमेश्वरके (तत् वरेण्यं भर्गः) उस उपासनीय प्रकाशका (धीमिह् ) इमलोग ध्यान कर रहे हैं। (यः) जो परमात्मा (नः) हमारी (धियः) बुद्धिकी वृत्तियोंको (प्रचोदयात्) उत्तमताकी और प्रेरित करे।

(विशेष अर्थ) जिन छोगोंने भगवान्के साथ प्रेमका कोई-न-कोई सम्बन्ध जोड़ रखा है, उनके छिये भी कुछ अर्थ दिये जाते हैं। इचिके अनुकूछ होनेके कारण इन अर्थोसे उनके हृदयको मधुर पदार्थ मिलेगा और साथ ही उनकी उपासनामें भी प्रगति होगी।

गायत्री-मन्त्रमें जो 'देव' शब्द आया है, वह 'दैवादिक 'हिंतु' धातुसे बना है । 'दितु' धातुके क्रीडा, विजिगीषा आदि बहुत-से अर्थ होते हैं । अनिपुराण (२१६-१५) ने गायत्री-मन्त्रमें आये 'देव' शब्दका 'क्रीडा करनेवाळा' अर्थ किया है—'स्वर्गाद्यैः क्रीडते यस्मात्।' योगी याइवल्क्यने भी यहाँ 'देव' शब्दका यही अर्थ किया है—'दीव्यति-क्रीडते यस्मात्।'

'दीव्यति क्रीडतीति देवः' यह देवशब्दकी व्युत्पत्ति है। इस तरह 'देवस्य' का अर्थ होता है 'क्रीडा करनेवाळा'। वेदान्तमतसे सृष्टिकी रचनामें भगवान्का एकमात्र प्रयोजन है क्रीडा, खेळ, ळीळा। कण्वस्पृति (२०४।६) का कथन है कि स्वयं ब्रह्मकी गायत्रीके रूपमें जो अभिव्यक्ति हुई है, उसके मूळमें भी यही ळीळा है-—

स्त्रीलिङ्गेन श्रुतौ नित्यं लीलया व्यवहीयते। स्त्रीलिङ्गव्यवहारोऽयं यथा भवति तत् तथा॥

खेळोंमें सबसे श्रेष्ठ खेळ प्रेमका होता है। भगवान् में वैर-वैमनस्य करना भी खेळ है, किंतु यह खेळ असुरोंको सुहाता है जो अनुकरणीय नहीं है।

प्रेमपरक अर्थ—(सवितुः) लीलाके लिये सृष्टि रचनेवाले (देवस्य) लीला-विहारीके (तत् वरेण्यं भर्गः) स्वयंवरमें जैसा चुनकर वरण किया जाता है, वैसे वरणीय उस (नीलं ग्रहः)को (धीमहि) ध्यानमें लाते जा रहे हैं और उनको अङ्ग-अङ्गमें समेटते जा रहे हैं, (यः) जो लीलाविहारी (नः) हम प्रेम-पीड़ितोंकी (धियः) बुद्धिवृत्तियोंको अपनी ही लीलाके रसमें (प्रचोद्यात्) लगाये रखे।

आदिशक्तिपर विश्वास कीजिये । आदिशक्तिने अपना नाम गायत्री इसिक्रिये रखा है कि अपने उपासकोंको अपनी रक्षाका विश्वास हो जाय । 'गायन्तं त्रायत इति गायत्री' अर्थात् जो गायत्रीका जप करते हैं, माता गायत्री उनकी रक्षा करती है ।

चेद्रांद्वारा भी उपास्य—चिन्मयी गायत्रीसे वेदोंकी उत्पत्ति हुई है, अतः गायत्रीको 'वेदजननी' और वेदमाता' कहा जाता है । ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रतिदिन गायत्रीका ध्यान और जप करते ही रहते हैं। वेद भी गायत्रीकी उपासनामें सतत ळगे ही रहते हैं,

१-- भायत्री वेदजननीः ( याज्ञवल्क्यस्मृति ) तथा भायत्रीं वेदमातरम्ः ( दे० भा० ११ । २६ । ६ )



अतः गायत्रीको 'वेदोपास्या' ( देवीभा० ११ । १६।१६) भी कहते हैं—

ज्ञक्षाद्योऽपि सन्त्यायां तां च्यायन्ति जपन्ति छ । चेदा जपन्ति तां नित्यं चेदोपास्यां ततः स्मृता ॥ जब तीनों देव और वेद भी गायत्रीके जपमें संब्यन हैं, तब मनुष्योंके ळिये इसका जपना कितना आवस्यक

है, यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है । गायत्रीमन्त्रका स्वरूप—गायजीमन्त्रमें तीन पाद होते हैं और प्रत्येक पादमें आठ अक्षर होते हैं ।

त्रिपात्वं स्पप्टमेव स्यात् 'तत्स' 'अगों' धियाविकैः॥ ( मार्क्षेवस्मृति )

पहला पाद—तत्सिवनुर्वरेण्यं । दूसरा पाद—अगों देवस्य धीमहि। तीसरा पाद—धियो यो नः प्रचोद्याद्। दूसरे और तीसरे पादमें आठ-आठ अक्षर स्पष्ट हैं। किंतु पहले पादमें सात ही अक्षर दीखते हैं; फिर आठ अक्षर कैसे! इस प्रश्नका समाधान मार्कण्डेय-स्मृतिमें बताया गया है कि सातवाँ वर्ण जो 'ण्य' है, उसे गिनते समय दो वर्ण गिनना चाहिये। अर्थाद् 'ण्य' को 'णिन्य' समझना चाहिये। इस तरह आठ अक्षर पूरे हो जाते हैं। किंतु उद्यारण 'ण्य' ही करना चाहिये। यथा—

अत्र यः सतमो वर्णः स तु वर्णह्याताकः। जिकारश्च यकारश्च द्वावित्येव मनीविधिः॥ श्वात्वा तु वैदिकः सर्वैः जप्यो वेदे यथैव सा॥ (॥। स्मः)

उपर्युक्त तीनों पादोंसे युक्त गायश्री-मन्त्र यहुर्वेद (३६।३५), सामवेद (१४६२) तथा श्राग्वेद (३।६२।१०) में उपज्ञ्य है। किंतु जप इतने ही मन्त्रका नहीं होता। शाखोंने जपके समय तीन और प्राणायामके समय सात महान्याहृतियोंको प्रारम्भमें

जोड़नेका आदेश किया है। महाच्याहतियोंके पूर्व 'ॐ'को जोड़ना भी आवस्यक है। अतः मन्त्रका खरूप यह है—

कँ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेष्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ।

गायत्रीके तीन रूप

प्रातः, मध्याइ और सायाइके मेदसे गायत्रीके तीन इद्य बताये गये हैं। इन काळोंमें माताके ध्यान भी इसी प्रकार करने चाहिये।

प्रातन्यान-ॐ प्रातगीयत्री रविष्यण्डलमन्यस्थाः रक्तवणीः हिमुजाः असस्त्रकमण्डलुधराः हंसासन-समारुढाः नहाणीः नहादेवत्याः कुमारी स्मुग्वेदो-दाहता ध्येया।

अर्थात् प्रातःकाटमें गायत्रीका कुमारी, ऋग्वेद रूपिणी, अक्षारूपा, इंसवाहना, द्विभुजा, रक्तवर्णा, अक्षसूत्रकमण्डञ्ज-इस्ता तथा सूर्यमण्डलमध्यस्थाके रूपमें ध्यान करना चाहिये।

मध्याद-ध्यान-ॐ मध्याद्वे सावित्री रविमण्डल-मध्यस्थाः कृष्णवर्णाः चतुर्भुजाः त्रिनेत्राः शङ्खचक-गद्गपग्रहस्ताः युवतीः गरुडारूढाः वैष्णवीः विष्णु-वैवत्या यजुर्वेदोहाहता ध्येया।

अर्थात् मध्याद्वके समयं गायत्रीका युवती, यजुर्वेद-खरूपिणी, विष्णुरूपा, गरुडासना, कृष्णवर्णा, त्रिनेत्रा, खतुर्भुजा, शङ्ख-चन्द्र-गदा-पद्मधारिणी तथा सूर्यमण्डळ-मध्यस्थाके रूपमें ध्यान करें।

सायाह-ध्यान—ॐसायाहे सरस्वतीःरविमण्डल-मन्यस्थाः बुद्धवर्णाः चतुर्भुजाः विद्युलहमस्पादा-पाशकराः बुवभाददाः बुद्धाः स्वाणीः सङ्क्षेवत्या सामवेदोहाहता ध्येया ।

क्षबीत् सायाद्वर्थे गायत्रीका वृद्धा, सामवेद खरूपिणी, इहरूपा, वृषमासना, शुक्रवर्णी, चतुर्भुजा, त्रिनेत्रा, डमरू, पाश कीर पात्रधारिणी तथा रविमण्डळमध्यस्थाके रूपमें ध्यान करें।

संच्या और गायत्रीका गहरा सम्बन्ध जप करनेसे पहले सन्ध्योपासन कर लेना आवश्यक

१-ॐकारं पूर्वमुखार्य भूर्मुवः स्वस्तयैव च । चतुर्विद्यत्यश्वरां च गायत्री प्रोच्चरेत् ततः ॥ (दे० भा०११।१६।१०५)

होता है । बिना संध्योपासन किये गायत्रीका नित्य-जप नहीं होता । कण्यस्मृतिमें वतलाया गया है कि संध्या-र्षक ही सब कृत्य सिद्ध होते हैं—'स्वर्षकृत्यं संध्योच क्रम्यगेव सुसाधितम्' (१९९)। यदि एक साम सब लोग संध्या बंद कर दें तो सब लोकोंका नाश हो जायगा— संध्याशावे सर्वलोकविनाद्याः स्वद्य पव हि । (कण्यरमृति २००)

समस्त छोकोंकी सुस्थितिके कारण संध्याको जो द्विज नहीं करता, वह सन्तमुच बहुत बड़ा पाप करता है। मनुने चेतावनी दी है कि जो बाह्यण, क्षत्रिय और वैश्य संघ्योपासन नहीं करता, उसका बहिण्कार कर देना चाहिये—

न तिष्ठति तु यः पूर्वो नोपास्ते यक्ष पश्चिमाम् । स शुद्धवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः॥ (मनुस्मृति २।१०३)

संध्या किये बिना किसी सत्कर्मकी योग्यता ही नहीं आती, यहाँतक कि 'नाम'-जपकी भी योग्यता नहीं आती।

देवीभागवत (११ । १७ । १०)का कथन है कि संघ्या ही गायत्री है और वह गायत्री तथा संघ्या दो रूप लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुई है। संघ्या और गायत्री दोनों सिबदानन्दरूपा हैं—

(क) या संध्या सेव गायजी द्विधासूता व्यवस्थिता।

(स) या संध्या सैव गायत्री सच्चिद्दानन्द्रविणी॥

#### नित्यजप-विधि

संध्योपासनका पूर्व अंश प्राक्तर गायत्री-मन्त्रसे स्याध्ये देकर सूर्योपासना कर छैं । बादमें निम्निछिखित विधिसे षदक्षन्यास करें —

युडक्सम्यास-सूर्योपस्थानके बाद निग्निलेखित एक-एक मन्त्र बोलते हुए-दाहिने द्वायसे उस-उस अक्षका रपर्श करते जायँ--

(१) हैं इदयाय नमः (हृदयमें ह्थेडीसे स्पर्श करें )।

(२) कें भूः श्चिरके स्वाद्या ( सिरमें चारों अङ्गुळियोंके पोरसे स्पर्श करें )।

(३) ॐ भुवः शिखायै वषट् (शिखामे अँगूठासे स्पर्श करें)।

(४) ॐ स्वः कवचाय हुम् (हार्थोको मोड़कर पाँची अङ्कुळियोंके अप्रभागसे दार्येसे वाँगें कंघेका और बाँगेंसे दाँगें कंघेका स्पर्श करें )।

(५) कें भूभुंदः स्वः नेत्राभ्यां वीषड् ( मध्यमा और तर्जनीसे नेत्रोंका स्पर्श करें )।

(६) कें सूर्भुवः स्वः अखाय फड (बाँगी हथेजीपर दायें हायकी मध्यमा एवं तर्जनीसे तीन ताळी बजाकर बाँगी ओरसे प्रारम्भ कर अपनी चारों तरफ चुटकी बजायें )।

१- सम्प्रदायान्तरमें प्रणव सहित समग्र गायशीमन्त्रके भी षडझन्यास किये जाते हैं, को निम्निकिस्तिर्हें—
के तस्मिन्दाः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ( दोनों अँगूठोका स्पर्श करें ) ।
सरेण्यं तर्जनीभ्यां नमः ( दोनों तर्जनी अङ्गुलियोका स्पर्श करें ) ।
भागें देवला मध्यमाभ्यां नमः ( दोनों मध्यमा अङ्गुलियोका स्पर्श करें ) ।
श्रियो को नः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ( दोनों अनामिका अङ्गुलियोका स्पर्श करें ) ।
श्रियो को नः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ( दोनों हथेलियोंका बाहर-भीतर स्पर्श करें ) ।
अचोदयात् करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ( दोनों हथेलियोंका बाहर-भीतर स्पर्श करें ) ।
सेरेण्यं शिरसे स्वाहा ( सिरका स्पर्श करें ) ।
भागों देवस्य शिलाये वपट् (शिलाका स्पर्श करें ) ।
श्रीमहि कवचाय हुम् ( पौँचों अञ्जुलियोंके अग्रभागसे दायसे बाँयें कंषेका और बाँयेंसे दायें कंषेका स्पर्श करें ।
श्रियो योनः नेत्रज्ञयाय वीषट् ( दाहिने हाथकी तर्जनी, मध्यमा, अनामिका अँगुलियोसे दोनों नेत्रों और भीहांके मध्य स्पर्ध करें ) । प्रचोदयात् अज्ञाय पद्द ( बाँयीं हथेलीपर दार्ये हाथकी मध्यमा एवं तर्जनीसे तीन ताली बचायें ) ।
भूर्यंवः स्वः इति दिग्यन्वः ( बाँयीं औरसे प्रारम्भ कर बिरके चारों और चुटकी बचार्ये ) ।

पायश्रीका साधादन-इसके बाद मीचे जिला विनियोग पर्दे-

तेजोऽसि धामनामासीत्यस्य परमेष्ठी प्रजापति-ऋषिर्यसुक्रिण्डरूगुणिही छन्दसी। सविता देवता। गायःयावाहने चिनियोगः।

अब निम्नलिखित मन्त्र पड़कर माता गायत्रीका नम्रताके साथ आत्राह्न करें---

के तेजोऽसि शुक्रमस्पञ्चतमस्य । धामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयक्रनमस्ति । (यवः १।३१) पायक्रीका उपस्थान—नीचे किसा विनियोगपदे— गायक्ष्यसीति विवस्थाद ऋषिः। स्वराध्मद्या-पङ्किश्लक्ष्यः। परमातमा देवताः गायक्ष्युपस्थाने विनियोगः।

अब नीचे ळिखा मन्त्र पढ़कर गायत्री माताको प्रणाम करें—

क गायज्यस्येकपदी हिएदी त्रिपदी चतुःपदा-पद्यसिः नहि पद्यसेः नमस्ते हुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजकेऽसावदो मा भाषत्॥

(बृहद्रारण्यक-उप० ५ । १४ । ७)

#### श्वाप-विमोचन

देवीमागवत (११ । १६ । ७२-७४) में लिखा है कि शापितमोचनके लिये अन्छी तरहसे यल करना चाहिये। यह भी लिखा है कि ब्रह्मा, विशापित्र और व्यसिष्ठके स्मरण-मात्रसे शापका विमोचन हो जाता है।

ततः शायविमोक्षाय विधानं सम्यगाचरेत्। प्रक्षणः स्मरणेनेव प्रक्षशापाय् विमुख्यते। विश्वामित्रस्मरणतो विश्वामित्रस्य शापतः। वसिष्ठस्मरणादेव तस्य शापो विनश्यति॥

गायत्री-पटकमें इसका विस्तार इक्टम है।

तीनों शापोंके विमोचनके छिये तीनों श्रावयोंका स्मरण करते हुए निय्मलिखित वास्य बोले — हैं हेडि वायत्रि त्वं मझशापाहिशुका भव ।

कँ देवि गायत्रि त्वं विश्वामित्रशापादिमुका भव। कँ देवि गायत्रि त्वं वसिष्ठशापादिमुका भव।

### माता गायत्रीका ध्यान

उसके बाद माता गायत्रीका ध्यान करना चाहिये— भारवजापाप्रस्ताभां कुमारीं परमेश्वरीम् । रकाम्बुजासनासीनां रकगम्धानुलेणनाम् ॥ रक्षमाल्याम्बरधरां चतुरास्त्रां चतुर्धुजाम् । द्विनेशां स्वक्कृषी मालां कुष्टिकाश्चेव विश्वतीम्॥ सर्वाभरणसंदीप्तानुग्वेदाच्यायिनीं पराम् । इंसपश्रामाहवनीयमध्यस्थां धक्षादेखताम् ॥ चतुष्यदामद्यकुक्तिं सप्तशीर्षां महेश्वरीम् । अग्निवक्वां रद्विश्वां विष्णुचित्तां तुभावयेत्।। त्रक्षा सुकववं यस्या गोशं साङ्ख्यायनं स्मृतम् । शादित्यमण्डलान्तःस्थां ध्यायेव् देवीं महेश्वरीम्॥ (दे० भा० ११ । १६ । ९४-९७)

(इ० मा० १८। १६। १००

### चौबीस मुद्राएँ

अब जपके पूर्वमें चौबीस मुद्राएँ बनानी चाहिये। इससे देवी प्रसन्न होती हैं—

सम्मुखं सम्पुटं चैव विततं विस्तृतं तथा। विसुखं त्रिमुखं चैव चतुष्कं पञ्चकं तथा॥ वण्युखाधोसुखं चैव व्यापकाञ्चरिकं तथा। वाकटं यमपाद्यं च प्रधितं सम्बुखोम्सुखम्॥ विस्तृकं सुद्धिकं चैव प्रतस्यं कुर्म वराहकम्। सिहाकान्तं महाकान्तं सुद्धरं पञ्चवं तथा॥ (देवीभा०११।१६।९९-१०१)

गायत्रीजप—इसके बाद गायत्रीजपके छिये निम्नछिखित तीन विनियोग पढ़े—

र्के कारत्य ब्रह्मा ऋषिः, देवी गायत्री छन्दः, परमातमा देवताः जपे विनियोगः ।' रके तिस्कृणे महाज्याहतीनां प्रजापतिष्कृषिः, गायञ्जुष्णिगतुष्कु-भव्छत्यांसिः अग्निवायुद्धर्या देवताः जपे विनियोगः । के तत्स्ववितुरिति विश्वामित्र श्लाष्टः, गायत्री छन्दः, स्विता देवताः सपे विनियोगः ।' अब अर्थका अनुसंधान करते हुए गायत्री-मन्त्रका कम-से-कम १०८ बार जप अवश्य करें। विवशतार्में १० बार। जपके छिये रुद्राक्षकी माळा श्रेष्ठ होती है। करमाळासे भी जप होता है।

#### र्शाक्तमन्त्रकी करमाला

दाहिने हाथकी अङ्कुलियोंको एक समान सटाकर हथेलीकी ओर कुल झकायें। और अँगूठा रखकर जप करें। अँगूठा पोरपर न रखकर बीचमें रखें। पोरकी लकीरपर अँगूठा रखना निषिद्ध है। इसी तरह अञ्चलीको अप्रमाग अर्थात नखके पास भी अँगूठा रखना निषिद्ध है। येरुका उल्लब्धन भी निषिद्ध है। दाहिने हापकी अनाभिकाकी मध्य रेखाके नीचे अँगूठा रखकर लप प्रारम्भ करें। फिर किनिष्ठिकासे मध्यमाके कपर पहुँचे, इस कपरी रेखाके नीचेकी और होते हुए तर्जनीको नीचेकी पहली रेखाके उपर अँगूठा रखें।

अनामिकामध्येरेखावध्यधःप्रक्रमेण च । वर्जन्यादिगतान्ते च अक्तमाला करे स्थिता ॥ (संध्याभाष्य)

यह एक करमाटा हुई । तर्जनीका मध्य तथा अप्र-पर्व सुमेह है । इसका छक्कन नहीं होना चाहिये । अंग्रुटेका नीचेकी ओरसे फिर अनामिकाके मध्यरेखासे दूसरी-तीसरी करमाटाका जप करें । इस तरह दस करमाटा करनेपर एक सी संख्या पूरी होती है । एक सी संख्यामें केष ८ संख्या पूरी करनेके द्विये नयी विधि अपनानी चाहिये—अनामिकाके मध्य पर्वपर केंगुड़ी रखें और इसे एक गिनें । फिर पहलेकी तरह किनिष्ठिकाके नीचेकी ओरसे ऊपरको बढ़े, अनामिकाके अगले भागपर अँग्रुटा रखें । फिर मध्यमाके अप्रभागपर रखकर उसीके नीचे दो जगहोंपर रखें । इस तरह आट संख्या होगी और कुट मिळाकर १०८ संख्या हुई ।

मन्त्र जयनेकी विश्वि-अक्षर और अर्थका अनुसंधान करते हुए ध्यान छगाकर मनसे मन्त्रका उच्चारण करें । व जीम हिले और न औठ । मस्तक, कण्ठका हिलना भी निषिद्ध है । दाँत भी न दीखें । यथा—

ष्यायेतु मनसा मन्त्रं जिह्नोष्ठौ न विचालयेत्। न कम्पयेच्छिरोजीवां दन्तान् नैव प्रकाशयेत्॥

जिस हायसे जप किया जाय उसे कपड़ेसे छिपा लेना चाहिये। गोमुखियोंमें हाथ डालकर जप करना प्रशस्त है। जप करते समय हिल्ना, ऊँधना, बोलना और मालाका गिराना निषिद्ध है। यदि बोलना पड़ जाय तो मगवान्-का स्मरणकर पुनः जप करना चाहिये। मालाको दाहिने हाथकी मध्यमापर रखें और तर्जनी बिल्कुळ श्रका रहे। कँग्रुठैसे दाना सरकार्वे। पैरपर पैर चढ़ा-कर जप न करें।

#### गायत्री-मन्त्र

के पूर्धुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धर्मो देवस्य धीमहि। धियो योनः प्रचोदयात्। (यजु० ३६ । २)

विनियोगके बाद इस मन्त्रका जप करें। जपके बादकी आठ सुद्राएँ

छरभिर्ज्ञानवैराग्ये योनिः शह्वोऽध पङ्कजम्। छिङ्गनिर्वाणसुदाक्ष जपान्तेऽधी प्रदर्शयेत्॥

गायत्री-जपके बाद उपर्युक्त आठ मुद्राएँ दिख्ळायें। जपके बाद गायत्री-कवच और गायत्री-इदयका पाठ करना एवं गायत्रीका तर्पण करना विशेष ळामप्रद है। पुरस्थरणमें तो इन्हें अवश्य करें।

प्रवृक्षिणायन्त्र—इसके गाद निम्नळिखित मन्त्र पढ़कर बाँयीं ओरसे प्रारम्भ कर प्रदक्षिणा करें—

याति कानि च पापानि जन्मान्तरकृतान्यपि। तानि सर्वाणि नद्दयन्तु प्रदक्षिणपदे पदे॥ क्षमा-प्रार्थना

यदक्षरपदभण्डं मानाहीतं च यस् भवेत्। तद् सर्वे क्षम्यतां देवि घलीद् परमेश्वरि॥ अर्पण--क्षमा-प्रार्थना करनेके बाद नमस्कार कर नीचे लिखा वाक्य पढ़कर जप श्रीभगवान्को अर्पण कर दे—'अनेन यथाशक्तिकृतेन गायत्रीजपकर्मणा भगवान् प्रीयताम् न मम। ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।""

विसर्जन—निम्निलिखित मन्त्र पदकर गायत्रीमाता-का विसर्जन करे—

उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां पर्वतमूर्धनि। ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुश्रातो गच्छ देवि यथासुखम्॥

ज्ञातन्य है कि इन चैतन्य शक्तियों में सि शिक्ती शिक्ती अपनेमें कमीका अनुभव होता हो तो उस शक्तिकी देवताकी गायत्रीका जप भी मूळ गायत्री-जपके साथ करनेसे लाभ होता है। वैसे सभी शक्तियों के देवों की गायत्रियों के साथ मूळ गायत्रीमन्त्रका जप विशेष सिद्धिप्रद बताया गया है। सभी देवों की गायत्रियाँ होती हैं और वे गायत्री छन्दमें प्रथित होनेसे उन्हें 'गायत्री' कहा जाता है। गायत्री छन्दमें आठ-आठ अक्षर और तीन पाद हुआ करते हैं।

गायत्रीके विभिन्न प्रयोग—धर्मशास्त्र एवं पुराणोंमें गायत्रीकी उपासनाके अनेक प्रकार वर्णित हैं—१ श्रणवसे सम्पुटित, २ छः ओङ्कारोंसे संयुक्त । ३ शास्त्रों में पाँच प्रणवोंसे संयुक्त भी गायत्रीजपका विधान पाया जाता है । जितना जप करना अभीष्ट हो, उसके अष्टमांश गायत्रीमन्त्रके चतुर्यपादका भी जप आवश्यक बताया गया है । गायत्रीका यह चतुर्य पाद है—'परो रजसेऽसावदोम् ।' इस पादके जपके समय ब्रह्मदेवका ध्यान विशेष फलप्रद होता है । इस चतुर्य पादका जप प्रायः संन्यासी ही करते हैं, किंतु बाळब्रह्मचारी और

मोक्षकामीके लिये भी यह कहीं-कहीं विहित है। एक सम्पुटित और षडोङ्कारा दो गायत्रीमन्त्रोंका जप केवल बालनक्षचारीके लिये ही विहित है।

गायत्री-पुरश्चरण--किसी भी मन्त्रके अक्षरींकी संख्यामें उतने ळाख जप करनेपर साधारणतः पुरश्वरण होता है । गायत्रीके चौबीस अक्षर होनेसे चौबीस छाख जप करनेपर गायत्री-पुरश्वरण सम्पन्न होता है। उसके ळिये स्थानशुद्धि प्रथम अपेक्षित है । देवाळ्य या नदी-तीर प्रशस्त है । ज्योतिषशास्त्रकी दृष्टिसे शुभ मुहूर्तमें ही इसका प्रारम्भ करना चाहिये । पुरश्वरण शुक्रपक्षमें प्रारम्भ करना चाहिये । उसके प्रारम्भमें विधिपूर्वक वैदिक ब्राह्मणद्वारा गणेशाम्बिका-पूजन, खस्तिवाचन, नान्दीश्राद्धादि समस्त श्रुभ-कार्यारम्भके कृत्य करने चाहिये। पश्चिमाभिमुख होकर जप करना चाहिये। प्रारम्भके दिनसे समाप्तितक समान संख्यामें जप प्रशस्त है। जपके पश्चात् घृत, खीर, तिल, बिल्वपत्र, पुष्प, यव तथा मधुमिश्रित हविर्द्रव्यसे ( साकलसे ) जपका दशांश इवन अवस्य करना चाहिये। गायत्रीपुरश्वरण-पद्धतिके अनुसार गायत्रीका पुरश्वरण सम्पन्न हो जानेपर उस मन्त्रकी सिद्धि हो जाती है और भगवती गायत्री साधक-की साधना, भक्ति और श्रद्धाके अनुपातमें उसे प्रत्यक्ष दर्शन देती और उसके सभी अभीष्ट पूर्ण करती है। सद्बुद्धिकी प्रेरणाकी अपेक्षासे भरे हुए गायत्री-मन्त्रसे साधकको सद्बुद्धि प्राप्त होकर उसका शाश्वत कल्याण होता है, यह पृथक बतानेकी आवश्यकता ही नहीं। हम वेदमाता गायत्रीसे यही विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वे दुर्बुद्रिको मिटाकर सबको सद्बुद्धि प्रदान करें।

## गायत्रीके अक्षरोंकी चैतन्य-शक्तियाँ और उनके कार्यक्र

शास्त्रोंमें गायत्रीमन्त्र-गत चौबीस अक्षरोंके चौबीस देव और उनकी चैतन्य शक्तियाँ तथा उनके कार्योका उस्लेख पाया जाता है, जो क्रमशः निम्निलिखित हैं—

| <b>गायत्री</b> -वर्ण | ्रे देवता    | शक्ति    | कार्य                                                         |
|----------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| १- तत्               | गणेश         | सफळता    | विष्नहरण, बुद्धिबृद्धि ।                                      |
| २- स                 | नरसिंह       | पराक्रम  | पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरता, राष्ट्रनारा,आतंक, आक्रमण्से रक्षा। |
| ३- वि                | विष्णु       | पालन     | प्राणियोंका पाळन, भाश्रित-रक्षा ।                             |
| <b>४</b> - तुः       | शिव          | निश्चलता | आत्मपरायणता, मुक्तिदान, अनासक्ति, आत्मनिष्ठा।                 |
| ५- व                 | श्रीकृष्ण    | योग      | क्रियाशीळता, कर्मयोग, सीन्दर्य, सरळता ।                       |
| £- 3                 | राधा         | प्रेम    | प्रेम-दृष्टि, डेब्स्समाप्ति ।                                 |
| ७- वि                | ठक्मी        | धन       | धन, पद, यश और योग्य पदार्थकी प्राप्ति ।                       |
| ८- यं                | अग्नि        | तेज      | उष्णता, प्रकाश, सामध्यवृद्धि, तेजखिता ।                       |
| ९- भ                 | इन्द         | रक्षा    | भूत-प्रेतादि अनिष्टाक्रमणोंसे रक्षा, शत्रु-चोरसे रक्षा।       |
| १०- मी               | सरखती        | बुद्धि   | मेवावृद्धि, बुद्धिपावित्रय, चातुर्य, दूरदर्शिता, विवेकशीवता।  |
| ११- दे               | दुर्गा       | दमन      | विन्नीपर विजय, दुष्टदमन, रात्रुसंहरण ।                        |
| १२- व                | हनुमान्      | निष्ठा   | कर्तव्यपरायणता, निर्भयता, ब्रह्मचर्य-निष्ठा ।                 |
| १३- स्य              | पृथिवी       | गम्भीरता | क्षमाशीळता, भारवहन-क्षमता, सिह्ण्युता ।                       |
| १४- धी               | सूर्य        | प्राण    | प्रकाश, आरोग्य-बृद्धि ।                                       |
| १५- म                | श्रीराम      | मर्यादा  | तितिक्षा, अविचलता, मर्यादापालन, मैत्री।                       |
| १६- हि               | श्रीसीता     | तप       | निर्विकारता, पवित्रता, शीळ, मधुरता ।                          |
| १७- धि               | चन्द्र       | शान्ति   | क्षोभ, उद्घिग्नतादिका रामन, प्रसाद ।                          |
| १८- यो               | यम           | काळ      | मृत्युसे निर्भयता, समय-सद्दुपयोग, स्फूर्ति, जागरूकता।         |
| १९- यो               | <b>मह्मा</b> | उत्पादन  | उत्पादनवृद्धि, संतानवृद्धि ।                                  |
| २०- नः               | वरूण         | ईश       | भावुकता, आर्द्रता, माधुर्य।                                   |
| २१- प्र              | नारायण       | आदर्श    | महत्त्वाकाङ्का-वृद्धि, दिव्यगुणस्त्रभाव-छाभ,उज्ज्वछ चरित्र ।  |
| १२- चो               | इयप्रीव      | साहस     | उत्साह, वीरता, निर्भयता, विपदाओंसे जूझनेकी वृत्ति ।           |
| १३- इ                | इंस          | विवेक    | उज्ज्वल कीर्ति, आत्मतुष्टि, दूरदर्शिता, सत्संगति ।            |
| १४- यात्             | तुळसी        | सेवा     | सत्यनिष्ठा, पातिब्रत्यनिष्ठा, आत्मशान्ति, पर्कष्ट-निवारण ।    |

यहाँसे अन्ततककै देखांश पत्रकार भीसंतोप चौरसेकै देखसे साभार।

## भगवान् शंकरकी गायत्री उपासना

( भीभैकविंद राजपुरोहित )

सर्वसमर्थ माँ गायत्रीकी साधना सार्वभीम और सार्वजनीन है। गायत्री-मन्त्रमें निहित प्रेरणाएँ प्रत्येक कल्याणकामी व्यक्तिके हितसम्पादनमें पूर्णतया सक्षम हैं। किसी भी धर्म-सम्प्रदायको माननेवाळा व्यक्ति इस मन्त्रकी शिक्षाओंके प्रकाशमें अपना पथ प्रशस्त कर सकता है, अपने ळक्ष्यतक पहुँच सकता है। आचार्य शंकरके अनुसार गायत्री-मन्त्रकी सर्वोत्क्ष्यताके धसंस्य प्रमाण हैं। किंतु भायत्री-महारीभ्में देवोंके देव महादेवको गायत्री-साधनासे सर्वज्ञता और सर्वेश्वरता पानेका शिक्पार्वती-संवादात्मक वर्णन गायत्रीके गौरवका रूपष्ट निदर्शन है। श्र वह प्रसङ्ग इस प्रकार है—

एक बार कैळास पर्वतपर विराजमान भगवान् शिवसे पार्वतीजीने पूछा—'योगेश्वर ! आपने किस साधनासे इतनी समप्र सिद्धियाँ प्राप्त कीं ? वह कीन-सी उपासना है जिसने आपको छोकोत्तर सिद्ध बना दिया और सभी छोग 'सब कुछ तो भगवान् शंकर ही जानते हैं' ऐसा कहते हुए आपको प्रभुताको खीकार करते हैं । इन विशिष्टताओंकी उपर्कांश्व किस योग-साधनाद्वारा हुई है ! कृपया यह बतानेका कह करें।'

भगवान् शंकरने कहा—'प्रिये ! तुम्हारे प्रेमवश यह गोपनीय रहस्य बताता हूँ, ध्यान देकर हुनो । गायत्री वेदमाता है । वहीं आधाशक्ति कहीं जाती है । विश्वकी वहीं जननी है । मैं उन्हीं गायत्रीकी उपासना करता हूँ । प्रिये ! समस्त यौगिक सावनाओंका आभार गायत्रीकी

ही माना गय है। गायत्री-सावनाके माध्यमसे समस्त योगिक साधनाएँ सहज ही सम्पन्न हो जाती हैं और सफळता या सिद्धि इस्तगत की जा सकती है। विद्वानोंने गायत्रीको भूळोककी कामधेनु कहा है। इसका आश्रय छेकर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है।

'पार्वती । यह तो तुम जानती ही हो कि कळियुगर्में मनुष्योंके शरीर पृथ्वीतत्व-प्रचान होते हैं ।'

'किंतु कळियुगके छोग भी गायत्री-पञ्चाङ्गयोगकी साधनाद्वारा अन्य युगोंकी सर्वश्रेष्ठ सिद्धियों भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक क्या, गायत्री ही तप, योग एवं साधन है। इसे ही सिद्धियोंकी माता कहा गया है। गायत्रीसे बढ़कर कळियुगमें अन्य कोई ऐसी सिद्धिप्रद दूसरी वस्तु नहीं है।

'प्रम पित्रता पार्वती ! जो मैंने यह गुन रहस्य कहा है, छोग इसे समाहित होकर जानेंगे और गायत्री-साधनामें प्रवृत्त होंगे तो निश्चय ही वे प्रमसिद्धिको प्राप्त करेंगे ।'

भगवान् शिव और पार्वतीके इस क्योपकथनसे यह निश्चित रूपसे समझमें आ जाता है कि गावकी-साक्ता-दारा समस्त यौगिक साधनाएँ सुगम हो जाती हैं। वैसे तो योग-साधना सुयोग्य गुरुके मार्गदर्शनमें पर्याप्त समय-साध्य और श्रम-साध्य होती है। किंतु गायत्री-मन्त्रके सहयोगसे वह सरक और सुगम ही गहीं, निरापद भी हो जाती है।

देखिनै गायनीपुरक्षरणरस्ति ।

## ब्रह्ममयी श्रीविद्या

( ख॰ महामहोपाध्याय पं ॰ श्रीनारायण शास्त्री खिस्ते )

'श्रीविद्या'से श्रीत्रिपुरसुन्दरीका उसकी मन्त्र, अधिष्ठात्री देवता तथा ब्रह्मविद्याका बोध होता है। सामान्यतः 'श्री' शब्दका लक्ष्मी अर्थ ही प्रसिद्ध है, किंतु 'हारितायनसंहिता', ब्रह्माण्डपुराणका उत्तरखण्ड आदि पुराणेतिहासोंमें वर्णित कयाओंके अनुसार 'श्री' शब्दका मुख्य अर्घ महात्रिपुरसुन्दरी ही है । श्रीमहालक्मीने महात्रिपुरसुन्दरीकी चिरकाळ आराधना कर जो अनेक बरदान प्राप्त क्रिये हैं, उन्हींमें 'श्री' शब्दसे इयाति पानेका वरदान भी उन्हें मिळा और तभीसे 'श्री' शब्दका अर्थ महाळक्मी होने लगा । अतः 'श्री' शब्दका महालक्मी अर्थ गीण है । इस प्रकार 'श्री' अर्थात् महात्रिपुरसुन्दरीकी प्रतिपादिका विद्या-( मन्त्र ) ही 'श्रीविद्या' है । बाच्य-वाचकका अमेद मानकर इस मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवता भी 'श्रीविधा' कही जाती है । सामान्यतः 'श्री' शब्द श्रेष्ठताका बोधक है। श्रेष्ठ पुरुषोंके नामोंके पहले 'श्री', १००८ श्री, अनन्तश्री शब्दका प्रयोग किया जाता है। परब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मकलांश रहनेकी सूचना ही 'श्री' शब्दद्वारा होती है । जिनमें अंशतः ब्रह्मकला प्रकट होती है वे ही 'श्री' शब्दपूर्वक तत्तनामोंसे व्यवहृत होते 🖁 । जैसे–श्रीविष्णु, श्रीशिव, श्रीकाळी, श्रीदुर्गा, श्रीकृष्ण भादि । सर्वकारणभूता आत्मशक्ति त्रिपुरेश्वरी साक्षाव् ह्यस्तरूपिणी होनेके कारण केवळ 'श्री' शब्दसे ही ष्यवहृत होती है। स्सा हि श्रीरमृता सताम् आदि श्रुति भी इसी परब्रह्मस्करिणी विद्याकी स्तुति करती है।

शास्त्रोंमें कहा है कि विभिन्न देवताओंकी आराधना करनेसे पशु, पुत्र, धन, धान्य, स्त्रगं आदि फल प्राप्त होते हैं, किंतु श्रीविद्याके उपासकोंको लीकिक फल तो मिलते ही हैं, 'तरित शोकमात्मवित्' इस फल-श्रुतिके अनुसार आत्मज्ञानीको प्राप्त होनेवाळी शोकोत्तीर्णता- ह्मप फल भी निश्चितरूपसे प्राप्त होता है, जैसा कि आयर्वण देन्युपनिषद्में कहा है—

'पाशाह्यश्च वर्षाणां य एनां वेद स शोकं तरितं से हैं कि 'श्रीविद्या' ब्रह्मविद्या ही है ।

यद्यपि 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' आदि श्रुतिके अनुसार श्रवण-मनन आदि मार्गसे आत्मज्ञान प्राप्त करके भी शोकोत्तीर्णतास्त्य फळ पा सकते हैं, तथापि वह मार्ग अत्यन्त कष्टसाध्य तथा प्रखर वैराग्यका है । उसके अधिकारी करोज़ोंमें भी दुर्लभ ही हैं । यदि सीभाग्यसे सद्गुरुसम्प्रदायसे 'श्रीविद्या'की क्रमिक उपासना प्राप्त हो जाय तो सामान्य मनुष्य भी क्रमशः उपासनाके परिपाकसे तथा श्रीमातासे अभिन्न गुरुक्रपासे इसी जन्ममें आत्मज्ञानी हो सकता है । फिर श्रवण-मननात्मक मार्गमें पतनकी आशंका रहती है, किंतु श्रीविद्योपासनामार्गमें श्रीगुरुरूपिणी शक्तिके अनुप्रहका अवलम्ब होनेसे पतनका भय नहीं है । कहा भी है—

यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः। श्रीसुन्दरीसेवनतत्वराणां

ओगश्च मोक्षश्च करस्थ एव॥ श्रीविद्या ही आत्मशक्ति

वास्तवमें 'श्रीविद्या' ही आत्मराक्ति है, आत्मराक्त्यु-पासना ही श्रीविद्योपासना है । हारितायनसंहिता, त्रिपुरा-रहस्य-माहात्म्यखण्डके चतुर्थ अध्यायमें महामुनि संवर्तने श्रीपरश्चरामजीके संसार-भयसे पीड़ितोंके लिये ग्रुभ मार्ग कौन-सा है !' इस प्रश्नका समाधान करते हुए कहा है—'परश्चराम ! गुरूपदिष्ट मार्गसे खात्मशक्ति महेश्वरी





त्रिपुराकी आराधना कर उसकी कृपाके लेशको प्राप्त करते हुए सर्वसाम्याश्रयात्मक खात्मभावको प्राप्त करो । दश्यमान सब कुछ आभासमात्र सारशक्तिविलास ही है । यह समझकर जगद्गुरु-समापत्तिको प्राप्त होते हुए निर्भय तथा निःसंशय होकर तुम भी मेरे ही समान यथेच्छ संचार करो । सर्वभावोंभे खात्माको और खात्मामें सर्वभावोंको देखते हुए पिण्डाहम्भाञ्चको छोड़कर वेत्नृभावके आसनपर स्थिर रहो । खदेहको वेद्य समझते हुए वेत्तापर सर्वदा दृष्टि रखनेवालेको इस संसार-मार्गमें कुछ भी कर्तन्य अवशिष्ट नहीं रहता ।

'खतन्त्र-तन्त्र' में कहा है—'खात्मा ही विश्वात्मिका इक्टितादेवी हैं! उसका विवर्श ही उसका रक्तवर्ण है और इस प्रकारकी भावना ही उसकी उपासना है।' कामेश्वर, कामेश्वरी और उनके उपासकका स्वरूप

स्वात्मराक्ति श्रीविषा ही छिळता-कामेश्वरी महात्रिपुर-धुन्दरी है। वह महाकामेश्वरके अङ्कमें विराजमान है। उपाधिरहित शुद्ध स्वात्मा ही महाकामेश्वर है। सदानन्द-रूप उपाधिपूर्ण स्वात्मा ही पर-देवता महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरी छिळता है। निष्कर्ष यह है कि 'ख' अर्थात् उपासककी आत्मा, अन्तर्गामी सदानन्द-उपाधिपूर्ण ही छिळता है। सत्त्व, चित्त्व, आनन्दस्कर्ष प धर्मत्रयनिर्मुक्त धर्मिमात्र वही स्वात्मा श्रीविष्या छिळताका आधारभूत महाकामेश्वर है। पर-देवता स्वात्मासे अभिन्न होनेपर भी अन्तःकरणोपाधिक आत्मा उपासक है और सदानन्दोपाधि-पूर्ण आत्मा 'उपास्य' है, सर्वणा निरुपाधिक आत्मा महाकामेश्वर है।

## कामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवर्णकी वासना

श्रीकामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवर्णका जो ध्यान किया जाता है, उसका रहस्य यह है कि 'लौहित्यमेतस्य सर्वस्य विमर्शः' (भावनोपनिषद्,मूत्र २८) महाकामेश्वर, छिलता और खयम्—इन तीनोंका विमर्श अर्थात्

खात्मामें अनुसंधान करना ही छछिताके रक्तवर्णकी भावना है।

कामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवर्णकी वासनाका रहस्य गुरुमुखैकवेच ही है, शब्दोंद्वारा उसका ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी जहाँतक सम्भव है, वहाँतक विशद किया जा रहा है। निरुपाधिक कहनेसे 'केवळत्व' और सदानन्दपूर्ण कहनेसे 'धर्मविशिष्टत्व' की प्रतीति होती है। विशिष्ट और केवळ अवयव-अवयवीके समान अयुतिसद्ध हैं। इनका परस्पर तादात्म्य-सम्बन्ध ही सम्भव है, भेदघटित संयोगादि सम्बन्ध नहीं। प्रकृतमें कामेश्वर-कामेश्वरीके विश्रहात्मक स्थूळ दो रूपोंका सम्बन्ध कामेश्वर-कामेश्वरीके विश्रहात्मक स्थूळ दो रूपोंका सम्बन्ध कामेश्वर-के अङ्कर्में कामेश्वरीके विश्रज्ञानान होनेमें पर्यवसित है। स्थूळहिमें तो मेद-सम्बन्ध ही प्रतीत होता है, परंतु रहस्य-हिमें यह शिव-शिक-सामरस्यात्मक है, जैसे ळाक्षादव और पटका सम्बन्ध होता है। इस प्रकारकी वासना ही रक्तवर्णकी भावना है।

#### शक्तिके बिना शिव शवमात्र

कामेश्वर शिवकी शिवता महाशक्तिके उछासरूप सांनिध्यसे ही स्फरित होती है। स्कन्दपुराणमें कहा है— जगत्कारणमापन्नः शिवो यो मुनिसत्तमाः। तस्यापि साभवच्छिकिस्तया होनो निरर्थकः॥ सी-दर्यछहरी-स्तोत्रमें भी कहा गया है—

त्रिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शकः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।

#### पश्च-प्रेतासन

श्रीविद्या राजराजेश्वरी पद्म-प्रेतासनपर विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ध, ईश्वर और सदाशिव—ये पश्चमहाप्रेत हैं। इसका रहस्य यह है कि निर्विशेष ब्रह्म ही खशक्तिविळासद्वारा ब्रह्मा, विष्णु आदि पश्च आख्याओंको प्राप्त होकर वामादि तत्तच्छक्तिके सांनिध्यसे सृष्टि, स्थिति, ळय, निग्रह, अनुमहरूप पश्च क्रन्योंको सम्पादित करता

है। जब ब्रह्मादि अपनी-अपनी वामादि कातियोंसे रहित होकर कार्याक्षम हो जाते हैं, तब वे 'प्रेत' कहे जाते हैं। उनमें भी ब्रह्मा, विल्णु, रुद्ध और ईंखर—ये चार पाद हैं और सदाशिव हैं फळक, उसपर महाकामेखरके अक्टमें महाकामेखरी विराजमान हैं।

### कामेश्वरीके आयुध

कामेश्वरीकी चार मुजाओंमें पाश, अक्रुश, रक्षुधनु और पश्च पुष्पवाणोंका ध्यान किया जाता है। उनका वास्तिवक खरूप इस प्रकार है। पाश-छत्तीस तत्वोंमें सग धर्यात् प्रीति ही पाश है। वन्यकत्वकर्मके साध साम्य होनेसे वहीं राग श्रीमाताने पाशरूपसे धारण किया है—'रागः पाशः' (भावनोप० ३३)। अक्रुश-देव अर्थात् कोच ही अक्रुश है—'त्रेषोऽक्रुशः' (भाव० २४)। रक्षुचन् स्क्रीप ही अक्रुश है—'त्रेषोऽक्रुशः' (भाव० २४)। रक्षुचन् सक्रिय ही अक्रुश है—'त्रेषोऽक्रुशः' (भाव० २४)। रक्षुचन् सक्रिय ही अक्रुश है—'त्रेषोऽक्रुशः' (भाव० २४)। पश्चवाण—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धकी पश्चतन्मात्राएँ ही पश्च पुष्प-बाण हैं—'शब्दादितन्मात्राः पश्च पुष्पवाणाः' (भाव० २१), उत्तर-वतुःशतीशालधे इस आयुर्वोका यथार्थ खरूप इस प्रकार कहा गया है—

इच्छाशक्तिमयं पारामङ्करां शागकपिणम्। कियाराक्तिमये बाणधनुषी द्धतुरुव्यत्यम् ॥ 'पारा' इच्छाराक्ति, 'अङ्करा' झनराकि तथा 'बाण' और 'धनु' कियाराक्तिलक्स दें।'

#### रहस्य-पूजा

पूर्वोक प्रकारसे श्रीमहाकामेश्वरके शक्कमें विराजमान पाशाङ्करा-इक्ष्मज्ञ-पद्मकाणवारिणी, पञ्चप्रेतासनासीना महात्रिपुरसुन्दरीकी बाह्य पूजा (विहर्याम ) तो शनेक पद्मतियों अनेक प्रकारसे विहित ही है । उसके विषयमें विशेष निरूपण अनावश्यक है । स्हस्य-पूजाका दिख्सीन इस प्रकार है — पूर्ण सर्वव्यापक विश्वकिकी अपनी पहिसांचे प्रतिष्ठाकी मावना हो स्वाह्यन-प्रकान है ।

विषदादि स्यूळ-प्रपश्चरूप चिच्छक्तिके चरमोंके नाम-क्रपात्मक महका स्विदानन्दैकक्रपत्य-मावनाक्रप बङ्खे क्षांबन करना हो 'पाद्यार्पण है । सुक्त-प्रपञ्चहरप करोंके नाम-रूपात्मक मळका सचिदानन्दैकरूपत्य-भावना-रूप जडसे क्षाटन करना ही 'अर्च्य-प्रकान' करना है। भावनाक्रपोंका भी जो क्वलीकरण है वही 'आच्यमन-प्रदान' है । अखिळावयवानन्छेदेन सर्विचत्वानन्दत्वादि-भावना-जबसम्पर्क ही 'स्नात' है । उक्त अवयवीं में प्रसंक भावनात्मक वृत्तिविषयताका वृत्त्यविषयत्व-भावनाद्यः। बद्धसे प्रोब्हन ( पोंडना ) ही 'बेह-प्रोडक्टन' है । निर्विपयत्व, निरचनत्व, अजरत्व, अशोकत्व, अष्टतत्वादि अनेक धर्म-रूप आभरणोंमें धर्म्यभेदभावना करना ही 'आभरणार्पण' हैं । खशरीरघटक पार्थिव भागोंकी जड़ता हटाते हुए उनमें चिन्मात्रभावना करना ही 'गन्धविछेपन' है । इसी तरह खशरीरघटक आकाश-भागोंकी पूर्वोक्त भावना करना ही 'षुष्पार्पण' है। नायवीय भागोंकी उक्त भावना ही 'धूपार्पण' है । तैजस भागोंकी वैसी भावना करना ही ·**दीपद्**र्धांचर है । अमृत-मार्गोकी वैसी भावना करना 'नैवेषनिदेव्न' है। पोडशान्तेन्दुमण्डळकी चिन्मात्रता-भावना करना ही 'तारबूकार्पण' है । परा, पश्यन्त्यादि निखिक शस्दीका नादद्वारा ब्रह्मंये उपसंहार करनेकी मानना ही 'स्तुतिः' करना है । विषयोंकी ओर दौड़ने-वाकी वित्तवृत्तिमीका विषयज्ञवता-निरासपूर्वक ब्रह्ममें विलय करना ही 'प्रदक्षिणीकरण' है । चित्तवृत्तियोंको विषयोंसे परावर्तित कर ब्रह्मैकप्रवण करना ही 'मणास' करना है। इस प्रकार गुरुमुखमे अन्तर्गागका पूर्ण रहस्य समझकर एकान्तमें प्रतिदिन उक्त प्रकारसे चिच्छक्तिकी पूजा करनेत्राका सांधक साक्षात् शिव ही हो जाता है।

# आत्मर्जाताके चतुर्वित्र कृप

मर्जीके उपासना-सीकर्यके किये आत्मशक्ति 'बीविशा' के रस्क, स्वस और पर—वे तीन सक्स्प प्रकट हैं। इनमें पहळा अर्थात् स्थूळ्खप कर-चरणादि अवयवोंसे भूषित निरतिशय-सीन्दर्यशाळिरूप मन्त्र-सिद्धि-प्राप्त साधकोंके नेत्रों तथा करोंके प्रत्यक्षका विषय है। वे नेत्रोंसे उस ळोकोत्तराङ्गादक तेजोराशिका दर्शन करते हैं तथा हार्थोंसे चरणस्पर्श करते हैं।

दूसरा मन्त्रात्मक रूप पुण्यवान् साधकोंके कर्णेन्द्रिय तथा वाणिन्द्रियके प्रत्यक्षका विषय है, जैसा छिता-सहस्रनाममें कहा है—

#### धीमहान्भवकुरैकस्वरूपमु**खपहु**जा ।

'वाश्मवळूट—पद्मदशी-मन्त्रके प्रथम पाँच वर्ण ही जिसका मुख्कमळ हे अर्थात् 'मन्त्रमयी देवता'के सिद्धान्तानुसार मन्त्रवणीमें ही देवताके शरीरावयवींकी कल्पना करनेसे वह मन्त्रात्मकस्बरूप मन्त्रध्वनि-श्रवण-रूपमें कर्णेन्द्रियसे तथा मन्त्रोखारणरूपमें वाणिन्द्रियसे प्रत्यक्ष किया जाता है और सर्वमन्त्रोंका म्ळभूत मातृका-सरस्वत्यात्मक रूप भी मन्त्रात्मक रूप है; क्योंकि कहा गया है—

पतस्यां साधितायां शु सिका स्यान्मात्कायतः।

तीसरा वासनात्मक रूप महापुण्यवान् साधकोंके केवळ धन-इन्द्रियसे ही गृहीत होता है, जैसा कि कहा गया है—'खेतन्यभात्मनो रूपभ्' आत्मशक्ति जगदिग्वकाका चैतन्य ही खरूप है, आत्मचैतन्यका अनुभव मनसे ही हो सकता है। उत्तम, मध्यम और अधम अधिकारिभेदके अनुसार ये तीन रूप ही उत्तम, मध्यम, अधम साधकोंकी उपासनाके योग्य हैं।

इनसे अतिरिक्त तुरीय (चतुर्थ) ह्रूप जो कि वाक् मन आदि सब इन्द्रियोंसे अतीत है, केवळ मुक्त ळोग ही अखण्ड अहंताह्रूपमें अनुभव करते हैं और वह ह्रूप भी अखण्ड है।

गुरू आदिमें अभेदभावनाका रहस्य भारमहाकिरूपिणी देवता श्रीविद्या, उसका मन्त्र और

उस मन्त्रके उपदेष्टा सिद्धगुरु—इन तीनोंमें अमेद-दाढर्यकी भावना करना ही मुख्य उपासना-पद्धति है। अभेददाढर्थ-भावनाकी पूर्णता होना ही परमसिद्धि-काभ है । गुरुके साथ अभेदभावनाके महत्त्वका कारण यह है कि आदिनाधादि गुरुकामसम्प्रदायके प्रभावसे जिसने श्रीविषाके साथ पूर्ण अमेददाढर्यभावनाके द्वारा पूर्ण अमेद प्राप्त किया है, ऐसे गुरुके साथ शिष्य यदि अपनी ( भारमशक्तिकी ) अमेद-भावना करे तो उस शिष्पको भी तरक्षण श्रीविद्यांके साथ पूर्ण अमेद प्राप्त हो जाता है। श्रीविधाके साथ पूर्ण अमेद ग्राप्त करनेके लिये गुरु-कृपाके सिवा दूसरा उपाय न होनेसे गुरुके साथ अभेद-भावनाकी नितान्त आवश्यकता है । पुन्दरी-तापनीयमें कहा है कि जैसे घट, कळश और कुम्भ ये तीनों शब्द एक ही अर्थके बाचक हैं, वैसे ही मन्त्र, देवता और गुरु-ये तीनों शब्द भी एक ही अर्थके वाचक हैं। अतः तीनोंमें कभी भी मेदबुद्धि नहीं करनी चाहिये।

यथा घटश्च कलकाः कुम्भइचैकार्यवाचकाः। तथा मन्त्रो देवता च गुरुदचैकार्थवाचकाः॥

द्वाद्य सम्प्रदाय तथा कामराज-विद्याका महत्त्व 'श्रीविद्या'के बारह उपासक प्रसिद्ध हैं—१ —मनु, २—चन्द्र, ३—कुन्नेर,४—छोपासुद्रा,५—मन्मथ, (कामदेव), ६—आस्ति, ७—अम्नि, ८—सूर्य, ९—इन्द्र, १०—रक्तन्द (कुमार कार्तिकेय), ११—शिव और १२—क्रोधमहारक (दुर्वासासुनि)।

मनुश्चन्द्रः कुवेरश्च लोपासुद्रा च मन्मधः। अगस्तिरिनः सूर्यश्च इन्द्रः स्कन्दः शिवस्तथा। कोधभट्दारको देव्या द्वादशामी उपासकाः॥

इनमें प्रत्येकका पृथक-पृथक सम्प्रदाय था। चतुर्थी भीर पञ्चम अर्थात् कोपासुदा और मन्मय—इन्हीं दोके सम्प्रदाय वर्तमानयें प्रचक्ति हैं। उनमें भी अधिकतर मन्मथ-सन्प्रदाय अर्थात् कामराज-विधाका ही सर्वतोमुख प्रचार है। त्रिपुरारहस्य-माहात्म्यखण्डमें वर्णित कथाओं के अनुसार कामदेवने अपनी निर्व्याज आराधनासे श्रीमाताको प्रसन्नकर उससे अनेक दुर्लभ वर प्राप्त किये और खोपासित कामराजविद्याके उपासकों के लिये भी बहुत-सी सुविधाएँ सुलभ करा दीं। तभीसे ही कामराजविद्याका विशेष प्रचार होने लगा।

### कामराज-विद्याका स्वरूप

कामराज-विद्या ककारादि-पश्चदशवर्णात्मक है। इसी-को 'कादि-विद्या' भी कहते हैं। तन्त्रराजमें शिवजी देवीसे कहते हैं—'देवी पार्वति! कादिविद्या तुम्हारा खरूप ही है और उससे सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।' कादि-विद्याका उद्धार आधर्वणत्रिपुरोपनिषद्में इस प्रकार है—

कामो योनिः कमला वज्रपाणि-र्गुहा ह सा मातरिश्वाभ्रमिन्दः। पुनर्गुहा सकला मायया च पुक्रच्येषा विश्वमातादिविद्या॥

ळोपामुद्रा ही 'हादिविद्या' है । यह भी पश्चद्रा-वर्णात्मिका ही है । कामेश्वराङ्गस्थित कामेश्वरीके पूजा-मन्त्रीमें कादि, हादि दोनों विद्याओं से युक्त विद्याएँ केवळ स्थाम्नाय-पाटमें ही उन्ळिखित हैं । प्रचळित उपासना-पद्यतियों में उनका विशेष उपयोग नहीं है ।

## श्रीविद्या ही त्रिपुरा

श्रीकामराज-विद्याकी अधिष्ठात्री 'श्रीविद्या' का ही नामान्तर त्रिपुरा है। त्रि=त्रिम् तियोंसे पुरा—पुरातन होनेसे 'त्रिपुरा' अर्थात् गुणत्रयातीता त्रिगुणनियन्त्री शक्ति। गौड़पादीय सूत्रमें भी कहा है—'तत्त्वत्रयेण थिदा।' 'त्रिपुराणवर्षे' 'त्रिपुरा' शब्दकी प्रकारान्तरसे निरुक्ति की है—तीन नाडियाँ—इडा, पिङ्गळा, सुषुमणा हो त्रिपुरा है। वह मज, बुद्धि और चित्तस्त्पी तीन

पुरोंमें निवास करनेवाळी शक्ति है, अतः 'ब्रिपुरा' कही जाती है।

प्रन्थान्तरमें और भी प्रकारान्तरोंसे 'त्रिपुरा' शब्दकी निरुक्ति कही है—त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) की जननी होनेसे 'त्रयी' (ब्रह्म, यजुः, साम ) -मयी होनेसे या महाप्रळयमें त्रिजोकीको अपनेमें ळोन करनेसे जगदम्बा 'श्रीविद्या' का 'त्रिपुरा' यह नाम प्रसिद्ध हुआ।

'संकेतपद्धित' तथा 'वामकेश्वर-तन्त्र'में त्रिपुराका खरूप इस प्रकार कहा गया है—लक्षा, विष्णु, ईश-रूपिणी 'श्रीतिधा' के ही ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और इच्छाशक्ति—ये तीन खरूप हैं। इच्छाशक्ति उसका शिरोभाग है, ज्ञानशक्ति मध्यभाग तथा क्रियाशक्ति अधोभाग है। इस प्रकार उसका रूप शक्तित्रयात्मक होनेसे ही वह 'त्रिपुरा' कही जाती है।

## त्रिपुराम्बा ही आत्मशक्ति

'हारितायन-संहिता'में गुरु श्रीदत्तात्रेयने परशुरामजी-से त्रिपुराम्बाके खरूपका निरूपण करते हुए कहा है--'राम ! उस पराशक्तिके माह्यत्भ्यका कौन वर्णन कर सकता है ! सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, ळोकेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, महेरा भी अभीतक उस शक्तिका न खरूप जानते हैं, न स्थान ही जानते हैं। वस्तुतः 'वह राक्ति ऐसी है' इस प्रकार कोई भी यथार्थतः वर्णन नहीं कर सकता । वेद, शास्त्र, तन्त्र भी उसके वर्णनमें असमर्थ हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण तो प्रमेयमात्रको ही प्रहण करते हैं, उस शक्तिके स्रह्मपतक तो उसकी पहुँच ही नहीं है। जैसे अग्निकी ख्वाळा प्रक्वळित अङ्गार-समष्टियों<del>में</del> आविर्भूत होकर जब शान्त होती है तब वह कहाँ गयी अथवा किसमें अन्तर्भूत हुई-यह ब्रात नहीं होता, वैसे ही समस्तमातृ-मण्डळशक्तिसंघट्टरूपिणी महाचैतन्यात्मिका श्रीका क्या खरूप है, वह कैसे आविर्भूत होती है और किसमें अन्तर्भूत होती है, यह ज्ञात नहीं होता। न तो वह

तर्कसे और न युक्तिसे ही ज्ञात होती है। 'अहमस्सि' (मैं हूँ) इस प्रतीतिके सिवा उसकी उपलब्धिका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। 'मैं हूँ' यह प्रतीति होनी ही आत्मशक्तिका भान है। अन्तर, बहिः, सर्वदा, सर्वत्र—इस प्रकार आत्मशक्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करने-वाल साधक गङ्गागर्भमें निमान गजके समान सर्वशीतळ-भावको प्राप्त हो जाता है।

'श्रीविद्या' ही चिच्छक्ति

वही आत्मशक्तिरूपिणी 'श्रीविद्या' जब ळीळासे शरीर धारण करती है, तब वेद-शाल उसका निरूपण करने ळगते हैं। अखिल प्रमाणोंकी प्रमात्री वही शक्ति 'चिन्छिक्ति' नामसे व्यवहृत होती है। उसके ळीळाविप्रहोंका माह्यात्म्य भी अनन्त है।

ध्यानमें इतर देवताओंसे विशेषता

प्रायः सभी देवताओंके ध्यानमें वराभयमुद्राएँ होती हैं, जिनसे वे अपने भक्तोंको वर तथा अभय-दान देनेकी घोषणाएँ करती हैं। भक्त भी प्रायः ऐसे ही देवता खोजते हैं जिनसे उन्हें अभीष्ट वर प्राप्त हो तथा उनका भय निवृत्त हो। श्रीविद्या तो ब्रह्ममयी है, सारे जगत्के

कल्याणके लिये आविर्भूत है । फिर उसे वराभय-प्रदानका नाटक करनेकी आवश्यकता ही क्या है !

शंकरभगवत्पादाचार्यने अपने 'सौन्दर्यछहरी'-स्तोत्रमें यही बात कही है—

वहा बात कहा है— त्वद्दन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगण-स्त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया । भयात् त्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं द्वारण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ ॥

शरण्ये लांकाना तया ह चरणावव नियुणा ॥
'शरणागतरिक्षिके माँ ! तुमसे अन्य प्रायः सभी
देवतागण अपने करोंसे वर तथा अभयदान देनेवाले हैं ।
एक तुम ही ऐसी हो जिसने वर तथा अभयदानका
अभिनय नहीं किया है । तब क्या तुम्हारे भक्तोंको वर
तथा अभय नहीं मिळता ! नहीं, सो वात नहीं । शरण्ये,
माँ ! भक्तोंका भयसे रक्षण करने तथा उन्हें अभीष्ट वर
देनेके लिये तुम्हारे चरण ही समर्थ हैं । जब चरणोंके
द्वारा ही वराभय-दान हो सकता है, तब हाथमें वराभयमुद्रा धारण करना आपके लिये निर्थक है । भाव
यह कि अन्य देव-देवियाँ तो वस्तु हाथोंसे देते हैं, पर
तुम उन्हें पैरोंसे देती हो; क्योंकि तुम ब्रह्ममयी राजराजेश्वरी हो।'

## माँसे वर-याचना

यही बस बरदायिनि ! अब वर दे !

सहज प्रकाशित हो कलुषित मन मिटे मोह-तरु-तम प्रमाद-षन हृदय-रात पर नव-प्रभात बन दिव्य-ज्योति-षन पर दे। भारति । भाव भरे तव मनमें विमल-मूर्ति तव, उर-दर्पनमें अपनी भक्ति-सुषा जीवनमें अपि जीवनमिष । भर दे।

पुलकित हो गाऊँ पल-पलमें ''बस, तेरी विभूति जल-थलमें'' माँ । मेरे मानस-मरुथलमें

ग्रेम प्रवाहित कर दें। —पं अदनगोपाळजी गो<sup>र्</sup>वामी, बी ० ५०, 'अरविन्दः

## श्रीविद्या-साधना-सरिण

(कविशाल एं० श्रीसीताराम शास्त्री, 'श्रीविद्या-भारकरः )

स्व शाक्तमजीजनत् इस वेद-वाक्यके अनुसार समस्त विश्व ही शक्तिसे उत्पन्न है। शक्तिके द्वारा ही अनन्त ब्रह्माण्डोंका पाटन, पोषण और संहारादि होता है। ब्रह्मा, शंकर, विण्णु, अन्ति, सूर्य, व्हण आदि देव भी उसी शक्तिसे सम्पन्न होकर ख़-श्वकार्य करनेमें सञ्चम होते हैं। प्रत्यक्षरूपसे सब कार्योंकी वारणरूपा भगवती ही है—

शकिः करोति ब्रक्षाण्डं सा मै पालयतेऽधिलस् । इच्छ्या संइरत्येषा जगदेतच्चराचरम् ॥ म विष्णुनं इरः शको न ब्रह्मा न च पावकः । म सूर्यो वरुणः शकः स्वे स्वे कार्ये कथञ्चन ॥ तया युक्ता हि कुर्वन्ति स्वानि कार्याणि ते सुराः । कारणं सैव कार्येषु प्रत्यक्षेणावगस्यते ॥ (देवीभागवत)

अतः समस्त साधनाओंका मूळभूत शक्ति-खपासनाका क्रम आदिकाळसे चळा आ रहा है। स्वर्गादिनिवासी देवगण एवं ब्रह्मविद्वरिष्ठ ऋषि-महर्षियोंने भी शक्ति-त्रपासनाके बळसे अनेक ळोक-कल्याणकारी विळक्षण कार्य किये हैं । निगम-आगम, रमृति-पुराण आदि भारतीय संस्कृत-वाडमयमें शक्ति-उपासनाकी विविध विधाएँ प्रचुर रूपसे उपजन्ध हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्रीविधा-साधनाका । भारतवर्षकी यह परम रहस्यमधी सर्वोत्कृष्ट साधना-प्रणाखी मानी जाती है। ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म आदि समस्त साधना-प्रणाळियोंका समुचय ही श्रीविद्या है । ईश्वरके निःश्वासभूत होनेसे वेदोंकी प्रामाणिकता है तो शिवधोक्त होनेसे आगमशास्त्र—-'तन्त्र' की भी प्रामाणिकता है। अतः मुत्ररूपसे वेदोंमें एवं विशद रूपसे तन्त्र-शास्त्रोंमें श्रीविधा-साधनाके ऋमका विवेचन है। शिवप्रोक्त चौंसठ वाममागीय तन्त्रोंमें ऐहिक बिहिसींकी प्राप्तिके किये विविध साधनाओंका वर्णन है।

श्रीविधा धर्म, अर्थ, काम-इन तीन पुरुषाधींसिद्धित परम पुरुषार्थ मोक्षको भी देनेवाळी है।

#### श्रीविद्याका स्वरूप

सांसारिक सकल कामनाओं के साधक चतुःषष्टितन्त्रों का प्रतिपादन कर देने के बाद पराम्बा भगवती पार्वती ने
भूतभावन विश्वनायसे पूछा—'भगवन् ! इन तन्त्रों की
साधनासे जीवके बाधि-ज्याधि, शोक-संताप, दीनताद्दीनता आदि क्लेश तो दूर हो जायँगे, किंतु गर्भवास
और मरणके असद्य दुःखों की निवृत्ति तो इनसे नहीं
होगी । क्रपा करके इस दुःखकी निवृत्ति या मोक्षरूप
परमपदकी प्राप्तिका भी कोई उपाय बताइये ।' परम
कल्याणमयी पुत्रवत्सला पराम्बाके साप्रह अनुरोधपर
भगवान् शंकरने इस श्रीविद्यासाधना-प्रणाजीका प्राक्तत्य
किया । इसी प्रसंगको आचार्य शंकर भगवन्पाद
'सौन्दर्य-ळहरीं' में इन शन्दों में प्रकट करते हैं—

चतुःवष्टया तन्त्रेः सकलमितसंधाय भुवनं स्थितस्तत्तिसिद्धिप्रसवपरतन्त्रेः पशुपितः । पुनस्त्वित्रवन्धाविष्ठपुरुषार्थेकघटना-स्त्रतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरिद्द्यम् ॥

'पशुपति भगवान् शंकर वाममार्गके चौंसठ तन्त्रोंके द्वारा साधकोंकी जो-जो स्वामिमत सिद्धि है, उन सबका वर्णन कर शान्त हो गये। फिर भी भगवती! आपके निर्वन्ध अर्थात् आप्रहपर उन्होंने सकल पुरुषार्थी अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको प्रदान करनेवाले इन श्रीविधा-साधना-तन्त्रका प्राकट्य किया।

श्रीमत्-शंकराचार्य 'सीन्दर्य-टहरींंग्में मन्त्र, यन्त्र आदि साधना-प्रणाटीका वर्णन करते हुए इस श्रीविधा-साधनाकी फटश्रुति टिखते हैं— सरस्वत्या छक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रतेः पातिव्रत्यं शिथिछयति रम्येण वपुषा । चिरं जीवन्नेव क्षपितपश्चपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसंत्वद्भजनवान् ॥ (सौन्दर्य-छहरी १०१)

'देवि ललिते ! आपका भजन करनेवाला साधक विद्याओंके ज्ञानसे विद्यापितत्व एवं धनाढ्यतासे लक्ष्मीपितत्वको प्राप्तकर ब्रह्मा एवं विष्णुके लिये 'सपत्न' अर्थात् अपरपित-प्रयुक्त असूयाका जनक हो जाता है । वह अपने सौन्दर्यशाली शारीरसे रितपित कामको भी तिरस्कृत करता है एवं चिरंजीवी होकर पशु-पाशोंसे मुक्त जीवन्मुक्त-अवस्थाको प्राप्त होकर 'परानन्द' नामक रसका पान करता है ।'

आचार्य शंकर भगक्तपादने सीन्दर्य-लहरीमें स्तुति-व्याजसे श्रीविद्या-साधनाका सार-सर्वस्व बता दिया है और श्रीविद्याके पञ्चदशाक्षरी मन्त्रके एक-एक अक्षरपर बीस नामोंवाले ब्रह्माण्डपुराणोक्त 'ललिता-त्रिशती'-स्तोत्रपर भाष्य लिखकर अपने चारों मठोंमें श्रीयन्त्रद्वारा श्रीविद्यासाधनाका परिष्कृत कम प्रारम्भ कर दिया है । जन्म-जन्मान्तरीय पुण्य-पुञ्जके उदय होनेसे यदि किसीको गुरुकृपासे इस साधनाका कम प्राप्त हो जाय और वह सम्प्रदायपुरस्सर साधना करे तो कृतकृत्य हो जाता है, उसके समस्त मनोरथपूर्ण हो जाते हैं और वह जीवन्मुक्त-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है । लोकमें इस विद्याके सामान्य ज्ञानवाले कुछ साधक तो सुलभ हैं, पर विशेष ज्ञाता अत्यन्त दुर्लभ हैं । कारण, यह अत्यन्त रहस्यमयी गुप्तिविद्या है और शास्त्रोंने इसे सर्वथा गुप्त रखनेका निर्देश किया है । ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा है—

राज्यं देयं शिरो देयं न देया पोडशाक्षरी।

राज्य दिया जा सकता है, सिर भी समर्पित किया जा सकता है परंतु श्रीविद्याका बोडशाक्षरी मन्त्र कभी नहीं दिया जा सकता।

तव प्रश्न होगा कि फिर यह संसारको कैसे प्राप्त हुआ ! तो 'नित्याषोडशिकार्णव' कहता है—

कर्णात् कर्णोपदेशेन सम्प्राप्तमवनीतले ।

'यह विद्या कर्णपरम्परासे अर्थात् गुरुपरम्परासे
भूतलपर आयी ।' उपनिषद्-वाक्योंका उपबृंहण करते
हुए 'आत्मपुराण' में भी लिखा है—

ब्रह्मविद्यातिसंखिन्ना ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं ययौ। वाराङ्गनासमां मां हि मा कथाः सर्वसेविताम्॥ गोपाय मां सदैव त्वं कुलजामिव योपिताम्। रोवधिस्त्वक्षयस्तेऽहमिह लोके परत्र च॥

अर्थात् 'ब्रह्मविद्या अतिखिन्न होकर ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणके पास गयी और बोली कि 'तुम मुझे वेश्याकी तरह सर्वभोग्या मत बनाओ, अपितु कुलवधूकी तरह मेरी रक्षा करो । मैं इस लोक और परलोकके लिये तुम्हारा अक्षयकोश हूँ।' इसके आगे यह विद्या किसे नहीं देनी चाहिये और

किसे देनी चाहिये, यह भी बताया गया है—

निन्दा गुणवतां तद्वत् सर्वदार्जवशून्यता।
इन्द्रियाधीनता नित्यं स्त्रीसङ्गश्चाविनीतता॥
कर्मणा मनसा वाचा गुरौ भक्तिविवर्जनम्।
एवमाद्या येषु दोषास्तेभ्यो वर्जय मां सदा॥
एवं हि कुर्वतो नित्यं कामधे गुरिवास्मि ते।
वन्ध्यान्यथा भविष्यामि छतेव फळवर्जिता॥

अर्थात् 'गुगवानांकी निरन्तर निन्दा करना, आर्जवशून्यता, इन्द्रियोंका दासत्व, नित्य श्रीप्रसङ्ग और उद्दण्डता तथा मन, वाणी, कर्मसे गुरुके प्रति भक्तिहीनता आदि ऐसे दोष जिनमें वर्तमान हों, उनसे सदा मेरी रक्षा करना । सावधानीसे ऐसा करते रहोगे तो मैं कामधेनु-की तरह तुम्हारे सर्वमनोरथोंको पूर्ण करनेवाली होऊँगी । ऐसा न करनेपर फलोंसे रहित लताकी तरह मैं वन्ध्या हो जाऊँगी।'

'बोडशिकार्णव'में भी कहा गया है—

न देयं परशिष्येभ्यो नास्तिकानां न चेश्वरि । न शुश्रुपालसानां च नैवानर्थप्रदायिनाम् ॥

—'पराये गुरुके शिष्योंको, नास्तिकोंको, सुननेकी अनिन्छावालोंको एवं अनर्थ ढानेवालेको यह विद्या कभी

श० उ० अं० ३१-३२-

नहीं देना चाहिये। यही नहीं, यदि लोभ-मोहसे ऐसे व्यक्तिको कोई इसका उपदेश देता है तो वह उपदेष्टा गुरु उस शिष्यके पापोंसे लिस होता है—

तस्मादेवंविधं शिष्यं न गृह्णीयात् कदाचन ।
यदि गृह्णाति मोहेन तत्पापैव्यािप्यते गुरुः ॥
उपर्युक्त दोषोंसे रहित और शम, दम, तितिक्षा आदि
गुणोंसे युक्त साधकको ही श्रीविद्या प्रदान करनी चाहिये ।
ऐसे अधिकारीको भी एक वर्ष-तक परीक्षा करके ही
श्रीविद्याका उपदेश देना चाहिये, जैसा कि कहा है —
परीक्षिताय दातव्यं वत्सरोध्वांिषताय च ।
एतज्ञात्वा वरारोहे सद्यः खेचरतां वजेत् ॥
श्रीविद्याके तीन रूप हैं—१ -स्थूल, २-मूक्ष्म और

३-पर । तीनोंका तो इस सीमित लेखमें आवश्यक विवेचन सम्भव नहीं है । अतः यहाँ विशेषरूपसे इसके स्थूलरूपके निरूपणका प्रयास किया जा रहा है । जहाँ स्थूलरूप श्रीचक्रार्चन और मुक्ष्मरूप श्रीविद्या-मन्त्र है वहीं पर-विद्या देहमें श्रीचक्रकी भावनाकी विधि है । आचार्य शंकरके मतानुसार चौंसठ तन्त्रोंका व्याख्यान करनेके अनन्तर पराम्याके निर्वन्धसे श्रीविद्याका व्याख्यान मगवान् सदाशिवने किया, अतः यह ६५वाँ तन्त्र है । आचार्योने 'वामकेश्वर-तन्त्र'को-जिसमें 'नित्याषोडशिकाणव', तथा 'योगिनीहदय', दो चतुरशती हैं—ही श्रीविद्याका पूर्णरूपसे विधान करनेवाला ६५वाँ (मतान्तरसे ७८वाँ) तन्त्र माना है । अतः उसीके अनुसार यहाँ सर्वसुलभ भाव-भाषामें इस विषयपर प्रकाश डाला जा रहा है ।

#### श्रीयन्त्रका खरूप

'श्रीचकं दिावयोर्वपुः'-श्रीयन्त्र शिव-शिवाका विग्रह
है । 'एका ज्योतिरभृद् द्विधा'-सृष्टिके प्रारम्भमें
अद्दैततत्त्व प्रकाशस्वरूप एक ज्योति ही दो रूपोंमें
परिणत हुई । यह जगत् 'जनकजननीमज्जगिद्दम्'माता-पिता शिव-शक्तिके रूपमें परिणत हुआ । फिर इस
जगत्का स्वेच्छासे निर्माण करनेके लिये उस परम शक्तिमें
स्फरण हुआ और सर्वप्रथम श्रीयन्त्रका आविर्भाव हुआ
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitizहासुका चक

यदा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी। स्कुरतामात्मनः पश्येत्तदा चक्रस्य सम्भवः॥ (नित्याषोड०)

बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म-मन्वस्रनागदलसंयुतपोडशारम्।

वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं च श्रीचक्रराजमुदितं परदेवतायाः॥

'बिन्दु, त्रिकोण, अष्टकोण, अन्तर्दशार-बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल, षोडशदल, वृत्तत्रय, भूपुर—इन नव-योन्यात्मक समस्त ब्रह्माण्डका नियामक रेखात्मक श्रीयन्त्रका प्रादुर्भाव हुआ।

वैःद्वं चक्रमेतस्य त्रिरूपत्वं पुनर्भवेत्। धर्माधर्मी तथात्मानः मातृमेयौ तथा प्रमा। नवयोन्यात्मकिमदं चिदानन्द्धनं महत्॥ (नि॰ षो॰)

सर्वप्रथम बिन्दुके तीन रूप हुए—धर्म-अधर्म, चार आत्मानातृ-मेय और प्रमा त्रिपुटी । धर्म और अधर्म दो, आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा चार, मातृ, मेय, प्रमा—-ये तीन इस प्रकार नो हुए । त्रिकोग और अध्कोग यही नवयोन्यात्मक श्रीचक है । शेष सब कोगों और दलोंका इसी नवयोनियोंमें समावेश हो जाता है । ब्रह्माण्ड-पुराणमें लिखा है——

त्रिकोणे बैन्दवं हिलप्रमप्टारेऽप्टदलाम्बुजम्। दशारयोः पोडशारं भूगृहं भुवनास्रके॥





-'इस प्रकार नवयोन्यात्मक श्रीचक्र ४२ कोणों आवरण एवं उनमें स्थित चक्रेश्वरियोंका विवरण इस और ९ आवरणोंवाला बन जाता है। इसके नौ प्रकार है-

| पूज्य दे | वता आवरण            |
|----------|---------------------|
| ?        | विन्दु              |
| 2        | त्रिकोण             |
| 6        | अष्टकोण             |
| 9.0      | अन्तर्दशार          |
| १०       | विद्दिशार           |
| \$8      | चतुर्दशार           |
| 6        | अष्टदल              |
| १६       | षोडशदल              |
| 26       | भूपुर               |
|          | रेखात्मक श्रीयन्त्र |

श्रीविद्या-सिद्धिके लिये इसी श्रीयन्त्रकी साधना की जाती है। इसमें मुख्यरूपसे ९८ शक्तियोंका अर्चन होता है । ये शक्तियाँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको नियन्त्रित करती हैं। अतः श्रीयन्त्र और विश्वका तादात्म्य है। श्रीविद्याका साधक इन शक्तियोंका अर्चन कर पहले अपने शरीरमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और दसों इन्द्रियोंपर नियन्त्रण पाता है । फिर बाह्य-जगत्पर भी नियन्त्रण करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार श्रीयन्त्र और देहकी भी एकता है। सिद्धिगत साधक अपने हारीरको ही श्रीयन्त्ररूपमें भावित कर लेता है। इससे शापानुप्रह्शिक प्राप्त हो जाती है। आगमशास्त्रों में श्रीयन्त्रकी विलक्षण महिमा वर्णित है। यह महाचक श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीका साक्षात् विग्रह एवं पराशक्तिका अभिव्यक्ति-स्थान है। इसके पूजनसे अनेक चमत्कारिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा समस्त न्याधियाँ एवं दरिद्रता दूर होती है। शान्ति, पुष्टि, धन, आरोग्य, मन्त्रसिद्धि, भोग एवं मोक्ष प्राप्त होता है। सब प्रकारकी रक्षा, समस्त भानन्द, सकल कार्योमें सिद्धि प्राप्त होती है। 'नित्याषोडशिकार्णव'में अनेक अलौकिक विळक्षण

चक्रेश्वरी नाम सर्वानन्दमय ललिता महात्रिपुरसुन्दरी सर्वसिद्धि त्रिपुराम्बा सर्वरोगहर त्रिपुरासिद्धा सर्व रक्षाकर त्रिपुरमालिनी सर्वार्थसाधक त्रिपुराश्री सर्वसौभाग्यदायक त्रिपुरवासिनी सर्वसंक्षोभण त्रिपुरसुन्दरी सर्वाशापरिप्रक त्रिपुरेशी त्रैलोक्य-मोहन त्रिपुरा

चमत्कारोंसे परिपूर्ण इसके प्रभावका विस्तृत वर्णन है। विधिवत् प्राणप्रतिष्ठा किये हुए एवं प्रतिदिन पूजित श्रीचक्रके दर्शनका फल महान् है---

सम्यक रातकतून् कृत्वा यत्फलं समवाप्न्यात् । तत्फलं समवाप्नोति कृत्वा श्रीचकदर्शनम् ॥

इसी प्रकार श्रीचक्रके पादोदक-पानसे भी सहस्र-कोटि तीर्थोंमें स्नानका फल प्राप्त होता है---

तीर्थस्नानसहस्रकोटिफलदं श्रीचक्रपादोदकम्।

ये सब महाफल श्रीयन्त्रके नित्य-नैमित्तिक विधिवत अर्चनसे ही सम्भव है।

### श्रीयन्त्रका अर्चन

जिसे परम्परासे साधना करनेवाले पारम्परीण गुरुके द्वारा श्रीयन्त्रकी दीक्षा प्राप्त हो एवं जो श्रीयन्त्रार्चन-पद्धतिका यथावत् ज्ञाता हो, वही श्रीयन्त्रके अर्चनका अधिकारी है। इस अर्चनाके लिये तन्त्र-शास्त्रोंमें वाम और दक्षिण—दो मार्ग बतलाये गये हैं। वाममार्गकी उपासना पुराकाळमें सम्प्रदायविशेषमें प्रचित थी, किंतु बौद्धकाळमें उसका भार दुरूपयोग दुआ और वह सम्प्रदाय छिन-भिन होकर भस्तप्राय हो

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri



CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

गया । तदनन्तर आद्यशंकराचार्यने दक्षिणमार्गका एक परिष्कृत रूप लोकोपकारार्य प्रस्तुत किया । आजतक अनवरत रूपसे वही परम्परा चली आ रही है ।

इस मार्गका प्रामाणिक प्रन्थ श्रीगौडपादाचार्य-विरचित 'सुभगोदय-स्तृति' है। शंकरभगवत्पाद-विरचित 'सौन्दर्य-लहरीं' में श्रीविद्यामन्त्र, यन्त्र आदिका साङ्गोपाङ्ग विवेचन है। इसकी अनेक आचार्योद्वारा की हुई अनेक टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। इसके सौ श्लोक सौ प्रन्थोंके समान हैं। यह भगवतीकी साक्षात् वाङमयी मूर्ति ही है। इसीके आधारपर विरचित पद्धतियाँ दक्षिण भारत और उत्तर भारतसे प्रकाशित हुई हैं। इन पद्धतियोंके अनुसार पूजा करनेमें कम-से-कम ढाई घंटेका समय लगता है। इसकी यह विशेषता है कि इतने समयमें मन इधर-उधर कहीं नहीं जा पाता । फलतः क्रमशः आणव, कार्मिक, मायिक मलोंकी शुद्धिसे उपास्यतत्त्वकी उपलब्धि हो जाती है। 'अविद्यया सृत्युं तीर्त्वा विद्ययासृतमइन्ते'—इस श्रुतिके अनुसार कर्मकाण्डद्वारा अन्तःकरण श्रद्ध होनेपर तत्त्वज्ञानकी स्थिति वनती है । इस प्रकार इस साधनाकी यही त्रिशेवता है कि इससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं।

यह एक परमकल्याणकारी सरल सुगम साधना है। 'श्रेयांस्ति बहु विघ्नानि' के अनुसार ऐसे कल्याण-कारी कार्योमें प्रायः किनोंकी सम्भावना रहती है, इसलिये इसमें महागणपतिकी उपासना अनिवार्य है। जैसे राजासे मिलनेके लिये पहले मन्त्रीसे मिलना आवश्यक है वैसे ही मातङ्गीकी उपासना भी इसकी अङ्गभूत है। मातङ्गी पराम्बा राजराजेश्वरी लिलता महात्रिपुरसुन्दरीकी मन्त्रिणी हैं। इनके 'श्यामला', 'राजमातङ्गी' आदि नाम हैं। ये भक्तके समस्त ऐहिक मनोरथ पूर्ण करती हैं। शिष्टानुग्रह और दुष्ट-निग्रहके लिये 'वार्ताली'का उपासना-

क्रम भी अनुष्ठेय है । ये पराम्बाकी दण्डनायिका (सेनाध्यक्षा) हैं। इनके वाराही, वार्ताठी, क्रोडमुखी आदि नाम हैं। ये साधककी सर्वप्रकारसे रक्षा करती और शत्रुओंका दलन करती हैं। इस प्रकार इसमें गणपित-क्रम, श्री-क्रम, स्थामला-क्रम, वार्तालि-क्रम, परा-क्रम —ये पाँच क्रम विहित हैं।

प्रातःकाल गणपति-क्रम, पूर्वाह्वमें श्री-क्रम, अपराह्वमें श्यामला-क्रम, रात्रिमें वार्ताली-क्रम और उषाकालमें 'परा-क्रम'का विधान है। इन पाँच क्रमोंकी 'सपर्या-पद्धति' भी प्रकाशित है। 'श्रीविद्यारःनाकर'\*में इनके मन्त्र-यन्त्र, पूजाविधान, जप आदिका साङ्गोपाङ्ग विवरण है। इस छोटेसे लेखमें इनका विशद विवेचन सम्भव नहीं है। दीक्षाकालमें ही इनका गुरुद्वारा निर्देश होता है। इन क्रमोंके प्रभावसे ही यह श्रीविद्यासाधना भोग-मोक्ष-प्रदायिनी कही गयी है।

इस प्रकार श्रीयन्त्रकी पूजामात्रसे ही जीव शिवभाव-को प्राप्त हो जाता है। योग एवं वेदान्त आदि साधन-पथ सर्वसाधारणके लिये सुलभ नहीं; क्योंकि ये अत्यन्त क्लिप्ट और चिरकालसाध्य हैं। इसके विपरीत तान्त्रिक विधिके साधन सरल, सर्वजनोपयोगी तथा शीघ्र ही अनुभूति प्रदान करनेत्राले हैं।

श्रीयन्त्रकी प्जामात्रसे आत्मज्ञान कैसे होता है, इसका संक्षिप्त परिचय देना हो तो कहा जायगा कि समस्त साधन-सरिणयोंका चरम छक्ष्य है 'मनोनिग्रह'—मनकी एकाग्रता। यदि उत्तमोत्तम साधन-मार्ग भी अपनाया गया, किंतु मन एकाग्र नहीं हुआ तो सारा प्रयास विफल है। 'मन एव मनुष्याणां कारणं वन्ध्रमोक्षयोः।' सांसारिक व्यवहारसे लेकर निर्गुण ब्रह्मज्ञानतक मन ही कारण है। मनोयोग ही समस्त कार्य-कलापोंमें प्रधान है।

यह अन्य पूच्य श्रीकरपात्री स्वामीजीद्वारा संग्रहीत है।

श्रीसदाशिवप्रोक्त आगम-साधना-सरिगमें तो समस्त अयाण ही मनके एकाप्र करनेके लिये बतायी गयी हैं। श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

### य आशु हृद्यग्रन्थिं निर्जिहीर्षुः परात्मनः। विधिनोपचरेद् देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्॥

अर्थात् 'जो शीघ्र हृदयग्रन्थिका मेदन चाहता है, वह तान्त्रिक विधिसे केशवकी आराधना करे ।' 'केशव' यह उपलक्षण है, किसी देवताकी साधना करे ।

'श्रीतिद्या-साधना' तन्त्र-शास्त्रों सर्वोच्च मानी गयी है । इसे भगवती पराम्बाके निर्बन्धसे भगवान् विश्वनाथने प्रकट किया है । अतः इसमें मनको एकाप्र करनेकी विशिष्ट कियाएँ समवेत की गयी हैं । देखिये, श्रीयन्त्रकी पूजामें मनको किस प्रकार एकाप्र करनेकी विलक्षण प्रक्रिया है—

## देवो भृत्वा यजेद् देवान् नादेवो देवमर्चयेत्।

देवता बनकर ही देवताका पूजन करनेका शास्त्रका आदेश है । इस पूजामें सर्वप्रथम भूतशुद्धिका स्पष्ट विधान है । जिसमें प्राणायामद्वारा हृद्यमें स्थित पापपुरुषका शोषण-दहनपूर्वक शाम्भव-शरीरका उत्पादन कर पश्चदश-संस्कार, प्राणप्रतिष्ठा, मातृकादि-त्यासोंसे मन्त्रमय शरीर बनाया जाता है, जिससे देव-भावकी उत्पत्ति होती है । तन्त्रोंमें महाषोढ़ा न्यासादिका महाफल लिखा है---- प्वं न्यासकृते देवि साक्षात् परिवाचो भवेत्' । इस प्रकार खस्थ मन, खच्छ वस्र और सुगन्धित वस्तुओंसे सुरिभत वातावरणमें यह पूजा की जाती है ।

श्रीयन्त्रकी पूजा करनेके लिये कलश, सामान्यार्घपात्र, विशेषार्घ (श्रीपात्र), शुद्धिपात्र, गुरुपात्र, आत्मपात्र आदि पूजा-पात्रोंका आसादन होता है।

सामान्यार्धकी स्थापनाको ही लीजिये तो पहले पात्राधार के लिये एक मण्डल बनाया जाता है। उसका मूल मन्त्रके पडङ्गसे अर्चन होता है। फिर उसपर आघारका स्थापन होता है। उसमें अग्नि-मन्त्रसे अग्निमण्डलकी भावना की जाती है एवं दस विह्निकलाओंका पूजन होता है । तद्नन्तर आधारपर सामान्यार्ध-पात्रका स्थापन किया जाता है। फिर उसमें सूर्य-मन्त्रसे सूर्यमण्डलकी भावना कर द्वादश सूर्यकलाओंका अर्चन होता है। फिर कलाओंका पूजन होता है। फिर षडङ्ग अर्चन किया जाता है । इस प्रकार सामान्यार्ध-स्थापना करनेमें इतना क्रिया-कलाप है । विशेषार्घ्य-स्थापनमें इससे भी अत्यधिक प्रपञ्च है । इस तरह पात्रोंको स्थापन करनेकी कियामें ही मनको इतना समाहित किया जाता है । फिर अन्तर्याग, बहिर्याग, चतुःषष्टी उपचार, श्रीचक्रमें स्थित नवावरणमें शताधिक शक्तियोंका अर्चन, जिसमें तत्तत्-शक्तियोंका मन्त्रोचारण, श्रीयन्त्रके तत्तत् कोणमें स्थित तत्तत् शक्तिका ध्यान, पुष्पाक्षत-निक्षेप एवं श्रीपात्रामृतसे तर्पण---यह क्रिया एक शक्तिके अर्चनमें एक साथ होनी आक्श्यक है। इसमें किंचित् भी मन विचलित हुआ तो पूजन-क्रममें व्याघात उत्पन्न हो जाता है। अतः इन क्रियाओं के सम्पादनमें साधकका मन बलात् एकाग्र हो जाता है।

इस प्रकार पूजाके अनगरत प्रयोगसे शनै:-शनै: मनका चाञ्चल्य दूर होकर वह समाहित होने लगता है। मनकी यही स्थिति ध्यान एवं समाधि-अत्रस्थाकी प्राप्तिमें सहायक सिद्ध हो जाती है।

इस प्रकार इसी जीवनमें क्रमशः श्रीयन्त्रकी यह पूजा जीवन्मुक्तावस्था एवं शिवत्वभावकी प्राप्तिका अनुपमेय अमोघ साधन है, जैसा कि कहा है—

एवमेव महाचक्रसंकेतः परमेश्वरि । कथितस्त्रिपुरादेव्याः जीवन्मुक्तिप्रवर्तकः ॥

### श्रीविद्या-मन्त्र

श्रीविद्या-मन्त्र श्रीयन्त्रकी पूजाका अभिन्न अङ्ग है। मन्त्रके चार रूप हैं—वाला त्रिपुरसुन्दरी ज्यक्षरी, पञ्च-दशाक्षरी, षोडशी एवं महाषोडशी। फिर इनके अनेक अवान्तर भेद हैं। इनमें कादि और हादि दो मुख्य मेद प्रचलित हैं। कादि मन्त्रकी उपासना-परम्परा अत्यन्त विशाल है। आचार्य शंकरने भी 'त्रिशती'पर भाष्य लिखकर कादि मन्त्रको ही विशेष महत्त्व दिया है। इसे सत्तर करोड़ मन्त्रोंका सार माना जाता है।

वर्णमालाके पचास अक्षर हैं । इन्हीं पचास अक्षरोंसे समस्त वेदादि-शास्त्र एवं समस्त मन्त्रविद्या ओत-प्रोत हैं । इस वर्णमालाका नाम 'मातृका' है । यह समस्त वाड्मय एवं विश्वकी प्रसर्वित्री है। 'नित्याषोडशिकार्णव'की मातृका-रतुतिमें सर्वप्रथम मङ्गलाचरणके रूपमें इसीका उल्लेख है । कहा है कि जिसके अक्षररूप महासूत्रमें ये तीनों जगत्—स्थूल, सूक्ष्म, समस्त ब्रह्माण्ड अनुस्यूत है, उस सिद्ध मातृकाको हम प्रणाम करते हैं—

### यद्श्ररमहासूत्रप्रोतमेतज्जगत्त्रयम् । ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं तां वन्दे सिद्धमातृकाम्॥

भगवान् सदाशिवने मातृकाके सारसर्वस्वसे अचिन्त्य, अनन्त, अप्रमेय, महाप्रभावशाली महामन्त्रका प्राकट्य किया है । 'योगिनीहृदय'ने इसे जगत्के माता-पिता—शिव-शक्तिके सामरस्यसे समुद्भृत माना है—

### शिवशक्तिसमायोगाज्जनितो मन्त्रराजकः।

IT.

Į.

वेदिविद्याके मन्त्र प्रकट हैं, जब कि श्रीविद्या-मन्त्र गुप्त है। श्रीविद्याका मन्त्र सम्प्रदायपुरस्सर गुरुपरम्पराके द्वारा प्राप्त करनेसे ही इसके रहस्यका ज्ञान हो सकता है। इस मन्त्रके अनेक आकार-प्रकार हैं। इसके छः प्रकारके अर्थ हैं—भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगमार्थ, कौळिकार्थ, सर्वरहस्यार्थ और महातत्त्वार्थ। यह सब गुरु- परम्पराके द्वारा ही लभ्य है। 'योगिनीहृदयंगें यही कहा गया है—

मन्त्रसंकेतकस्तस्या नानाकारो व्यवस्थितः। नानामन्त्रक्रमेणैव पारम्पर्येण छभ्यते॥

इस मन्त्रके गूढ़ रहस्योंका ज्ञान परम्परासे साधना करनेवाळोंको ही होता है। यदि कोई पुस्तकमें पढ़कर या अन्य छळ-छिद्रोंसे इस मन्त्रको प्राप्त करता और अपने ज्ञानके गर्वसे मनमाने ढंगसे जपता है तो लामकी जगह हानि ही होती है, जैसा कि कहा है—

पारम्पर्यविद्दीना ये ज्ञानमात्रेण गर्चिताः। तेषां समयलोपेन विकुर्वन्ति मरीचयः॥ (यो० ह०)

अतः गुरुपरम्परासे प्राप्त इस विद्याका ज्ञान प्राप्त करनेसे उत्तमोत्तम फल प्राप्त होते हैं। यह विद्या ज्ञानमात्रसे भवबन्धनसे छुटकारा, स्मरणसे पापपुञ्जका हरण, जपसे मृत्युनाश, प्जासे दुःख-दौर्भाग्य-व्याधि और दरिद्रताका विध्वंस, होमसे समस्त विद्योंका शमन, ध्यानसे समस्त कार्यसाधन करनेवाली है।

श्रीविद्यामन्त्रमें समस्त मन्त्रोंका समावेश है । 'योगिनी-हृद्य'में कहा है—

वागुरामूलवलये स्त्राद्याः कवलीकृताः। तथा मन्त्राः समस्ताश्च विद्यायामत्र संस्थिताः॥

'जैसे मत्स्य फँसानेके जालके सभी तन्तु लोहेके वलयमें पिरोये रहते हैं, वैसे ही इस श्रीविद्यामन्त्रमें समस्त मन्त्र ओत-प्रोत हैं।' इसके समान या इससे उत्तम दूसरा मन्त्र नहीं है।

कुण्डिलनी शक्तिसे इस मन्त्रका साक्षात् सम्बन्ध है । तन्त्रमार्गकी साधनाका कुण्डिलनी-जागरण ही प्रधान अङ्ग है । यह मन्त्रयोगसे ही सरलतासे यथाशोघ



सिद्ध होनासम्भव है । इसिलये शास्त्रों में इसकी मिह्नमा और गरिमाका अत्यधिक वर्णन है । यही श्रीविद्याका सूक्ष्मरूप कहा जाता है। इसके उच्चारण और जपविधिमें ही रहस्य भरा हुआ है ।

तन्त्रोंमें महाषोडशीके मन्त्रका एक बार भी उच्चारण महाफलप्रद लिखा है—

वाक्यकोटिसहस्रेषु जिह्नाकोटिशतैरि । वर्णितुं नैव शक्योऽहं श्रीविद्यां षोडशाक्षरीम् ॥ एकोच्चारणं देवेशि वाजपेयस्य कोटयः । अश्वमेधसहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा ॥ काश्यादितीर्थयात्राः स्युः सार्धकोटित्रयान्विताः । तुळां नार्हन्ति देवेशि नात्र कार्या विचारणा ॥

स्वयं भगवान् सदाशिव पार्वतीसे कहते हैं कि कोटि-कोटि वाक्योंसे एवं कोटि-कोटि जिह्नासे भी श्रीविद्या षोडशाक्षरीका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक बार उच्चारणमात्रसे कोटि वाजपेय यज्ञ, सहस्रों अश्वमेध यज्ञ, समस्त पृथिवीकी प्रदक्षिणा एवं काशी आदि तीर्थोंकी करोड़ों बार यात्रा इस श्रीविद्यामन्त्रके समान नहीं है। हे देवेशि! इसमें कोई संशय नहीं।

साधकका कर्तव्य है कि वह स्थूलरूप श्रीचकार्चन, सूक्ष्मरूप श्रीमन्त्र और पररूप शरीरको ही श्रीचक-रूपमें भावित कर कृतकृत्य हो जाय।

श्रीविद्याके पररूपकी उपासनाका फल भावनो-पनिषद्में लिखा है—'एवं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवतिः स शिवयोगीति निगद्यते।' इस प्रकार भावना करने-बाला जीवन्मुक्त होता है और वह शिवयोगी कहा जाता है। इस भावनोपनिषद्की प्रयोगविधि महायाग-क्रममें भास्करराय छिखते हैं—'तस्य देवतात्मेक्यसिद्धिः' तस्य चिन्तितकार्याणि अयत्नेन सिद्धयन्ति' अर्थात् उस साधकका देवताके साथ तादात्म्यभाव हो जाता है और उसके चिन्तित कार्य विना यत्नके ही सिद्ध हो जाते हैं।

इस प्रकार परम रहस्यमयी सर्वेत्कृष्ट श्रीविद्याकी साधना-सरिणिके यथार्थ रूपका उल्लेख सर्वथा असम्भव है। संक्षंपमें यही कहा जा सकता है कि इस श्रीविद्या-साधना-पद्धितका अनुष्ठान और प्रचार चार भगवत्-अवतारों—भगवान् दत्तात्रेय, श्रीपरश्चराम, भगवान् हयग्रीव एवं भगवत्पाद आद्यशंकराचार्यने किया और इसे सर्वजनोपयोगी सरल बनानेमें उत्तरोत्तर श्लाधनीय कार्य किया । भिक्ति, ज्ञान, कर्मयोग आदि समस्त साधन-मार्गोका यह समुचय है। जिस स्तरका साधक हो, उसके लिये तदनुकृल साधनाका उच्चतम एवं श्रेष्टतम सुन्दर विधान परिलक्षित हो जाता है। अतः इसकी उपादेयता सर्वोत्तम मानी जाती है। यही साक्षात् ब्रह्मविद्या है।

भगत्रत्पाद आचार्य शंकर कहते हैं कि सरस्वती ब्रह्माकी गृहिणी हैं, विण्युकी पत्नी पद्मा, शिवकी सहचरी पार्वती हैं। किंतु आप तो कोई अनिर्वचनीया तुरीया हैं, समस्त विश्वको विवर्त करनेवाली दुरियगम-निस्सीम-महिमा महामाया परत्र सकी पद्महिषी—पदरानी हैं—

गिरामाहुरैंवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयाम् । तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा महामाया विद्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी॥ (सौ ० ठ० ९२)

## श्रीविद्याके लीला-विग्रह—एक कथानक

यों तो श्रीविद्याके लीला-विश्रह अनन्त हैं, फिर भी त्रिपुरारहस्य, माहात्म्यखण्ड तथा ब्रह्मण्ड-पुराणोत्तरखण्ड आदि पुराणेतिहासोंमें मुख्य विश्रहोंका परिगणन किया गया है। उन्हीं दस विश्रहोंकी सेतिहास झाँकी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है।

- (१) कुमारी--सर्वप्रथम इन्द्रादि देवोंके गर्व-परिहारके लिये माता श्रीविद्या कुमारीरूपसे 'बालाम्बा'के रूपमें प्रकट हुईं।
- (२) त्रिरूपा—कारणपुरुव ब्रह्मा, विष्णु और शिवको उनके अधिकृत सृष्टि, स्थिति और संहारात्मक कार्योमें सहायता करनेके लिये श्रीविद्या माताने वाणी, रमा तथा रुद्राणी शक्तियोंको अपने शरीरसे उत्पन्न किया और तीनों देवियोंका तीनों देवोंसे विवाह करा दिया।
- (३) गौरी और (४) रमा—मर्त्यलोकमें मानवेंद्वारा यज्ञ-यागादि कमोंके न होनेसे इन्द्रादि देव चिन्तित हुए। फिर ब्रह्मदेवके आदेशानुसार उन लोगोंने श्रीमहालक्ष्मीकी आराधना की। श्रीमहालक्ष्मीके अपने पुत्र कामदेवको देवकार्यमें सहायता करनेके लिये भेजा। कामदेवका भूलोकाधिपति राजा वीरव्रतके सैनिकोंसे घोर युद्ध हुआ जिसमें कामदेवने सबको भगा दिया। राजा वीरव्रतने इस आपत्तिके निवारणार्थ भगवान् शंकरकी आराधना की। शंकरसे विजय-प्राप्तिका वरदान पाकर राजाने कामदेवसे पुनः युद्ध छेड़ दिया। उसने शंकरप्रेषित त्रिश्र्लात्मक बाण कामदेवपर चलाकर उसे धराशायी कर दिया।

ळक्मीजीके द्तोंने जब कामदेवका निश्चेष्ट शरीर ळक्मीजीके पास पहुँचाया, तब उन्होंने त्रिपुराम्बा-प्रसादसे अमृतद्वारा उसे पुनरुज्जीवित कर दिया। शंकरके प्रभावसे अपनी पराजय तथा मृत्युका बृत्तान्त सुननेके साथ ही कामदेवके मनमें शंकरके प्रति बोर द्वेपकी गाँठ पड़ गयी। उसने त्रिपुराम्बाकी आराधना-द्वारा बल-संचय कर शंकरको हरानेकी अपने मनमें प्रतिज्ञा की।

इतनेमें ही श्रीमहालक्ष्मीने त्रिपुराम्वाकी प्रार्थना की। तदनुसार त्रिपुराम्बाद्वारा प्रेषिता गौरी वहाँ प्रकट हुई। श्रीमहालक्ष्मीने कामदेवकी पराजय तथा उसकी प्रतिज्ञा आदिका बृत्तान्त गौरीको सुनाकर इस आपत्तिके निवारणका उपाय पूछा।

गौरीने लक्ष्मी तथा कामदेव दोनोंको समझाते हुए कहा कि 'शंकरजी सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे स्पर्धा करना उचित नहीं। उन्हींकी आराधना कर अपना अभीष्ट प्राप्त करना उचित होगा।' गौरीकी उक्ति सुनकर कामदेव रुष्ट हो गया और उसने शंकरको जीतनेकी अपनी प्रतिज्ञासे टस-से-मस न होनेकी बात कही। यह सुनकर गौरीभी कुद्ध हो उठीं और उन्होंने कामदेवको शाप दे डाला—'तुम शिवजीके द्वारा दग्ध हो जाओगे।'

प्रिय पुत्रको गौरीद्वारा शापित सुनकर महालक्ष्मीने भी गौरीको शाप दे डाला कि 'तुम भी पतिनिन्दा सुनकर दग्ध हो जाओगी।' महालक्ष्मीका यह शाप सुनकर गौरीने भी लक्ष्मीको शाप दिया—'तुम पतिविरहका दुःख तथा सपित्वयोंसे क्लेश पाओगी।' परिणामस्यरूप लक्ष्मी और गौरीमें युद्ध आरम्भ हो गया। परस्परके प्रहारसे दोनों मूर्चित होने लगीं। किसी तरह ब्रह्मा और सरस्वतीके बीच-बचावसे वह युद्ध शान्त हुआ।

शिवजीको जीतनेकी अभिलाषासे कामदेवने अपनी माता महालक्ष्मीसे त्रिपुराम्बाके सीभाग्याष्टोत्तरशतनाम- स्तोत्रका उपदेश ग्रहण कर मन्दराचलकी गुकामें बैठ आराधना आरम्भ कर दी। कुछ दिन बाद त्रिपुराम्बाने प्रसन्त होकर स्वप्नमें कामदेवको अत्यन्त गुप्त पञ्चदशी विद्याका उपदेश दिया। दिव्य वर्षत्रयतक कामदेवने एकाग्रभावसे श्रीमाताकी आराधना की। भगवतीने प्रसन्त होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और 'काम! आजसे तुम अजेय हुए'—यह कहते हुए अपने धनुष और शरोंसे धनुष और शर उत्पन्न कर कामदेवको सौंप दिये।

दक्षयज्ञमें पितिनिन्दा सुनकर भस्मीमूत सतीरूपा गौरी नमोरूपमें स्थित हो गयीं और कुछ समय बाद हिमाचलकी कठोर आराधनासे प्रसन्न होकर उन्होंने उसकी कन्या बनना स्वीकार कर लिया । कालान्तरमें वे पर्वतराजपुत्री उमारूपमें प्रकट हुईं ।

इथर तारकासुर-वधमें शिवपुत्रको सेनापित बनाना आवश्यक समझकर इन्द्रने शिवका तपोभङ्ग करनेके लिये कामको आज्ञा दी; किंतु गौरीके समक्ष ही शिवजीने अपने तृतीय नेत्रसे कामको दग्ध कर डाला।

(५) भारती — एक बार ब्रह्मदेवकी सभामें देविष्ट्रारा सावित्रीकी स्तुति सुनकर ब्रह्मदेवने उसका उपहास किया। सावित्रीने इससे अपना अपमान समझ-कर ब्रह्मदेवको खूब फटकार सुनायी; तब ब्रह्माजी बिगड़कर बोले — 'पितका अपमान करनेवाली तुम पत्नीत्वके योग्य नहीं रही। आजसे यज्ञों में मेरे साथ न बैठ सकोगी।' सावित्रीने भी बिगड़कर कहा — 'यिद में तुम्हारी पत्नी होने योग्य नहीं तो शूद्रकन्या तुम्हारी पत्नी होगी।'

दोनोंके क्रोधसे जगत्में व्याकुलता देखकर हरि और हरने दोनोंको आश्वस्त करते हुए कहा कि 'देहान्तरमें सावित्री ही शूदकन्या होगी।' फिर भी ब्रह्मा और सावित्री पूर्णतः शान्त नहीं हुए। ब्रह्माने सावित्रीको 'शूदकन्या-जन्ममें पूर्व-वृत्तान्तका स्मरण न रहनेका शाप दिया तो प्रत्युत्तरमें सावित्रीने भी ब्रह्माजीको निन्य-स्त्रीमें कामुक होनेका शाप दिया।

एक बार ब्रह्माजीने यज्ञ करनेका विचार किया और सावित्रीको बुलाया, किंतु वह न आयी । मुहूर्तका अतिक्रमण होनेके भयसे विष्णुने भूतलसे एक गोपकत्या लाकर उससे ब्रह्माका विवाह कर दिया और यज्ञ यथा-विधि पूरा हो गया। इससे सावित्री अत्यन्त कुद्र हुई, उसके क्रोधसे त्रैलोक्य जलने लगा। तत्र पार्वतीकी प्रार्थनापर त्रिपुराम्बाने आविर्भूत होकर सावित्रीको शान्त किया। यही भारती हुई।

- (६) काली-एक बार आदिदैत्य मधु और कैटमके कुलमें उत्पन्न शुम्भ-निशुम्भ नामके दो दैत्योंने उग्र तपस्या कर ब्रह्माजीसे पुरुषमात्रसे अजेय होनेका वर प्राप्त कर लिया। फिर क्या था ! तीनों लोकोंपर उन दोनों असुरवन्धुओंने आक्रमण किया। सारे देवता स्वर्गसे निर्वासित कर दिये गये। ब्रह्मा, विष्णु, शिवसहित इन्ह्रादि देवोंने जाह्नवी-तटपर ज़मो देव्ये इस स्तोत्रसे त्रिपुराम्बाकी स्तुति की। त्रिपुराम्बाने प्रसन्न होकर गौरीको मेजा। गौरीने देवोंका वृत्तान्त सुनकर कालीका रूप धारण किया और शुम्भ-निशुम्भद्वारा प्रेषित असुरसेनापित चण्ड और मुण्ड नामक दैत्योंका वध किया।
- (७) चण्डिका और (८) कात्यायनी—भगवती श्रीविद्याके छठे, सातवें, आठवें अवतारोंकी कथाएँ सप्त- शतीस्तोत्रमें प्रसिद्ध तथा सर्वविदित हैं। अतएव यहाँ उसका विशेष उल्लेख अनावश्यक है।
- (९) दुर्गा--महिषासुरको मारनेके लिये महालक्ष्मी दुर्गारूपमें श्रीमाता श्रीविद्याने अवतार प्रहण किया। यह कथा भी सप्तशतीके मध्यम चरित्रमें प्रसिद्ध है।
- (१०) लिलता--पूर्वकालमें भण्ड नामक एक अमुरने श्रीशिवजीकी आराधना की और उनसे अभयरूप वर प्राप्तकर वह त्रिलोकीका अधिपति बन बैठा । उसने

देवताओं के हिवर्मागका भी स्वयं ही भोग आरम्भ कर दिया। इन्द्राणीको भी वह हरनेकी बात सोचने लगा तो वे भयसे गौरीके निकट आश्रयार्थ पहुँचीं। इधर भण्डने 'विश्वका' को पृथिवीका और 'विषक्व'को पातालका आधिपत्य सौंप दिया और स्वयं इन्द्रासनपर आरूढ़ होकर इन्द्रादि देवताओं को अपनी पालकी ढोने में नियुक्त किया। दयावश शुक्राचार्यजीने इन्द्रादिकों को इस दुर्गतिसे मुक्त किया। भण्ड दैत्यने असुरों की मूल राजधानी 'शोणितपुर'-को मयासुरद्वारा स्वर्गसे भी सुन्दर बनवाकर उसका नया नाम 'शून्यकपुर' रखा और वहीं वह राज्य करने लगा।

स्वर्गको तो दैत्यराज भण्डने नष्ट कर ही डाला, दिक्पालोंके स्थानोंपर भी अपने दैत्योंको बैठा दिया। इस प्रकार एक सी पाँच ब्रह्माण्डोंपर भण्डने आक्रमण किये और उन सबको अपने अधिकारमें कर लिया।

इसके पश्चात् पुनः भण्ड दैत्यने घोर तपस्या कर शिवजीसे अमरत्वका वरदान प्राप्त कर लिया । 'इन्द्राणीने गौरीका आश्रय लिया है' यह जानकर वह कैलास पहुँचा और गणेशजीकी भर्सना कर उनसे इन्द्राणीको अपने लिये माँगने लगा ।

गणेशजी बिगड़कर प्रमथादि गणोंको साथ लेकर उससे युद्ध करने लगे। पुत्रको युद्धमें प्रवृत्त देखकर उसकी सहायताके लिये गौरी अपनी कोटि-कोटि शक्तियोंके साथ युद्धस्थलमें उतरीं और दैत्योंसे युद्ध करने लगीं। इधर गणेशजीकी गदाके प्रहारसे मूर्च्छित होकर पुनः प्रकृतिस्थ होते ही भण्डासुरने उन्हें अंकुशके आघातसे मार गिराया। गौरी यह देखकर बहुत कृद्ध हुई और हुँकारसे भण्डको बाँधकर ज्यों ही मारनेके लिये उद्यत हुई त्यों ही ब्रह्माजीने गौरीको शंकरजीके अमरत्व-वरका स्मरण दिलाया। विवश होकर गौरीने उसे छोड़ दिया।

इस प्रकार भण्ड दैत्यसे त्रस्त हो उठनेपर इन्द्रादि देवोंने गुरुके आज्ञानुसार हिमाचलमें त्रिपुरादेवीके उद्देश्यसे 'तान्त्रिक महायाग' आरम्भ कर दिया। अन्तिम दिन याग समाप्तकर जब देवलोग माता श्रीविद्याकी स्तुति कर रहे थे, तब उसी क्षण यज्ञकुण्डकी ज्ञालाके बीच से महाशब्दपूर्वक अत्यन्त तेजस्त्रिनी 'त्रिपुराम्बा' प्रादुर्भूत हुईं। उस महाशब्दको सुनकर तथा लोकोत्तर प्रकाश-पुञ्जको देखकर गुरु बृहस्पतिको लोड़ सभी देव अन्धे-बहरे होकर म्ईलित हो गये।

गुरु बृहस्पित तथा ब्रह्माने हर्षगद्गद-स्वरसे श्री-विद्यामाताकी स्तुति की । श्रीमाताने प्रसन्न होकर उनका अभीष्ट पूछा । उन्होंने भी भण्डासुरकी कथा सुनाकर उसके नाशकी प्रार्थना की । माताने उसे मारना स्त्रीकार किया और मूर्च्छित इन्द्रादि देवोंको अपनी अमृतमय कृपा-दृष्टिसे चैतन्य प्रदान किया तथा अपने दर्शनकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये उन्हें विशेष रूपसे तपस्या करनेकी आवश्यकता बतलायी । देव लोग भी माताके आज्ञानुसार तपस्यामें जुट गये ।

इधर भण्डासुरने देवोंपर धावा बोल दिया। कोटि-कोटि सैनिकोंके साथ आते हुए भण्ड दैत्यको देखकर देवोंने त्रिपुराम्बाकी प्रार्थना करते हुए अपने शरीरोंको अग्नि-कुण्डमें होम दिये। त्रिपुराम्बाके आज्ञानुसार 'ज्वालामालिनी' शक्तिने देवगणोंके चारों ओर ज्वाला-मण्डल प्रकट कर दिया। देवोंको ज्वालामें भस्मीभूत समझकर भण्ड दैत्य सैन्यके साथ वापस चला गया।

दैत्यके जानेके बाद देवतागण अपने अवशिष्टाङ्गोंकी पूर्णाहृति करनेके लिये ज्यों ही उद्यत हुए त्यों ही ज्ञालाके मध्यसे तिडत्पुञ्जनिमा 'त्रिपुराम्बा' आविर्भूत हुईं। देवोंने जयबोषपूर्वक पूजनादिद्वारा उन्हें संतुष्ट किया। देवोंको अपना दर्शन सुलभ हो, इसलिये श्रीमाताने विश्वकर्माके द्वारा सुमेरु-श्रङ्गपर निर्मित श्रीनगरमें सर्वदा निवास करना स्वीकार कर लिया।

इसके बाद श्रीमाताने देवोंकी प्रार्थनाके अनुसार श्रीचक्रात्मक रथपर आरूढ़ होकर भण्ड दैत्यको मारनेके लिये प्रस्थान किया । दोनोंके बीच महाभयानक युद्ध हुआ । श्रीमाताके कुमार श्रीमहागणपति तथा कुमारी बालाम्बाने भी युद्धमें अत्यधिक पराक्रम दिखाया । श्रीमाताकी मुख्य दो शक्तियों—-१—मन्त्रिणी 'राज-मातङ्गीश्चरी और २—दण्डिनी, वाराही' तथा अन्य अनेक शक्तियोंने अपने प्रबल पराक्रमद्वारा दैत्य-सैन्यमें खलवली मचा दी।

अन्तमें बड़ी किठनाईसे जब श्रीमाताने महाकामे-श्वराख चलाया, तब सपरिवार मण्ड दैत्य कथाशेष हो गया। देवोंका भय दूर हो गया और वे खर्गमें अपने-अपने पदोंपर पूर्ववत् अधिष्ठित हो गये। दैत्यद्वारा आक्रान्त एक सौ पाँच ब्रह्माण्डोंमें भी चैनकी वंशी बजने लगी।

### श्रीयन्त्रकी साधना

( आचार्य श्रीललिताप्रसादजी शास्त्री, पीताम्बरापीठ )

भारतवर्षमं तान्त्रिक धाराका प्रवाह अनादिकालसे प्रवाहित होता रहा है। वैदिक वाङमयमं स्थल-स्थलपर इसके उदाहरण स्पष्ट दिखायी देते हैं। तान्त्रिक विचारधाराका प्रभाव सभी मतोंपर पड़ा है। जैन, बौद्ध, रौव एवं वैष्णव-साधनाओंमं भी इसको अङ्गीकृत किया गया है। भारतके बाहर अन्य देशोंमं भी जहाँ भारतीय साधनाका विस्तार हुआ है, वहाँ भी तान्त्रिक विचारधाराका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस सम्बन्धमं 'चीनाचार' का उल्लेख मात्र पर्यात होगा। 'योगिनी-तन्त्रके अनुसार गुरु और देत्र-पूजामं गुद्ध बुद्धि रखनेत्राले सभी वर्णोंके लोगोंको इस साधनामें अधिकार प्राप्त है—

ब्रह्मक्षत्रविशः शूद्रा अर्चायां ग्रुद्धबुद्धयः। गुरुदेवद्विजार्चासु रताः स्युरधिकारिणः॥ इसी प्रकार श्रीतिद्यार्णत्र-तन्त्र (पृ०३०)में भी

कहा गया है--

त्रिपुराद्याश्च ये मन्त्रा ये मन्त्रा वद्धकादयः। सर्ववर्णेषु दातव्याः पुरन्ध्रीणां विशेषतः॥

अर्थात् 'भगवती त्रिपुरा एवं भगवान् बटुकभैरवके तत्र तत्र वसत्येषा मन्त्रोंको सभी वर्णौ—विशेषतः श्लियोंको दिये जानेमें कोई अर्थात् 'सुषुम्ना, पि आपत्ति नहीं है।' अस्तु! तान्त्रिक-साधनामें श्रीयन्त्रकी हैं और मन, बुद्धि एवं उपासनाका विशेष महत्त्व है। तान्त्रिक वाडमयमें इस रहनेके कारण इनका न CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

उपासनाका विशद विवेचन प्राप्त होता है। दार्शनिक विवेचन भी प्रभूतमात्रामें उपलब्ध होता है। इस साधनामें पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। यह साधना ही मानव-जीवनका परम लक्ष्य है।

लिता, षोडशी, श्रीविद्या आदि नाम मगवती त्रिपुर-सुन्दरीके ही हैं। श्रीविद्याकी न्युत्पत्ति करते हुए न्याडि-कोशमें कहा गया है—

लक्ष्मीसरस्वतीधात्रीत्रिवर्गसम्पद्विभूतिशोभासु । उपकरणवेषरचनाविद्यासु श्रीरिति प्रथिता ॥

अर्थात् लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी--- तीनों लोकोंकी सम्पत्ति एवं शोभाका ही नाम श्री है।

'त्रिपुरा' शब्दका अर्थ बताते हुए 'शक्तिमहिम्नः स्तोत्र' (पृ०४) में कहा गया है—'तिसृभ्यो मूर्तिभ्यः पुरातनत्वात् त्रिपुरा।' अर्थात् जो ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश—इन तीनोंसे पुरातन हो वही त्रिपुरा है। 'त्रिपुरार्णव' प्रन्थमें कहा गया है—

नाडीत्रयं तु त्रिपुरा सुषुम्ना पिङ्गला त्विडा।
मनो वुद्धिस्तथा चित्तं पुरत्रयमुदाहृतम्।
तत्र तत्र वसत्येषा तस्मात् तु त्रिपुरा मता॥
अर्थात् 'सुषुम्ना, पिंगला और इडा—ये तीनो नाडियाँ
हैं और मन, बुद्धि एवं चित्त—ये तीन पुर हैं। इनमें
रहनेके कारण इनका नाम त्रिपुरा है।

२५

'लिलिता' नामकी ब्युत्पत्ति पद्मपुराणमें कही गयी है—'छोकानतीत्य छछते छछिता तेन चोच्यते ।' जो संसारसे अधिक शोभाशाली है, वही ललिता है। लिलतासहस्रनाम-भाष्यमें भी कहा गया है——'लिलतं श्रृङ्गारभावजन्यः क्रियाविशेषः तद्वती छिलता। तेन श्रङ्गाररसप्रधानेयं मूर्तिरिति ध्वनितम् । इसमें इन्हें शृङ्गाररसप्रधान बताया गया है।

तन्त्रशास्त्रमें भगवती त्रिपुरसुन्दरीका महत्त्व सर्वोपरि बताया गया है । कहा गया है--

न गुरोः सदृशो दाता न देवः शंकरोपमः। न कौलात् परमो योगी न विद्या त्रिपुरापरा॥

अन्यत्र इनके महत्त्वके सम्बन्धमें कहा गया है कि जहाँ भोग है, वहाँ मोक्ष नहीं और जहाँ मोक्ष है, वहाँ भोग नहीं, किंतु भगत्रती त्रिपुरपुन्दरीकी उपासना करनेत्रालों के लिये भोग और मोक्ष दोनों ही सहज हैं—

यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरीसाधनतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव॥ (मङ्गलस्तव)

त्रह्माण्डपुराणमें कहा गया है--

येनान्यदेवतानाम कीर्तितं जन्मकोटिषु। तस्येव भवति श्रद्धा श्रीदेवीनामकीतने॥ अर्थात् 'जिसने अनेक जन्मोंमें बहुत साधना की हो उसीको श्रीविद्याकी उपासनाका सीमाग्य प्राप्त होता है। लिलताकी महिमाके सम्बन्धमें परशुरामकल्पसूत्रमें कहा गया है--

पञ्चदर्शी पोडशीं च तथा सर्वाङ्गसुन्दरीम्। चाण्डालेभ्योऽपि गृह्णीयाद् यदि भाग्येन लभ्यते॥

श्रीविद्याकी साधनाके सम्बन्धमें नित्योत्सवमें कहा गया है--

इत्थं विदित्वा विधिवदनुतिष्ठन् कुलधर्म-निष्ठः सर्वथा कृतकृत्यो भवति । तस्य शरीरत्यागे

श्वपचगृहे वा काइयां वा न विशेषः। स तु जीवन्मुको भवति ।' अर्थात् जो श्रीविद्याकी साधनाको जान लेता है, वह धन्य हो जाता है, उसकी मृत्युके लिये चाण्डाल-गृह या काशीमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। वह तो जीवनमुक्त हो जाता है।

भगवती त्रिपुरसुन्दरीके चौदह ( मतान्तरसे १३+१२=पचीस ) उपासक प्रसिद्ध हैं। जैसे--मनु, चन्द्र, कुबेर, लोपामुद्रा, कामराज, अगस्त्य, अन्नि, सूर्य, इन्द्र, स्कन्द, शित्र, दुर्वासा, दत्तात्रेय तथा दक्षिगाम् ति । इन उपासकों के भेदसे भगवतीकी साधना एवं मन्त्रोंमें भी भेद है । उदाहरणके लिये बाला-त्रिपुरसुन्दरीके मन्त्रका जो तृतीय बीज 'सौं' है, वह आनन्दभैरवके मतसे 'बिन्दु'वाला है । दक्षिगामूर्तिके मतसे 'त्रिसर्गयुक्त' है तथा हयप्रीत्रके मतसे 'विन्दु-त्रिसर्ग' दोनोंसे युक्त है।

श्रीचक्रराजके निम्नलिखित नो चक्र हैं। त्रैलोक्यमोहन, सर्वाशापरिपूरक, सर्वसंक्षोभण, सर्वसौभाग्यदायक, सर्वार्थ-साधक, सर्वरक्षाकर, सर्वरोगहर, सर्वसिद्धिप्रद और सर्वा-नन्दमय । इनकी अविष्ठात्री नव चक्रेश्सी हैं । श्रीचक्र-राजकी आवर्ण-पूजासेपूर्व लयाङ्गपूजा, षडङ्गार्चन, नित्यादेवी-पूजन और गुरुमण्डलार्चन होता है। बादमें नत्रात्ररणमयी पूजा होती है। नत्रावरणके पश्चात् पञ्चलक्ष्मी, पञ्च-कोशाम्बा, पञ्चकलपळता, पञ्चकामदुघा और पञ्च रत्नाम्बाका पूजन होता है । बादमें पडदर्शन-विद्या, पडाधार-पूजा एवं आम्नाय-समिष्टि-पूजा होती है। श्रीचक्रराजके वित्रयमें तीन मत प्रसिद्ध हैं। ह्यप्रीव-मत, आनन्द्भैरव-मत और दक्षिगाम् तिं-मत । हयशीव और आनन्दभैरव-मतमें नी चक्र माने जाते हैं, किंतु दक्षिणाम् (ति-मतमें वृत्तत्रयको भी एक चक्र मानते हैं जिसका नाम है 'त्रैवर्गसाधना-चक्र'।

भगवतीके चार आयुध हैं—-१-धनुष, २-बाण, ३-पारा और ४-अंकुरा। मन ही धनुत्र है, राग पारा है,

## ॥ श्रीयन्त्रम्॥

30





द्वेष अङ्करा है तथा पश्चतन्मात्राएँ पुष्पबाण हैं। पाशको इच्छाशिक माना गया है, अंकुश ज्ञानरूप है तथा बाण एवं धनुष क्रियशिक्तमय हैं। वामकेश्वर-तन्त्रमें शब्द, रपर्श, रूप, रस और गन्ध भगवतीके पाँच बाण माने गये हैं और मनको धनुष बताया गया है। कादि-मतमें बाणोंके विषयमें छिखा है कि भगवतीके बाण स्थूल, सूक्ष्म और पर-भेदसे तीन प्रकारके हैं। स्थूल बाण फ्लोंके हैं, सूक्ष्म मन्त्रमय हैं और पर वासनामय हैं। कालिकापुराणमें इन्हीं पाँच बाणोंको हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नामसे कहा गया है। ज्ञानार्णवन्तन्त्रमें इन्हींको क्षोमण, दावण, आकर्षण, वश्य और उन्माद नामसे कहा गया है।

इन आयुधों के महत्त्वके विषयमें शक्तिमहिम्नः स्तोत्र ( ४५ ) में कहा गया है कि धनुषका ध्यान करनेसे संसारके महामोहका नाश होता है। वागोंके ध्यानसे सुखकी प्राति होती है। पाशके ध्यानसे मृत्यु वशमें हो जाती है तथा अंकुशके ध्यानसे मनुष्य मायासे पार हो जाता है।

श्रीचक्रके पूजनमें दो आचार प्रसिद्ध हैं—समयाचार तथा कीलाचार । इस सम्बन्धमें 'सौन्दर्यलहरी' (लक्ष्मीधरी टीका ) में कहा गया है—'समयाचार आन्तरिक पूजा है तथा कुलाचार वाह्यपूजा । श्रीचक्रको 'आकाश-चक्र' भी कहा गया है । आकाशके दो भेद हैं, दहराकाश तथा बाह्याकाश । बाह्याकाशमें भूजीपत्र, चाँदी-सुवर्णके पात्र आदिमें लिखकर श्रीचक्रका पूजन होता है । यही कील-पूजा है । दहराकाशमें हृद्-व्योभमें ही श्रीचक्रका पूजन होता है, यही समयाचार है ।' समयाचारमें त्रिकोण ऊध्यमुखी होता है । कोल-चक्रमें त्रिकोण होते हैं । इसके बाद दोनों मतोंमें समानता है अर्थात् नव त्रिकोणके पश्चात् अष्टदल-पद्म, बोडशदल-पद्म तथा तीनमें रचनाओं और चतुर्द्धार-युक्त भूपुरत्रय होता है । यही श्रीचक्रका उद्घार है ।

समयाचारमें सदाख्य-तत्त्वकी पूजा सहस्रदल-कमलमें ही होती है, बाह्य पीठादिमें नहीं। समयमतानुयायी योगीश्वर जीवनमुक्त होकर आत्मलीन हो जाते हैं। उन्हें बाह्यपूजाकी आवश्यकता नहीं होती। समय-मतमें मन्त्रका पुरश्चरण, जप एवं होम आदिकी आवश्यकता नहीं होती।

श्रीतिद्याणिय (पृष्ठ १८६) के अनुसार श्रीचकनिर्माणके तीन प्रकार हैं—-१-मेरुगृष्ठ, २-कैलासपृष्ठ
तथा २-भूपृष्ठ। मेरुगृष्ठ-चक्रमें संहार-क्रमसे पूजन नहीं
होता, सृग्किमसे ही पूजन होता है। संहार-पूजन
कैलास-पृष्ठमें उत्तम होता है। भूप्रस्तारमें स्थिति-पूजन
कहा गया है। स्थिति-क्रम गृहस्थके लिये, संहारकम
संन्यासियों के लिये तथा सृष्टिकम ब्रह्मचारी एवं श्लियों के
लिये माना गया है। 'रन-सागर'में कहा गया है कि
सुत्रणमें जीवनपर्यन्त, चाँदीमें बीस वर्ष तथा ताम्रमें
बारह वर्ष एवं भूजिपत्रमें छः वर्षतक पूजनका विधान
है। 'श्रीविद्याणिय'में कहा गया है कि स्फिटिकमें सदैव
पूजन हो सकता है। स्फिटिकके श्रीयन्त्रको सर्वोत्तम माना
गया है।

विन्दुके अण्डकोणतक तीन चक्रोंका नाम 'संहार' है। दोनों 'दशार' तथा 'चतुर्दशार'—ये तीनों चक्र स्थिति-संज्ञात्मक हैं। उसके अपर तोन चक्र स्र उचात्मक हैं। रुद्रयामल तथा त्रिपुरोपनिषद्में श्रीचक्रका उद्धार इस प्रकार बताया गया है—

बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्मः
मन्वस्ननागदलसंयुतषोडशारम्।
वृत्तत्रयं च धरणोसदनत्रयं च
श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः॥

अर्थात् बिन्दु, त्रिकोण, अष्टकोण, दशार-युग्म, चतुर्दशार, अष्टदल, षोडशदल, वृत्तत्रय तथा भूपुरत्रय-यही परदेवताका स्वरूप है। 'सुभगोदय' प्रन्थमें स्थिति- क्रमका उद्घार दिया गया है। 'ज्ञानार्णवः ग्रन्थमें सृष्टि-क्रमका तथा तन्त्रराजमें संहार-क्रमका उद्घार दिया गया है।

'नित्योत्सव' ( पृष्ठ ९ )में श्रीविद्याके उपासकोंके धर्म बताये गये हैं। जैसे-'किसी भी दर्शनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये। अपने इष्ट देवताके अतिरिक्त अन्यको श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिये। योग्य शिष्यको ही रहस्य बताना चाहिये। सदैव अपने मन्त्रका चिन्तन करना चाहिये और विश्वोऽहम् की भावना करनी चाहिये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यको दूर रखना चाहिये । स्त्रियोंसे द्वेष नहीं करना चाहिये। सर्वज्ञ गुरुकी उपासना करनी चाहिये । गुरु-त्रचनों एवं शास्त्रों-पर संदेह नहीं करना चाहिये। भोगबुद्धिसे रहित होकर कर्म करना चाहिये। अपने वर्ण एवं आश्रमके अनुसार कर्म करना चाहिये । पश्चमकारकी प्राप्ति न होनेपर भी कर्मलोप नहीं करना चाहिये। सदैव निर्भय रहना चाहिये । उन्हें ईख भी नहीं चूसना चाहिये, सिद्ध द्रव्योंकी निन्दा नहीं करनी चाहिये, श्लियोंको ताडित नहीं करना चाहिये। कुळभ्रष्टोंकी संगति नहीं करनी चाहिये। कुछ-प्रन्थोंकी रक्षा करनी चाहिये आदि।

इसी प्रन्थमें पूर्णता-प्राप्त साधकोंके भी धर्म बताये गये हैं । उनके लिये सभी विषय हिव हैं । इन्द्रियाँ ही स्नुव हैं । परम शिवकी शक्तियाँ ही ज्वाला हैं । खात्म-शिव अग्नि हैं एवं स्वयं होता है । निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्ति ही फल है, अपने पारमार्थिक खरूपका लाम ही लक्ष्य है ।

इस साधनामें गुरु-शिष्यका सम्बन्ध सर्वोपिर है। इस सम्बन्धमें 'श्रीविद्यार्णव' ( पृ० १६ ) में बताया गया है कि शिष्यको श्रद्धावान्, स्थिर-बुद्धि और जितेन्द्रिय होना चाहिये। उसे गुरुमन्त्र और देवतामें ऐक्य-भावना रखनी चाहिये और गुरुके वचनोंका पाळन करना चाहिये। गुरुमें मनुष्यबुद्धि नहीं करनी चाहिये। उन्हें शिवस्वरूप ही समझना चाहिये। जो मनुष्य गुरुको मनुष्य समझता है, मन्त्रको अक्षरमात्र समझता है, प्रतिमाको शिला समझता है, उसे नरककी प्राप्ति होती है। शिवके रुष्ट होनेपर गुरु रक्षा कर लेता है, किंतु गुरुके रुष्ट होनेपर कोई रक्षा नहीं कर सकता। गुरुके कठोर वचनोंको भी आशीर्वाद समझना चाहिये और उनकी ताड़नाको भी प्रसन्नता समझनी चाहिये।

साधकोंके कर्तव्योंका विवरण मी 'श्रीविद्यार्णव' ( पृ० २३ ) में दिया गया है । जैसे—मन्त्रको गोपनीय रखना चाहिये । मन्त्रोंको गुरुमुखसे ही प्राप्त करना चाहिये । गुरुमुखसे प्राप्त मन्त्र ही सफलता देते हैं । कुल-धर्मका पालन करना चाहिये । गुरु-पत्नी, गुरु-पुत्र, वरिष्ठ साधक, कुल-शास्त्र, योगिनी, सिद्धपुरुष, कन्या तथा स्त्रीका सम्मान करना चाहिये, इनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । कुद-वृक्षोंके नीचे सोना नहीं चाहिये, कुल-वृक्षोंको काटना नहीं चाहिये ।

श्रीविद्याका दार्शनिक विवेचन भी प्रभूत मात्रामें उपलब्ध होता है । श्रीविद्याके साधकोंको भगवतीके दार्शनिक खरूपसे भी परिचित होना चाहिये। यह विषय दुरूह है । गुरुमुखसे एवं अभ्यासके द्वारा इस विषयको समझा जा सकता है । यहाँ लेखके अन्तमें महर्षि पुष्पानन्दनायद्वारा विरचित 'कामकला-विलास' प्रन्थके आधारपर दार्शनिक खरूपका विवरण दे रहे हैं ।

भगवती त्रिपुरसुन्दरीका श्रीचक्रके साथ तादात्म्य हैं । शिवसे लेकर पृथ्वीपर्यन्त ३६ तत्त्वमय समस्त संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लय पराम्बा भगवतीकी क्रीडा है । शक्ति 'विमर्श'-रूपिणी हैं तथा परम शिव 'प्रकाश'—खरूप हैं । आदिशक्ति परा भद्दारिका भगवती त्रिपुरसुन्दरी नित्यानन्दमय हैं, न तो कोई उनसे अधिक है और न समकक्ष । वे दश्यमान चराचर विश्वकी

जन्मदात्री हैं । खयंप्रकाशखरूप शिव भी इस विमर्श-रूपी आदर्श ( दर्पण )में अपने-आपके प्रतिविम्बको देखकर खरूप-ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी पराशक्तिमें शिव-शक्तिका ऐक्य है। शिव ज्ञानखरूप हैं। शक्ति कियाखरूप है। 'अकार' तिमर्श है और 'हकार' प्रकाश है। इन दोनोंके मिलनेसे 'अहं' पद ही इनका वाच्य है । महाबिन्दुमें परम शिव शक्तिस्वरूपी दर्पणमें प्रतिबिम्बित हो रहा है। इवेत-विन्दु शिवात्मक है। रक्त-बिन्दु शक्त्यात्मक है । रक्त और श्वेत बिन्दुके समागमसे तीसरे मिश्र 'बिन्दु'का आविर्भाव होता है। यही 'अहं' पद है। रक्त-विन्दु अग्निकला है, श्वेत-विन्दु चन्द्र-कला है तया मिश्र-विन्दुं 'सूर्य-कला' है। ये तीनों बिन्दु त्रिकोगात्मक हैं। इनसे तथा महाबिन्दुसे मिलकर कामकलाकी अभिन्यिक होती है। जो कामकलाकी श्रीचकके कमसे आराधना करते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है । रक्त बिन्दुसे नादकी उत्पत्ति होती है, उससे आकारा, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा समस्त वर्णमालाकी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्वेतिबन्दुसे भी उत्पत्ति होती है। दोनों बिन्दुओंमें अभेद है। जिस प्रकार दोनों बिन्दुओंमें अभेद है उसी प्रकार 'कादि' तथा 'हादि' दोनों' विद्याओं में भी अभेद हैं।

वर्ण, पद एवं मन्त्र—ये शब्दाध्व हैं तथा कला, तत्त्व और भुवन—ये तीन अर्थाध्व हैं । इन्हींसे संसारकी सृष्टि होती है । जिस प्रकार शब्द और अर्थ अभिन्न हैं, उसी प्रकार शिव-शक्तिका ऐक्य है । पें, क्लीं, स्तीः -इन तीनों बीजोंद्वारा क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है । प्रमाता, मान तथा मेय अर्थात् परमशिव, पश्चदशी विद्या एवं भगवती त्रिपुरसुन्दरी—ये तीनों समष्टि-रूपसे निर्वाणरूपी महाबिन्दुमें अवस्थित हैं । इसे ही 'अहं' कहते हैं । यही परब्रह्म-खरूप है ।

आकाशका गुण शब्द है। वायुमें आकाश और वायु दोनों हैं। तेजमें आकाश, वायु और तेज तीनों हैं।

जलमें जलसहित चार हैं तथा पृथ्वीमें पाँचों हैं। ये कुल मिलाकर पंदह होते हैं। यही पश्चदशाक्षरी श्रीविद्या है। पश्चदशी-मन्त्र भगवतीका सूक्ष्म-शरीर है। इस महामन्त्रके हादि एवं कादि दो प्रधान मेद हैं। हादि-मतमें प्रथम कूटमें पाँच खर, सात व्यञ्चन हैं। हितीय कूटमें छः खर और आठ व्यञ्चन तथा तृतीय कूटमें चार खर और तीन व्यञ्जन हैं। यह हादि-विद्या लोपामुद्राह्यारा उपासित है। कादि-विद्यांके प्रथम कूटमें सात खर एवं पाँच व्यञ्जन हैं। अन्य कूटोंमें कोई मेद नहीं है। यह विद्या कामराज-उपासित है।

मूलाधारमें शक्तिका प्रथमावतार नादके रूपमें परा वाक है। इस रूपका अनुभव अन्तः करणमें ही होता है। यही परा वाक नाभिचक्रमें 'पश्यन्ती', हृदयमें 'मत्यगा' एवं कण्ठमें 'वैंखरी' वनकर 'अ' से 'अ:' तक, 'क' से 'त' तक, 'य' से 'क्ष' पर्यन्त तीन खण्डोंमें परिणत है । श्रीचक्रराज इनका स्थूलरूप है । जनक-योन्यात्मक श्रीचकका नवमावरण बिन्दुचकके मध्य स्थित है। यही समग्र विश्वके विकासका मूल है। परब्रह्म-खरूपिणी त्रिपुराका यही प्रथम सगुण स्थान है। इससे त्रिकोण बनता है। इसके आगे वामा, ज्येष्ठा, रौदी, अम्बिका एवं पराशक्तिके पाँच त्रिकोण शक्त्यात्मक हैं। इनकी स्थिति अधोमुखके रूपमें है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शान्ता—ये चार त्रिकोण शिवात्मक ऊर्ध्वमुख हैं। झल्लक, किंकिंणि, घण्टा, राज्ञ, वीणा, वेणु, भेरी, मृदङ्ग और मेघ---ये नव नादमयी मूक्सा हैं। इसी प्रकार अ, रह, क, च, ट, त, प, य, श-ये नव वर्णमयी स्थूल हैं।

इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टिसे संक्षेपमें भगवती त्रिपुर-सुन्दरी एवं श्रीचक्रराजका वर्णन किया गया है। यह साधना केवल पुस्तकोंसे पड़कर नहीं करनी चाहिये। योग्य गुरु-परम्परासे ही इसे प्राप्त कर साधना प्रारम्भ करनी चाहिये। इसीमें साधकका कल्याण निहित है।

## सोवियत विश्व-विद्यालयमें श्रीयन्त्रपर शोधकार्य

( डॉ० श्रीराजेन्द्ररक्षनजी चतुर्वेदी )

बीसवीं शताब्दीके प्रारम्भसे ही श्रीयन्त्रकी ओर विश्वके अनेक दार्शनिकों तथा संस्कृति-शास्त्रियोंका ध्यान आकर्षित हो गया था। ब्रिटिश विद्वान् सर जॉन बुडरफने इस दिशामें जो कार्य किया है, वह सुप्रसिद्ध है। सर जॉन बुडरफके शोधपत्रों तथा पुस्तकोंसे जर्मन-के भारतिवदोंका ध्यान तन्त्रशास्त्रकी ओर गया। जर्मन-भारतिवद्दें हेनरिक ब्रिझेरका कार्य इस क्षेत्रमें उल्लेखनीय है।

ब्रिटिश शोधकर्मी निकोलस जे॰ बोल्टन और डॉ॰ निकोल जे मैकिलयॉड—इन दो विद्वानोंने श्रीयन्त्र-के संरचनात्मक पक्षका विश्लेषण करनेका प्रयास किया है; किंतु पिछले वर्षोमें मास्को राज्यविश्वविद्यालयमें भौतिकशास्त्र और गणितके शोध-कर्मी अलेक्सोई कुलाइ-चेवने श्रीयन्त्रके सम्बन्धमें 'अलगरिद्य' तैयार किया है। वैज्ञानिक डाँ० कुलाइशेवने गहन शोधकार्य और कम्प्यूटरके प्रयोगसे जो निष्कर्ष निकाला है, उससे अनेक देशोंके इतिहासकारों, मानवशास्त्रियों और वैज्ञानिकोंको श्रीयन्त्रसम्बन्धी शोध-कार्यमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा मिली है। मास्को राज्यविश्वविद्यालयमें इतिहासकारों और गणितज्ञोंकी बैठकमें जो तथ्य डाँ० कुलाइशेवने प्रस्तुत किये, वे इस बातके प्रमाण हैं कि प्राचीन भारतका

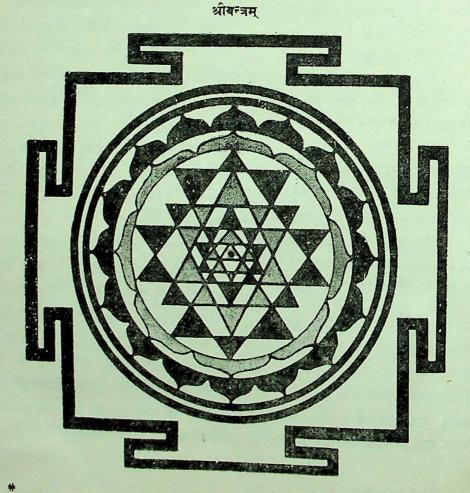

गणितीय चिन्तन अबतक किये गये अनुमानसे अधिक गहन और जटिल था ।

विश्वके गिगतज्ञोंके सामने यह समस्या है कि प्राचीन भारतमें श्रीयन्त्र-जैसी रेखाकृतिका उद्भव कैसे सम्भव हो सका ! लोग किस प्रकार जान सके कि नौ त्रिकोणोंको एक ऐसे व्यवस्थित ढंगसे रखा जा सकता है कि वे एक दूसरेको काट सक्तें और उनके अनेकानेक काटनेवाले बिन्दु एकरूप हों !

डॉ० कुलाइशेवके शब्दोंमें—'श्रीयन्त्रका निर्माण परम्परागत विधियोंसे नहीं किया जा सकता। आधुनिक उच्चतर बीजगणित, आङ्किकी विश्लेषण और ज्यामितिके साथ ही वर्तमान गणितीय विधियाँ-जैसे सटीक विज्ञानके सर्वाङ्गीण ज्ञानसे सफलता सुनिश्चित हो सकती है; किंतु में लक्षित करना चाहूँगा कि वैज्ञानिकी और प्रौद्योगिकीके वर्तमान स्तरका ज्ञान कभी-कभी श्रीयन्त्रके उसी तारेकी संरचनाका विश्लेषण करने और उसकी सम्भावित आकृतियोंकी संख्या निर्धारित करनेके लिये अपर्याप्त है। उनके विश्लेषणके लिये बीजगणित-सम्बन्धी समीकरणकी पेंचीदा प्रणाली और संजटिल संगणनकी आवश्यकता है, जिसे कम्प्यूटरोंकी वर्तमान पीढ़ी पूरा करनेमें असमर्थ है।'

डॉ० वुलाइरोवने सिद्ध किया है कि श्रीयन्त्रका प्रचार ईसासे एक हजार वर्ष पह्ले तक भारतवर्षमें था, इसे माननेके पर्याप्त कारण हैं। श्रीयन्त्रका प्रचार चीन, जापान, तिब्बत और नेपालमें भी हुआ था। उनके अनुसार इस दुर्लभ ज्यामितीय रेखाकृति (श्रीयन्त्र) का प्राचीन ज्यामितीय और दार्शनिक शिक्षासे गहन सम्बन्ध है। डॉ० कुलाइरोवके कथनानुसार श्रीयन्त्र आधुनिक प्राकृतिक विज्ञानके तथ्योंकी रहस्यमय समरूपता उजागर करता है। ब्रह्माण्डके सार्वभीतिक सिद्धान्त (जैसा कि सामान्यतया ब्रह्माण्डके विकासका सिद्धान्त कहा जाता है, अर्थात् ब्रह्माण्डके विकासका तत्त्वका अरयधिक धनत्व एवं ताप और विकारण था) के साथ श्रीयन्त्रकी आश्चर्यजनक संनिकटता है।

मास्को विश्वविद्यालयके एशियाई और अफ्रीकी देशोंके संस्थानके अप्रणी सोवियत प्राच्यविद् डॉ॰ देगा दे ओपिकका कथन है कि 'श्रीयन्त्रमें ऐसे कई पेंचीदे गुणधर्म हैं, जो आधुनिक विज्ञानके लिये भी समस्या प्रस्तुत करते हैं। विशेषरूपसे इसके उद्भव, तिथिनिर्धारण, संसृति-विज्ञान और मानवशास्त्रकी अवधारणाओं से इसके सम्बन्धका विश्लेषण ऐसी पहेली है, जिसे सुलझानेके लिये इतिहासकारों, मानवशास्त्रियों और गणितज्ञोंके संयुक्त प्रयासकी आवश्यकता है।'

अनुनय

(श्रीराधाकृष्णजी श्रोत्रिय, 'साँवराः)
काम-कोधः लोभ-मोह साधकके शत्रु सभीः
ग्रेरि रहे अम्ब ! मुझे मारग दिखाइये।
माता ममत्वमयी करुणामयी हैं आपः
कीन्हें असंख्य पाप बेगि ही नसाइये॥
हों तो सब भाँति हीन आयो हूँ शरण दीनः
'साँवर' अबोध पुत्र जानिक बचाइये।
जीवनमें राग-द्रेष दे रहे अनन्त क्लेशः
पादपद्मनि हमेश बुत्तिको लगाइये॥





# द्स महाविद्याएँ और उनकी उपासना

विद्याखरूपा महाशक्ति

महाशक्ति विद्या और अविद्या दोनों ही रूपोंमें विद्यमान हैं । अविद्या-रूपमें वे प्राणियोंके मोहकी कारण हैं तो विद्या-रूपमें मुक्तिकी । शास्त्र और पुराण उन्हें विद्याके रूपमें और परम-पुरुषको विद्यापतिके रूपमें मानते हैं । वेद तथा अन्यान्य शास्त्रोंके रूपमें विद्याका प्रकट-रूप और आगमादिके रूपमें विद्याका प्रकट-रूप और आगमादिके रूपमें विद्यानों एवं साधकोंद्वारा गुप्तरूपमें संकेतित है । वैष्णवी और शाम्भवी-मेदसे दोनोंकी ही शरणागित परम लाभमें हेतु है । आगमशास्त्रोंमें यद्यपि गुद्ध गुरुमुखगम्य अनेक विद्याओंके रूप, स्तव और मन्त्रादिकोंका विधान है, तथापि उनमें दस महाविद्याओंकी प्रधानता तो स्पष्ट प्रतिपादित है, जो जगन्माता भगवतीसे अभिन्न है—साक्षाद् विद्येव सा न ततो भिन्ना जगन्माता । अस्याः स्वाभिन्नरवं श्रीविद्याया रहस्यार्थः ॥ (विद्यस्याग्रहस्यम २ । १०७)

## महाविद्याओंका प्रादुर्भाव

दस महाविद्याओंका सम्बन्ध परम्परातः सती, शिवा और पार्वतीसे है। ये ही अन्यत्र नवदुर्गा, शिक्त, चामुण्डा, विण्युप्रिया आदि नामोंसे पूजित और अर्चित होती हैं। महाभागवतमें कथा आती है कि दक्ष प्रजापितने अपने यज्ञमें शिवको आमन्त्रित नहीं किया। सतीने शिवसे उस यज्ञमें जानेकी अनुमित माँगी। शिवने अनुचित बताकर उन्हें जानेसे रोका, पर सती अपने निश्चयपर अटल रहीं। उन्होंने कहा— 'मैं प्रजापितके यज्ञमें अवश्य जाऊँगी और वहाँ या तो अपने प्राणेश्वर देवाधिदेवके लिये यज्ञभाग प्राप्त करूँगी या यज्ञको ही नष्ट कर दूँगी। अदि कहते हुए सतीके नेत्र लाल हो गये। वे शिवको उम्र दृष्टिसे देखने लगीं। उनके अधर

फड़कने लगे, वर्ण कृष्ण हो गया। क्रोधाग्निसे दग्ध-शरीर महाभयानक एवं उम्र दीखने लगा । उस समय महामायाका विग्रह प्रचण्ड तेजसे तमतमा रहा था। शरीर बृद्धावस्थाको सम्प्राप्त-सा, केशराशि बिखरी हुई, चार मुजाओं से मुशोमित वे महादेवी पराक्रमकी वर्षा करती-सी प्रतीत हो रहीं थीं । कालाग्निके समान महाभयानक रूपमें देवी मुण्डमाला पहने हुई थीं और उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी। शीशपर अर्धचन्द्र पुशोमित था और उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकराल लग रहा था। वे बार-बार विकट हुंकार कर रही थीं। देवीका यह स्वरूप साक्षात् महादेवके लिये भी भयप्रद और प्रचण्ड था । उस समय उनका श्रीविप्रह करोड़ों मध्याह्रके सूर्योंके समान तेजःसम्पन्न था और वे बारंबार अटटहास कर रही थीं। देवीके इस विकराल महाभयानक रूपको देखकर शिव भाग चले। भागते हुए रुद्रको दसों दिशाओं में रोकनेके छिये देवीने अपनी अक्नभूता दस देवियोंको प्रकट किया । देवीकी ये खरूपा शक्तियाँ ही दस महाविद्याएँ हैं, जिनके नाम हैं---काळी, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, वगलामुखी, कमला, त्रिपुरभैरवी, भुत्रनेश्त्ररी, त्रिपुरसुन्दरी और मातङ्गी ।

शिथने सतीसे इन महाविद्याओंका जब परिचय प्छा,
तब संतोंने खयं इसकी व्याख्या करके उन्हें बताया—
येयं ते पुरतः ऋष्णा सा काळी भीमळोचना।
स्यामवर्णा च या देवी स्वयम् ध्वं व्यवस्थिता॥
सेयं तारा महाविद्या महाकाळस्वरूपिणी।
सव्येतरेयं या देवी विश्वीपीतिभयप्रदा॥
इयं देवी छिन्नमस्ता महाविद्या महामते।
वामे तवेयं या देवी सा शम्भो भुवनेश्वरी॥

☀─ततोऽइं तत्र यास्यामि तदाज्ञापय वा न वा । प्राप्स्यामि यज्ञभागं वा नाश्यिष्यामि वा मखम् ॥

(217)



CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri



पृष्ठतस्तव या देवी वगला शत्रुस्द्र्नी। विद्विकोणे तवेयं या विद्यवारूपधारिणी॥ सेयं धूमावती देवी महाविद्या महेश्वरी। तैर्मृत्यां तव या देवी सेयं त्रिपुरसुन्दरी॥ वायौ या ते महाविद्या सेयं मतं क्रकन्यका। पेशान्यां पोडशी देवी महाविद्या महेश्वरी॥ अहं तु भैरवी भीमा शम्भो मा त्वं भयं कुरु। पताः सर्वाः प्रकृष्टास्तु मूर्तयो बहुमूर्तिषु॥ (महाभागवत ८।६५-७१)

'शम्भो ! आपके सम्मुख जो यह कृष्णवर्णा एवं भयंकर नेत्रोंत्राळी देवी स्थित है वह 'काली' है। जो स्याम वर्णवाली देवी स्वयं ऊर्ध्व भागमें स्थित है, यह महाकालस्वरूपिणी महाविद्या 'तारा' है । महामते ! बार्यी ओर जो यह अत्यन्त भयदायिनी मस्तकरहित देवी है, यह महाविद्या 'छिन्नमस्ता' है । शम्भो ! आपके वामभागमें जो यह देवी है, वह 'भुवनेश्वरी' है। आपके पृष्ठभागमें जो देनी है, वह शत्रुसंहारिणी 'वगला' है। आपके अग्निकोणमें जो यह विधवाका रूप धारण करनेवाली देवी है, वह महेश्वरी-महाविद्या 'धूमावती' है। आपके नैर्ऋत्यकोणमें जो देशी है, वह 'त्रिपुरसुन्दरी' है । आपके वायव्यक्तोणमें जो देत्री है, वह मतङ्गकन्या महाविद्या मातङ्गी है । आपके ईशानकोणमें महेश्वरी महाविधा 'पोडशी' देवी हैं । राम्भो ! मैं भयंकर रूपवाळी 'भैरवी' हूँ । आप भय मत करें । ये सभी म्र्तियाँ बहुत-सी मूर्तियोंमें प्रकृष्ट हैं।'

महाभागवतके इस आख्यानसे प्रतीत होता है कि महाकाली ही मूलक्ष्पा मुख्य हैं और उन्होंके उप्र और सीम्य दो रूपोंमें अनेक रूप धारण करनेवाली ये दस महाविद्याएँ हैं । दूसरे शब्दोंमें महाकालीके दशधा प्रधान रूपोंको ही दस महाविद्या कहा जाता है । सर्वविद्यापति शिवकी शक्तियाँ ये दस महाविद्याएँ लोक और शास्त्रमें अनेक रूपोंमें पूजित हुई, पर इनके दस रूप प्रमुख हो गये । वे ही महाविद्याएँ साधकोंकी परम धन

हैं जो सिद्ध होकर अनन्त सिद्धियाँ और अनन्तका साक्षात्कार करानेमें समर्थ हैं।

महाविद्याओं के कम-मेद तो प्राप्त होते हैं, पर कालीकी प्राथमिकता सर्वत्र देखी जाती है। यों भी दार्शनिक दृष्टिसे कालतत्त्वकी प्रधानता सर्वोपिर है। इसलिये मूलतः महाकाली या काली अनेक रूपोंमें विद्याओं की आदि हैं और उनकी विद्यामय विभ्तियाँ महाविद्याएँ हैं। ऐसा लगता है कि महाकालकी प्रियतमा काली अपने दक्षिण और वाम रूपोंमें दस महाविद्याओं के रूपमें विख्यात हुई और उसके विकराल तथा सीम्य रूप ही विभिन्न नाम-रूपोंके साथ दस महाविद्याओं के रूपमें अनादिकालसे अर्चित हो रहे हैं। ये रूप अपनी उपासना, मन्त्र और दीक्षाओं के भेदसे अनेक होते हुए भी मूलतः एक ही हैं। अधिकारिभेदसे अलग-अलग रूप और उपासना-स्वरूप प्रचलित हैं।

प्रकाश और विमर्श, शिवशक्त्यात्मक तत्त्वका अखिल विस्तार और लय सब कुछ शक्तिका ही लीला-विलास है। सृष्टिमें शक्ति और संदारमें शिवकी प्रधानता दृष्ट है। जैसे अमा और पूर्णिमा दोनों दो भासती हैं, पर दोनों दोनोंकी तत्त्वतः एकात्मता और एक-दूसरेकी कारण-परिणामी हैं, वेसे ही दस महाविद्याओंके रीद्र और सीम्य रूपोंको भी समझना चाहिये। काली, तारा, छिन्नमस्ता, वगला और धूमावती विद्यास्वरूप भगवतीके प्रकट-कठोर किंतु अप्रकट करुण-रूप हैं तो भुवनेश्वरी, पोडशी (लिलता), त्रिपुरभैरवी, मातङ्गी और कमला विद्याओंके सीम्यरूप हैं। रीद्रके सम्यक् साक्षात्कारके विना माध्यको नहीं जाना जा सकता और माध्यके अभावमें रुद्रकी सम्यक परिकल्पना नहीं की जा सकती।

### स्वरूप-कथन-

यद्यपि दस महाविद्याओंका खरूप अचिन्त्य है, तथापि शाखाचन्द्रन्यायसे उपासक, स्मृतियाँ और पराम्बाके

चरणानुगामी इस विषयमें कुछ निर्वचन अवश्य कर लेते हैं । इस दृष्टिसे काली-तत्त्व प्राथमिक शक्ति है । निर्गुण ब्रह्मकी पर्याय इस महाशक्तिको तान्त्रिक प्रन्थोंमें विशेष प्रधानता दी गयी है। वास्तवमें इन्हींके दो रूपोंका विस्तार ही दस महाविद्याओं के खरूप हैं। महानिर्गुणकी अविष्टात्री राक्ति होनेके कारण ही इनकी उपमा अन्धकार-से दी जाती है। महासगुण होकर वे 'सुन्दरी' कहलाती हैं तो महानिर्गुण होकर 'काली' । तत्त्रतः सत्र एक है, मेद केवल प्रतीतिमात्रका है। 'कादि' और 'हादि' विद्याओं के रूपमें भी एक ही श्रीविद्या क्रमशः कालीसे प्रारम्भ होकर उपास्या होती हैं। एकको 'संहार-क्रम' तो दूसरेको 'सृष्टि-क्रम' नाम दिया जाता है। देवीभागवत आदि शक्ति-प्रन्थों में महालक्ष्मी या शक्तिबीजको मुख्य प्राधानिक वतानेका रहस्य यह है कि इसमें हादि विद्याकी क्रमयोजना स्वीकार की गयी है और तन्त्रों, विशेषकर अत्यन्त गोपनीय तन्त्रोंमें कालीको प्रधान माना गया है । तात्त्रिक दृष्टिसे यहाँ भी भेदबुद्रिकी सम्भावना नहीं है । 'अगुनिह सगुनिह नहिं कछ भेदा' का तर्क दोनोंको दोनोंसे अभिन्न सिद्ध करता है।

बृहन्नीलतन्त्रमें कहा गया है कि रक्त और कृष्णमेदसे काली ही दो रूपोंमें अधिष्ठित हैं। कृष्णाका नाम 'दक्षिणा' है तो रक्तवर्णाका नाम 'सुन्दरी—

### विद्या हि द्विविधा प्रोक्ता रुण्णा रक्ता-प्रभेदतः। रुष्णा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तु सुन्दरी मता॥

उपासनाके भेदसे दोनोंमें द्वैत है, पर तत्त्वदृष्टिसे अद्वैत है। वास्तवमें काली और भुवनेश्वरी दोनों मूल-प्रकृतिके अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं। कालीसे कमला-तककी यात्रा दस सोपानोंमें अथवा दस स्तरोंमें पूर्ण होती है। दस महाविद्याओंका स्वरूप इसी रहस्यका परिणाम है।

दस महाविद्याओंकी उपासनामें सृष्टिक्रमकी उपासना लोकप्राह्य है । इसमें भुवनेश्वरीको प्रधान माना गया है । वही समस्त विकृतियोंकी प्रधान प्रकृति है। देवीभागवतके अनुसार सदाशिव फलक है तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ध और इंश्वर उस फलक या श्रीमञ्चके पाये हैं। इस श्रीमञ्चपर भुवनेश्वरी भुवनेश्वरके साथ विद्यमान हैं। सात करोड़ मन्त्र इनकी आराधनामें लगे हुए हैं। विद्वानोंका कथन है कि निर्विशेष ब्रह्म ही स्वशिक्त-विलासके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु आदि पञ्च आख्याओंको प्राप्त होकर अपनी शक्तियोंके सानिध्यसे सृष्टि, स्थिति, लय, संग्रह तथा अनुम्रहरूप पञ्च कृत्योंको सम्पादित करते हैं। वह निर्विशेष तस्व 'परमपुरुष' पद-वाच्य है और उसकी स्वरूपभूत अभिन शक्ति ही है भुवनेश्वरी।

### महाविद्याओंके प्रादुर्भावकी अन्यान्य कथाएँ

काळी—दस महाविद्याओं में काळी प्रथम हैं। काळिका-पुराणमें कथा आती है कि एक वार देवताओं ने हिमाळय-पर जाकर महामायाका स्तवन किया। पुराणकारके अनुसार यह स्थान मतङ्गमुनिका आश्रम था। स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवतीने मतङ्ग-वनिता बनकर देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि 'तुमळोग किसकी स्तुति कर रहे हो।' तत्काळ उनके श्रीविग्रहसे काळे पहाड़के समान वर्णवाळी दिच्य नारीका प्राकट्य हुआ। उस महातेजिस्तिनीने स्वयं ही देवताओं की ओरसे उत्तर दिया कि 'ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं।' वे गाढ काजळके समान कृष्णा थीं, इसीळिये उनका नाम 'काळी' पड़ा।

लगभग इसीसे मिलती-जुलती कथा 'दुर्गासप्तराती'में भी है। ग्रुम्भ-निग्रुम्भके उपद्रवसे व्यथित देवताओं ने हिमालयपर देवीसूक्तसे देवीको बार-बार जब प्रणाम निवेदित किया, तब गौरी-देहसे कौशिकीका प्राकट्य हुआ और उनके अलग होते ही अम्बा पार्वतीका खरूप कृष्म हो गया। वे ही 'काली' नामसे विख्यात हुईं— तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती । कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ ( दुर्गोसप्तशती ५ । ८८ )

वास्तवमें कालीको ही नीलरूपा होनेसे 'तारा' भी कहा गया है। वचनान्तरसे तारानामका रहस्य यह भी है कि वे सर्वदा मोक्ष देनेवाली—तारनेवाली हैं, इसलिये तारा हैं। अनायास ही वे वाक प्रदान करनेमें समर्थ हैं, इसलिये 'नीलसरस्वती' भी हैं। भयंकर विपत्तियोंसे रक्षणकी कृपा प्रदान करती हैं, इसलिये वे उप्रतारिणी या 'उप्रतारा' हैं।

नारद-पाश्चरात्रके अनुसार—एक बार कालीके मनमें आया कि वे पुनः गौरी हो जायँ। यह सोचकर वे अन्तर्धान हो गर्यो। उसी समय नारदजी प्रकट हो गये। शित्रजीने नारदजीसे उनका पता पूछा। नारदजीने उनसे सुमेरुके उत्तरमें देवीके प्रत्यक्ष उपस्थित होनेकी बात कही। शित्रकी प्रेरणापर नारदजी वहाँ गये और उन्होंने उनसे शित्रजीसे विवाहका प्रस्ताव रखा। देवी कुद्र हो गर्यो और उनकी देहसे एक अन्य विग्रह षोडशी सुन्दरीका प्रकट हुआ और उससे छायाविग्रह त्रिपुर-मेरवीका प्राकट्य हो गया।

मार्कण्डेयपुराणमें देत्रीके लिये 'विद्या' और 'महाविद्या' दोनों शब्दोंका प्रयोग हुआ है । ब्रह्माकी स्तुतिमें 'महाविद्या' तथा देवताओंकी स्तुतिमें 'लक्षिम लज्जे महाविद्ये' सम्बोधन आये हैं । 'अ' से लेकर 'क्ष' तक पचास मातृकाएँ आधारपीठ हैं, इनके भीतर स्थित शक्तियोंको साक्षात्कार शक्ति-उपासना है । शक्तिसे शक्तिमान्का अभेद-दर्शन, जीवभावका लोप और शिवभावका उदय किंवा पूर्ण शिवत्व-बोध शक्ति-उपासनाकी चरम उपलिध्य

तारा—तारा और काली यद्यपि एक ही हैं, बृहनील-तन्त्रादि प्रन्थोंमें उनके त्रिशेष रूपकी चर्चा है। हयप्रीवका

वध करनेके लिये देवीको नील-विग्रह प्राप्त हुआ। शव-रूप शिवपर प्रत्यालीढ मुद्रामें भगवती आरूढ हैं और उनकी नीले रंगकी आकृति नीलकमलोंकी भाँति तीन नेत्र तथा हाथोंमें कैंची, कपाल, कमल और खड्ग हैं। व्याप्रचर्मसे विभूषिता उन देवीके कण्ठमें मुण्डमाला है। वे उग्रतारा हैं, पर भक्तींपर कृपा करनेके लिये उनकी तत्परता अभोध है। इस कारण वे महाकरुणा-मयी हैं।

छिन्नमस्ता—'छिन्नमस्ता'के प्रादुर्भावकी कथा इस प्रकार हे --एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरियों-जया और त्रिजयाके साथ मन्दाकिनीमें स्नान करनेके लिये गयीं । वहाँ स्नान करनेपर क्षुधाग्निसे पीड़ित होकर वे कृष्णत्रणिकी हो गयीं । उस समय उनकी सहचरियोंने उनसे कुछ भोजन करनेके लिये माँगा। देवीने उनसे कुछ प्रतीक्षा करनेके लिये कहा। कुछ समय प्रतीक्षा करनेके बाद पुनः याचना करनेपर देवीने पुन: प्रतीक्षा करनेके लिये कहा। बादमें उन देवियोंने विनम्र खरमें कहा कि 'माँ तो शिशुओंको तुरंत भूख लगनेपर भोजन प्रदान करती है। इस प्रकार उनके मधुर वचन सुनकर कृपामयीने अपने कराप्रसे अपना सिर काट दिया । कटा हुआ सिर देवीके बार्ये हाथमें आ गिरा और कबन्धसे तीन धाराएँ निकलीं। वे दो धाराओंको अपनी दोनों सहेलियोंकी ओर प्रवाहित करने लगीं, जिसे पीती हुई वे दोनों प्रसन्त होने लगीं और तीसरी धारा जो ऊपरकी ओर प्रवाहित थी उसे वे खयं पान करने लगीं। तभीसे ये 'छिन्नमस्ता' कही जाने लगीं।

वगला—वगलाकी उत्पत्तिके विषयमें कथा आती है कि सत्ययुगमें सम्पूर्ण जगत्को नष्ट करनेवाला त्कान आया । प्राणियोंके जीवनपर संकट आया देखकर महा-विष्णु चिन्तित हो गये और वे सौराष्ट्र देशमें हरिद्रा सरोवरके समीप जाकर भगवतीको प्रसन्न करनेके लिये तप करने लगे। श्रीविद्याने उस सरोवरसे निकलकर पीताम्बराके रूपमें उन्हें दर्शन दिया और बढ़ते हुए जल-नेग तथा विश्वंसकारी उत्पातका स्तम्भन किया। वास्तवमें दुष्ट वही है, जो जगत्के या धर्मके छन्दका अतिक्रमण करता है। वगला उसका स्तम्भन किया। नियन्त्रण करनेवाली महाराक्ति हैं। वे परमेश्वरकी सहायिका हैं और वाणी, विद्या तथा गतिको अनुशासित करती हैं। ब्रह्मास्त्र होनेका यही रहस्य है। ध्रह्माद्विषे शारचे हन्त वा उग्आदि वाक्योंमें वगला-शक्ति ही पर्याय-रूपमें संकेतित हैं। वे सर्वसिद्धि देनेमें समर्थ और उपासकोंकी वाञ्छाकल्पतर हैं।

भूमावती—धूमावती देवीके विषयमें कथा आती है कि एक बार पार्वतीने महादेवजीसे अपनी क्षुधाको निवारण करनेका निवेदन किया। महादेवजी चुप रह गये। कई बार निवेदन करनेपर भी जब देवाधिदेवने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेवजीको ही निगळ ळिया। उनके शरीरसे धूमराशि निकळी। तब शिवजीने शिवासे कहा कि 'आपकी मनोहर मूर्ति वगळा अब 'बूमावती' या 'बूमा' कही जायगी।' यह धूमावती बृद्धास्वरूपा, डरावनी और भूख-प्याससे व्याकुळ स्त्री-विग्रहवत् अत्यन्त शक्तिमयी है। अभिचार कमोंमें इनकी उपासनाका विधान है।

त्रिपुर सुन्दरी—महाशक्ति 'त्रिपुरा' त्रिपुर महादेवकी स्वरूपा-शक्ति हैं। कालिकापुराणके अनुसार शिवजीकी मार्या त्रिपुरा श्रीचक्रकी परम नायिका है। परम शिव इन्हींके सहयोगसे सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और स्थूल-से-स्थूल रूपोंमें भासते हैं। त्रिपुरभैरवी महात्रिपुरसुन्दरीकी स्थवाहिनी है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार अन्य देवियोंके विषयमें पुराणोंमें यथास्थान कथा मिलती है।

वास्तवमें काली, तारा, छिन्नमस्ता, वगलामुखी, मातङ्गी, धूमावती—ये रूप और विग्रहमें कठोर तथा मुवनेश्वरी, षोडशी, कमला और मैरवी अपेक्षाकृत माधुर्यम्यी रूपोंकी अधिष्ठात्री विद्याएँ हैं । करुणा और मक्तानुप्रहाकाङ्क्षा तो सबमें समान हैं । दुष्टोंके दलन-हेतु एक ही महाशक्ति कभी रीद्र तो कभी सीम्य रूपोंमें विराजित होकर नाना प्रकारकी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं । इच्छासे अधिक वितरण करनेमें समर्थ इन महाविद्याओंका खरूप अचिन्त्य और शब्दातीत है, पर भक्तों और साधकोंके लिये इनकी कृपाका कोच नित्य-निरन्तर खुला रहता है ।

१-कालीकी उपासना-पहले निवेदन किया जा चुका है कि तान्त्रिक विद्या-साधनामें कालीको विशेष प्रधानता प्राप्त है । भव-बन्धन-मोचनमें कालीकी उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जा सकती है। शक्ति-साधनाके दो पीठोंमें कालीकी उपासना स्यामापीठपर करने योग्य है। भक्तिमार्गमें तो सर्वया किसी भी रूपमें, किसी भी तरह उन महानायाकी उपासना फलप्रदा है, पर साधना या सिद्धिके लिये इनकी उपासना वीरभावसे की जाती है। वीर साधक दुर्लभ होता है। जिनके मनसे अहंता, माया, ममता और मेद-बुद्रिका नाश नहीं हुआ है, वे इनकी उपासनाको करनेमं पूर्ण सफल नहीं हो सकते। साधनाके द्वारा जब पूर्ण शिशुत्वका उदय हो जाता है, तब भगवतीका श्रीविग्रह साधकके सामने प्रकट हो जाता है, उस समय उनकी छबि अवर्णनीय होती है। कज्जलके पहाड़के समान, दिग्वसना, मुक्तकुन्तला, शवपर आरूढ़, मुण्डमालाधारिणी भगवतीका प्रत्यक्ष दर्शन साधकको कृतार्थ कर देता है। साधकके लिये कुछ भी शेष नहीं रह जाता । महाकालीकी उपास्मि इपद्भतियाँ, तत्सम्बन्धी मन्त्र और यन्त्र, साधना, विधान, अधिकारी-मेद और अन्य उपचारसम्बन्धी सामग्री महाकालसंहिता,



कालीकुळक्रमार्चन, न्योमकेशसंहिता, कालीतन्त्र, कालि-कार्णव, विश्वसारतन्त्र, कालीयामल, कामेश्वरीतन्त्र, शक्ति-संगम, शाक्तप्रमोद, दक्षिणकालीकल्प, श्यामारहस्य-जैसे प्रन्थोंमें प्राप्त है। गुरुकृपा और जगदम्बाकी कृपा अथवा पूर्वजन्मकृत साधनाओं के पलखरूप कालीकी उपासनामें सफलता प्राप्त होती है।

कालोकी साधना यद्यपि दीक्षागम्य है, तथापि अनन्य-शरणागतिके द्वारा उनकी कृपा किसीको भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, यन्त्र अथवा गुरुद्वारा उपदिष्ट किसी आधारपर भक्तिभावसे मन्त्र-जप, पूजा, होम और पुरश्चरण करनेसे काली प्रसन्न हो जाती हैं। कालीकी प्रसन्तता सम्पूर्ण अभीष्टोंकी प्राप्ति है।

#### ध्यान-

शवारूढां महाभीमां घोरदंष्ट्रां हसन्मुखीम्। चतुर्भुजां खडगमुण्डवराभयकरां शिवाम्॥ मुण्डमालाधरां देवीं ललजिज्ञहां दिगम्बराम्। एवं संचिन्तयेत् कालीं श्मशानालयवासिनीम्॥ (शाक्त-प्रमोद कालीतन्त्र)

कालीकी उपासनामें भी सम्प्रदायगत भेद हैं। प्रायः दो रूपोंमें इनकी उपासनाका प्रचलन है। शमशानकालीकी उपासना दीश्वागम्य है और इनकी साधना प्रायः किसी अनुभवीसे पूछकर ही करनी चाहिये। कालीके अनेक नाम—दिश्वण काली, भद्रकाली, कामकलाकाली, श्मशानकाली, गुह्मकाली आदि तन्त्रोंमें वर्णित हैं, पर इनमें सम्प्रदायगत भेदके रहते हुए भी तत्त्वतः एकता है। कालीकी उपासनाका रहस्य भी विरल है और यह साधना भी प्रायः दुर्लभ साधना है।

(२) ताराकी उपासना—शत्रुनाश वाक्-शक्तिकी प्राप्ति तथा भोग-मोक्षकी प्राप्तिके लिये तारा अथवा उप्रताराकी साधना की जाती है। कुछ विद्वानोंने तारा

और कालीमें एकता भी प्रमाणित की है। रात्रिदेवी-स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओंमें अद्भुत प्रभाव और सिद्धिकी अधिष्ठात्री देवी कही गयी हैं।

#### ध्यान-

प्रत्यालीढपदार्पिताङ्घिशवहृद्घोराष्ट्रहासापरा खड्गेन्दीवरकत्रिखपरभुजा हुंकारवीजोद्भवा। खर्वानीलविशालपिङ्गलजटाज्देकनागेर्युता जाङ्गं न्यस्य कपालकर्तृजगतां हन्स्युग्रतारा स्वयम्॥

(३) छिन्नमस्ता--छिन्नमस्ता भगवतीका स्वरूप अत्यन्त गोपनीय और साधकोंका प्रिय है। इसे अधिकारी ही प्राप्त कर सकता है । ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात् चतुर्थ संध्याकालमें छिन्नमस्ताके मन्त्रकी साधनासे साधकको सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। शत्रु-विजय, समूह-स्तम्भन, राज्य-प्राप्ति और दुर्लभ मोध्न-प्राप्तिके निमित्त छिन्नमस्ताकी उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ताका आय्यात्मिक स्वरूप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । यों तो सभी शक्तियाँ विशिष्ट आध्यात्मिक तत्त्व-चिन्तनोंकी संकेत हैं, पर छिन्नमस्ता नितान्त गुद्ध तस्यबोधकी प्रतीक हैं । छिन्न यज्ञशीर्भकी प्रतीक ये देनी श्वेतकमळ-पीठपर खड़ी हैं। इनकी नाभिमें योनिचक है। दिशाएँ ही उनके वक्ष हैं। कृष्ण (तम) और रक्त (रज) गुणोंकी देवियाँ उनकी सहचरियाँ हैं। वे अपना शीश स्वयं काटकर भी जीवित हैं। जिससे उनमें अपनेमें पूर्ण अन्तर्मुखी साधनाका संकेत मिळता है।

### ध्यान-

प्रत्यालीढपदां सदैव दधतीं छिन्नं शिरः किन्नं । दिग्वस्त्रां स्वकवन्धशोणितसुधाधारां पिवन्तीं सुदा। नागावद्धशिरोमणि त्रिनयनां हृद्युत्पलालंकृतां रत्यासक्तमनोभयोपरिहढां ध्यायेज्ञवासंनिभाम्॥

(४) वोडर्रा--वोडरी माहेश्वरी राक्तिकी सबसे मनोहर श्रीविग्रहवाळी सिद्ध विधादेवी हैं। १६ अक्षरोंके

अङ्गकान्ति देवीकी सूर्यमण्डलकी आभाकी भाँति है । उनके भुजाएँ एवं तीन नेत्र हैं। शान्त मुद्रामें लेटे हुए विराजिता सदाशिवपर स्थित कमलके आसनपर पोडशी देवीके चारों हाथोंमें पाश, अङ्करा, धनुष और वाण सुशोभित हैं। वर देनेके लिये सदा-सर्वदा उद्यत उन भगवतीका श्रीविग्रह सौम्य और हृदय द्यासे आपृरित है। जो उनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उनमें और ईश्वरमें कोई भेद नहीं रह जाता । वस्तुतः उनकी महिमा अवर्णनीय है । संसारके समस्त मन्त्र-तन्त्र उनकी आराधना करते हैं। वेद भी उनका वर्णन नहीं कर पाते । भक्तोंको वे प्रसन्न होकर क्या नहीं दे देतीं । 'अभीष्ट' तो सीमित अर्थत्राच्य शब्द है, वस्तुतः उनकी कृपाका एक कण भी अभीष्टसे अधिक प्रदान करनेमें समर्थ है ।

#### ध्यान-

यालार्कमण्डलाभासां चतुर्वाहुं त्रिलोचनाम् । पाराांकुरारारांश्चापं धारयन्तीं शिवां भजे॥

(५) मुबनेश्वरी—देवीभागवतमें वर्णित मणिद्वीप-की अधिष्ठात्री देवी हल्लेखा (हीं) मन्त्रकी स्वरूपा हाक्ति और सृष्टिकममें महालक्ष्मीस्वरूपा—आदिशक्ति भगवती मुबनेश्वरी शिवके समस्त लीला-विलासकी सहचरी और निखिल प्रपन्नोंकी आदि-कारण, सबकी शक्ति और सबको नाना प्रकारसे पोषण प्रदान करने-वाली हैं। जगदम्बा मुबनेश्वरीका स्वरूप सीम्य और अङ्गकान्ति अरुण है। भक्तोंको अभय एवं समस्त सिद्वियाँ प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। शास्त्रोंमें इनकी अपार महिमा बनायी गयी है।

देत्रीका खरूप 'हीं' इस वीजमन्त्रमें सर्वदा विद्यमान है, जिसे देवीभागवनमें देवीका 'प्रणव' कहा गया है। शास्त्रोंमें कहा गया है कि इस बीजमन्त्रके जपका पुरश्चरण करनेवाला और यथाविधि होम, ब्राह्मण-भोजन करानेवाला भक्तिमान् साधक साक्षात् प्रभुके समान हो जाता है।

#### ध्यान-

उद्यद्दिनद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्ताम् । स्मेरमुखीं वरदाङ्कराणशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ॥

(६) त्रिपुरभैरवी—इन्द्रियोंपर त्रिजय और सर्वतः उत्कर्षकी प्राप्ति-हेतु त्रिपुर-भैरवीकी उपासनाका विधान शास्त्रोंमें कहा गया है । त्रिपुरभैरवीकी महिमाका वर्णन करते हुए शास्त्र कहते हैं—

वारमेकं पठन्मत्यों मुच्यते सर्वसंकटात्। किमन्यद् बहुना देवि सर्वाभीष्टफलं लभेत्॥

#### ध्यान--

उद्भानुसहस्रकान्तिमरूणश्लौमां शिरोमालिकां । रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् । हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्द्श्रियं देवीं वद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे सुमन्दस्मिताम्॥

(७) धूमावती—पुत्र-लाम, धन-रक्षा और शत्रु-विजयके लिये धूमावतीकी साधना उपासनाका विधान है। विरूपा और भयानक आकृतिवाली होती हुई भी धूमावती शक्ति अपने भक्तोंके कल्याण-हेतु सदा तत्पर रहती हैं।

### ध्यान-

विवर्णा चश्चला दुष्टा दीर्घा च मेलिनाम्बरा । विमुक्तकुन्तला रुद्रा विधवा विरल्किजा॥ काकश्वजरथारूढा विलम्बितपयोधरा । रूप्रहस्तातिरुक्षा च धूतहस्ता वरानना॥ प्रबृद्धघोषणा सा तु भुकुटिकुटिलेक्षणा । श्रुत्पिपासार्दिता नित्यं भयदा कलहास्पदा॥

(८) वगलामुखी—पीताम्बरा विद्यांके नामसे विख्यात बगलामुखीकी साधना प्रायः रात्रुभयसे मुक्त होने और वाक्सिद्धिके लिये की जाती है। वगलाका प्रयोग सावधानीकी अपेक्षा रखता है। स्तम्भन-राक्तिके रूपमें इनका विनियोग शास्त्रोमें वर्णित है। वगला-स्तोत्र, वगलाहृदय, मन्त्र, यन्त्र आदि अनेक रूपोमें इन महादेवीकी साधना लोकविश्वत है। वगलाकी उपासनामें पीत वस्त्र, हरिद्रा-माला और पीत आसन, पीत पुण्पोंका विधान है। ध्यान इस प्रकार हैं।

#### ध्यान-

जिह्नात्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून परिपीडयन्तीम्। गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराद्यां द्विभुजां नमामि॥

(९) मातङ्गी—मातङ्गी मतङ्ग मुनिकी कन्या कही गयी है। वस्तुतः वाणी-विलासकी सिद्धि प्रदान करनेमें इनका कोई विकल्प नहीं। चाण्डालरूपको प्राप्त शिवकी प्रिया होनेके कारण इन्हें 'चाण्डाली' या 'उच्लिष्ट चाण्डाली' भी कहा गया है। गृहस्थ-जीवनको सुखी बनाने, पुरुषार्थ-सिद्धि और वाग्विलासमें पारङ्गत होनेके लिये मातङ्गी-साधना श्रेयस्करी है। इनका ध्यान-इस प्रकार है—

### ध्यान-

माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासाम्। महेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं मतङ्गकन्यां मनसा सारामि॥

(१०) कमला—कमला वैष्णवी शक्ति हैं।
महाविष्णुकी लीला-विलास-सहचरी कमलाकी उपासना
वास्तवमें जगदाधार-शक्तिकी उपासना है। इनकी कृपाके
अभावमें जीवमें सम्पत्-शक्तिका अभाव हो जाता है।
मानव, दानव और दैव—सभी इनकी कृपाके विना पंगु
हैं। विश्वभरकी इन आदिशक्तिकी उपासना आगम-

निगम दोनोंमें समान रूपसे प्रचित हैं । भगवती कमला दस महाविद्याओंमें एक हैं । जो क्रम-परम्परा मिलती है, उसमें इनका स्थान दसवाँ है । (अर्थात् इनमें—इनकी महिमामें प्रवेश कर जीव पूर्ण और कृतार्थ हो जाता है।) सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्व इनकी कृपाके प्रसादके लिये लालायित रहते हैं । ये परमवैष्णवी, सात्त्रिक और शुद्धाचारा, विचार-धर्मचेतना और भक्त्यैकगम्या हैं। इनका आसन कमलपर है। इनका ध्यान इस प्रकार है—

### ध्यान-

कान्त्या काञ्चनसंनिभां हिमिगिरिप्रख्येश्चतुर्भिगजै-हर्स्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैरासिच्यमानां श्चियम्। विभ्राणां वरमञ्जयुग्ममभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षोमावद्धनितम्बबिम्बललितां वन्देऽरविन्दस्थिताम्॥

महाविद्याओंका खरूप वास्तवमें एक ही आद्याशक्तिके विभिन्न खरूपोंका विस्तार है। भगवती अपने सम्पूर्ण ऐश्वर्य और माध्यमें विद्या और अविद्या दोनों हैं— 'विद्याहमविद्याहम' (देव्यर्थवर्शार्ष)। पर विद्याओंके रूपमें उनकी उपासनाका तालपर्य ग्रुद्ध विद्याक्षी उपासना है। विद्या युक्तिकी हेतु है। अतः पारमार्थिक स्तरपर विद्याओंकी उपासनाका आशय अन्ततः मोक्षकी साधना है। इससे विजय, ऐश्वर्य, वन-धान्य, पुत्र और अन्यान्य कीर्ति आदि अवाम होती है। सन्दर्भमें अये शत्रुनाश आदिका तालपर्य आध्यात्मिक स्तरपर काम, क्रोधादिक शत्रुओंसे है और आत्मोत्कर्ष चाहने-वालेको यही अर्थ ग्रहण करना चाहिये।

दस महाविद्याओंका अङ्गाणित वेद-शास्त्र दसके अङ्गकी प्रधानताकी ही ओर संकेत करता है। यजुर्वेदमें तिस्यो दश प्राची दश उदीची आदि प्रयोग मिलते हैं। यों भी अङ्ग ९ हैं, दसवाँ तो पूर्णता अर्थात् सबके

वाद शून्यका पर्याय है । शून्यका एक होना पुनः उसका शून्य हो जाना पूर्णसे पूर्ण और पुनः पूर्ण होनेकी आध्यात्मिक यात्रा है । इस विषयमें गुरुकी कृपा ही रहस्यको स्पष्ट कर सकती है। आदिगुरु भगवान् शंकरके चरणोंका आश्रय प्रहण कर इन विद्याओंकी साधनामें अप्रसर होना चाहिये।

## दस महाविद्याओंका संक्षिप्त परिचय

महाकाली दस महाविद्याओं में प्रथम काली हैं जो प्रलयकालसे सम्बद्ध अतएव कृष्णवर्णा हैं। वे शवपर आरूढ इसीलिये हैं कि राक्तिविहीन विश्व मृत ही है। श्रुसंहारक शक्ति भयावह होती है, इसीलिये कालीकी मूर्ति भयावह है। शत्रु-संहारके बाद विजयी योद्धाका होता है, इसलिये भीषणताके लिये अटटहास महाकाली हँसती रहती हैं । निर्वलके आक्रमणको उसकी दुर्वलतापर हँसा कर है । इसी शक्तिविहीन तरह विश्वका घमंड दूरकर भगवती हँसती हैं। पूर्णवस्तुको 'चतुरस्र' कहा जाता है, इसीलिये वे अपनी चार भुजाओंसे पूर्णतत्त्व —अपनी पूर्णता प्रकट करती हैं। स्वयं अभय हैं और अपना आश्रय लेनेवालेको निर्भय बनाती हैं, इसीलिये वे 'अभय' मुद्रा धारण किये हुए हैं। सांसारिक सुख क्षणभङ्गर है, परम सुख तो भगवती ही हैं तथा जीवित और मृत विश्वकी आधार वेही हैं, एवं मृत प्राणियोंका भी एकमात्र सहारा हैं, इसीलिये देवीने मुण्डमाळा पह्न रखी है। विश्व ही भगवती ब्रह्मरूपिणीका आवरण है । प्रलयमें सबकें लीन होनेपर भगवती नग्न रहती हैं, इसीलिये उनका विश्रह नग्न है। सारे विश्वके श्मशानके तरनेपर उस तमोमयीका विकास होता है, इसीछिये वे इमशानवासिनी कहलाती हैं।

तारा—हिरण्यगर्भावस्थामें कुछ प्रकाश होता है। प्रव्यरूपिणी कावरात्रिमें ताराओं के समान मूक्स जगत्के ज्ञान एवं उनके साधन प्रकट होते हैं। उसी हिरण्यगर्भकी शक्ति 'तारा' हैं। हिरण्यगर्भ पहले क्षुधासे उम्र था। जब उसे अन्न मिला तब शान्त हुआ। उसी हिरण्यगर्भकी शक्ति 'उम्रतारा' हैं। क्षुधातुर हिरण्यगर्भके संहारक होनेसे उसकी यह शक्ति भी संहारिणी है। इनके चारों हाथों में जहरीले सर्प हैं और वे भी संहारके सूचक हैं। ये देवी भी शवपर आरूड हैं और मुण्ड तथा खण्पर लिये हुए हैं, जो यह सूचित करते हैं कि भयानक बनकर ये खण्परद्वारा राक्षसादिका रक्तपन करती हैं। नागोंसे बँधा जटान्ट्र देवीकी रिम्पोंकी भयानकताको सूचित करता है।

योडशी--प्रशान्त हिरण्यगर्भ या मूर्य शिव हैं और उन्हींकी शक्ति है पोडशी, जब कि हिरण्यगर्भके दूसरे रूप रद्रकी शक्ति अभी-अभी पीछे 'तारा' रूपमें वर्णित हैं। षोडशीका विष्रह या मूर्ति पञ्चवक्त्र अर्थात् पाँच मुखोंवाळी हैं। चारों दिशाओंमें चार और एक जपरकी ओर मुख होनेसे इन्हें 'पञ्चवक्त्रा' कहा जाता है। ये पाँचों मुख तत्पुरुष, सधोजात, वामदेव, अधोर और ईशान-शिवके इन पाँच रूपोंके प्रतीक हैं। पूर्वोक्त पाँच दिशाओंके रंग क्रमशः हरित, रक्त, धृष्त, नीळ और पीत होनेसे ये मुख भी इन्हीं रंगोंके हैं। देवीके दस हाथ हैं, जिनमें वे अभय, टक्क, शूळ, वज्र, पाश, खक्क, अङ्कुश, घण्टा, नाग और अग्नि ळिये हैं। ये बोधरूपा हैं। इनमें षोडश कळाएँ पूर्णरूपेण विकसित हैं, अतएव ये 'षोडशी' कहळाती हैं।

भुवनेश्वरी—वृद्धिगत विश्वका अधिष्ठान त्र्यम्बक सदाशिव हैं, उनकी शक्ति 'भुवनेश्वरी' है। सोमात्मक



अमृतसे विश्वका आप्यायन ( पोषण ) हुआ करता है, इसीलिये भगवतीने अपने किरीटमें चन्द्रमा धारण कर रखा है। ये ही भगवती त्रिभुवनका भरण-पोषण करती रहती हैं, जिसका संकेत उनके हाथकी मुद्रा करती है। ये उदीयमान सूर्यवत् कान्तिमती, त्रिनेत्रा एवं उन्नत कुचयुगला देवी हैं। कृपादृष्टिकी सूचना उनके मृदुहृास्य ( स्मेर )से मिलती है। शासनशक्तिके सूचक अङ्कुश, पाश आदिको भी वे धारण करती हैं।

छिन्नमस्ता—परिवर्तनशील जगत्का अधिपति चेतन कवन्ध है, उसकी शक्ति 'छिन्नम्ता' हैं। विश्वकी वृद्धि-हास (उपचय-अपचय) तो सदैव होता ही रहता है, किंतु हासकी मात्रा कम और विकासकी मात्रा अधिक होती है, तभी 'मुवनेश्वरी'का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है, तब 'छिन्नमस्ता' का प्राधान्य होता है। छिन्नमस्ता भगवती छिन्नशिष (कटा सिर) कर्तरी (कृपाण) एवं खंपर लिये हुए स्वयं दिगम्बर रहती हैं। कवन्ध-शोणितकी धारा पीती रहती हैं। कटे हुए सिरमें नागबद्धमणि विराज रहा है, सफेट खुले केशोंबाली, नील-नयना और हृदयपर उत्पल (कमल)-की माला धारण किये हुए ये देवी रक्तासक्त मनोभावके ऊपर विराजमान रहती हैं।

त्रिपुरभेरवी—क्षीयमान विश्वका अधिष्ठान दक्षिणमूर्ति कालभैरव हैं। उनकी शक्ति ही 'त्रिपुरभैरवी' हैं।
उनके ध्यानमें बताया गया है कि वे उदित हो रहे सहस्रों
सूर्योंके समान अरुण कान्तिवाली और क्षौमाम्बरधारिणी
होती हुई मुण्डमाला पहने हैं। रक्तसे उनके पयोधर लिस
हैं। वे तीन नेत्र एवं हिमांशु-मुकुट धारण किये, हाथमें
जपवटी, विद्या, वर एवं अभयमुद्रा धारण किये हुए हैं।
ये भगवती मन्द-मन्द हास्य करती रहती हैं।

धूमावती—विश्वकी अमाङ्गल्यपूर्ण-अवस्थाकी अधिष्ठात्री शक्ति 'वूमावती' हैं। ये विधवा समझी जाती हैं, अतएव इनके साथ पुरुषका वर्णन नहीं है। यहाँ पुरुष अन्यक्त है। चैतन्य, बोच आदि अत्यन्त तिरोहित होते हैं। इनके ध्यानमें वताया गया है कि ये भगवती विवर्णा, चञ्चला, दुष्टा एवं दीर्घ तथा गलित अम्बर (वसन) धारण करनेवाली, खुले केशोंवाली, विरल्दन्तवाली, विधवारूपमें रहनेवाली, काक-ध्वजवाले रथपर आरूढ, लंबे-लंबे पयोधरोंवाली, हाथमें शूर्प (सूप) लिये हुए, अत्यन्त रूक्ष नेत्रोंवाली, किम्पत-हस्ता, लंबी नासिका-वाली कुटिल-स्वभावा, कुटिल नेत्रोंसे युक्ता, क्षुचा-पिपासासे पीड़ित, सदैव भयप्रदा और कलहकी निवास-भूमि हैं।

वगला—व्यष्टिरूपमें शत्रुओंको नष्ट करनेकी इच्छा रखनेत्राली और समिष्टिरूपमें परमेश्वरकी संहारेच्छाकी अधिष्ठात्री शक्ति वगला हैं। इनके ध्यानमें बताया गया है कि ये देवी सुधासमुद्रके मध्य स्थित मणिनय मण्डपमें रत्नवेदीपर रत्नमय सिंहासनपर विराज रही हैं। स्वयं पीतवर्ण होती हुई पीतवर्णके ही यस्त्र, आभूषण एवं माला धारण किये हुए हैं। इनके एक हाथमें शत्रुकी जिह्ना और दूसरे हाथमें मुद्रर है।

मातङ्गी—'मतङ्ग' शिवका नाम है, उनकी शक्ति 'मातङ्गी' है । उनके ध्यानमें बताया ग्या है कि ये श्यामवर्णा हैं । चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किये हुए हैं । त्रिनेत्रा, रत्नमय सिंहासनपर विराजमान, नीलकमलके समान कान्तिवाली और राज्ञस-समृहरूप अरण्यको मस्मसात् करनेमें दावानलके समान हैं । ये देवी चार भुजाओंमें पाश, खड़ग, खेटक और अङ्कुश धारण किये हुए हैं तथा असुरोंको मोहित करनेवाली एवं मक्तोंको अभीष्ट फल देनेवाली हैं ।

कमला-सदाशिव पुरुषकी शक्ति कमला हैं। इनके ध्यानमें बताया गया है कि ये सुवर्णतुल्य कान्तिमती हैं। हिमालय-सद्दश इवेतवर्णके चार गजोंद्वारा शुण्डाओंसे गृहीत सुवर्ण-कलशोंसे स्नापित हो रही हैं। ये देवी चार भुजाओंमें वर, अभय और कमलदृय धारण किये हुए तथा किरीट धारण किये हुए और क्षीम-वस्त्रका परिधान किये हुए हैं।

कामेश्वरी लिलताम्ब स्वातमा ही विश्वातिमका लिलता हैं। विमर्श रक्तवर्ण है। उपाधिशून्य स्वातमा महाकामेश्वर है। उसके अङ्गमें विराजमान सदानन्दरूप उपाधिपूर्ण स्वातमा ही महाशक्ति कामेश्वरी है। निर्गुण पुरुष-रूप शिव कामेश्वरीसे युक्त होकर विश्वनिर्माणादि कायोमें सफल हो सकता है। उसके विना क्रूटस्थ देव टस-से-मस नहीं हो सकता। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर

और सदाशिव जब शक्तिरहित होते हैं, तब उन्हें 'महाप्रेत' कहा जाता है। इनमें प्रथम चार कामेशीके पर्यक्रके चार पात्रोंके रूपमें कल्पित हैं जब कि पाँचवाँ पर्यक्रका फलक माना गया है। निर्विशेष ब्रसके आश्रित श्रीकामेश्वरीके हाथोंमें अङ्करा, इक्षु (ईख), धनुष और बाण हैं। राग ही पाश है और द्वेप ही अङ्करा। मन ही उनका इक्षुमय धनुष है और शब्दादि पाँच विषय ही हैं पुष्पबाण। कहीं-कहीं इच्छाशक्तिको पाश, ज्ञानशक्तिको अङ्करा और क्रियाशक्तिको धनुष-बाण बताया गया है। इस प्रकार इन्हीं कामेश्वर-कामेश्वरीके विषयमें हम महाकवि कालिदासके ही शब्दोंमें दुहराते हैं—

तारा-रहस्य

( ? )

(पं० श्रीआद्याचरणजी झा)

'शक्ति-उपासना'के विशाल क्षेत्रके अन्तर्गत दस महाविद्याओंकी उपासनाका प्रमुख स्थान है। इन दसों में भगवती 'तारा' देवी द्वितीय स्थानपर प्रतिष्ठित हैं। भारतमें आदिविद्या कालीकी उपासनाका क्षेत्र बहुत व्यापक है, पर 'तारा' देवीकी उपासनाका क्षेत्र पर्याप्त संकुचित है और रहस्यमय भी है। ताराको उप्रतारा भी कहते हैं। इनके नामपर उप्रतारा कर्पूरस्तव, कवच, गीता, उप्रतारादेवी-साधन (बोद्धतन्त्र बनरत्न पृ० १२१), उप्रताराधारिणी (बोद्ध), नीलसरक्षती, उप्रतारापञ्चाङ्ग, पटल, पद्धति, यन्त्र, मालामन्त्रधा, (बोद्ध) बज्रयोगिनी यन्त्रधारिणी सहस्रनाम (अक्षोभ्यसंहिता), स्तोत्र\*, हृदय आदि अनेक प्रन्थ (बारेन्द्र रिसर्च सोसायटीसे) प्रकाशित है। फिर तारा-मङ्गलाष्टक, तारा-एकविंशतिस्तोत्र, तारा-कस्पतक, ताराकुलक्षीकल्प, स्तोत्र, तारारहस्य, अक्षोभ्य-

संवाद, तारातन्त्र (६ पटलोंमें), त्रैलोक्यविजय-मोहनकवच, दिव्यसहस्रनाम, तकारादिसहस्रनाम, तारादेवीस्तोत्र पुष्प-माला, मुक्तिकामाला, नित्यार्चन, पञ्चझटिका, पञ्जिका, पटल, पथप्रकाशिका, तारापारिजात, पूजा (साधना), ताराभक्तिसुधार्णव (२० तरंगोंमें), तारा भवानी-साधना, ताराभक्तितरंगिणी आदि हजारों प्रन्य हैं, कुछ शाक्तप्रमोद आदिमें भी संगृहीत हैं। इनके सहस्रनाम भी कई हैं। खेद है, आधुनिक समयमें इनका प्रचार बहुत कम हो गया है।

'तार' शब्दसे 'टाप' प्रत्यय करके 'तारयति अज्ञा-नान्धतमसः समुद्धरित भक्तान् या सा 'तारा' निर्मित 'तारा' शब्दका अर्थ है—तारण करनेवाली और अज्ञानरूपी अन्धकारसे ज्ञानके प्रकाशमें लानेवाली । वैसे 'तारा' शब्दके नश्चत्र, आँखोंकी पुतली, मोती आदि अनेक अर्थ

तारा-स्तोत्र तो सैकड़ों हैं ( एन्-सी-सी- भाग ९, पृ० १६०-६१ )

होते हैं, किंतु यहाँ 'तारा'-शब्दसे द्वितीया महाविद्याका ही प्रहण है।

भगवती ताराके तीन रूप हैं— १—तारा, २—एकजटा, ३—नीलसरखती । तीनों रूपोंके रहस्य, कार्य-कलाप और ध्यान परस्पर भिन्न हैं । किंतु भिन्न होते हुए भी तीनोंकी सम्मिलित शक्ति समान और एक है । आगे इसका सप्रमाण दिग्दर्शन कराया जा रहा है । इन'तारा' देवीकी उपासना-अर्चना 'मिथिला' और 'बंगाल' इन दो विशाल क्षेत्रोंमें विशेषरूपसे होती है\* और आज भी किसी-न-किसी रूपमें हो रही है । ताराकी उपासना मुख्यतः तान्त्रिक पद्भतिसे होती है, जिसे 'आगमोक्त-पद्भति' कहते हैं । इस तान्त्रिक उपासनाका प्रचार आज भी मिथिला एवं बंगालमें तथा इसके इर्द-गिर्द क्षेत्रमें बहुतायतसे देखनेको मिलता है ।

'तारा' शब्दका रहस्य और उसकी अखण्ड-शक्तिका दिग्दर्शन शास्त्रोंसे होता है। तन्त्रमें कहा गया है कि श्रूत्ये ब्रह्माण्डगोलेऽस्मिन् पञ्चाशतरशून्यमध्यमे। पञ्च शून्ये स्थिता तारा तथा 'महाशून्या च तत् तारा तद्यौगुण्यक्रमेण च' इत्यादि। इस तरह सभी देत्री-देत्रताओंका तत्त्वशून्यरूपमें प्रतीत होता है, शून्यमें ही उद्भव तथा विनाश निहित है। यही शून्य 'निर्गुण ब्रह्म-रूप' है और शून्यरूपा 'तारा' ही विन्दुरूपमें 'ओंकारमयी' है। एक अतिप्राचीन 'तारा-स्तोत्र'में कहा गया है—

'तारामोंकारसारां सकलजनहितानन्दसंदोहदक्षाम्।'

अर्थात् सूर्यमण्डल-मध्यस्थिता 'तारा' ही शब्दब्रह्म-स्वरूपा, 'ओंकार'-नादरूपा है।

प्रसिद्ध'ताराष्टक'स्तोत्रमें कहा गया है 'वाचामीश्वरि भक्तकरुपलिके' आदि । इससे स्पष्ट होता है कि

याक्रशक्ति-खरूपा, गद्यपद्यरूपा तारा ही कुण्डलिनी-तत्त्वसे उठती हुई 'परा, पश्यन्ती' मार्गसे होकर 'मध्यमा'-नादव्यङ्गय-स्कोटरूपा-नित्यशब्दशक्तिरूपा 'तारा' ही सूर्यमण्डलमें प्रतिश्रण प्रतिध्वनित होनेवाली वाक्शक्ति-खरूपा है। 'तारा'-स्तोत्रमें कहा गया है—

मातस्त्वत्पद्सेवया खलु नृणां सिद्धश्वन्ति ते ते गुणाः । कान्तिः कान्तिमनोभवस्य भवति क्षद्वोऽपि वाचस्पतिः॥

—इससे स्पष्ट है कि 'तारा' की उपासनासे सामान्यजन भी बृहस्पतिके समान हो जाता है। इसीके आगे कहा गया है—

ताराष्ट्रकमिदं पुण्यं भक्तिमान् यः पठेन्नरः। लभते कवितां विद्यां सर्वशास्त्रार्थविद् भवेत्॥

'शाक्तप्रमोद'के 'तारा-सहस्रनामस्तोत्रमें कहा गया है—

गद्यपद्यमयी वाणी भूभोज्या च प्रवर्तते । पाण्डित्यं सर्वशास्त्रेषु वादी त्रस्यति दर्शनात् ॥

किसी प्राचीनतम पद्यमें भी कहा गया है—

यद्यनवेद्यगद्ये पद्ये शैथिल्यमावहसि । तत् किं त्रिभुवनसारा तारा नाराधिता भवता ॥

उपर्युक्त वित्ररणसे यह स्पष्ट है कि ताराशक्ति ही वाक्ष्रहालरूपा, सकलविद्याधिष्ठात्री हैं। यहाँ हम मध्यमानादामिन्यञ्जित शन्द-ब्रह्मलरूप स्फोट-शक्तिके विस्तारमें न जाकर केवल 'वाक्यपदीयकी एकमात्र पंक्तिका उद्धरण देकर दूसरे प्रसङ्गमें जा रहा हूँ—

्इयं सा मोक्षमाणानामिजिह्या राजपद्धतिः। अर्थात् यही वाक्शिक्ति मोक्ष चाहनेवालोके लिये अकुटिल, सीधा-सरल राजमार्ग है।

 <sup>\*-</sup>कहते हैं चीनमें भी ताराकी उपासना होती है--महाचीनक्रमाभिन्नपोढा त्यस्तकलेवरा। (तकारादितारासहस्रनाम २१०)
ये बौढोंकी परमाराध्या हैं।

यहाँतक 'तारा-शक्ति-रहस्य'का संक्षित विवेचन किया गया है। अब 'तारा'के ध्यान तथा उसके आधारपर दस महाविद्याओंके बीच द्वितीया महाविद्या 'तारा' की स्थितिका विस्लेषण किया जा रहा है। यथा——

्विष्वग्व्यापकवारिमध्यविलसत् इवेताम्बुजे संस्थिताम् ।' आदि ।

अर्थात् 'सम्पूर्ण निश्वमं व्यक्त जलसे निकले एक श्वेत-कमलपर निराजमान, कैंची, खडग, कपाल और नीलकमलको हाथोंमें लिये हुए, कुण्डल, हार, कंगन आदिसे आभूषित, सर्पासे बेष्टित, एक पीलीजटावाली, सिरपर 'अक्षोम्यंको धारण करनेवाली 'तारांका ध्यान करे।' इस ध्यानसे ज्ञात होता है कि जलमें निकले हुए कमलपर स्थित ताराका जलभयसे निवारण करना और 'अक्षोम्य' को मस्तकपर रखना बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। 'तारां-तन्त्रमें कहा गया है——

'समुद्रमथने देवि कालक्ट्रमुपस्थितम् ।' अर्थात् समुद्रमन्थनके समय जब कालक्ट विष निकला तो बिना किसी क्षोमके उस हलाहलको पीनेवाले 'शिव ही 'अश्वोम्य' हैं और उनके साथ तारा विराजमान हैं । 'शिव-शक्ति-संगमतन्त्र'में 'अक्षोम्य' शब्दका अर्थ 'महादेव' ही बताया गया है । 'अक्षोम्य' कार्डो-कर्ही द्रष्टा-ऋषि शिव कहा है ।

अक्षोभ्य' शिव ऋषिको मस्तकपर धारण करने-वाली ताराको तारिणी अर्थात् तारण करनेवाली कहा ग्रामा है। उनके मस्तकपर स्थित पिंगल-वर्ण उम्र जटाका रहस्य भी अद्भुत है। यह पेली हुई पीली जटाएँ सूर्य-किरणोंकी प्रतिरूपा हैं। यही 'एकजटा' है। ऊपर कहा जा चुका है कि तारा अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त सूर्यशक्तिका ही हिरण्यमय रूप है। इस तरह 'अक्षोभ्य' एवं पिक्नोमैकजटा-धारिणी 'उम्रतारा' और 'एकजटा'के रूपमें पुजित हुई। बही 'उम्रतारा' शबके हृदयपर चरण रखकर उस 'शव' को 'शिव' बना देनेवाली 'नीलसरस्वती' हो गयी। यथा—

मातर्नीळसरस्वति प्रणमतां सीभाग्यसम्पत्प्रदे। प्रत्याळीढपदस्थिते शिवहदि स्मेराननामभोरुहे॥
—हत्यादि

फिल्नी सर्वविद्यानां जियनी जयकाङ्किणाम्। मूढो भवति वागीशो गीष्पतिर्जायते नरः॥ (पुरश्चर्यार्णव भाग ३)

इस गम्भीर रहस्यमें छिपे तीन रूपोंत्राळी 'तारा', 'एकजटा' और 'नीलसरखती' एक ही ताराके त्रिशक्ति-रूप हैं। यथा---

नीलया वाक्यदा चेति तेन नीलसरस्वती।
तारकत्वात् सदा तारा सुखमोक्षप्रदायिनी॥
उत्रापत्तारिणी यसादुप्रतारा प्रकीर्तिता।
पिङ्गोग्रैकजटायुक्ता सूर्यशक्तिस्वरूपिणी॥
(शब्दकल्पदुम)

यह कीन नहीं जानता कि तीन तत्व, तीन शक्ति, तीन देव, तीन काल, तीन अवस्था और तीन लोकमें ही यह सृष्टि समाविष्ट है। इससे अधिक त्रिशक्तिका महत्त्व-वर्णन यहाँ अनावश्यक है।

भारतमें सर्वप्रथम महर्षि वसिष्ठने ताराकी उपासना की। इसिलेये ताराको विसिष्ठाराधिता तारा भी कहा जाता है। वसिष्ठने पहले वैदिक रीतिसे आराधना की, जो सफल न हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्तिसे संकेत मिला कि ये तान्त्रिक पद्धतिके द्वारा जिसे 'चीनाचार' कहा गया है, उपासना करें। ऐसा करनेसे ही वसिष्ठको सिद्धि मिली। यह कथा 'आचार'-तन्त्रमं वसिष्ठ मुनिकी आराधनाके उपाख्यानमं वर्णित है। इससे सिद्ध होता है कि चीन, तिब्बत लद्दाख आदिमें ताराकी उपासना प्रचलित थी और आज भी वहाँ ताराकी उपासना प्रचलित है। यथा—

महाचीनक्रमेणैव तारा शीघ्रफलप्रदा। ब्रह्मचीनो वीरचीनो दिव्यचीनस्तृतीयकः॥ महाचीनो निष्कळश्च चीनः पञ्चविधः स्मृतः । महाचोनक्रमञ्जायं द्विविधः परिकीर्तितः ॥ सकलो निष्कलञ्चेति सकलो वौद्धगो मतः । निष्कलो ब्राह्मणानां च द्वितीयः परिकीर्तितः ॥ ( पुरश्चर्यार्णवः भाग ३ )

ताराका प्रादुर्भाव मेरु-पर्वतके पश्चिम भागमें 'चोलना' नामकी नदीके या चोलत-सरोवरके तटपर हुआ था, जैसा खतन्त्र-तन्त्रमें वर्णित है—

मेरोः पश्चिमकूले नु चोलताख्यो हदो महान्। तत्र जहे स्वयं तारा देवी नीलसरस्वती॥

तन्त्रोक्त विधानसे दस महाविद्याओंकी उपासनामें जितनी सरलता और व्यापकता है, उतनी वैदिक-पद्भुतिमें नहीं है। वैदिक पद्भित जहाँ स्थान, समय, व्यक्ति, जाति आदिके द्वारा उपासनाको सीमित और कठिन बनाती है, वहीं आगमोक्त-पद्भितमें ये सभी बाधाएँ तथा सीमा-रेखाएँ नहीं हैं। तन्त्रशास्त्रके प्रसिद्ध महान् प्रन्थ एवं 'महाकाल-संहिता'के गुद्ध-काली-खण्डमें जिस तरह सभी महाविद्याओंकी उपासनाका विशाल वर्णन है, उसके अनुसार ताराका रहस्य बड़ा ही चमत्कारजनक है। वहाँ कहा गया है—

या देवानां प्रभवा चोद्भवा च विद्वाधिपा सर्वभूतेषु गृढा। हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व सा नो वुद्धवा ग्रुभया संयुनक्तु॥ (महाकालसंहिता, गुह्यकालीखण्ड, तारादितीयोपासना २३३-३४)

इसी तरह 'महाकाल-संहिता'के काम-कलाखण्डमें भी ताराका रहस्य वर्णित है । 'तारारात्रि'में उपासनाका विशेष महत्त्व है । चैत्र शुक्ल नवभीकी रात्रि 'तारारात्रि' कहलाती है । यथा-—

चैत्रे मासि नवभ्यां तु शुक्लपक्षे तु भूपते। क्रोधरात्रिमंहेशानि ताराह्मपा भविष्यति॥ (पुरश्चर्यार्णव भाग ३)

विहारके सहरसा जिलेके प्रसिद्ध 'महिन्नी' प्राममें उग्र-ताराका सिद्ध पीठ विद्यमान है। वहाँ तारा, एकजटा तथा नीलसरस्वतीकी तीनों मूर्तियाँ एक साथ हैं। मध्यमें बड़ी मूर्ति और दोनों बगलोंमें दो छो । मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि महर्षि वसिष्ठने मुख्यतः यहीं ताराकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त की थी।

इसी प्रकार पश्चिम बंगालके 'रामपुर-हाट'रले वे स्टेशनसे पाँच किलोमीटर दूरीपर भी 'तारा'-पीठ नामका एक शक्ति-पीठ है। कहा जाता है कि विसप्रको आगमोक्त-पद्धितसे उपासनाका संकेत यहाँ प्राप्त हुआ था। यह तारापीठ प्राचीन उत्तर-त्राहिनी 'द्वारका' नामक नदीके किनारे भयंकर श्मशानमें अवस्थित है। आज भी उस नदीके किनारे भयंकर श्मशान अवस्थित है और नदीकों तीन धारा दर्शनीय है। यद्यपि अब तो यहाँ क्रमशः बाजार फैलते जा रहे हैं, धर्मशालाएँ बनती जा रही हैं, भक्त यात्रियों और पर्यटकोंकी भीड़ बढ़ती जा रही हैं, फिर भी मन्दिरकी प्राचीनता अक्षुण्ण है और श्मशान निव्यमान है।

यहाँकी 'तारा'की प्रतिमा सबसे महत्त्वपूर्ण चमत्कार-जनक है । मूलरूपसे इस प्रतिमामें दो हाथ है । भगवती बैठी हुई नग्नरूपमें अपनी गोदपर बाल-शिवको स्तनपान करा रही हैं । इस रूपके दर्शन प्रत्येक दिन रात्रिमें ९ से ९-३० बजेतक ही होते हैं, जिसमें दर्शनार्था पङ्किबद्ध होकर नौ-दस की संख्यामें आते और तुरंत दर्शनकर निकलते जाते हैं । इस तरह इस अद्भुत रूपके दर्शनके पूर्व या बादमें ऊपरसे स्वर्ण-रजत आदिके आवरणोंसे मण्डित 'तारा'के ख्यानमें वर्णित है । यह वही 'सिद्ध-पीठ' है, जहां भैरवस्वरूप बाबा वामदेवको सिद्धि प्राप्त हुई और भगवती के साक्षात् दर्शन हुए थे। ये ही बाबा वामदेव पीछे 'वामाक्षेपा'के नामसे

श्व उ० अं० ३५-३६-

प्रसिद्ध हुए । आज भी तारापीठमें ताराके अतिरिक्त वामाक्षेपाकी कहानी व्याप्त है । यहाँ भी तान्त्रिक उपासनाकी ही प्रधानता है ।

प्रायः पूरे संसारमें, चीनमें तथा भारतमें 'तारापीठ'की तारा-प्रतिमा जिस 'अनादि सृष्टि-प्रिक्तया' को अभिन्यिद्धात करती है और मातृ-शक्तिको प्रतिष्ठापित करती है, उसकी न्याख्या इस छोटेसे निबन्धमें सम्भव नहीं है। यहाँ केवल रहस्यका ही दिग्दर्शनमात्र कराया गया है।

अन्तमें काइयां मरणान्मुक्तिः - इस उक्तिके आधार-पर बताया जाता है कि भूत-भावन 'विश्वनाथ' काशीके मणिकर्णिकाघाटपर मरनेवालोंके कानमें 'तारक' मन्त्र

देते हैं । यह तारक-मन्त्र---'राम' शब्द है---राम-नाम । उपनिषद् वाल्मीकि, व्यासादिसे लेकर तुलसीदासतक-'राम-नाम'को ही 'तारक'—तारण-करनेवाला मन्त्र कहा है । शक्ति-उपासना-प्रधान इस देशमें 'सीता-राम'के नाम कण्ठ-कण्ठमं, जिह्वा-जिह्वापर विराजमान हैं । इस 'राम-नाम'को 'तारकमन्त्र' होनेमं गुह्य (गुप्त) रूपसे 'तारा' ही विद्यमान है । यथा—'सीता-राम' के बीच सीताका 'ता' और रामका 'रा'-मेंतारा' (तारिणी-शक्ति) विद्यमान है । इसीलिये किसी प्राचीन गाथा-कथामें कहा गया है कि 'अद्य मे तारिणी तारा रामरूपा भिष्यति।' शाक्त-प्रमोदग्रन्थमं ताराकवच, हृद्य, पुटल, शतनाम, सहस्रनाम, पञ्चाङ्गादि विस्तारसे निरूपित हैं । 'जिज्ञासुओंके लिये वे अनुसंधेय हैं ।'

## महाविद्या वगलामुखी और उनकी उपासना

( डॉ॰ श्रीसनत्कुमारजी शर्मा )

संसारके प्राचीनतम प्रन्थ वैदिक संहिताओंके अनेक मन्त्रोंमें शक्तित्वपर प्रकाश डाला गया है। शक्तिकी कृपासे सद्यःसिद्धि मिलती है। उपनिषदोंमें जिसे ब्रह्म कहा गया है, बह भी शक्तिसे अभिन्न है। अर्थात् ब्रह्मशक्ति तत्त्वसे युक्त होकर ही सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न करनेमें समर्थ है, अन्यथा नहीं। अतः शक्तितत्त्वकी उपासना, अर्चना, बन्दना प्राणिमात्रके लिये परमावश्यक है। इसी शक्तितत्त्वके अन्तर्गत नवदुर्गा, दश महाविधाएँ आदि हैं। महाविधाओंमें 'श्रीवगलामुखी'\* पञ्चमी है—

काली तारा महाविद्या पोडशी भुवनेश्वरी। वगला छिन्नमस्ता च विद्या धुमावती तथा॥ मातङ्गी त्रिपुरा चैव विद्या च कमलात्मिका। एता दश महाविद्याः सिद्धविद्याः प्रकीर्तिताः॥ वगलामुखीके आविर्भावके सम्बन्धमें तन्त्रग्रन्थोंमें कहा गया है—

अथ वक्ष्यामि देवेशि वगलोत्पत्तिकारणम्। पुरा कृतयुगे देवि वातक्षोभ उपस्थिते॥ विष्णुश्चिन्तापरायणः। चराचरविनाशाय संतुष्टा महात्रिपुरसुन्दरी॥ तपस्यया च दृष्ट्रा जलकीडापरायणा। हरिद्राख्यं सरो सौराष्ट्रवगलाम्बिका॥ महापीतहृदस्यान्ते श्रीविद्या सम्भवं तेजो विज्ञभति इतस्ततः। भौमयुता मकारेण समन्विता॥ चतुदेशी वीररात्रिः प्रकीतिंता। कुलऋक्षसमायुक्ता तस्यामेवाधरात्रौ पीतह्रद्निवासिनी ॥ तु ब्रह्मास्त्रविद्या संजाता त्रैलोकस्य तत् तेजो विष्णुजं तेजो विद्यानुविद्ययोर्गतम्॥

# वचो लाति—िछनित्ते, ददाति वेत्ति 'वगला'—यह सभी कोशानुसारसे शुद्ध व्युत्पतियुक्त शब्दरूप है । बंगला भाषाके प्रभावसे प्रायः अधिकांश लोग आज इन्हें—बगला या वगुला—भूलसे ही कहते हैं । अर्थानुसंधान, भाव एवं तत्त्वपराङ्मुखता ही इसमें मूल हेतु है । (भगवान् शंकर पार्वती जीसे कहते हैं)— देवि! मैं तुम्हें श्रीवगठाके आविर्भावकी कथा सुनाता हूँ। बहले कृतयुगमें सारे संसारको नाश करनेवाला वात-क्षोभ (तुफान) उपस्थित हुआ। उसे देख जगत्की रक्षामें नियुक्त भगवान् श्रीविष्णु चिन्तापरायग हुए। उन्होंने सौराष्ट्र देशमें हरिद्रा-सरोवरके समीप तपस्याकर श्रीमहा-त्रिपुरसुन्दरीको प्रसन्न किया। श्रीविद्याने ही वगला-रूपसे प्रकट होकर समस्त वातक्षोभ (तुफान) निवृत्त किया। त्रैलोक्यस्तम्भिनी ब्रह्मास्त्ररूपा श्रीविद्याका वैष्णवतेजसे युक्त मङ्गलवारयुक्त चतुर्दशीकी मकार-कुल-नक्षत्रोंसे युक्त रात्रिको 'वीररात्रि' कहा जाता है। इसी रात्रिमें अर्थरात्रिके समय श्रीवगलामुखीके रूपमें आविर्भाव हुआ। कृष्ण यजुर्वेदकी काठकसंहितामें भी कहा गया है—

'विराड् दिशाविष्णुपत्न्यधोरास्येशानाह सहसो या मानोता विश्वव्यचा षयन्तो सुभूता शिवा नो अस्तु अदितिरूपस्थे । विष्टम्भोदिवो धरुणः षृथिव्या अस्येशाना सहसो विष्णुपत्नी । बृहस्पति-मीतारक्ष्वोत वायुस्संध्वाना वाता अभितो गृणन्तु ।' (का० सं० २२ स्थानक १, २, अतु० ४९, ५०)

अर्थात् 'त्रिराट दिशा दसों दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली सुन्दर खरूप धारिणी 'विष्णुपत्नी' विष्णुकी रक्षा करनेवाली वैष्णवी महाशक्ति त्रिलोक जगत्की ईश्वरी महान् वलको धारण करनेवाली मानोता कही जाती है।' स्तम्भनकारिणी शक्ति नामरूपसे व्यक्त एवं अव्यक्त सभी पदार्थोंकी स्थितिका आधार पृथ्वीरूपा शक्ति है और वगला उसी स्तम्भन शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी है। इसी अभिप्रायसे सप्तशतीमें कहा गया है—'आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि।' यजुर्वेद (३२।६) में कहा गया है—'येन द्योरूपा पृथिवी च दढा येन स्वः स्तम्भितं येन नाकः। अर्थात् 'उस शक्तिरूपा वगलाकी परमतत्त्व स्तम्भन-शक्तिसे

युलोकरृष्टि प्रदान करता है, उसीसे आंदित्यमण्डल स्तम्भित है; उसीसे खर्गलोक भी ठहरा हुआ है।'

बृहदारण्यक्रके अक्षरब्राह्मणमें कहा है - 'एतस्या-क्षरस्य प्रशासने गागिं सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः चावापृथिच्यो विधृते तिष्ठतः । ( बृहद्दा० ४।८।८९)। 'हे गार्गि! इसी अक्षर तत्त्व--स्तम्भक शक्तिसे सूर्य, चन्द्र, द्यों, पृथ्वी आदि समस्त लोक अपनी-अपनी मर्यादामें ठहरे हुए हैं—स्तम्भित हैं। वेदान्तके 'अक्षराम्वरान्तरभृतेः' 'सा च प्रशासनात्' (वे० द० १ । ३ । १०-११) तथा- 'सर्वोचेता च तद्दर्शनात्' इन तीनों सूत्रोंमें इसीकी मीमांसा की गयी है। कीलिङ्गका प्रयोग होनेसे यह परम तत्त्व शक्तिरूप ही है, यह सुस्पष्ट है। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्। इस इलोकमें 'त्रिष्टभ्य' पदसे भगत्रान् श्रीकृष्णने उक्त तत्त्रका ही समर्थन किया है। इस प्रकार श्रुति-स्मृतिके प्रमाणोंद्वारा स्तम्भन शक्तिका खरूप ज्ञात होता है। वही विष्णुपत्नी सारे जगत्का अधिष्ठान-ब्रह्मस्क्रपा हैं और तन्त्रमें उसीको श्रीवगलामुखी महाविद्या कहा गया है।

श्रीवगलामुखीको 'ब्रह्मास्त्र'के नामसे भी जाना जाता है, 'ब्रह्मास्त्रमिति विख्यातं न देयं यस्य कस्यचित्।' ऐहिक या पारलैकिक देश अथवा समाजके दुःखद, दुरूह अरिष्टों एवं शत्रुओंके दमनके शमनमें इनके समकक्ष अन्य कोई भी नहीं है। ऐसा अवसर आनेपर चिरकालसे साधक इनका आश्रय लेता आ रहा है।

श्रीत्रगलाको 'त्रिशक्ति' भी कहा जाता है— सत्ये काली च श्रीविद्या कमला सुवनेश्वरी। सिद्धविद्या महेशानि त्रिशक्तिवंगला शिवे॥

श्रीवगठा पीताम्बराको तामसी मानना उचित नहीं, क्योंकि इनके आभिचारिक कृत्योंमें रक्षाकी ही प्रधानता होती है और यह कार्य इसी शक्तिद्वारा होता है। शुक्ल-यजुर्वेदकी माध्यंदिनसंहिताके पाँचवें अध्यायकी २३,२४, २५ वीं कण्डिकाओं में अभिचार-कर्मकी निवृत्तिमें श्रीवगला-मुखीको ही सर्वोत्तम बताया गया है। अर्थात् शत्रुके विनाशके लिये जो कृत्याविशेषको भूमिमें गाड़ देते हैं, उन्हें नष्ट करनेवाली बैण्णवी महाशक्ति श्रीवगलामुखी ही है।

#### श्रीवगलामुखीकी उपासना

वगला महाविद्या ऊर्ध्वाम्नायके अनुसार ही उपास्य इस आम्नायमें शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं। श्रीकुलकी सभी महाविद्याओंकी उपासना गुरुके सानिष्यमें रहकर सतर्कतासे, इन्द्रियनिग्रहपूर्वक सफलताकी ग्राप्ति होनेतक प्रयत्नपूर्वक करते रहना चाहिये।

इस सम्प्रदायानुसार सर्वप्रथम साधकको गुरुसे बगला-मन्त्रका उपदेश प्रहण कर ब्रह्मचर्यपूर्वक देशीमन्दिरमें, पर्वतशिखरपर, शित्रालयमें, गुरुके समीप या जैसी सुतिधा हो पीताचारसे बगलामहामन्त्रका पुरश्वरण करना चाहिये। महातिद्या बगलामुखीका ३६ अक्षरोंका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्वाँ चगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं स्तम्भय जिह्नां कीलय कीलय बुद्धि नाराय ह्वाँ ॐ स्वाहा।\*

मन्त्रके जपादिके विषयमें वगलापटल—( सिद्धेश्वर-तन्त्र) में विशेष विधान बताये हैं, जो इस प्रकार हैं— पीताम्बरधरो भृत्वा पूर्वाशासिमुखः हिथतः। लक्षमेकं जपेन्सन्त्रं हरिद्राय्यन्थिमालया॥ ब्रह्मचर्यरतो नित्यं प्रयतो ध्यानतत्परः। प्रियङ्गुकुमुमेनापि पीतपुष्पेश्च होमयेत्॥

वंगलाके जपमें पीले रंगका विशेष महत्त्व है। जपकर्ताको पीला वल पहनकर हल्दीकी गाँठकी मालासे जप करना चाहिये। देवीकी पूजा और होममें पीले पुण्पों, प्रियङ्गु, कनेर, गेंदा आदिके पुण्पोंका प्रयोग करना चाहिये। गुचिर्मूत हो पीले कपड़े पहनकर साथक पूर्वामिमुख बैठकर ही जप करे। उसे ब्रह्मचर्चका पालन अनिवार्यतः करना चाहिये और सदैव पित्र रहकर

भगवतीका ध्यान करना चाहिये। जपके पूर्व पूर्वािममुख आसनपर बैठकर आसनशुद्धि, भ्रशुद्धि, भ्रतशुद्धि, अङ्गन्यास, करन्यास आदि करना चाहिये। इससे पूर्व भगवतीका पीत पुग्पोंसे पूजन भी कर लेना चाहिये। जपकी संख्या एक लाख बतायी गयी है। विशेष बात यह बतायी है कि प्रतिदिन जपके अन्तमें दशांश होम पीले पुष्पोंसे अवस्य करना चाहिये। स्पष्ट है कि, एक दिनमें एक लाख जप होना कठिन है; अतः जितनी जप-संख्या उस दिन हो जाय, उसका दशांश होम उसी दिन कर लेना चाहिये। महाविद्या वगलामुखीका ध्यान निम्नलिखित है, जो

जपसे पूर्व करणीय है— सौवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमाभाङ्गरुचि शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पकस्यग्युताम् । हस्तेमुद्गरपाशवज्ररसनाः सम्विभ्रतीं भूषणेः व्याप्ताङ्गांवगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्॥

श्रीवगलाके साधक श्रीप्रजापितने यह उपासना वैदिक रीतिसे की और वे सृष्टिकी संरचनामें सफल हुए । श्रीप्रजापितने इस महाविद्याका उपदेश सनकादिक मुनियोंको किया । सनत्कुमारने श्रीनारदको तथा श्रीनारदने सांख्यायन नामक परमहंसको बताया तथा सांख्यायनने ३६ पटलोंमें उप निबद्ध बगला-तन्त्रकी रचना की । दूसरे उपासक भगावन् श्रीविष्णु हुए, जिनका वर्णन 'स्वतन्त्र-तन्त्र'में मिलता है । तीसरे उपासक श्रीपरशुरामजी हुए तथा परशुरामजीने यह विद्या आचार्य द्रोणको बतायी ।

महर्षि च्यवनने भी इसी विद्याके प्रभावसे इन्द्रके वज्रको स्तम्भित कर दिया था । श्रीमद्गोविन्दपादकी समाधिमें विद्य डालनेवाली रेवा नदीका स्तम्भन श्रीशंकराचार्यने इसी विद्याके बलसे किया था । महामुनि श्रीनिम्बार्कने एक परित्राजकको नीमबृक्षपर सूर्यका दर्शन इसी विद्याके प्रभावसे कराया था । अत: साधकोंको चाहिये कि श्रीवगलाकी विधिपूर्वक उपासना करें ।

क स्वाहेति पदमन्ततः । पट्त्रिंशद्क्षरी विद्या सर्वसम्पत् करी मता ॥ ( वगलातन्त्र )



### शक्तिके वेद सम्मत स्वरूप

( ? )

( डॉ॰ श्रीमहाप्रभुकालनी गोस्वामी )

शक्ति-साधनाकी ऐतिहासिक आलोचना करनेपर आदिमानवकी विश्वास-धारा शक्तिसाधनाके विराट् स्रोतके रूपमें प्रवाहित दीखती है। शक्तिसाधनाका प्रथम रूप देवी-पूजा है। विश्वके चतुर्दिक् किसी-न-किसी रूपमें देवी-पूजा प्रचलित है और वह मातृदेवताके उत्समें प्रतिष्ठित है। ऋग्वेदके मन्त्रोंमें अदितिकी कथा उपलब्ध है। शाक्तधाराकी आराध्या ब्रह्ममयी महाशक्तिका आदि श्रीतखरूप अखण्ड सत्ताखरूप विश्वमयी चेतना 'अदिति, है। यहीं काली, दुर्गा, सर्वदेवीखरूपिणी हैं—

ंएकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। । 'नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्विमदं ततम्।' 'उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते।'

अथर्ववेद में तन्त्रमें वर्णित महाशक्तिकी धारणा,आराधना-के मूल आधारका वर्णन है। शक्त्याचार समन्वित तन्त्राचार अथर्ववेदकी ही भूमिका है। वैदिक देवमण्डलमें काल-क्रमसे महान् परिवर्तन हुआ है। 'अदिति' और 'वाक्' अभिन्न हो जाती हैं और वे 'सरखती'के खरूपमें प्रतिष्टा अभ करती है। वैदिक 'सोम' केनोपनिषद्की 'हेमवती'

'उमा' हो जाता है और वह रणदेवीके रूपमें 'महादेवी' का खरूप धारण करता है।

शाक्तमतमें साधना ही मुख्य है और दार्शनिक चिन्तन गौण । साधनाके क्षेत्रमें प्रयोग ही दार्शनिक सिद्धान्तकी सार्थकता है । शक्तिसाधनाकी मुख्य विशेषता है कि साधनाका द्वार सभीके लिये उन्मुक्त है, शास्त्रोक्त अधिकारके परिप्रेक्यमें स्नी-पुरुष कोई भी ैसाधनामें त्रती हो सकता है । यह साधना भोग और मोक्ष दोनोंका लाभ कराती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति उभयमार्गके लिये यह साधना विहित है और वह भी निग्रहमूलक नहीं, वरन् प्रकृतिके अनुसार शक्तिकी साधनाका विधान है । शक्तिकी साधना में शरीरके गौरवकी उपेक्षा नहीं है, शरीरमें शक्ति-संचारका भी महत्त्व है । शाक्तसाधना ज्ञानमूलक होने-पर भी वहाँ कर्म और भक्तिका भी वैसा ही स्थान है। कहा जा सकता है कि इस साधनामें ज्ञान, कर्म और भक्तिका समन्वय है । वस्तुतः शक्ति-साधना गृहस्थकी साधना है। उत्तम नागरिकता और देशके गौरवकी रक्षाके लिये एक आदर्शका निर्देशमात्र तान्त्रिक और वैरिक शक्ति-साधना है। भारतीय सनातन संस्कृति-'गृहावधूत' सायकके रूपमें परिलक्षित होती है । उपनिपद्का ऋषि भी गृही है । बौद्ध और जैनकी तरह गाईस्थ्यसे पलायन-का यहाँ स्थान नहीं । सर्वश्रेष्ट शक्ति-साधकको 'कुलावधूत' कहा जाता है, किंतु साक्षात्कारात्मक ब्रह्मलाभ होनेपर गृहस्थधर्म-पालनके साथ साधनाका विधान है । हंस या परमहंस यह कुलावधूतकी परम चरम स्थिति है ।

राक्ति-साधनाकी तीन श्रेणियाँ हैं—पशु, बीर और दिव्य । पशु-भावसे साधनाका आरम्भ और दिव्य-भावमें परिसमाति है । 'पशु' शब्द निन्दाका सूचक नहीं है । घृणा, लज्जा, भय, शङ्का, जुगुप्सा, कुल, शील और जाति—इन आठ पाशोंसे आबद्ध जीव 'पशु' है । और पाशमुक्त जीव 'सदाशिव' है—

घृणा छज्जा भयं राङ्का जुगुप्सा चेति पञ्चमी। कुछं राछिं तथा जातिर घो पाशाः प्रकीर्तिताः। पाशवद्धः पशुः प्रोक्तः पाशमुक्तः सदाशिवः॥ (कुछार्णवतन्त्र २। ३४)

दिव्यभावकी प्राप्ति ही चरम परिणति है, द्वैतभावका अवसान होनेपर ही दिव्यताकी प्राप्ति होती है। सर्वदेवमयी परब्रह्मस्त्रस्त्रिणी महाशक्तिका साक्षात्कार दशमहाविद्याकी साधनाके क्रममें होता है।

वेदसंहिताओं में अदिति, हाची, उपा, पृथ्वी, वाक, सरस्वती, रात्रि, विषणा, इला, सिनीवाली, मही, भारती, अरण्यानी, निर्म्मृति, मेधा, पृश्चि, सरण्यू, राका, सीता, श्री आदि देवियों के नाम मिलते हैं। म्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिपदों में अम्बिका, इन्द्राणी, स्द्राणी, हार्वाणी, भवानी, कात्यायनी, कन्याकुमारी, उमा, हैमवती आदिका उल्लेख मिलता है। किंतु स्वातन्त्र्य एवं गौरवकी दृष्टिसे मातु-प्रधाना हाक्ति अदिति ही है। ऋग्वेदमें अदितिका ८० बार उल्लेख प्राप्त होता है। अखण्डित बन्धनरहित

सर्वव्यापिनी, बीरन्तिक्षिरूपा जननात्मिका आद्याशक्तिका चिन्मय ज्योतिके रूपमें निर्देश मिलता है---

अदितिद्यौँरदितिरन्तिरिक्ष मदितिर्माता स पिता स पुत्रः । विद्वेदेवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ (ऋक् १ । ८९ । १०)

रात्रिसूक्त और देवीसूक्तमें वर्णित महाशक्तिकी भावमयी मूर्तिका यहाँ स्पष्ट निर्देश मिलता है । 'सोऽहं' और 'साऽहं'के रूपमें अद्वैतखरूप ही चिन्मयी भाव-मूर्तिका मूलाधार है । देववादमें अन्तःप्रकाशाज्योति विराजमान है और वह मानव-हृदयकी मौलिक चित्तवृत्ति श्रद्धापर प्रतिष्ठित है । पूर्वोक्त मन्त्रके अनुसार सर्वदेवमयी सर्वेश्वरीके रूपमें इनका परिचय मिल रहा है, वैदिक ऋषिने ब्रह्ममयीके रूपमें ही इनका साक्षात्कार किया। इस मन्त्रमें द्यौ: एवं अन्तरिक्षको चैतन्यका अपर पर्याय मानकर अदितिको चित्स्वरूपिणी माना है । इस प्रकार समस्त विश्व महादेवीका ही रूपविशेष है । पौराणिक देवजननी-भाव भी सुरक्षित है। महाभारतमें कालका वर्णन करते हुए लिखा गया है—'काल ही सभीं प्राणियोंकी सृष्टि करता है और काल ही संहारकारी है, काल ही कालका दमन करता है, जगत्के ग्रुभ और अग्रुभ भावका सृष्टिकर्ता काल ही है, प्रलयकालमें काल ही सभीका संहार करता है तथा सृष्टिमुखमें सृष्टि करता है---

कालः स्जिति भूतानि कालः संहरते प्रजाः। संहरन्तं प्रजाः कालं कालो हि शमयेत् पुनः॥ कालो हि कुरुते भावान् सर्वान् लोके ग्रुभाग्रुभान्। कालः संक्षिपते सर्वाः प्रजा विस्तुतते पुनः॥ (महाभा•१।१।२०९-१०)

इस विश्लेपणके आधारपर काल और कालीका आदिरूप अदिति ही है। कठोपनिषद्में अदितिको सर्वदेवस्वरूपिणी एवं ब्रह्मका अन्यतम रूप 'हिरण्यगर्भ' कहा गया है।

या प्राणेन सम्भवति अदितिर्देवतामयी।
गुहां प्रविदय तिष्ठन्तीं या भूतेभिन्यं जायत॥
( क॰ उ०२।१।७)

ऋग्वेदमें विसष्ठिने मित्र और वरुणके साथ अदितिका आह्वान करते हुए इनको ज्योतिर्मयी अप्रतिहता कहा है— ज्योतिष्मतीमदितिं धारयत् क्षितिं स्वर्वतीम् । । (ऋ०१।१३६।३)

स्थोतिः शन्द चिद्रूष्पिणीका पर्याय है, मातृस्वरूपा होनेसे सहजमें आह्वान किया जाता है। आघात करनेकी शक्ति उनमें ही है, उनपर आगत नहीं किया जा सकता। अतः विसष्ठके अनुसार महाशक्तिरूपिणी माँ अदिति ही है। कालिकापुराणमें विसष्ठके साथ महाशक्तिका योगायोग इसीका विवरण है। ज्योतिष्मती एवं विश्वका धारण-पालन करनेवाली स्वर्गकी अधिष्ठात्रीके रूपका विवरण—'दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् इस मन्त्रमें पल्लवित है।

'अदिति' शब्दकी ब्युत्पत्तिसे ही स्थितिकारिणी, लयकारिणी या ध्वंसकारिणी स्वरूपका परिचय मिलता है । 'दो' धातुसे अदिति शब्दकी निष्पत्ति कही गयी है । 'दो'का अर्थ खण्डित या सीमित करना है, अतः खण्डित या सीमित 'दिति' है और 'न दिति अदिति' है, अर्थात् अखण्डिता या असीमित शक्ति 'अदिति' है । इसीलिये यह अखण्डानन्दस्वरूपा है ।

श्रीअरिवन्दने भी अदितिकी •युत्पत्ति भक्षणार्थक 'अद्' धातुसे सम्पन्नकर 'अदिति'का अर्थ— 'जिसमें विश्व प्रलयकालमें लीन होता है— ऐसा किया है । अदितिकी न्यापकताका निरूपण करते हुए ऋषिने कहा है— 'अदिति रुद्रकी माता है, वसुओंकी दुहिता है, आदित्योंकी भिगनी है, अमृतकी आवास-भूमि है, ज्योतिष्मती गी निष्पापा है, इनकी कभी हिंसा न करे,—

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट॥ (ऋ०८।१०१।१५)

गीको मातृरूपमें माननेका मूलाधार ऋग्वेदका यही मन्त्र है । आचार्य सायणने स्पष्ट शब्दोमें कहा है कि इस मन्त्रमें गो-देवताकी स्तुति की गयी है। (सायणभा० पृ० २७–२८)

देवी अदितिकी असीम देश-कालकी अधिष्ठातृरूपमें वर्णना एवं देशकालातीत विश्वोत्तीर्णा चिदानन्दमयी सत्यसन्ध ऋषिके हृदयमें सत्य प्रतिमान ही शाक्ततत्त्वके अहैतदर्शनकी सूचना है । ऋग्वेदमें ही अदितिको दक्षकन्या कहा गया है—जलसे भू उत्पन्न हुई, भूसे दिशाएँ और अदितिने दक्षको उत्पन्न किया, अतः वह सब श्रेष्ट है।

भूर्जं इत्तानपदो भुव आशा अजायन्त। अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि॥ (ऋ०१०।७२।४)

पौराणिक सतीकी दक्षकन्याके रूपमें जन्म होनेपर इस अदितिसे भद्र और अमृतबन्धु आदि देवोंकी उत्पत्ति हुई—

अदितिर्द्यजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव। तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतवन्धवः॥ (ऋ०१०।७२।५)

यह दक्ष-कन्याकी मातृरूपताकी अभिन्यक्ति दक्ष और रुद्रकी माताके रूपमें निर्दिष्ट है—इसीलिये यह मातृदेवता है । ऋग्वेदके ही मन्त्रमें इसे सुन्दर कमींकी माता और ऋतकी पत्नी कहा गया है । इसकी चिरनवीना अनेक शक्तियोंको अनेक दिशाओंमें गमनसामर्थ्य, महत्वकी आश्रय और सुनेत्रा कहा गया है, इसकी रक्षाके लिये आह्वान किया जाता है—

महीमूषु मातरं सुत्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम । तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूचीं सुरामीणमिदितिं सुप्रणीतिम्॥ (वाजस० सं० २१। ५, अ० वे० ७। ६। २)

सत्यकी पत्नीके रूपमें शक्तिका निरूपण ही उसके शिव-पत्नीका होनेका हेतु है; क्योंकि सत्य शिवका अपर पर्याय है। वैदिक रुद्र ही पौराणिक शिव और महादेत्री अदिति ही दुर्गा होती हैं। बृहद्देवतामें अदितिको व क् और सरस्वती कहा गया है (महाभा० ७। ७८। ५५)। अदिति रुद्रोंकी माता है और 'मरुद्रण'को 'रुद्र' कहा गया है, जो रुद्रके पुत्र हैं। अतः अदिति रुद्रोंकी माता है, इसीलिये वह शिव-पत्नी है। 'वाक' दुर्गाका नाम है और 'दुर्गा' रुद्रपत्नी है, अतः अखण्डात्मिका शक्ति ही आराध्या महादेती है।

दुर्गाका म्लाधार यजुर्वेद और अथर्ववेदके मन्त्रोंमें मिलता है । अदितिका कल्याणकारिणी और रक्षाकारिगी देवीके रूपमें आह्वान किया गया है । ऋग्वेदमें भी इन्द्रादि देवोंद्वारा एक साथ रक्षार्थ विपत्तियोंसे रक्षाके लिये शक्तिके महामन्त्र मिलते हैं । (ऋ० ५। ४६। ३, ७। ३५)।

समृद्धिकी प्राप्तिके लिये परमातृका अदितिका अन्तरिक्ष अर्थात् चिदात्मक रूपमें आह्वान किया गया है। वह देह, मन और प्राणकी कल्याणदायिनी है— वाजस्य नु प्रसचे सातरं महीमदितिं

> नाम वचसा करामहे॥ (य॰ वे॰ १८।३०)

यस्या उपस्थ उर्वन्तिरक्षं सा नः शर्म त्रिवरुथं नियच्छात्॥ (य०वे०७।६।४)

वाजसनेयी संहिताके २१ । ५ मन्त्रकी प्रार्थनाएँ दुर्गासप्तरातीमें अविकल रूपमें परिगृहीत हैं जो अदितिके लिये कही गयी हैं । वहाँ नौक — तरणीके रूपमें निर्देश है । उसीकी आवृत्ति 'दुर्गासि दुर्गभवसागर-

नौरसङ्गा'—दुर्गासप्तरातीके ४ । १० में किया गया है । दुर्गाये दुर्गपारायें "नमः (५ । १०) दुर्गम भवसागर-की तरणी—आसक्तिरहित एवं दुस्तर भवसागरसे पार करनेवालीको प्रणाम है । अतः शाक्तधाराका मूलाधार ऋग्वेदके सूक्त हैं और महादेतियाँ अदिति हैं ।

पराशक्ति सर्वदेवमयी है, देवता उसके रूपभेद मात्र हैं । महानिर्वागतन्त्रमें उमा, हुर्गा, सरस्वती, काली, तारा आदि अनेक देवियोंका विवरण मिलता है— 'अनेक वर्णों और आन्तरोंमें तुम्हारा अनन्त रूप है, विभिन्न साधानाओंके द्वारा लभ्य इन रूपोंका वर्णन कौन कर सकता है ?'

तव रूपाण्यनन्तानि नानावर्णाकृतीनि च। नानाप्रयाससाध्यानि वर्णितुं केन राज्यते॥ (महा० निर्वाण त० ५।२)

देत्रीपुराणद्वारा भी इसीका समर्थन उपलब्ध है-— 'परमार्थतः तुम शित्रसे भिन्न नहीं हो, नाम और रूप ही भिन्न है।'

नामभेदाद् भवेद्भिन्ना न भिन्ना परमार्थतः। (दे० पु० ९८ । ४)

शाक्तानन्दतरिङ्गणींमें भी कहा गया है, पराशक्तिके ही उमा, शक्ति, लक्ष्मी, भारती, गिरिजा और अम्बिका, दुर्गा, भद्रकाली, चण्डी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, ब्राह्मी, विद्या और अविद्या माया आदि नाम हैं—यही ऋषियोंके द्वारा 'अपरा' शब्दसे भी सम्बोधित की जाती हैं—

उमेति केचिदाहुस्तां शक्तिरुक्ष्मीति चापरे। भारतीत्यपरे चैनां गिरिजेत्यभ्विकेति च॥ दुर्गेति भद्रकालीति चण्डी माहेश्वरी तथा। कौमारी वैण्णवी चैव वाराह्यैन्द्रीति चापरे॥ ब्राह्मीति विद्याविद्यति मायेति च तथापरे। प्रकृतीत्यपरा चैव वदन्ति परमर्थयः॥

( शाक्ता॰ त॰ ३)

'इसी प्रकार महानिर्वाणतन्त्रमें कहा गया है कि देवि! आप उपासकों के लिये एवं जगत् के कल्याणके लिये तथा दानवी वृत्तिवालों के विनाशके लिये अनेक देह धारण करती हैं, और अष्टमुजा, द्विमुजा आदि अनेक रूप धारण करती हैं, तथा आपही विश्वकी रक्षा के लिये अनेक अस्त्र-शस्त्रों को धारण करती हैं।' इन रूपों के उपयोगी मन्त्र-यन्त्रों का भी निर्देश किया गया है। माँके अनन्त रूपों का वर्णन सम्भव नहीं है। (महा ० त ० ४। ९३-९८)

पूर्वाम्नाय-सम्मत एवं दक्षिणाम्नाय-सम्मत अनेक देशियाँ हैं । पूर्वाम्नायसम्मत देशियाँ हैं — पूर्वेशी, सुवनेशानी, लिलता, अपराजिता, लक्ष्मी, सरस्वती, वाणी, पारिजात-पदाङ्गिता, अन्नपूर्णी, जया आदि। दक्षिणाम्नाय-सम्मत देशियाँ हैं — निशेशी, दक्षिणाकाली, वगला, छिन्नमस्ता, भद्रा, तारा, मातङ्गी। पश्चिमाम्नाय-सम्मत देशियाँ हैं — कुञ्जिका, कुलालिका, मातङ्गी, अमृतलक्षमी

आदि । सिद्धिलक्ष्मी, गुद्यालक्ष्मी, महाभीमसरस्त्रती, धूमा, कामकलाकाली, महाकाली, कपालिनी, महाक्षमशानकाली, कालसंकार्षिणी, प्रत्यिङ्गरा, महारात्रि, योगेशी, सिद्धिभैरती—ये विद्याएँ उत्तमोत्तमा कही गयी हैं; क्योंकि ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों वर्गोंको देनेवाली हैं । (पु०च० त०पृ० १२) कामेशी, ललिता, बाला, महात्रिपुरसुन्दरी, भैरती—ये ऊर्ध्याम्नायकी देत्रियाँ हैं । इस प्रसङ्गमें देत्रीके अनेक रूपोंमें दस महाविद्याका वर्णन आवश्यक है, क्योंकि महाभागवतमहापुराणमें भी इनको प्रकृष्ट माना गया है ।

एताः सर्वाः प्रकृष्टास्तु मूर्तयो बहुमूर्तिषु। (१०१७)

चामुण्डातन्त्रके अनुसार महाविद्या, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, विद्या, धूमावती, सिद्धिविद्या-वगला, मातङ्गी और कमला—ये सिद्ध दस महाविद्या ही सिद्धविद्या हैं। (क्रमशः)

( ? )

( लेखक—डाँ० श्रीजगदीशदत्तजी दीक्षित, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० लिट्०, साहित्यदर्शनाचार्य)

ॐ पावका नः सरस्वती वाजेभि-वाजिनीवती यद्यं यष्टुं विभावसुः। प्रचोद्यित्री सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यद्यं दधे सरस्वती। महो अर्णः सरस्वती प्रचेतवती केतुनाधियो विश्वा विराजित॥

सृष्टिके उद्भव तथा विकासमें दिन्य शक्तिका महत्त्व-पूर्ण स्थान है । शक्ति चिन्छक्ति होनेके कारण नारीरूपमें स्वीकृत की गयी है । वस्तुतः सृजनमें नारीका शीर्यस्थान है । वह सृजन तथा पालनमें मानवके लिये अभय-वरदानके रूपमें सुलभ है । वैदिक कालमें हमें विश्वके प्राचीनतम प्रन्थ ऋग्वेदसे शक्तिकी स्थितिका ज्ञान प्राप्त हो सकता है । उस समय माताके रूपमें पृथ्वी या प्रकृतिकी उपासन का प्रचलन रहा है ।

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके तीसरे सूक्तमें १०-१२ मन्त्रोंमें ही यह उपरिलिखित वाग्देवी सरस्वतीका स्तवन उपलब्ध होता है । सरस्वतीको अन्नप्रदात्री तथा यज्ञकी सफलता-हेतु स्तवन करते हुए उसे सत्यक्रमोंका प्रेरक, उत्तम बुद्धिको प्रदान करनेवाली तथा ज्ञानके विशाल सागरको प्रकट करनेवाली कहा गया है । वह मानवमें सद्बुद्धि एवं सत्कार्योकी प्रेरणा-स्रोतके रूपमें आहत हुई है । इसके दो रूप हैं—एक नदीरूपा और दूसरी विप्रहरूपा । इसी वाग्देवीका ऋग्वेदके अन्तिम काण्ड दशममें वागाम्भृणी-सूक्तमें विशद वर्णन किया गया है, जिसका विवेचन आगे किया जायगा ।

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके बाईसवें मूक्तमें स्तुति करनेवालोंके गुणोंका प्रकाश करनेवाली प्रशंसनीय बुद्धिसहित मधुर गुणयुक्त वाणीसे यज्ञके ज्ञान-हेतु प्रार्थना करनेका भी संकेत यहाँ मिलता है । यथा—

या वां कशा मधुमत्यिदवना स्नृतावती तया यञ्च मिमिक्षतम् । इतना ही नहीं, अपितु यहाँ विशेष देवताओं की विशिष्ट शक्तिके आवाहनका भी स्पष्ट संकेत है। इन्द्राणीसुप ह्रये वरुणानीं स्वस्तये अग्नायीं सोमपीतये।

एक अन्य स्थल (ऋग्वेद २ | ३ | ८ )में अग्निसे भारती वरुत्री और धिपणा देवियोंको रक्षण-हेतु लानेके लिये कहा गया है | वीरपत्नियों, द्रुतगामिनी देवियोंका आह्वान किया गया है —

सरस्वती साधयन्ती धियं न
इडा देवी भारती विश्वमूर्तिः।
तिस्रो देवीः स्वधया बर्हिरेद्मिच्छद्रं
पान्तु शरणं निषद्य॥
आग्ना अग्न इहावसे होत्रां यविष्ठ
भारती वहत्रीं धिषणां वह।
(ऋ०२।३।८;१।२२।१०)

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके नवासीवें सूक्तमें आदिशक्ति अदितिका महनीय गुणोंके साथ स्तवन किया गया है। 'वह अदिति द्यों, अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता, पुत्र, क्विवेदेवा भी अदिति ही है और यहाँतक कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, वह अदिति ही है तथा भविष्यमें भी जो कुछ होगा वह भी अदिति ही है।'

अदितिको देशें तथा असुरों—दोनोंकी माता कहा गया है। ऋग्वेदके १०। १२५ वें मूक्त वागाम्भृणी-मूक्तमें वागदेवीका सर्वोत्कर्षण वर्णन किया गया है। उसे ग्यारह रुद्र, आठ वसु, बारह आदित्य, विश्वेदेवा, मित्र और वरुण, इन्द्र तथा अग्नि सभीको धारण करनेवाठी बतलाया गया है। वह स्वयं ही कहती है कि मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भगदेवोंका धारण पाठन करती हूँ। त्रैलोक्यको आक्रान्त करनेके लिये मैं विष्णु, ब्रह्मा और प्रजापतिको धारण करती हूँ। मैं सम्पूर्ण जगत्के ईश्वरी उपासकोंको धनैश्वर्य देनेवाठी हूँ और देवी—सम्पत्ति वे मुझसे ही प्राप्त करते हैं।

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। यं कामये तं तमुग्रं कृष्णोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम्॥

भैं स्वयं ही जिसपर कृपा करती हूँ, उसीको उप्र स्वभाववाला तेजस्वी सुमेधावी ब्रह्माके तुल्य बना देती हूँ। मैं द्यावा-पृथ्वीको भी धारण करती हूँ।

वस्तुत: सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका भरण-पोषण करनेवाली शक्ति यही है। यही 'राष्ट्री संगमनी वस्ताम्'—राष्ट्रकी शक्ति एवं अखिल ब्रह्माण्डकी शक्तिपुञ्जका भी स्रोत है। यही वाक-शक्ति है। इसमें सभी शक्तियोंको संगठित होकर ही विकसित होनेका संकेत किया गया है।

इसी सूक्तके सदृश कुछ मन्त्रोंसे युक्त अथर्ववेदमें अथर्वशीर्ष नामसे प्राप्त होता है। अथर्वशीर्षमें सभी देवोंने देवीके समीप जाकर उनसे पूछा—'हे महादेवि! तुम कौन हो ?' उन्होंने कहा—'मैं ब्रह्मस्वरूपिणी हूँ। मुझसे प्रकृति-पुरुषात्मक सद्भूप तथा असद्भूप जगत् उत्पन्न हुआ है। इसी सूक्तमें दुर्गादेवीके स्वरूपका विशद वर्णन किया गया है—

तामिनवर्णा तपसा ज्वलन्तीं
वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् ।
दुर्गादेवीं शरणं प्रपद्यामहेऽसुरान्नाशयिष्ये ते नमः ॥
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पश्चो वदन्ति ।
सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना
धेर्वुवीगस्मानुप सुष्दुतैतु ॥

'अग्निके समान वर्णवाली, ज्ञानसे दीप्तिमती, कर्मफल-प्राप्ति-हेतु सेवन की जानेवाली दुर्गादेवीकी हम शरणमें हैं'—प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीको उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं। वे कामधेनु-तुल्य आनन्दप्रदात्री एवं अन्न तथा बल देनेवाली वाप्रूपिणी भगवती उत्तमस्तुतिसे संतुष्ट होकर हमारे समीप आयें।'



चतु र्पुजमुखाम्भोजवनहंसवधूर्मम। मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

### क्या शक्ति-उपासना अवैदिक है ?

( डॉ॰ श्रीनीरजाकान्तजी चौधुरी देवशर्मा, पी-एच्० डी, विद्यार्णय )

तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गा देवीं शरणमहं प्रपद्ये

> सुतरसि तरसे नमः सुतरसि तरसे नमः॥ (अथर्ववेद, शाकल-संहिता १०। १२७। १२)

#### रात्रीस्क

आदिसृष्टि तपस्य से ही उत्पन्न हुई । तपस्या वैदिक सनातन धर्मका प्राण है । जगित्पता भगवान् शंकर महातपस्वी योगेश्वरेश्वर कैलास-पर्वतवासी हैं । जगन्माता उमा हैमवती भी महातपस्विनी हैं । उनकी कृपाके विना परम शिवको पाना असम्भव है । इसलिये शक्ति-उपासना ही सनातन धर्मका मुख्य कल्प है ।

आधुनिक मत—राक्तिपूजा वैदिक नहीं—पश्चात्य गवेषकोंने शोधकर निश्चय किया है कि भारतीय धर्ममें शिक्तपूजा अर्वाचीनकालमें प्रविष्ट हुई । उनका कथन है कि वेदमें कहीं भी देवी या शक्ति-उपासनाका उल्लेख नहीं है । कोई कहता है कि यह आदिवासिओंसे आयी, तो किसी औरका कहना है कि यह द्रविड़ जातिसे आनुमानिक नवम शतक (सीष्टीय) में सनातन धर्ममें ली

गयी । कलकत्ता संस्कृत-कालेजके प्रसिद्ध गवेषक डॉ० रमेशचन्द्र हाजराने लिखा है कि शक्ति-दर्शन नवम शतकके पूर्व स्वीकृति लाभ नहीं कर पाये । मेसों ओसे (Mesion Oasel) नामक एक फ्रान्सिसी लेखकने सिद्ध किया कि 'दाक्षिणात्यके मन्दिरोंमें जिन वीभत्स राक्षसियोंकी पूजा आज भी होती है, जिनके नाममें 'आम्ता' शब्द युक्त रहता है, उन्हींके अनुकरणमें ही कृष्णवर्णा काली और गौरी दुर्गा देवीकी पूजा प्रारम्भ हुई। प्रख्यात पादरी डॉ० सुइटजार (Swetzar) ने भी एतदनुरूप मतका पोषण किया।

अन्य किसी धर्ममतमें शक्तिपूजा नहीं—पृथ्वीपर दो ही मुख्य धर्मदर्शन हैं—१ — सनातन वैदिक-धर्म एवं तदीय उप-शाखाएँ-(क) बौद्ध (ख) जैन, (ग) सिक्ख आदि । २—सेमिटिक यहूदी मत तथा उसकी प्रशाखा—(क) क्रिस्तान-ईसाई एड (ख) इस्लाम मत।

सोमिटिक धर्ममत १ —यहूदी- —ये छोटी अर्घसभ्य जाति फिलिस्तिनकी मूळ निवासी रही। पञ्चम शतक (खृ०पू०) के पूर्व ये अनपड़ थे। इनके यहाँ कोई लिखित प्रन्थ तवतक नहीं था। इनके मूळ धर्म-शास्त्र, ओल्ड

<sup>1. &</sup>quot;From the fact that the Sakta systems began to appear from a time not very much earlier than the sixth century A. D. (Cf. Farquhar, 'Outlines' 167 ff.). and from the dates of the Sakta Upanisads which began to appear not much earlier than the tenth century A. D. (Ibd, 256-57). It seems that the Sakta philosophy attained recognition not earlier than the ninth century A. D."

Dr. Hazra, puranic Records, 91

<sup>2. &</sup>quot;The hideaous oggresses who still rule in the temples of the south-eastern coast of the Deccan, perpetuate this from of divinity. There is no doubt that Kali the Black, and Durga the Unapproachable, could never have been brought into the Brahmin pantheon, if Dravidian god desses with names eneing in 'Amma' had not stood as prototypes."

<sup>(</sup> Masson-oursel & others, Ancient Indian Civilization 121 ).

<sup>3. &</sup>quot;Probably Krishna the black god was originally a primeval Dravidian divinity. This was certainly the case with Siva and the goddess Kali the black one who plays so great a part in Hindustan."

टेस्टामेण्ट प्राचीन बाइविल ( Old estatment ) प्रथम शतक ( खृ० पू० ) तक निर्मित हुआ । ) इस मतमें याभे ( yahova ) एकमात्र ईश्वर स्वर्गमें विराजते हैं, कोई देवीका अस्तित्व नहीं । इनकी वर्तमान संख्या लगभग एक करोड़ है और ये पृथ्वीपर सर्वत्र फैले हुए हैं ।

२—खृष्ट मत (३० खृ०पू०३० खृ०ए०सी०)— इसके प्रतिष्ठाता यीञ्च (christ) एक यहूदी थे। उनका असल नाम हिन्नु था। (येहेशुआ।) यहूदी शास्त्र और यीञ्चके चार छोटी जीवनी-पुस्तक इनसे सम्बद्ध है।३०० खृष्ट कालमें धर्मग्रन्थ बाइबिल (Bible) बना है। आज कृस्तानियोंकी संख्या मनुष्य समाजके प्रायः एक तिहाई है। इस मतमें ईश्वर (God) स्वर्ग पिता है, उनकी कोई देवी नहीं है।

कथोलिक और ग्रीक-चर्च-सम्प्रदायकी यीशु माता मेरी (Mary) को मानते हैं । उनकी उपासना पहले नहीं रही । पञ्चम शतकमें मिश्रकी आइसिंस (Isis) तथा ग्रीककी दायाना आर्तिमिस (Diana Artimis) के अनुकरणमें मेरी-पूजा प्रारम्भ हुई । प्रोष्टाण्ट-सम्प्रदायमें इनकी कोई मान्यता नहीं है । परंतु मेरी ईश्वरकी अनुगृहीता एक नारीके रूपमें समहित है, देवी रूपमें नहीं ।

यहूदियोंमें प्रवाद है कि वीशु प्यान्टेरा (Pantara) नामके रोमन सैनिकके जारज पुत्र थे । वे इनको (Yesubanpantes) नामसे पुकारते हैं। ३-इस्लाम-(Islam) सम्प्रदाय-(७०० खृ०) अरब देशमें मुहम्मदद्वारा प्रतिष्ठित हुआ । इस मतमें अल्लाह एकमात्र ईश्वर स्वर्गमें विराजते हैं, कोई देवी नहीं है । मुसलिम जनसंख्या आज विश्वमें ५० करोड़से अधिक है ।

सेमिटिक दर्शनानुसार केवल नर (पुरुष) में ही आत्मा हैं। नारी (स्त्री) अचिन्तन पदार्थकी तरह जड़ हैं, इसमें आत्मा नहीं है। नारी मात्र भोग्या है। इसका कोई महत्त्व नहीं है। कयामतके दिन (At the time of Disorsolution) आदि कालसे जितने पुरुष मरे हैं, सब पूर्व-देह लेकर खड़े होंगे। पापी लोग अनन्तकालतक नरकमें जलाये जारेंगे। पुण्यवान् लोग अनन्तकालतक खर्ग-भोग करेंगे। नारीको खर्गवास होगा, इसमें संदेह है। क्योंकि उनमें आत्मा नहीं है।

मनीषिप्रवर डॉ॰ डुराण्ट ( Durant ) ने लिखा है कि 'यहूदी, प्रोटेस्टेण्ट और इस्लाममें देवी-पूजनके असद्भाव लक्ष्यका विषय है ।

योद्ध तथा जैन मत—ये ईश्वरको नहीं मानते हैं, तब देवीके लिये स्थान कहाँ ? अतएव महामाया वा प्रकृति यद्यपि इन मतोंमें नहीं है, फिर भी सनातनधर्मकी कुछ देवियाँ— लक्ष्मी, पद्मावती, सरस्वती आदि गौणभावसे पूजी जाती हैं (देखिये—जैनधर्ममें शक्ति-पूजा) ऊपर जो स्वल्प निरीक्षण किया गया है, इससे प्रतीत होता है कि

<sup>4. &</sup>quot;The finest triumph of the tolerant spirit of adaptation was the submlibation of the pagan mother-goddess colt into the worship of Mary. In 431, Cyril, Archbishop of Alex-andria applied to Mary many of the terms fondly as-cribed by the pagans of Ephesus, to the great goddess Artemis-Diana; and in that year over the protests of Nes torius, the Council of Ephesus sanctioned for mary the title, 'Mother of God'.

<sup>(</sup> Dr. Durant, 'The Age of Eaith' 745 )

<sup>&</sup>quot;Statues of Isis and Horus were renamed Mary and Jesus."

'From that to the identification of Mary with Isis, and her elevation to a rank quasidine, was also a very natural step." (H. G. Wells, The Outline of History, 368-69)

<sup>5. &</sup>quot;Worship of Mary is contined to Roman Catholics, only." 'Note the absence of mother (Dr. Durant, Life of Christ Greece 178 f.)

सनातनधर्मके बाहर कहीं भी मूलप्रकृति या पराशक्तिकी उपासना नहीं है।

पाश्चात्त्य मत भान्त है । वैदिक युगसे ही सनातन धर्ममें शक्तिपूजाका प्रधान वैशिष्ट्य है ।

(अ) प्राचीन साहित्यमें राक्तिपूजाके प्रमाण महाकि वाणभद्द (सप्तम शतक )ने कादम्बरी-उपन्यासमें चण्डिकामन्दिरका वर्णन किया है । उनका 'चण्डीरातक' अत्यन्त प्रसिद्ध स्तोत्र है । उन्हींके सम-सामियक मयूरकिक भी सूर्य एव शक्तिपरक स्तवादि हैं।

(आ) भगवान् श्रीशंकराचार्य—(१८८-५२०) और उनके परम (वा सप्तम परात्पर ) गुरु श्रीगौड़पादाचार्य सत्सम्प्रदायके गम्भीर तान्त्रिकाचार्य थे। उनका 'सुभगोदेय' देवीस्तोत्र प्रसिद्ध है। शंकराचार्यकी 'सौन्दर्यछहरी' आदि शक्तिपरक स्तोत्र सुप्रसिद्ध हैं। 'प्रपंचसारतन्त्र' भी शक्ति-उपासना-सम्बन्धी। उनका ग्रन्थ विख्यात है।

गौड़पादाचार्यका सप्तराती चण्डीपर भाष्य— (चिदानन्दकेलिविलास) प्रन्थ मेरे पास है, वह खण्डित है। परंतु उसमें प्रसिद्ध तन्त्र 'रुद्रयामल' से श्लोक उद्भृत हैं, जिसमें, सप्तशतीमें कितने श्लोक मेधा मुनिके, कितने राजा सुरथके और कितने समाधि वैश्यके हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख है। गौड़पादका काल ईसापूर्व पञ्चम शतक माना गया है। अतएव रुद्रयामल तथा चण्डी और मार्कण्डेय-पुराणका युग बहुत-बहुत पुरातन होना चाहिये।

(इ) सम्राट् हाल शालिबाहनप्रणीत प्राकृत काव्य-'गाथा 'सप्तशती' (प्रथम शतकखृष्ट) में हरगौरी उपासनाके स्पष्ट उल्लेख हैं (१।१,१।६१,५। ४८,५।५५)। 'अज्ञा हरे वद्धम' (२।७२) आर्या ( एकनंशा-हरिवंशमें इनका विस्तार देखिये)। देवीके

मन्दिरमें घण्टा बाँधनेकी प्रथाका उल्लेख है। यह राजा हाल शकाब्द प्रवर्तक (७८ खृ०) थे, इस लेखकने प्रमाणित किया है।

(ई) महाकित्र कालिदास-(प्रथम शतक खु॰ पू॰)

ये सिद्ध त.न्त्रिकाचार्य भी थे । उनकी 'चिद्दगगन-चन्द्रिका', 'श्यामला दण्डक', 'सकलजननीस्तोत्र', 'चण्डी-स्तोत्र' शक्ति-उपासना विषयक प्रसिद्ध हैं । उनके काव्योंमें सर्वत्र देवीपूजाके इङ्गित हैं ।

(उ) कौटिल्यका अर्थशास्त्र (चतुर्थश॰ पृ॰ )में भी अपराजित (दुर्गा ), श्री, मदिरा (बारुगी ) देवीके मन्दिरोंके उल्लेख हैं ।

(ऊ) महाकित्र भास (पश्चम रा० खृ०पू०)ने कात्यायनी,मातृका, यक्षिणी आदि देनियोंके उल्लेख किये हैं। शास्त्रके प्रमाण—चेदाङ्ग—(१) पाणिनि-

व्याकरणके इस—

इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमुडहिमारण्ययवयवनमातुला-चार्याणामानुक्। (४।१।४९)

— सूत्रमें कम-से-कम नवम (खृ० पू० श०)में कई देव तथा उनकी शक्तिपूजाके प्रमाण हैं। यथा— भव-भवानी, शर्व-शर्वाणी, रुद्र-रुद्राणी, मृड-मृडानी, ये जगन्माताके नाम द्योतक हैं।

कल्पमूत्र-'बौधायन गृद्ध-परिशिष्ट'में दुर्गा, उपशक्ति, श्री, सरस्त्रती तथा ज्येष्ठा और 'बैखानस-धर्मप्रश्न' में भ्रदकाली प्जाका वर्णन है।

महाभारत—विराट (६) तथा भीष्म (२३) पर्वमें दुर्गा-स्तोत्र हैं । वासुदेव-भगिनी, सदाशिवा, कृष्णा, महिष-मर्दिनी, जया, विजया, काली, महाकाली, दुर्गा, कीर्ति, श्री-प्रभृति नामसे देवीकी स्तुति की गयी है । सौतिकपर्वमें अग्रुच्या माको नैशयुद्धमें काली मा कालरात्रि देवीकी सहायता मिली थी । लेखके विस्तारभयसे पुराणादिसे प्रमाण नहीं दिये गये हैं । किंतु उपर्युक्त संक्षित समीक्षण निश्चित रूपसे सिद्ध करता है कि शक्ति-

पूजा नवम शतकमें सनातन-धर्ममें प्रथम प्रवर्तित हुई — यह नितान्त मिथ्या है, पागलके प्रलापसे भी वृथा वकत्राद है।

वेदकी कथा—ऋग्वेदीय रात्रिमूक्तसे ऊपर मन्त्र उद्भृत किया गया है। यह सूक्त शाकलसंहिताके खिल भागमें भृत है। परंतु वालसंहितामें यह मूलमें आम्नात है। रात्रि, कालरात्रि, महाकाली, योगनिद्रा, महामाया, दुर्गा—ये परा प्रकृतिके नाम हैं। आप ही चित्राक्ति 'भुवनेशी' या 'भुवनेश्वरी' हैं। पुरीधामें सुमद्रा माताकी मुवनेश्वरी-मन्त्रद्वारा पूजा होती है। अन्यत्र इन्हींकी 'एकानंशा,' नामसे पूजा की जाती है।

जीवरात्रि और ईश्वररात्रि—जैसा 'जीवरात्रि'में अखिल जीवकुलका •यवहार लोप होता है, उसी प्रकार महाप्रलयकालमें 'ईश्वररात्रि'में केवल ब्रह्म-मायासिका सर्वक र गकारणा अन्यक्त-पदवाच्या देवी भुवनेशी ही रहती हैं। उस समय ईश्वरतक लुस हो जाते हैं।

ब्रह्ममायात्मिका राजिः परमेशालयात्मिका। तद्धिष्ठात्री देवी तु भुवनेशी प्रकीर्तिता॥ (देवीपुराण)

महामित नागोजिभट्ट तथा नीलकण्ठने अपनी बडङ्ग टीकामें इस विषयपर सुन्दर न्याख्या लिखी है।

'''सा रात्रिदेवता द्वेधा जीवरात्रिरीश्वररात्रिश्च।'' द्वितीया तु यस्यामीश्वरव्यवहारलोपो भवति । महाप्रलयकाले तदानीयव्यवस्त्वभावात् केवलं ब्रह्म-मायात्मकमेव वस्तु सर्वकारणमञ्याकृतपद्वाच्यं तिष्ठति सा द्वितीया रात्रिः।'

रात्रिसूक्तमं देवी दुर्गाके नाम कई बार आये हैं। रात्रि ही दुर्गादेवी हैं।

वेदमें रात्रिदेवीके कई मन्त्र मिळते हैं। यथा---

- (१) ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः।
- (२) 'ह्रयामि रात्रीं जगतो निवेशनीम्॥ (१।३२।१)

महामायाके तीन रूप--यह चिन्छक्ति जगन्माता भुवनेशीकी सृष्टि-स्थिति-लय-कारिणी तीन मूर्तियाँ हैं— महासरखती ब्रह्माणी, महालक्ष्मी वैष्णत्री और महाकाली रुद्माणी। ये तीनों एक ही हैं, कोई प्रभेद नहीं।

वेदमें इन तीनोंके ही उल्लेख हैं। 'गौरीमिमाय' (ऋ०१।१६४।४१) आदि मन्त्रमें गौरवर्ण सरस्वती देवीका जगत्सृष्टिका सुन्दर रूपमें वर्णन है। और ऋग्० वेद श्रीमूक्त लक्ष्मीदेवी परक है। बाहुल्यभयसे इङ्गित मात्र किया गया है। सप्तशती श्रीश्रीचण्डी देवीमाहात्म्यमें प्रथम चरित्रमें महाकाली, मध्यम चरित्रमें महाकक्ष्मी और उत्तर चरित्रकी देवी महासरस्वती हैं।

नवरात्र-शारदीया दुर्गापूजा--महालयके प्रतिपदासे नवमीतक सारे भारतमें नव दिनोंतक जगन्माता दुर्गाकी विशेषरूपसे उपासना होती है। व्रत, उपवास, जप, कीर्तन, हवन आदि किये जाते है, कहीं तो छागादि बलिदान भी होता है। सर्वत्र विशेषतः वंगदेशमं विशाल मृन्मयी प्रतिमामें सप्तमी, अष्टमी और नवमीमें दुर्गापूजा होती है। दशमीको प्रतिमार्ये नदीमें या तालात्रमें विसर्जन कर दी जाती हैं। जगन्माताको यहाँ नितान्तरूपसे अपनाया गया है, मानो विवाहिता कन्या पतिके घर कैलाससे पुत्रकन्या-सिंहत तीन दिनोंके लिये माता-पिताके पास आती है। माँ दराभुजाओंमें दराप्रहरण ( आयुध ) धारिणी, सिंहवाहिनी, महिषासुरके स्कंधपर एक चरण रखे शूलद्वारा उसका वध कर रहीं होती हैं। दोनों पाश्त्रोंमें लक्ष्मी और सरखतीदेवी, जो उनकी कन्यारूपसे कल्पिता हैं। दोनों पुत्र-गणपति और कार्तिकेय स्व-स्व बाहनोंपर अधिष्ठित होते हैं । ऊपरमें भगवान् शिव हिमालयपर स्थित रहते हैं।

वस्तुतः भारतके अन्य भागोंमं तथा समग्र पृथ्वीभरमें इतना प्रकाण्ड उत्सव बंगदेशके बाहर कहीं नहीं होता। देश विभाजनके पहले सत्ताके समय प्रचुर समारोह होता था। गाँवभरके सर्व जातिके आबाल-वृद्ध लोग तीन दिन दुर्गा-मण्डपमें ही प्रसाद पाते थे। इस लेखकके घरमें प्रायः तीन सौ वर्षासे दुर्गापूजा होती है। ब्राह्मण, जमींदार होते हुए भी परिवारके लोग ही सबको प्रसाद परिवेचण करते थे। एक बार लेखकने बागदी, हाड़ी आदिको रातमें चार बजेतक प्रसाद—अन्न बाँटा था। उस कालमें सात गाँवके ब्राह्मण निमन्त्रित हुए थे। जन्मभूमिके पाकिस्तान वन जानेसे तथा जमींदारी लोप हो जानेपर बंगालके दो तिहाई भागमें अब दुर्गापूजा प्रायः बंद हो गयी है। अस्तु!

भगवत्-लीला-चिन्तन ही संसार-अर्णव उत्तरणका सहज लघुपाय है । जगन्माताको दुहिता-रूपकी भावनाद्वारा बंगवासी भक्तजनने मानो वात्सल्य-प्रेमसे उनको बाँघ लेते हैं । सप्तमी, अष्टमी, नवमी एक-एक दिन जाता हूँ,

तो हृद्य भाविषरह्की सुरु व्यथासे क्रमशः भाराकान्त होता जाता है। जब सुवर्णपुतनीको नदीमें विजयादशमी-के शामको विसर्जित करके शून्य मण्डपमें म्लान दीपको देखते हैं, तब हृद्य विदीर्ण हो जाता है। फिर एक साल बाद माँ आयेगी इस आशासे कथंचित् प्रबोध होता है।

बंगवासियोंने दुर्गापूजाद्वारा जगन्माताको कन्यारूपसे बाँघ लिये हैं, माँ उनके स्नेह-डोरको कैसे तोड़ सकती हैं ? ब्राह्मण नित्य ब्रिसंध्यामें ब्रह्माणी, वैष्णवी, रुद्राणी-की उपासना करते हैं । शारदीया दुर्गा-प्रतिमा उसीका ही प्रतीक है । अतः सिद्ध है कि शक्ति-उपासना वैदिक सनातन-धर्मका प्राणस्वरूप है । अन्तमें हम मिक्त-भावसे हरगौरीको प्रणाम करते हैं—

जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय। ( शंकराचार्यः अर्धनारीश्वरस्तोत्र )

# गायत्रीके चतुष्कोणोंकी छः शक्तियाँ

( पं० श्रीभवानीशंकरजी )

महेश्वर केवल पराशक्तिद्वारा ही प्रकाशित होते हैं। समाविनिष्ठ महर्षि भी इस महाविद्या-शक्तिके प्रकाशके विना न महेश्वरको देख सकते हैं और न पा सकते हैं। पराशक्ति ही महेश्वरकी दिव्यज्योति खरूपा है। अतएव 'सौन्दर्यलहरी'में इस शक्तिको सम्बोधित करके ठीक ही कहा गया है—

्रवया हरवा वामं वपुरपरितृष्तेन मनसा-शरीरार्धे शम्भोः।

इसी शक्तिको 'गायत्री' कहते हैं । अर्थात् 'गायन्तं त्रायते इति गायत्री ।' इसका अर्थ है, वह गान करने-वालोंका त्राण करती है । गायत्री त्रिपाद है और प्रत्येक पादमें आठ अक्षर हैं । यह आठ 'दो'का घनफल है । इन दो-का भाव है——(१) ज्योति (रूप) और (२) नाम। यह 'ज्योतिषां ज्योतिः' और परमा

तिया तथा जीव और चिच्छक्तिका मूल है और इसके भीतर नाम अर्थात् राब्द-ब्रह्म है, जो अनादि और अञ्यय है एवं जिसका बाह्यरूप प्रणत्र है। घन व्यक्त किये जानेपर चतुष्कोण होता है। इस कारण दोके तीन घन व्यक्त होनेपर छः चतुष्कोण हुए अर्थात् त्रिपादसे चतुष्पाद हुआ। प्रत्येक पादमें चार अक्षर होनेसे गायत्रीमें चौबीस अक्षर हुए। ये छः चतुष्कोणछः शक्तियाँ हैं, जिनके नाम हैं—(१) पराशक्ति, (१) ज्ञानशक्ति, (३) इच्छाशक्ति, (४) क्रियाशक्ति, (५) कुण्डलिनीशक्ति और (६) मातृकाशक्ति।

(१) पराशक्ति—यह सब शक्तियोंका मूल और आधार है तथा परम ज्योतिरूपा है।

(२) ज्ञानशक्ति—यह यथार्थमें विज्ञानमूलक होनेके कारण सब विद्याओंका आधार है। इसके दो रूप हैं—

- (क) पाश्चभौतिक उपाधिसे संयुक्त होनेपर यह मन, चित्त, बुद्धि और अहङ्कारका रूप धारण कर लेती है, जो मनुष्यका मनुष्यत्व है और क्रियामात्रका कारण है। (ख) पाञ्चभौतिक उपाधिके रज-तम-भावसे मुक्त होनेपर इसके द्वारा दूरदर्शन, अन्तर्ज्ञान, अन्तर्र्र्षष्टि आदि सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं।
- (३) इच्छाशिक—इसके द्वारा शरीरके स्नायु-मण्डलमें लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे कर्मेन्द्रियाँ इच्छित कार्य करनेके निमित्त संचालित होती हैं! उच्च कक्षामें सत्त्वगुणकी चृद्धि होनेपर इस शक्तिके द्वारा वाह्य और अन्तरमें समान भाव उत्पन्न होकर सुख और शान्तिकी वृद्धि होती है और इसके द्वारा उपयोगी तथा लोकहितैषी कार्य होते हैं।
- (४) क्रियाराकि—यह आभ्यन्तिरक त्रिज्ञानराकि है। इसके द्वारा सान्त्रिक इच्छाराक्ति कार्यरूपमें परिणत होकर व्यक्त फल उत्पन्न करती है। एकाप्रताकी शिक्त प्राप्त होनेपर इस शक्तिके द्वारा इच्छित—विशेष मनोरथ भी सफल हो जाता है। योगियोंकी सिद्धियाँ इन्हीं सान्त्रिक और आध्यात्मिक इच्छा एवं क्रियाशक्तिद्वारा व्यक्त होती हैं।
- (५) कुण्डिलनीशक्ति—इसके समिष्टि और व्यष्टि दो रूप हैं। सृष्टिमें यह प्राण अर्थात् जीवनी-शिक्त है, जो समिष्टिरूपमें सर्वत्र नाना रूपोंमें वर्तमान है। आकर्षण और विश्लेषण दोनों इसके रूप हैं। विद्युत् और आन्तरिक तेज भी इसीके रूपान्तर हैं। प्रारब्ध-कर्मानुसार यही शक्ति बाह्याभ्यन्तरमें समानता सम्पादन करती है और इसीके कारण पुनर्जन्म भी होता है।

यह व्यष्टिरूपमें मनुष्यके शरीरके भीतर तेजोमयी शक्ति है। यही पश्चप्राण अर्थात् जीवनी-शक्तिका मूल है, इन प्राणोंद्वारा ही इन्द्रियाँ कार्य करती हैं। इसी

शक्तिके द्वारा मन भी संचालित होता है। इस शक्तिके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेसे अर्थात् इसे अपनी सात्त्रिक इच्छाके अनुसार शिवोन्मुख संचालित करनेसे ही मायाके बन्धनसे मुक्ति मिलती है। साधारण मनुष्यके लिये, जिसने इस शक्तिके साथ साक्षात् सम्बन्ध स्थापित नहीं किया है, यह शक्ति प्रसुप्तकी भाँति है। हृदयचक्रकी साधनासे यह शक्ति जामत् होती है। यह सर्पाकार शक्ति है। जो मनुष्य हृदयके विकार-काम, कोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर आदिको दूर किये विना और अहिंसा, सत्य, अस्तेप, ब्रह्मचर्प, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, खाध्याय, ईश्वरप्रणिधान आदिसे हृदयको परिष्ठुत किये विना ही केन्नल बाह्य किया ( जैसे हठयोगकी साधना ) द्वारा इस शक्तिको जाग्रत् करना चाहता है, वह किंचित चमत्कारिक सिद्धियाँ भले ही प्राप्त कर ले. किंत अध्यात्मदृष्टिसे उसका अवश्य अधः पतन होता है । उसके दुर्गुण और विकार उसी तरह बढ़ जाते हैं, जिस तरह पित्र हृदयवाले साधकके सद्गुण इस शक्तिकी जागृतिसे वृद्धिंगत हो जाते हैं। ऐसे अपवित्र हठी साधक हृदयमें अष्टदल कमल देखते हैं, जहाँ मह विद्याका यथार्थ वास-स्थान नहीं है; किंतु राजयोगी, पवित्रात्मा उपासक साधक श्रीसद्गुरुकी कृपासे हृदयमें अष्टदल कमलके चक्रको देखता है जो विद्याशक्तिका ठीक वासस्थान है और उनकी कृपा प्राप्तकर तथा अविद्यान्धकारको पारकर वह शिवमें संयोजित होता है।

(६) मातृकाद्दाक्ति—यह अक्षर, बीजाक्षर, शब्द, वाक्य तथा यथार्थ गानिवद्याकी भी शक्ति है। मन्त्र-शास्त्रके मन्त्रोंका प्रभाव इसी शक्तिपर निर्भर करता है। इसी शक्तिकी सहायतासे इच्छाशक्ति अथवा क्रियाशक्ति फलप्रदा होती है। कुण्डिलिनीशक्तिका अध्यात्मिक भाव भी न तो इस शक्तिकी सहायताके विना जाग्रत् होता है और न लाभदायक ही। जब साच्विक साधकके

निरन्तर सात्विक मन्त्रका जप करने और प्यानका बम्यास करनेसे मन्त्रकी सिद्धि होती है, तब उसकी इच्छाशकि, क्रियाशक्ति और कुण्डळिनीशक्ति भी खयं अनुसरण करती मन्त्र सिद्ध हो जानेपर वह पवित्रात्माका उद्घार माताकी हैं। अतएव यह मन्त्रशक्ति ही समस्त शक्तियोंका मूळ है; क्योंकि शब्द ही सृष्टिका कारण है। सृष्टिके सब नाम

इसी शक्तिके रूपान्तर हैं और रूप भी इसीके वाषीन हैं। बीजमन्त्र मूळोकमें इसी शक्तिका व्यक्त रूप है। भाँति करता है, किंतु अपनित्रात्मा और कामासक व्यक्तिको अधोगति ही प्रदान करता है।

## अचिन्त्यमेदामेद-(चैतन्य) मतमें शक्ति

( ठेखक--भीश्यामढाळवी इकीम )

शक्ति शब्द कहते-सुनते ही कई प्रश्न-चिद्व उभर भाते हैं—किसकी शक्ति ! कैसी शक्ति ! शक्तिके प्रकार-मेद, उसकी कार्यक्षमता भादि । वस्तुतः शक्तिमान्ये खरूप-इानके विना शक्तिका विवेचन या उसकी आठोचना पङ्क ही नहीं, नितान्त असम्भव है, जैसे अग्निके ज्ञानके बिना उसकी दाहिका शक्तिकी आळोचमा । अतः प्रस्तावित शक्तिके मुळाधिष्ठान शक्तिमान्के भी अति संक्षिप्त परिचयका यहाँ उन्हेख असंगत न होगा।

#### शक्तिमानुका स्वह्मप

अपीरुवेय वेद-उपनिषदादि शालोंका स्पष्ट उद्घोष है कि सर्वविध अनन्तासंदय शक्तियोंका मूळकारणभूत एकमात्र अखण्ड केन्द्र हे गद्य । मद्य-शब्दकी बृंह-धातुरी निग्पनता ही उसमें नृहद् शक्तिका परिचय है रही है। ब्रह्म । महा सबसे बहा है इति और उसमें बड़ा करनेकी शक्ति है। श्वेताश्वतरश्चित (६।८) का कथन है—'परास्त्र शक्तिविविधेव भूयते स्वाभाविकी ज्ञानबळिक्रिया च । अनेकविच पराशकियाँ हैं, जैसे झानशक्ति, बळशक्ति एवं कियाशक्ति । वेदान्तसूत्र (१।१।२) 'जन्माद्यस्य यतः'में ब्रह्ममें अनन्त-कोटि सृष्टि, स्पिति एवं प्रस्प करनेकी शक्तियोंका उस्लेख है । श्रीपाद शंकराचार्यने वेदान्त<u>स</u>ूज

(१।१।१) 'अधातो बद्धजिशासा' के भाष्यमें मध्यको सर्वञ्च-सर्वशक्तिसमन्वित कहकर निरूपण किया हे—'मित्यशुक्रबुक्भुकस्वभावं सर्वश्रं सर्वशकः समस्वितं द्राह्म ।

ब्रह्म सङ्ख्यमें सर्वापेक्षा सर्वविषयों में समधिक रूपसे बड़ा हे\_ान तत्समइचाभ्यधिकश्च डइयते'--( इनेताश्वतर ६।८)। अतः वह शक्तिमें भी बड़ा है, शक्तिके कार्यमें, शक्तिकी संस्थामें तथा प्रत्येक शक्तिके परिमाणमें भी वह सर्वापेक्षा समिवकरूपसे वड़ा है, तभी तो उसे श्रुतियाँ—'अनन्त ब्रह्म' कहती हैं। अनेक श्रुतियाँ उस अनन्त ब्रह्मको 'आनन्दं ब्रह्मा' कहती हैं । वह 'सत्' चित् भानन्द है, वह आनन्द सत् अर्थात् नित्य है, वह चित् है, धर्यात् इनसङ्प एवं स्वयम्प्रकाश है। तैतिरीयश्रुति ( भागन्दवरकी २ । ७ )का उस्लेख है—'र सो दें सः'-इत्यादि । यह अनन्त नश्च रसलक्य हे, रसलक्य होनेसे वह आखाष तवा आखादक भी है—'रस्यते अशेष-विशेषविध रखयते च इति रद्धः' । अतः आखादन करनेके बिये रसवैचित्रीका 'पकोऽपि सन् बहुधा यो विभाति ।' (गोपाळतापनी पू० २०) एक--अद्भयतस्य भी अनेक खल्पी-में अपनेको प्रकट करता है। जिस खब्दपर्मे शक्तिका एवं रसत्वका वरमतम पूर्ण विकास है, उसे श्रुतियाँ 'पर' ब्रह्म'आस्या देती हैं । 'योऽसी परं ब्रह्म गोपाळः'

. १-वेदान्त मतमें विश्वक् ब्रह्म भाजन्द खरूप भी नहीं है कि बित् सगुणतामें ही उसमें विदानन्दादि गुण आते हैं।

क्षा डा अं हेश-हेद---

(गोपालतापनी उ० ता० ९०) 'तथोरेक्यं परं ब्रह्म क्रण इत्यभिधीयते' ( गोपालतापनी १ । १ )। उसी 'परं ब्रह्म'की समस्त शक्तियाँ दो प्रकारसे अवस्थान करती हैं-अमूर्त-शक्ति एवं मूर्त-शक्ति।

१ -अमूर्त-शक्ति--अमूर्तस्पमें शक्ति करती है---भगवद्विष्रहादिके साथ एकात्मताप्राप्त-भावमें । २-मूर्तशक्ति अधिष्ठात्री-रूपमें अवस्थान करती है-भगवद्-आबरणरूपमें । केनोपनिषद् ( ३ । १२ एवं ४ । १ ) में हैमवती उमाको मूर्ता—मायाशक्ति कहा गया है। परब्रह्मकी चेतनामयी शक्तिसे शक्तिमती होकर वह माया-शक्तिकी अधिष्ठात्री देवीरूपमें कार्य करती है। आधुनिक जड़-विज्ञान भी शक्तिका मूर्तरूप खीकार करता है। परिदृश्यमान जगद्को वह शक्तिकी परिणति मानता है।

#### शक्तिके प्रभेद

परब्रह्मकी अनन्त शक्तियाँ उसकी प्रधान तीन शक्तियोंकी बैचित्री रूपा हैं। वे तीन प्रधान शक्तियाँ हैं---१-पराशक्ति, २-जीव-शक्ति एवं ३--माया-शक्ति।

१-परा शकि--परब्रह्मके खरूपमें अवस्थित रहनेसे इसे 'खरूपशक्ति' एवं 'अन्तरङ्गा-शक्ति' कहते हैं। चेतनामयी होनेसे 'चित्-शक्ति' भी कहा जाता है। अन्य दोनों शक्तियोंसे श्रेष्टा होनेके कारण यह 'परा-शक्ति' कहलाती है । इस खरूप-शक्तिकी तीन वृत्तियों में अभिन्यित है---

'ह्वादिनी संधिनी संवित् त्वच्येका सर्वसंस्थिती।' (विष्णुपुराण १।१२।६९)

(क) संधिनी-शक्ति—यह मुचिदानन्द परब्रह्मके सत्-अंशकी शक्ति है। इसके द्वारा परव्रहा निजकी एवं

अन्य समस्तकी सत्ताको धारण करते हैं एवं सत्त्वं प्रदान करते हैं । इसके द्वारा भगवद्धाम प्रकाशित होते हैं । इसे 'आधार-शक्ति' भी कहा जाता है। भगवद्भाम इसके मूर्तक्ष हैं।

- ( छ ) संवित्-शक्ति-परब्रह्म स्वयं ज्ञानस्रह्म होकर भी इसके द्वारा अपनेको जानते हैं, दूसरोंको जनाते हैं। इसे ज्ञान-शक्ति भी कहा जाता है। कारण, इसके द्वारा उपासकोंको परन्रह्मसम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होता है।
- (ग) ह्वादिनी-शक्ति - ल्यं आनन्दस्वरूप परत्रहा इसके द्वारा आनन्दका आस्वादन करते हैं और भक्तोंको भी आनन्दका आखादन कराते हैं। रसखद्भव परब्रह्म मधुररस अर्थात् कान्ताभावमय रसका आस्वादन करते हैं इस ह्लादिनीके द्वारा । यही शक्ति मूर्त-बिग्रह धारण कर कृष्णकान्ता-शिरोमणि श्रीराधारूपमें परब्रह्म श्रीकृष्णको मधुररसकी अशेष-विशेष वैचित्रीका आखादन कराती है । यह मूळकान्ताशिक परव्रहाके विभिन भगवत्स्वरूपोंकी कान्तारूपमें उनकी मधुररसमयी सेवा सम्पादन करती है। जैसा कि श्रीमहादेवजीने श्रीनारदर्जीके प्रति कहा है---

रात्रा वामांशसम्भूता महालक्ष्मीः प्रकीर्तिता। पेश्वर्याधिष्ठात्री देवीश्वरस्येव हि नारद् ॥ तदंशा सिन्धुकन्या च क्षीरोद्मधनोद्रता। मर्त्यलक्ष्मीश्च सा देवी पत्नी क्षीरोदशायिनः॥

रासाधिष्ठात्री देवी च स्वयं रासेश्वरी परा। वृत्दावने च सा देवी परिपूर्णतमा सती॥ ( नारद्पाञ्चरात्र २ | ३ | ६०-६५ )

२-इयमेव सन्धियं शप्रधाना चेत् आसार शिक्तः ॥

(भोभीचर स्वामी)

क

शा

इन

१-तासां केवल्शक्तिमात्रत्वेन अम्त्रांनां भगवद्विष्रशृद्धिकारम्बेन स्थितः । तद्विष्ठात्रीरूपत्वेन मूर्तानां द्व तदावरण-तयेति द्विरूषत्वमपि शेयमिति दिक ॥ ( भगवत्संदर्भ १८८ )

### चित्-शक्तिरूपा श्रीदुर्गा

शास्त्रोंमें श्रीदुगदिवीके भी अनेकं खरूपोंका उल्लेख मिलता है। उनमें जो खरूप चिन्छिक्ति या ह्वादिनी प्रधाना खरूपशक्तिरूपा है, उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है तथा जो त्रिगुणात्मिका सम्भूतस्वरूपा हैं, उनका विवरण माया-शक्ति-विवरणान्तर्गत देनेकी चेष्टा की गयी है।

१—वेंकुण्ठवासिनी श्रीदुर्गा—वेंकुण्ठके आवरण देवताओंमें चौथे आवरणमें श्रीदुर्गा विराजमान हैं! वे गुणातीत हैं एवं अष्टादशाक्षर आदि मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवता हैं।

२-परच्योमचासिनी श्रीदुर्गा--मायातीत परच्योममें श्रीसदाशिवके लोकमें उनकी कान्ता-शक्ति जो श्रीदुर्गा देवी हैं, वे शुद्ध चिन्छक्तिस्ररूपा हैं।

३-गोकुलेश्वरी श्रीदुर्गा--श्रीदुर्गाके इस खरूपका
वर्णन है, नारद-पाश्चरात्रके श्रुति-विद्या-संवादमें मिळता—
आनात्येकापरा कान्तं सेव दुर्गा तदात्मिका।
या परा परमा शक्तिमहाविष्णुस्वरूपिणी॥
यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मनः।
सुहूर्तादेव देवस्य प्राप्तिभेवति नान्यथा॥
एकेयं प्रेमसर्वस्वस्वभावा गोकुलेश्वरी।
अनया सुलभो क्षेयो ह्यादिदेवोऽखिलेश्वरः॥
(श्रीमद्भा०१०।१।२५,विश्वनाथचकवर्तिपादकृत टीका)

यह दुर्गा-स्ररूप भगवान्की परमाशक्ति, महाविष्णु-स्ररूपिणी स्ररूपभूता शक्ति है । इसका तत्त्व या उपासना जान हेनेसे परात्पर देवाधिदेव श्रीकृष्णकी चरण-प्राप्ति सुलभ हो जाती है । प्रेमसर्वस्वस्वभावा है यह और गोकुळकी अधिष्ठात्री-देवी होनेसे इसे 'गोकुलेश्वरी' कहा गया है ।

ध-शिवलोकवासिनी श्रीदुर्गा-श्रीदुर्गादेवीका यह स्ट्रास्प श्रीमहादेवकी कान्तारूपमें अवस्थान करता है मायातीत शिवलोक्तमें, जो ब्रह्माण्ड-कटाहके पृथिवी आदि सात आवरणोंके बहिर्माग अर्थात् प्रकृतिरूप आठवें आवरणमें विद्यमान है। वायुपुराणमें कहा गया है— श्रीमहादेवलोकस्तु सप्तायरणतो बहिः। नित्यः सुखमयः सत्यो लभ्यस्तत् सेवकोत्तमः। सम्मानमहिमश्रीमत् परिवारागउज्यमानृतः॥

( श्रीवृहद्भागवतामृत १।२।९६-९७में उद्भृत ) ५-केळासवासिनी दुर्गा--श्रीदुर्गादेवी श्रीउमारूपसे शिवछोकमें कैळासपर श्रीउमापितकी कान्ता-रूपमें विराजमान हैं। कुबेरकी आराधनासे प्रसन्न होकर ईशान-कोणके दिकपाळरूपमें परिवारसिंहत श्रीशिव यहाँ विराजमान हैं। (श्रीबृहद्भागवतामृत १।२।९३-९४)

उपर्युक्त पाँचों खरूपोंमें जो श्रीदुर्गादेवी अवस्थान करती हैं, वे सब खरूपशक्ति-आत्मिका मूळकान्ता-शक्तिके अन्तरक अंश हें—'यस्या अंशे लक्ष्मी-दुर्गादिकाशक्तिः।' (पुरुषबोधिनी श्रुति ) श्रीदुर्गादेवीके खरूप गुणातीत हैं, उन्हें साधारण भावसे 'लक्ष्मी' भी कहा जाता है।

२-जीवशकि—परब्रह्मकी दूसरी प्रधान-शक्ति है जीव-शक्ति। यह चिद्रूह्मपाशक्ति है, किंतु परब्रह्मके खहूमपे इसकी अवस्थिति नहीं है। इसे 'तटस्था-शक्ति' भी कहा जाता है। अनन्तकोटि जीव इसी शक्तिके अंश हैं। (लेख-विस्तारभयसे इतना ही उल्लेख यहाँ पर्याप्त है)।

३-माया-शक्ति-प्रमहाकी प्रधान शक्तियोंमें तीसरी है-माया-शक्ति, किंतु यह जड़क्रपा है । इसे योग-मायाकी विभृति माना गया है । जड़ माया-शक्तिकी

१-श्रीकृष्णस्वरूपभृते श्रीमद्शादशाक्षरादिमन्त्रगण्डेऽपि दुर्गानाम्नो भगवद्भक्तात्मक स्वरूपभृतशक्तिश्वितिवेषस्वा-धिष्ठातृत्वं श्रुतितन्त्रादिष्वपि दृश्यते ॥ (भक्तिसंदर्भः २८५) सस्यान्युतानन्तदुर्गीविष्वक्सेनो गजाननः—इत्यादि । (पद्भपुराण, उत्तरखण्ड)

भाडोचनासे पूर्व उक्त योगमाया-शक्तिका भी संक्षिप्त परिचय यहाँ देना अप्रासिक्तिक न होगा—

- (क) योग-माया--मुग्धत्वकी दृष्टिसे समानधर्मा होते हुए भी यह परा नामक चिन्छिक्त ही है—
  'योगमाया पराख्याचिन्त्यशक्तिः।' इसका कार्यक्षेत्र
  भगवद्धाम है। यह भगवान् के परिकरों को भगवल्छी छो में सेवा-सीष्ठव-विधान करने के छिये मुग्ध करती है और प्रयोजनामुसार खयं परब्रह्म भगवान् तकको भी छी छा-रस-वैचित्री-आखादन-निमित्त मुग्ध करती है। इसे छी छा-शक्ति भी कहते हैं।
- (छ) बहिरक्का-शिक-यह जड़रूपा शिक्त है, जो परब्रह्मको स्पर्श नहीं कर सकती। उसके बाहर ही वह अवस्थान करती है। इसिंडिये इसे बहिरक्का-शक्ति कहा जाता है; किंतु यह खहूप-शक्ति-योगमाया-के द्वारा नियन्त्रित या संचाछित होती है। इस शक्तिकी दो वृत्तियाँ हैं—१-जीव-माया एवं २-गुण-माया।
- (ण) जीव-सायादाकि—बहिरङ्गा-माया अपनी जीव-माया-वृत्तिद्वारा—आवरणात्मिका-वृत्तिद्वारा जीवके खामाविक झानको आवृत करती है और दूसरी विश्वेपात्मिका-वृत्तिद्वारा जीवमें विपरीत झान उरपन करती है। मायाकी सृष्टि, स्थिति एवं संहारकारिणी वृत्ति ही जीवमाया है, जो जगत्का गीण-निमित्त-कारण कही जाती है।
- (ब) गुण-मायाद्यकि—इसीके सम्बन्धमें श्रीभगवान्-ने—'हैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया' (गीता ७ । १४ ) कहा है । सत्त्व, रजः एवं तमः— इन तीनों गुणोंसे गठित होनेसे इसे त्रिगुणात्मिका या गुणमयी कहा जाता है । प्राकृत ब्रह्माण्ड ही इसका कार्यक्षेत्र है और भगवद्बहिर्मुख जीवोंको यह मुग्ध करती है । प्राकृत जगत्का गीण उपादान-कारण इसे माना गया है ।

गुणमयी मायांच श्रीदुर्गादेवी के स्वरूप १ - नहासंहिता (५। ४४)में गुणमधी मायांश श्रीदुर्गाका उल्लेख मिळता है—

खृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशकिरेका छायेव यस्य सुवनानि विभित्ते दुर्गो । इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं नमाग्रि ॥

इस श्रीदुर्गाखरूपको सृष्टि-स्थिति-प्रवय-साधिका-शक्ति कहा गया है। अतः यह गुणमयी है; क्योंकि मायिक गुणोंकी सहायतासे ही सृष्टि आदि कार्य साधित होते हैं। यह प्रकृत ब्रह्माण्डमें मन्त्ररक्षण-सेवाके निभित्त विराजती हैं और चिन्छकिरूपा दुर्गाकी दासीरूपा हैं।

२—शालों में गुणमयी भायांश श्रीदुर्गाके अन्य स्वस्पोंका भी परिचय मिळता है। श्रीमद्भागवतमें आता है कि भगवान् श्रीकृष्णने अपने आविर्भावसे पहले मायाको नन्दगोकुळमें जाकर यशोदासे आविर्भूत होनेका आदेश दिया। वह उनके आदेशानुसार यशोदाकी कन्यारूपमें आविर्भूत हुई। उसे मथुरासे आकर श्रीवसुदेवजी लेगये। कंसने आकर उसे देवकीकी गोदसे खींचकर पत्थरपर दे मारा। वह कंसके हाथसे छूटकर अष्टभुजा-धारिणीरूपसे आकाशमें चळी गयी।

भगवान् श्रीकृष्णने आदेश देते हुए मायासे कहाअधिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीम् ।
धूपोपद्यारबिक्षिः सर्वकामवरप्रदाम् ॥
नामघेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि ।
दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च ॥
कुसुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च ॥
माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च ॥
(श्रीमद्भा० १० । २ । १०—१२)

यही मुख्य दुर्गा खरूपा है और भद्रकाळी, विजया आदि उसके कई एक नाम कहे गये हैं। यह श्रीदुर्गा भी गुणमयी मायांशरूपा है—चिन्छक्तिरूपा नहीं है। मगवद्-विद्रेषी बहिर्मुख कंस या अन्यान्य जीवांका मोहन या संहार गुणमयी मायाका कार्य है—योगमायाका नहीं। इसके सर्वकासवरेश्वरी तथा 'सर्वकामवरप्रदा' नामोंसे भी स्पष्ट है कि यह अनन्तनामधारिणी श्रीदुर्गा सकाम छोगों हारा उपासित होकर उन्हें सर्वकाम प्रदान करती है। सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति करती है।

मार्कण्डेयपुराण ( ११ । ४१-४२ )मं देवी कहती हैं विषक्षतेऽन्तरे मासे अद्याविद्यातिये कुणे इत्यादि । वैषक्षत मन्यन्तरकी अद्वाईसवीं चतुर्श्वगीके द्वापरमें में नन्द-गृहमें जन्म हैकर क्रुम्भ-निक्कुम्भ आदि उत्पातकारी असुरोका विनाश कर्षेंगी ।

श्रीमद्भागवतमें एवं अन्य शाखों में इसी श्रीदुर्गाके अनेक नार्गेका उल्लेख निळता है—जैसे भगवती महा, रक्तदन्तिका, शाकम्भरी, भीमादेवी, सामरी, चण्डिका,

चण्डमुण्डिका, महाकाळी, नारायणी, शिवा, महादेवी, गौरी, महामाया, ईश्वरी एवं कात्यायनी आदि ।

ये समस्त खरूप त्रिगुणात्मिका-शक्ति श्रीहुगिके हैं एवं मूलशक्ति श्रीराधाकी कळाके कोटि-कोटि अंशोंके शंशखरूप हैं--

तत्कलाकोटिकोटखंशा दुर्गाद्याखिगुणात्मिकाः ॥ (पद्मपुराण, पाताळ्खण्ड ५०। ५४)

इन समस्त खरूपोंकी उपासना-निधि शाख-पुराणोंमें निस्तृत रूपसे वर्णित है। उस उपासनाद्वारा जीव अपने मनोऽभीष्ट सहजरूपमें प्राप्त कर सकता है। आजके युगमें जब नृशंस नर-संहारळीळाका ताण्डव हो रहा है, संहारकारिणी श्रीदुर्गा-शक्तिकी उपासना एवं उसकी प्रसन्नताके ळिये सश्रद्ध प्रार्थना-क्षापन प्रत्येक मानवका कर्तव्य है।

## श्रीमन्नारायणकी शक्ति श्रीलक्ष्मीदेवी

( लेखक--श्रीराष्ट्रपतिसम्मानित पद्मश्री हॉ॰ भीकृष्णदत्तां भागद्वां शास्त्री, शास्त्री, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ )

महर्षि पराशरने मैत्रेयसे श्रीविष्णु भगवान् और श्रीलक्ष्मीदेवीके माहात्म्यका वर्णन करते हुए कहा या कि विष्णुभगवान् विश्वके आधार हैं और लक्ष्मीजी उनकी शक्ति हैं—

अवष्टम्भो गदापाणिः शक्तिर्रुक्षमीर्द्विजोत्तम । (विष्णुपुराण १ । ८ । २९)

भगवान् विष्णु आदिपुरुष हैं, अतएव कक्सीजी

धाषाशक्ति हैं—
आद्यन्तरहिते देवि आद्याशक्ति महेम्बरि ।
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि ममोऽस्तु ते ॥
( इन्द्रपोक्त महालक्ष्म्यहरू ५ )

वन्दे ठक्ष्मी परिश्वमयी श्रुक्जाम्बूनहाभां तेजोक्षपां कनकवसनां सर्वभूषोक्च्चलाङ्गीम् । वीजापूरं कनककलशं हेमपद्मं द्धानां आशां शक्ति सकलजननीं विष्णुवामाह्यसंख्यास् ॥

( शाक्त प्रमोदीय-कमङात्मकात्तन्त्रव्यङ्मीहृद्य० )

भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ ) शं नो दिशानु श्रीदेंची महामाया वेष्णवी शक्तिराद्या। (वही कमळात्मिकातन्त्रान्तर्गत कमळात्मिकोपनिषद्)

ळक्ष्मीजी नारायणकी अनपायिनी शक्ति हैं, अतएव नारायण-विप्रहके साथ ळक्ष्मी-विप्रहका ध्यान कर्तव्य है। यदि दो शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान अभीष्ट हो तो श्री और ळक्ष्मीके साथ करना चाहिये। उस दशामें चिष्छिक्ति श्री हैं और आनन्द-शक्ति ळक्ष्मी हैं—

> श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। (यजुर्वेद ३१।२३)

यदि तीन शक्तियोंके साथ भगवान्का ध्यान करना है, तो श्री, भू और छीछाके साथ करना चाहिये। भू सच्छक्ति हैं, 'भू सत्तायाम्' और छीछाशब्द आनन्दका सूचक है। इस प्रकार सत्, चित् और आनन्द नामकी तीन शक्तियोंके साथ भगवान्का ध्यान सम्पन होता है— चतुर्श्वसुदाराङ्गं इथायं पद्भनिभेक्षणम्। श्रीभूमिळीळासहितं चिन्तयेञ्च सदा हृदि॥ (भारद्वाज-संहिता ३।४८)

शक्ति और शक्तिमान्का परस्पर अमेद है । अतएव श्री और विष्णु एक ही हैं । विष्णु सर्वन्यापक हैं और उनकी शक्ति जगन्माता श्री भी सर्वव्यापिका हैं—

नित्येव सा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी। यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम॥ (विष्णुपुराण)

त्वयेतद् विष्णुना चाम्य जगद् व्याप्तं चराचरम् । (अग्निपुराण २३७ । १०)

अवतार-रूपमें भी छक्ष्मीजी भगवान्की सहायिका होती हैं । श्रीरामरूपमें वे ही सीताजी हैं और श्रीकृष्ण-रूपमें वे ही रुक्मिणी हैं—

राधवत्वेऽभवत् सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मिन । (विष्णुपुराण १ । ९ । १४४ )

सीता ठक्सीभवान विष्णुः।
(वा॰ रामायण ६। ११७। २७)
रुविमणी यस्य पाइर्वस्था सीतेति प्रधिता जनैः।
(इरिवंश, हरिवंशपर्व १४१। १२९)
रुविमणी नाम ते कन्या न सा प्राकृतमानुषी।
(हरिवंश, विष्णुपर्व ५१। १३१)

श्री और श्रीमान् अभिन्न और एकतत्त्व होनेपर भी भक्तानुग्रहविग्रहरूपमें भिन्नवत् प्रतीत होते हैं । छदमी-नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि रूप परतत्त्वके ही लीला-निमित्तक दो-दो रूप हैं, किंतु युगलरूपमें अनन्यता है—

अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा। (वा॰ रामायण ६।११८।१९)

प्रभा एवं सूर्य जिस प्रकार अनन्य और अभिन हैं, उसी प्रकार छक्ष्मी और नारायण अनन्य और अभिन्न हैं। जिस प्रकार तरक्ष-राशि समुद्रसे अनन्य और अभिन्न हैं, उसी प्रकार लक्ष्मीजी नारायण भगवान्से अनन्य और अभिन्न हैं—

सूर्यस्य रदमयो यद्वर्यभयश्चाम्बुधेरिव। सर्वेश्वर्यप्रभावेण कमला श्रीपतेस्तथा॥ ( जयाख्यसंहिता ६। ७८)

ज्योत्स्नाका निवास जिस प्रकार राकेशमें है, उसी
प्रकार श्रीका निवास योगियोंके ध्यानास्पद भगवद्वपुमें है—
का त्वन्या त्वामृते देवि सर्वयक्षमयं वपुः।
अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः॥
(अग्निपुराण २३७। ६)

भगवान्के दिव्य वपुमें भी उनका वक्षःस्थल ही श्रीकी आवासभूमि है—

तस्याः श्रियक्षिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत् परमं विभूतेः॥ (श्रीमद्भा०८।८।२५)

'इयामे पृथाञ्जरित शोभितया श्रियास्व' (श्रीमद्भा० ३ । १५ । ३९)

जब श्री और विष्णु विभिन्न रूपोंमें ब्यक्त होते हैं, तब श्री वात्सल्यमूर्ति अम्बा हैं और विष्णु जगत्-पिता हैं— त्वमम्या सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता॥ (अग्निपुराण २३७। १०)

ळक्सीजी सुवर्ण-वर्णा, परमकान्तिमती, स्मितवदना, कमळानना, कमळ-दळ-नयन-युगळा और अतिशय सुन्दरी हैं । नारायणका-सा पीताम्बर उन्हें प्रिय है । वे चतुर्भुजा हैं । प्रथम कर-युगळमें युगळ-कमळ ळिये हुए हैं । द्वितीय दक्षिण पाणिसे अभय और वाम पाणिसे वर दे रही हैं । किरीट, कुण्डळ, केयूर, कङ्कण, प्रैवेय, हेम-हार, वैजयन्ती, काञ्ची और न्पुर आदि विभूषणोंसे विभूषिता हैं । कमळासनपर विराजमान हैं । स्यन्दन उनका प्रिय यान है । श्रीभगवान्के साथ विनतानन्दनकी सेवा भी स्वीकार करती हैं । चार गजराज अपने जुण्डामत्रोंके माध्यमसे उनका अभिषेक किया करते हैं ।

वे दयामयी, उदार, यशस्त्रिनी, देव-जुष्टा, सर्वे को केखरी, दुराधर्षा और त्रिभुवन-वैभव-कारिणी हैं। माधवी, माधव- प्रिया, हरिवल्छभा, विष्णु-पत्नी, विष्णु-प्रियसखी, रमा, इन्दिरा आदि श्रीलक्ष्मीदेवीके नामान्तर हैं। धन-धान्य, गाय-बोड़े, बुत्र-कळत्र, बन्धु-बान्धव, दास-दासी, आरोग्य और शताबुद्ध-प्रमृति सकल कामनाओंको पूर्ण करनेवाली हैं, साथ ही अपने यात्सल्यमय, पतित-पावन अवलोकनसे चरणाश्रितोंको श्रीमन्नारायणके पद-पद्मोंकी आराधनामें अप्रसर करनेवाली हैं। ये ही श्री-सम्प्रदायकी आध-प्रवर्तिका हैं।

ळक्ष्मी-कान्त विष्णु भगवान्की शक्तिसे ही यह समप्र विश्व-प्रपश्च यथास्थान अवस्थित है । अतएव भगवान् गदापाणिको वेदोंमें अवष्टम्भ कहा गया है ।

जगदाधार प्रभुके इस अवष्टम्भन-नामक गुणकी चर्चा जगत्के प्रत्नतम प्रन्थ-रत्न ऋग्वेदके समयसे ही होती आ रही है। महर्षि दीर्घतमा औतथ्यने विष्णु-सूक्तमें कहा है— यो अस्कभायदुक्तरं साथस्थम्। (१।१५४।१) और पित्रावरुण-नन्दन महर्षि वसिष्ठने कहा है— उदस्तभ्ना नाकमृष्यं वृहन्तम्। (७।९९।२) व्यस्तभ्ना रोद्दसी विष्णवेते। (७।९९।३) इसी प्रकार महर्षि अथर्वाकी उक्ति है—

स्करमो दाधार द्यावापृथिवी उमे इमे स्करमो दाधारोर्यन्तरिक्षम् । स्करमो दाधार प्रदिशः षडुवीः स्करम इह विश्वं भुवनमाविवेश ॥

( अथर्ववेद १० ! ७ । ३५ ) एवं महर्षि कुत्सका वचन है —

स्करमेनेमे विष्टिभिते चौश्च भूमिश्च तिष्ठतः। (अथवीद १०।८।२)

इन वैदिक सुक्तियोंका भाव यही है कि श्रीविष्णु

भगवान् इस समग्र विश्वके परमाधार हैं। श्रीविष्णु-सहस्रनामस्तोत्रमें यह तथ्य इस रूपमें प्रस्तुत हुआ है— द्यौः सन्चन्द्रार्कनक्षत्राः खं दिशो भूमहोदिधः। बाखुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः॥ अर्थात् भूमि, महासागर, दिशाएँ, अन्तरिक्ष एवं मूर्य, चन्द्र और नक्षत्रोंसे युक्त आकाश श्रीवासुदेव

सम्प्रति श्रीभगवान्की शक्तिखरूपा भगवती लक्ष्मीजीके चरण-निलन-युगलमें पद्य-द्वयके ये दो प्रसून समर्पित हैं— ईशाना याखिलानां भ्रतकमल-

भगवान्की शक्तिसे यथास्थान अवस्थित हैं।'

युगा पालयित्री जनानां क्षान्त्वा भक्तापराधान्

विष्ट्सितवद्ना श्रेयसां या सविश्री। या छक्ष्मीळींकमाता सग्सिज-

नयना माधवीति प्रसिद्धा तस्या विष्णुप्रियायाः प्रभवति

सततं. माधुरी मङ्गलाय॥

अर्थात् 'जो देवी समस्त लोकोंकी ईश्वरी हैं, अपने करकमलोंमें कमल-युगल लिये हुए हैं, खजनोंका पालन करनेवाली हैं, जो भक्त-जनोंके अपराधोंको क्षमा करके (उनकी वालिशताका कुछ भी विचार न करके) मुस्कराती रहती हैं, सर्वाङ्गीण कल्याणका विधान करती हैं, जगज्जननी हैं, माधवीके नामसे प्रसिद्ध हैं और जिनके नेत्र कमलके अमल दलोंके समान सुन्दर हैं, उन विष्णुप्रिया लक्ष्मीजीके श्रीविग्रहकी माधुरी (ध्यान करनेवालोंके लिये) निरन्तर मङ्गलमयी है।

वात्सत्यमूर्तिमनुलप्रथितप्रभावां नारायणस्य द्यितां जगतां पराम्बाम् । पद्माननां सरसिजायतपत्रनेत्रां पद्माश्चियं भगवतीं श्चियमाश्चयामः॥

१-अव+स्तरभ+अच्=अवष्टमा । 'अवाञ्चालम्बाना-विदूर्बयोः' (अष्टाध्यायी ८। १।६८) अर्थात् 'अच् उपस्मति वरे स्वम्भके सकारको बकार हो जाता है। वदि इस जकार न्युलक द्वान्दका अर्थ आश्रव और साजीप्य हो। भगवान् क्यन्ति सर्वसमर्थ आश्रय तोई ही और उनकी अपेक्षा हमारे निकट और कौन हो सकता है।

अर्थात् 'जो वास्तल्य-भावकी साकार प्रतिमा हैं, जिनका अतुब्लित प्रभाव विश्व-विदित है, जो नारायण भगवान्की प्रिय पत्नी हैं, जगदम्बा हैं, पद्मानना और कमछोपम नयन-युगळा हैं, हम उन पद्मश्री भगवती कक्षीजीकी शरण प्रहण कर रहे हैं।

और अन शक्ति एवं शक्तिमान्, दिन्य दम्पति श्रीबक्सी-नारायणकी आराधनार्थे नम्न निवेदन है— छङ्गीनारायणी धन्दे दिव्यकेशोर सुन्दरी।
प्रस्नजी वरदी नित्यं भृत्यरक्षाविचक्षणी॥
अर्थात् भी छङ्गीजी एवं नारायण भगवान्को प्रणाम
कर रहा हूँ। ये दोनों अप्राकृत कैशोरके कारण अतीव कमनीय हैं। इनके बदनारिक्दोंसे प्रसादका प्रसार हो रहा है। ये उपासकोंको अभीष्ट वर देते रहते हैं और खजनोंके सतत परित्राणमें परम प्रधीण हैं।

### साहित्य और कलामें भगवाच् विष्णुकी शक्ति श्रीदेवी

(केकक-प्रोपेसर जीकुणदत्त्वी गावरैयी)

भीदेवी या देवी छन्नी सृष्टिन्यवस्थापक भगवान् विष्णुकी शक्ति हैं। उन्हें प्राचीन साहित्य और कछायें विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया तथा सीभाष्य और समृद्धिकी अविष्ठात्री देवी माना गया। भारत और उसके बाहर कई देशोंमें अति प्राचीनकाळसे ही प्रचळित रहा हैं। विश्वके प्राचीनतम प्रन्थ ऋग्वेदमें 'ळक्मी' शब्द आता है। प्रसिद्ध 'श्रीसक्त' उसीका खिळभाग है और ळक्सीके नाम साथ-साथ भी मिळते हैं। श्रीस्कमें भी दोनों नाम विष्णुपत्नी सूचक ही हैं। अन्ति उनहें कमळके उपर बेठी कहा गया है।

वैदिक साहित्यमें श्रीळक्ष्मीके जो उल्लेख प्राप्त हैं, उनसे विण्णुके साथ देवीके सम्बन्धकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिळती । कृष्णयञ्चर्येद (तैतिरीय संहिता ७ । ५ । १४ )में अदितिको भी ळक्ष्मी कहा गया है । जन्यक्ष अदितिको कह्मपकी पत्नी एवं आदित्य, मिन्न, वरूण आदिकी माता बताया गया है । उनकी प्रियसखी 'शूदेवी' भी है । विष्णुकी अनेक प्राचीन मूर्तियाँ निळी हैं, जिनमें उनके एक और ळक्ष्मी और दूसरी ओर भूदेवी प्रदर्शित हैं ।

बाङ्मीकीय रामायण, महाभारत, पुराण आदि परम

प्राचीनतम संस्कृत-साहित्यमें विश्यु-पत्नीके क्रपमें कक्सीका क्लान प्रमुख है। उनकी उत्पत्तिके विषयमें कहा है कि देशापुरीहारा समुद्र-मन्यन करते समय अनेक ररनोंके साथ करमीका भी प्राहुर्भाव हुआ। वे भगवान् विण्युकी पत्नी बनीं और उनकी क्लिके क्रपमें आहत हुई। समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण कक्ष्मीका नाम 'समुद्रकन्या' प्रसिद्ध हुआ। वायुपराण (९। ७९। ९८)में श्री या कक्ष्मीकी उत्पत्ति इस प्रकार दी है—'हिरण्यगर्भसे पुरुष तथा प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई। पुरुष व्यारह मार्गोमें विभक्त हुआ। प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई। पुरुष व्यारह मार्गोमें विभक्त हुआ। प्रकृतिकी दो माग-प्रज्ञा या सरस्तती तथा अविक्सी हुए। वे दोनों अंश अनेक क्रपोंमें संसारमें ब्यास हुए।

#### हक्सी और कमल

पद्मके साथ इक्सीका सम्बन्ध बहुत व्यापक है। देवीकी संबाएँ पद्मां, 'पद्म-इक्तां', 'पद्मवासां' 'कमळाळ्या', आदि प्रसिद्ध हैं। प्राचीन ळक्षण-प्रन्थोंमें ळक्सीके साथ कमळका अनेक प्रकारसे सम्बन्ध दिखाया गया है। उदाहरणार्थ, 'पूर्वकारणागम' नामक प्रन्थ (पटळ १२)-मैं इक्सीको 'पद्मपत्रासनासीमा', पद्मां', 'पद्महस्तिनी'

'श्रीक्षः या 'हीक ते लक्ष्मीक पलकीः (तैचि॰, वाव॰) शादिमें प्रयमपद भू-देवीका वाजक है।

( अर्थात् पद्मपत्रके आसनपर बैठी हुई कामळके-से रंगवाळी तथा हाथमें कमळवारिणी ) कहा गया है । विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें ळक्मीका वर्णन करते हुए हुन्हें पद्मस्था पद्महस्ता च गजोत्किमघटप्छता' ( कमळपर स्थित, कमळधारिणी तथा हाथियोंहारा उठाये हुए वड़ोंसे अभिषिक ) कहा गया है । कमळका छूळ धुकुमारता, उज्वळता और शान्तिका अमिन्यझक होता है । साहित्य और कळामें हाथमें छीळा-कमळ घारण किये हुए धुन्दरियोंके आळेखन मिळते हैं । काळिदासने मेबदूतमें अळकापुरीकी महिळाओंका वर्णन करते हुए ळिखा है कि वे हाथोंमें छीळाकमळ ळिये हुए रहती हैं और उनकी अळकोंमें कुन्दके पुष्प शोमित होते हैं—

इस्ते जीकाकमलमलके बालकुन्दानुविकस् । ( उत्तरमेव० २ )

बाणभट्टने कादग्बरी ( पू० ९२ ) में उत्फुक्छ कमळको हाथमें धारण किये हुए ळक्सीका उक्लेख किया है—

उत्फुल्लार विन्द्हस्तयालिङ्गतो लक्ष्म्या । अन्य अनेक कवियोंने लक्ष्मीके मनोरम वर्णन किये हैं।

आगम तथा अन्य ळक्षण-प्रन्थोंमें ळक्ष्मीकी प्रतिमा-का विधान मिळता है । 'अंग्रुमद्भेदागम' के ४९ वें पटळके अनुसार ळक्ष्मीकी सूर्तिको कमळपुष्पपर बैठी हुई, दो मुजाधारिणी तथा सोनेके-से रंगवाळी दिखाना चाह्निये । उसके कानोंमें सोने और रत्नसे जटित मकराकृतिवाले उच्च्वळ कुण्डळ सुशोभित होने चाह्निये—

लक्ष्मीः पश्चसमासीना व्रिभुजा काञ्चनप्रभा। द्वेमरत्नोक्न्वलेन्द्वेमकुण्डलः कर्णमण्डिता॥

ळक्मीको चारुशीळा युवतीके रूपमें चित्रित करनेका विधान मिळता है । उसके अनुसार देवीके नेत्र प्रफुल्ड कमळके समान और भौंहें कुंचित होनी चाहिये । एक हाथमें वे भीफळ या बिजीरा नीबू तथा दूसरेमें पग्न

घारण करें । सुन्दर यस तया विविध आभूषणोंसे ळक्षी-प्रतिमाको सिष्णित दिखाना चाहिये । कुछ प्राचीन ळक्षण-प्रन्थोंमें ळक्ष्मीके चार हाथ दिखानेका विधान है और ळिखा है कि उनके अतिरिक्त दोनों हाथोंमें अमृतघट और शह होने चाहिये ।

#### लक्ष्मीकी प्रतिमाएँ

कमलालया लक्ष्मीका चित्रण भारतीय कलामें सामान्य बात है। भारहत, साँची, बोधगया, मथुरा, अमरावती, तंजीर, मदुरे आदिकी कलामें पश्चित्या लक्ष्मीकी अनेक घुन्दर मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। कहीं लक्ष्मीको प्रपुत्त्व कमलवनके मध्य स्थित दिखाया गया है तो कहीं त्रिभन्न भावमें खड़ी हुई वे कीलाकमल घारण किये हुए हैं। कुछ कलाकृतियों में कमलाकृड़ा लक्ष्मीका अभिषेक हाथियों-द्वारा दिखाया गया है। मथुराकी कुषाणकालीन एक मूर्तिमें लक्ष्मी अन्नकी बाली लिये हुए हैं, जो यह प्रदर्शित कर रही हैं कि माताके दूधसे और अन्नसे प्राणियोंका भरण-पोषण होता है। इस मूर्तिका पृष्ठभाग अत्यन्त कलात्मक ढंगसे दिखाया गया है । उसपर कमल-पुष्प, पत्ते, मयूरका जोड़ा आदि अलंकरण-वास्ततुरे उकेरे गये हैं।

गुप्तकाळकी एक म्तिंपर कमलाळ्या लक्ष्मीका हाथियोंके द्वारा अभिषेक चित्रित है। कर्नाटकके बीजापुर नगरके समीप पृद्धकळ नामक स्थानमें दृश्मीको एक कळाऊतिपर जळके बीच कमळ-श्रम्यापर लेटी हुई दिखाया गया है। ऐसी ही कमळश्रम्यापर आकर्षक मुद्रामें विराजमान देवीकी एक मुन्दर प्रतिमा उत्तर प्रदेशके फर्कखाबाद जिलेके कम्पिळ नामक स्थानमें मुरक्षित है।

कमछ और ब्रह्मीका सम्बन्ध भारतीय कळा एवं साहित्यमें अमर हो गया है। धुकुमार कमछ ग्रुश्रता और शान्तिका प्रतीक है तथा ब्रह्मी सोन्दर्य और समृद्धि- की । जहाँ इन दोनों वस्तुओंका समन्वय है, वहाँ सोनेमें सगन्ध है ।

ईसवी रातीके प्रथम महाकवि अश्वघोषने कमलालया लक्मीका एक आकर्षक चित्र उपस्थित किया है । सीन्दर-नन्दके एक खोकमें गीतम बुद्धके चचेरे भाई नन्दकी लावण्यमयी बतनी 'सन्दरी'का वर्णन इसप्रकार मिलता है--सा पद्मरागं वसने वसाना पद्मानना पद्मदलायताक्षी। पद्मा विपद्मा पतितेव लक्ष्मीः ध्रहोष पद्मस्तगिवातपेन।।

'वह सन्दरी पद्मके रंगवाला कपड़ा पहने हुए थी. उसका मुख कमळ-जैसा था और बड़े-बड़े नेत्र कमलदलके सददा थे। परंतु कुछ समय वियुक्त रहनेके कारण वह ऐसी लग रही थी मानो कमलालया लक्ष्मी अपने स्थानसे च्युत हो गयी हो । वियोग-जनित तापसे कमलकी मालाकी तरह म्लान हो रही थी।

भारतमें देवी लक्ष्मीका महत्त्व इतना था कि उनकी पूजा सभी वर्गोंके लोगोंमें होने लगी। प्रसिद्ध गुप्त-वंशी शासक बैष्णव थे। उनके द्वारा बनवाये गये मन्दिरोंमें लक्ष्मी तथा कमलपुष्पको विशेष महत्त्व मिला है। गुप्त-सम्राटोंके सिक्कोंपर कमलपर वैठी या खड़ी हुई लक्ष्मीके अत्यन्त रोचक आलेखन मिले हैं। गुप्त-वंशके बाद अन्य कई राजवंशोंने छक्ष्मीको वैशिष्टय प्रदान

किया । उत्तर भारतमें कळचुरि, चंदेल तथा गाह्डबाल वंशोंके राजाओं, बंगाल और काश्मीरके शासकों तथा दक्षिण भारतके पांड्य आदि वंशोंके राजाओंने अपनी मुद्राओंपर लक्ष्मीकी छित्र अङ्कित करायी ।

भगवान् विष्णुके साथ देवी लक्ष्मीका ध्यान अलेक प्राचीन प्रन्थों तथा अभिलेखोंके प्रारम्भिक मङ्गलाचरणमें मिलता है। देशके विभिन्न भागोंमें तथा हिंदचीन और हिंदेशियाके अनेक देशोंमें छक्षीको अकेले या विष्णुके साथ बैठे हुए बहुसंख्यक कलाकृतियोंपर अङ्कित किया गया । सप्तमातृकाओं में एक प्रतिमा लक्ष्मीकी होती थी । उनका वाहन विष्णुका गरुड़ पक्षी था तथा उनके हाथोंमें विष्णुके आयुध--राष्ट्व, चक्र,गदा और पद्म मिलते हैं।

प्रकाश और समृद्धिकी देवीके रूपमें विष्णुकी शक्ति लक्ष्मीका सम्बन्ध दीपावली-उत्सवके साथ जोड़ा गया । लक्ष्मीकी एक संज्ञा 'दीपलक्ष्मी' भी प्रसिद्ध हुई । उनके एक या दो हाथोंमें दीपक रहता है। शरद ऋतका खागत प्राचीन भारतके अनेक क्षेत्रोंमें 'कौमुदी-महोत्सवः मनाकर किया जाता था । कालान्तरमें इस उत्सवने दीपमालिका-उत्सवका रूप प्रहण कर लिया। बादमें अधिकांश ज्योतिर्लिङ्गीय सामासिक शुभ लक्सी शब्दोंके उत्तरपदवर्ती शब्दमें 'लक्ष्मी' पद जुड़ने लगा और लक्षीके कई सहस्रनाम स्तोत्र-बनाये गये।

महालक्ष्मीकी दयालुता

पितेच त्वत्येयाञ्जननि परिपूर्णागसि जन हितस्रोतोवृत्या भवति च कदाचित् कलुषधीः । किमेतन्निद्रांपः क इह जगतीति त्वमुचितै-रपायैर्विस्मार्यः स्वजनयसि माता तदसि नः ॥

·हे माता महारुक्ष्मी ! आपके पति ( महाविष्णु ) जब कभी पूर्णापराधी जीवके ऊपर पिताक समान हितकी दृष्टिसे क्रोधित हो जाते हैं, उस समय आप ही -- 'यह क्या ! इस जगत्में निर्दोप है ही कौन ए इत्यादि रूपसे उपदेश कर उनके कोधको शान्त करवाके दयाको जाम्रत् कर उसे अपनाती हैं, तभी तो आप हमारी (हम सबकी ) माता हैं।

( पराश्यभद्रास्क )

### आचारांकि श्रीसीताजी

( लेखक--मानसमराल पं अभिजगेशनारायणजी शर्मा, एम्०ए०, डिप०इन०एड० )

श्रीरामचिरतमानसमें जगदम्बा सीताजीको शिक्तका मूळ स्रोत माना गया है। वे पराशक्ति परमेश्वरी हैं। उनके ळीळा-कटाक्षसे जगत्का निर्माण, पालन और संहार होता है। उन परम चिदासिका शिक्तकी वन्दना गोस्वामीजी मूलतः तीन रूपोंमें करते हैं—(१) उद्भवकारिणी, (२) स्थितिकारिणी और (३) संहारकारिणी—

उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामबल्लभाम्॥ (रा० च० मा०१।१।५)

रामतापनीयोपनिषद्में भी सीताजीको उद्भव, पालन और संहारकारिणी कहा गया है । उद्भव, स्थित और संहार त्रिदेवके कर्म हैं। सीताजीमें त्रिदेवोंके कर्मोंका एकत्र संकलन है, अतः सीताजी मूलप्रकृति हैं; किंतु मूलप्रकृति होकर भी वे क्लेशहारिणी और सर्वश्रेयस्करी हैं। मूलप्रकृतिके सहयोगके बिना पुरुष (परमात्मा) सृष्टिकी रचना नहीं कर सकता।

रामचिरतमानसके बालकाण्डमें सीताजीका उद्भवकारिणी-रूप देखा जा सकता है। बालकाण्डकी प्रमुख घटनाओं-के केन्द्रमें सीताजी ही हैं। बालकाण्डकी क्रियाओंकी सृष्टि सीताजीके परिपार्श्वमें होती है। फुलवारीसे लेकर विवाह-मण्डपतकका सारा आकर्षण सीताजीमें समाविष्ट है। यदि बालकाण्डके घटनाकमसे सीताजीको निकाल दिया जाय तो सारी क्रियाओंकी सृष्टि अवरुद्ध हो जायगी। बालकाण्डकी सीताजी समग्र ऐश्वर्यशालिनीके साथ-साथ अद्वितीय सीन्दर्य-शालिनी भी हैं। ऐश्वर्यके साथ-साथ सीन्दर्यका अद्भुत

संयोग सीताजीके चिरत्रमें औदात्यकी सृष्टि करता है। उनके लोकोत्तर सौन्दर्यका चित्रण गोस्त्रामीजीने अत्यन्त मर्यादाके साथ प्रस्तुत किया है। सीताजीका सौन्दर्य अनुपमेय है। संसारमें ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है, जिसके साथ सीताजीके सीन्दर्यकी उपमा दी जा सके। सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी भी किसी-न-किसी दोषसे प्रस्त हैं। किविके समक्ष एक विकट प्रश्न है कि अन्ततः सीताजीकी उपमा किससे दी जाय किविद्वारा लगायी गयी शर्तके अनुसार यदि लक्ष्मीकी उत्पत्ति नये ढंगसे हो तो भी सीताजीसे समता देनेमें उसे संकोच होगा—

जों पटतरिअ तीय सम सीया। जग असि जुबति कहाँ कमनीया॥
गिरा मुखर तन अरध भवानी। रित अति दुखित अतनु पित जानी॥
विष बारुनी बंधु प्रिय जेही। कहिअ रमासम किमि बेरेही॥
जों छिब सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई॥
सोभा रजु मंदरु सिंगारू। मधै पानि पंकज निज मारू॥

एहि बिधि उपजे लिन्छ जब सुंदरता सुख मूल।
तदिप सकोच समेत किब कहिं सीय समत्ला।
( रा० च० मा० १ । २४७ । ४-८ )

सीताजीका सौन्दर्य ऐश्वर्यमूलक है। यही हाक्तिकी मिह्नमा भी है। इस अनिन्य सौन्दर्यमें मोहकी वासनाकी गंधतक नहीं है। जहां सामान्य सौन्दर्यके ध्यान करनेसे मोह और वासनाकी उत्पत्ति होती है, वहाँ जगदम्बा सीताजीका ध्यान 'निर्मलमित'-प्रदायक है—

जनक सुता जगजनि जानको। अतिसय प्रिय करुनानिधानको॥
ताके जुगपद कमल मनावउँ। जासु कृपाँ निरमल मति पावउँ॥
( रा० च० मा० १ ।१८ । ४)

१-श्रीरामसांनिध्यवशाष्त्रगदानन्ददायिनी । उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणीं सर्वदेहिनाम् ॥ (३।३) २-सुंदरता कहुँ सुंदर करईं। छबिग्रहँ दीपसिखा जनु बरई ॥ सब उपमा किव रहे जुठारी। केहिँ पटतरी विदेहकुमारी॥ (राज्य जमा ०१। २३०। ७८)

अयोध्याकाण्डसे अरण्यकाण्डतक सीताजी 'स्थिति-कारिणी' अर्थात् पाळनकात्री हैं। इन काण्डोंमें सीताजी करुणाकी साकार प्रतिमा हैं। इन काण्डोंमें घटनेवाळी सारी घटनाओंको वे साक्षी-भावसे देखती हैं। उनमें उन घटनाओंको प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वे यदि चाहतीं तो पळमात्रमें देवताओं, कैकेयी आर मंथराके सम्मिळित षड्यन्त्रको घ्वस्त कर देतीं; क्योंकि सीताजी चराचरकी समस्त क्रियाओंकी मुळ प्रेरणा हैं। वे आदि-शिक और जगत्की मुळाधार चेतना हैं। उनके भृकुटि-विळाससे सृष्टिका सुजन और प्रळय होता है। मनु-शतस्त्रपा-प्रकरणमें सीताजीको आधाशकिके क्र्यमें महाकविने चित्रित किया है——

बाम नाम सोनिति अबुकूका। आदिसक्ति हिनिधि जगसूका॥ बासु अंस टपजिंह गुनकानी। अगिवत रूचिछ उमा मह्मानी॥ भूकृदि विकास जासु जग होई। गस बाम दिसि सीता सोई॥ ( २० च० मा० १ । १४८ । १-२ )

उपर्युक्त समस्त वैभव-विभूषित होनेपर भी सीताजी चूँिक अयोध्यासे अरण्यकाण्डतक 'पालनकारिणींं की भूमिकामें हैं, अतः वे साक्षीमात्र या क्षमास्वरूपा हैं। जयन्त उनपर चञ्चु-प्रहार करता है, फिर भी वे करुणामयी बनी रहती हैं। यहाँतक कि रावणद्वारा अपहृत होनेके पश्चाद भी वे अपनी करुणाका परित्याग नहीं करतीं। किंतु लङ्काकाण्डकी सीताजी 'संहारकारिणीं' हैं। यहाँ सीताजीकी विलग भूमिका है। वे निश्चर-कुलके नाश-हेतु 'कालरात्रि' बनकर लङ्कामें प्रवेश करती

काकराति निस्तिचंर कुळ केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥ ( रा० च० मा० ५ | ४० | ४ )

यहाँ 'काळरात्रि' शब्द संहारकारिणी सीताजीका परिचायक है। दुर्गासप्तशतीमें जहाँ देवीके 'अष्टोत्तर-शतनाम' की चर्चा है, वहाँ भी 'काळरात्रि' शब्द सांकेतिक अर्थमें प्रयुक्त हुआ है—— अन्निज्वाका रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपश्चिमी। नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी॥ (दुर्गाष्टोत्तरश्चतनामस्तोत्र १४)

वस्तुतः छङ्कामें सीताजीका प्रवेश 'काळरात्रिं'के रूपमें हुआ है। नारायणी रीद्रमुखी वनकर अन्निज्वाळात्मक रूपसे छङ्कामें निवास कर रही हैं। उन्हें उचित अवसरकी प्रतीक्षा है, जिसमें भद्रकाळी कराळी बनकर पापपुरी छङ्काका संहार कर सके। विभीषण इस तत्त्वसे परिचित हैं, अतः वे रावणको समझाकर कहते हैं कि 'शक्तिस्वरूप सीताजीको ळाकर मानो तुमने काळरात्रि ( पृत्युदेवी )को निमन्त्रण दे दिया है। कहनैका तात्पर्य यह है कि अव छङ्कामें कोई भी जीवित नहीं बचेगा। महारानी मंदोदरी भी रावणसे कहती हैं कि 'सीता शीतिनशा' ( काळरात्रि )के रूपमें छङ्कामें आयी हैं। जनतक इन्हें श्रीरामको ळीटा नहीं दोगे तबतक ब्रह्मा, शिव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते—

तव कुक कमक बिपिन दुखराई। सीता सीत विसा सम आई॥ सुनदु नाथ सीता बिजु दीन्हें। हित न तुम्हार संभु अज कीन्हें॥ (ग० च० मा० ५। ३६। ४५)

जैसे तुषारापातसे कमछ-वन विनष्ट हो जाता है उसी प्रकार निशिचरकुळके संहार-हेतु सीताजीका आगमन ळङ्कामें हुआ है।

मानसकी सीताजी षडेश्वर्यसंयुक्ता हैं। वे मात्र मूळ प्रकृति न होकर अनेक दिव्य गुणोंसे अठंकृत हैं। उद्भव, स्थिति और संहार म्ळप्रकृतिके कार्य हैं। म्ळप्रकृति-को दुष्टा और दु:खरूपा भी कहा गया है—

पुक बुष्ट अतिसय बुद्धरूपा। सा वस जीव परा सव कूपा॥ (रा० च० मा० ३ । १५ । ३ )

अतः गोस्वामीजीने म्लप्रकृतिसे भिन्न बताते हुए सीताजीको 'क्लेशहारिणीम्' 'सर्वश्रेयस्करीम्' और 'रामच्छुभाम्' पदोंसे विभूषित कर इन्हें षड-ऐश्वर्य-संयुक्त सिद्ध किया है। जिनके हृदयमें अविद्या, अस्मिता, राग-हेष और अभिनिवेश आदि पश्च क्लेशोंका निवास रहता है, उनके हृदयमें वैराग्य आदि उत्पन करके सीताजी उनमें ज्ञान तथा भक्ति अवस्थित करती हैं और कामादि विकारी-का संहार करती हैं। अतः उद्भव, स्थिति और संहारके कार्यमें उनकी मुख्य भूमिका पश्च क्लेशोंको विनष्ट करनेके कारण सीताजीका 'क्लेझाहारिणी' विशेषण अत्यन्त उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रत्येक परिस्थितिमें वे श्रीरामसे सम्पृक्त हैं । अतः 'रामचळ्ळनाम्' विशेषण देकर महाकविने शक्तिस्वरूपाकी कल्याणकारिणी शक्तिकी ओर संकेत किया है। 'उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता' होनेपर भी सीताजीका भगवान् राभके वरण-कमळोंमें अखण्ड अनुराग है । शक्ति भीर सेवाका अभूतपूर्व मणिकाश्चन-संयोग पतिपरायणा धीताजीके चरित्रमें दृष्टव्य है---

निज कर गृह परिचरजा करहे । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ जेहि विधि कुपासिधु सुद्ध मानइ।सोइ कर भी सेव। विधि जानइ॥

बासु कृपा कटाच्यु सुर चाइत चितव व सोइ। राम पदारबिंद रति करति सुभावहि सोइ॥ (रा० च० मा० ७। २४। ३-४)

सेवापरायणा सीताजीका यह ठोक-मङ्गळकारी रूप युग-युगतक नारीवर्गके ळिये अनुकरणीय रहेगा।

इस प्रकार रामचरितमानसकी सीताजी मुख्यतः तीन रूपोंमें चित्रित हैं । यद्यपि उनके तीनों रूप उदात्त और प्रसङ्गानुह्द हैं, किंतु गोस्वाभीजीको जगज्जननीका करुणाई-रूप विशेष प्रिय है । इसी रूपमें भक्तवत्सळा माँ अपने ळाडले पुत्रोंपर कृपा करके अपने करुणाकोषसे आशीर्वादों-के मोती छुटाने बगती हैं—

आसिष दोन्हि राम प्रिय जाना। होहु तात बरू सीक निषाना॥ अजर अमर गुन निधि सुत होहू । फरहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥ (रा० च० मा० ५। १७ । १-२)

## श्रीरामकी शक्ति सीताजी

( देखक-डॉ॰ भीशुकदेवराय, एए॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰, साहित्यरत्न )

श्रीसीताजीको मूळप्रकृति या आदिशक्ति माना गया है। शक्तिलरूपा सीताजी शाश्वत एवं सनातन हैं। ये सदा हैं और सदा रहेंगी । श्रीरामके साथ इनका नित्य म्नांनिष्य है—ऐसा अनेक आर्षप्रन्धोंमें उरुलेख है—

मुलप्रकृतिकपत्वाद् सा सीता प्रकृतिः स्युता। प्रणवप्रकृतिकपत्वात् सा सीता प्रकृतिहच्यते ॥ स्रीतः इति त्रिवर्णात्मा साक्षान्मायामया भवेत्। विष्णुः प्रपञ्चबीजं च माया ईकार उच्यते॥ ( सीतोषनिषद् )

इस प्रसङ्गमें अध्यात्मरामायणकी अधोलिखित पि विशेषरूपसे उल्लेखनीय है-

प्को विभासि राम त्वं मायया बहुरूपया। योगमायापि सीतेति।

खींकार कर विश्वरूपमें मासित हो रहे हें और श्रीसीताजी ही वह योगमाया हैं। भीसीताजी आदिशक्ति हैं। ऐसी शक्तियोंकी संस्था

एकमात्र सत्य वस्तु श्रीराम ही बहुरूपिणी मायाको

तैतीस बतायी गयी है। वे सभी शक्तियाँ इसी मडा-शक्तिकी अंशभूता हैं । महारामायगर्भे इसका उन्लेख इस प्रकार है-

भीर्भूर्लीला तथोत्छ्या कृपायोगोन्नती तथा। पश्यन्ति सृकुटी तस्या जानक्या नित्यमेव च ॥

सीता शब्दका अर्थानुक्रममें भी विशेष महत्त्व है। इस शब्दकी ब्युत्पत्तिपर विचार करनेपर ब्याकरण-सम्मत अनेक गृढार्थ बोधगम्य होते हैं, जिनसे श्रीरामकी इस शक्तिकी महिमा व्यक्तित होती है।

१-अविद्यासितारागहेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेबाः ।

(पा० यो० द० २-३)

१-स्र्यते इति सीता । अर्थात् जो जगत्को उत्पन्न करती हैं । यह सीता शब्द 'षूङ् प्राणिगर्भविमोचने' धातुसे बना है ।

२-सवित इति सीता । अर्थात् जो ऐश्वर्ययुक्त है । इसका सम्बन्ध '**खु प्रसवैश्वर्ययोग** धातुसे है ।

३-स्यति इति सीता । अर्थात् जो संहार करती हैं अथवा क्लेशोंको दूर करती हैं । यह खोऽन्तकर्मणिंश धातुसे बना है ।

४-सुवित इति सीता । अर्थात् सत्प्रेरणा देनेवाळी । यह सीता शब्द 'षू प्रेरणे' धातुसे बना है ।

५-सिनोति इति सीता । अर्थात् बॉधनेवाळी, वशमें करनेवाळी । इसका सम्बन्ध 'बिञ्च बन्धने' धातुसे है ।

६—कुछ पण्डित सीता शब्दको ताळब्यादि——शीता मानते हैं । यथा—

'द्यीता नमः सरिति लांगलपद्धतौ च । द्यीता द्याननरिपोः सद्दधर्मिणी च ॥ इति तालन्यादौ धरणिः । ( अमरकोरा, भानुदीक्षितकृत टीका )

इसके अनुसार— इयायते इति शीता । अर्थात् सर्वत्रगामिनी । यह शीता शब्द 'इयेंड् गतौं' धातुसे बना है ।

ध्यातव्य है कि उपर्युक्त सब शब्दोंकी सिद्धि 'पृपोद्रादित्व' से ही होती है । प्रथमके अनुसार सीतामें उत्पत्ति-गुण 'दूसरेके अनुसार ऐश्वर्य-गुण ।' तीसरेके अनुसार संहार-गुण चीथेके अनुसार सत्प्रेरणा-दायक-गुण और पाँचवेंके अनुसार बाँधनेका गुण है । निर्गुण ब्रह्ममें इन्हीं सीताजीकी उत्तमा शक्ति बाँधती है और इसी कारण निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार हो पाता है । इस प्रकार श्रीसीताजी ही ब्रह्मके सगुण अवतरणकी कारण हैं ।

सीता नामके और भी कारण अनेक प्रन्योंमें उल्लिखित हैं। विष्णुपुराणके अनुसार—

तस्य पुत्रार्थं यजनभुवं कृषतः सीरे सीता दुद्दिता समुत्पन्ना। (४।५।२८)

सीतोपनिषद्मं—-भूतले इलाग्नेसमुत्पन्ता । वाल्मीकिके अनुसार—-

अथ में ऋषतः क्षेत्रं ठाङ्गलादुत्थिता ततः। क्षेत्रं शोधयतः लब्धा नाम्ना सीतेति विश्वता॥ (वाल्मी०१।६६)

आनन्दरामायणके अनुसार— सीराध्रान्निर्गता यस्मात् सीतेत्यत्र प्रगीयते । (७४)

अवतारानुक्रममें सीताजीके ही ये अनेक नाम उपछन्ध हैं और उनका सम्बन्ध किसी-न-किसी कथानकसे है, जिसकी चर्चा विस्तारभयसे यहाँ नहीं की जा रही है। नामाविल इस प्रकार है—

१-फळसे निकलनेके कारण-मातुलुङ्गी।

२-अग्निमें वास करनेसे-अग्निगर्भा । ३-रलोंमें निवास करनेसे-रत्नावळी ।

४-धरणीसे उत्पन्न होनेके कारण-धरणिजा, भूमिस्रुता।

५-श्रीजनकद्वारा पाळित होनेसे--जानकी, वैदेही।

६ – हलके पालसे निकलनेके कारण—सीता।

७-राजा पद्माक्षकी कन्या होनेके कारण-पद्मा।

८ — मिथिलामें जन्म लेनेके कारण — मैथिली।

९-अमानवीय होनेके कारण-अयोनिजा।

१ ०-श्रीराम-पत्नी होनेके कारण-रामवल्लभा ।

श्रीसीताजीका प्राकट्य अंशतः होता ही रहता है । ब्रह्मवैवर्तपुराणमें इसकी बृहत् चर्चा है—

यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा। वैकुण्डे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती॥ भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च श्लीरोदशायिनः प्रिया। धर्मपुत्रवधूस्त्वं च शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपिणी॥



कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती सती।
द्वारवत्यां महालक्ष्मीभंवती रुक्षिमणी सती॥
त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्वीपदी सती।
शवणेन हता त्वं च त्वं हि शमस्य कामिनी॥
(ब्रह्मकै० पुरा० कृष्णक सक् १९६। १६-१९)

संश्लेपमें इस कह सकते हैं कि संसारमें जहाँ-कहीं दया है, क्षमा है, शीर्य है, ममता है, शोभा है, शूरता है, मातृत्व है, वहीं इस शक्ति सीत का निवास है— या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। (दर्गीसप्तश्ती)

( ? )

( एं० श्रीशिवनाथजी दुवे, एम्॰ कॉम्॰, एम्॰ ए॰, साहित्यरत्न, घर्मरत्न )

गिरा अरथ जल बौचि सम कहिं जत भिन्न न भिन्न । बंद उँ सीता राम पद, जिन्हिंह परम प्रिय खिन्न ॥

जिस प्रकार गिरा एवं अर्थ सतत सम्पृक्त हैं तथा वीचि जलका ही विशेष रूप हैं, वे कहनेमात्रको भिन्न हैं, वास्तवमें अभिन्न हैं। इसी तरह श्रीरामजीसे सीताजी सदा सम्पृक्त हैं, उनसे कभी षृथक नहीं होतीं। यथा—

प्रभा जाइ कहँ भानु विहाई । कहँ चंदिका चंदु तिज जाई॥

'सीताजी सर्वछोकमयी, सर्वधर्ममयी, सर्ववेदमगी, सर्वाध्यार, सर्वकार्यकारणमयी, महाळक्ष्मी, देवेशकी भिन्नाभिन्न-रूषा, चेतनाचेतनात्मिका, ब्रह्मस्थावरात्मा, तद्गुण-कर्मविभाग-भेदसे शरीर रूपा, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, विशाच, वेताल, भूतादि-भूतशरीरूपा, देवर्षि, मनुष्य, गन्धवेरूपा एवं भूतिन्दिय-मन:प्राणरूपा हैं।'

बद्मपुराणमें सीताजीको जगनमाता और श्रीरामको जगत्-पिता, सीताजीको प्रपश्चरूपिणी और श्रीरामको निष्प्रपश्च, सीताजीको ध्यानखरूपिणी और श्रीरामको बोगियोंकी ध्वेयात्मम् तिं और दोनोंको परिणामापरिणामसे रहित बताया गया है—

जगन्मातापितृभ्यां च जनन्ये राघवाय च । नमः प्रपञ्चरूपिण्ये निष्पपञ्चस्वरूपिणे ॥ नमो ध्यानस्वरूपिण्ये योगिष्येयात्मभूतये । परिणामापरिमाभ्यां रिकाभ्यां च नमो नमः ॥ ( पर्मपुराण )

'अद्भुतरामायण'में कहा गया है कि 'सीताजी सृष्टि-की प्रकृतिरूपा, आदिभूता, महागुणसुसम्पन्ना हैं। सीताजी तपःसिद्धि तथा स्वर्गसिद्धि हैं। सीताजी ऐश्वर्यरूपा और मूर्तिमती सती हैं। ब्रह्मादिदेवगण इन जगन्माताकी 'महती विद्या' तथा 'अविद्या'—इन दोनों ख्योंसे स्तुति किया करते हैं। बही ऋदि और सिद्धि हैं। सीताजी गुणमयी हैं, फिर भी गुणातीता हैं। सीताजीसे ही ब्रह्मा तथा ब्रह्माण्डका सम्भव होता है। सीताजी ही सभी कारणों-की कारण और प्रकृति-विकृति-स्वरूपिणी हैं। सीताजी ही चिन्मयी और चिद्विद्यासिनी हैं। ये ही महाकुण्डिलनी हैं। चराचर जगत् इन्हीं सीतादेवीका विद्यास है। तस्वदर्शी योगी लोग इन्हींको हृदयमें धारण करके हृदयकी अज्ञान-अन्थिका मेदन किया करते हैं।'

जय लङ्गा-विजय करके श्रीरामजी लीटे और अयोध्यामें उनका अभिषेक हुआ, सरकार सिंद्दासनारूढ़ हुए, पासमें माता सीताजी बैठी थीं, उस समय वे विसष्टादि महात्माओं से घिरे हुए थे। उन्होंने देखा कि सामने बुद्धिमान् हनुमान्जी अञ्जलि बाँचे खड़े हैं। उन्हें तत्त्वज्ञानके अतिरिक्त और किसी पदार्थकी चाह नहीं है। तब भगवान् श्रीरामने सीताजीसे कहा कि 'तुम हनुमान्जीको तत्त्वोपदेश करो। इनमें कल्मय नहीं है और में हम दोनोंके परम भक्त हैं।'

'बहुत अच्छा'—कहकर सीताजीने हनुमान्जीसे कहा— 'हनुमान् ! तुम मुझे म्ळप्रकृति समझो । में सृष्टि, स्थिति
और ळप करती हूँ । इनके ( श्रीराम )के सिन्धानमात्रसे
निरन्तर इस जगत्की रचना किया करती हूँ । अनिम्ब ळोग इनके सान्निध्यसे मेरी रचनाका आरोप इनपर किया करते हैं । अयोध्यामें अतिनिर्मळ रघुवंशमें जन्म-प्रहण, विश्वामित्रकी सहायता, यज्ञकी रक्षा, अहल्योद्धार, शिवजीका धनुष-मङ्ग, मेरा पाणिग्रहण, परशुरामका मदमङ्ग, बारह वर्ष अयोध्या-निवास, दण्डकारण्यगमन, विराधका वध, माया-मारीचका वध, माया-सीताहरण, जटायुको मोक्ष-प्रदान,कवन्धको गतिदान, शबरी-सत्कारप्रहण, मुग्नीयसे समागम, बाळ-वध, सीताका अन्वेषण, समुद्रमें सेतुबन्धन, ळंकापर चढ़ाई, दुष्ट रावणका सपुत्र-वध, विभीषणको राज्य-दान, पुष्पकद्वारा मेरे साथ अयोध्या-आगमन, राज्य-में श्रीरामजीका अभिषेक—ये सभी कार्य मैंने किये हैं। ( अध्यात्म-रामायण )।

वस्तुतः श्रीरामजी न चळते हैं, न बैटते हैं, न सोचते हैं, न कुछ चाहते हैं। ये तो आनन्दम् तिं, अचळ और परिणामहीन होकर मायाके गुर्गोका अनुगमन करते हुए माद्यम पड़ते हैं। वाल्गीकिका भी यही मत है, वे कहते हैं कि रामायण तो सीताजीका एक महान् इकि-चरित्र है।

सीता ही र्ष्टा-शक्ति हैं जो ठोकरक्षणार्ध श्रीह्रपसे प्रवृत्त होती हैं। वे ही योगमाया हैं। प्रज्यावस्थामें श्रीवत्सह्रपसे मगवान्के दक्षिण वश्वःस्थळमें निवास करती हैं।

महाराकि सीताजी और सर्वशक्तिमान् श्रीराम एक ही ब्रह्मके दो रूप हैं। छीळा-हेतु ये दोनों पति-पत्नीके रूपमें पृथक् हुए। सूर्यका अपनी प्रभासे, चन्द्रमाका अपनी चाँदनीसे, शरीरका अपनी छायासे और शक्तिमान्-का अपनी शक्तिसे जैसे अविष्ठेद सम्बन्ध होता है,

नेसे ही अमेश सम्बन्ध श्रीरामका सीताजीसे है। मगवती सीता स्वयं कहती हैं—

अतन्या राघवेणाहं भारकरेण प्रभा यथा। (वा० ग०५।२।१५)

भगवान् श्रीरामने भी सीताजीकी अभिन्नताकी स्वीकृति दी है—

अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा। (वा० रा०६। ११८। १८)

अर्थात् 'सीताजीका मेरे साय उसी प्रकार अभिन सम्बन्ध है, जिस प्रकार सूर्यका अपनी प्रभासे होता है।' ने ही साक्षात् शक्ति हैं, भगवान्के संकल्पमात्रसे जगत्के रूपोंको प्रकट करती हैं तथा दश्य जगत्में खयं व्यक्त होती हैं।

साधकोंको 'सीता-गायत्री'की उपासना करनी चाहिये, जो प्रत्यक्ष तपश्चर्या है। इससे तुरंत आत्मबळमें दृद्धि होती है। कम-से-कम एक सी आठ बार सीता-गायत्रीका जप करना चाहिये। क्षियोंको भी सीता-गायत्रीका जप करना चाहिये। सीता-गायत्री एक तपः-शक्ति है। इससे निर्विकारता, पातिव्रत्य, मधुरता, साखिकता, शीळता एवं नम्रता आदि सद्गुणोंकी प्राप्ति होती है। यह सीता-गायत्री इस प्रकार है—

'ॐ जनकनिद्ग्य विश्वहे रायवश्क्यभाये श्रीमहि । तम्मः सीता प्रचोद्यात् ।'

निष्कर्ष यह कि सीताजी ही डक्मी हैं, जो ब्रह्मादि सभी देवताओंसे वन्दित हैं। अणिमादिक सिद्धियाँ सदैव इनकी सेवामें उपस्थित रहती हैं, कामचेनु स्तुति करती रहती है, वेदादि शास्त्र गुणगान किया करते हैं, जयादि अप्सराएँ टहळ बजाती हैं, जहाँ सूर्य आर चन्द्र-रूपी दीपक जळते हैं। नारदादि जिनका यशोगान करते हैं, राका और तारिकाएँ जिनके उपर छत्र छगांये रहती हैं, हादिनी और माया चँवर दुळाती हैं, स्वाहा और स्वधा



पंखे झळती हैं तथा भृगु आदि महर्षि सदा पूजनमें रत रहते हैं, ऐसी हैं, हमारे भगवान् श्रीरामकी शक्ति भगवती सीता । भगवती सीताके विस्तृत चरित्र एवं उपासना- पद्धतिकी जानकारीके लिये 'श्रीजानकी-चरितामृतम्-महाकाव्य'—'अगस्त्यसंहिता' एवं सीतोपासनास्थ 'जानकी-स्तयराजादि सन्नास्थ—व्याख्यान देखना चाहिये।

(3)

( डॉ॰ श्रीमिथिलाप्रसादजी त्रिपाठी, वैष्णवमूषण, साहित्याचार्य, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰, आयुर्वेदरत्न )

श्रीराम अखिलब्रह्माण्डनायक, वेदान्त-प्रतिपादित ब्रह्म और सर्वभूतस्थित परमात्मतत्त्व हैं। फिर भी वे शक्तिके बिना अधूरे ही हैं। सीताजीके बिना श्रीरामका रामत्व अप्रकाशित ही रहता है। जन्म छेनेके बाद अवरुद्ध रहती है। महर्षि विश्वामित्रद्वारा राजा दशरथसे श्रीराम-कथा श्रीराम-छक्ष्मणकी याचना ही श्रीरामके शक्ति-सम्मुखी-करणका आद्य उपक्रम है।

धनुष-यज्ञ-प्रसङ्गमें लक्ष्मणका नाम लेकर श्रीरामने नगर-दर्शन किया, परंतु उन्हें पहली बार शक्तिका साक्षात्कार नहीं हो पाया । गुरुका आदेश लेकर दूसरी बार पुनः पूजाके लिये पुष्पचयन-हेतु श्रीराम-लक्ष्मण मिथिलाकी बाटिकामें पहुँचते हैं, शक्तिका पहला दर्शन ही शक्तिमान्में विश्व-जयका उपक्रम प्रस्तुत कर देता है । कामको श्रीरामपर अधिकार जहाँ सीताजीके आश्रयसे मिलता है और वह विश्वविजयी बनता है, वहीं सीताजीकी प्राप्ति भी श्रीरामके लिये त्रिभुवन-जयका प्रमाण है । तुलसीदासजीका विवरण सुनिये—

कंकन किंकिनि न्पुर धुनि सुनि।कहत छखन सन राम हृदय गुनि॥ मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही। मनसा विश्व विजय कहुँ कीन्ही॥ अस कहि फिरि चितए तेहिओरा।सियमुखसिस भएनयन चकोरा भए विलोचन चारु अचंचल। मनहुँ सकुचि निमि तने दिगंचल॥

इसी प्रकार 'प्रीति पुरातन रुखें न कोई' छिखकर अवतारका रहत्य संकेतित कर दिया गया है। अयोध्याके संख्यरसोपासक संत कहते हैं कि कामदेवने विश्व-विजयके छिये सीताजीके चरणोंकी शरण छी और न्युरकी धुनिके

माध्यमसे मुखरित हो गया । परिणाम था—त्रिभुवन-विजयी श्रीरामकी पराजय, शक्तिके सामने शक्तिमान्की हार।

धनुष-यज्ञमें सबने अपने-अपने इष्टदेवोंको मनाया था, सबने यही सोचा था—

जेहि बिरं चि रचि सीय सँवारी। तेहि सामल वर रचेउ बिचारी॥

धनुषके पास गुरुकी आज्ञासे आनेपर भी श्रीरामको शिक्त सीताजीसे ही मिळती है—'चितर्इ सीय कृपायतन जानी विकल बिसेषि।' सीता या शक्तिके लिये उन्हें धनुषको तोड़ना ही पड़ा—

देखी बिपुल किकल बैदेही। निमिष बिहात कलप सम तेही॥
तृषित बारि बिनु जो तृनु त्यागा। मुप् करह का सुधा तहागा।
का वरषा जब कृषी सुखाने। समय चूकि पुनि का पछिताने॥
अस जियँ जानि जानकी देखी। प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी॥

कामदेवने 'विश्वविजय'का अभियान प्रारम्भ किया था, वह धनुर्भङ्गसे पूरा हुआ। आचार्य शतानन्दने सीताजीको श्रीरामके गलेमें जयमाल डालनेका आदेश दिया। यही विश्व-विजयी श्रीरामका खागत-हार था। कर सरोज जयमाल सुहाई। विस्व बिजय सोभा जेहि छाई॥

सामान्यतः ब्रह्मा सृष्टिके कर्ता माने गये हैं, परंतु सीतापुरमें वे अचिम्भत रह गये; क्योंकि यहाँकी सजावट उनकी कृतिसे परे थी—

बिधिहिं भयउ आयरजु बिसेषी। निज रचना कञ्च कतहुँ न देखी॥

यह सब सिय-महिमा थी । इतनी सुन्दर सजावट थी कि देवोंकी 'निज निज लोक सविहें लघु लागे।' बाली स्थिति थी । रामविवाहकी बारात जनकपुर आ

श्च उ० अं० ३९-४०-

गयी—सीताजीको पता चला,त्यों ही उन्होंने सभी सिद्धियों-को स्मरणकर अपनी महिमाका निदर्शन प्रस्तुत कर दिया—

सिधि सब सिय आयसु अकिन गई जहाँ जनवास।
लिएँ संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास॥
निज निज बास बिलोकि बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती
विभव भेद कछु कोउन जाना। सकल जनक कर करहिं बखाना॥
सिय महिमा रधुनायक जानी। हरषे हदयँ हेतु पहिचानी॥

सिविधि विवाहके बाद शक्ति-शक्तिमान्की एकता हो गयी।

दशरथद्वारा कैंकेयीके लिये दिये जानेवाले दो वरदान श्रीरामके रामत्वको उजागर करनेमें समर्थ थे। श्रीरामकी वनयात्रामें सीताजी और लक्ष्मण साथी वन गये।

वनवासी श्रीरामकी शक्ति सीताजीकी परखका असङ्ग भी बुलसीदासने उपस्थित किया है। वे इतनी तेजोमयी हैं कि वे आगमें रह सकती हैं, उसमें वे नहीं जलती हैं, परंतु यह चरित्र लक्ष्मणकी जानकारीमें नहीं था। वे कंद-मूल-फलका चयन करने वनमें गये थे और श्रीरामने अपनी शक्तिको अग्निदेवता (गृहदेवता)के पास धरोहर रख दिया—

सुनहु प्रिया वत रुचिर सुसीछा। मैं कछु करिव लिलत नर लीला॥ तुम्ह पाबक महुँ करहु निवासा। जब लगि करउँ निसाचर नासा॥ जबहिं राम सब कहा बखानी। प्रभु पद धरि हियँ अनल समानी॥ निज प्रतिविंव राखि तहँ सीता। तैसह सीलु रूप सुबिनीता॥

साहित्यशास्त्रका मत है कि 'न बिना विप्रलम्भेन संयोगः पुष्टिमद्दुते।' संयोगकी क्षमताको शाश्वत करने-के लिये त्रियोग होना आवश्यक है। प्रकृति (सीता)-का पुरुष (श्रीराम)से पार्थक्य असद्य होता है। शक्ति और शक्तिमान् दोनों परस्पर आश्रय-आश्रयी भावसे युक्त हैं। प्रकृतिभूता शक्तिकी झाँकी श्रीरामकी प्राकृतिक उपादानोंमें होने लगती हैं। ये जिज्ञासा करने लगते हैं— हे खग स्ग हे मधुकर श्रेनी। उम्ह देखी सीता स्ग नैनी॥

क्या द्रव्य और गुग परस्पर पृथक् रह सकते हैं ! यदि नहीं तो श्रीराम और सीताजी भी कैसे पृथक हो सकेंगें। संकेत मिलता है सीताजीके लिये हनुमान्दारा कहे गये श्रीरामके संदेशमें—

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मनु मोरा॥ सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥

श्रीरामका अयन ( रामायण ) महर्षि विश्वामित्रकी यज्ञ-रक्षाके लिये प्रारम्भ हुआ, जो सीता-विवाह या शक्तिवरणमं समाप्त हुआ। अव वनगमनमं अयोध्यासे शक्तिके साथ किया गया प्रयाण उस समय रामायणको मोड़ देता है, जब उनकी शक्ति वनवासिनी होकर भी समुद्रपार चली गयी। श्रीरामने शक्तिके लिये शिवधनुष तो तोड़ा ही था—वे दुनियाके सभी काम कर सकते थे। उनके उद्धार देखिये—

कतहुँ रहउ जों अीवति होई। तात जतन करि आनउँ सोई॥ एक बार कैसेहु सुधि जानौं। कालहु जीति निमिय महुँ आनौं॥

समुद्र-यात्रा करके अजेय एवं दुर्दान्त राक्षसोंके मध्य घिरी सीताशक्तिको श्रीरामने निरन्तर संघर्षसे प्राप्त कर लिया । श्रीरामकी इस शक्ति-समाराधनामें वानर, भालु, पक्षी सभी सहभागी हैं । समुद्र, वन, पर्वत सभीने श्रीरामका पक्ष लिया ।

संतोंके मतमं सीताजीकी सेवा-उपासना करनेसे श्रीराम सुलभ हो जाते हैं। श्रीरामके मिलनेपर भी सीताजीको पानेके लिये हनुमान् बनकर भव-समुद्र पार करना पड़ता है और प्राणोंकी बाजी लगानी पड़ती है, परंतु सीताजीके कारण जनकपुरवासियोंको श्रीरामके अनायास दर्शन लाभ हो गये—लंकापुरवासियोंको मोक्ष मिल गया। इसीसे संतोंमें एक दोहा प्रसिद्ध है—

जनकनंदिनी पदकमल जब लगि हृदय न वात । राम अमर आवत नहीं तब तक ताके पात ॥ जो राक्तिमान्को अपने गुणोंसे बाँघ दे, आक्रान्त कर दे वहीं राक्ति तो सीता है—

सीनोत्यतिगुणैः कान्तं सीयते तद्गुणैस्तु या।
माधुर्यादिगुणैः पूर्णो तां सीतां प्रणमाम्यहम्॥



(8)

( श्रीनरेशजी पाण्डेय 'चकोर' एम्॰ ए॰, वी॰ एऌ॰, विद्यासागर )

जगञ्जननी सीताजी शक्तिस्वरूपा हैं। अखिल ब्रह्माण्ड-के नायक श्रीरामकी आह्वादिनी-शक्ति हैं, प्रेरणाकी स्रोतस्त्रिनी हैं। महाकित्र तुलसीदासने अपनी उपासनाके केन्द्र श्रीरामजीसे श्रीरामचिरितमानसके बालकाण्डमें कहलवाया है

जनि डरपहु मुनिसिद्ध सुरेसा। तुम्हिह लागि धरिहउँ नर बेसा॥

नारद बचन सम्य सब करिहरूँ। परम सिक्त समेत अवतरिहरूँ॥ यहाँ श्रीरामजीं कहते हैं कि 'हे देवगण! तुम्हारी रक्षाके लिये में परमशक्ति (सीता)सहित अवतार छँगा।'

शक्तिस्वरूपा सीताजीका ऐश्वर्य, शक्ति एवं श्रीरामजीके प्रति पुरातन प्रेम धनुष-यज्ञके समय स्पष्ट हो जाता है। बच्चनमें किशोरीजीने जिस धनुषको खेल-खेलमें हाथसे उठाकर उस स्थानको साफ-सुथरा कर पुनः धनुषको उसी स्थानपर रख दिया था, वहीं धनुष आज संसारके किसी राजासे उठाया नहीं जा रहा है। उठाना तो दूर, तिलभर हिल-डुल भी नहीं रहा है—

भूष सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा॥
रहउ चड़ाउव तोरव भाई। तिलु भिर भूमि न सके छड़ाई॥
रावण और वाण-जैसे शक्तिशाली राजाओंने धनुपको
छुआतक नहीं—'रावन बान छुआ नहिं चापा।'
इससे जनकनन्दिनीकी अपार शक्तिका पता चल जाता
है। तभी तो कुछ राजा कहते हैं—

सिखहमारि सुनि परम पुनीता। जगदंबा जानहु जियँ सीता॥

कित्रुलगुरु तुलसीदासजी कहते हैं— सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जननि अतुलित लिब भारी॥

इस तरह सीताजी जगञ्जननी और शक्तिस्वरूपा हैं । श्रीरामजीके धनुष तोड़नेमें जगदम्बा सीताजीकी

अदश्य शक्ति लगी थी। जब श्रीरामजी धनुष उठाने हेतु चलते हैं, तब किशोरीजी मन-ही-मन देवी-देवताओंकी प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि धनुषको फूलसे भी अधिक हलका कर दें, जिससे प्राणवल्लभ श्रीराम-जीको तनिक भी कष्ट न हो—

मनहीं मन मनाव अकुलानी। होहु प्रसन्न महेस भवानी॥ करहु सफल आपनि सेवकाई। करि हितु हरहु चाप गहआई॥

पुनः किशोरीजीकी महिमा उनके विवाहके समय दिखायी पड़ती है। बारातके आगमनपर जनकपुरमें अपने पिताकी लज्जा रखने-हेतु और श्रीरघुनन्दनकी मर्यादाके अनुकूल कुल कार्य उन्होंने परोक्षरूपसे किया—

जानी सियं बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई॥ हृद्यं सुमिरि सब सिद्धि बुलाई। भूप पहुनई करन पठाई॥

—सत्र सिद्धियोंको बुलाकर राजा दशरथके स्त्रागतके लिये भेजती हैं। श्रीरघुत्रर सियाजीकी महिमा जानकर मन-ही-मन प्रसन्त होते हैं—

सिय महिमा रघुनायक जानी । हरपे हृद्ये हेतु पहिचानी ॥

सुखके साथी तो अनेक होते हैं, किंतु दु:खके बहुत कम । श्रीरामचिरितमानसकी आराष्या सीताजी जन्म-जन्मान्तरसे सृष्टि-स्थिति-प्रलयके समय सदा श्रीराम-जीको सुख-शान्ति और प्रेरणा देने-हेतु उनके साथ रहती हैं। यही कारण है कि बनगमनके समय श्रीरामजीके बनकी विभीषिकाका वर्णन करते हुए सीताजीको श्रीअवधमें ही रहनेके लिये बार-बार उत्प्रेरित करनेपर भी सीताजी बनमें जाती हैं। सीताजीको श्रीरामके विना स्वर्णका सख भी व्यर्थ प्रतीत होता है—

प्रातनाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान। तुम्ह बिनु रघुकुल कुसुद बिधु सुरपुर नरक समान॥ पतित्रता नारीके लिये पतिकी सेता ही सब सुखसार है । इसीलिये स्तीहिरोमींग सीतानी कहती हैं—

वन दुख नाथ इद्दे बहुवेरे । भव विषाद परिताप वनेरे ॥ यमु विषोण उवछेम समाना । सब मिछि होर्दि न कृपानिवाना ॥ श्रीसीतानी सदा श्रीतमकी सेवासे संतुष्ट होना चाहती हैं । पातिकत्यवर्षका यह असन्य उदाहरण है—

मोहि मग चलत न होड़िह हारी। छिनु छिनु चरन सरोज निहारी॥ सर्वाई भाँति पिय सेवा करिहीं। मारग जनित सक्छ अस हरिहीं॥

—इस तरह श्रीरामजी श्रीसीताजीका अपने प्रति प्रगाइ प्रेम देखका उन्हें वन छे जानेके छिये तैयार हो जाते हैं।

सीताची वनमें हर समय श्रीरामजीको स्नेह-शिक्त प्रदान करती हैं। वे पितिदेवके हृदयकी बात जानती हैं। वन जाते समय हुरसिरको पार करके केवटको कुछ मजदूरी न दे सकनेके कारण श्रीरामजी सकुचाते हैं तो सीताजी उनके मनकी बात समझ जाती हैं और अपनी मिण-मुद्रिका उतारकर केवटको देने-हेतु प्राणवल्ळम श्रीरामजीको देती हैं—

विय हिय की सिय जान निहारी। मनि सुद्री मन सुद्ति उतारी॥ वनमें सीताजी सुखपूर्वक रहती हैं---

のあんなくなくなくなくなくなく

राम संगक्षिय रहति सुखारी । पुर परिजन गृह सुरति विसारी॥ छिनु छिनु पिय विधु बद्नु निहारी। प्रसुदित मनहुँ चकोर कुमारी॥

ते अपने ही प्रसन्न नहीं रहती हैं, अपित अपनी सेता और अपने प्यारसे श्रीरामजीको भी प्रसन्न रखती हैं। श्रीरामजीको दुःखी देखकर श्रीसीताजी दुःखी हो जाती हैं और सीताजीको दुःखी देखकर श्रीसीताजी वैंचे धारणकर अनेक कथा कहने छगते हैं—

लिख सिय लखनु विकल होह् जाहीं। जिमि पुरुषि अनुसर परिछाहीं॥ प्रिया बंधु गति लिख रघुनंदनु। धीर कृपाल भगत हित चंदनु॥ लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुनि सुख लहिंह लखनु अरु सीता॥

अपनी पुत्री किशोरीजीके निर्मल यशका वर्णन स्वयं श्रीजनकजी वनमें करते हैं—

पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ॥ जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी। गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी॥

वनमें ही अनुसूयाजी सीताजीसे कहती हैं कि तुम्हें श्रीरामजी प्राणोंसे प्रिय हें और तुम्हारे नाम-कीर्तनसे क्षियाँ पातिवत्यधर्मका पाछन करेंगी—

सुत सीता तय नाम सुमिरि नारि पतिव्रत करहिं। तोहि प्रानिप्रय राम कहिउँ कथा संसार हित ॥

marioren

# भगवती सीताजीको नमन

सक्छकुरालदात्रीं भुक्तिमुक्तिप्रदात्रीं त्रिभुवनजनयित्रीं दुष्टधीनाद्यायित्रीम् । जनकवरणिवुत्रीं द्रिप्दर्पप्रहर्त्रीं हरिहरिवधिकर्त्री नौमि सद्भक्तिभर्त्रीम् ॥

'जो सबको सुमङ्गल प्रदान करनेवाली, भुक्ति-मुक्ति-प्रदायिनी, तीनों लोकोंकी निर्मात्री, दुर्शेकी बुद्धिका विनाश करनेवाली, अहंकारियोंके दर्पको विचूण करनेवाली, ब्रह्मा, विष्णु और शंकरकी भी जननी तथा सद्भक्तोंका भरण-पोषण करनेवाली हैं, उन जनक-निद्दनी, भूमिपुत्री श्रीसीताजीको मैं नमस्कार करता हूँ।

----

ののかるからかんかんのから



# कल्याण

## जगन्जननी श्रीसीता

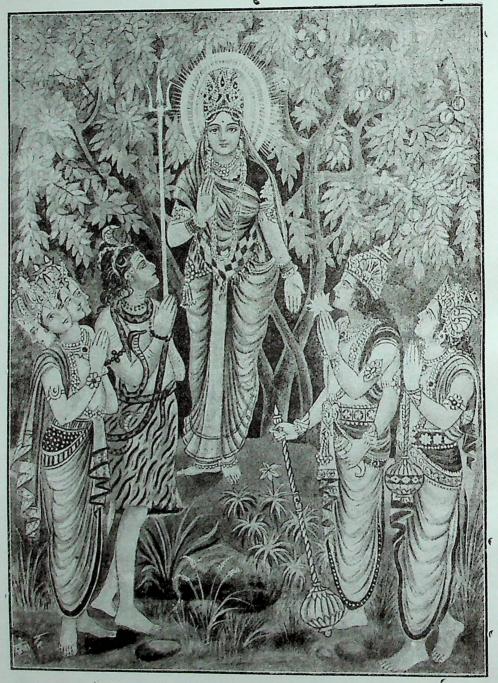

नित्यां निरक्षनां शुद्धां रामाभिन्नां महेश्वरीम् । मातरं मैथिलीं बन्दे गुणग्रामां रमारमाम् ॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

## नतोऽहं रामवलभाम्

( डॉ० श्रीगदाधरजी त्रिपाठी 'शास्त्री', मानस वक्ता, एम्० ए०, आचार्य, साहित्यरत्न, पी-एच्० डी० )

भारतीय परम्पराके महान् मनीधी मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम तथा माँ मेथिळीके अनन्य उपासक गोखामी तुळसीदासजीने भी इस सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळयके आदिसूत्रके रहस्यकी जाँच की तथा उन्होंने यह पाया कि शक्तिके बिना कीन ऐसा है जो इस सृष्टिके उद्भव, स्थिति और प्रळयके सूत्रको अकेळा सम्हाल सके। इसळिये वे कहते हैं कि माँ मैथिळी ही इस जीव-जगत्की आदिकारण हैं। वे ही इस जीव-जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रळयकी एकमात्र सुत्रधार हैं। उनकी यह क्षमता है, जिससे वे एक साथ ही बिना किसी संहारेके सृष्टिका उद्भव, पालन और विनाश कर सकती हैं तथा अकेळे ही इस कमको संचाळित रख सकती हैं। यह विचारकर गोस्वामीजी लिखते हैं—

#### उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्॥

पर धन्य है माँकी वह ममता जिससे वे केवल उद्भव, स्थित और संहारकी कारणरूपा मात्र ही नहीं हैं, अपितु वे जीवको उद्भव, स्थित और प्रत्यके क्लेश्से भी बचाती हैं। उत्पत्ति, स्थित और प्रत्यकी स्थितियाँ ऐसी हैं जो प्रत्यक्षरूपमें किसी अंशतक सुरक्षात्मक होती हुई जीवके लिये भयानक कष्टकी हेतु हैं। जन्म लेना बहुत अधिक कष्टकारक है। न जाने कितनी पीड़ा भोगकर जीव नी महीनेतक माँके गर्भमें रहता है और तब उसे शरीर मिल्ला है। उस कष्टकी कल्पना ही बड़ी पीड़ाजनक है। इसी तरह स्थित अर्थात् अपने पूरे जीवनमें किसी भी जीवका जीवित रहना भी कम कष्टका विषय नहीं है। काम, कोध, मद, मोह, लोभ और अहंकार-जैसे विकारोंकी प्रवृत्तियोंके

वीच फँसा हुआ यह जीव निरन्तर अपने जीवनभर तरह-तरहसे इटपटाता रहता है। पत्नी, पुत्र, परिवार और समाजसे न जाने कैसे-केंसे जानी-अनजानी पीड़ा भोगता रहता है। इस तरह जीवको जीनेका जितना सुख नहीं होता, उससे अधिक मात्रामें वह जीवन-धारणके फलरूप दुःखकी पीड़ा पाता रहता है। इसी तरह संहार या मृत्यु तो इतनी भयानक होती है कि उसकी पीड़ाके स्मरणमात्रसे ही जीव काँप जाता है। फिर भला जिसे संहारका, मरणका दुःख भोगना पड़ता है उस जीवकी पीड़ाका क्या कहना है ! इसलिये उद्भव, स्थिति और संहारकी स्थितियाँ बड़ी ही दुःखकारक और वेदनासे भरी हैं। इनमें फँसा जीव बड़ा ही दीन एवं व्यथित है और चाहता है कि उसे इस क्लेशसे मुक्ति मिले।

गोस्वामीजीका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो वस्तुतः माँ मैथिलीकी शक्तिसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके सूत्रधार होते हैं, वे केवल इतनी ही क्षमता रखते हैं कि इस वि-आयामी सृष्टिका स्वरूप प्रकट कर सकते हैं, स्थिति दे सकते हैं और संहार कर सकते हैं। पर इनमें यह शक्ति नहीं कि वे जीवके उद्भव, स्थित और प्रलयके कष्टका निराकरण कर सकें। माँ मैथिलीकी यही विशेष कृपा है कि वे सृष्टिकी उद्भव, स्थिति और संहारकी परम कारण होती हुई भी श्रीरामकी प्राणवल्लभा होकर संसारके क्लेशका हरण करनेके लिये ही मानवीके रूपमें इस धराधामपर अवतीर्ण होती हैं। वे यदि कष्टकी अवस्थावाली उत्पत्तिमें हेतु बनती हैं तो उसके क्लेशसे सहजमें ही जीवको बचा भी लेती हैं, यदि वे

क

जीवको जीनेके लिये स्थिति प्रदान करती हैं तो भी उसके जीवनके सभी कष्टोंका हरण कर उसे सुखमय बना देती हैं और यदि वे सृष्टिके नियमका अनुपालन करनेके लिये इसके संहारमें कारण बनती हैं तो उस भयानक प्रलयकी वेदनाका हरण करनेकी क्षमता भी उनमें हैं; क्योंकि वे माँ है, जगत्-जननी हैं और त्रिदेवों-की भी देवी हैं । वे आद्याशिक हैं और सृष्टिकी संरक्षिका भी हैं।

इतना ही नहीं, माँ मेथिलीकी अकारण-करुणाकी यह भी विशेषता है कि वे इस सृष्टिके जीवोंके लिये सभी प्रकारके श्रेयको भी देनेवाली हैं। उनके द्वारा दिया गया श्रेय जीवका वह श्रेय है जो लौकिक और पारलौकिक जीवनमें उसे परिपूर्ण बनाता है। उन माँकी कृपासे जीव भीतिक सुख और साधन पाकर इस संसारमें सभी प्रकारकी समृद्धियोंका उपभोग करता है तथा लौकिक आनन्दकी पूर्णतासे आह्वादित होता है। यही माँका महत्त्व है, यही श्रीरामकी प्राणवल्लभाकी अहैतुक कृपा है, जिसे पाकर जीव धन्य होता है और परमानन्द-रूप परब्रह्मके पुरुषोत्तमरूप श्रीरामकी कृपाका भी अधिकारी बनता है।

## श्रीकृष्णकी शक्ति—राधा

(डॉ॰ श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्॰ ए॰, पी- एच्॰ डी॰, डी॰ लिट्॰, डी॰ एस्सी॰, साहित्यायुर्वेदरत्न, विद्याभास्त्रर, आयुर्वेदबृहस्पति )

परमपुरुष नारायण जब कभी किसी रूपमें अवतार लेते हैं, तब शक्तिके साथ ही लेते हैं। श्रीमद्भगवद्गीतामें उन्होंने कहा भी है—

#### प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ।

'मैं अपनी प्रकृतिके आश्रयसे प्रकट होता हूँ।' यहाँ अपनी माया और अपनी प्रकृतिसे अभिप्रेत हैं परा और अपरा दोनों प्रकारकी शक्तियाँ। शास्त्रोमें कहा गया है—

#### दं विद्ये वेदितब्ये परा हापरा च

नेदादि ( शुक्र यजुर्नेद ३१ । १६ कृष्ण यजुः )के अनुसार भगत्रान्की दो—ही ( श्री ) लक्ष्मी, अथवा भू दिव्यलक्ष्मी पत्नियाँ दो राक्तियाँ मानी गयी हैं— 'हीश्च ( श्रीश्च ) ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो ।'

भगवान् श्रीकृष्णको पूर्ण ब्रह्म माना गया है— 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' और राधाको उनकी शक्ति। यद्यपि श्रीमद्भागवतमें स्पष्टरूपमें राधाका उल्लेख नहीं है । किंतु भागवतानुसारी वर्णन करनेवाले भक्तप्रवर सूरदासजीने अपने 'सूरसागर'में राधाका विस्तृत चित्रण किया है । चैतन्य और निम्बार्क-सम्प्रदायमें तो 'राधाकृष्ण' युगल-स्करपका विशेष महत्त्व प्रतिपादित है । चैतन्य-सम्प्रदायमें राधा श्रीकृष्णकी आहादिनी-शक्तिके रूपमें प्रतिष्ठित हैं । जीत्र गोस्तामीने स्वकृत 'भागवत-सन्दर्भ' एवं 'प्रीति-सन्दर्भ' प्रन्थोंमें राधाको भगवान्की 'स्वरूपशक्ति' माना है । श्रीमद्धागवतके मङ्गलाचरणके व्याख्याकारोंने राधा और कृष्ण दोनोंको ही परमतत्त्व माना है । गौतमी-तन्त्रमें राधाको स्वतन्त्र 'अपरशक्ति' कहा गया है । पृष्टिमार्ग-प्रवर्तक महाप्रभु वक्लभाचार्यजीने श्रीमद्धागवतपरक होनेके कारण राधाका उल्लेख श्रीमद्धागवतकी ही भाँति अतीव गृहस्त्वमें किया है । अन्यत्र महाप्रभुजीने राधाको प्रकृतिरूपा माया स्वीकार करते हुए उन्हें 'आह्रादिनी' संज्ञासे मण्डत किया है ।

१-'कृष्णके आहादे, ताते नाम आहादिनी।'-चैतन्यचरितामृत, पृ० ३०९। २-द्रष्टव्य-महाप्रभु वल्लभाचार्यजीकृत (परिवृद्धाप्टक) रलोक-१।

गोपाल-सहस्रनामके पं ० दुर्गादत्तकृत 'दौर्गिक-भाष्य'में राधाको सृष्टिकार्यकी सम्पादिका प्रकृति स्वीकार करते हुए लिखा गया है कि 'उपादान रूपसे सृष्टिकार्योंके सम्पादन करनेवाली होनेके कारण श्रीराधा प्रकृतिरूपा हैं।

श्रीराधाका उल्लेख अथर्ववेदमें आह्नादिनीशक्तिं के रूपमें ही हुआ है। उसमें कहा गया है-—'हे राघे ! हे विशाखे ! श्रीराधाजी हमारे लिये सख-दायिनी हों। 1,

गर्गसंहितामें श्रीराधाको भगवान्की तटस्थ प्रकृति-प्रधान माया अथवा सगुणमाया प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि ब्रह्मपद-प्राप्तिके लिये श्रीकृष्ण और श्रीराधामें अभेद दृष्टि रखना अनिवार्य है । दूध और उसकी धवलताकी माँति 'भेदं न पश्यन्ति हि दुग्धशौक्ल्यवत् ।<sup>3</sup> जो मुझ कृष्ण और श्रीराधामें अभेद-दृष्टि रखते हैं वे ही ज्ञानी ब्रह्मपद्को प्राप्त करते हैं।

ब्रह्मवैवर्तपुराण, श्रीकृष्ण-जन्मखण्ड, १२५ में भगवान् श्रीकृष्णने श्रीराधाको अपना देहार्ध तथा परम शक्तिरूप प्रतिपादित करते हुए कहा है-'हे राघे ! गोलोककी भाँति ही तुम गोकुलकी भी राधा हो । तुम्हीं वैकुण्ठकी महालक्ष्मी और महासरस्वती हो । भ्रीराव्यिशायीकी प्रियतमा मर्त्यलक्ष्मी तुम्हीं हो । धर्मकी पुत्रवधू शान्तिके रूपमें तुम्हीं प्राणिमात्रकी काम्य हो। भारतमें कपिलभार्या भारतीके रूपमें तुम्हीं प्रतिष्ठित हो । सती दीपदी तुम्हारी ही छाया है । द्वारकामें

श्रीकी अंशभूता रुक्मिणीके रूपमें तुम्हीं निवास करती हो । तुम्हीं रामपत्नी सीता हो आदि ।

इस कयनसे यह स्पष्ट है कि श्रीराधा श्रीकृष्णकी अविन्छिन्न शक्ति हैं। वे किसी भी रूपमें कहीं भी अवतरित हों, यह शक्ति उनके साथ ही रहती है । धर्म, कपिलमुनि ( सांख्य-तत्त्रको उपदेष्टा ) श्रीराम, अर्जुनादि पाण्डव सभी भगवान्के अंशभूत हैं, अत: अपने श्रीमुखसे उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि तुम सभी रूपों और क्षेत्रोंमें मेरे साथ रहती हो। वस्तुतः श्रीकृष्ण और श्रीराधा दोनों अभिन्न हैं, अतः भक्त दोनोंके समन्त्रित अनुप्रहकी कामना करते हैं।

'साम-रहस्य<sup>र</sup>' में श्रीराधा-कृष्णके अभेदका दिग्दर्शन करते हुए लिखा है—'वह अनादि पुरुष वस्तुतः एक ही है। वही अपने रूपको भिन्नरूपमें प्रकट करके सब रसोंको ग्रहण करता है। वह स्वयं ही नायिकारूप धारण कर समाराधनमें तत्पर होता है । इसीलिये वेदज्ञ विद्वान् उसे रसिकोंको आनन्द देनेवाली 'राया' कहते हैं और उसीके कारण यह लोक आनन्दमय प्रतीत होता है।

वस्तुतः अपनी आराधनाद्वारा हरिको वशीभूत करनेवाली शक्ति ही राधा है। इसी भावको हृदयङ्गमकर महारासके अवसरपर एक गोपिका ( राघा )सहित अन्तर्गान होनेत्राले श्रीकृष्णको परिलक्षित कर गोपियोंने कहा था-अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः। अर्थात् इसने निश्चय ही भगवान्की प्रेमपूर्वक आराधना की होगी।

१-राधयति-साधयति-उपादानरूपेण सृष्टिकार्याणीति राधा-प्रकृतिः ।

२-- भाषे निज्ञाले सहवानु राघा। अथर्व०१९।७।३।३-गर्गसंहिता बृ०१२।३२।

४-सामरहस्य, लक्ष्मीनारायण-संवाद पृ० १२७।

<sup>- (</sup>अनायोऽयं पुरुष एक एवास्ति । तदेवं रूपं विधाय सर्वान् रसान् समाहरति, स्वयमेव नायिकारूपं विधाय समाराधनतत्परोऽभृत् । तस्मात् तां राधां रिसकानन्दां वेदविदो वदन्ति । तस्मादानन्दमयोऽयं लोक इति ।

५-श्रीमन्द्रागवत १०। ३०। २८।

क

ब्रह्मवैदर्गपुराणमें भगवान् श्रीकृष्णने अपने और श्रीराधाके अमेदका प्रतिपादन करते हुए कहा है कि श्रीराधाके कृपाकटाक्षके विना श्रीकृष्ण-प्रेमकी उपलब्धि हो ही नहीं सकती—

त्वं मे प्राणाधिका राधे त्वं परा प्रेयसी वरा।
यथा त्वं च तथाहं च मेदो नास्त्यावयोर्धुवम् ॥
यथा क्षीरे च धावत्यं यथाग्नी दाहिका सति।
यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्विय सन्ततः॥
यदा तेजस्विरूपोऽहं तेजोरूपासि त्वं तदा।
सदारीरो यदाहं च तदा त्वं हि द्यारीरिणी॥
ममार्थादास्वरूपा त्वं सुक्तिमुक्तिप्रदायिनी॥

अर्थात् 'हे रावे ! तुम मेरी प्राणाधिका प्रेयसी हो । तुममें और मुझमें किसी अकारका मेद नहीं है । जैसे दूधमें धवलता, अग्निमें दाहकत्व तथा पृथ्वीमें गन्धका निवास है वैसे ही मैं सदा तुम्हींमें निवास करता हूँ । जब मैं तेजस्वी रूप धारण करता हूँ, तब तुम तेजोरूपाके रूपमें प्रकट होती हो अर्थात् तेजस्वीके तेजरूपमें तुम्हारा ही प्राकट्य होता है । जब मैं शरीर धारण करता हूँ तब तुम भी शरीरधारिणी होती हो । वस्तुतः तुम और कुल नहीं, मेरा अर्थाश ही हो और भोग, मोक्ष देनेकी क्षमता केवल तुम्हींमें है ।

यही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं---

त्वं मे प्राणाधिका राधे तव प्राणाधिकोऽप्यह्म् ।

क किंचिदावयोर्भिन्नमेकाद्ययोरिव ॥

अर्थात् 'हे राघे ! तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो और उसी प्रकार मैं तुम्हारे लिये प्राणाधिक हूँ । एक ही शरीरके विभिन्न अवयवोंकी भाँति हममें किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं है, हम समष्टि रूपमें एक ही हैं।

ब्रह्मवैवर्तपुराणमें भगवान्के इसी कथनका समर्थन करते हुए कहा गया है— त्वं शुष्णाधीक्षसम्भूता तुत्या सृष्णेन सर्वतः। श्रीकृष्णस्त्वन्मयो राधात्वं राधेत्वं हरिः स्वयम्॥ न हि वेदेषु मे दृष्टो भेदः केन निरूपितः। अस्यांत्रा त्वं त्वदंशो वाष्ययं केन निरूप्यते॥

अर्थात् 'हे राघे ! तुम श्रीकृष्णके अर्घाङ्गसे प्रकट होनेके कारण सर्वात्मना श्रीकृष्णके ही तुल्य हो । श्रीकृष्ण राधामय हैं और तुम श्रीकृष्णमय हो । किसी भी वेदमें मैंने किसीके द्वारा निरूपित ( तुम दोनोंमें ) मेद नहीं देखा है । इनकी अंश तुम अयवा तुम्हारे अंश ये हैं, यह कौन प्रतिपादित कर सकता है ११

स्कन्दपुराणमें श्रीराधाको श्रीद्यण्यकी आत्मा प्रतिपादित करते हुए दोनोंके अभेदका इस प्रकार निरूपण किया गया है—

आत्मा तु राधिका तस्य तथैव रमणाद्तौ। आत्मारामस्तया चाप्तः प्रोच्यते गृढवेदिभिः॥ सा स प्रवास्ति सैव सः॥

श्रीकृष्ण और श्रीराधामें मेद-दृष्टि रखना न केवल असमीचीन, अपितु पापमूलक है । ब्रह्मवैवर्तपुराणमें भगवान्ने स्वयं अपने श्रीमुखसे कहा है—'हम दोनों-में जो नराधम भेदबुद्धि रखता है उसे जबतक चन्द्र-सूर्य हैं तवतक कालमूब्य-नरकमें निवास करना पड़ता है'—

आवयोर्बुद्धिभेदं च यः करोति नराधमः। तस्य वासः कालसूत्रे यावच्चन्द्रदिवाकरौ॥

राधातापिन्युपनिषद्में इनके अभेदका निरूपण करते हुए लिखा गया है---

रससागर ये राधा-कृष्ण वस्तुतः एक ही देह हैं, परंतु कीड़ाके लिये दो रूपोंमें प्रकट हुए हैं। जैसे छायासे देह शोभायमान होती है उसी प्रकार ये दोनों एक दूसरेसे सुशोभित होते हैं। इनके नामोंके श्रवण तथा जापसे मानव उस शुद्ध धामको प्राप्त करता है, जिसके सम्बन्धमें श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्ने स्वयं अपने श्रीमुखसे कहा है-

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।

'त्रह्माण्डपुराण' में राधा-कृष्णको एक दूसरेकी आत्मा तथा एक ही ज्योतिका दो रूपोंमें विभक्त रूप प्रतिपादित करते हुए कहा गया है—

राधा कृष्णात्मिका नित्यं कृष्णो राधात्मको ध्रुवम् । बृन्दावनेश्वरी राधा राध्रवाराध्यते मया ॥ यः कृष्णः सापि राधा च या राधा कृष्ण पव सः । एका ज्योतिर्द्धिधा भिन्नं राधासाधवरूपकम् ॥

नारद-पाश्चरात्रमें भगवान् राकरने नारदजीको बताया है कि श्रीराधा भगवान्के प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं। यहाँ व्याजरूपमें यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि प्रकृतिमें तथा प्रकृतिद्वारा समुत्पन्न प्राणियोंमें जो स्पन्दन दिखायी देता है, उसकी अधिष्ठात्री अथवा कारणरूपा श्रीराधा ही हैं—

प्राणाधिष्ठात्री या देवी राधारूपा च सा मुने।

पद्मपुराण, पातालखण्डमें परमानन्द रसको ही श्रीराधा-कृष्ण दो रूपोंमें अविभक्त प्रतिपादित करते हुए लिखा है---

रसो यः परमानन्द एक पव द्विधा सदा। श्रीराधाकुष्णरूपाभ्यां तस्ये तस्मे नमो नमः॥

ब्रह्मवैवर्तपुराणमें श्रीराधाको जगज्जननी, श्रीविष्णुकी सनातन माया, श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठान्नी तथा उनकी प्रेममयी शक्ति एवं श्रीकृष्ण-सीभाग्यरूपिणीके रूपमें प्रतिपादित करते हुए उन्हें भावभीनी प्रणति समर्पित की गयी है—

त्वं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी।
कृष्णप्राणाधिदेवी च कृष्णप्राणाधिका शुभा॥
कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसीभाग्यरूपिणी।
कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मङ्गलप्रदे॥
(कृति ख॰, ५५। ४४-४५)

'राधा' शक्तिका केन्द्र ही नहीं, मुक्ति-मुक्ति देनेकी क्षमता रखनेत्राठी ऐसी विभूति हैं जो अनायाम हरिपदकी प्राप्ति करा देती हैं—

रा' शब्दोचारणाद् भक्तो भक्ति सुिवतं च राति सः। । । । शब्दोचचारणेतैव धावत्येव हरेः पद्म्॥ ( नारदणञ्चरात्र २ । ३ । ३८ )

भगवान् प्रसन्न होते हैं तो मोक्ष तो दे देते हैं, किंतु 'मिक्ति'का वरदान कभी नहीं देते। इसका उल्लेख श्रीमद्भागवतमें स्पष्टतः इस रूपमें उपलब्ध होता है— मुक्ति ददाति कहिंचित्सा न भक्तियोगम्। (५।६।१८)

इसे परिलक्षित कर गोपालसहस्रनाममें लिखा है— गौरतेजो बिना यस्तु स्थामतेजः समर्चयेत्। जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातको शिवे॥

अर्थात् 'हे शिवे ! गौर-तेज अर्थात्श्री राधाजीके बिना जो श्याम-तेज अर्थात् श्रीकृष्णकी अर्चना करता है, उनका जाप अथवा ध्यान करता है वह पातकी होता है।'

श्रीकृष्णकी प्राप्ति और मोक्षोपलिब्ध दोनों ही राधाजीकी कृपादृष्टिपर निर्भर है । नारदपाञ्चरात्र (२।३।५०-५१) में श्रीराधाकी अपूर्व महत्ताका प्रतिपादन करते हुए लिखा है---

अपूर्वे राधिकाख्यानं गोपनीयं सुदुर्लभम्। सद्योमुक्तिप्रदं शुद्धं वेदसारं सुपुण्यदम्॥ यथा ब्रह्मस्वरूपश्च श्लीकृष्णः प्रकृतेः परः। तथा ब्रह्मस्वरूपा च निर्लिप्ता प्रकृतेः परा॥

भवसागरसे पार करानेकी शक्ति श्रीकृष्णसे बढ़कर श्रीराधामें है। इसे कविवर विहारीठाठने इन दोहोंसे इस प्रकार प्रतिपादित किया है—

मेरी भव बाधा हरों राधा नागरि सोइ। जा तनकी झाँई परें स्थाम हरित दुति होइ॥ तजि तीरथ हिर राधिका तन दुति करि अनुरागु। जिहि बजकेकि निकुंज मग पग पग होत प्रयागु॥ श्रीराधाको कुछ लोग तान्त्रिक परालक्ष्मी तथा कुछ लोग लीला-शक्ति बताते हैं, परंतु श्रुतियाँ उन्हें आनन्दिनी शक्तिके नामसे अभिहित करती हैं—

केचित् परामेव वद्गित छक्ष्मीं लीलेति केचित् किल तत् त्रिकायाम्। आह्नादिनी शक्तिरिति श्रुतिः सा श्रीराधिकाख्या वजचन्द्रकान्ता॥ श्रीराधा श्रीकृष्णकी समस्त शक्तियों, लीलाओं और गुणोंकी अधीश्वरी हैं—

यस्या वहा तस्य तु सर्वहाक्तिः सर्वेव लीला सकला गुणाश्च। सौन्दर्यमाधुर्यविद्भधताद्याः

सा राधिका राजित कृष्णकान्ता॥
इन्हीं विशेषताओंके कारण श्रीकृष्ण श्रीराधा नामकी
महत्ताका गान करते हुए कहते हैं—'जिस समय में
किसीके मुखसे 'रा' सुन देता हूँ, उसी समय उसे अपनी
उत्तम मिक्त दे देता हूँ और 'धा' शब्दका उच्चारण
करनेपर तो मैं श्रीराधा-नाम-श्रवण करनेके लोभसे उस
उच्चारण-कर्ताके पीछे-पीछे ही चलने लगता हूँ—

'रा' शब्दं कुर्वतस्तरमे ददामि भक्तिमुत्तमाम्। 'धा' शब्दं कुर्वतः पश्चाद् यामि श्रवणलोभतः॥

भगवान् श्रीकृष्ण भवसे पार करानेमें तो समर्थ हैं ही, (कृषिभूंवाचकः दाव्दः णश्च निवृत्तिवाचकः) साथ ही आकर्षण-क्षमतासे सम्पन्न होनेके कारण वे मोहन नामके अन्वर्थक-धारक भी हैं। यह आकर्षण-क्षाक्ति 'क्लीं' बीजमन्त्रकी साधनासे प्राप्तकर वे गोपाङ्गनाओंको ही नहीं, चर-अचर सभीको इच्छानुसार प्रवर्तित करनेमें सफल हुए थे। श्रीमद्भागवतमें भागवत-कारने इस सम्बन्धमें लिखा है—'जगो कलं वास-ह्यां मनोहरम्।' यह 'कलं' क्लीं बीजका ही रूपान्तर है। इस 'क्लींंक्सपी कामवीजसे पश्चमहाभूतोंकी

उत्पत्ति वतलाते हुए इसका स्वरूप इस प्रकार दर्शाया है — 'क्लीं' वीजमें ककार सचिदानन्दविप्रह, नायक श्रीकृष्ण हैं। 'ई' कार महाभावस्वरूपिणी प्रकृति राधा हैं। 'ल' कार आनन्दात्मक और विन्दु इन दोनोंके सम्मिलन-सुखका निर्देशक है—

ककारो नायकः कृष्णः सञ्चिदानन्द्विग्रहः। ईकारः प्रकृती राधा महाभावस्वरूपिणी॥ लक्ष्वानन्दात्मकः प्रेमसुखं च परिकीर्तितम्। चुम्बनाइलेपमाधुर्ये विन्दुनादं समीरितम्॥

श्रीराधाके इस स्वरूपका पिरज्ञान हो जानेपर यह निर्विवादरूपमें समझमें आ जाता है कि श्रीराधा भगवान् श्रीकृष्णकी ऐसी अचिन्त्य दिव्य शक्ति हैं जिनके बिना श्रीकृष्ण 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' की कसौटीपर खरे नहीं उतर सकते। अपनी उसी शक्तिका आश्रय लेकर ही वे विभिन्न लीलाएँ करने, जनमनको मिथत करने, अपने प्रभावका चमत्कार जनमानसमें स्थापित करनेमें समर्थ हुए।

'राधा' शब्दको यदि उलटा कर दिया जाय तो उसका रूप वनेगा 'धारा'। धारा जहाँ सतत गति-शीलताका परिचय देकर मानवको अविश्वान्तरूपसे कर्म-पथपर अप्रसर होनेकी प्रेरणा देती है, वहीं विद्युत्-उत्पादनकी क्षमतासे सम्पन्न होनेके कारण जीवनकी गतिविधिके संचालनकी क्षमताका भी दिग्दर्शन कराती है। श्रीराधा भी परमपुरुपको प्रेरणा, माया और प्रकृति-शक्ति होनेके कारण सृष्टि, स्थिति, विनाशरूप कार्योमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः हम भी जगज्जनती पराशक्ति श्रीराधाके चरणोंमें प्रणित करते हुए याचना करते हैं कि वे हमें उस शक्तिका एक कण प्रदान करें, जो प्रेमाभक्तिको प्राप्त करानेमें सहायक बन हमारे जीवनको धन्य बना दे।

## महाशक्ति श्रीराधा

( बालभ्यास पं० श्रीमनोजमोहनजी शास्त्री )

वन्दे बृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीम्। गोपिकां परमां श्रेष्ठां ह्लादिनीं शक्तिरूपिणीम्॥

भगवान् श्रीकृष्णकी परमाह्णदिनी, पराशक्तिरूपा भगवती श्रीराधाकी महिमा अनन्त है। उन्हें तत्त्वतः जाननेमें वड़े-बड़े ऋषि-महर्षि, सिद्ध, योगी और परमहंस तक समर्थ नहीं हैं। श्रीराधाजीके अनिर्वचनीय तत्त्व-रहस्यको जवतक कोई जान न ले तबतक ये पहेळी ही वनी रहेंगी; क्योंकि ये साधन-राज्यकी सर्वोच्च सीमाका साधन तथा सिद्धराज्यमें समस्त पुरुषाधोंमें परम और चरम पुरुषार्थ हैं। परात्पर श्रीकृष्णकी अभिःनरूपा होनेके साथ ही वें उनकी आराध्या और आराधिका भी हैं। श्रीकृष्णाराधिका होनेके कारण ही उनका नाम 'राधिका' पड़ा है।

कृष्णेन आराध्यत इतिराधाः कृष्णं समाराधयति सदेति राधिका । (राधोपनिषद्)

'श्रीकृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसिलये ये राधा हैं और ये सदा श्रीकृष्णकी समाराधना करती हैं, इसिलये 'राधिका' कहलाती हैं। श्रीकृष्णमयी होनेसे ही ये परादेवता हैं, पूर्णतया लक्ष्मीस्वरूप हों। श्रीकृष्णक आह्रादका मूर्तिमान स्वरूप होनेक कारण मनीपीजन उन्हें 'आह्रादिनीशक्ति' कहते हैं। श्रीराधा साक्षात महालक्ष्मी हैं और भगवान श्रीकृष्ण साक्षात नारायम । श्रीराधा दुर्गा हैं तो श्रीकृष्ण रुद्र । राधा सावित्री हैं तो श्रीकृष्ण साक्षात बहा जाय, इन दोनोंके बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है । जड-चेतनभय सारा संसार श्रीराधा-कृष्णका ही स्वरूप है ।

सामरहस्योपनिषद्में कहा गया है -- अनादिरयं पुरुष एक एवास्ति । तदेवं रूपं द्विधा

विधाय समाराधनतत्परोऽभूत् । तसात् तां रसिका-नन्दां वेदविदो वदन्ति ॥

'वह अनादि पुरुष एक ही है, पर अनादिकालसे ही वह अपनेको दो रूपोंमें बनाकर अपनी ही आराधनाके लिये तत्पर है। इसलिये वेदज्ञ पुरुष श्रीराधाको रसिकानन्दरूपा बतलाते हैं।

राधातापनी-उपनिषद्में आता है---

येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहर्चेकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत्।

'जो ये राधा और जो ये कृष्ण रसके सागर हैं, वे एक ही हैं, पर छीलाके लिये दो रूप वने हुए हैं।' ब्रह्माण्डपुराणमें स्वयं भगवान् श्रीकृष्णके वचन हैं—

राधा कृष्णात्मिका नित्यं कृष्णो राधात्मको ध्रुवम् । बृन्दावनेश्वरी राधा राधवाराध्यते मया ॥

'राधाकी आत्मा सदा में श्रीकृष्ण हूँ और मेरी (श्रीकृष्णकी) आत्मा निश्चय ही राघा हैं। श्रीराघा वृन्दावनकी ईश्वरी हैं, इस कारण में राधाकी ही आराधना करता हूँ।'

जो श्रीकृष्ण हैं, वहीं श्रीराधा हैं और जो राधा हैं, वहीं श्रीकृष्ण हैं, श्रीराधा-कृष्णके रूपमें एक ही ज्योति दो स्वरूपोंमं प्रकट है-

यः कृष्णः सापि राधा च या राधा कृष्ण एव सः। एकं ज्योतिर्द्विधा भिन्नं राधामाधवरूपकम्॥

स्वरूपतः श्रीराधा-मधित्र सदा एक होनेपर भी एक दूसरेकी आराधना करते हैं---

राधा भजति श्रीकृष्णं स च तां च परस्परम्। उभयोः सर्वसाम्यं च सदा सन्तो वदन्ति च ॥

भगवती श्रीराधा श्रीकृष्णकी आराधना करती हैं और श्रीकृष्ण श्रीराधाकी । वे दोनों ही परस्पर आराध्य- आराधक हैं । संत कहते हैं कि उनमें सभी दृष्योंसे पूर्ण समता है ।

#### खरूप-तत्त्व तथा महिमा-

जैसे श्रीकृष्ण बहास्त्ररूप हैं तथा प्रकृतिसे सर्त्रथा परे हैं, वैसे ही श्रीराधा भी बहास्त्ररूपा, मायाके प्रभावसे निर्कित तथा प्रकृतिसे परे हैं। श्रीकृष्णके प्राणोंकी जो अधिष्टातृदेवी हैं, वे ही श्रीराधा हैं। यथा——

यथा ब्रह्मस्वस्पश्च श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः।
तथा ब्रह्मस्वरूपा च निर्छिता प्रकृतेः परा॥
प्राणाधिष्ठातृदेवी या राधारूपा च सा मुने।
(नारद-पाञ्चरात्र)

यही बात देवीभागवतमें कही गयी है—'श्रीराधा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्टातृदेवी हैं। कारण, परमात्मा श्रीकृष्ण उनके अधीन हैं। वे रासेश्वरी सदा उनके समीप रहती हैं। वे न रहें तो श्रीकृष्णकी स्थिति ही न रहे'—

रुष्णप्राणाधिका देवी तद्धीनो विभुर्यतः। रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति॥ (देवीभागवत)

वरहुतः भगवान्के दिव्यलीलाविप्रहोंका प्राकट्य ही आनन्दमयी ह्नादिनी शक्तिके निमित्तसे है। श्रीभगवान् अपने निजानन्दको प्रकाशित करनेके लिये अथवां नवीन रूपमें आस्त्रादन करनेके लिये ही स्वयं अपने आनन्दको प्रेमविप्रहोंके रूपमें प्रकट करते हैं और स्वयं ही उससे आनन्दका आस्वादन करते हैं। भगवान्के इस आनन्दकी प्रतिमृतिं ही प्रेमविप्रहरूपा श्रीराधारानी हैं और यह प्रेमविप्रह सम्पूर्ण प्रेमोंका एकीभृत समृह है। अतएव श्रीराधा प्रेममयी हैं और भगवान् श्रीकृष्ण आनन्दमय हैं। जहाँ आनन्द है, वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है, वहीं आनन्द है। आनन्दरससारका धनीभृत विप्रह श्रीकृष्ण हैं और प्रेमरससारकी घनीभृत मृतिं श्रीराधारानी हैं। अतएव श्रीराधा और श्रीकृष्णका नित्य संयोग है।

न तो श्रीराधाके बिना श्रीकृष्ण कभी रह सकते हैं और न श्रीकृष्णके विना श्रीराधाजी। श्रीकृष्णके दिन्य आनन्द विग्रहकी स्थिति ही दिन्य प्रेमित्रग्रहरूपा श्रीराधाजीके निमित्तसे हैं। श्रीराधारानी श्रीकृष्णकी जीवनरूपा हैं और इसी प्रकार श्रीकृष्ण श्रीराधाके जीवन हैं। कभी श्रीकृष्ण राधा बन जाते हैं, कभी राधा श्रीकृष्ण बन जाती हैं और कभी युगल स्वरूपमें लीलाविहार करते हैं। वे एक होकर ही नित्य दो हैं, दो रहते हुए भी नित्य एक हैं।

आतमा तु राधिका तस्य तथैव रमणादसौ। आतमाराम इति प्रोक्तो सुनिभिर्मूडवेदेभिः॥ (स्कन्दपुराण)

'श्रीराधा भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा हैं, उनके साय सदा रमण करनेके कारण ही रहस्य-रसके मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष श्रीकृष्णको 'आत्माराम' कहते हैं।'

आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका।

'आत्माराम भगवान् श्रीकृष्णकी 'आत्मा' निश्चय ही श्रीराधिकाजी हैं।

श्रीकृष्ण अपनी ही ह्वादिनी-शक्तिसे आप ही आह्वादित होते हैं और अपने आह्वादसे नित्य श्रीराधाको आह्वादित करते रहते हैं। यह आनन्द चिन्मय रसकी नित्य रसमयी रासछीछा है।

राधातस्वके विषयमें शास्त्रोंमें अनेकानेक ग्रमाण और उक्तियाँ मिळती हैं। पर वास्तवमें वे भी अपर्याप्त हैं; क्योंकि इस अनिर्वचनीय तस्वके खरूप और महिमाका ययार्थतः वर्णन करनेमें आजतक कोई समर्थ ही न हो सक्ता। फिर भी परमात्माकी इस अभिन्न-खरूपा महाशक्ति-के विषयमें शास्त्रों और पुराणोंमें यत्र-तत्र जो कुछ भी वर्णित है, वह श्रीराधाके विराटत्वको उजागर करनेमें पथ-प्रदर्शकके रूपमें वरेण्य है।

## शक्तिस्वरूपा गोमाता

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ (अग्निपुराण, गोमती विद्या)

भूमण्डलपर मातृशिक्तमा प्रत्यक्ष रूप गोमाता हैं। वेदों और पुराणोंके असंख्य पृष्ठ गोमाहात्म्यसे पिर्पूर्ण है। भगवान् ने विश्वके पिरपाछनार्थ यज्ञपुरुपकी प्रधान सहायिकाके रूपमें गोशिक्तमा सजन किया है। सृष्टिकी उत्पत्तिके साथ ही यज्ञकी प्रक्रिया प्रस्तुत करते हुए विधाताकी यही कल्याणमयी कामना थी कि यज्ञ और सृष्टि अर्थात् सृष्टिस्थित मानव परस्पर मिलकर एक-दूसरेका उन्नयन करें। महाराज मनुका कथन है कि यज्ञीय अमिनमें डाली हुई आहुित सूर्यनारायणको प्राप्त होती है और सूर्य वृष्टि करते हैं। वृष्टिसे अन उत्पन्न होता है, जिससे प्रजाका पाठन सम्भव होता है—

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरचं ततः प्रजाः ॥ ( मनु॰ )

इस प्रकार सृष्टिके उपकारक सूर्यादि देत्रोंक भी भूमण्डल-सुलभ्य भक्ष्य-भोज्यादिकी आहृतियोंसे फल-दानार्थ तृप्त करानेका माध्यम भी यज्ञ, ही है। इस यज्ञकी प्रक्रियाको सहाक्त बनानेवाली रसदात्री गोमाता हैं। कारण, यज्ञकी सम्पूर्ण क्रियाओंमें गोप्रसूत दुग्ध, दिंघ, घृत, आमिश्वा, बाजिनम् आदि द्रव्योंका संयोजन प्राथमिक और अनिवार्य होता है। हिविष्यको धारण करनेकी अग्नि-शक्तिका उपकारक गोप्रसूत घृत ही है।

इसके अतिरिक्त गोवंश हमारे अनेक दैनन्दिन ज्यत्रहारका मी साधन है । गो-वंशकी श्रम-शक्तिसे पृथ्वी

सरव्यासे जोती जा सकती है, जिससे अज्ञादिकी विपुछ उत्पत्ति होती है। गोमपसे गज्ञभूमि और गृहस्थोंका ऑगन अथवा वानप्रस्थियोंकी कुटिया पवित्र होती है। गोमप, गोमूत्र और गोदुम्ब तथा गोज़तकी उपयोगिता तो है ही, सबस्सा गायके दानसे बेतरणी नदीको पार करनेका अवसर प्राप्त होता है। गोदान करके मनुष्य अनेक प्रकारके बद्धमूळ पापोंसे मुक्त होता है और गो-बंशका संवर्धन करके सृष्टिके विस्तारका पुण्यळाम करता हुआ पितृछोक तथा देवलोकको संतुष्ट करता है।

गायके लिये भगवती श्रुति कहती है कि निरंपराध अदितिरूपा गायको कभी भारा न जाय — माता रुद्राणां दुहिता वस्नुनां स्वसाऽऽदित्यानामसृतस्य नाभिः।

व्र नु घोत्रं त्रिकितुषे जनाय मागामनागामदिति विधिष्ट ॥ (ऋ॰८११०१) १५)

यज्ञके उपादान गोदुग्धादिके छिये जैसे गाम अनुपेक्ष है वैसे ही यज्ञ-क्रियाके सम्पादन-हेतु माह्मणका अस्तित्व मी अनिवार्य है । कहा मी है-

ब्राह्मणाइचैव गावश्च कुछमेकं द्विचा छतम्। एकत्र मन्त्रास्तिष्टन्ति इविरम्यत्र तिष्ठति॥

अर्थात् यज्ञके दो अनिवार्य सावन 'मन्त्र' (जिन्हें बोलकर ही यज्ञ होता है। और 'हिंदि' (दूच, भुतादि)— इन दोनोंपर निर्मर है, इसलिये एक ही कुलके गाय और ब्राह्मण दो शाखाएँ बनावी गयी हैं। यही कारण है कि मगवान्को गाय और ब्राह्मण दोनोंके हित-साधनार्थ अर्थात् उनकी सहमागितासे सम्पन्न होनेवाले धर्म-चन्न-प्रवर्तन-हेतु विपरीत पारेस्थितियोंने बार-बार अवतार प्रहण करना पड़ता है। गो-ब्राह्मण दोनोंको—

१—गरम दूधमें दही मिलानेपर बने घनीभूत पदार्थको 'आमिक्षाः' और तस्ल पदार्थको 'वाजिनम्' कहते 🕻।
यज्ञमें इनसे होम होता है। (अथर्व वेद संहिता-भाष्य)

सृष्टिको प्रत्यक्ष देवी-देवताके रूपमें देखनेवाली भारतीय मनीषा आवश्यक होनेपर इनके संदर्भमें अनृतके आश्रयणकी भी छूट देती है

स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसंकटे। गोत्राह्मणार्थे हिसायां नानृतं स्याज्जुगुव्सितम्॥

महाभारतके अनुशासनपर्वमें गायको धरित्रीकी महिमासे मण्डित किया गया है । शक्तिक्तपा पृथ्वीकी माँति बेनुशक्ति प्रजाका परिपालन करती है । धरती प्राणिमात्रको धारण करती है, जिन्हें यज्ञसे सम्पोषित देवलोग आप्यायित करते हैं और यज्ञस्वरूप कर्म गो-प्रमूत द्रव्योंके विना सम्पादित नहीं हो पाता । इस प्रकार पृथ्वीमाताकी तरह मानुशक्ति गो-माता भी सर्वथा अनुपेक्ष्या है, जैसा कि कहा है—

धारयन्ति प्रजाइचैव पयसा हविषा तथा। एतासां तनयाश्चापि कृषियोगसुपासते॥ जनयन्ति च धान्यानि वीजानि विविधानि च। ततो यहाः प्रवर्तन्ते हृद्यं कृद्यं च सर्वशः॥

यही कारण है कि महाकवि कालिदास दिलीपकी गो-सेवाके संदर्भमं— 'जुगोप गोरूपधरामिवोवींम' ऐसी उपमाका प्रयोग करते हैं। इसीलिये शाल गो-देवीको भगवती-स्वरूपा बताते हैं, उनकी आराधना और उनके ध्यान-मन्त्रका भी उल्लेख करते हैं, उनकी पञ्चोपचार और पोडशोपचारसे पूजा करनेकी आक्श्य-कतापर बल देते हैं। देवमाता अदितिके समान उनकी स्तुति करते हुए शाल निवेदित करते हैं कि सभी देवोंकी तुम कारण हो, तुममें सभी देव निवास करते हैं—

त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यशस्य कारणम् । त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानवे॥ शशिसूर्यावक्षणोर्थस्या छळाटे वृषभध्वजः। सरस्वती च हुङ्कारे सर्वे नागाश्च कम्बळे॥ ग्वरपृष्ठे च गन्धवां वेदाश्चत्वार एव च। मुखाग्ने सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च॥ वास्तवमें गाय और पृथ्वी दोनों तत्त्वतः एक हैं।
गायकी प्रदक्षिणासे पृथ्वी-प्रदक्षिणाका पेल प्रोप्त होता
है, ऐसा गणपति और कार्तिकेयकी कथासे स्पष्ट है।
एक बार पार्वतीने कहा कि 'दोनों पुत्रोंमेंसे जो पृथ्वीकी
प्रदक्षिणा पहले कर आयेगा, उसका विवाह सिद्धिबुद्धिके साथ कर दिया जायगा।' मयूर-वाहन, सूक्ष्मकाय
कार्तिकेय पृथ्वी-परिक्रमाके लिये ठोड़े, पर स्थूलकाय
और मूक्कवाहन, किंतु बुद्धिमान् गणपतिने मर्म समझकर
पहले ही गायकी प्रदक्षिणा पूरी कर ली और सिद्धिबुद्धिके स्वामी वन गये। शास्त्र भी यही कहते हैं—

गवां दृष्ट्या नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणाम् । प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः । वृद्धिमाकाङ्कृतां नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणाः ॥

अर्थात् गायको देखकर उसे नमस्कार कर जो उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसे सप्तद्वीपवती पृथिवीकी प्रदक्षिणाका फल मिलता है। सभी प्राणियोंकी मातृरूपा गायें सर्विषिध सुख देनेवाली हैं। अतः अपनी वृद्धिके इच्छुकोंको उनकी नित्य प्रदक्षिणा करनी चाहिये।

गोदानकी महिमा अवर्णनीय है । विशेषकर कपिळा गी, 'उभयमुखी गो'\*का दान पृथ्वीदानके समान है; क्योंकि शास्त्रोंमें उभयमुखी गी पृथ्वी कही गयी है। यथा—

यावद् वत्सो योनिगतो यावद् गर्भो न मुच्यते । तावद् गौः पृथिवी क्षेया सशैळवनकानना॥

परात्पर भगवान् श्रीकृष्णकी लीलामें गोचारणका महत्त्व सर्वविदित है। भगवान् ने स्वयं गोपूजन किया है, युगों-युगोंमें उनके अंशभूतोंने गौको मातृशक्तिके रूपमें अपनी आराधनाका आलम्बन बनाया है, इनके उदाहरण पुरागादि शास्त्रोंमें बिखरे पड़े हैं। श्रीकृष्णके

प्रसवावस्थामें वत्सको बहिर्मुखी करती हुई गौ 'उभय-सुखी गौ' कही गयी है।

लीलावतारोंमें तो गो-शक्तिका संदर्भ नित्य और अखण्ड ही है ।

भक्तप्रवर सूरदासने श्रीकृष्णकी गोभक्तिका अत्यन्त मार्मिक वर्णन किया है। समूचा सूर-सागर गी, गोपी और श्रीकृष्णके अटूट सम्बन्धोंकी सरस चर्चासे भरा पोड़ा है। यहाँ एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा—

दे मेथा री होहनी, दुहि लाऊँ गैया।
मास्तन खाय चल भयो, तोहि नंद दुहैया॥
संदुर फाजरि धुमरी धौरि मेरी गैया।
दुहि लाऊँ तुरतिह तब, मोहि कर दे धैया॥
ग्वालन के संग दुहत हों, वृह्मो बल मैया।
सूर निरस्ति जननी हँसी, तब लेत बलैया॥

इस सृष्टिका अमृतमय स्यंदन करनेवाली शक्ति पयस्थिनी गोमाता भी हैं। समुद्र-मंथनसे उत्पन्न चौदह रत्नोंमें कामधेनुकी चर्चा पुराणोंमें विद्यमान है। पुराणोंमें ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं, जिनमें गो-सेवासे कामनाओंकी सिद्धि मिलनेका उपदेश ऋषियोंने किया है। विष्टु, गौतम आदि अनेक महर्षियोंके आश्रमोंमें परम आदरणीया चेनुकी उपस्थितिकी कथाएँ इस बातके प्रमाण हैं कि हमारी प्राचीन धर्म-संस्कृतिमें गौकी महिमा कितनी व्यापक है। वहाँ की गयी गोमाताकी स्तुतियोंमें इसकी झलक देखी जा सकती है। यथा—

सृष्टिश्थितिविनाशानां कर्त्र्यं मात्रे नमो नमः।
या त्वं रसमयैभीवैराज्यायिस भ्तलम्॥
देवानां च तथा संवान् पितृणामि वै गणान्।
सर्व बात्वा रसाभिक्षेमेधुरास्वाददायिनी॥
त्वया विश्विभदं सर्वं वलस्नेहसमन्वितम्।
वादित्यानां स्वसा चैव तुष्टा वाञ्छितसिद्धिदा।
त्वं घृतिस्त्वं तथा पृष्टिस्त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तथा॥
त्राद्धिः सिद्धिस्तथा लक्ष्मीर्घृतिः कीर्तिस्तथा मतिः।
कान्तिर्लजा महामाया श्रद्धा सर्वार्थसाधिनी॥

वैदिक धर्म और वाङ्मय गौकी महान् महिमाका अनेकधा वर्णन करते हैं। ब्रह्माण्डपुराण, पद्मपुराण, पद्मपुराण, भविष्यपुराण आदि अनेक पुराणोंमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष-रूपसे गोमाताको शक्ति-रूपमें निरूपित किया गया है। भारतीय मनुष्य मुख्यतः कृषिजीवी हैं। सम्पूर्णअर्थ-ज्यवस्था कृषिपर निर्भर होनेके कारण गोमाताका महत्त्व विवादसे परे होना चाहिये, पर आजके समाजमें इस ओर ध्यान न जाना या इस शक्तिपर कम ध्यान जाना आत्मशक्तिसे पराङ्मुखता ही है। गीता, गङ्गा, गाय, गायत्री सनातनधर्मके आधारम्त तत्त्व हैं। यज्ञ-कर्मकी पुष्टिकत्री गोमाताको उसके शिकिरूपमें देखनेसे ही भारत और विश्वका कल्याण सम्भव है।

गायकी अन्य पशुओंसे उसी प्रकार समानता नहीं की जा सकती, जिस प्रकार गङ्गाकी समानता अन्य नदियोंसे नहीं की जा सकती। रामचरितमानसमें अङ्गद-रावण-संवादके अन्तर्गत महात्मा अंगदने ऐसे लोगोंको 'मूढ्' कहा है जो गङ्गा और घेनुको क्रमशः सामान्य नदी और पशु कहते हैं—

राम मनुज कस रे सट बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥ पसु सुरधेनु कळपतर रूखा। अन्न दान अइ रस पीयूषा॥ शास्त-वचन गायको प्रत्यक्ष देवी मानते हैं । उनके रोम-रोममें देवताओंका वास है । आस्तिकजनोंका परम कर्तव्य है कि वे उनकी उसी रूपमें अवधारणा करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा तथा लोक—वेदसम्मत सेवाका विनियोग भी करें।

# मृतं शाकी गङ्गा माता

( डॉ॰ भीअनन्तजी मिश्र )

सुधांशुकृतदोखरां स्मितमुर्खी तुपारप्रभां सकुम्भवरवारिजाभयकरां वलक्षाम्बराम् । नदी नद्निवेवितां सकरवाहनारोहिणीं भये महति सोदरे नितमुपेत्य गङ्गां अये॥

पण्डितराज जगन्नाथ लिखते हैं कि 'हमने एक अद्भुत चमत्कारभरा दृश्य देखा कि यमराजका नगर सूना-सूना पड़ गया है, कहीं कोई कोलाहल, चीत्कार सुनायी नहीं देता। यमराजके दूत इधर-उभर खोजते हुए दीड़ रहे हैं कि कहीं कोई मृतक हाथ लगे। दूसरी ओर स्वर्गलोकका मार्ग विमानोंकी रेल-पेल और भीड़से भरकर सँकरा हो गया है। आखिर यह अनहोनी बात कैसे हो रही हैं! हो न हो, माँ गङ्गे! जबसे तुम्हारी कल्याणकारिणी महिमा पतित-पावनी कथा भूमण्डलपर फैली है, तमीसे ऐसा अद्भुत होने लगा है।

पण्डितराज यह बतलाना चाहते हैं कि जब महिमामयी गङ्गाका नाम और प्रभाव ही एक भी मृतकको यमलोक नहीं जाने देता; विमानोंमें बैठाकर सीधे स्वर्गका टिकट कटवा रहा है। साक्षात् मूर्तिमती गङ्गाका सान्निध्य, स्पर्श, पवित्र जलमें उन्मज्जन-निमज्जन, जलका प्राशन, प्रणाम और पूजनका जिनको सीभाग्य प्राप्त होता हो, उनके पुण्य और स्वर्गलाभकी तो फिर बात ही क्या है! सचमुच ही भगवती गङ्गाकी महिमा अपार है। जिन्हें किसी प्रकारसे भी मुक्ति सुलभ नहीं, उन निराश, पामर,

कुपात्र, घोर पापीजनोंके समस्त कलुषको धोनेकी अपार शक्ति यदि किसीमें है तो वह प्रत्यक्ष मूर्त शक्ति भगवती गङ्गामें ही है।

पृथ्वीलोक, भरतखण्डमें गङ्गा दो प्रवाहों में प्रवाहित हो रही हैं। एक—विंध्य-पर्वतके उस पारकी गङ्गा जिसे 'गोदाबरी' कहा जाता है। इन्हें कुछ लोग 'गीतमी-गङ्गा' भी कहते हैं; क्योंकि गीतम ऋषिने भगवान् शंकरसे प्रार्थना करके इन्हें पृथ्वीपर आनेका अनुरोध किया था। दूसरी—विंध्यपर्वतके इस पार हिमालय-समुद्भूता भागीरथी गङ्गा, जिनकी स्थित उत्तर भारतमें है। महाराज सगरके पुत्र भगीरथकी कठोर तपस्यासे प्रसन्न होकर संसारके दीनों, कुपात्रों, घोर पापिनोंके परम हित और कल्याणकी दृष्टिसे भगीरथद्वारा अपने पिता सगरके साठ हजार पुत्रों—अपने वन्धुओंके उद्धार-हेतु इनका अवतरण धराधामपर हुआ। दोनों ही गङ्गाओंको, दो तपिस्वयों—गीतम और भगीरथके तपसे संतुष्ट-प्रसन्न होकर चन्द्रचूड भगवान् शिवने उन्हें अपने जटाज्दमें चिर-आश्रय प्रदान कर धन्य किया।

गङ्गा भगवान् विष्णुका चरणोदक है। वे श्रीहरिके चरणकमलोंसे आविर्भूत होकर आद्युतोप शंकरकी जटाज्द्रमें अवस्थित हैं। पश्चात् वहाँसे निकलकर स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल—तीनों लोकोंमें तीन धाराओंमें प्रवाहित होती हुई देव, दानव, मानव और नाग-किनर आदि समीका कल्याण करनेके लिये सदावर्त खोले हुए सतत संनद्ध हैं। वास्तवमें विचार करके देखा जाय तो भगवत्-चरणारिवन्दोंकी उत्पत्तिमूलकता ही भगवतीको मेद-भात्रोंसे मुक्त, निरपेक्ष रखते हुए समान रूपसे सबके कल्याणका महान् हेतु सिद्ध करती है। गङ्गाकी कथा, गङ्गाकी महिमा, भक्ति-शक्तिकी ही कथा और महिमा है।

गङ्गादेवीके यहाँ कोई पूर्वाग्रह या शर्त नहीं है। किसी भी प्रकारसे, किसी भी अवस्थामें, किसी भी तरहका पापी-से-पापी व्यक्ति या जीव उनका दर्शन, स्पर्श और परम पावन जलमें स्नान तथा पान करके पवित्र और शुद्ध होता है, इसमें संदेह नहीं है। पण्डितराज जगन्नाथ भगवती गङ्गाकी स्तुति करते हुए एक स्थानपर लिखते हैं—

प्रभाते स्नान्तीनां नृपतिरमणीनां कुचतरी-गतो यावन्मातर्मिलति तव तोयैर्मृगमदः। मृगास्तावद् वैमानिकदातसहस्त्रैः परिवृता विद्यान्ति स्वच्छन्दं विमलवपुषो नन्दनवनम्॥

'माँ गङ्गे ! प्रातःस्नान करते समय नृप-सिणयोंके वक्षपर अङ्कित मृग-मद (कस्त्री)का ज्यों ही तुम्हारे जलसे संस्पर्श होता है, त्यों ही उस कस्त्रूरीके आकर मृग हजारों विमानवाहकोंके साथ दिन्य-देह धारणकर नन्दनवनमें प्रवेशकर जाते हैं।' क्या मृगोंकी यह मृक्ति कविके मुक्त चिन्तनमें गङ्गाकी अमोध मुक्तिदात्री-शक्तिका प्रमाण नहीं है ! गङ्गाका उद्गम वस्तुतः भगवान्की विगलित करुणाका ही अवतरण है । प्रतीत होता है मानो भगवती महाराक्तिमें निहित वात्सल्यस्नेहसम्पृक्त अजस करुणा-जलधारा ही गङ्गाके रूपमें साकार हुई है जो मानवमात्रके लिये अमूल्य वरदान है।

भगवती गङ्गा शक्तिरूपा हैं। शक्तिमें उत्पत्ति, स्थिति, (पालन ) और संहार करनेकी शक्ति होती

हैं। ये लोकोत्तर शक्तियाँ इनमें भी हैं। स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) में गङ्गाकी स्तुतिमें 'उत्पत्ति-स्थिति-संहारकारिणी, उपिरचारिणीं आदि विशेषण दिये गये हैं। अन्यत्र भी गङ्गाकी महिमा, शक्ति-देवीकी महिमाका पर्याय बताया गया है। इसरो प्रमाणित है कि गङ्गा और शक्तिरूपा अन्य देवियोंमें तत्त्वतः मेद नहीं है। ब्रह्मकान्ता भगवती गङ्गाका शक्तित्व उनकी भुक्ति-भक्तिप्रदायिनी परमाशक्तिमें सदैव जीवंत और जाग्रत् है। श्रीभगवान्के चरणारिक्दोंका अतुलित परम प्रेममय प्रताप त्रैलोक्यको पित्रत्र करनेके लिये पित्रत्तम जलधाराओंके रूपोंमें प्रकट हुआ है। यह वास्तवमें भगवान्की दिव्य भक्ति-शक्तिका ही प्राक्तव्य है।

देवीभागवतके अनुसार गङ्गा विष्णुपदी, विष्णुस्वरूपा
हैं। भारत-भू-खण्डमें उनके पदार्पणका हेतु सरस्वतीका
शाप है। नारदजीके प्रश्न करनेपर भगवान् नारायण
सगरके पुत्रोंकी चर्चा करते हैं और किपलके शापसे
राख हो जानेके बाद उनकी मुक्तिहेतु गङ्गाके अवतरणके
संदर्भमें भगीरथके प्रयत्नका उल्लेख करते हैं। भगवान्
श्रीकृष्णके आदेशसे ही गङ्गाको भारतवर्षमें आना पड़ा,
इसका उल्लेख भी वहाँ किया गया है। स्वयं श्रीभगवान्ने
व्यवस्था दी है कि 'भारतवर्षमें मनुष्योद्धारा उपार्जित
करोड़ों जन्मोंके पाप गङ्गाकी वायुके स्पर्शमात्रसे नष्ट
हो जायँगे। इतना ही नहीं, गङ्गाकी धारामें यदि किसीकी
अस्थिका एक दुकड़ा भी पड़ जायगा तो जबतक उसके
जलमें अस्थिका अधिवास रहेगा, उतने काल्तक उससे
सम्बन्धित जीव वेकुण्ठपदका अधिकारी बना रहेगा।'

गङ्गाके स्वरूपका जो वर्णन श्रीमद्भागवतमें प्राप्त होता है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शास गङ्गाकी 'शक्तिंग्का ही पर्याय मानते हैं । उनकी उत्पत्ति-कथाका उल्लेख इस रूपमें हुआ है—एक बार भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र कार्तिककी पूर्णिमाके अवसरपर रास-महोत्सव

श्च ड॰ अं॰ ४१-४२-

मना रहे थे । रासमण्डलमें श्रीकृष्ण विराजमान थे । इस अवसरपर श्रीहरिकी प्रसन्नता-प्राप्ति-हेतु भगवती सरस्वती प्रकट हुईँ और उन्होंने अपनी दिव्य वीणारो समस्त वातावरणको इंकृत कर रस-विभोर कर दिया । प्रसन्न होकर सभी प्रधान देवी-देवताओंने उन्हें पुरस्कृत किया । उसी समय ब्रह्माकी प्रेरणासे भगवान शंकरने श्रीकृष्ण-विषयक काव्य रचकर प्रनाना आरम्भ किया । उस काव्यके अद्भुत प्रभावसे सभी देवता मूर्विछत-से हो गये। वहाँ देखा गया कि रास-मण्डलका सम्पूर्ण स्थल जलसे आप्लावित हो गया है और श्रीराधा तथा श्रीकृष्ण अदृश्य हैं। ब्रह्माजीने ध्यान किया तो भित्रप्यत्राणी हुई—'नें सर्वात्मा श्रीकृष्ण और मेरी निज स्त्ररूपाशक्ति राधा--दोनोंने ही भक्तोंपर अनुप्रह करनेके लिये यह जलभय त्रिग्रह धारण कर लिया है। इस प्रकार गङ्गा श्रीभगवान् और उनकी अभिन्न स्वरूपा शक्तिका द्रव्यमय ( जलमय ) स्वरूप हैं । इस प्रकार वे शक्ति और शक्तिमान्की मिश्रित मूर्त-शक्ति हैं।

इसीलिये गङ्गाको भगवान्की जलमयी शक्ति और पृथ्वीको क्षमामयी शक्ति कहा जा सकता है। गङ्गा भी भगवान्की प्रकृतियों मेंसे एक हैं, उनका प्राकट्य साक्षात् श्रीहरिके श्रीविग्रहसे ही हुआ है, अतः उनमें तथा भगवान्में भेद-युद्धि रखना सर्वथा अनुचित और निन्दनीय है।

देवीभागवतके अनुसार प्रकृतिकी मूळशक्ति गणेश-जननी आदि प्रमुख पञ्च शक्तियोंकी अंशभूता शक्तियोंके प्रधान अंशसे गङ्गाका आविर्माव वर्णित है। इस प्रकार माता गङ्गा एक 'शक्ति'-स्वरूपा सिद्ध होती हैं। कारण, दर्शनकारोंका सिद्धान्त है कि उपादान-कारणके गुण कार्यमें आते हैं। अतएव निर्विकार आदिकी अंशभूता गङ्गाकी शक्तिरूपता सुप्रमाणित है।

गङ्गाकी महिमाका तो कहना ही क्या, बाल्मीकि, व्यास प्रभृति भारतके महामनीषी कवियोंकी सुपरम्परासे लेकर आजतक गङ्गाके विषयमें सहस्रों सुलिलत पवित्र स्तोत्र रचे गये हैं और सर्वत्र गङ्गाकी अतुलनीय महिमा और करुणाका निर्मल सुयश (स्तवन) प्राप्त होता है। गङ्गाके किनारेके महान् तीर्थ, उसके तटोंपर स्थित महान् ऋषियोंके आश्रम तथा उसके जलमें निहित अपार गुणवत्ताएँ गङ्गाको विशिष्ट नदी ही नहीं, पवित्रतम कल्याणदात्री देवीके रूपमें मान्यता प्रदान करती हैं। सनातन हिंदू मनीषा तो यही मानती है कि गङ्गा हमारी और सबकी माँ है, जो गो-माताकी भाँति हमारे परम कल्याणके उद्देश्यसे ही हरि-प्रेरणावश भूमण्डलपर अवतरण लेकर सर्व-सलम हुई हैं।

वास्तवमें गङ्गा गोलोक या विष्णुलोकमें भगवान् श्रीहरिकी ही एक स्वरूप। शक्ति हैं । पृथ्वीपर उनके अवतरणके अनेक कारण पुराणों में कथित हैं । प्राय: वे सब कारण पुराणोंके कथा-प्रसङ्गोंसे पूर्णतया तादात्म्य-युक्त हैं । उनमें परस्परमें त्रिभेद है, पर वे चाहे भगीत्य जीके कारण हों या देवताओंके अथवा सरस्वतीके-सभी एक दूसरेसे सम्बद्ध ·यः करुपः स करुपपूर्वः :- इस सूत्रमें सबका सामञ्जस्य हो जाता है। उसकी यहाँ विशेष चर्चा करनेका न तो उद्देश्य है और न प्रासङ्गिक आवश्यकता। शास्त्रींसे प्रमाणित सत्य यह है कि जैसे अन्य देवियाँ शक्तिस्वरूपा हैं, उसी प्रकार माता गङ्गा भी साक्षात् श्री-शक्तिस्वरूपा हैं और उनकी आराधना, उपासनाका फल भी वही है जो भगवती शक्तिके अन्य स्वरूपोंकी आरायना और उपासनासे प्राप्त होता है । गङ्गाके साथ एक विशेषता अधिक है कि इस देवीका स्वरूप इस कलिकालमें भी पूर्णतया प्रत्यक्ष और सर्वेषुलभ है।

हिंदू-सनातनपरम्परामें गङ्गाकी महिमा सर्त्रविदित है। आस्तिकजन इन्हें अशरण-शरण्या, मुक्तिदायिनी, परम-कारुण्यमयी और तीर्थोकी जननीके रूपमें जानते और गानते हैं। भारतवर्थमें गङ्गाकी उपस्थिति कोरि-कोरि भारतीयों- N

की धन्यनाका प्रतीक है। गङ्गा, गीता, गायत्री, गणपित, गौरी और गोपालके पुण्य-स्मरणमात्रसे हिंदू-मन सर्वथा पित्रित्र, मङ्गलमय और कल्याणकारी भात्रोंसे भर जाता है। कहा जाता है कि जो मानत्र इनका प्रातः स्मरण करते हैं, वे संसारके समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाते हैं। लोकमें ऐसी उक्ति प्रचलित है—

गङ्गा, गीता, गायत्री, गणपति गौरि गुपाल। प्रातकाल जो नर भजें, ते न परें भव-जाल॥

देशी गागवतमें श्रीगङ्गाका जो ध्यान वर्णित है वह इस प्रकार है--भगवान् नारायण कहते हैं-- 'नारद! इनका ध्यान सम्पूर्ण पापोंको नष्ट कर देता है । गङ्गाका वर्ण इत्रेत कपलके समान स्त्रच्छ है । वे समस्त पापोंका उच्छेद कर देती हैं। पूर्णतम परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णके श्रीविग्रहसे इनका प्राकटय हुआ है । ये परम साध्वी उन्हींके सनान सुयोग्य हैं । चिन्मय वज्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नाभूत्र गोंसे त्रिभूषित एवं शरत्पूर्णिमाके सैकड़ों चन्द्र गाओंके समान शीतल प्रकाशवाली इन देवीके तरुण मुखपर मुस्कान खेलती रहती है। तारुण्यकी साञ्चात् देत्री भगवती गङ्गाके शीशपर अलकावलि सुशोभित है। मालतीके पुष्पोंसे इनकी शोमा निरन्तर बदती रहती है। इनके ललाटपर अर्धचन्द्राकार चन्दन लगा है और ऊपर सिन्दूरकी वेंदी है । दोनों मनोहर अधरोष्ट पक्त विम्यफलकी भाँति अरुण हैं। मनोरम दन्तपङ्कियोंके कारण इनकी शोगा अतुलनीय है। श्रीफलके समान स्तनोंसे विभूषित, भूपदाके समान चरणोंवाली, मकर्वाहिनी भगवती गङ्गाका सौन्दर्य अतीव दिव्य है । उनका यह ध्यान मुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेमें सर्वथा समर्थ है । भगवती गङ्गाकी मूर्तिका विधिवत्

षोडशोपचार पूजन करनेवाला व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। वह इस जीवनमें सुख पाकर वादमें हरि-चरणोंकी भक्ति और मुक्ति प्राप्त कर लेला है।

गङ्गा, गायत्री, गी—ये तीन शक्तियाँ आर्ष-धर्मकी आधार-भितियाँ हैं। इनके विना भागनत-धर्मका पूर्ण निर्वाह सम्भव नहीं। गङ्गा तुल्सीकी भाँति वैष्णवोंके लिये मातृस्वरूपा हैं और सबके लिये परम-पावनी मुक्तिदात्री महाशक्ति। गङ्गाके किनारे किये गये यहा, जप, तप, दान, होम आदिका अनन्तगुना फल होता है—ऐसा शास्त्र स्वीकार करते हैं। गङ्गा भारतवर्षके लिये मात्र एक पित्रत्र नदी ही नहीं, अपितु वे सब प्रकारसे प्राणोंसे बढ़कर हैं। भक्ति और मुक्तिकी योग्यता उत्पन्न करनेमें गङ्गाके प्रभावका कोई विकल्प नहीं है। भगवती गङ्गाका माहात्म्य और प्रताप महान् है। वे दुर्लभ-से-दुर्लभ गति प्रदान करनेमें सहज ही समर्थ हैं। तभी तो पण्डितराज जगना व कहते हैं—

महादानै ध्यानि बंहुविधविधानै रिष च यत् न लभ्यं घोराभिः सुविमलतपोराशिभिरिष । अचिन्त्यं तद्विष्णोः पदमिललसाधारणतया ददाना केनासि त्विमिह तुलनीया कथय नः॥

'नहान् दान, ध्यान, अनेक प्रकारके साधन, अनेक प्रकारके कछकारक तप आदिसे भी जो निष्णुपद दुर्लभ है, उसे जो गङ्गा साधारण-से-साधारण जनको भी अपनी कृपाशक्तिसे प्रदान करती हैं, उनकी तुलना भला, अन्य किसीसे कैंगे की जा सकती हैं ?' लोक-परलोक-निर्मात्री ऐसी गङ्गा माताको सश्रद्ध शत-शत बार नमन !

## गीतामें शक्ति-तत्त्व

( श्री के॰ एर्॰ रामस्वामी शास्त्री, बी॰ ए॰, बी॰ एल्॰ )

वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र तथा अन्य शक्ति-सम्बन्धी प्रन्थों (तन्त्र और आगम ) की पारिमाधिक शब्दावळीमें अन्तर होनेपर भी एक सर्वसम्मत एवं समझस सिद्धान्त ऐसा है, जो आजकळके हिंदुओंकी विचारधाराके साथ-ही-साथ अर्वाचीन-से-अर्वाचीन विज्ञानके सिद्धान्तोंसे भी मेळ खाता है। उसका विस्तारपूर्वक विवेचन करना यहाँ सम्भव नहीं, परंतु श्रीमद्भगवद्गीतामें शक्ति-तत्त्वका जो वर्णन मिळता है, केवळ उसीके संक्षिप्त अध्ययनसे उपर्युक्त सिद्धान्तके समर्थनमें हमें सबळ प्रमाण मिळ सकते हैं।

'शक्ति' शब्द प्रत्यक्षरूपसे गीतामें नहीं आया है, परंतु शक्तित्त्वका स्पष्टतः उल्लेख और निरूपण गीतामें 'प्रकृति', 'माया' और 'गुण' आदि शब्दोंके द्वारा हुआ है, जो उतने ही ओजपूर्ण और ब्यक्नक हैं। तीसरे अध्यायके पाँचवें क्लोकमें भगवान्ने कहा है—

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥ 'निःसंदेह सभी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा परवश हुए कर्म करते हैं।'

इसी प्रकार अठारहवें अध्यायका चालीसवाँ रलोक देखिये---

न तद्दक्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्त्वं प्रकृतिजैर्धुकं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः॥

'पृथिवीमें अथवा खर्गके देवताओं में ऐसा कोई भी जीव नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न हुए इन तीनों गुणोंसे रहित हो; क्योंकि यावन्मात्र जगत् त्रिगुणमयी मायाका ही विकार है।'

इस प्रकार 'प्रकृति'से 'गुण' उत्पन्न होते हैं और उनसे हमारी कियाएँ होती हैं। गीताके तेरहवें अध्यायमें

प्रकृति और पुरुषका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है। उसमें यह स्पष्टतया अङ्कित है कि पुरुष अथवा जीव इस शारीरमें स्थित सुख-दु: खके रूपमें गुणोंका उपभोग करता है। खामी शंकराचार्यजीने तेरहर्वे अध्यायके बीसवें क्लोकके जपर अपने भाष्यमें लिखा है—'पुरुषो जीवः क्षेत्रक्षो भोक्तित पर्यायः।'

गीताके तेरहवें अध्यायके उन्नीसवेंसे इक्कीसवें क्लोकतक कहा गया है कि 'पुरुष और प्रकृति दोनों सनातन हैं, अनादि हैं। शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि विकार तथा ( सुख-दु:ख ) आदि गुण प्रकृतिसे उत्पन होते हैं और 'पुरुष' इन सबका 'भोक्ता' है, आनन्द लेनेवाला है और वह शरीर एवं इन्द्रियोंके रूपमें व्यक्त हुई प्रकृतिमें स्थित रहकर प्रकृतिसे उत्पन हुए सुख-दु:ख आदि गुणोंको भोगता है। उसका यह भोग 'गुण-सङ्ग'-- गुणोंमें आसक्तिके ही कारण है। चौदहवें अध्यायके पाँचवें स्ठोकमें श्रीभगवान ने कहा है कि प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण देही (जीव)को शरीरमें बाँध छेते हैं। पंद्रहवें अध्यायके सातवें, आठवें और नवें रलोकोंमें भगवान्के ये वचन हैं कि जीव इन्द्रिय और मनके द्वारा विषयोंको भोगता है और वह एक शरीरसे दूसरे शरीरमें प्रवेश करते समय इन्हें अपने साथ वैसे ही लेता जाता है जैसे वायु प्रष्पोंकी गन्धको एक स्थानसे दूसरे स्थानको छे जाती है।

इस प्रकार इस विवेचनमें हम शाक्त-सिद्धान्तको सांख्यके रूपमें ढला हुआ देखते हैं। यहाँ पुरुष और प्रकृतिको स्वतन्त्र एवं अनादि कहा गया है और पुरुषके प्रकृतिके गुणोंमें उन्हों रहनेका एकमात्र कारण 'गुण-सङ्ग' (गुणोंमें आसिक्त ) बताया गया है । कर्मोंकी विभिन्नता भी प्रकृतिजन्य है । पुरुष तो उनसे निर्लित और अलग है ही । संक्षेपमें हम यों कह सकते हैं कि पुरुष 'अभिमान' और 'सङ्ग' के कारण ही अपनेको 'कर्ता' मानता है—

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वदाः। अहंकारविमृहात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥ तत्त्विच्च महावाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥ प्रकृतेर्गुणसम्मृहाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। (गीता ३। २७–२९)

प्रकृत्येच च कर्माण क्रियमाणानि सर्वेदाः। यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति॥ (गीता १३ । २९)

'सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिक गुणोंद्वारा होते हैं, तो भी अहंकारसे मोहित हुए अन्तःकरणवाळा पुरुष 'में कर्ता हूँ'—ऐसा मान लेता है । परंतु गुण-विभाग और कर्म-विभागके (त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पश्चमहाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच विषय—इन सबके समुदायका नाम 'गुण-विभाग' है और इनकी परस्परकी चेष्टाओंका नाम 'कर्मविभाग' है । ) तत्त्वको जाननेवाळा ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण गुण गुणोंमें वर्तते हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता । प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मोंमें आसक्त होते हैं । जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिके ही द्वारा किये हुए देखता है तथा आत्माको अकर्ता देखता है वही वास्तवमें देखता है ।'

इस निरूपणसे आगे बढ़नेपर हम इसी निर्णयपर पहुँचते हैं कि पूर्वजन्मके कर्मोंकी वासनाओंके द्वारा प्रकृति 'पुरुष'—को आगे बढ़ाती है।

सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेक्षीनवानि । प्रकृतिं यान्ति भृतानि निष्यहः किं करिष्यति ॥ (गीता ३ । ३३)

'सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात् अपने स्वभावसे परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा ?'

मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यित ॥ ( गीता १८ । ५९ )

'तेरा निश्चय मिथ्या है; क्योंकि प्रकृति तुझे बलात् युद्धमें लगा देगी।'

प्रकृतिकी नियमशक्तिका उल्लेख गीताके सातवें अध्यायके वीसवें स्लोकमें भी किया गया है—

कामैस्तेस्तेहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥

'अपनी प्रकृतिसे प्रेरित हुए तथा उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा ज्ञानसे भ्रष्ट हुए उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते हैं अर्थात् पूजते हैं।'

यहाँतक गीतामें वर्णित सांख्यमतानुमोदित शक्ति-तत्त्वकी मीमांसा हुई । उपनिषदोंका, विशेषतः गीताका, जो उपनिषदोंका सार है, महत्त्व इस बातमें है कि वे शक्ति-सिद्धान्तको अधिक उदात्त बना देते हैं । भगवान्ने गीताजीमें कहा है कि प्रकृति और पुरुष (जिन्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, देखिये गीता अ० १३ ) दोनों प्रभुकी ही 'प्रकृतियाँ' हैं । पहली 'अपरा' प्रकृति है और दूसरी 'परा' ।

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या॥
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्।
जीवभूतां महाबाहो यथेदं धार्यते जगत्॥
(गीता ७। ४-५)

'पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार—ऐसे यह आठ प्रकारसे विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकारके मेदोंवाली तो 'अपरा' है, अर्थात् इसे चेतन-प्रकृति जानो, जिससे यह सम्पूर्ण जगत् धारण किया जाता है। इस प्रकार सांख्य-प्रतिपादित 'प्रकृति' परमेश्वरकी 'शक्ति'के रूपमें दिख्लायी गयी है। प्रकृतिके द्वारा कार्य करता हुआ जीव ईश्वरकी 'परा' प्रकृति कहलाता है। गीताके पंदहवें अध्यायके सातवें खोकमें जीवको परमेश्वरका अंश कहा गया है—

### ममैवांशो जीवलोके जीवसूतः सनातनः।

नवें अध्यायके चौथेसे दसवें श्लोकतक इस बातका बड़ी ही उत्तम रीतिसे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार प्रमुकी सत्तासे सृष्टिकी रचना होती है। वे प्रकृतिको अपने अवीन करके सृष्टिको उत्पन्न करते हैं—प्रकृतिं स्वामवृष्टभ्य । इसी प्रकार चौदहवें अध्यायका चौथा श्लोक देखिये—

### सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥

'नाना प्रकारकी सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात् शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ धारण करनेवाळी माता है और मैं बीजको स्थापन करनेवाळा पिता हूँ।' परमात्मा प्रकृतिके 'अध्यक्ष' (स्वामी और शासक) भी हैं और उदासीन भी हैं (गीता अ०९ स्ळोक ९-१०)। (जिसके सम्पूर्ण कार्य कर्तृत्वभावके विना ही अपने-आप सत्तामात्रसे ही होते हैं, उसका नाम 'उदासीन' है ) वह 'निर्लिंग' है।

### अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमध्ययः । दारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥ (गीता १३। ३१)

'अनादि और गुणातीत होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ भी वास्तवमें न करता है, न लिपायमान होता है।' वह सृष्टिकी रचना करता है और उसका पालन करता है, परंतु फिर भी वह अपनी सृष्टिमें आबद्र नहीं है। वह इससे परे है, पर सदैव पूर्ण और अपरिच्छिन है, अकल और अनीह है— न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ (गीता ९।५)

'सन भूत मुझमें स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योगमाया और प्रभावको देखो । भूतोंका धारण-पोत्रण करनेवाला और भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोंमें स्थित नहीं है ।' यही बात प्रकारान्तरसे गीताजीके दसवें अध्यायके इकतालीसवें और वयालीसवें रलोकोंमें तथा सातवें अध्यायके तेरहवें रलोकमें कहीं गयी है ।

इस प्रकार गीतामें शक्ति-सिद्धान्तका ऊँचे-से-ऊँचा रूप हमारे सामने उपस्थित किया गया है। परमात्माका 'योग' ऐसा ही है, 'पस्य मे योगमैदवरम्' ( देखिये गीता अ०९, रलोक ५ तथा अ०११, रलोक ८)। गीताके विश्वविश्वत चीये अध्यायके छठेसे नवेंतकके रलोकोंमें जो अन्नतारनादका निरूपण हुआ है, उसमें हमें शक्ति-सिद्धान्तका और भी उदात्त रूप मिलता है। वहाँ हमें 'प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय'—ये पद मिलते हैं। नर्वे अध्यायके आठवें स्लोकमें वही शब्द कुछ परिवर्तित रूपमें प्रयुक्त हुए हैं। नवें अध्यायमें भगवान्के द्वारा जीवोंके शरीरकी रचनाका वर्णन किया गया है और चौथे अध्यायके छठेसे नवेंतकके खोकोंमें तो प्रभुने अपने ही दिव्य जन्मका वर्णन किया है, जिसे वे द्या-परवश होकर प्रहण करते हैं और जो ( जन्म कर्म च मे दिव्यम् ) सामान्य लोगोंके जन्मसे सर्वथा विलक्षण होता है; क्योंकि सामान्य लोगोंका जन्म तो अपने कर्मोंका अपरिहार्य फल है।

चौथे अध्यायके छठे क्लोकके अन्तिम पदमें हमें एक और समुचित शब्द मिळता है, वह है 'माया'। गीताके अनुसार इस मायाने सभी जीवोंको मोहित कर रखा है और इस मायारूप महासरिताके पार जानेका उपाय भगवन्छरणागितके सिवा दूसरा नहीं है (हैंदेखिये गीता ७ । १४-१५ )। गीता कहती है कि यह माया उस ईश्वरकी चेरी है, जो हम सभीके हृदयमें निवास करता हुआ यन्त्रकी भाँति सबको नचा रहा है। इस योगमायाने ही 'उसे' हमलोगोंसे छिपा रखा है—

#### नाहं प्रकाराः सर्वस्य योगमायासमावृतः।

'अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता ।' यही 'योगमाया' उसकी 'आत्ममाया' है, जिसका उल्लेख चौथे अध्यायके छठे क्लोकमें 'सम्भवा-म्यात्ममायया' के रूपमें आता है और इसीकी सहायतासे वह दया-परवश होकर अवतीर्ण होता है ।

गीता यहीं रुक नहीं जाती। वह शक्ति-सिद्धान्तके और भी ऊँचे खरूपका वर्णन करती है। एक ऐसी भी स्थिति होती है, ऐसी दिष्ट होती है, ऐसा भी अनुभव होता है, जिसमें शक्ति ब्रह्मसे अभिन्न रहती है और इसी रूपमें हम उसका अनुभव करते हैं। उसी समय इस जड-प्रकृति और इसके समस्त विकारोंकी ब्रह्मके साथ एकात्मकताका अनुभव होता है।

इतना ही नहीं, जीवको भी ब्रह्म-खरूपताकी प्रतीति होने लगती है। पहले प्रकारकी अनुभूतिकी चर्चा

गीताके नवें अध्यायके पाँचवें क्लोकमें आती है, जिसका भाव यह है—

'भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला और भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोंकें स्थित नहीं है।

दूसरे प्रकारकी अनुभूतिका उल्लेख गीताके तेरहवें अध्यायके दूसरे क्लोकमें आया है, जो इस प्रकार है— क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत।

'हे अर्जुन ! सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा मुझको ही जान ।'

इस प्रकार शक्तिकी पहले खतन्त्र सत्ता दिखलायी गयी, फिर उसे ईश्चरके अधीनवर्ती बताया गया और अन्तमें उसे सिचदानन्दघन ब्रह्मसे अभिन्नरूपमें व्यक्त किया गया। गीताके शक्तिवादमें शक्ति-तत्त्वका पद क्रमशः अधिकाधिक ऊँचा होता गया है। इस प्रकार गीतामें शक्तिका वह खरूप बताया है जो बेदों के भी अनुकूल है, विज्ञानके भी अनुकूल है और हिंदू-धर्मके आधुनिक रूपके भी अनुकूल है, तथा जो आत्मदर्शी सत-महात्माओं और ऋषि-मुनियोंकी अनुभूतिसे सदा मेल खाता है।

# पराशक्ति सर्वपूज्य और आराधनीय हैं

सर्वेरिप सरासरैः। शक्तिः परमा आराध्या भुवनत्रये ॥ किंचिद**धिकं** परतरं नातः सत्यं वेदशास्त्रार्थनिर्णयः। पुनः सत्यं सत्यं शक्तिनिग्रणा सगुणाथवा ॥ पूजनीया परा

( श्रीमद्देवीभागवत १।९।८६-८७)

'सभी देवता और दानवोंके लिये ये चिन्मयी परमाशक्ति ही आराधना करने योग्य हैं । तीनों लोकोंमें भगवतीसे बढ़कर अन्य कोई भी नहीं है । यह बात सत्य है, सत्य है । वेद और शास्त्रोंका भी यही सचा तात्पर्य-निर्णय है कि निर्पुण अथवा सगुणरूपा चिन्मयी पराशक्ति ही पूजनीय हैं ।'

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

## योगवासिष्ठमें शक्तिका स्वरूप

( श्रीभीखनलालजी आत्रेय, एम्॰ ए॰, डी॰ लिट्॰)

योगवासिष्ठ महारामायणमें, जो भारतीय अध्यात्म-शास्त्रोंमें एक उच्च कोटिका ग्रन्थ है । जिस तत्त्रसे विश्वकी प्रवृत्ति होती है, यह भूतसमुदाय पालित एवं संचालित होता है, उसका नाम 'ब्रह्म' और उसके नाना रूपमें प्रकट होनेका नाम 'बृंहण' कहा है । इसी ग्रन्थमें कुछ स्थानोंपर जगत्के इन दो स्रक्षपोंका नाम 'शिव' और 'शक्ति' भी दिया है । परम तत्त्व 'शिव' है और नाना रूपवाले जगत्की क्रियाशक्तिका अनन्त रूपोंमें नृत्य करनेका नाम 'शक्ति' है ।

योगनासिष्टके अनुसार 'त्रह्म' और 'माया' अथना 'शिव' और 'शक्ति' दो तत्त्व नहीं हैं। 'शिव-शक्ति' अयत्रा 'चिच्छक्ति' उस एक ही परम तत्त्वका नाम हे जो जगत्में दो रूपोंमें प्रकट हो रहा है। एक वह रूप. जो हमारा तथा संसारके समस्त पदार्थोंका 'आत्मा' है। वह सदा एकरस, निर्विकार और अखण्ड रहता हुआ सब विकारोंका साक्षी है । दूसरा वह रूप है जो दश्यमान है, जिसमें नानारूपात्मक विकार सदा ही होते रहते हैं। क्षण-क्षणमें रूप बदलनेवाले संसारके जितने दृश्य पदार्थ हैं, वे सभी परम तत्त्वके इस रूपके रूपान्तर हैं। इसी रूपका नाम 'शक्ति' है । दूसरे रूपका नाम 'शिव' है । एक रूप क्रियात्मक है, दूसरा शान्त्यात्मक । एकका दर्शन बाह्य पदार्थीमें होता है, दूसरेका हृद्गुहामें। एककी उपासना करनेसे अभ्युदयकी सिद्धि होती है, दूसरेके ध्यानसे निःश्रेयसकी । सदासे कुछ मनुष्योंकी रुचि एककी ओर रही है और दूसरोंकी दूसरी ओर। पहली श्रेणीके मनुष्योंको हिंदू-शास्त्रोंमें प्रवृत्तिमार्गके पथिक और दूसरी श्रेणीके मनुष्योंको निवृत्तिमार्गके पथिक कहा गया है। इनसे उच्च कोटिके वे सीभाग्यशाली महात्मा हैं जिनके जीवनमें दोनों रूपोंकी उपासनाका अविरोधात्मक

समन्वय है। उन लोगोंके लिये एक रूप बिना दूसरेके अध्रा है। उनके लिये तो—

'खित्सत्तेव जगत्सत्ता जगत्सत्तेव चिद्वपुः।' (यो॰वा॰ ३। १४। ७५)

जो कुछ भी जगत्में दिखायी दे रहा है वह सब यदि बहासे ही प्राद्भूत हुआ है, तो अवश्य ही यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्ममें यह सब कुछ पैदा करनेकी राक्ति है। अन्यथा अभावसे भावकी उत्पत्ति माननेका दोष उपस्थित हो जायगा। इसीलिये योगवासिष्ठमें ब्रह्मको सर्वशक्तिसय माना गया है।

सर्वशक्तिपरं ब्रह्म नित्यमापूर्णमञ्ययम्।
न तद्स्ति न तस्मिन् यद्विद्यते विततात्मनि॥
(३।१००।५)

ह्मानशक्तिः क्रियाशक्तिः कर्तृताकर्तृतापि च। इत्यादिकानां शक्तीनामन्तो नास्ति शिवात्मनः॥ (६१।३७।१६)

चिच्छक्तिर्वसणो राम शरीरेष्वभिद्दश्यते। स्पन्दशक्तिश्च वातेषु जडशक्तिस्तथोपले ॥ द्रवशक्तिस्तथाम्भःसु तेजःशक्तिस्तथानले। शून्यशक्तिस्तथाऽऽकाशे भावशक्तिभवस्थितौ ॥ सर्वशक्तिर्हि दृश्यते दृशदिग्गता। नाराशक्तिर्विनारोषु शोकशक्तिश्च शोकिषु॥ आनन्दशक्तिमुदिते वीर्यशक्तिस्तथा सर्गेषु सर्गशकिश्च कल्पान्ते सर्वशक्तिता॥ (3180016-80)

अर्थात् नित्य, सर्वथा पूर्ण, अन्यय परम ब्रह्म सर्व-शक्तिमय है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उस विस्तृत स्तरूपमें न हो। ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, कर्तृत्व और अकर्तृत्व आदि शक्तियों का उस शिवात्मामें कोई अन्त नहीं है। चेतन शरीरोंमें उस ब्रह्मकी 'चित्-शक्ति', बायुमें 'स्पन्द-राक्ति', पत्थरमें 'जड-राक्ति', जलमें 'द्रव राक्ति', अग्निमें 'तेजःराक्ति', या 'दाहिका-प्रकाशिका राक्ति', आकाशमें 'शब्द-राक्ति', जगत्की स्थितिमें 'भाव-राक्ति', दस दिशाओंमें 'सर्वसाधारण-राक्ति', नाशोंमें 'नाश-राक्ति',शोक करनेवालोंमें 'शोक-राक्ति', प्रसन्न रहनेवालों-में 'आनन्द-राक्ति',योद्धाओंमें 'बीर्य-राक्ति',सृष्टिमें 'सर्जन-राक्ति, और कल्पके अन्तमें सब शक्तियाँ उसीमें दिखायी देती हैं।

ब्रह्मकी अनन्त शक्तियों में से स्पन्द-शक्तिः एक विशेष शक्ति है। इस स्पन्द-शक्तिके द्वारा ही संसारकी रचना होती है—-

स्पन्दशक्तिस्तथेच्छेदं दृश्याभासं तनोति सा। साकारस्य नरस्येच्छा यथा वै कल्पना पुरम्॥ (६(२)८४।६८,)

सा राम प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी। जगन्मायेति विख्याता स्पन्दशक्तिरकृत्रिमा॥ (६(२)८५।१४)

प्रकृतित्वेन सर्गस्य स्वयं प्रकृतितां गता। दृश्याभासानुभूतानां कारणात् सोच्यते किया॥

'भगवान्की 'स्पन्द-शक्तिरूपी' इच्छा उसी प्रकार इस दश्य जगत्का प्रसार करती है जैसे कि मनुष्यकी इच्छा कल्पनानगरीका निर्माण कर लेती है । सृष्टिका कारण होनेसे वह 'प्रकृति' और अनुभृत दश्य पदार्थोंके उत्पादन करनेसे वह 'क्रिया' कहलाती है । हे राम ! वह अनादि स्पन्दशक्ति 'प्रकृति, 'प्रमेश्वर' 'शिवकी इच्छा, 'जगत् माता' आदि नामोंसे भी विख्यात है ।

इसी महाशक्तिके दूसरे नाम शुष्का, चण्डिका, उत्पला, जया, सिद्धा, जयन्ती, विजया, अपराजिता, दुर्गा, उमा, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, गौरी, भवानी और काली आदि भी हैं। (६(२) ८४। ९-१४) वह किया-शक्ति ही इस समस्त जगत्को उत्पादन करके अपने भीतर अवयवस्वपसे धारण करती है—

सा हि क्रिया भगवती परिस्पन्दैकरूपिणी।
चितिशक्तिरनाद्यन्ता तथा भात्यात्मनाऽत्वनि॥
देव्यास्तस्या हि याः काल्या नानाभिनयनर्तनाः।
ता इमा ब्रह्मणः सर्गजरामरणरीतयः॥
क्रियासौ ब्रामनगरद्वीपमण्डलमालिकाः।
स्पन्दान् करोति धत्तेऽन्तः कल्पितावयवात्मिका॥
काली कमलिनी काली क्रिया ब्रह्माण्डकालिका।
धत्ते स्वावयवीभूतां दृश्यलक्ष्मीमिमां हृदि॥
(६(२)८४।१७-२२)

'वह भगवती-क्रिया' ही स्पन्दनका खरूप है, अनादि और अनन्त चिति-शक्ति, जगत्-रूपसे अपने आप ही अपने भीतर प्रकट हुई है। उस देवीके सामियक अभिनय और नर्तन ही ब्रह्मकी सृष्टि, वृद्धि और लयके नियम हैं। यही कल्पित अवयववाली क्रियादेवी प्राम, नगर, द्वीप, मण्डल आदि स्पन्दनोंकी मालाको रचती है और अपने भीतर धारण करती है। वह ब्रह्माण्डरूपसे स्पन्दित होनेवाली काली क्रिया अपने अवयवरूप इस जगत्को अपने भीतर इस प्रकार धारण करती है जैसे कि कमिलनी अपने भीतर पुष्प-लक्ष्मीको।'

शक्ति स्वयं अञ्यक्त होते हुए भी न्यक्त जगत्को अपने भीतर प्रकट करती है—

चित्स्पन्दोऽन्तर्जगद्धत्ते कल्पनैव पुरं हृदि। सैव वा जगदित्येव कल्पनैव यथा पुरम्॥ पवनस्य यथा स्पन्दस्तथैवेच्छा शिवस्य सा। यथा स्पन्दोऽनिलस्यान्तः प्रशान्तेच्छस्तथा शिवः॥ अमूर्तो मूर्तमाकाशे शब्दाडम्बरमानिलः। यथा स्पन्दस्तनोत्येव शिवेच्छा कुरुते जगत्॥ (६(२)८५।४-६)

'वह चित्स्पन्दरूपी शक्ति जगत्को अपने भीतर इस प्रकार धारण करती है, जैसे कल्पना अपने भीतर कल्पित नगरको, अथवा यों कहना चाहिये कि जैसे कल्पना स्वयं ही कल्पित नगर है, वैसे ही वह शक्ति ही खयं जगत् है। वह शक्ति शिक्की इच्छा है और वायुके स्पन्दनकी तरह शिक्का ही स्पन्दन है। जैसे स्पन्दनके भीतर भी केन्द्रपर शान्ति रहती है उसी प्रकार महाशक्तिरूप स्पन्दनके भीतर भी केन्द्रमें शान्त इच्छात्राळा शित्र वर्तमान है। यह शित्रकी इच्छा अव्यक्त शित्रमें इस प्रकार जगत्को प्रकट कर देती है जैसे कि अमूर्त आकाशमें त्रायुका स्पन्दन मूर्त शब्दको प्रकट कर देती है। प्रकृतिरूपी शक्ति त्रहासे अतिरिक्त कोई दूसरा तत्त्व नहीं है। वह तो त्रहाका ही एक रूप है—
यदेव खळु शुद्धाया मनागिप हि संविदः। जडेव शक्तिरुद्धाता तदा वैचिज्यमागतम्॥
(३। ९६। ७०)

भावदाढ्यात्मकं मिथ्या ब्रह्मानन्दो विभाव्यते। आत्मैव कोशकारेण लालदाढ्यात्मकं यथा॥ (३।६७।७३)

ऊर्णनाभाद्यथा तन्तुर्जायते चेतनाज्जडः। नित्यात्प्रबुद्धात्पुरुषाद्व्रह्मणः प्रकृतिस्तथा॥ (३।९६।७१)

सुक्षमा मध्या तथा स्थूला चेति सा कल्प्यते त्रिधा। सत्त्वं रजस्तम इति होषैव प्रकृतिः स्मृता॥ (६(१)९।५)

'यह जगत् रूपी विचित्रता तभी उदय होती है जब कि युद्ध संवित्में जडरूप शक्तिका उदय होता है। जैसे कोश बनानेत्राला कीड़ा अपने ही भीतरसे राल निकालकर उससे दृढ़ कोशका निर्माण करता है उसी प्रकार ब्रह्मानन्द ही सब भावोंके रूपमें दृढ़ हो रहा है। जैसे चेतन मकड़ीसे जड जालेकी उत्पत्ति होती है वैसे ही नित्य, प्रबुद्ध पुरुप ब्रह्मसे प्रकृतिकी उत्पत्ति होती है। उस प्रकृतिके तीन रूप हैं—सूक्ष्म, मध्यम और स्थूल। इन्हींको सत्त्व, रजस और तमस कहते हैं।'

शक्ति और शिव सदा ही अनन्यभावसे रहते हैं। एक दूसरेसे कभी भी पृथक नहीं है—

यथैकं पवनः स्पन्द्मेकमौष्ण्यानलौ यथा। चिन्मात्रं स्पन्दराक्तिरच तथैवैकात्म सर्वदा॥ (६(२)८४।३) चितिशक्तेः क्रियादेव्याः प्रतिस्थानं यदात्मि । (६(२) ८४।२६)

तथाभूतस्थितेरेव तदेव शिव उच्यते॥ (६(२)८४।२७)

अनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दशिक्तं मनोमयीम्। (६(२)८४।२)

कथमास्तां वद प्राज्ञ मरिचं तिक्ततां विना॥ (६(२) ८४।७)

'जैसे पवन और उसका स्पन्दन, अग्नि और उसकी उण्णता एक ही वस्तु हैं, वैसे ही चिन्मात्र शिव और उसकी स्पन्द-शक्ति सदा ही एकात्म हैं। क्रियादेवी चितिशक्तिके भीतर उसका सदा एकरूप रहनेवाला प्रतिस्थान शिव कहलाता है। मनोमयी स्पन्द-शक्ति उससे भिन्न अन्य वस्तु नहीं है। जैसे मिर्च तिक्तता बिना नहीं होती, वैसे ही शिव बिना शक्तिके नहीं होता।' शिवरूप प्रतिस्थानका दर्शन वा स्पर्श करनेमात्रसे ही शिक्तिका स्पन्दन शान्त हो जाता है और संसारकी गित एकदम रुक जाती है—

भ्रमित प्रकृतिस्तावत् संसारे भ्रमरूपिणी। यावन्न पश्यित शिवं नित्यतृप्तमनामयम्॥ संविन्मात्रैकधर्मित्वात्काकताळीययोगतः । संविद्देवशिवं स्पृष्ट्वा तन्मय्येव भवत्यळम्॥ प्रकृतिः पुरुषं स्पृष्ट्वा प्रकृतित्वं समुज्झिति। तदन्तस्त्वेकतां गत्वा नदीरूपिमवाणवे॥ (६(२)८५।१६-१८)

'श्रमणशािलनी, स्पन्दाहिमका, परमेश्त्रस्की चिच्छिक्ति प्रकृति इच्छापूर्वक तबतक संसारमें श्रमण करती है जबतक कि वह नित्य, तृप्त, अनामय शिवको नहीं देखती। खयं भी संवित्रू होनेके कारण यदि वह अकस्मात् कभी शिवको स्पर्श कर लेती है तो तुरंत ही उसके साथ तन्मय हो जाती है। तब वह शिवके साथ एकताको प्राप्त करके अपने प्रकृतिरूपको इस प्रकार खो देती है, जैसे समुद्रमें गिरकर नदी अपने नदीरूपको । 'प्रकृतिके इस ब्रह्ममें लय हो जानेका ही नाम निर्वाण पद है—

चितिनिर्वाणरूपं यत्तत्प्रकृतेः परमं पदम्। प्राप्य तत्तामवाप्नोति सरिद्याविवाव्धिताम्॥ (६(२)८५।२६)

'प्रकृतिकी परमगति संवित्में निर्वाण प्राप्त कर लेना ही है। उसको प्राप्त करके वह वहीं हो जाती है, जैसे नदी समुद्रमें पड़कर समुद्ररूप हो जाती है।'

वह पद परमानन्दरूप है और उसका वर्णन किसी प्रकार भी नहीं हो सकता— न सन्नासन्न मध्यान्तं न सर्वे सर्वमेव च। मनोवचोभिरत्राहां शून्याच्छून्यं सुखातसुखम्॥ (३।११९।२३)

'वह न सत् है, न असत् और न इन दोनोंका मध्य अथवा अन्त है। वह कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। मन और वचनसे उसका ग्रहण नहीं हो सकता। वह शून्यसे भी शून्य है और आनन्दसे भी अधिक आनन्दरूप है।'

## श्रीमद्भागवतमें शक्ति-उपासना

( आचार्य पं० श्रीवृन्दावनिवहारीजी मिश्र, भागवतभूषण )

श्रीमद्भागवत सभी पुराण-संदोहमें मूर्चन्य है — श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्धेष्णवानां धनम् । (श्रीमद्भाग्नाव १।८२)

श्रीमद्भागवत महापुराण संस्कृत-वाडमय-विप्रह्के शीर्ष स्थानीय पुराण-पुरुषके मस्तकपर तिलकके समान सुशोभित हो महिमान्वित है । भक्तिरसित्धुका यह रत्नशीर्ष पुराणोत्तम ग्रन्थ अकिञ्चन वैष्ण्य भक्तजनोंका तो परम धन ही है । 'श्रीमद्भागवत विष्णु-भक्तसे ही सुना जाय और विष्णु-भक्तोंको ही सुनाया जाय'—ऐसा निर्देश श्रीमद्भागवतके माहात्म्यमें उल्लिखित है—'विष्णुदीक्षा-विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे । इस फलश्रुतिमें किसी परम वैष्णव भक्तजनको ही कथा सुनानेको सुरुपष्ट संकेतके साथ ही भक्तिपूर्वक सुनने और वैष्णवजनोंको ही सुनानेका विधि-निर्देश भी है—

एतां यो नियततया श्रुणोति भक्तया
यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाये।
तौ सम्यग्विधिकरणात् फलं लभेते
याथार्थ्यान्न हि भुवने किमण्यसाध्यम्॥
(श्रीमद्रा०मा०६।१०३)

अनेकानेक पुराणोंकी रचना करनेके पश्चात् खिन्न-चित्त बैठे वासवीक्षत भगवान् वेदव्यासजीसे एक बार देवर्षि नारदजीने पूछा—'भगवन् ! आपने अभीतक अन्युतप्रिय परमहंसों ( परम वैष्णवों )के मनको परम आनन्द प्रदान करनेवाले भागवतधर्म या रसमयी भगवल्लीलाका वर्णन नहीं किया है, कहीं आपकी अशान्तिका कारण यहीं तो नहीं है !—

किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः। प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः॥ (श्रीमद्भा०१।४।३१)

ऐसे ही अन्यान्य स्थलोंपर भी भक्त, भक्ति और भागवत-धर्मकी सृष्टि करनेवाले अनेक भावोंका इसमें वर्णन है। वस्तुत: श्रीमद्भागवत स्वयं भगवान् श्रीहरिका ही प्रत्यक्ष वाड्मय-विप्रह है—

तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। सेवनाच्छ्रवणात्पाठाद्दर्शनात्पापनाशिनी ॥ (श्रीमद्भा०३।६७)

्रयादि वर्णनोंसे यह सुरपष्ट हो जाता है कि श्रीमद्भागवत श्रीकृष्ण-कथारस-सिन्धु है, इसीलिये इसे 'श्रीकृष्णपुराण' भी कहा जाता है। यद्यपि इसमें परब्रह्म श्रीकृष्णको रसमयी विभिन्न लीलाओं और भक्तोंके सुमधुर भावग्राही चिर्त्रोंकी ही प्रधानता है, तथापि प्रसङ्गानुसार यत्र-तत्र अनेक स्थलोंपर शक्ति-उपासनाका भी रोचक वर्णन मिलता है।

श्रीमङ्गागवतके दशम स्कन्धमें श्रीकृष्ण-विग्रहके हृदय-समान एवं पञ्चप्राण-स्वरूपा 'श्रीरासपञ्चाध्यायी'के आरम्भमें ही जगत्पूज्य परात्पर परमात्मा 'भगवान्' नामधारी परमाराध्य स्वयं श्रीकृष्णचन्द्रने भी शक्तिकी उपासना की है—

भगवानिप ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमिल्लकाः। वीक्य रन्तुं मनश्चके योगमायामुपाधितः॥ (श्रीमद्भा०१०।२९।१)

यह महामाया, महाशक्ति अयत्रा योगमाया कौन हैं ? यह भी श्रीकृष्णकी कृपाशक्तिका ही नाम है । 'साया द्रम्मे कृपायां चं' (अमरकोष )अथत्रा—'योगाय माया इति योगमाया'अर्थात्—योगाय भगवत्सम्बन्धाय माया कृपा यस्याः तां श्रीभगवतीं कात्यानी-सुपाश्चितः ।

दुःख-संतप्त जीक्का श्रीकृष्णसे अट्टट सम्बन्ध करानेमें जिनकी कृपा-शक्ति परम सहायक है, उन्हीं माँ श्रीकात्यायनीका आश्रय लेकर ही जीव परमात्मा श्रीकृष्णसे ऐकात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक जन्मोंके दुष्कर कर्मजालोंके चक्रव्यूहमें फँसे जीक्का श्रीकृष्णसे सम्बन्ध जुड़ना अति कठिन कार्य है। कश्रम है—

### सम्पाद्नात्मकयोगाय या माया सा योगमाया तां श्रीमहामायास्वरूपिणीं श्रीश्रीकात्यायनीमुपाश्रितः।

अर्थात् असम्मानित घटनाओंका भी सम्पूर्ण सम्पादन करके उद्घाटित करनेवाली परत्रहाकी माया-शक्ति ही योगमाया है। वहीं मगनती शक्ति हैं, उसीकी उपासना सर्वश्रेयस्कर है। यह योगमाया शक्ति वहीं हैं, जिसे परत्रहा भगनान् श्रीकृष्णने त्रजमें स्वयं अनतिति होनेसे पूर्व ही अपनी लीलाके सम्पादनार्थ मेज दिया था।— योगमायां समादिशत्। (श्रीमद्भा०१०।२।६) और, श्रीकृष्णने अपनी लीलाओंके सुजन और विस्तारका रंगमञ्च तैयार करानेका उन्हें आदेश भी दिया— गच्छ देवि वजं भद्रे गोपगोभिरलंकतस्। (श्रीसद्भा०१०।२।७)

साक्षात् स्वयं भगवान्की आज्ञा पाते ही भगवती योगमाया जब व्रजमण्डळमें पधारीं, तब श्रीकृष्णने उन्हें पूर्वादेश-रूपमें यह वरदान दिया कि 'हे योगमाये ! तुम व्रजमूमिमें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अम्बिका आदि रूपों और नामोंसे प्रत्यक्ष प्रकट होओगी और व्रजवासीजन तुम्हारा विविध प्रकारसे पूजन करके अभीष्ट फल प्राप्त करेंगे।'—

अचिंप्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकायवरेश्वरीम्। धृपोपहारवलिभिः सर्वकायवरप्रदाम्॥ (श्रीमद्भा०१०।२।१०)

अतः वे ही पराशक्ति भगवती योगमाया वजमें आज भी इन्हीं नाम-रूपोंसे विराजमान हैं। वजमें ही नहीं, अपितु वे इस देशवाञ्छित, परम पवित्रतम भारतमूमिमें अनेक नाम-छ्योंसे चतुर्दिक निवास करने लगीं । जैसे-उत्तरमें वैष्णवी (वैष्णोदेवी) जम्मू-कश्मीरमें, पूर्वमें सर्वकामवरप्रदा कामास्यादेवी ( असममें ), दक्षिणमें कन्यका ( कन्याकुनारी ) और पश्चिममें अम्बिका (अम्बामाता ) गुजरात इत्यादि सुप्रसिद्ध सिद्ध शक्ति-पीठोंके रूपमें आज भी चारों दिशाओं में विद्यमान हैं। इससे यह भाव निश्चय होता है कि परात्पर परब्रह्मकी पराशक्ति भगवती जगदम्बा आज कलियुगमें भी भारत-भूखण्डकी चारों दिशाओंमें तथा अन्यान्य शक्तिपीठोंके रूपमें भी विराजमान होकर कोटि-कोटि श्रद्धालु भक्तजनोंको आकर्षित कर रही हैं। स्वकल्याणकामी भक्तजन इन सुप्रसिद्ध शक्तिपीठोंके दर्शनार्थ जाकर विविध भाँति पूजा-अर्चना करके सत्पुण्यफलभागी हो रहे हैं।

श्रीमद्भागवतमें उल्लेख है कि श्रीबलदेवजी जब तीर्थयात्रा करने गये, तब उन्होंने दक्षिणमें जाकर अभीष्ट-सिद्धि-हेतु भक्तिपूर्वक भगवती कन्याकुमारीका दर्शन-पूजन किया या । भागवतकार कहते हैं— दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गा देवीं ददर्श सः। (श्रीमद्भा० १०। ७९। १७)

श्रीमद्भागवतके अनुसार एक बार वजमें नन्दबावा-सहित श्रीकृष्ण-बळरामने गोपबाळ-गोपाळोंको साथमें केकर समस्त वज और वजरक्षकोंके कल्याणार्थ अम्बिका-वनमें जाकर भगवती दुर्गाशक्तिका पूजन किया। जहाँ वजराज नन्दने श्रीकृष्ण-बळरामके साथ सरस्वती नदीमें स्नान करके पहले भूतेश्वर भगवान् शिवका पूजन किया, तदुपरान्त सबने फिळकर परम उपासनीया भगवती शक्ति अम्बिका देवीका पूजन, अर्चन और आरायन किया—

तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपति विशुस्। आनर्चुरर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽभ्विकास्॥ (श्रीमद्रा०१०।२४।२)

ऐसे ही नृपति भीष्मकसुता देवी रुक्मिणीने तो भगवती अम्बिकाकी पूजा-उपासनाके फलस्वरूप श्रीकृष्ण-चन्द्रको पति-रूपमें प्राप्त करने-हेनु भगवतीसे बरदान माँगा है—

त्मस्ये त्वाभ्यिकेऽभीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवाम् । भूयात् पतिमें भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम् ॥ (शीमदा०१०।५३।४६)

यही नहीं, नन्द-मजकी समस्त सुकुमारी कुमारियाँ तो प्रतिवर्ष सम्पूर्ण मार्गशीर्ष मासमें भगवती कात्यायनीशक्तिकी उपासना किया करती थीं। श्रीमद्भागवतका
यह प्रसङ्ग शक्तिस्वरूपा कात्यायनीकी उपासनाका अन्द्रा
उदाहरण है। व्रज-गोप-कन्याएँ प्रातःकाल ब्राह्मसुद्धृतमें
उठकर अपने अलग-अलग सम्हों में बँटकर, टोली बनाकर
श्रीकृष्ण-लीलाके पदोंको गाती हुई पवित्र कालिन्दी-तटपर
जाकर श्रीयमुनाके पुनीत शीतल जलमें स्नान करती,
पश्चाद् देवी कात्यायनीकी मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उनका
भक्तिपूर्वक पूजन किया करती थीं। देवी कात्यायनीकी

उपासनाके साथ वे गोपकन्याएँ भगवतीके नाम-मन्त्रका जप भगवान् श्यामसुन्दरको अपने पतिरूपमें प्राप्त करने-हेतु किया करतीं थीं । इस संदर्भमें श्रीमद्भागवतका यह कथन साक्षी है—

कात्यायनि महामाये महयोगिन्यधीश्वरि। नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः॥ इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रः कुमारिकाः। (श्रीमद्भा०१०।२२।४)

गोपबालाएँ भगवती शक्तिकी उपासना इसिलये करतीं कि व्रजराज नन्दगोपकुमार श्रीकृष्ण किसी तरह उन्हें पति (स्वामी)-रूपमें प्रात हो जा । यही परमोपलब्धिस्वरूप वरदान माँ कान्यावनीसे वे नित्य-प्रति मौनभावसे माँगर्ती।

श्रीमद्भागवतमें जडभरतके प्रसङ्गमें भी दस्युनायक वृषलराजद्वारा भी चण्डिकादेशीकी उपासनाका प्रत्यक्ष दिग्दर्शन होता है । जिसमें वे महाशक्ति कालीकी उपासना-हेतु जडभरतका बल्दिान करनेपर तुल गये थे (श्रीमद्भा॰ ५।९।१५)।

श्रीमद्भागवतके प्रस्यात टीकाकार उद्भट विद्वान् श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीपादका तो यहाँतक कथन है कि आगमानुसार समस्त श्रीकृष्णमन्त्रोंकी अधिष्ठात्री दुर्गादिवी ही हैं । यथा—'सर्वेषु कृष्णमन्त्रेषु दुर्गाधिष्ठात्री देवता इति आगमे' (भागवत-सारार्थदर्शिनी टीका १० । २२ । ४ )।' इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा है कि जो श्रीकृष्णकी सहज प्राप्ति करानेवाली शक्तिकी उपासना नहीं करते, वे श्रीकृष्ण-प्रेमगन्ध-सम्बन्धी पवनका स्पर्श-लाभतक भी नहीं कर पाते ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमद्भागवतके अनेक प्रसङ्गोंमें भगवती शक्तिकी उपासनाका यथेष्ट वर्णन विविध प्रकारसे सुरपष्ट है। श्रीमद्भागवतके सुप्रसिद्ध टीकाकार और प्रकाण्डपण्डित श्रीवंशीधर शर्माने भी अपने प्रन्य 'श्रीम इ गिवताचपद्यस्थन्या ख्या रातकम्'में 'जन्माचस्य यतोऽन्वयादितरतः' प्रथम रलोकका चालीसवाँ अर्थ दुर्गापरक ही किया है। इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्तपुराणका उदाहरण देकर वे लिखते हैं—

'अनाराध्य महेशानीं नैवाप्नोति हरिं नरः।'

अर्थात्—महेश्वरी देवीशक्तिकी उपासनाके विना मनुष्य-निश्चय ही भगवान् श्रीहरिको प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि स्वकल्य गार्थ (मोक्ष) अथवा भगवत्प्राप्ति-हेतु किंवा श्रीभगवान्की प्रसन्तता-प्राप्तिके लिये निसंदेह भगवती शक्ति नित्य उपासनीय हैं।

# वीरशैव-दर्शनमें शक्तिका महत्त्व

( डॉ॰ श्रीचन्द्रशेखर शर्मी हिरेमट )

धर्म-दर्शनके केन्द्रभूत हमारे भारतदेशमें 'नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्'-नहाभारतके इस वचनके अनुसार वेद, आगम आदि शास्त्रसम्प्रत बहुतसे धर्मदर्शन हैं। इस प्रकार इन दर्शनोंमें वीरशैवधर्मका भी एक विशिष्ट स्थान है। इस धर्मके मूल संस्थापक रेवगाराध्य, मरलाराध्य, एकोरामाराध्य, पंडिताराध्य तथा विश्वाराध्य नामके कलियुगमें पाँच आचार्य हो गये हैं। धर्म-प्रचारके लिये इनके द्वारा संस्थापित पाँच पीठ-वालेहोन्नूर (कर्नाटक), उज्जिपनी (कर्नाटक), केदार (उत्तरप्रदेश), श्रीशैल (आन्ध्र-प्रदेश) और काशी (उत्तरप्रदेश), में आज भी विराजमान हैं। काशीमें विश्वाराध्यका वह ज्ञानसिंहासन जंगमवाड़ी मठके नामसे सुप्रसिद्ध है।

वीरशंवधर्मका स्वार्शनिक सिद्धान्त शिवाहेत, हेताहेत, विशेषाहेत और शक्तिविशिष्टाहेत आदि नामोंसे जाना जाता है। इनमें 'शक्तिविशिष्टाहेत' शब्द ही अधिक प्रचित है। इसीसे स्पष्ट है कि इस वीरशैव-दर्शनमें शक्तिका कितना महत्त्व है। अप्रिन पङ्कियों में संक्षेपसे इसीको प्रस्तुत किया जा रहा है।

'शक्तिश्च शक्तिश्च शक्ती, ताभ्यां विशिष्टी ईश-जीवी, तयोर द्वेतं शक्तिविशिष्टाद्वेतम्।' इस ब्युत्पत्तिके अनुसार शक्तिविशिष्ट शिव और शक्तिविशिष्ट जीव—इन दोनोंका अभेद ही 'शक्तिविशिष्टाद्वेत' हे । यहाँपर 'स्रमिचिद्चिद्रपाशकि' और 'स्थूलिचद्चिद्रपाशकि' के नामसे शक्तिके दो भेर हैं। सूक्ष्म चिन्छिक्तिका अर्थ है—सर्वज्ञत्व और सूक्ष्म, अचिन्छिक्तिका अर्थ सर्वकर्तृत्व है। इस तरह सर्वज्ञत्व और सर्वकर्तृत्व शक्तिको सूक्ष्म चिदचिद्रपा शक्ति कहते हैं। इस शक्तिसे युक्त चेतन ही ईश्वर कहलाता है। इसी प्रकार स्थूलचिन्छिक्तिका अर्थ है किंचिज्ज्ञत्व और स्थूल अचिन्छिक्तिका अर्थ है किंचित्-कर्तृत्व। इस तरह किंचिज्ज्ञत्व और किंचित्कर्तृत्व रूप शक्तिको स्थूलचिद्चिद्रपा शक्ति कहते हैं। इस प्रकार शक्तिविशिष्ट शिव और शक्तिविशिष्ट जीव—इन दोनोंके अद्देतके प्रतिपादक इस सिद्धान्तको 'शक्तिविशिष्टाइत' कहते हैं।

भ्रमर-कीट-न्यायसे सिद्धान्तकी उपपत्ति की जाती है। जैसे भ्रमरसे अत्यन्त मिन्न खभाववाला कीट भ्रमरके निरन्तर ध्यानसे भ्रमर बन जाता है, बैसे ही शिवसे अत्यन्त मिन्न खभाववाला जीव भी शिवका ही निरन्तर ध्यान करते-करते अपनी संकुचित शक्तियोंका विकास कर शिवखरूप हो जाता है।

'शिवजीवशक्तय इति त्रयः पदार्थाः'—-शिवाहैत परिभाषाके इस वचनके अनुसार इस सिद्धान्तमें शिव, जीव और शक्ति —ये तीन ही पदार्थ माने गये हैं। इन तीनोंके बारेमें अलग-अलग विचार प्रस्तुत कर अन्तमें

\* इनके दिायतस्वरत्नाकर, सिद्धान्तदिः वामणि आदि ग्रन्थ परमन्नेत्र और बड़े उपयोगी हैं।

हम शक्तिविशिष्ट शिव और जीवोंके अभेदको बतानेवाठी प्रक्रियाके खरूपपर विचार करेंगे।

शिवका खरूप--

यत्रादी स्थायते विद्धं प्राकृतं पौरुषं यतः। लीयते पुनरन्ते च स्थलं तन् प्रोच्यते ततः॥ लयगत्यर्थयोहेंतुर्भृतत्वात् सर्वदेहिनाम्। लिङ्गमित्युच्यते साक्षाच्छियः सकलनिष्कलः॥ (अनुभवसूत्र २।४,३।४)

इन प्रमाणोंके आवारपर इस सिद्धान्तमं परम तत्त्वको स्थल, लिङ्ग आदि सार्थक नामोंसे अभिहित करते हैं। सगुग तथा निर्गुण होनेके कारण उसे सकल एवं निष्कल भी कहते हैं। परिशव अपनी शक्तिके संकोचसे निर्गुण तथा शक्तिके विकाससे सगुग हो जाता है। अहैत-वेदान्तमें निर्गुण परब्रह्मको निर्विशेष भी माना गया है, किंतु यहाँपर निर्गुण होनेपर भी उसमें सुक्ष्मरूपसे शक्तितत्त्वके विद्यानन रहनेते वह सविशेष ही होता है। यही अद्वैतवेदान्तसे इस सिद्धान्तकी विलक्षणता है—

औष्ण्यं हुताश इव शीतिलिमानिमन्दी पुष्पेषु प्राद्विमिवाइनसु कर्कशत्वम् । वाह्येषु मोह इव योगिषु च प्रबोधः स्वातन्त्रयमस्ति हि नियन्त्रयितुर्महत्तः॥

इस अभियुक्तोक्तिके अनुसार आकाशमें व्यापन-शक्ति, वायुमें स्पन्दन-शक्ति और अग्निमें दहन-शक्तिके समान सभी पदार्थोमें कोई-न-कोई शक्ति अवश्य रहती है। जब प्रपञ्चके सभी पदार्थोमें शक्ति रहती है, तब उसे उत्पन्न करनेवाला भी शक्तिविशिष्ट ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिये।

शक्तिका खरूप परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयत स्वाभाविकी ज्ञानवलकिया च। ( १वेताश्वतर १ । ८ )

--इस श्रुतिने घोषित किया है कि शक्ति परिशव ब्रह्ममें स्वामांविक रीतिसे रहकर ज्ञान-क्रियादि-रूपसे

नाना प्रकारकी हो जाती है। यहाँ 'खाभाविकी' पद शक्तिका नित्यत्व सिद्ध करता है और उसी उपनिषद्में विद्यमान—

भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् । तस्यावयवभूतेस्तु व्यान्तं सर्वमिदं जगत्॥ ( इवेताश्वतर० ४ । १० )

मं शित्रं परमं त्रहा प्राप्नोतीति स्वभावतः। मायेति प्रोच्यते लोके ब्रह्मिष्ठा सनातनी॥ —इस प्रकार समर्थित किया है।

#### शिव-शक्तिका सम्बन्ध

न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहितः शिवः।
पुष्पगन्धवद्दन्योन्यं प्राहताम्बरयोरिव॥
(वीरशैवानन्दचित्रका, पु० ७)

इस उपबृंहण वचनमें शिव और शक्तिका अविनाभाव सम्बन्ध बताया गया है । इसी विषयको श्रीमद्० रेणुक भगवत्पादाचार्यजीने—

यथा चन्द्रे स्थिरा ज्योत्स्ना विश्ववस्तुप्रकाशिनी। तथा शक्तिर्विमशीख्या प्रकाशे ब्रह्मणि स्थिरा॥ (सिद्धान्तशिलामणि २०।४ पू० २०२)

—इस वचनसे समझाया है । अर्थात् जैसे चन्द्रमें समस्त वस्तु-प्रकाशिका चन्द्रिका स्थिर रहती है, वैसे ही विमर्शनामक परा शक्ति अपने प्रकाशक परिशवमें स्थिर रहती है । सूर्यमें प्रभा, चन्द्रमें चन्द्रिका, अग्निमें दाह, पुण्पें गन्ध, शर्करामें मिठास जैसे अविनाभाव सम्बन्धसे रहते हैं, वैसे शक्तिविशिष्टाहैत सिद्धान्तमें शक्ति शिवमें अविनाभाव सम्बन्धसे रहती है । इस सम्बन्धको नित्य-सम्बन्ध भी कहते हैं । इस तरह परिशवमें शक्ति नित्य-सम्बन्ध रहनेके कारण यह सविशेष ही है, निर्विशेष नहीं ।

सित्रशेष रहनेके कारण ही वह परिश्व जगत्की उत्पत्तिमें कारण बनता है। निर्त्रिशेष ब्रह्मसे सृष्टि नहीं हो सकती । शक्तिविशिष्ट परिश्वसे उत्पन्न होनेके कारण ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति पिकिचित् शक्ति- विशिष्ट दृष्टि गोचर हो रहा है, जैसे कि पृथ्वीमें धारणा-शक्ति, जलमें आप्यायन-शक्ति, अग्निमें ज्वलन-शक्ति, वायुमें स्पन्दन-शक्ति, आकाशमें व्यापन-शक्ति, आताममें वुद्धि-शक्ति, वृक्षादिमें जलाबाक्षण-शक्ति, जुम्बक्तमें सूच्याबाक्ष्रण-शक्ति, वनस्पतियोंमें रोग-निवारण-शक्ति, वृक्षमें शिलाभेदन-शक्ति, मिग-मन्त्रादिमें विषवाधा-और भूत-प्रेत-बाधाको दूर करनेकी शक्ति, ध्वन्याक्ष्रक यन्त्रमें ध्वनिको खींचकर विस्तार करनेकी शक्ति, विद्युत्में नाना प्रकारके यन्त्रको चलानेकी शक्ति। इस प्रकार सभी वस्तुओंमें शक्ति दिखायी पड़ती है।

शास्त्र परिशवको सत्-चित् और आनन्द-खरूप मानते हैं अर्थात् 'अस्मिः प्रकारोः नन्दामि (मैं हूँ, प्रकाशमान हूँ, सुखी हूँ) इस अनुभवसे युक्त है। इस प्रकारका यह अनुभव ही उस परिशवकी विभर्श-शक्ति कहलाती है। परिशवमें इस अनुभवको न माननेपर वह स्फिटिकादिके समान जड़ हो जायगा। सौन्दर्यविशिष्ट अन्धेको अपने सौन्दर्यका ज्ञान न होनेके कारण जैसे वह सौन्दर्य व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही अपने सिखदानन्दस्वरूपका विभर्श परिशवको न होनेपर उसे व्यर्थ मानना पड़ेगा, जो इष्ट नहीं है। अतः परिशव सिच्चरानन्दरूप विभर्श-शक्तिसे विशिष्ट ही रहता है।

#### शक्तिके भेद

परशिवमें रहनेवाळी यह शक्ति वस्तुतः एक होनेपर भी सृष्टिके समय स्व-स्वातन्त्र्य-बळसे चिच्छक्ति, पराशक्ति, आदिशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्तिके नामसे छः प्रकारकी हो जाती है।

(क) चिच्छक्ति— मुक्तम-कार्य-कारणरूप प्रपश्चकी उपादानकारणीभूत शक्ति ही चिच्छक्ति कहळाती है। इसीको विमर्श-शक्ति और परामर्श-शक्ति भी कहा जाता है। पराहंतासमावेदापरिपूर्णविमर्ज्ञान । सर्वेद्यः सर्वेगः साक्षी सर्वेकर्ता महेदवरः॥ (विद्यान्तिशिलामणि २०।२७)

इस प्रमाणके अनुसार विमर्श-शक्ति-विशिष्ट होनेके कारण ही परशिव सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वव्यापक तथा सर्वकर्मोका साक्षी वन जाता है। यह विमर्श-शक्ति ही शिवतत्त्वसे पृथिवीतत्वपर्यन्त छत्तीस तत्त्वोंकी तथा अनन्त ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति एवं लयकी प्रक्रियाको चलाती रहती है।

- (ख) पराशक्ति—चिन्छक्तियुक्त परशिवके सहस्रांशसे पराशक्तिका प्रादुर्भाव होता है। यह आनन्द-खरूप है। इसे ही परशिवकी अनुप्रह-शक्ति कहा जाता है। इसी शक्तिसे युक्त होकर वह योगियोंके ऊपर अनुप्रह करता है।
- (ग) आदिशक्ति—पराशक्तिके सहस्रांशसे आदि-शक्तिका उदय होता है। प्रपञ्चकी कारणीभूत इच्छा, ज्ञान और क्रिया-शक्तिके पहले इसकी स्थिति है, अर्थात् आदिशक्तिसे ही इनकी उत्पत्ति होती है। अतएव इसे आदिशिक्ति कहा जाता है। इस आदिशक्तिसे युक्त होकर परिशव प्राणियोंका निम्नह करते हैं, अर्थात् प्राणियोंको क्रिया करनेका सामर्थ्य इस आदिशक्तिसे ही प्राप्त है।
- (घ) इच्छाराक्ति—आदिशक्तिके सहस्रांशसे इच्छाशक्तिका उदय होता है। ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति-इन दोनों शक्तियोंकी साम्यावस्थाको ही इच्छाशक्ति कहते हैं। यह इच्छाशक्ति ही अपनेमें विद्यमान ज्ञान और क्रियाशक्तियोंके माध्यमसे इस विश्वको उत्पन्न करती है। संहारके समय यह शिव पुनः इच्छाशक्तिमें ही विजीन होकर रहता है, अतः इस इच्छाशक्तिको संहारशक्ति भी कहा जाता है। इसीसे युक्त होकर परशिव प्रपञ्चका संहार करता है।
- (ङ) हान-शकि—इन्छाशक्तिके सहस्रांशसे ज्ञानशक्तिकी उत्पत्ति होती है। इस ज्ञानशक्तिके कारण

शिव सर्वज्ञ कहलाता है और उसे अपनेमें विद्यमान प्रपन्नका इदम् (यह) इत्याकारक बोघ होता है। अतएव इस ज्ञानशक्तिको वहिर्मुखशक्ति भी कहते हैं। इस शक्तिसे युक्त होकर शिव प्रपन्नकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण बनता है और उत्पत्तिके अनन्तर उसका पाळन भी करता है।

(च) कियाराकि— ज्ञानशक्तिके सहस्रांशसे क्रियाशक्तिका प्रादुर्भाव होता है। यह क्रियाशक्ति इस प्रपञ्चका उपादानकारण है। इस शक्तिसे युक्त होनेसे शिव सर्वकर्ता बन जाता है। यही शिवकी कर्तृत्व-शक्ति है। इस शक्तिको स्थूल-प्रयत्नरूपा भी कहते हैं।

सृष्टि-रचनाके समय शक्ति-विशिष्टपर शिव ही शिवतत्त्वसे पृथिवीतत्त्वपर्यन्त छत्तीस तत्त्वोंके रूपमें उसी तरहसे परिणत हो जाता है, जैसे स्वर्ण विविध आभूषणोंके रूपमें परिणत हो जाता है। इस परिणामको अविकृत परिणाम कहा जाता है। अनारोपित रूपको तत्त्व कहते हैं। अतः छत्तीस तत्त्वात्मक यह सृष्टि सोनेके आभूषणोंकी तरह परिशवका ही

परिणाम है, अतः यह प्रपद्म परमात्मस्त्ररूप ही है। 'सर्वे शिवशक्तिमयं जगत्'। जीवारमा

सिचदानन्दखरूप यह परिशत अपने त्रिनोदके लिये स्वयं जीव और जगत्के रूपमें भी परिणत हो जाता है । अग्निकी चिनगारियोंकी तरह सभी जीवात्मा उसीके अंश हैं ।

शक्तिविशिष्टाहैत सिद्धान्तमें शिवके अंशभूत जीवातमा एवं शिवमें न अत्यन्त भेद माना जाता है और न अत्यन्त अमेद, किंतु यहाँ भेदाभेद-सम्बन्ध खीकार्य है । अर्थात् बुद्धावस्थामें उससे भेद एवं मुक्तावस्थामें अभेद मान्य है । जब शिव अपने विनोदके ळिये खयं जीवात्मा बन जाता है, तब शिवमें रहनेवाळी वह शक्ति भी अपने खरूपको संकुचित करके उस जीवात्मामें भक्तिके रूपमें प्रवेश करती है । जीवात्माकी यह षडिवधा भक्ति ही कमशः जीवात्माकी संकुचित शक्तिको विकस्ति करती हुई पुनः इसे उस परिशवके साथ समस्स कर देती है ।

# माँ दो मुझे सहारा

( भीदेवेन्द्रकुमार पाठक 'अचल' )

(8)

मेरे साथ नहीं है कोई जगमें कोई न अपना। मेरे अपनोंने ठुकराया समझ पड़ा जग सपना॥ घरमें भरा हुआ है कचरा कैसे जाय बुहारा। माँ दो मुझे सहारा!

(2)

धनपति देखे, जनपति देखे, बलपति नित्य निहारे। शान्ति किसीके द्वार न पायी, त्रस्त स्वयं हैं सारे॥ माँ मुझको अपने नूपुरका देकर मात्र इशारा। माँ दा मुझे सहारा! (3)

इष्ट नहीं है वैभवका सर्वोच शिखर पा जाऊँ। चाह नहीं है भक्तोंमें भी सर्वोपरि बन जाऊँ॥ इच्छा है वस सदा दृष्टि-पथपर हो द्वार तुम्हारा। माँ दो मुझे सद्दारा!

(8)

में हूँ साधन-हीन अर्किचन औगुनका भण्डार।
मद-मत्सर-कामादिक साथी क धरूप अकार॥
पुनि भटके को आज सँवारोः जैसे सदा सँवारा।
माँ दो मुझे सद्दारा!

## अद्भुत-रामायणमें शक्तिकी प्रधानता

( श्रीमती रामादेवी मिश्रा )

परमपिता परमेश्वरकी एक ही शक्ति व्यवहार-रूपसे पृथक-पृथक दृष्टिगोचर होती है—पुरुषार्थके समय विष्णुरूपसे, दृीति दूर करनेमें दुर्गारूपसे समय-समयपर प्रकट होती हैं । श्रीरामकथाका शतकोटि विस्तार है, जिनमें बहुत-सी देवळोकमें हैं, शेष मृत्युलोकमें । महर्षि वाल्मीकिद्वारा रचित पचीस हजार रामायण पृथ्वीपर हैं; जिनमें 'अद्भुत-रामायण' अद्भुत है। उसमें मूळप्रकृति जानकीका चिरत्र, जो ब्रह्मलोकमें गुप्त है, विशेषरूपसे वर्णित है। जिस प्रकार प्रकृति-पुरुषसे जगत् सम्भव है, उसी प्रकार श्रीराम-सीताद्वारा पृथ्वीका भार उतारना इस प्रनथकी विषय-वस्तु है। वस्तुतः श्रीराम-सीता एक ही हैं, इनमें कुछ भेद नहीं है, इस कारण जानकीका माहात्म्य भी श्रीरामका ही माहात्म्य है । सम्पूर्ण कथा अध्यात्मपरक है, इसमें श्रीरामको बद्धा तथा सीताको शक्तिरूपसे वर्णित किया गया है। गोस्त्रामी तुळसीदासजीने भी स्थान-स्थानपर कहा है----

श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदील माया जानकी। मुकुटि बिलासु जासु जगहोई। राम वास दिसि सीता सोई॥

अद्भुत-रामायणकी कथा अन्य रामायणोंसे प्रायः भिन्न है। 'यथा नाम तथा गुणः' होना भी चाहिये। आदिकवि वाल्मीकिजीने इस प्रन्थकी भूमिकारूप प्रथम सर्गमें ही मुनि भरद्वाजद्वारा यह रपष्ट कर दिया है कि श्रीराम अचिन्त्य, चित्खरूप, सबके साक्षी, सबके अन्तःकरणमें स्थित, समस्त टोकोंके एकमात्र कर्ता, भर्ता, हर्ता, आनन्द-म्र्ति भूमा हैं, जिनका चिन्तन सीताके साथ होता है। वे विश्वको जानते हैं, किंतु उन्हें जाननेवाला कोई नहीं है। उन्हें पुराण-पुरुष कहते हैं। उन

हितके लिये ही है । श्रीराम और सीताके जन्मके कारणोंको इङ्गित कर राजा अम्बरीषको नारायण-वरप्रदान, नारद और पर्वत दोनों ऋषियोंका मोह, हिरिमित्रोपाएयान, कौशिकादिका वैकुण्ठ-गमन, नारदजीको गान-विद्या-प्राप्ति आदि छः-सात सर्गोका वर्णन मनोहारी है । महाराज जनकको भूमि-पुत्री सीताका प्राप्त होना अस्बन्त आश्चर्य-जनक और मननीय है ।

विश्वविजेता रावण जब त्रिलोक्तीका अधिपति, अजर तथा अमर होनेकी इच्छासे वर्षोतक घोर तप करने छगा तब खयं ब्रह्माजीने उसे वरप्राप्ति-हेतु प्रेरित किया और उद्कोश रावणने माँगा—

आत्मनो दुद्दिता मोहादत्यर्थं प्रार्थिता भवेत्। तदा मृत्युर्मम भवेद्यदि कन्या न काङ्कृति॥ (अ० ग०८। १२)

ंजब मैं अज्ञानसे अपनी कन्याके ही खीकारकी इच्छा करूँ तब मेरी मृत्यु हो ।

रावणने ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणोंके रक्तको एक घड़ेमें रखकर छङ्कामें जाकर मन्दोदरीके हाथमें सौंपा और बताया कि यह रुधिर विष-तुल्य है, इसे किसीको मत देना, सुरक्षित रखना। कामी रावण देव-दानव-गन्धवोंकी कन्याओंका अपहरण कर उनके साथ मन्दरपर्वत, सह्मपर्वत, हिमाल्य तथा विध्याचलमें विहार करने लगा। एक रात मन्दोदरीको तीब व्यास लगी, उसने जल समझकर उसका पान कर लिया। उसे पीते ही मन्दोदरीको गर्भकी प्राप्ति हो गयी; क्योंकि उस घड़ेमें भगवान्से कन्या-प्राप्ति-हेतु ऋषि-मुनियोंका रुधिर था। भयभीत मन्दोदरीने तीर्ध्यात्राके

बहाने नेपालकी तराईमें जाकर गर्भमोचन किया और बहेमें रखकर पृथ्वीमें गाड़ दियां। कुछ समय पश्चात् राजा जनकने सोनेके हल्से उसी जगह (सीतामढ़ीमें) यज्ञ-हेतु भूमि जोती, तव वहीं एक कत्या प्राप्त हुई। आगे कथा वहीं चलती है जो अन्य रामायणों में पात है।

अद्भुत-रामायणके सत्रहवें सर्गमें रावणको मारकर जब श्रीराम अयोध्याके राजसिंहासनको सुशोगित करते हैं, तब उनके अभिनन्दन-हेतु पूर्वसे विश्वामित्र आदि, दक्षिणसे आत्रेय आदि, पश्चिमसे उपंगु आदि और उत्तर दिशासे वसिष्ठ आदि महर्षि आये । सब ऋषि-मुनि श्री-रामचन्द्रजीकी प्रशंसा करते हुए 'धन्य हो', 'धन्य हो' कहने लगे । उनका कथन था-- 'आपने कृपा करके सपरिवार राक्षसोंका संहार कर जगत्की रक्षा की है। आपके प्रसादसे हम वनमें निर्भय त्पस्या करते हैं। सीतादेवीन महान् दुःख प्राप्त किया है, यही स्मरण कर हमारा चित्त उद्वेजित है। तब जनकनन्दिनी सीता हँस पड़ीं और कहने लगीं—'हे मुनियो ! आपने रावणके वधके प्रति जो कहा है, यह प्रशंसा 'परिहास' कहळाती है। यद्यपि शवण निःसंदेह दुराचारी था, किंतु रावणका वध कुछ प्रशंसाके योग्य नहीं । यहाँ आदिकविने पूर्व-वृत्तान्तकी ओर इशारा किया है कि उसकी मृत्युका कारण सीता थीं।

जानकीद्वारा सहस्रमुख रावणका वृत्तान्त सुनकर महाबळी मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने अपने बन्धुओं, सुप्रीव आदि वानर-भालुओं, विभीषण आदि राक्षसोंसहित पुष्पक-विमानमें बैठकर उसे जीतनेके लिये प्रस्थान किया। पुष्पक-विमानका शब्द और आकाशवाणी सुनकर सहस्रमुख रावण अत्यन्त आश्चर्य प्रकट करता है कि मैं आकाश-पातालको एक करनेमें समर्थ हूं, फिर भी क्या कोई मेरा शत्रु है! आगे उसके सेनापतियों तथा पुत्रोंका युद्धके लिये प्रस्थान एवं तुमुळ युद्ध, रावणद्वारा श्रीरामकी सेनाको विश्लेप करनेके अत्यन्त रुचिकर प्रसङ्ग हैं।

वानर-भालुओंकी एवं राक्षसी-मानुषी-सेनाको देखकर रावण मनमें विचार करने लगा—-'ये छोटे-छोटे जीव अपने प्राण और धन छोड़कर यहाँ आये हैं, द्वीपान्तरमें प्राप्त हुए मुझसे युद्धकी इच्छा करते हैं, इन क्षुद्र जीओंको मारनेसे मुझे क्या प्राप्त होगा ? ये जिस-जिस देशसे यहाँ आये हैं वहीं इन्हें भेज देता हूँ; क्योंकि क्षुद्रोंमें शराधात करनेकी पण्डितजन प्रशंसा नहीं करते।

इति संचिन्त्य धनुषा वायव्यास्त्रं युयोज ह । तेनास्त्रेण नरा ऋक्षा द्यानरा राक्षसा हि ते ॥ यसाद्यसात् समायातास्तं तं देशं प्रयापिताः। गलहस्तिकया विष्र चोरान् राजभटा इव॥ -८ (२।६-७)

'यह सोचकर वायव्यास्तपर राक्षस-वानर जितने भी वीर थे सबको चढ़ाया और उन्हें अपने-अपने घर पहुँचा दिया, जैसे राजाके सिपाही चोरोंको जबरदस्ती निकाल देते हैं।'

लक्ष्मण, भरत, हनुमान्, सुग्रीय, विभीषण आदि समस्त वीर अपने-अपने स्थानपर पहुँचकर आश्चर्य करने लगे। रणक्षेत्रमें केवल सीतासहित श्रीराम पुष्पक-विमानमें स्थित रहे। उन्हें चलायमान करनेमें वह अल समर्थ नहीं हुआ।

श्रीराम और सहस्रमुख रावणका संग्राम कितने ही दिन चळता रहा, किंतु दोनोंमेंसे किसीकी भी हार-जीत नहीं हो रही थी। अन्ततः श्रीरामने छङ्कामें दशमुख रावण-वधके निमित्त जो बाण चळाया था, उसी बाणको श्वास छेते सर्पके समान प्रभुने प्रहण किया, वह अद्धा-द्वारा निर्मित अगस्य ऋषिद्वारा दिया हुआ बाण था। वह अत्यन्त तेजसे सम्पन्न गरुइके समान तीव्र गतिसे चळता हुआ सहस्वमुख रावणके समीप ध्यों ही पहुँचा त्यों ही उसने 'हुं' शब्द करके वाम हाथमें उसे प्रहण कर लिया और जाँवसे खींचकर तोड़ डाळा—

हुं हत्य किल जम्राह वाणं वामेन पाणिना। ततस्तं जानुनाहृष्य वभक्ष राह्मसाधिपः उस बाणके नष्ट होते ही श्रीराम उदास हो गये; न्नोंकि यह अमोघ अस्त्र था। अब बारी थी सहस्रमुख रावणकी, उसने भी बाण छोड़ा, वह श्रीरामकी छातीका भेदन कर पृथ्वी फाड़कर पातालमें प्रवेश कर गया और महाबाहु श्रीराम म् विंछत होकर पुष्पक विमानमें गिर पड़े। उनके निश्चल और अचेतन होते ही सारी सृष्टि हाहाकार करने लगी। सहस्रमुख रावण रणमें नृत्य करने लगा, आकाशसे उल्कापात होने लगा। समस्त प्राणियोंने समझा कि अब प्रलय हो जायगा।

सभी ऋषि-मुनि भयसे व्याकुल हो शान्ति-पाठ करने छगे, तभी जानकी जीको हास्यमुख देखकर विसष्ट आदि महिषियोंने प्रार्थना की। रावणको रणमें चृत्य करते हुए देखकर सीताजीने श्रीरामका आलिङ्गन किया और वे ऊँचे स्वरसे अइहास करने छगीं। उन्होंने अपना पूर्वरूप छोड़ा और वे महाविकट रूपधारिणी बन गयीं। उस समय उनका रूप महाकालीके समान भयंकर प्रतीत हो रहा था—

छछिजहा जटाजूदैर्मण्डिता चण्डरोमिका।
प्रछयाम्भोदकाटामा घण्टापाशविधारिणी॥
अवस्कन्य रथात् तूर्णं खड्गखर्परधारिणी।
इयेनीव रावणरथे पपात निर्मिषान्तरे॥
शिरांसि रावणस्याद्य निर्मेषान्तरमात्रतः।
खड्गेन तस्य चिच्छेद सहस्राणीह छीछया॥
(२३।११—१३)

'चलायमान जीभवाली, जटाज्टोंसे मण्डित, चण्डरोमवाली, प्रलय-कालीन मेघतुल्य वर्णवाली, घंटा-पाश धारण करनेवाली, चतुर्भुजा प्रत्यक्ष महाकाली जानकी पुष्पक-विमानसे शीघ्रतापूर्वक उतरकर खडग-खर्पर धारण किये रयेनीके समान रावणके स्थपर टूट पड़ीं और उन्होंने एक निमेपमात्रमें ही लीलासे रावणके सहस्र सिर खडगसे नाढ डाले।'

उन्होंने रणमूमिमें प्राप्त और भी बीर योद्धाओंका क्षणभरमें संहार कर दिया, उनके सिरोंकी माला बनाकर धारण कर लिया और रावणके सिरोंको लेकर ज्यों ही गेंदका खेल करनेकी इच्छा की त्यों ही उन महाकाली-रूपा सीताके रोमक्पसे अनेक विकृत आकृतिवाली शक्तियाँ निकर्ली और कन्दुक-क्रीड़ामें उनका साथ देने लगीं। उनके नृत्य और अइहाससे पृथ्वी काँप उठी और पातालमें समाने लगी। तब देवताओंने महादेव शिवसे जाकर प्रार्थना की। देवताओंका करुण-क्रन्दन सुनकर स्वयं विश्वनाथ संप्राय-स्थलमें उपस्थित हुए और—

जानक्याः पादविन्यासे शवरूपधरो हरः। आत्मानं स्तम्भयामास धरणीधृतिहेतवे॥ सर्वभारसहो देवः सीतापादतले स्थितः। शवरूपो विरूपाक्षः स्थितामृद्य धरा तदा॥ (२३।६९-७०)

'जब शव-तुल्य हो पृथ्वीको रोकनेके लिये सदाशिवने जानकीके पादतलके नीचे लेटकर ने महादेव सम्पूर्ण भार सहन करने लगे, तब पृथ्वी स्तम्भित हुई।' फिर भी सीताके सिरके हुंकार तथा नि:श्वासके पवनसे 'भूर्भुवः' आदि सप्त लोक स्थिर न हो सके। शिवके नीचे आनेसे ही वे स्वस्थ हो गये।

सीताके क्रोधकी चरम सीमा देखकर लोकपालोंसहित ब्रह्माजीने पुनः प्रार्थना की—'हे देवि ! आप ही एक वैष्णवी शक्ति हैं, जो एक रूपसे रणमें अत्यन्त क्रोधित हो रही हैं और अन्य रूपसे श्रीरामके साथ क्रीड़ा करती हैं । आप स्वयं ही माहेश्वरी-शक्ति ज्ञानरूपा हैं । सारे संसारकी उत्पत्ति कर अपना कार्य करके विचरती हैं । आपसे ही मायावी पुरुषोत्तम भ्रमण कराये जाते हैं । आपसे ही मायावी पुरुषोत्तम भ्रमण कराये जाते हैं । आपने ही ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और प्राणशक्ति निर्मित किया है । वास्तवमें एक ही शक्ति और एक ही शक्ति भिर्म नहीं शक्तिमान् शिव हैं । तत्त्वदर्शी योगी इनमें भेद नहीं मानते । 'मन्ता' श्रीराम हैं और 'मित' सीता हैं ।'

त्रह्मदेवकी स्तुति सुनकर जानकीजी प्रसंब हुई और ब्रह्मादिक देवताओंसे कहने लगीं—'देवताओं! मेरे पित अचेतन अवस्थामें पुण्पकविमानपर तीक्ष्ण बाणसे बिंघे पहे हैं, उनकी इस मूर्जिलत अवस्थामें मैं जगत्-हितकी इंग्ला नहीं कर सकती। मेरे लिये इस चराचर जगत्का एक ही ग्रास करना सम्भव है।'

देवतालोग देवीका यह वचन सुनकर हाहाकार करने लगे और पृथ्वी चलायमान हो गयी, तभी ब्रह्माने देवगणोंसहित श्रीरामका हाथसे स्पर्श कर उन्हें स्मृति करायी। तत्काल महावाहु श्रीराम उठ बैठे। उन्होंने रावण-वध-हेतु धनुष धारण किया। देवताओंको अपने सामने खड़ा देखा, किंतु पासमें जनकनन्दिनी नहीं थीं। युद्धस्थलमें नृत्य करती महाकालीको देखकर श्रीराम कम्पित हो उठे। उनके हाथसे धनुष गिर पड़ा। भयभीत श्रीरामने अपने कमलनयन बंद कर लिये। तब विस्मित हुए श्रीरामसे ब्रह्माजीने कहा

त्वां दृष्ट्वा विद्वलं सीता कुष्यन्तं चापि रावणम् । रथाद्वस्कन्य सती पपात रणसूर्घनि ॥ भीमां च मूर्तिमालस्व्य रोमकूपाच मातृकाः। निर्माय ताभिः सहिता हत्वा रावणमञ्जतः॥

'जानकीजी आपको विह्नल और रावणको कुद्ध देखकर तत्काल युद्धस्थलमें विमानसे कूद पड़ीं और उन्हींने भयंकर महाकालीका रूप धारण कर अपने रोम-कूपसे मातृकाओंको उत्पन्न कर खेल-खेलमें रावणका वध किया है।' अब ये राक्षसोंकी समातिपर हर्षसे नृत्यमग्न हैं। श्रीराम! आप इनके (जानकीजीके) बिना कुछ भी करनेमें असमर्थ हैं, इनके साथ ही आप सृष्टि उत्पन्न कर केत देते हैं, यही दिखाने-हेतु इन्होंने यह कार्य किया है। अद्भुत-रामायणका सारक्ष्प यह खोक आप भी गुनगुनाइये—

नानया रहितो रामः किंचित् कर्तुमपि क्षमः। इति बोधयितुं सीता चकार तद्दनिन्दिता॥ श्रीरायद्वारा सहस्रनामसे जानकीकी स्तुति और जानकीद्वारा पुनः शान्त सीम्यरूपका दर्शन—दोनों ही बातें अत्यन्त अद्भुत हैं। तब भय त्यागकर रघुनायजी प्रसन्नतापूर्वक परमेश्वरीसे बोले—'आज मेरा जन्म और तप सफल है; क्योंकि तुम अव्यक्ता साक्षात् मेरी दृष्टिके सम्मुख होकर असन्न हो। तुमने ही जगत्की रचना की है और लयका कारण भी तुम्हीं हो। तुम्हारी संगतिसे ही देव अपने आनन्दको प्राप्त होते हैं। तुम्हीं देवों के इन्द्र, ब्रह्मझानियोंमें ब्रह्मा, सांख्याचायोंमें कपिल और रुद्रोंमें शंकर हो। आदित्योंमें उपेन्द्र, ब्रह्मझानियों एवक, बेदोंमें सामवेद और उन्दोंमें गायत्री तुम्हीं हो। चराचर के जो कुछ भी देखने अथवा सुननेको मिलता है, वह तुम्हारी लीलामात्र है।'

जानकी देवी जगत्पतिके वचन सुनकर स्वामीसे बोलीं—'मैंने जो रावण-वधके निमित्त यह रूप धारण किया है, इस रूपसे मैं मानसके उत्तर भागमें निवास करूँगी। स्वामिन्! आप प्रकृतिसे नीलरूप हैं, रावणसे अर्दित होनेपर लोहित वर्ण हुण, अतएव नील-लोहित-रूपसे मैं आपके साथ निवास करूँगी।'

अन्तमें जानकीने श्रीरामसे वर माँगनेकी इच्छा प्रकट करायी, तब श्रीरामने दो वर माँगे—'एक तुम्हारा ईसर-सम्बन्धी यह रूप मेरे हृदयमें सदा ही निवास करता रहें और दूसरा हे कल्याणि ! मेरे भाई-बन्धु, वानर-भालु, विभीषण आदि मित्र तथा सेनाके लोग, जो रावणद्वारा अर्दित हो गये हैं, वे सब मुझे फिर मिल जायँ।' सीताने ऐसा ही होगा' कहा। तब देवताओंने पुष्प-वृष्टि की। रघुनाथजी ब्रह्मादि देवोंको विदा कर सीतासहित पुष्पकर्भे बैठकर पुनः अयोध्या पधारे।

अन्तमें स्वयं वाल्मीकिजीने भरद्वाज मुनिको बताया है कि इस अद्भुत चरित्रको ब्रह्माजीने गुप्त कर रखा या;

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

क्योंकि इसके पारगामी केवल तीन ही हैं-अहा, नारद और मैं।

पञ्चविंशतिसाहस्रं रामायणमधीत्य यत्। फलमाप्नोति पुरुषस्तदस्य इलोकमात्रतः॥ (20184)

यो राममचिन्त्यरूप-मेकेन आवेत च भूमियुत्रीम्। पतत् सुद्रष्यं ऋणुयास् पडेब् या भूयो भवेन्नो जडरे जनन्याः॥ (२७ | ३२)

'पचीस हजार रामायणोंको पढ़कर जो पुण्य प्राप्त होता है वह इसके एक इलोकमात्रसे पिलता है। शक्ति-शक्तिमान् (राम-सीता ) को एक मानकर भजन करता हुआ इस बन्यका पाठक निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है।

## शक्ति एवं तन्त्र

( आखा ' भीतारिणीहाजी झा )

तन्त्रशास्त्रमें शक्ति ही सब कुछ है अर्थात् शक्तिकी महिमा सर्वोपरि प्रतिष्ठित है। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेशको शक्त्याश्रित तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्को शक्तिभय माना जाता है, जैसा कि निर्वाणतन्त्रके चतुर्घ पटलमें कहा गया है--

स्क्रयोनेरुद्वभृ बुर्वि ज्युर्वह्या शिवस्तथा। तस्यामेव विलीनाश्च भवन्त्येव न संदायः॥ तसाद्विष्णुश्च ब्रह्मा च शिवदचेव प्रहेरवरि। शक्तेरेबोद्गताः सर्वे शाक्तास्तस्मात् प्रकीतिंताः॥ तस्माच्छक्तिमयं सर्वे जगदेतद्विचिन्तयेत ।

'सुरमयोनि ( महाराक्ति )से विष्णु, ब्रह्मा तथा शिवका उद्भव हुआ । उसीमें नि:संदेह ये तीनों विळीन हो जाते हैं । इसिंछये पार्वति ! विष्यु, ब्रह्मा और शिव शक्तिसे ही उद्गत होनेके कारण शाक्त कहे गये हैं। अतः सम्पूर्ण जगत्को शक्तिमय समझना चाहिये।

और भी--

यतः शक्तिमयं देवि जगदेतच्चराचरम्। स्त्रियः स्वराक्तयः ख्याता यतस्त्रिविधसर्गकम् ॥ अत एव महेशानि न स्त्रियं निन्द्येत् पवचित् ! शुनीदेहे स्थितां योनि काळीबुद्धया नमेत् सदा ॥ पवं यः प्रणमेद् देवि योनि सर्वत्र सुन्द्रि। मातुर्गर्भ विद्रोन्नैव सत्यं सत्यं महेश्वरि॥

देति ! चूँकि यह चराचर जगत् शक्तिमय है और स्त्री-जाति उस महाशक्तिकी अपनी शक्ति कही

गयी है, इसलिये महेशानि ! श्लीकी निन्दा कहीं महीं करनी चाहिये। कुतियाके शरीरमें स्थित शक्तिकों भी काळी समझकर सदा प्रणास करना चाहिये। सन्दरि ! इस प्रकार जो व्यक्ति महाराक्तिको सर्वत्र प्रणाम करता है, वह पुनः माताके गर्भमें प्रवेश नहीं करता अर्थात् मुक्त हो जाता है । महेश्वरि ! यह बिल्कुल सत्य है ।

इसी तन्त्रके सत्रहवें पटलमें महादेवने पार्वतीसे एक अङ्कत, शिक्षाप्रद तथा रोचक आख्यान कहा है। उसे यहाँ उद्धृत करना अनुपादेय नहीं होगा---

'प्रिये ! पूर्वकालमें राजयोग जाननेके लिये चिन्तित भीमसेन युधिष्ठिरके पास गये, किंतु यधिष्ठिर ज्ञानयोगके प्रभावसे पहले ही यह बात जानकर अपनी देहपर प्राणवल्लभा द्रीपदीको स्थापित करके स्वयं पळॅगपर शवके समान सो गये। भीमसेनको यह देखकर परम विस्मय हुआ। वे सोचने ळगे कि 'जो इतना स्त्रेण और कामिकंकर है, वह मुझे क्या शिक्षा देगा ! अतः ज्ञानसागर महादेवके पास मुखे चळना चाहिये।' ऐसा विचारकर भीमसेन कैलासपर शिव-मन्दिरमें पहुँचे, किंतु शिवजी भी ध्यानसे सब जानकर व्याष्ट्रचर्मपर लेट गये और अपने वक्षः स्थळपर ाशक्तिको अपनी शक्ति कही प्रिया पार्वतीको ळिटा छिया । भीमसेनने उस प्रकार CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri शय्यास्थित शिवजीको देखकर उनसे ज्ञान तो नहीं प्राप्त किया, अपितु महेश्वरकी निन्दा की । तत्पश्चात् वे राजगोगका चिन्तन करते हुए योगिराज श्रीकृष्णके पास जानेको सोचने लगे । उधर भीमसेनकी जड़ताको समझकर शिवजीने मनोहर माया रची । भीमसेनने मार्गमें वटवृक्षके समीप उत्तम भवन देखा। भवनके सामने सुवर्णका उत्तम सिंहासन या । उस सिंहासनपर द्रीपदी विराजमान थी। उसके आगे श्रेष्ट योहा खरे थे। दीपदीने श्रेष्ठ पोहाओंको आहा दी कि 'वीरो i शीष्र भीमसेनका रुधिर ले आओ, मैं उसका पान करूँगी। आज्ञा पाते ही भीमसेनके पीछे वीरगण दींड पहे । भवपीडित भीमसेन भी भागते-भागते श्रीकृष्णकी शरणमें पहुँचे । इस समय श्रीकृष्ण यसुना-जळमें सोळह हजार रानियोंके साथ जळकीडा कर रहे थे। भीमसेनने उनसे कहा-'बचाइये-बचाइये।' भगवान्ने भीमसेनका आर्तनाद सनकर कहा- भीम ! तुम्हें क्या भय उपस्थित हुआ ! डरनेकी कोई बात नहीं है। तुम जिस मार्गसे आये हो, उधर ही लीट जाओ। तुम्हारे साथ दो बैष्णव वीर जायँगे । द्रीपदी ही तुम्हें राजयोग-का उपदेश करेगी। इस समय बहाँ न कोई बीर है और न द्रीपदी है । जिसे तुमने देखा वह द्रीपदी नहीं थी । वह तो मूलरूपा शक्ति आद्यादेवी थीं । जिन्होंने तुम्हें मारनेकी आज्ञा दी, वह तुम्हारा भ्रम ही है, इसमें संदेह नहीं।'

श्रीकृष्णका कथन सुनकर भीमसेन भयसे मुक्त हो गये। मार्गमें जाते हुए भीमसेनने दो मुसलधारी वीरोंको देखा, जो उनके बायें-दायें चल रहे थे। इसलिये वे निर्भय होकर वहाँ पहुँचे जहाँ मायाको देखा था। उस समय वहाँ न तो कोई भवन ही था और न कोई वीर ही। भीम सोचने लगे—'बीर लोग कहाँ गये! द्रीपदी कहाँ गयी!' इस प्रकार चिन्ताकुल होकर वे शीव

अपने महल्की ओर प्रस्थित हो गये। भीमको आते हुए देखकर हीपदी जल लेकर शीघ्र उनके पास पहुँची और उनका पैर घोना चाहा, किंतु भीमके मनमें जो प्राक्कालिक भय था, उससे उद्धिग्न होकर वे सोचने लगे कि कहीं यह मेरा शोणित न पी ले। अतएव वे पुन: थागने लगे। द्रीपद्री पातिव्रत्यके प्रभावसे सब जान गयी । तब उस साध्वीने कहा-'प्रिय ! भय त्याग दीजिये । स्वामिन् ! आप मुखे द्रपद-पुत्री मानुषी जानते हैं । मेरा अनुपम मनोहर काली-रूप देखिये । यह कहकर वह साध्वी महाभयंकरी काली बन गयी, जिसका शरीर पर्वताकार था, रंग काला था और लपलपाती हुई भयंकर जिह्नाके कारण वह भयानक दीख रही थी। उसकी चार भुजाएँ थीं । एक हायमें खडग, दूसरेमें मुण्ड, तीसरेमें अभयास और चौथेमें वरास था । उसका शरीर काजलका मेरुपर्वत प्रतीत होता था । ऐसा रूप देखकर भयभीत भीमसेन कालीकी स्तुति करने लगे और बोले-- 'देनि ! इस परम निस्मयप्रद देहको त्याग दो ।'

तब आंधे ही क्षणमें द्रौपदीने कालीका रूप त्याग दिया और वह अपने द्रौपदी-रूपमें परिवर्तित हो गयी। फिर वह भीमसेनसे बोली—'महामते! मोह त्यागिये। मुझे आत्मरूप समझिये और शरीरको शव। चित्तमें दो प्रकारकी वृत्तियाँ कही गयी हैं—एक कार्यगत और दूसरी गुरुचरणमें स्थित हो तपोलोकगत। पहली वृत्तिसे मनुष्य लैकिक कार्य करता है और दूसरीसे मुक्तिलाभ। लैकिक कार्यसे दूसरी वृत्ति बाधित नहीं होती। जैसे खेल दिखानेपाली नटी बाँसपर स्थित होकर एक वृत्तिसे बार-बार बोलती है और दूसरी वृत्तिसे बाँसपर आश्रित रहती है। उसकी एक वृत्तिसे दूसरी वृत्ति बाधित नहीं होती। जैसे मणीश्वर सर्प मणि धारण करके चरता भी है। उसके मणिधारण और मक्षणमें दो वृत्तियाँ काम करती हैं, पर एक दूसरीकी बाधिका नहीं

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

किसे पनिहारिन एक घटको मस्तकपर, दूसरेको किटिपर और तीसरे छघु घटको हाथमें रखकर मार्गमें किसीसे बात भी करती हुई निःशङ्क चळती है। इस प्रकार उसकी दो बृत्तियाँ एक दूसरीकी बाधिका नहीं होतीं। वैसे आप भी एक बृत्तिसे मुझे ळळाटमें स्थित काळीरूप समझिये और दूसरी बृत्तिसे पत्नीरूप दीपदी जानिये। आप पाँचों मेरे पित शिव हैं। मैंने शिवका मुखारिवन्द देखकर उनरे अपनी अभिळाषा प्रकट की थी कि 'खामिन्! आप अपने शरीरके पाँच रूप बनाकर मेरे पित बनें। इसळिये शिव अपनेको पाँच रूपोंमें विभक्त करके कुन्तीके पुत्र हुए। मैं भी अग्निकुण्डसे उत्पन्न होकर राजा दुपदकी दीपदी नामकी पुत्री

बनी । अतः आप पाँचों मेरे पति हैं । अब आपका जो कर्तव्य है, वह निःशङ्क होकर करें और अपने रूपको ललाटस्थित कालीरूपमें ध्यान करें । स्वामिन् ! शक्ति ज्योतिः स्वरूप है, सूक्ष्मसे सूक्ष्मतम है, उसीको महायोनि कहते हैं । वही अर्धमात्रा ( अर्थात् नित्य अक्षर प्रणवमें अकार, उकार, मकार – इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त विन्दु रूपा नित्य अर्धमात्रा ) है । उसीका ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ध्यान करते हैं । यही राजयोग है ।

यह सुनकर भीमसेन भ्रममुक्त हो गये । उसी समय उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया । द्रौपदीको आत्मरूपिणी समझकर वे संशयरिहत एवं जीवन्मुक्त हो संसारमें विचरण करने छगे ।

## तन्त्रशास्त्र--एक विहंगम दृष्टि

( भीविनयानन्दजी झा )

वैसे वेदोंके देवीसूक्तादिमें शक्ति-उपासनाका वास्तविक न्ल प्राप्त है। फिर भी उसका पूर्ण विकास तन्त्रशास्त्रके रूपमें हुआ है। काळान्तरमें इसने बौद्ध एवं जैन दर्शनको भी प्रभावित किया। हिंदू-तन्त्रके अंदर भी यह मात्र शक्ति-प्जा और शाक्त-सिद्धान्तोंसे ही सम्बद्ध न रहकर सौर, वैण्णव, शैव एवं गाणपत्य तन्त्रके रूपमें विकसित हुआ। इस प्रकार तन्त्रका प्रभाव सम्पूर्ण भारतीय आचार-विचारपर पड़ा एवं पुराणादिमें भी इसके महत्त्रको स्वीकार करते हुए इसकी ज्याख्या की गयी और यह वैदिक-पौराणिक धर्ममें समादत हो गया। इसने उपासना-पद्धति विशेषकर शक्ति-प्जाको इस हद-तक प्रभावित किया कि आज हम किसी भी प्जामें कई तान्त्रिक प्रक्रियाओंको अवस्य पाते हैं।

तन्त्र शब्द 'तनु—विस्तारे' (फैलाना ) धातु एवं ष्ट्रन् प्रत्ययसे बना है। जिसका तात्पर्य है कई विषयों ( मन्त्र, यन्त्र आदि ) को विस्तृत करना।तन्त्र शब्दका प्रयोग अमरकोषमें मुख्य विषय—सिद्धान्त अथवा शास्त्रके रूपमें हुआ है। आरम्भमें इस शब्दका व्यवहार भी आज जिसे हम तन्त्रशास्त्रके रूपमें जानते हैं, उस अथमें नहीं होता था। जैमिनिके पूर्वभीमांसा-सूत्रके शाबरभाष्यपर कुमारिलके एक वार्तिकका नाम है—तन्त्रवार्तिक। प्राचीन एवं मध्यकालमें लोगोंको सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्रकी उपाधि दी जाती थी, जिसका तात्पर्य सभी शास्त्रोंका ज्ञाता होता था। ऋग्वेदमें तन्त्र शब्दका प्रयोग करधाके रूपमें किया गया है।

इमे ये नार्वाङ् न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः । त पते वाचमभिषद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्यते अप्रजन्नयः॥

(ऋ०१०।७१।९)। पाणिनिने तन्त्र शम्दका प्रयोग करघेसे तुरंत तैयार वस्त्रके अर्थमें किया है (पा०५।२।७०)। अथर्ववेद एवं कई ब्राह्मणप्रन्थों में 'तन्त्र' शब्दका प्रयोग ऋग्वेदकी तरह ही हुआ है आपस्तम्ब (१।१५।१)। श्रीतसूत्रमें इसका प्रयोग विधिके रूपमें हुआ है तो सांख्यायन (१।१६।६) में ऐसे कर्मके रूपमें जिससे अन्य कर्मीकी उपयोगिता सिद्ध हो जाय। महामाध्यने (पाणिनि ४।२।६० पर) सर्वतन्त्र शब्दका प्रयोग सिद्धान्त अथवा शास्त्रके रूपमें किया है। इसी प्रकार याज्ञ० (१।२२८), कौटिल्य (१५वाँ अधिकरण) एवं शंकराचार्य (ब्रह्ममूत्रमाष्य)ने 'तन्त्र'का प्रयोग सिद्धान्त, शास्त्र आदिके रूपमें किया है।

कुलाण्वादि तन्त्रों या आगमोंको अनादि शिवप्रोक्त ही कहा गया है । अधिनिक जॉन बुड्रफ आदि पाश्चात्य विद्वान् इसीलिये इसका मूल स्थान कैलास या तिब्बतमें मानते हैं (ए० एन० चौधरी)। कुछ लोग तन्त्रशास्त्रके विदेशी उद्भवका सिद्धान्त सम्भवतः इस ख्लोकसे मानते हैं कि—

गच्छ त्वं भारते वर्षे अधिकाराय सर्वतः। पीडोपपीउक्षेत्रेषु क्कुरु सृष्टिमनेकधा॥

'भारत वर्ष में सभी जगहों पर अधिकार प्राप्त करने जाओ और पीठों, उपपीठों तथा क्षेत्रों में अनेक प्रकारसे इसकी सृष्टि करो ।' इस क्लोकमें कहीं से भारत आनेकी बात है। वस्तुतः यह विवरण दिव्यलोकसे आनेका है, जैसा कि भागवत (१०।२) में देवीके प्रति विष्णुका भी आदेश है। परंतु इस क्लोकके आधारपर तन्त्रशास्त्रके विदेशी उद्भवके सिद्धान्तको प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है। वैसे भी तान्त्रिक सिद्धान्तोंकी जो विभिन्न विशेषताएँ हैं उनकी जड़ हम किसी-न-किसी स्पर्में अत्यन्त प्राचीनकालसे ही भारतमें पाते हैं।

आगम प्रन्थके तन्त्रोंको हम दो भागोंमें बाँट सकते हैं—प्रथम दार्शनिक पक्ष और दूसरा व्यावहारिक पक्ष । तन्त्रोंकी संख्या बहुत अधिक है। कुछ तान्त्रिक, प्रन्थ

तन्त्रको तीन दलोंमें विभक्त कर प्रत्येकके ६४ मेद बताते हैं। शक्ति-तन्त्रोंमें देवीको माँ एवं संहार करनेवालीके रूपमें देखा गया है। देवी परमात्माकी परम प्रकृतिके रूपमें वर्णित होती हैं, जिनके विभिन्न नाम हैं—काली, मुवनेश्वरी, वगला, छिन्नमस्ता, दुर्गा आदि। राक्षसोंके विनाश और भक्तोंकी कामना-सिद्धिके लिये वे विभिन्न रूप धारण करती हैं। वे परमशक्ति हैं एवं शिवसहित सभी देव उनसे अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं।

शिव सगुण और निर्गुण दोनों हैं। सगुण ईश्वरसे शक्तिका उद्भव होता है। जिससे नाद (पर) की उत्पत्ति होती है एवं नादसे बिन्दु (पर) की। बिन्दु तीन हिस्सोंमें बँटा है—बिन्दु (पर), नाद (अपर) एवं बीज। प्रथमसे शिव एवं अन्तिमसे शक्तिका तादात्म्य है तथा नाद दोनोंका सम्मिलन है। शक्तिसे विभिन्न सृष्टि होती है।

शक्ति मानव-शरीरमें कुण्डिलनी (सर्प) का रूप प्रहण कर आधारचक्रमें विजली-सददा चमकती है। मानव-शरीरमें तान्त्रिक प्रन्थोंके अनुसार निम्नलिखित छः चक्र होते हैं—मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा। इनके अतिरिक्त मस्तकमें ब्रह्मरन्ध्र बीजकोशके रूपमें विद्यान है। कुण्डिलनी-शक्ति सर्परूपमें विद्यान है। यह सर्प-सदश मूलाधारमें कुण्डली लगाकर सुषुप्तावस्थामें अवस्थित रहती है। गहन साधना एवं ध्यान आदिसे उसे जाप्रत् करना होता है, जो जागनेपर धीरे-धीरे प्रत्येक चक्रको पार करके ब्रह्मरन्ध्रके सहस्रदलमें मिल जाती है एवं अमृतपान कर पुनः वापस लौट जाती है।

तान्त्रिक साधनाद्वारा अलैकिक सिद्धि मुक्ति आदिकी प्राप्ति अति शीष्रतासे मिलती है। मन्त्र व्यक्तिको ज्ञानी गुरुसे प्राप्त करना चाहिये। तान्त्रिक प्जाओंमें वैदिक मन्त्रोंका भी प्रयोग होता है, परंतु तन्त्रशासने स्वतन्त्र-

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

क्रपसे भी असंख्य मन्त्रोंका प्रणयन किया है। इसमें प्रत्येक देवता-हेतु बीज-मन्त्रोंका प्रावधान है, बीजके अतिरिक्त कवच, हृदय, न्यास आदिके रूपमें भी अनेकामेक मन्त्र हैं। मन्त्रोंकी सिद्धि-हेतु स्थान, समय एवं माळाओंका भी विशिष्ट महत्त्व है।

मन्त्रींके साय-साथ तान्त्रिक उपासनार्थे न्यास, मुदा, यन्त्र एवं मण्डळका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। न्यासका क्षर्य है—शरीरके अङ्गीपर देवताका आवाइन करना, जिससे वह पित्र होकर पूजा-अर्जनाके ळिये उपयुक्त हो जायें। न्यासके कई प्रकार हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं—हंसन्यास, प्रणवन्यास, वर्णमानृकान्यास, बाहा-मानृकान्यास, अन्तर्मानृकान्यास, कंडान्यास, अनिक्यास्त्रात्यास, अनिक्यास्त्रात्यास, जीवन्यास। बोडान्यासके अन्तर्गत गणेशान्यास, प्रहत्यास, जीवन्यास। बोडान्यासके अन्तर्गत गणेशान्यास, प्रहत्यास, नक्षत्रन्यास, योगिनीन्यास, राशिन्यास और पीठस्थानन्यास आते हैं।

मुद्राका तात्पर्य तान्त्रिक पूजामें अंगुलियों और हार्योको एक विशेष प्रकारसे अवस्थित करना होता है। मुद्रा पश्चमकारोंमें भी एक है, परंतु वहाँ उसका अर्थ चृतिमिश्रित अथवा भूना हुआ अन्न होता है। मुद्राओंकी संख्या बहुत अधिक है, जिनमें नी मुद्राएँ अधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध हैं। ये हैं—आवाहिनी, स्थापिनी, संनिधापिनी, संनिरोधिनी, सम्मुखीकरणी, सकलीवृति, अवगुण्डनी, बेनु एवं महामुद्रा। कुछ अन्य प्रसिद्ध मुद्राएँ ये भी हैं—खेचरी, योनि, बन्नोली, त्रिखण्डा, सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्रावणी, आकार्षिमी, सर्ववहांकरी, उन्मादिनी, महाङ्कुशा एवं बीज-मुद्राओंसे सभी प्रकारकी सिद्धि प्रान होती है।

तान्त्रिक आराधनाका एक अन्य प्रधान अङ्ग है— यन्त्र, जिसे मोजपत्र, कागज, विभिन्न धातु आदिपर चित्रित किया जाता है। तान्त्रिक प्जामें इसका प्रयोग विभिन्न प्रकारसे किया जाता है। भिन्न देवताके भिन्न यन्त्र होते हैं। साधक यन्त्रपर देवता-विशेषकी पूजा करता है, विशेष अनुष्ठान आदि किये जाते हैं तथा कभी-कभी विशेष प्रकारकी शान्ति आदिके निमित्तसे इसे भोजपत्रादिपर छिखकर छोग गछे अथवा बाँहपर धारण करते हैं। यन्त्रका तन्त्रशाखमें अत्यधिक महत्त्व है और यन्त्रके बिना पूजाको निष्फळ माना जाता है।

यन्त्रोंके निर्माणकी प्रक्रिया एवं उनके पूजा-विधानींपर शालोंमें विस्तृत विवरण पाया जाता है। यन्त्र त्रिभुजांकी कारमें एक वृत्तके अंदर खींचा जाता है। त्रिभुजोंकी संख्या विभिन्न देवताओंके छिये भिन्न-भिन्न हैं। एक से अधिक त्रिभुजकी संख्या जिस यन्त्रमें होती है उसे सीचे एवं उन्हें खपसे भी बनाया जाता है। त्रिभुजके ऊपर आठ दलवाले कमल बनाये जाते हैं। किसी-किसी यन्त्रमें अध्दल कमलके ऊपर सोलह दलवाले कमल भी बनाये जाते हैं। इसके उपर चार द्वारोंवाली सीमा-रेखाएँ खींची जाती हैं। किसी-किसी यन्त्रमें इस सीमा-रेखाके अंदर एवं कमलदलके ऊपर भी वृत्त बनाया जाता है। सीमा-रेखाके भीतरी चक्रभागको भूपर कहा जाता है।

तान्त्रिक पूजाका एक अन्य प्रधान अङ्ग है — मण्डल, जिसका तात्पर्य विभिन्न रंगोंके चूर्णसे मण्डप, वेदी एवं अन्य पूजा-स्थलपर रेखाचित्र बनानेसे हैं । मुख्यरूपसे इसका आलेखन अथवा चावलके चूर्णमें विभिन्न रंग मिलाकर अथवा बिना रंगोंके भी किया जाता है । मण्डलके अंदर देवताओंकी पूजा की जाती है । विभिन्न अवसरों और पूजाओंके हेतु विभिन्न प्रकारके मण्डल बनाये जाते हैं । मण्डलोंका आलेखन मिथिलामें अबतक बहुत व्यापक स्तरपर विभिन्न वार्मिक अवसरोंमें किया जाता है एवं वहाँ इसे अरिपन (आलिम्पन) कहा जाता है ।

#### शक्ति - एक वैज्ञानिक व्याख्या

( भीराजेन्द्रविहारीलालको )

शक्तिके दिना जीवन असम्भव है। भोजन पचाने, चलने-फिरने, सोचने-विचारने-कोई भी काम करने-यहाँतक कि दिलकी धड़कनतकके लिये शक्ति चाहिये। एक और सारी सृष्टि भगवानुकी अनन्त शक्तिका चमत्कार है तो दूसरी धोर मनुष्य भी अपनी अल्प शक्तिका प्रयोग करके दुलियामें बड़े-बड़े काम कर सकता है और परमात्मातकको भाम कर सकता है। हिंदुधर्म शक्तिका उपासक है और दुर्नल्ताको दूर करना ही उसका भादर्श है।

प्राचीनकाळसे ही मतुष्य शक्तिकी खोजमें लगा है। घाँति-भाँतिकी शक्तियाँका अध्ययन भौतिक विद्यानका विशेष विषय है । वैज्ञानिकोंने कई प्रकारकी ऊर्जाका अनुसंधान किया है । जैसे ताप, प्रकाश, बिजळी, गति, चुम्बकत्व, गुरुत्वाकर्षण, जीवनी-राक्ति और चेतना आदि। इस सम्बन्धमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि विद्युत सथा गुरुत्वाकर्षणकी शक्तियाँ सर्वव्यापी हैं। वे कहीं प्रकट हैं तो कहीं अदृश्य, कहीं कियाशील हैं तो कहीं सुषुप-रूपमें । उदाहरणके लिये समस्त अन्तरिक्षमें और प्रत्येक जीवित प्राणीके शरीरमें बिजली विद्यमान रहती है।

दूसरी अद्भत बात यह है कि सभी शक्तियाँ अनन्त हैं । कोई नहीं जानता कि सारे संसार-में कुल मिलाकर कितनी बिजली, कितना ताप और कितनी गतिकी शक्ति है। ये शक्तियाँ सदासे चली आ रही हैं और सदा चलती रहेंगी। भौतिक शक्तियों में भी सर्वव्यापिता और सर्वसमर्थताके ईश्वरीय गुण हैं।

तीसरा विचित्र तथ्य यह है कि विभिन्न प्रकारकी

जा सकती हैं। तापसे विजनी तथा गति और विजनीसे ताप, प्रकाश, गति तथा चुम्बकत्व पैदा किया जा सकता है। वैज्ञानिकोंने प्रयोगद्वारा यह भी सिद्ध कर दिया है कि शक्तिको इञ्पमें और द्रञ्यको शक्तिमें बदछा जा सकता है ! इससे यह क्रान्तिकारी निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्माण्डमें ज़ड़ या चेतन जो कुछ भी है- इन्म, ऊर्जा, पत्थर, पेड़, पद्य, पक्षी, पत्युष्य, देवी, देवता, बुद्धि, भावना और विचार —सबका उद्भव एक ही स्रोतसे हुआ है, सब विभिन्न रूपान्तर हैं एक ही जिन्मय शक्तिके, जिसे परमात्मा कहते हैं । चर-अचर सभी भूत परमात्माके ही छोटे-बड़े प्रतीक हैं, परमात्मामें ही भोत-प्रोत हैं, परमात्माकी ही ज़ळक दिखाते हैं, परमात्मामेंसे निकले हैं और अन्तमें उसीमें विकीन हो जाते हैं । यही वेदान्तका मूल सिद्धान्त है, जिसे हमारे ऋषियोंने हजारों वर्ष पहले खोज निकाला था, जिसका समर्थन भाजका विज्ञान पूरी तरह करता है।

एकका अनेकमें परिवर्तन कुछ अजीब-सा छगता है, किंतु इसका एक बड़ा सुन्दर उदाहरण हमारे शरीरमें ही मिल जाता है । मनुष्य जिस भोजन, पानी और हवाका सेवन करता है, वह पेटमें पचकर रस या रक्त बन जाता है। वहीं रक्त शरीरमें जगह-जगह पहुँचकर अनेक अङ्गों और शक्तियोंका रूप धारण कर लेता है, जैसे हडडी, मांस, बाल, नाखून, सूँघने, सनने, बोलने और विचारनेकी शक्ति।

हिंदूधर्मकी यह विशेषता है कि इसने भगवान्की सत्ताको कई त्रिभागोंमें बाँट दिया है और हर विभागका एक अलग अध्यक्ष नियुक्त किया है । इसके लिये अनेक शक्तियाँ अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरेमें परिवर्तित की देवी-देवताओंकी रचना की गयी है, जैसे बढ़ा, विष्णु CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri महेरा, यमराज, कुबेर, इन्द्र तया सूर्य । देवियों में प्रमुख महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं । इनके अतिरिक्त और भी कई विभिन्न रूप और गुणवाली देवियाँ प्रसिद्ध हैं । जैसे—न्वैष्णवी देवी, मीनाक्षीदेवी, चामुण्डादेवी तथा कामाख्यादेवी।

मनुष्यके पास कई प्रकारकी शक्तियाँ होती हैं, जैसे शरीरकी, बुद्धिकी, विद्याकी और तपस्याकी।

दसमुख सभा दीखि किप जाई। किह न जाइ कछु अति प्रभुताई॥ कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। मृकुटि विलोकत सकल सभीता॥

इतनी अद्भुत शक्ति पाकर भी रावण अपनी दुर्बुदिके कारण राक्षससे महाराक्षस बन गया । कह शक्तिका दुरुपयोग था, जैसे जिस अग्निसे खाना पकता है और रेलगाड़ियाँ तथा जहाज चलते हैं, वही अग्नि घरों और अन्य सम्पत्तिको भस्म कर सकती है। विज्ञानकी शक्तिने आज एक ओर अनेक सुख-साधन जुटाये हैं, तो दूसरी ओर मनुष्यके विनाशके लिये भाँति-भाँतिके अस्त-शस्त्र और मादक पदार्थ भी तैयार कर दिये हैं।

किसी व्यक्तिकी शक्ति अच्छी है या बुरी—यह इस बातपर निर्भर है कि वह उस शक्तिका कैसे प्रयोग करता है। शिक स्वयं नैतिक दृष्टिसे तटस्थ या उदासीन है। गहरे चिन्तन और मननके बाद हमारे शास्त्रकार इस निष्कर्षपर पहुँचे कि भगवान्की शक्ति, जिसे प्रकृति कहते हैं, तीन गुणोंवाळी होती है—सत्त्व, रजस और तमस। गीताने यह भी बताया है कि सृष्टिकी सभी वस्तुएँ इन्हीं तीनों गुणोंसे रँगी हुई हैं (१८।४०)। सत्त्वगुणी पुरुष उच्च ळोकोंको जाते हैं, रजोगुणी मध्यमें ही रहते हैं और तामसी पुरुष अधोगतिको प्राप्त होते हैं। (१४।१८)

मनुष्यकी शक्ति जो भगवान्की शक्तिका अल्पांश है, इन्हीं तीनों गुणोंसे प्रभावित रहती है और वही गुण धारण कर लेती है जिसका अनुसरण वह न्यक्ति अपने कार्योमें करता है। सास्त्रिक कार्योमें लगायी हुई शक्ति सास्त्रिक, राजस कार्योमें उपयोग की हुई राजस और तामस कार्योमें लगायी हुई शक्ति तामस होती है। भगवान् श्रीकृष्णने मनुष्यके सारे कामोंको तीन श्रेणियोंमें बाँटा है—सास्त्रिक, राजसिक और तामसिक। भागवतमें उनकी उद्घोषणा है—'जो भी काम मेरे लिये फलेन्छा छोड़कर (अथवा दूसरोंकी मलाईके लिये) किये जाते हैं, वे सास्त्रिक होते हैं। जो काम फलेन्छा रखकर (अथवा अपने स्वार्थके लिये) किये जाते हैं, वे तामस होते हैं।

कहीं यह भ्रम न पैदा हो जाय कि पूजा, ज्यान, जप आदि धार्मिक क्रियाएँ सदा पावन और सात्त्विक होती हैं, इसलिये श्रीकृष्णने सारे धार्मिक कार्योंको तीन कोटियों में विभाजित किया है (गीता १७।१७-१९) और यह स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक कार्य कल्याण-कारी होते हैं जब वे दूसरों या समाजकी भलाईके लिये किये जायँ। इस त्रिषयमें किसी प्रकारकी कोई राङ्का न रह जाय इसिक्टिये उन्होंने गीतामें और भी प्रबद्ध शब्दोंमें कहा है-अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कमेंकि फलका त्याग श्रेष्ठ है । ध्यानसे तत्काल परमशान्तिकी प्राप्ति हो जाती है (१२।१२)। इसका यह अर्थ नहीं कि ज्यान या जप न किया जाय । भली-भाँति पूजा कीजिये, जितना हो सके ध्यान, जप और कीर्तन कीजिये, किंतु उन सबके फलको त्यागकर उन्हें सास्विक बनाइये। कर्म-फळत्याग समस्त साधना-क्रमका अन्तिम चरण और प्रक तथा साधनाको सात्त्विक बनानेके लिये अनिवार्य है। तात्पर्य यह कि उपासना तथा अन्य सत्कार्योंके फल-स्वरूप धन, बल, बुद्धि, ज्ञान, पद, प्रतिग्रा, मान, बड़ाई जो कुछ भी मिले उसे बड़ी विनम्रता, उदारता

और प्रेमके साथ जनता-जनार्दनकी सेवा अथवा परोप-कारमें लगाना चाहिये।

वैकुण्ठनिवासी भगवान्की आराधना तभी परिपूर्ण और सार्थक हो सकती है जब उसके साथ घट-घटवासी भगवान् अर्थात् विश्वरूपी श्रीकृष्णकी सेवाको जोड़ दिया जाय। राक्तिकी उपासना सभीके लिये आवर्यक है, किंतु राक्तिका उपयोग केवल अपने ही लाभके लिये नहीं, वरन् कुल, समाज और राष्ट्रके हितके लिये होना चाहिये। हम भारतीयों—विशेषकर हिंदुओंका कल्याण इसीमें है कि हम सब मिलकर तन, मन और धनसे अपने देश और धर्मकी सेवा करें और एक महान् भारतके निर्माणके लिये सदा प्रयत्नशील रहें।

## शक्ति-स्रोत स्वयं आप ही हैं

( डॉ॰ श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ )

अनादिकालसे शक्तिके विविध रूपोंकी उपासनाको विशेष महत्त्व दिया जाता रहा है । महाकालीकी आराधना इसीलिये की जाती है कि उनमें पशु-राक्षसोंको परास्त करनेंकी शारीरिक शक्तिका केन्द्र देखा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी अनन्त शक्तियोंसे युक्त, सम्पूर्ण विश्वको चलानेवाले परमेश्वरके स्वरूप-अंश, सर्वथा परिपूर्ण तथा सामर्थ्यवान् हैं। वे सभी दिव्य शक्तियोंको देनेवाले माने गये हैं।

वास्तवमें ये सभी देवी-देवता हमारे गुप्त मनमें विराजमान शिक्तपुञ्ज हैं। इन दिव्य शिक्तयोंको हमारे संस्कारों, आदतों, विचार करनेके तरीकोंमें भर दिया गया है। जब कभी हम निराश होकर अपने-आपको निर्बळ अनुभव करते हैं, तब ये गुप्त शिक्तयाँ ऊपर उठकर हमारी सहायता करती हैं। बाहरकी शिक्त सम्भव है एक बार धोखा भी दे जाय, किंतु अंदरसे मिळनेवाळी देवी शिक्त सदा-सर्वदा हमारे साथ रहती है।

आप थोड़ी-सी कठिनाई आनेपर दूसरोंकी सहायता-के लिये हाथ पसार सकते हैं, किंतु आन्तरिक शक्ति (मनोबलकी दिव्य शक्ति)में आत्मविश्वास रखनेवाला पुरुषार्थी निरन्तर अविराम गतिसे गुप्त शक्ति पाता रहता है, जो उसके उत्साह और स्क्रुर्तिको बनाये रखती है। अतः ऐसा कहा गया है—'आत्मैवास्य ज्योतिः' ( बृह० उप० ४।३।२)। अपने अंदरके दिव्य प्रकाशसे जीवनमार्गको देखिये। आपकी आत्मा ईश्वरकी आवाज है। ईश्वर आत्माके रूपमें आपके मनमें वर्तमान हैं। अतः वहीं ध्यान लगाइये और अपना रास्ता चुनिये।

आत्मिक राक्ति ही हमारी आध्यात्मिकताको बढ़ा नेवाली दिन्य राक्ति है । मनुष्य खयं ही आत्मस्वरूप है । उसमें आत्माके माध्यमसे ईश्वरका निवास है । यह आत्मा ही देखने, सुनने, छूने, विचार करने, जानने, क्रिया करनेवाला विज्ञानयुक्त है—

'एव हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता द्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विक्षानात्मा पुरुषः । ( प्रश्नोपनिषद् ४।९ )

आत्मराक्ति ही मनुष्यका गुप्त राक्ति-स्रोत है । जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश पुष्पोंको विकसित करता है, फलोंको परिपक्त करता है, उसी प्रकार अन्तरात्माका प्रेरक प्रकाश जीवन-राक्तिके सुरिमत पुष्पोंको विकसित करता है । जो मनुष्य राङ्काशील, उद्देश्यरहित, हताश, उदास और सब ओरसे निराश हो जाता है, उसका जीवन समाजके लिये निरुप्योगी और संकुचित हो जाता है और वह कुछ भी महान् कार्य नहीं कर

पाता । आत्मसत्तामें त्रिश्यस किये बिना मनुष्य मन और शरीरपर काबू नहीं पा सकता ।

भगवान्ने स्वयं कहा है---

सुखदुःखं समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युन्थस्व नैवं पापमवाण्स्यसि॥ (गीता २ । ३८)

'सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजयको समान समझकर युद्ध करो (कर्तव्य-पालन करो )। इससे तम्हें पाप नहीं लगेगा।

आप अपना मन इतना सुदृढ़ बनाइये कि कोई सांसारिक प्रलोभन, क्षुद्र वासना, छोटी इच्छा, अल्पकाल रहनेवाली कामना आपको कर्तव्य-मार्गसे विचलित न कर सके । स्थिर-बुद्धि और अनासक्ति-भावसे कर्तव्यका पाछन कीजिये। आएका अधिकार तो सत्कर्म करना है, कर्मफलपर अधिकार नहीं। फल मुख्य नहीं, कर्म ही मुस्य है। कर्म ही ळक्ष्य और अनवरत कर्म करना ही सही मार्ग है।

यदि आप किसी महान् उपयोगी योजनाको पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति विकसित करनी चाहिये। भगवान् श्रीकृष्णका पहला

りないなくのからないない

निर्देश यह है कि हमें सब कुछ गुद्र-बुद्धि एवं ईश्वरापण-के सद्भावपूर्वक समर्पित करना चाहिये।

'मक्ति-भावसे अर्पण किये गये थोड़ेसे भी पत्र, पुण्प, फल और जलको मैं वड़ी प्रसन्नतासे प्रहण करता हूँ। अर्जुन ! तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, पीओ, हवन करो, दान दो, तप करो—वह सब मुझे अर्पण करो । भगवान्के इन शब्दोंका अभिष्राय यह है कि ईश्वरार्पणभाव इतना व्यापक होना चाहिये कि वह हमारे कर्मका एक अविभाज्य अङ्ग ( हमारी आदत ) वन जाय ।

'मैं ईश्वरका अंश हूँ । ईश्वरकी दिव्यशक्ति मुझमें निवास करती है। ईश्वरकी विपुल सहायता सदा-सर्वदा मेरे साथ है । मैं ईश्वरकी ओरसे ही यह सत्कार्य कर रहा हूँ'---ऐसा समर्पण-भाव रखकर कार्य करनेसे आध्यात्मिक बल बढ़ता है।

आत्मिक शक्तिकी वृद्धिका अभ्यास करनेके छिये मनको शान्त एवं संतुलित कर ब्रह्म-विचारमें रमण करना चाहिये । वार-वार ब्रह्म-विचारको पूरे विश्वाससे दुहराना, उच्चारण करना, उन्हें अपने गुप्त मनमें जमाना चाहिये।

वाहरकी शक्तिकी सहायताका मार्ग देखनेकी अपेक्षा स्वयं अपनी आन्तरिक आत्मशक्तिको जाम्रत्कर निरन्तर विकसित कीजिये । आप भगवान्के रूप 🐉 ।

## भोली भवानी!

विभवेच्छकन-भौन भरती विभवभूरिः भिच्छुक भयी है भरतार सो गुलानी तू। सुभाजन-अभाजनकी रे, भिन्नता भुलाइ भीति भंजति मुडानी ! तू॥ अय-भारजी है भव-भावदी भने 'कुमार'ः भव-भारिकी है भव-भव्छिकी अयानी ! तू । भोरी भामिनी है भोरेनाथ भंग-भच्छकर्काः साँवतीं भई है भव्य भावतीं भवानी ! तू॥

-- 'बुसारः १-वैभवकी इच्छा रखनेवाले, २-सुपात्र-अपात्रकी, ३--शिवपत्नी, ४--जन्मदात्री, ६ वंबारका भार बहुत करनेवाकी,६ संसारका मध्यण करनेवाकी, १-पिय,८-भव्य प्रभाववाकी।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri



## 'शक्ति-क्रीडा जगत्सर्वम्'

( पं॰ भीभालचाद विनायक मुले शास्त्री, काव्यतीर्थ, विद्याभूषण)

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डजननी अनन्त कल्याणमयी पराम्बा ही इस विश्वका उपादान एवं अधिष्ठान हैं। उन्हींसे यह विश्व संजीवित एवं परिन्याप्त है। 'देव्या यया ततसिंदम्' इस वाक्यांशका अर्थ यही है। 'गिरा अरथ जल बीचि सम' परस्पर सम्पृक्त शिवशक्तियुत गुण विश्वका बीज है। इस प्रकार परस्पर-प्राप्तिके लिये तप करके उसी तपका स्वयं ही फल बननेवाले उन अनादि दम्पतिको प्रणाम करनेवाले कवि भी यही कहते हैं—

देवस्य देवनं देवी । भगो भगवतो वीजम् । भगः शक्तिः स्वतन्त्रता । शक्तिहीने देवशब्दः कुत्रापि न प्रयुज्यते ।

भगवान् शब्दका बीज भग ( शक्ति ) है । भगका अर्थ है शक्ति—स्वतन्त्रता । देवकी कीडा है —शक्ति, उसीका क्रीडाकन्दुक है—यह विश्व—'शक्तिकीडा जगत्सर्वम्' 'यथा यथा स्कुटा शक्तिदेवत्वं च तथा तथा'

जैसे-जैसे शक्तिका प्राकट्य होता है, देवत्व भी वैसे-ही-वैसे प्रकट होता है।

'शक्तयैवैकं द्विधाभूतं शक्तयैवैकं पुनर्द्धिधा।

शक्तिसे ही परब्रह्म सिंहतीय हो जाता है और बन्धमोचक ज्ञानशक्तिसे वही फिर कैवल्यरूपको, एकत्व-को प्राप्त होता है।

शिव और शक्ति एक हैं अथवा दो ! संत ज्ञानेश्वरजी महाराजने 'अमृतानुभव'में बहुत ही सुन्दर लिखा है—

भियुचि प्राणेश्वरी

एक ही सत्ता है दोनोंकी, प्रिय ( परमप्रेमारपद ) शिव ही प्राणेश्वरी शिवा बन गये ! वे दोनों मिळकर ही विश्वका निर्माण करते हैं। वे दीखते तो हैं दो, परंतु तत्त्वतः हैं एक ही।

> फूक दो हैं, परंतु सुगन्ध एक है। हीय दो हैं, परंतु प्रकाश एक है। सोध दो हैं, परंतु शब्द एक है। नेक दो हैं, परंतु हृष्टि एक है।

क्या सूर्यसे सूर्य-प्रभा अलग है ! क्या अग्निसे उण्णता अलग है ! क्या शर्करासे मधुरिमा अलग है ! क्या कर्परसे सुगन्ध अलग है ! दोनोंका रूप समझनेके लिये वैखरी परा-पर्यङ्कपर जा पहुँची और स्वयं मौन बन गयी।

्स्वतरंगाची मुकुले तुरंव कान पाणी॥' (अमृतानुभव)

जलको अपने तरंग-कलिकाओंका प्रगन्ध लेनेमें क्या हानि है !

श्रीज्ञानेश्वरमहाराजने आगे लिखा है—मैं उन अनादि दम्पतिको प्रणाम करने गया तो नमक जैसे सिंधुमें घुल जाता है वैसे ही मैं भी अहंको भूळकर शिव बन गया। तत्पदलक्ष्यार्था चिति ही आदि-शक्ति हैं। शक्तिकी उपसना मायाकी उपासना नहीं है—

नाहं सुमुखि मायाया उपास्यत्वं ब्रुवे क्विचत्। मायाधिष्ठानचैतन्यमुपास्यत्वेन कीर्तितम्॥

मायाका अधिष्ठान चैतन्य ही उपास्य है, माया-राबछ ब्रह्म ही बुद्धिप्रेरक है । मायाके साथ अधिष्ठान-चैतन्यका अन्यत्रहित सम्बन्ध है, जब कि गुणोंके साथ व्यवहित सम्बन्ध है । उसी सर्वचैतन्यरूपा आधाविद्याको प्रणाम करके देवीभागवतका प्रारम्भ हुआ है ।

'धर्मी' परत्रहा है और उस परत्रहाकी ज्ञान-इच्छा-क्रियाशक्तियाँ 'धर्म' हैं। इच्छा ही बट हे और बड़ी

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

शक्ति है। उसीसे विश्वोत्पत्ति, स्थिति और संहारके कार्य चलते हैं। वही शक्ति 'शिवा' है, उसीसे भगवान् 'शिव' कहलाते हैं। आद्य शंकराचार्यके शब्दोंमें—

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः अभिवतुं न चेदेवं देवो न खलु कुशर्लः स्पन्दितुमपि॥ इत्यादि।

श्रीदुर्गासप्तशतीमें वही 'चण्डी' है। श्रीमहाकाली, श्रीमहालक्ष्मी, श्रीमहासरस्वतीरूपा त्रिगुणात्मिका श्रीदुर्गाम्बा-के रूपमें उसी विश्वमाताका चरित्रविस्तार वहाँ है। महिषासुरका संहार करनेके लिये वे ही महालक्ष्मी बनती हैं।

'महिषो यदि राज्येशो हन्यते योषितैय सः।' महिष यदि शासक बनता है तो वह स्त्रीसे ही मारा जाता है।

'बुद्धीनामेकसम्भावो महालक्ष्मीः प्रकीर्तिता।' सद्बुद्धियोंके केन्द्रीभूत होनेसे महालक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं। पुरय और समाधि जब शोक-मोहाविष्ट होकर सुमेधाजीके आश्रमपर पहुँचे, तब ऋषिने उन दोनोंको महाशक्तिकी ही आराधनाका उपदेश दिया। पुरय (क्षत्रिय) और समाधि (वैश्य) जब ब्राह्मीशक्ति (ऋषि) से मिळते हें तभी विश्वमें मङ्गल होता है। आचार्यस्य बलं झानं आज्ञा सिंहासनेशितः। इतनमाञ्चायुगीभूय कालं सम्परिवर्तयेत्॥

आचार्यका ज्ञान और शासककी आज्ञा मिलकर विश्वका अम्युद्य होता है और यही युग-परिवर्तनकी युक्ति है।

तासुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् । आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥

सुरथ और समाधि वैश्य भगवतीकी आराधना करके कृतार्थ हो गये। अन्य दर्शनोंमें यही शब्दान्तरसे कहा गया है— सा जयित शक्तिराद्या निजसुखमयनित्यनिरूपमाकारा। भाविचराचरबीजं शिवरूपविमर्शे निर्मळादर्शः॥ (कामकळाविळास)

शक्ति शिवरूप विमर्शका द्र्पण है शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिवः। नानयोरन्तरं किंचित् चन्द्रचन्द्रिकयोरिव॥

चन्द्र-चन्द्रिकाकी तरह शिव और भगवती परस्पर अभिन्न हैं। श्रीराजराजेश्वरी श्रीमन्महात्रिपुरसुन्दरी भी वे ही हैं। उन्हींका एक महामहिमामय श्रीमञ्चक है। उनके चरणार-विन्दोंके पास ब्रह्मा, विण्णु, रुद्र, ईखर और सदाशिव—ये पाँच विराजते हैं। सृष्टि, स्थिति, छय, तिरोधान और अनुप्रह करनेवाले ये पाँच पुरुष हैं।

जाप्रत्, स्वप्न, प्रुषुप्ति, तुरीया और उन्मनी—ये इनकी अवस्थाएँ हैं । स्वोजात, वामदेव, अधोर और तत्पुरुष— ये श्रीमञ्चकके चार पाद हैं । ईशानरूप फलक है । उसपर जगज्जननी श्रीजगन्माता विराजमान हैं ।

श्रीमञ्चकता 'कर्मकाण्ड' पूर्वपाद है, उपासना दक्षिण-पाद है, योगकाण्ड पश्चिम पाद है और ज्ञानकाण्ड उत्तरपाद है। 'समाधिकाण्ड' मञ्चकका ऊर्ध्वफलक है। वहींपर वे श्रीमहाराजराजेश्वरी विराजमान हैं। तीन पुर तीन शरीर हैं तथा जाप्रत, स्वप्न, सुपुति—ये तीन अवस्थाएँ हैं। उन तीन पुरोंकी अवस्थाओंकी साक्षिणी वे महात्रिपुर-सुन्दरी हैं और सर्वमन्त्रोंकी वे जननी हैं।

गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमिविद्ये हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्भितनयाम् । नुरीया कापि त्वं दुरिधगमिनःसीममिहमा महामाया विश्वं भ्रमपिस परब्रह्ममिहिषी॥ (सीन्दर्यल्हरी १)

शास्त्रवेत्ता वाग्देवताको ब्रह्माजीकी गृहिणी कहते हैं, लक्ष्मीजीको भगवान् श्रीहरिकी पत्नी बतलाते हैं, पार्वतीजीको भगवान् शंकरजीकी अर्द्धाङ्गिनी कहते हैं; किंतु आप तो उन सबसे परे तुरीयारूपसे अवस्थित दिव्य महिमामयी महामायारूपिणी परब्रह्ममहिषी, पटरानी हैं। आपकी जय हो।

नास्मिन् रविस्तपति नात्र विदाति वातो नास्य प्रवृत्तिमपि वेद जगत्सम्यम् । अन्तःपुरं तदिदमीदशमन्धकारे

अस्मादशास्तु सुखमत्र चरन्ति बालाः॥ ( नीलकंठ कवि ) यह जगन्माता पार्वतीका गृह भगवान् शिवका अन्तःपुर है। यहाँ न सूर्यकी किरणें जाती हैं न हवा ही पहुँच पाती है। यहाँकी कोई भी सूचना विश्वको नहीं मिळती। ऐसे अद्भुत और परमगूढ भगवान् शिवके अन्तःपुरमें हम वाळक सुखसे विचरते हैं। यह हमारा अहोभाग्य है।

word the wo

# राष्ट्रिय एकताके लिये शक्तिकी सिक्यता

( डॉ॰ श्रीरञ्जन सूरिदेवजी )

ईश्वरभक्त भारतीयोंमें यह पारम्परिक विश्वास सत्य होकर बद्धमूल है कि इस विश्वमें किसी एक ईश्वरीय शक्तिकी सत्ता अवश्य है, जो अदृश्य होकर भी इस विराट् जगत्की नियामिका है। सम्पूर्ण जगत्की गति-विधियाँ उसी शक्तिसे नियन्त्रित और संचालित हैं। विभिन्न आगमोंमें यही महाशक्ति, पराशक्ति, चित्-शक्ति, चैतन्यशक्ति आदि विविध नामोंसे विवेचित हुई है।

शक्ति सिक्तयताका प्रतीक है। शक्तागममें तो यहाँ-तक कहा गया है कि 'शिव'में जो इकार है, वह शक्तिका संकेतक है। इस शक्तिके बिना 'शिव' भी 'शव' अर्थात् निष्किय हो जाते हैं। अतः शिव-शक्तिका साम्य या समभाव ही अद्वैत है और वैषम्य द्वैत। इससे स्पष्ट है कि किसी भी शिव या कल्याण-कार्यके लिये शक्ति अनिवार्य है। इसीलिये शिव और शिक्तको अभिन्न माना गया है—

शिवस्याभ्यन्तरे शक्तिः शक्तेरभ्यन्तरे शिवः। अन्तरं नैव पश्यामि चन्द्रचन्द्रिकयोरिव॥ (शाक्तागम, सन्द-कारिका)

अर्थात् 'चाँद और चाँदनीमें जिस प्रकार अविनामाव-सम्बन्ध है, उसी प्रकार शिव और शक्तिमें भी।'

शक्तिका चाहे वह भौतिक (प्राकृतिक, आणविक, यान्त्रिक और शारीरिक ) हो या आध्यात्मिक या दैविक,

कल्याण-कार्यमें प्रयोग होनेसे ही समताकी स्थापना हो सकती है, जो आजकी राष्ट्रिय एकता और अखण्डताके लिये परमावश्यक है। इसके विपरीत वैषम्य या द्वैषकी स्थितिमें सम्पूर्ण विश्व या समप्र मानवताका विनाश सुनिश्चित है। प्रलय या ध्वंसकी यह अवस्था शक्तिके दुरुपयोगसे उत्पन्न उसकी निष्क्रियताका ही नामान्तर है। शक्तिका दुरुपयोग प्रायः वैषम्यकी स्थितिमें ही किया जाता है।

शक्ति नष्ट होनेशली वस्तु नहीं है, पर वह दुरुपयोग करनेशिक हाथोंसे निकलकर विराट सत्तामें केन्द्रित हो निष्क्रिय हो जाती है। इसे ही पाञ्चरात्रागमकी वचोभङ्गीमें कहा है कि पराशक्ति या लक्ष्मी जब परमेश्वर या विष्णुमें विलीन रहती हैं, तब प्रलयकी अवस्था होती है। यह शक्तिकी निष्क्रिय दशा है। अतः शक्तिकी सिक्रियताके लिये उसका विकेन्द्रण या अधिकाधिक सम्प्रसारण आवश्यक है। यही अन्तः-शक्तिका बहि:-शक्तिमें रूपान्तरण है, जिसका मुख्य लक्ष्य शिवेतरका क्षय और शिवकी वृद्धि है।

भौतिक खार्थमें लिश मनुष्य शक्तिके विशुद्ध और निर्मल शिव-खरूपको ठीक-ठीक नहीं जानता। फलतः वह कभी कभी ईश्वरीय सत्ताके प्रति अविश्वस्त हो उठता है। बार्म जीव और जगत् अर्थात् जीवन और उसके उपादानोंके पारस्परिक सम्बन्धको ठीकसे न समझनेके कारण वह अपनी आस्था ही खो बैठता है, परिणामतः अकर्मण्य और निष्करुण वन जाता है और तभी उसके भावहीन हृदयमें हिंसाकी भावना जड़ जमाने लगती है। ऐसी स्थितिमें वह शिवपक्षको सोचनेकी शक्तिसे रहित और भीरु हो जाता है तथा इस अशक्तताके कारण उसका प्रत्येक कार्य शक्तित्यागमूलक होता है। अर्थात् हिंसात्मक या मनोवाक्कायक्लेशमूलक कार्योमें दुरुपयोगके कारण शक्ति उसके हाथसे जाती रहती है।

मनुष्यका जीवन राक्तित्यागम्लक नहीं, अपितु राक्ति-प्रहणम्बक होना चाहिये । समता-बोधके निमित्त शक्ति-का शक्तिमान्के साथ समन्त्रय और खातन्त्र्य-बोधके बिये महाराक्तिका जागरण आवश्यक है, तभी राष्ट्रिय र्कता और अखण्डताके ळिये मानव कृतप्रयत्न हो सकेगा। प्रयत्नशीळता या सिक्रयताकी स्थितिमें ही अञ्चक्त शक्ति अभिन्यक्त होती है और तभी क्रियात्मक ातनाका उदय होता है। आगमों, विशेषतया शैव, वैष्णव और शाक्त आगमोंमें त्रिरत्नके अन्तर्गत क्रियाशक्ति-की महत्ताको बहुत अधिक मूल्य दिया गया है। महायान बौद्धसम्प्रदायमं भी 'प्रज्ञापारमिता'की सत्ताको अखीकार कर बोधिसत्ववादको महत्त्व दिया गया है। क्रियाशक्ति मेघाच्छन आकाशमें विजलीकी कौंधकी भाँति महाराक्तिसे उन्मेष-लाभ करती है। यह क्रियाशक्ति प्राणात्मक तथा अनेक प्रकारकी होती है। क्रियाशक्ति ही समग्र विस्व-ज्यापार या समस्त निर्माणकार्यको क्रिया-सापेक्ष बनाती है। 'भारतीय साधनाकी धारा' नामक प्रन्यके 'वैष्णव साधना और साहित्य' प्रकरणमें म० म० पं॰ गोपीनाथ कविराजने क्रियाशक्तिकी महत्ताके विवेचन-प्रसङ्गमें कहा है—'यह क्रियाशक्ति ही सृष्टिके समय म्लप्रकृतिमें परिणाम-सामर्था, कालमें कलन-सामध्ये और आत्मामें भोग-सामर्थ्यका संचार करती है और संहार-काळमें उन सामध्योंका प्रत्याकर्पण करती है।

इससे स्पष्ट है कि कियाशक्ति निर्माण और व्वंस, विकास तथा संकोच, दोनों कार्योमें समान भावसे समर्थ है। निर्माण या सृष्टि भी तीन प्रकारकी कही गयी है--शुद्र, मिश्र और अशुद्ध । शुद्ध निर्माण या सृष्टि सत्यश्रमसे संबन्धित होती है। उससे राष्ट्रमें ज्ञानका विस्तार होता है, निर्धनताका क्षय और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है तथा जनजीवनमें शक्ति, बल, वीर्य और तेजका समष्ट्यात्मक विनिवेश होता है। मिश्र सृष्टि या रचनासे उक्त गुगोंका मिश्रित विकास होता है और अशुद्ध सृष्टिसे राष्ट्रमें दुष्ट तत्त्रोंका प्राबल्य होता है। यह कहना अप्रासिङ्गिक न होगा कि आज मानवकी क्रियाशक्ति अशुद्ध सृष्टिमें निरत हैं, इसीलिये गुणोन्मेषका हास या अभाव होता जा रहा है। परिणामतः हमारी राष्ट्रिय एकता और अखण्डता बाधित हो उठी है। ध्यातन्य है कि शुद्ध सृष्टि गुणोन्मेत्र-दशाका ही अपर नाम है, पङ्कका पङ्कजमें रूपान्तरण है।

अधुना दिग्मान्त या लक्ष्यभ्रष्ट क्रियाशक्तिके कारण मनुष्यकी इच्छाशक्ति बाधित है । इच्छाशक्ति ऐश्वर्यका पर्याय है, किंतु आज मनुष्य जिस मौतिक समृद्भिको ऐश्वर्य मानता है, वस्तुत: वह ऐश्वर्य नहीं है, अपितु निरन्तर क्रियाशक्तिको जगानेत्राली या सही दिशा देनेवाली अवाधित इच्छाराक्ति ही ऐश्वर्य है। जहाँ इन्छाराक्ति है, वहाँ कोई वस्तु दुरभिगम्य नहीं है। कहा भी गया है--- 'जहाँ चाह, वहाँ राह ।' किंतु यह इच्छाशक्ति भगविदच्छाके अधीन है। इसीलिये वह ऐश्वर्य या ईश्वरीय विभूति कही जाती है । यही कारण है कि जो भागवती-सत्तामें विश्वास करते हैं या आत्मामें विश्वास—आत्मविश्वास रखते हैं, वे कभी निराश होना नहीं जानते । उनकी इच्छाशक्ति भगवत्कृपासे निरन्तर जागरित रहती है, फलतः उनमें क्रियाशक्तिका सतत उन्मेष होता रहता है और जो क्रियावान् होते हैं, वे ही छोक-कल्याण तथा समता-भावका विस्तार करते





कल्याण 🖊 🎎

हैं । कहना न होगा कि साम्प्रतिक भूतचैतन्यवादी या जडवादी संसारमें लोक-कल्याणवाचक इच्छाशक्ति एवं प्रभावद्योतक क्रिया-शक्तिका नितान्त अभाव हो गया है ।

सिद्धोंकी साधना-पद्भतिमें कुण्डलिनी-शक्तिकी चर्चा है । कुण्डलिनी पिण्ड अर्थात् देहकी आधारभूत शक्ति है । यह साधारणतया प्रसुप्त अवस्थामें रहती है । योगबल अर्थात् क्रियाकौरालसे उसे प्रबुद्ध या चेतन करना पड़ता है । इस चैतन्य-सम्पादनके फलखरूप ही महाशक्तिका विकास एवं क्रमशः देहसिद्धि घटित होती है । देह या पिण्डकी आधारशक्ति—कुण्डलिनीका ज्ञान प्राप्त किये विना तत्त्व-बोध अपूर्ण रहता है । इसीलिये ब्रह्माण्ड-ज्ञानके पहले पिण्डज्ञान आवश्यक है; क्योंकि पिण्डमें है, वही ब्रह्माण्डमें—'यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे।' पुख-दुःख, खर्ग-नरक, मोक्ष-बन्धन, सब देहाश्रित हैं । पिण्डसिद्धि योगमार्गकी साधनागत असाधारणता और वैशिष्टय है। योगद्वारा देहके परिपक होनेपर ही ज्ञान-मार्गकी यात्रा सफल होती है । इसीलिये कहा गया है-'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ।' किंतु आज स्थिति यह है कि मनुष्य दूरदर्शनपर या अन्य किसी तथाकथित योगकेन्द्रमें प्रदर्शित योग और खारूथ्य-विषयक कार्य-क्रमको प्रमाण मानते हुए अपनी कुण्डलिनी-शक्तिको जगाकर देहसिद्धि प्राप्त करनेकी बालचेष्टा करता है। अतः उसकी दैहिक शक्तिके साथ ही मानसिक शक्ति भी दुर्बळ पड़ जाती है; फळत: वह साधनाम्ळक, व्यापक ज्ञानदृष्टिके अभावमें राष्ट्रिय अभ्युदयम्लक एकताकी बात सही ढंगसे नहीं सोच पाता।

इस यौगिक प्रसङ्गसे एक बात स्पष्ट है कि शक्ति मनुष्य-देहमें ही प्रतिष्ठित है । सिद्धोंने देहस्थिता षट्चक्रको शक्तिका अधिष्ठान या केन्द्र कहा है। इसलिये शक्तिको कहीं बाहरसे आयातित करनेकी आवस्यकता नहीं है, अपितु अपनी देहके ही भीतर निष्क्रिय-रूपमें अवस्थित शक्तिको पहचानकर उसे सिक्रय करनेकी और फिर कल्याण-मार्गकी ओर उन्मुख करनेकी आवश्यकता है।

किंतु यह नहीं भूलना चाहिये कि ईश्वरीय शक्ति या चित्-शक्ति या चित्-मर्या परमाशक्तिके बिना केन मनुष्य-शक्ति जीवनको पूर्णता नहीं प्रदान कर सकती। जीवनको पूर्णताके लिये दोनों शक्तियोंका समाहार अपेक्षित है। आग जलानेसे जैसे हवा अपने-आप बहने लगती है, वैसे ही मनुष्य-शक्तिके सिक्तय होनेपर करुणामय ईश्वरकी शक्ति या कृपाका संचार खतः होने लगता है। इसलिये मूलशक्ति भगवत्-शक्ति है, जो अखण्डता, एकता और समताकी साम्यमयी अनन्तशक्तिके रूपमें अथवा इच्छा, ज्ञान और कियाकी साम्यमयी चैतन्यशक्तिके रूपमें अथवा इच्छा, ज्ञान और कियाकी साम्यमयी चैतन्यशक्तिके रूपमें सम्पूर्ण सृष्टिमें विराजमान रहती है। अधुना राष्ट्रके सर्वतोमुख अभ्युत्थान तथा एकताके लिये प्रत्येक मनुष्यमें इसी अनन्तशक्ति या चैतन्यशक्तिका उन्मेष या सिक्तयता आकाङ्कित है।

### रणचण्डी

तू ही आदिशक्ति ! चराचरमें समानी एकः तू ही सर्व नित्य पूरन अखंडी है। तू ही जन पोषक जगमातु सुखदाई औं, तू ही प्राणिधात्री सब पालक ब्रह्मंडी है। विश्वनाथ तू ही मुक्तिदाई भक्ति ह्या है, तू ही रिद्धि-सिद्धि शक्ति परम अखंडी है। तू ही राष्ट्र-रक्षण हित अरिदल नासिबेकों, कैटभ विमर्दनि प्रचंड रणचंडी है।





## मातृ-शक्ति

प्रातःकाळ सुन्दर-सुन्दर चिड़ियाँ चहचहाती हैं, नन्हीं-नन्हीं कलियाँ अपना हँसीभरा मुँह खोले अठखेलियाँ करती हैं और नन्हे-मुन्ने हँसते-खेलते दिखायी पड़ते हैं। आमकी मझरीसे लदी डालियोंपर कोयलके संगीतकी मधुर कूक कानोंमें आनन्द उड़ेलती है। विशाल पादप झून-झूमकर जगदीशके चरणोंमें नत होते दीख पड़ते हैं। यह उनमें चहल-पहल, यह स्कृति, यह सौन्दर्य किस शक्तिका अबदान है?

एक बृक्षका छोटा-सा बीज है और दूसरा उससे उत्पन्न हुआ निशाल बृक्ष । फिर भी दोनों में जितना अन्तर है, उतना ही घनिष्ठ सम्बन्ध भी । अन्ततः यह निशाल बृक्ष कहाँसे उत्पन्न हुआ ! इसे जन्म दिया है एक छोटे-से बीजने ।

सभी जड़-चेतन उत्पन्न होते, बढ़ते, हँसते-खेळते और अन्तमें मृत्युको प्राप्त होते हैं। वह कौन है, जो इन सबका पाळन-पोषण करता है ! ऐसी कौन-सी शक्ति है, जो संसारके सभी कष्ट सहकर, उसे जन्म देकर उसकी रक्षाका भार अपने ऊपर लेती है। वहीं जन्मदात्री और पाळियत्री शक्ति ही मातृ-शक्ति है, जो जड़-चेतन, पशु-पक्षी, दानव-मानव सभीके लिये अनुपेक्ष्य है।

माता ही दूध पिलाकर बालकका लालन-पालन करती है। माता ही उसके खाने-पीने, खेलने-क्रूदने और नहाने-धोनेकी चिन्ता करती है। माता ही ऐसी शक्ति है जो संतानपर जरा-सा कष्ट पड़नेपर, थोड़ी-सी त्रिपत्ति आनेपर अपने सभी कछोंको भूलकर उसे कष्टसे, त्रिपत्तिसे मुक्त करनेके लिये दौड़ पड़ती है। यही नहीं, संतानके दु:खमें सहानुभृतिपूर्वक आत्रश्यक हुआ तो अपना जीवनतक स्यागकी बल्विवेदीपर न्यौछावर कर देती है। संतानके प्राण-संकटमें अपने प्राणोंका भी मोह त्याग देती है। जिस समय सारा संसार सोता है, माता अपने बालकका रोना सुनकर चौंक उठती है और रोते हुए बच्चेको गोदमें लेकर बार-बार उसका मुख चूमती, पुचकारती और आवश्यक हुआ तो अपना अमृत पिलाकर आप्यायित करती है। वहीं है स्लेहमयी मातृ-हाक्ति!

माताकी शिक्षा आजन्म बच्चेके पास रहती है। माताके कारण ही संतानको शारीरिक शक्ति, बुद्धिशक्ति और ज्ञानशक्ति मिळ पाती है। एक चिड़ियाका साधारण बचा भी पंख निकळते ही अपनी माँके सिखाये बिना उड़ नहीं पाता। मातामें ही ऐसी शक्ति है जो अपने बच्चेके मानशीय ज्ञानके छिपे अङ्करोंपरसे अज्ञानका पटळ हटाकर उनकी शक्तियोंको प्रकाशोन्मुख करती है।

अभिमन्युने चक्रब्यूह-भेदनकी शिक्षा कहाँसे सीखी ? माता सुभद्राने ही अर्जुनके मुखसे वह युक्ति सुनकर अपने गर्भस्थित बालकके मस्तिष्कमें वह ज्ञान उडेळ दिया । उसी वीराङ्गना समदाने जन्म दिया था वीर बालक अभिमन्यको । यवनोंसे देशकी रक्षा करनेवाले, ब्राह्मणों और गौकी रक्षा करनेवाले, बड़े-बड़े विशाल दुर्गोंको सरलतासे जीतनेत्राले, मातृभूभिकी विजय-वेजयन्ती फहरानेवाले और संसारके, इतिहासमें स्वर्गाक्षरोंसे अपना नाम लिखानेशले 'शिवाजी' अपनी माताके कारण ही 'छत्रपति' बने । त्रीर शिवाजीने वह शक्ति, धैर्य, वल और साहस अपनी माता जीजावाईकी ही शिक्षाद्वारा पाया था और अपनी माताके कारण ही वह 'छत्रपति' बने । रानी दुर्गावती यद्यपि असहाय, अबला स्त्री थीं, किंत वीर माता के दूधके साथ वीरताका भी पान करके ही उन्होंने दो बार युद्धमें यवनोंको पराजित किया और अन्तमं लड्ते-उड्ते ही प्राण त्याग दिये।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

आदर्श माता ही आदर्श संतान उत्पन्न कर सकती है। बीर माताओंने ही बीर संतानोंको जन्म दिया और उनका ही दूव पीकर वे बीर बने। माताओंमें वह शक्ति है, जो युद्धके घोर संकटके समय अपने हँसते- खेलते हुए बालकं गलेमें विजयकी माला पहनाकर, उसके मस्तकपर विजयतिलक लगाकर रणक्षेत्रके लिये विदा कर देती है और यह कहकर आशीर्वाद देती है कि 'यदि बीर हो तो अपनी माताकी कोखकी लाज रखना!'

## भारतकी नारी-शक्ति

विश्वके रङ्गगञ्जपर कई जातियाँ आयीं और उत्थानकी एक क्षिणक आभा विकीर्ण कर सदाके लिये अस्त हो गर्यो । आज उनका अस्तित्व केत्रल इतिहासके पृष्टोंमें ही रह गया है; परंतु आर्य-जातिका महामहिम गौरव, इसकी अमर संस्कृति और छोकमङ्गलविधायक पावन चरित्र मानव-जातिके आदर्श-पथके उज्ज्वल प्रदीप हैं। मानवताके चरम लक्ष्यको आत्मदर्शी आर्य ऋषियोंन जितनी सुन्दरता और सरलतासे समझा, उसे अन्य देश-वासियों अथवा अन्य धर्मावलिम्बयोंके लिये समझ सकना कठिन ही नहीं, वरं असम्भव था। संसारकी अन्य जातियाँ ऐहिक वैभवके क्षणिक प्रलोभनमें ही उलझ गयां, परंतु भारतके क्रान्तदर्शी महर्षियोंने संसारके 'उस पार' को समझा ही नहीं, उसे देखा भी । गौरव-प्राप्तिकी भूखी प्रीक और रोमन जाति अपने अन्पकालीन उद्भवसे संसारको चिकत तो कर सकी, परंतु उसके प्रकाशमें स्थायित्व कहाँ ? बरसाती नालेके समान उसके उफान और निर्वाणमें कुछ ही दिनोंका अन्तर था। परंतु आर्य-संस्कृति, आर्य गौरवका इतिहास स्वतः अनादि और अनन्त है। आर्य-जातिका इतिहास ईसापूर्व (B. C.) और ईस्वी ( A. D. ) आदि सनोंमें नहीं आँका जा सकता, वह तो गङ्गा और यमुनाके समान अनादिकालसे संसारके वक्षःस्थलपर संसारको पावन करनेके लिये बह रहा है।

हमारी संस्कृतिकी आधारस्तम्भ हैं—आर्यनारियाँ। हिंदू-नारीने ही अपने प्राणोंकी ऊर्जासे हिंदू-संस्कृतिके लोक-पावन प्रवाहको अमर और अक्षुण्ण बनाये रखा

है। सच पूछा जाय तो आर्य-जातिके उज्ज्ञस्त अस्तित्वको स्थापित्व प्रदान करनेमें हिंदू-सतीका बहुत अधिक
हाथ है। संस्कृतिके पौधेको हिंदू-सतियोंने अपने
प्राणोंके रससे सींचा और समय आनेपर उन्होंने इसके
थाल्हेमें अपने प्राण भी चढ़ा दिये। आज भारतका
मस्तक उसकी सतियोंके कारण ही संसारमें ऊँचा है।
यही कारण है कि प्रातःकाल गीता, गङ्गा और गायत्रीके
साथ ही सहसा सीता और सावित्रीके नाम भी स्मरण हो
आते हैं। उनके प्रति हृदय सहसा आदर, श्रद्धा तथा
पूजाके भावसे मर जाता है। गीता और गायत्रीका सत्य
प्रतीक तो सीता और सावित्री हैं। गीता, गङ्गा और गायत्री
तथा सीता और सावित्री हमारी संस्कृतिकी प्राणस्वरूप
हैं, मूलस्रोत हैं। आज भी भारत सीता और सावित्रीके
कारण विश्ववरेण्य है, जगद्दन्य है।

यों तो आर्यजातिका समप्र इतिहास सितयों के गौरवसे उद्गासित है, परंतु हम यहाँ स्थानसंकोचसे कुछ विश्ववन्य प्रातःस्मरणीया सितयोंका ही संक्षिप्त परिचय देते हैं।

महासती सीता—मिथिलेश विदेहकी लाड़ली कन्या, चक्रवर्ती नरेश दशरथकी पुत्रवधू, मर्यादापुरुषोत्तम मगवान् श्रीरामचन्द्रकी प्राणिप्रया सीता पितके वन जानेकी बात सुनती हैं और मनमें दढ़ निश्चय कर लेती हैं कि मैं भी अपने प्राणवल्लभके साथ अवश्य ही जाऊँगी। पत्नी पितसे अलग कैसे रह सकती है! चन्द्रिका चन्द्रमाको, प्रभा भानुको और छाया वस्तुको छोड़कर अलग कहाँ रह सकती है ! जिन्होंने आजतक पृथ्वीपर पैर नहीं रखे, वे ही जनकदुलारी कँटीले वनमें जानेके लिये दृढ़ संकल्प कर लेती हैं । वे घरसे दो डग भी आगे नहीं बढ़तीं कि पसीने-पसीने हो जाती हैं और लक्ष्मणसे पूछती हैं— 'अभी कितनी दूर और चलना है !'

सोनेके हिरनके पीछे श्रीरामने अपनी प्राणप्रिया सीता-को खो दी । दृष्ट रावण छन्चवेशमें आकर सीताको हर ले जाता है और नाना प्रकारका प्रलोभन दिखाकर उन्हें धर्मसे डिगाना चाहता है; परंत्र सीताके मनमें —'सपनेहुँ आन पुरुष जग नार्हीं'की दृढ़ धारणा बनी हुई थी। सीताके प्राण अहर्निश 'हा राम। हा राम' की रटमें घुले जा रहे थे। आदिकविने अशोकके नीचे बैठी हुई रोती-विलखती सीताका बड़ा ही करुण तथा हृद्य-द्रावक चित्र खींचा है--उनकी आँखें आँसुओंसे भरी हुई थीं, भोजन न करनेसे वे अत्यन्त दीन और कृश माछम होती थीं । निरन्तर शोक और ध्यानमें मान रहकर वे दुःख सह रही थीं और अपने प्राणाराध्यके दर्शनसे बिखत चारों ओर राक्षसियोंको देखती थीं । राक्षसियोंसे घिरी हुई वे ऐसी भयप्रस्त माळ्म होती थीं, मानो अपने झुंडसे छूटकर कोई मृगी कुत्तोंसे घिरी हुई हो। रावणके आ जानेपर तो वैदेही उसे देख केलेके पत्तेके समान काँपने लग जातीं । उस समय सीता पूर्णमासीकी उस निस्तेज रातकी तरह माछूम होती थीं, जिसका चन्द्रमा राहुने ग्रस लिया हो । पतिके शोकसे व्याकुळ वे उस मुखी नदीकी तरह माछम होती थीं जिसका जल दूसरी ओर फेर दिया गया हो। रावण अपने साम्राज्य, प्रताप, प्रभाव आदि मिन्न-मिन्न प्रकारका प्रलोभन देकर सीताको 'अपनी' बनाना चाहता है, परंतु उन महासतीके हृदयमें, प्राणमें, आँखोंमं, रोम-रोभमं राम-ही-राम छाये हुए हैं। सीताने जिस निर्भीकतासे रात्रणको उत्तर दिया, वह सर्वथा सीता-जैसी पतित्रताके ही अनुकूळ था---

शक्या लोभियतुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा।
अनन्या राघवेणाहं भास्तरेण यथा प्रभा॥
उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्।
कथं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित्॥
विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागतवत्सलः।
तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि॥

'मुझे तुम ऐश्वर्य या धनके लोमसे वशमें नहीं कर सकते । मैं श्रीरामचन्द्रसे उसी श्रकार अलग नहीं हो सकती, जिस प्रकार सूर्यकी प्रमा सूर्यसे । लोकके स्वामी श्रीरामकी मुजाके सहारे शयन करके अब मैं किसी दूसरेकी मुजापर क्यों सोऊँ ! सबको विदित है कि श्रीरामचन्द्रजी सब धर्मोंके ज्ञाता हैं और शरणमें आये हुएपर कृपा करते हैं । यदि तुम जीना चाहते हो तो उनके साथ मैत्री कर छो।'

रावण इतनेपर भी न रुका। तब सीताने क्रोधभरे तीखे शब्दोंमें कहा—'मुझे बुरे भावसे देखते हुए ये तेरे कृर, खोटे और ठाळ-ठाळ नेत्र पृथ्वीपर क्यों नहीं गिर पड़ते। मुझसे ऐसी घृणित बातें करते हुए तेरी जीभ कटकर गिर क्यों नहीं जाती ? रावण ! तू भरम कर दिये जाने योग्य है, किंतु श्रीरामकी आज्ञा न होनेसे तथा अपना व्रत पाळन करनेके ळिये मैं तुझे अपने तेजसे भरमीभूत नहीं करती। इस राक्षस रावणको प्यार करना तो दूर रहा उसे मैं बाँयें पैरसे छू भी नहीं सकती।' सीताकी आँखोंसे क्रोधके स्फुळिक निकळने ठगे और ऐसा माळम हुआ मानो वे रावणको भरम कर देंगी। यह है भारतीय सतीत्वका महामहिम गीरव।

सती सावित्री—नारदने जब यह कहा कि सत्यवान्की आयु बस एक वर्षकी है, तब सावित्रीने निष्ठा तथा आत्मविश्वासपूर्वक कहा—'जो कुछ होनेको था सो हो चुका। हृदय तो बस एक ही बार चढ़ाया जाता है। जो हृदय निर्माल्य हो चुका उसे लीटाया कैसे जाय ! सती तो बस, एक ही बार अपना हृदय अपने प्राणधनके चरणोंमें चढ़ाती है।'

वह दिन आ पहुँचा, जब सत्यवान्के प्राण प्रयाण करनेको थे। सत्यवान्ने कुल्हाड़ी उठायी और वे जंगलमें लकड़ी काटने चले। सावित्रीने कहा—'मैं भी साथ चलुँगी।' वे वनमें साथ जाती हैं। सत्यवान् लकड़ी काटने वृक्षपर चढ़ते हैं, सिरमें चक्कर आने लगता है और कुल्हाड़ी नीचे फेंककर वृक्षसे उतर पड़ते हैं। सावित्री पितका सिर अपनी गोदमें रखकर पृथ्वीपर बैठ जाती हैं।

घड़ीभरमें उन्होंने लाल कपड़ा पहने, मुकुट बाँधे सूर्यके समान तेजस्वी, काले रंगके सुन्दर अङ्गोंवाले, लाल-लाल आँखोंवाले, हाथमें फाँसीकी डोरी लिये मैंसेपर सवार एक भयानक पुरुषको देखा, जो सत्यवान्के पास खड़ा था और उसीको देख रहा था। उसे देखकर सावित्री खड़ी हो गयीं और हाथ जोड़कर आर्तस्वरमें बोलीं—'देवेश! आप कीन हैं ! आप कोई देव प्रतीत होते हैं।'

यमने करुणाभरे शब्दोंमें कहा—'तुम पितव्रता और तपस्विनी हो, इसीलिये मैं कहता हूँ कि मैं यम हूँ। सत्यवान्की आयु क्षीण हो गयी है, अतएव मैं उसे बाँधकर ले जाऊँगा।'

यमने फाँसीकी डोरीमें बँधे हुए अँगूठेके बराबर पुरुषको बलपूर्वक खींच लिया और उसे लेकर दक्षिण दिशाकी ओर चल पड़े। पतित्रता सावित्री भी पीछे-पीछे उसी दिशाको चली। यमने मना किया, परंतु सावित्रीने कहा—

यत्र मे नीयते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छति। मया च तत्र गन्तव्यमेष धर्मः सनातनः॥

'जहाँ मेरे पित स्वयं जा रहे हैं या दूसरा कोई उन्हें ले जा रहा हो—मैं भी वहीं जाऊँगी—यही सनातन-धर्म है। यम मना करते रहे, किंतु सावित्री

पीछे-पीछे चलती गर्यां। उनकी इस दृढ़ निष्ठा और अटल पातिब्रत्यने यमको पिघला दिया और यमने एक- एक करके वररूपमें सावित्रीके अन्धे श्वसुरको आँखें दे दीं, साम्राज्य दिया, उनके पिताको सी पुत्र दिये और सावित्रीसे लौट जानेके लिये कहा।

सावित्रीने अन्तिम वरके रूपमें सत्यवान्से सी पुत्र माँगे और अन्तमें 'सत्यवान् जीवित हो जाय' यह वर भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। उनके ये शब्द थे—

न कामये भर्तृविनाकृता सुखं न कामये भर्तृविनाकृता दिवम्। न कामये भर्तृविनाकृता श्रियं न भर्तृहीना व्यवसामि जीवितुम्॥

भैं पतिके बिना सुख नहीं चाहती, बिना पतिके स्वर्ग नहीं चाहती, बिना पतिके धन नहीं चाहती, बिना पतिके जीना भी नहीं चाहती।

यमराज वचन हार चुके थे। उन्होंने सत्यकान्कं सूक्ष्म शरीरको पाशमुक्त करके सावित्रीको लौटा दिया। यह है मृत्युपर विजय स्थापित करनेवाली भारतीय नारीकी अप्रतिम सतीत्व-शक्ति।

सती अनस्या—श्रीमार्कण्डेयपुरागके सोल्ड्वे अध्यायमें उल्लेख है—

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यक्षो न श्राद्धं नाप्युपोषितम् । भर्तुः शुश्रूपयेवैता लोकानिष्टाञ्जयन्ति हि ॥

अर्थात् लियोंके लिये न अलग यज्ञ है, न अलग आद्ध है और न अलग व्रत-उपवास है। पितकी सेवासे ही वे इन्छित लोकोंको प्राप्त करती हैं। इसके बादबाला इलोक यों है—

पतिप्रसादादिह च प्रेत्य चैव यशस्विनी। नारी सुखमवाप्नोति नार्या भर्ता हि दैवतम्॥

'पितके प्रसन्न होनेसे ही सी इहलोक और परलोक दोनों जगह मुख पाती है; क्योंकि पित ही स्रीका देवता है। पितत्रता देतियों सं सती अनसूयाका बहुत ऊँचा स्थान है। वे अत्रि ऋपिकी परम पितत्रता पत्नी थीं। उनके सम्बन्धमें बहुत-से छोकोत्तर चिर्त्रोंका वितरण आया है। पाठकोंको यह स्मरण होगा कि जब भगत्रान् श्रीरामचन्द्रजी महारानी सीताके साथ वनत्रास कर रहे थे तो अनसूयाने ही सीताजीको पातित्रतकी शिक्षा विस्तारके साथ दी थी। वहींकी यह अमर चौपाई प्रत्येक हिंदू-छछनाका कण्ठहार बनी हुई है—उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥

सती अनसूयाके सम्बन्धमें एक और बड़ी रोचक कथा है। एक बार ब्रह्माणी, लक्ष्मी और गीरीमें परस्पर विवाद छिड़ा कि पतित्रता कीन है ! जब उन्हें यह बताया गया कि अनसूया ही सर्वश्रेष्ठ पतित्रता हैं, तब परीक्षार्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिवको अनसूयाके पास साम्रह भेजा गया। अनसूयाने अतिथियोंका प्रेमपूर्वक स्वागत किया। अत्रि ऋषि कहीं वाहर गये हुए थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेशने अनसूयासे कहा कि वे तभी यहाँ अन्न म्रहण करों जब वह निर्वश्वा होकर भोजन करायेंगी। अनसूया बड़े असमञ्जसमें पड़ीं; परंतु तुरंत ही उन्होंने भगवान्का स्मरण करते हुए कहा— 'यदि मैंने अपने पतिके सिवा किसी पुरुषको नहीं जाना है तो ये तीनों देव बच्चे हो जायें।' उनका कहना था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश—तीनों ही छोटे-छोटे शिक्षुओंके रूपमें हो गये।

सती दमयन्ती—जृएमें सब कुछ हारकर नल दमयन्तीसिंहत वन-वनमें मारे-मारे फिरते हैं। नलके शरीरपर केवल एक ही वस्त्र है और दमयन्तीके शरीरपर भी एक ही वस्त्र है। बहुत दिनोंतक भूखे रहनेके बाद भूखसे अत्यन्त पीड़ित होनेपर नलने वनमें सोनेके समान पंखवाले कुछ पक्षियोंको देखा। उन्हें पकड़नेके लिये उनके पास जो एक वस्त्र था उसे फेंका । दुर्दैववश उस वस्त्रको लेकर वे पक्षी आकाशमें उड़ गये ।

दमयन्ती थकानसे चूर जमीनपर सो रही है । इसी बीच नल उसका आधा वल्ल लेकर चल देते हैं ।

पितको समीप न पाकर दमयन्ती पगली-सी बनी इधर-उधर खोज रही है कि एक भारी अजगर उसे काटनेके लिये दीड़ता है। इसी बीच एक न्याध आता है और तेज बाणसे उस सर्पके मुखको काट देता है; परंतु दमयन्तीके रूप-लावण्यपर मुख्ध होकर वह उससे प्रेमकी भीख माँगता है।

पति और राज्यसे विश्चत दमयन्ती उस दुष्टके भावको समझकर कोधमें भर जाती है और बड़े तीखे स्वरोंमें पुकारकर कहती है—

यद्यहं नैवधाद्द्यं मनसापि न चिन्तये। तथायं पततां श्चद्रो गतासुर्मुगजीवनः॥

'यदि मेरे मनमें नलके सिना किसी अन्यका ध्यान न आता हो तो यह नीच व्याध प्राणरहित होकर यहीं गिर पड़े।'

इतना कहते ही वह व्याध अग्निसे जले हुए पेड़की तरह पृथ्वीपर निर्जीव होकर गिर पड़ा।

सती शाण्डिली—अध्यन्त प्राचीनकालमें कौशिक नामका एक अत्यन्त कोधी, निष्टुर और कोढ़ी ब्राह्मण या, जिसकी पन्नी पितिवता और निष्ठावती थी। वह सुशीला स्त्री अपने बीमत्स रूपवाले पितिको ही सर्वश्रेष्ठ और देवताके समान समझती थी। एक बार रातके समय वह अपने पितिको कंघेपर बैठाकर कहीं ले जा रही थी, रास्तेमें उसके पैरका धक्का लग जानेपर माण्डल्य ऋषिने शाप दे दिया कि उसे 'यह पुरुष सूर्य उगते ही गर जायगा।' पितिवताने कहा—'अच्छा, यदि ऐसी बात है तो जबतक मैं नहीं कहूँगी तबतक सूर्य उदय ही नहीं होगा।' ऐसा ही हुआ। पतित्रताके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते । सुर्गदेवकी गति रुक गयी । सूर्य दस दिनोंतक नहीं उगे । इससे समस्त ब्रह्माण्डमें हलचल मच गयी । तब सब देवताओंने जाकर सती-शिरोमणि अत्रि-पत्नी अनुसूयाको प्रसन्न किया । अनुसूया शाण्डिलीके पास गर्या और उसको सूर्योदय न होनेसे होनेवाले दारुण विश्व-संतापकी बात कहकर सूर्योदय होने देनेके लिये यह कहकर राजी किया कि 'तुम्हारे पतिके प्राण-त्याग करते ही मैं अपने पातिवतसे उन्हें जीवित और स्वस्थ कर दूँगी। अधी रातको अर्घ्य उठाकर सूर्यका उपस्थान किया गया । पतित्रतासे आज्ञा पाकर खिले हुए रिक्तम कमलकी तरह सूर्यका लाल-लाल विशाल मण्डल हिमालयकी चोटीपर उदय होनेके लिये उपस्थित हुआ । इसीके साथ पतित्रता शाण्डिलीका पति कौशिक प्राणरहित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । उस सभय अनुस्थाने जो वचन कहे वे चिरस्मरणीय हैं-

यथा भर्तसमं नान्यभपश्यं पुरुषं क्वचित्।
तेन सत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तः पुनर्युवा॥
प्राप्नोतु जीवितं भार्यासहायः शरदां शतम्।
यथा भर्तसमं नान्यमहं पश्यामि देवतम्॥
तेन सत्येन विप्रोऽयं पुनर्जीवत्वनामयः।
कर्मणा मनसा वाचा भर्तुराराधनं प्रति॥
यथा ममोद्यमो नित्यं तथायं जीवताद् द्विजः॥

'यदि पतिके समान दूसरे पुरुवको मैंने कभी न देखा हो तो मेरे इस सत्यके प्रभावसे यह बाह्मण रोगसे

मुक्त हो जाय । यह फिर युत्रा हो जाय और पत्नीसहित सौ वर्ष जिये । यदि पतिके समान और किसी देवताको मैं नहीं मानती तो इस सत्यके प्रभावसे यह ब्राह्मण रोगरहित होकर जी जाय । यदि मैं सदा मन, वचन और कमसे पतिकी आराधनामें ही छगी रहती हूँ तो मेरी इस पति-अक्तिके प्रभावसे यह ब्राह्मण पुनः जीवित हो जाय ।'

श्राह्मण रोगरहित और युना होकर उठ खड़ा हुआ और अपनी प्रभासे अजर और अमर देवताकी तरह स्वगृहको प्रकाशमान करने लगा।

रावग-सरीखे महायोद्धाको अपने तेजसे कँग देना, यमराजको जीत कर पतिके सूक्ष्म दारीरको लौटा लाना, ब्रह्मा, विण्णु, महेराको अपने सतीत्वकी लीलासे ही बच्चे बना लेला, अपने सत्यके तेजसे ही पापी व्याधको भस्म कर डालना और सूर्यको उदय होनेसे रोक देना-जैसे लोकोत्तर कार्य भारतीय पतित्रतधर्मपरायणा देवियोंके लिये ही सम्भव था। हाय! आज नारी-राक्ति इसी पतित्रतधर्मको भूलकर श्रीहत हो रही है और इसीमें उन्नित मानी जाती है। यह अपनी संस्कृतिसे विमुखताका परिणाम है आज, जो नारी-समाजके सच्चे उत्थानमें बायक है। भारतीय नारीके लिये हमारी संस्कृति-मूलक आदर्श देवियोंके चरित्र ही अनुप्रेरक बनें—एसा संकृत्यत प्रयास और जागृति आवश्यक है।

आरत पुकार सुनि कबहूँ न धारे मौन

सुवरन शुद्ध सम काय कमनीय वारोः यक्ष-सुर-चारन-वधुरी रूप ध्यावें जीन।
सोहै प्रातकालिक दिवाकर-किरन-समः तम दारि मेरो हिय उज्ज्वल वनावे भीन॥
जय होयः जय होय मातु जनरंजनीकीः जाके द्रारा सदा येर् शब्द आवे औन।
सोई देवि देवेंगी कृपाकरावलम्य मोहिः आरत पुकार सुनि कबहूँ न धारे मौन॥



#### आत्म-शक्तिकी उपासना

(पं० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी)

संसारके सब पदार्थ दो श्रेणियोंमें विभक्त हैंजड़ और चेतन । जड़ पदार्थोंके अनन्त रूप हैं ।
चेतन-तत्त्व भी दो प्रकारका है—पहला जीव या
प्रत्यक-आत्मा, जो अल्पशक्ति, अल्पज्ञ, परिन्छिन्न और
प्रतिशरीर भिन्न है । संख्यामें यह अनन्त है । चेतनका
दूसरा स्वरूप है—सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्, जो
समस्त जड और चेतन-समुदायमें व्यापक है, सबका
नियन्त्रण करता है और जिसे ब्रह्म, परमात्मा आदि
शब्दोंसे अभिहित किया जाता है ।

प्रत्येक पदार्थमें कुछ-न-कुछ शक्ति होती है । किसी भी शक्तिमें भलाई या बुराई स्वभावतः नहीं होती । उसके सदुपयोग या दुरुपयोगसे भलाई-बुराईका सम्बन्ध है । यदि किसी शक्तिका सदुपयोग किया गया, तो परिणाम भला देखकर लोग उसे प्रशस्य ठहरा देते हैं और यदि अज्ञान या प्रमादवश उसका दुरुपयोग हुआ, तो फिर भयंकर परिणाम देखकर उस शक्ति या तदाधार पदार्थकी ही लोग निन्दा करने लगते हैं ।

संसारका प्रत्येक कण अपनी शक्ति रखता है। शक्ति विना कुछ है ही नहीं। यह और बात है कि हमें किसी शक्तिका ज्ञान न हो। जो लोग नहीं जानते कि जल तथा अग्नि आदि पदार्थोमें क्या शक्ति है, वे उसका उपयोग भी क्या कर सकते हैं? जिनको जितना ज्ञान है, वे उतनी शक्तिका सम्पादन करके यशस्वी और कृतकार्य होते हैं। साधारणजन अपने साधारण ज्ञानसे अग्निहारा भोजन आदि पकानेका काम ले लेते हैं, किंतु जिनको सुदृढ अध्यवसायसे विशेष ज्ञान प्राप्त है, जो बिज्ञानमें निष्णात हैं, उन्होंने अग्नि और जल आदि पदार्थोमें अपरिमित शक्ति देख रेल-तार आदिका आविष्कार कर संसारको चिकत कर दिया है।

आज पश्चात्त्य देश प्राकृतिक शक्तिकी उपासनामें मगन हैं। वे जल, अग्नि, वायु आदि पदार्थोका विश्लेषण करके दुनियाको दंग कर रहे हैं। जब प्रकृतिमें इतनी शक्ति है, तब आत्मामें कितनी होगी ? प्रकृति-निरीक्षण मली-भाँति करनेपर भी जिनकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती तथा जिन्हें शान्ति नहीं मिलती, वे फिर चेतनकी ओर मुइते हैं—चेतनाभिमुख होते हैं—'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा।' चेतनका अनुसंवान करते हुए उसे अपना तथा अपने नियामकका स्वरूप ज्ञात होता है और उपासनासे शक्ति-सम्पादन होती है। प्राचीन भारतने अबसे बहुत पहले प्रकृतिके ये खेल खेलकर आत्म-चिन्तन किया था और इस दिशामें भी इतनी इति कर दी थी कि आजकलके अनुभवश्रूत्य जन उसपर अविश्वास करके मजाक उड़ाते हैं।

भारतवर्षने प्राकृतिक राक्तिकी पूर्ण उपासना करके आध्यात्मिक राक्तिका जो चमत्कार दिखाया था, उसकी झलक हमारे प्राचीन प्रन्थोंमें मिलती है। संसारमें एक-मात्र भारतने ही वैसी आध्यात्मिक राक्तिका सम्पादन किया था और अब वह भी उसे प्रायः बिल्कुल खोता जा रहा है। हजारों वर्षोंसे प्रकृतिवादी देशोंके संसर्गसे इसकी आध्यात्मिक राक्ति जाती रही है। बाहरवालोंको तो अभीतक वैसी आध्यात्मिकताका कभी अनुभव हुआ ही नहीं है और न उन्होंने ऐसी बातें ही सुनी हैं, तब वे हमारे प्रन्थोंकी आध्यात्मिक राक्तिकी बातोंपर कैसे विश्वास करें ?

सारांश यह कि आत्मामें जो शक्ति है, अन्तर्जगत्में जो विद्युत् है, उससे हम आज एकदम अपिरचित हैं। सामने उदाहरण भी प्रायः नजर नहीं आते। इसीलिये साधारण लोगोंकी बुद्धिमें वैसी वातें नहीं आतीं और फलतः देश आध्यात्मिकतासे दूर हटता जा रहा है। जब विश्वास ही नहीं तो फिर उसके साधनमें प्रवृति कैसी ? यह हमारे दुर्भाग्यकी बात है।

जलमें विद्युत् है और सदा रहेगी; परंतु जो उसे समझे और उसकी प्राप्तिके लिये साधना करे, उसे वह स्रलभ हो जायगी । फिर तो यन्त्रद्वारा प्रकट करके उसके स्वरूपसे वह संसारकी आँखें खोल देगा और सब मान जायँगे । यदि साधना न की जाय, यन्त्रादिका निर्माण करके उसके द्वारा उसे प्रत्यक्ष सिद्ध न किया जाय तो फिर केन्नल ज्ञान कुछ काम न देगा । ज्ञानकी सफलता कर्म और उपासनासे है ।

पहले तो आत्माका विवेक हो, फिर उपासना और कर्मकी साधनासे उसकी शक्तिका विकास किया जाय।

साधन हमारे प्रन्थोंमें लिखे हैं। साधक चाहिये। विश्वास साधकको उत्पन्न करता है। यदि हमें अपने पूर्वजोंकी बातोंमें विश्वास और धर्मग्रन्थोंमें श्रद्धा हो, तो अवश्य हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेंगे। फिर भी पाश्चात्त्य जडवादके संसर्गसे हममें जो दोष आ गये हैं, उनका दूर होना जरा कठिन है फिर भी, जो साधक विश्वासपूर्वक इधर झुकते हैं, वे स्पष्ट देखते हैं कि आध्यात्मिक राक्ति क्या वस्तु है और कैसी है ! वे फिर इसपर मुग्ध होकर समस्त संसारको तुन्छ समन्न लेते हैं। आध्यात्मिक राक्ति क्या वस्तु है, यह अनुभवसे जाना जा सकता है। हमें उसीकी उपासनासे कल्याण मिलेगा।

विश्व चेतन-शक्तिकी सृष्टि है, इसलिये यह एक निश्चित लक्ष्यकी ओर गमन कर रहा है। घ्यान देनेपर इसकी सारी िक्रयाओं में एक ही उद्देश्य दिखलायी पड़ता है । वह है--जगत्की बाह्य त्रिषमताओंकी तहमें अटूट समताकी धाराका प्रवाह । जिस प्रकार नदीमें बाहरसे बुदबुद, तरङ्ग, लहर और विभिन्न धाराएँ अलग-अलग गतिसे बहती हुई दिखलायी देती हैं, परंतु ये सब-की-सव अनन्त जलराशिकी गम्भीरतामें विराम लेती हैं, उसी प्रकार संसारमें रुचि-वैभिन्य, मतवैषम्य, विभिन्न स्वार्थ, द्रेष, कलह और युद्ध दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु इन सबका अवसान विश्व-कल्याणकी चिन्तामें हो रहा है।

हम इस विचित्र संगतिको संगीतके उदाहरणसे और स्पष्ट रीतिसे समझ सकते हैं। यह संसार एक ऐसा अद्भुत मधुर संगीत है, जिसे सत्र लोग अपने-अपने ढंगसे गाते हैं। इसके गानेमें कई प्रकारके खरोंका आरोह-अबरोह होता है, व्यक्तिगत लय और तान भी पृथक-पृथक होते हैं; परंतु इसका ध्रुव अपनेको कभी नहीं भूलने देता।

( स्व॰ पं॰ श्रीराजवलीजी पाण्डेय, एम्॰ ए॰,डी॰ लिट्, भूतपूर्व कुलपति, जवलपुर विश्वविद्यालय ) वह बीच-बीचमें गायकके मुखसे गूँज उठता है और गानेके सम्पूर्ण अर्थको अपने साथ लेता हुआ अन्तिम उद्देश्यकी ओर खींचता ही जाता है । इस विश्व-गायनका धुन इसकी मौलिक एकता है । यही सबका गम्य स्थान है। कुछ लोग जानते हुए और अधिकांश लोग न जानते हुए भी इसी ओर चल रहे हैं। इसी यात्रामें राष्ट्रका निर्माण एक आश्रय है। यह सामाजिक इच्छा-शक्तिके अद्यतन विकासकी चरम सीमा है। इसीमें मानव-समाज अपनी आकाङ्क्षाओंकी पूर्ति, आदशौंका कार्यान्त्रित होना और सार्वजनिक हितोंका समन्वय देखना चाहता है।

राष्ट्र-शक्ति विश्वके मूलमें रहनेत्राली चिष्छक्तिका बाह्य रूप है, जो विश्वके प्रसारके लिये अनेक चित्तोंमें क्रियमाण हो रही है। संस्कारवश अन्तःकरणोंके विभिन्न-होनेसे प्रक्रियामें भिन्नता आ जाती है। इसीळिये एकतामें अनेकता और समतामें विषमताका आभास होता है, जिसके कारण विभिन्न माँगों और हितोंकी उत्पत्ति होती है और संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है; परंतु इन अन्तः-करणोंसे राग-हेषकी मिलनता जब रगइसे दूर हो जाती है, तब सबसे एक ही प्रोज्ज्ञल प्रकाश निकलने लगता है। उजालेमें भटके हुए मनुष्य अपने केन्द्रीय प्रकाशका दर्शन और सार्वजनीन एकता तथा समतामें अपने कल्याणका अनुभव करते हैं। मनुष्य-जातिके विकासका सम्पूर्ण इतिहास इस सत्यकी रक्षाके द्वारा सार्वजनिक हितका इतिहास है।

लोक-तन्त्रमें सब लोग मिलकर प्रायः एक मुख्या अथवा नेता चुनते हैं और उसकी इच्छाशक्तिमें अपनी व्यक्तिगत इच्छा-शक्तियोंका अन्तर्भाव कर देते हैं । यह गणमुख्य व्यक्ति अपने संघकी इच्छाशक्तिका प्रतिनिधि बन जाता है । इसको हम प्रारम्भिक संयत एकाधिकार कह सकते हैं, किंतु इसमें बिल्कुल अनियन्त्रित शासककी निरङ्कशता नहीं रहती । जब कई झुंडोंकी एक जाति बनती है, तब एक मुख्यिसे काम नहीं चलता । इसिलये शासकोंका एक दल बन जाता है, जो संयुक्त शासन करते हैं । इसको अल्प-जनाधिकार कहा जा सकता है । इसमें जो विशेष महत्त्वाकाङ्की होता है, वह दूसरोंकी शक्तिको आल्मसात् करके एकतन्त्रराज्य और फिर साम्राज्यकी स्थापना करता है । इस अवस्थामें एक व्यक्ति सारे राष्ट्रका प्रतिनिधि बन जाता है ।

जबतक वह जनतामें लोकप्रिय होता है तबतक सम्पूर्ण राष्ट्रकी सहानुभूति उसके साथ रहती है; परंतु जब एकाधिकारके भदमें प्रजाकी व्यक्तिगत इच्छाशक्तिकी अवहेलना करता है, तब उसका विरोध प्रारम्भ हो जाता है और समाज अपनी सींपी हुई इच्छाशक्तिको वापस लेनेका प्रयत्न करता है। इस प्रयासमें प्रजातन्त्रकी उत्पत्ति होती है। राष्ट्रिय शक्ति एक व्यक्तिके हाथसे निकलकर प्रजाके हाथमें आ जाती है। प्रजातन्त्र-प्रणालीमें राष्ट्रशक्तिके प्रकृत विकासके लिये सबसे अधिक अवसर होता है, किंतु यहाँ अराजकता और फिर निरङ्करा शासन आ जाता है, यह चक्र चलता रहता है, परंतु राष्ट्रशक्ति अपनी प्रकृत अवस्थामें आनेके लिये सदा राजनीतिक वायुमण्डलको आन्दोलित करती रहती है। अब राष्ट्रशक्तिके बाह्य खरूपकी और आइये। राजनीतिज्ञोंने प्रायः इसको तीन भागोंमें विभक्त किया है। ये अङ्ग हैं भूमिशक्ति, जनशक्ति और संघटनशक्ति।

राष्ट्रकी स्थापनाके लिये एक निश्चित भूखण्डकी आवश्यकता होती है। भूमि अपने अन्तर्हित धातुओं और वनस्पतियोंसे प्रजाका पालन करती है। इसलिये उसपर बसनेवाली जनता उस भूखण्डपर ममता रखती है और उसपर अपना अधिकार समझती है। यह भूखण्ड अथवा देश प्रायः भौगोलिक सीमाओंसे बद्ध होता है, परंतु राष्ट्र कभी-कभी इनका उल्लङ्घन करके आगे भी बढ़ता है। देशकी परिस्थिति, उसका जलवायु और उपज—ये सब राष्ट्र-शक्तिको निर्धारित करते हैं।

जो भूमिके सम्पर्कमें रहकर उसको उपजाऊ बनाती है और उसकी उपजका उपभोग करती है वह सत्ता है जनशक्ति । राष्ट्रशक्तिका यह जङ्गम अङ्ग है । इसीके चाछ होनेसे राष्ट्रका शरीर सजीव रहता है । संघटनशक्ति वह शक्ति है, जिसके द्वारा जनशक्तिका नियन्त्रण होता है और एकताकी वृद्धि होती है । इसके द्वारा मनुष्यमें एक भाषा, एक आचार, एक सभ्यता और एक उद्देश्यकी उत्पत्ति होती है । राष्ट्रका प्रवन्ध भी इसी अङ्गके द्वारा होता है । शासक, कान्सविधायक, न्यायाधीश आदि अधिकारिक्ण, सेना और कोपका विधान भी यही शक्ति करती है । यद्यपि ये अङ्ग बाहरसे पृथक-पृथक दिखलायी पड़ते हैं, परंतु वास्तवमें वे एक ही शक्तिके स्फरण हैं । जिस प्रकार जीवाणु परिस्थितिविशेषमें अपनी विभिन्न

चेष्टाओं और व्यापारोंसे एक सेन्द्रिय पिण्डका रूप धारण करता है, उसी प्रकार राष्ट्र भी एक ही सामाजिक इच्छाशक्तिका सेन्द्रिय पिण्ड है। इसकी उत्पक्ति किसी एक व्यक्ति अथवा शासककी इच्छासे नहीं, किंतु एक गतिशील सार्वभौम शक्तिकी प्रक्रियासे होती है।

यह तो सामाजिक इच्छाशक्तिसे पिण्डराष्ट्रकी उत्पत्ति हुई; परंतु जिस प्रकार एक पिण्डमें स्थित जीवात्माको अपनी पूर्ण आत्मानुमूतिके लिये पिण्डसे संतोष नहीं होता और वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके रहस्य और उससे अपना सम्बन्ध जाननेकी चेष्टा करता है, उसी प्रकार आदर्श राष्ट्र भी अपनी वास्तविक उन्नतिके लिये अपने व्यक्तित्वको अपनी भौगोलिक सीमाओंके भीतर संकीर्ण नहीं बनाता। वह और आगे वढ़नेका प्रयःन करता है । यहींसे अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्ध प्रारम्भ होता है । जो सम्बन्ध पहले संदेह, भय, कलह और युद्धके आधारपर होता है वह पीछे सात्त्रिक सहयोग और विश्वकल्याणका रूप धारण करता है। सब राष्ट्र यह अनुभव करते हैं कि वे एक ही विश्वराष्ट्रके अन्तर्गत और उसीके नियमोंसे बद्ध हैं । अतः उनके हितों और आदर्शोंमें सामञ्जस्य, समन्वय और एकता होनी चाहिये। विश्वधात्री शक्तिके कार्यमें अविकारलोलुप महत्त्वाकाङ्क्षियोद्वारा वाधाएँ भी उपस्थित होती हैं, किंतु जिस प्रकार पर्वतीय नदीका वेग छोटे-छोटे बाँधोंसे नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार इस शक्तिका वेग व्यक्ति-विशेषसे नहीं रुक सकता। वह अपने उद्देशको सम्पादित करके ही रहेगी। राष्ट्रशिक अपने आदर्शरूपमें विश्वराष्ट्रका निर्माण करती है, जिसकी छत्रच्छायामें संसार निर्भय, शान्त और सुखी रहता है।

राष्ट्रशक्तिकी कलात्मक व्यञ्जना 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' के रूपमें होती है। वह राष्ट्रमें सत्यका बोध, शिवका अनुभव और सुन्दरकी सृष्टि करती है। राष्ट्रको

केवल राजनीतिसे सीमित समझना भूल है। हम राष्ट्रिय जीवनको अलग-अलग विभागोंमें नहीं बाँट सकते, वह सम्पूर्ण जीवनको ढक लेता है। जिस भावके स्थन्दनसे राष्ट्रकी हत्तन्त्री वज उठे वह राष्ट्रिय भाव है। सत्यके बोधमें राष्ट्र संसारके पदार्थोंका वास्तिविक रहस्य और व्यक्तियोंके आदर्श सम्बन्ध जाननेका प्रयत्न करता है। इससे विज्ञान, दर्शन आदि अनेक शालोंका जन्म होता है। शिवके अनुभवमें राष्ट्रशक्ति प्रजाको कल्याणमार्गपर ले चलती है। उच आदर्श और तदनुकूल जीवन शिवके अनुभवसे ही सम्भव हो सकता है। मुन्दरकी सृष्टि कर राष्ट्र आनन्द उठाता है। कलाओंका प्रसव इस सुन्दरके गर्भसे होता है। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला तथा कान्यकलादि अनेक लिटत कलाओंका समावेश राष्ट्रशक्तिके सुन्दर रूपमें हो सकता है । सत्य, शिव और सुन्दरकी वृद्धि करना राष्ट्रशक्तिका मुख्य कार्य है। उसका चरम लक्ष्य इन्हींका पूर्णतया विकास करना है।

राष्ट्रकी शक्तिके रूपमें कल्पना नयी नहीं है।
बहुत प्राचीन समयसे मनुष्यने अपनी जनमभू िमें शक्तिका
अनुभव किया है। माता शिशुको जन्म देकर दिव्य
प्रेमसे उसका लालन-पालन करती है। मनुष्य इसी
क्रियाको एक लम्बे पैमानेपर अपने देशमें देखता है।
इसीलिये जन्मभू िमको मातृभू िमकी उपाधि दी गयी है।
मातृशक्तिके अतिरिक्त वह रक्षक शक्ति भी है।
भारतमाता अथवा भारतशिक इसी शक्तिका अवतार है।
इसमें प्रेम और शक्ति दोनों मिले हुए हैं। पाश्चात्य
देशोंमें भी राष्ट्रको शक्ति (Mother Power) कहते
हैं और जन्मभू िमको पितृदेश (Father land) कहा
जाता है। जिस प्रकार जन्म देनेशाली माता हमारी
प्रद्रा, प्रेम और अक्ति भाजन है, उसी प्रकार हमारी
मातृभू िम और उसका शक्तिमय संस्थ्य राष्ट्रशक्ति भी है।

# कादि और हादि विद्याओंका स्वरूप

कादि, हादि ( एवं सादि, कहादि ) विद्याओं का उल्लेख प्राचीन प्रन्थों में प्राप्त होता है । ऋग्वेदीय 'बहुच्चोपनिषद्' में कहा गया है कि एकमात्र देवी ही सृष्टिके पूर्व थीं । उन्हींने ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि की । ये 'कामकला' नामसे विख्यात हैं । ये ही 'शृङ्गारकला' कहलाती हैं । इन्हींसे ब्रह्मा, विण्यु और रुद्र प्रादुर्भूत हुए हैं । ये ही अपरा शक्ति हैं और ये ही शाम्भवी विद्या, कादि विद्या, हादि विद्या, सादि विद्या कहलाती हैं । ये ही रहस्यरूप हैं । ये ही प्रणववाच्य अक्षरतस्व हैं ।

शाक्त-साधनोंमें मन्त्र प्रधान साधन माना जाता है। मन्त्रकी वाचकशक्ति और विमर्शशक्ति ही शक्तिका मूल्रूएए है। मन्त्रकी वाचकशक्ति वाच्य देवताको प्रकाशित करती है और यही है शाक्त-साधनाका प्रयोजन। वाचक मन्त्र जब वाच्य देवताको प्रकट करता है, तब वह 'विद्या' नाम धारण करता है। कहा भी है—'विद्या शरीरवत्ता सन्त्ररहस्यम्।' अर्थात् विद्यामय शरीरयुक्त होना ही मन्त्रका रहस्य है।

तान्त्रिक, मीमांसक, वैयाकरण और योगी शब्द और भर्यके बीच प्रकाश-प्रकाशक-सम्बन्ध मानते हैं। तान्त्रिक-सम्प्रदायानुसार देवताका शरीर बीजमेंसे अर्थात् बीजाक्षरोंमेंसे प्रकट होता है तथा परदेवता अर्थात् परिशव-का शिक्तमय खख्प परव्रह्म या नादब्रह्मका आश्रय लेकर साधकके चित्तमें प्रकट होता है। साधकेन्छित परिणाम उसी प्रकटीकरणका साक्ष्य है।

शाक्त वीजोंमेंसे जिन-जिन मन्त्रोंकी प्राप्तियाँ उदयके कमके अनुसार अनुभवी उपासकोंको हुई हैं, उन्हींको तन्त्रशास्त्रमें 'दस महाविद्या' कहते हैं। इन्हीं दसकी रचना-व्यवस्था पुनः दो कुळोंमें की जाती है—काळीकुळ और श्रीकुळ। अतएव शाक्त-सम्प्रदायकी दृष्टिसे

'श्रीयन्त्र'के दो प्रकार हैं—१—कादि विद्यानुसार और २—हादि विद्यानुसार । एक तृतीय प्रकार भी है जो 'कहादि' विद्या कहा जाता है (जिसकी योजना पीछेसे की गयी है)। 'कादि' विद्याके महामन्त्रका प्रारम्भ 'क'कारसे होता है और 'हादि'का 'ह'कारसे । दोनों विद्याओंके सुरूप क्रमशः इस प्रकार हैं।

कादि-तिशाका महामन्त्र है—'क ए ई ल हीं ह सकहल हीं सकल हीं श्रीं।'

हादि-विद्याका महामन्त्र है—'ह सकल हीं ह सकतल हीं सकल हीं (श्री)।'

कादि-विद्यांके उपासक अगस्य ऋषि हैं और हादि-विद्यांकी उपासिका हैं अगस्य मुनिकी पत्नी लोपामुद्रा। तान्त्रिक आगमों में 'काम' ही परशिवका नाम माना गया है । कादि-विद्यांके प्रति श्रद्धान्वित होनेवाले प्रथम आचार्य हैं—परमशिव, दुर्वासा, हयग्रीव, (विण्णु) और अगस्य। कादि-विद्या मुख्य है और हादि-विद्या गौण। अतएव ब्रह्माण्ड-पुराणान्तर्गत 'ललतासहस्रनाम'की उपोद्घाताख्य प्रथमा कला (क्लोक १७)में कहा गया है— तन्त्रेषु लिलतादेक्यास्तेषु मुख्यिद्दं मुने। श्रीविद्येव तु मन्त्राणां तत्र कादिर्थया परा॥

प्रस्तुत क्लोकपर तान्त्रिकप्रवर श्रीमास्कररायका माध्य द्रष्टच्य है। ('शक्तिसङ्गमतन्त्र', पष्ट पटल, क्लोक १२५– २५में) कादि और हादि विद्या-भेदोंके विषयमें कहा है— सर्वच्यापकरूपं च शक्तिज्ञानं महेश्वरि। परम्परात् परंदेवि तच्च देवि द्विधा मतम्॥ काद्यं हाद्यं महेशानि काद्यं कालीगतं भवेत्। हाद्यं श्रीत्रिपुराख्यं च कहाख्यं तारिणीमतम्॥

अर्थात् यहाँ 'काद्य'को कालीमत, 'हाद्य'को त्रिपुरा-मत और 'कहाद्य'को तारिणीमत कहा गया है। शिक्तपीठ ाइ

#### शक्तिपीठ-रहस्य

( पूज्यपाद ब्रह्मलीन अनन्त श्रीस्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज )

पौराणिक कथा है कि दक्षके यज्ञ में शिवका निमन्त्रण न होनेसे उनका अपमान जानकर सतीने उस देहको योगवलसे त्याग दिया और हिमक्तपुत्री पार्वतीके रूपमें शिवपत्नी होनेका निश्चय किया। समाचार विदित होनेपर शिवजीको वड़ा क्षोभ और मोह हुआ। वे दक्षयज्ञको नष्ट करके सतीके शवको लेकर चूमते रहे। सम्पूर्ण देवताओंने या सर्वदेवमय विष्णुने शिवके मोहकी शान्ति एवं साधकोंकी सिद्धि आदि कल्याणके लिये शवके मिन्न-मिन्न अङ्गोंको मिन्न-मिन्न स्थलोंमें गिरा दिया, वे ही ५१ पीठ हुए। ज्ञातल्य है कि योगिनी-हृदय एवं ज्ञानार्णवके अनुसार उर्ध्वभागके अङ्ग जहाँ गिरे वहाँ वैदिक एवं दक्षिणमार्गकी और हृदयसे निम्न भागके अङ्गोंके पतनस्थलोंमें वाममार्गकी सिद्धि होती है। सतीके विभन्न अङ्ग कहाँ निर्म कौनसे पीठ बने, निम्नलिखित हैं।

१—सतीकी योनिका जहाँ पात हुआ, वहाँ कामरूप नामक पीठ हुआ, वह 'अंकारका उत्पत्तिस्थान एवं श्रीविद्यासे अधिष्ठित है । यहाँ कीलशाखानुसार अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । लोमसे उत्पन्न इसके 'वंशं' नामक दो उपपीठ हैं, जहाँ शावर-मन्त्रोंकी सिद्धि होती है । र—स्तनोंके पतनस्थलमें काशिकापीठ हुआ और वहाँसे 'आंकार उत्पन्न हुआ । वहाँ देहत्यांग करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है । सतीके स्तनोंसे दो धाराएँ निकलीं, वे ही असी और वरणा नदी हुई । असीके तीरपर 'दक्षिण सारनाथ' एवं वरणांके उत्तरमें 'उत्तर सारनाथ' उपपीठ है । वहाँ क्रमशः दक्षिण एवं उत्तरमार्गके मन्त्रों- की सिद्धि होती है ।

३—गुद्धभाग जहाँ पतित हुआ, वहाँ नैपालपीठ हुआ। वहाँसे '३'कारकी उत्पत्ति हुई। वह पीठ वाम-मार्गका मूलस्थान है। वहाँ ५६ लाख मैरव-मैरवी, २ हजार शक्तियाँ, ३ सी पीठ एवं १४ श्मशान संनिहित हैं। वहाँ चार पीठ दक्षिणमार्गके सिद्धिदायक हैं। उनमेंसे भी चारमें वैदिक मन्त्र सिद्ध होते हैं। नैपालसे पूर्वमें मलका पतन हुआ, अतः वहाँ किरातोंका निवास है। वहाँ ३० हजार देश्योनियोंका निवास है।

१—वामनेत्रका पतनस्थान रोद्र पर्वत है, वह महत्पीठ हुआ, वहाँ से 'ई'कारकी उत्पत्ति हुई । वामाचारसे वहाँ मन्त्र-सिद्धि होकर देवताका दर्शन होता है । ५—वामकर्णके पतनस्थानमें काश्मीरपीठ हुआ, वह 'उ'कारका उत्पत्तिस्थान है । वहाँ सर्विविध मन्त्रोंकी सिद्धि होती है । वहाँ अनेक अद्भुत तीर्थ हैं, किंतु किलमें सब म्लेच्छोंद्वारा आवृत कर दिये गये । ६—दक्षिगकर्णके पतनस्थलमें कान्यकुब्जपीठ हुआ, वहाँ 'ऊ'कारकी उत्पत्ति हुई । गङ्गा-यमुनाके मध्य 'अन्तर्वेदी' नामक पित्र स्थलमें ब्रह्मादि देवोंने अपने-अपने तीर्थांका निर्माण किया । वहाँ वैदिक मन्त्रोंकी सिद्धि होती है । कर्णके मलके पतनस्थानमें यमुनातटपर इन्द्रप्रस्थ नामक उपपीठ हुआ, उसके प्रभावसे विस्पृत वेद ब्रह्माको पुन: उपलब्ध हुए ।

०-नासिकाके पतनस्थानमें पूर्णागिरिपीठ है, वह 'ऋ'कारका उत्पत्तिस्थल है। वहाँ योगितिद्धि होती है और मन्त्राधिष्ठातृदेव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। ८-वाम-गण्डस्थलकी पतनभूमिपर अर्बुदाचलपीठ हुआ, वहाँ 'ऋ'कारका प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ अम्बिका नामकी

शक्ति है तथा वाममार्गकी सिद्धि होती है । दक्षिणमार्गमें यहाँ विष्न होते हैं । ९-दिश्चण गण्डस्थलके पतनस्थानमें आम्रातकेश्वरपीठ हुआ तथा 'ऌ'कारकी उत्पत्ति हुई । वह धनदादि यक्षिणियोंका निवासस्थान है । १०-नखोंके निपतन-स्थलमें एकाम्रपीठ हुआ तथा 'ल्रम्बार की उत्पत्ति हुई । वह पीठ विद्याप्रदायक है । ११ - त्रिविके पतनस्थलमें त्रिसोतपीठ हुआ और वहाँ 'रंग्कारका जन्म हुआ । उसके पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणमें वस्नके तीन खण्ड गिरे, वे तीन उपपीठ हुए । गृहस्य द्विजको पौष्टिक मन्त्रोंकी सिद्धि वहाँ होती है। १२-नामिके पतनस्थलमें कामकोटिपीठ और वहाँ 'ऐंकारका प्रादुर्भाव हुआ । समस्त काममन्त्रोंकी सिद्धि वहाँ होती है । उसकी चारों दिशाओं में चार उपपीठ हैं, जहाँ अप्सराएँ निवास करती हैं। १३-अङगुलियोंके पतनस्थल हिमालयपर्वतपर कैलासपीठ तथा 'ओ'कारका प्राकट्य हुआ । अङ्गुलियाँ ही लिङ्गरूपमें प्रतिष्ठित हुईं । वहाँ करमालासे मन्त्रजप करनेपर तत्क्षण सिद्धि होती है।

१८—दन्तों के पतनस्थलमें भृगुपीठ और 'औ'कारका प्रादुर्भाव हुआ । वैदिकादि मन्त्र वहाँ सिद्ध होते हैं । १५—दक्षिण करतलके पतनस्थानमें केदारपीठ हुआ । वहाँ 'अं' की उत्पत्ति हुई । उसके दक्षिणमें कङ्काणके पतनस्थानमें अगस्त्याश्रम नामक सिद्ध उपपीठ हुआ और उसके पश्चिममें मुदिकाके पतनस्थलमें इन्द्राक्षी उपपीठ हुआ । उसके पश्चिममें वलयके पतनस्थानमें रेवती-तटपर राजराजेश्वरी उपपीठ हुआ । १६—वामगण्डकी निपात-भूमिपर चन्द्रपुरपीठ हुआ तथा 'अः' की उत्पत्ति हुई । सभी मन्त्र वहाँ सिद्ध होते हैं ।

१७—जहाँ मस्तकका पतन हुआ, वहाँ 'श्रीपीठ' हुआ तथा 'कश्कारका प्रादुर्भाव हुआ। कलिमें पापी जीवोंका वहाँ पहुँचना दुर्लभ है। उसके पूर्वमें कर्णा- भरणके पतनसे उपपीठ हुआ, जहाँ ब्रह्मविद्या-प्रकाशिका ब्राह्मी शक्तिका निवास है। उससे अग्निकोणमें कर्णार्धा-भरणके पतनसे दूसरा उपपीठ हुआ, जहाँ मुखशुद्रिकरी माहेश्वरी शक्ति है। दक्षिणमें पत्रवल्लीकी पातम् िमें कौमारीशक्तियुक्त तीसरा उपपीठ हुआ । नैर्ऋत्यमें कण्ठ-मालकैं निपातस्थलमें ऐन्द्रजालिखा-सिद्धिप्रद्वैष्णवी-शक्तिसमन्त्रित चौथा उपपीठ हुआ । पश्चिममें नासा-मौक्तिकके पतनस्थानमें वाराही-शक्त्यधिष्टित पाँचवाँ उपगीठ हुआ । त्रायुकोणमें मस्तकाभरणके पतनस्थानमें चामुण्डा-शक्तियुक्त क्षुद्रदेवता-सिद्धिकर छठा उपपीठ हुआ और ईशानमें केशाभरणके पतनसे वहालक्षीद्वारा अधिष्टित सातगाँ उपपीठ हुआ । १८—उसके ऊपरमें कञ्चुकीकी पतनभूमिमें एक और पीठ हुआ, जो ज्योतिर्मन्त्रप्रकाशक एत्रं ज्योतिन्मतीद्वारा अधिष्टित है । वहाँ 'ख'कारका प्रादुर्भाव हुआ । वह पीठ नर्मदाद्वारा अधिष्टित है, वहाँ तप करनेवाले महर्षि जीवनमुक्त हो गये।

१९—वक्षः स्थलके पातस्थलमें एक पीठ और 'ग'कार की उत्पत्ति हुई । अग्निने वहाँ तपस्या की और देशमुखत्वको प्राप्त होकर ज्वालामुखीसंज्ञक उपपीठमें स्थित हुए । २०—वामस्कन्धके पतनस्थानमें मालवपीठ हुआ, वहाँ 'घ'कारकी उत्पत्ति हुई । गन्धनोंने राग-ज्ञानके लिये तपस्या कर वहाँ सिद्धि यायी । २१—दक्षिण-कक्षका जहाँ पात हुआ, वहाँ कुलान्तक पीठ हुआ एवं 'छ'कारकी उत्पत्ति हुई । विद्वेपण, उज्ञाटन, भारणके प्रयोग वहाँ सिद्ध होते हैं । २२—जहाँ वामकक्षका पतन हुआ, वहाँ कोष्टकपीठ हुआ और 'च'कारका प्राकटय हुआ । वहाँ राक्षसोंने सिद्धि प्राप्त की है । २३—जठ देशके पतनस्थलमें गोकणपीठ हुआ तथा 'छ'कारकी उत्पत्ति हुई । २४—विविलयों मेंसे जहाँ प्रथम विलक्षा निपात हुआ, वहाँ मातुरेश्वरपीठ होकर 'जकार'की उत्पत्ति





श्रीअन्नपूर्णाजी ( अन्नपूर्णा-मन्दिर ), काशी

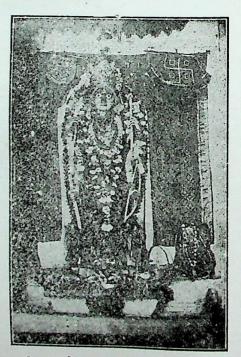

श्रीराजराजेश्वरीः छलिताघाटः कारी भीवर्गाजीः कार्ची (पूष्ट-सं ३८२) CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangorii )





CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

श्रीविद्यालाक्षीदेवी, काची (गृष्ट-मं॰ ३८३)

महाकाळी (काळीखोह), विन्ध्याचळ ( युष्ठ सं॰ ३८१)



**श्रीदुर्गाकुण्ड**ा काशी ( वाराणसी ) ( घुष्ट-सं॰ ३८२ )



CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

श्रीविन्ध्यवासिनीदेवी, विन्ध्याचल

( शुष्ट-सं० ३७९ )

列見



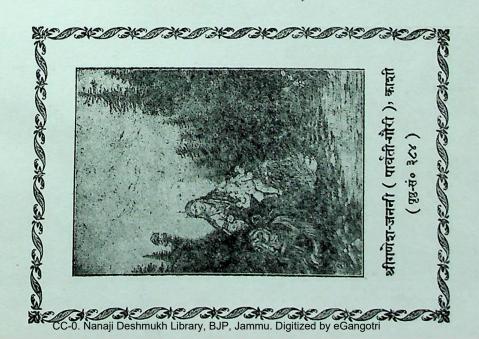

स्याव



श्रीराधिका (प्राचीन ) मन्दिर, वरसाना (मथुरा ) (पृष्ठ-सं० ३९०)



थीकृष्णकाली



( पृष्ठ-सं० ३८९ )

( पृष्ठ-सं॰ १८९ ) श्रीकंकालीदेवी, मथुरा CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

### कल्याण र



श्रीद्धिमधीदेवी, अजमेर ( पृष्ठ-सं० ४१० )

**श्रीत्रिपुरसुन्दरीदेवी,उमराई(बाँसवाङ्ग)**(पृष्ठ-सं०४०८)



CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या, गाँगरमऊ (उत्तर प्रदेश) ( गृष्ट-सं॰ ३८७)

### कल्याण र



श्रीचण्डीदेवी, हरिद्वार ( पृष्ठ-सं० ३९२ )



श्रीनैनादेधी-मन्दिर, नैनीताल



श्रीपार्वती-पीठ ( सतीमन्दिर ), कनखल

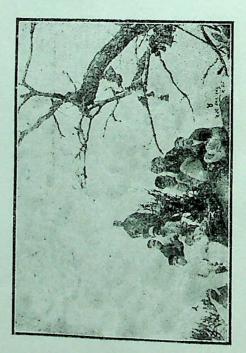

श्रीपूर्णागिरिपीठ, कुमाऊँ

हुई, वहाँ शैवमन्त्र शीघ सिद्ध होते हैं। २५—अपर विलके पतनस्थानमें अष्ट्रहासपीठ हुआ तथा 'झंकारका प्राहुर्माव हुआ, वहाँ गणेश-मन्त्रोंकी सिद्धि होती है। २६—तीसरी विलका जहाँ पतन हुआ, वहाँ विरजपीठ हुआ और 'अंकारकी उत्पत्ति हुई। यह पीठ विष्णु-मन्त्रोंके लिये विशेष सिद्धिप्रदायक है। २७—जहाँ वस्तिव। पात हुआ, वहाँ राजगृहपीठ हुआ तथा 'टंकारकी उत्पत्ति हुई। नीचे क्षुद्रघण्टिकाके पतन-स्थलमें घण्टिका नामक उपपीठ हुआ, वहाँ ऐन्द्रजालिक मन्त्र सिद्ध होते हैं। राजगृहमें वेदार्थज्ञानकी प्राप्ति होती है।

२८ नितम्बके पतनस्थलमें महापयपीठ हुआ तथा 'ठंकारकी उत्पत्ति हुई। जातिदुष्ट ब्राह्मणोंने वहाँ शरीर अपित किया और दूसरे जन्ममें कलियुगमें देहसीस्थदायक वेदमार्ग-प्रलुम्पक अघोरादि मार्गको चलाया। २९—जहाँ जघनका पात हुआ, वहाँ कीलगिरि-पीठ हुआ और 'डंकारकी उत्पत्ति हुई। वहाँ वन-देवताओंके मन्त्रोंकी सिद्धि शीघ्र होती है। ३०—दक्षिण ऊरुके पतनस्थलमें एलापुरपीठ हुआ तथा 'ढकार'का प्रादुर्माव हुआ।

३१—वाम अरुके पतनस्थानमें महाकालिश्वरपीठ हुआ तथा 'ण'कारकी उत्पत्ति हुई । वहाँ आयुवृद्धिकारक मृत्युक्षयादि मन्त्र सिद्ध होते हैं । ३२—दक्षिण जानुके पतनस्थानमें जयन्तीपीठ हुआ तथा 'त'कारकी उत्पत्ति हुई । वहाँ धनुर्वेदकी सिद्धि अवश्य होती है । ३३—वाम-जानु जहाँ पतित हुआ, वहाँ उज्जयिनीपीठ हुआ तथा 'य'कार प्रकट हुआ, वहाँ कवचमन्त्रोंकी सिद्धि होकर रक्षण होता है । अतः उसका नाम 'अवन्ती' है । ३४—दक्षिण जङ्घाके पतनस्थानमें योगिनीपीठ हुआ तथा 'द'कारकी उत्पत्ति हुई । वहाँ कोलिक मन्त्रोंकी सिद्धि होती है । ३५—वाम जङ्घाकी पतनभूमिपर क्षीरिकापीठ हुआ तथा 'ध'कारका प्रादुर्भाव हुआ । वहाँ वैतालिक एवं शाबर मन्त्र सिद्ध होते हैं । ३६—दक्षिण गुल्फके पतनस्थानमें

हस्तिनापुरपीठ हुआ तथा 'न'कारकी उत्पत्ति हुई। वहीं नृपुरका पतन होनेसे नृपुरार्णवसंज्ञक उपपीठ हुआ, वहाँ सूर्यमन्त्रोंकी सिद्धि होती है

३७-वामगुल्पके पतनस्थलमें उड़ीशपीढ हुआ तथा 'पंकारका प्राहुर्भाव हुआ। उड़ीशास्य महातम्त्र महाँ सिद्ध होता है। जहाँ दूसरे न्पुरका पतन हुआ, यहाँ हामर उपपीठ हुआ। ३८-देह-रसके पतन-स्थानमें प्रयागपीठ हुआ तथा 'फंकारकी उत्पत्ति हुई। वहाँकी मृत्तिका श्वेतवर्णकी दृष्टिगोचर होती है। वहाँ अन्यान्य अस्थियोंका पतन होनेसे अनेक उपपीठोंका प्राहुर्भाव हुआ। गङ्गाके पूर्वमें बगला-उपपीठ एवं उत्तरमें चामुण्डादि उपपीठ, गङ्गा-यमुनाके मध्य राजराजेश्वरी-संज्ञक तथा यमुनाके दक्षिण तटपर सुत्रनेशी नामक उपपीठ हुए। इसीलिये प्रयाग 'तीर्घराज' एवं 'पीठराज' कहा गया है।

३९-दक्षिण पृण्णिक पतनस्थानमें यष्टीशपीठ हुआ एवं वहाँ 'ब'कारका प्रादुर्माव हुआ। यहाँ पादुका-मन्त्रकी सिद्धि होती है। ४०-वामपृष्णिका जहाँ पात हुआ, वहाँ मायापुरपीठ हुआ तथा 'भ'कारकी उत्पत्ति हुई। वहाँ समस्त मायाओंकी सिद्धि होती है। ४१-रक्तके पतनस्थानमें मल्यपीठ हुआ एमं 'म'कारकी उत्पत्ति हुई। रक्ताम्बरादिक बौद्धोंके मन्त्र यहाँ सिद्ध होते हैं। ४२-पित्तकी पतनभूमिपर श्रीशैक्पीठ हुआ तथा 'य'कारका प्रादुर्माव हुआ। विशेषतः वैष्णवमन्त्र यहाँ सिद्ध होते हैं। ४३-मेदके पतनस्थानमें हिमालयपर मेरुपीठ हुआ एवं 'र'कारकी उत्पत्ति हुई। यहाँ स्वर्णाकर्षण भैरवकी सिद्धि होती है। ४४-जहाँ जिह्वाप्रका पतन हुआ, वहाँ गिरिपीठ हुआ तथा 'ल'कारकी उत्पत्ति हुई। यहाँ जप करनेसे वाक्सिद्धि होती है।

४५-मज्जाके पतनस्थानमें माहेन्द्रपीठ हुआ, वह 'व'कारके प्रादुर्भावका स्थान है। यहाँ शाक्तमन्त्रोंके जपसे

श्च उ० अं० ४७-४८---

सिद्धि अवश्य होती है। ४६—दक्षिण अङ्गुष्ठके पातस्थलमें वामनपीठ हुआ एवं 'श'कारकी उत्पत्ति हुई। यहाँ समस्त मन्त्रोंकी सिद्धि होती है। ४७—वामाङ्गुष्ठके निपतनस्थानमें हिरण्यपुरपीठ हुआ तथा 'श'कारकी उत्पत्ति हुई। वहाँ वाममार्गसे सिद्धि-लाम होता है। ४८—रुचि (शोमा) के पतनस्थानमें महालक्ष्मीपीठ हुआ एवं 'स'कारका प्राकट्य हुआ। यहाँ सर्वसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ४९—धमनीके पतनस्थलमें अत्रिपीठ हुआ तथा 'ह'कारकी उत्पत्ति हुई। वहाँ यावत् सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ५०—ल्लायाके सम्पातस्थानमें लायापीठ हुआ एवं 'ल'कारकी उत्पत्ति हुई। ५१—केशपाशके पतनस्थलमें क्षत्रपीठकां प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ 'क्ष'कारका उद्गम हुआ। यहाँ समस्त सिद्धियाँ शीष्ठतापूर्वक उपलब्ध होती हैं।

#### वर्णमालाएँ

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ऋ, छ, ॡ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ: । क, ख, ग, घ, छ। च, छ, ज, झ, व। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, घ, न। प, फ, व, भ, म। य, र, छ, व, श, ष, स, ह, ळ, क्ष—यही ५१ अक्षरकी वर्णमाळा है। यहाँ अन्तिम अक्षर 'क्ष' अक्ष-माळाका सुमेरु है। इसी माळाके आधारपर सतीके भिन्न-भिन्न अङ्गोंका पात हुआ है। इससे निष्कर्भ यह निकळा कि इतनी भूमि वर्ण-समाम्नायस्वरूप ही है। भिन्न-भिन्न वर्णोंकी शक्तियाँ और देवता भिन्न-भिन्न हैं। इसीळिये उन-उन वर्णों, पीठों, शक्तियों एवं देवताओंका परस्पर सम्बन्ध है, जिसके ज्ञान और अनुष्ठानसे साधकको शीघ्र ही सिद्धि होती है। (शारदातिळक)

मायाद्वारा ही परत्रह्मसे विश्वकी सृष्टि होती है। सृष्टि हो जानेपर भी उसके विस्तारकी आशा तवतक नहीं होती, जबतक चेतन पुरुपकी उसमें आसिक्त न हो। अतएव सृष्टि-विस्तारके लिये कामकी उत्पत्ति हुई। स्जः-सत्त्वके सम्बन्धसे दैतसृष्टिका विस्तार होता

है, किंतु तमस् कारणरूप है, वहाँ द्वैतदर्शनकी कमीसे मोहकी कमी होती है। सत्त्वमय सूक्ष्मकार्यरूप विष्णु एवं रजोमय स्थूलकार्यरूप ब्रह्माके मोहित हो जानेपर भी कारणात्मा शिव मोहित नहीं होते, किंतु जबतक कारणमें मोह नहीं, तबतक सृष्टिकी पूर्ण स्थिति भी सम्भव नहीं होती । इसीलिये स्थूल-सूक्ष्म कार्य-चैतन्योंकी ऐसी रुचि हुई कि कारण-चैतन्य भी मोहित हो, किंतु वह अघटित-घटना-पटीयसी महामायाके ही वराकी बात है। इसीलिये सबने उसीकी आरायना की । देवी प्रसन्त हुई, वे अपने पतिको स्वाधीन करना चाहती थीं । स्वाधीनभर्तृका ही स्त्री परम-सीभाग्यशालिनी होती है। वही हुआ। महामायाने शिवको स्वाधीन कर लिया, फिर भी पिताद्वारा पतिका अपमान होनेपर उन्होंने उस पितासे सम्बद्ध शरीरको त्याग देना ही उचित समझा। महाशक्तिका शरीर उनका ळीळा-विग्रह ही है। जैसे निर्विकार चैतन्य शक्तिके योगसे साकार त्रिप्रह धारण करता है, वैसे ही शक्ति भी अधिष्टान-चैतन्ययुक्त साकार त्रिप्रह धारण करती है। इसीलिये शिव-पार्वती दोनों मिलकर अर्धनारीश्वरके रूपमें व्यक्त होते हैं । अधिष्ठान-चैतन्यसहित महाशक्तिका उस ळीला-निग्रह—सती-शरीरसे तिरोहित हो जाना ही सतीका मरना है।

प्राणीकी तपस्या एवं आराधनासे ही शक्तिको जनम देनेका एवं उसे परमेश्वरसे सम्बन्धित कर अपनेको कृतकृत्य करनेका सौमाग्य प्राप्त होता है। किंतु यदि बीचमें प्रमादसे अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो शक्ति उससे सम्बन्ध तोड़ लेती है और फिर उसकी वहीं स्थिति होती है, जो दक्षकी हुई। सतीका शरीर यद्यपि मृत हो गया, तथापि वह महाशक्तिका नित्रास-स्थान था। श्रीशंकर उसीके द्वारा उस महाशक्तिमें रत थे, अतः मोहित होनेके कारण भी फिर उसको छोड़ न सके। यद्यपि परमेश्वर सदा स्वरूपमें ही प्रतिष्ठित होते हैं, फिर भी प्राणियोंके अदृष्टवश उनके कल्याणके लिये सृष्टि, पालन, संहरण आदि कार्योमें प्रवृत्त-से प्रतीत होते हैं। उन्हींके अनुरूप महामायामें उनकी आसिक्त और मोहकी भी प्रतीति होती है। इसी मोहवश शंकर महाशक्तिके अधिष्ठानभूत उस प्रिय देहको लेकर चूमने लगे।

देवताओं और विष्णुने मोह मिटानेके लिये उस देहको शिवसे वियुक्त करना चाहा । साथ ही अनन्त शक्तियोंकी केन्द्रभूता महाशक्तिके अधिप्रानभूत उस देहके अवयवोंसे लोकका कल्याण हो, यह भी सोचकर भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठानभूत भिन्न-भिन्न अङ्ग जिन-जिन स्थानोंमें पड़े, वहाँ उन-उन राक्तियोंकी सिद्धि सरळतासे होती है। जैसे कपोत और सिंहके मांस आदिकों में भी उनकी भिन्न विशेषता प्रकट होती है, वैसे ही सतीके भिन्न-भिन्न अवयवों में भी उनकी विशेषता प्रकट होती है। इसीलिये जैसे हिङ्गके निकल जानेपर भी उसके अधिष्ठानमें उसकी गन्ध या वासना रहती है, वैसे ही सतीकी महाशक्तियोंके अन्तर्हित होनेपर भी उन अधिष्ठानोंमें वह प्रभाव रह गया है । जैसे सूर्यकान्त-मिणपर सूर्यकी रिसमयोंका सुन्दर प्राकट्य होता है, वैसे ही उन शक्तियोंके अधिष्ठानभूत अङ्गोंमें उनका प्राकट्य बहुत सुन्दर होता है। यहाँतक कि जहाँ-जहाँ उन अङ्गोंका पात हुआ, वे स्थान भी दिव्य शक्तियोंके अधिष्ठान माने जाते हैं । वहाँ भी शक्तितत्त्वका प्राकट्य अधिक है । अतएव उन पीठोंपर शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है । अङ्गसम्बन्धी कोई अंश या भूषण-वसनादिका जहाँ पात हुआ, वहीं उपपीठ है । उनमें भी उन-उन

विशेष शक्तितत्त्रोंका आविर्माव होता है । अनन्त शक्तियोंकी केन्द्रभूता महाशक्तिका जो अधिष्ठान हो चुका है, उसमें एवं तत्सम्बन्धी समस्त वस्तुओंमें शक्ति-तत्त्वका बाहुल्य होना ही चाहिये । वैसे तो जहाँ भी, जिस-किसी भी वस्तुमें जो भी शक्ति है, उन सभीका अन्तर्भाव महामायामें ही है—

#### यडच किंचित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके। तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ ( दु॰ सप्तशती )

अपनी-अपनी योग्यता और अधिकारके अनुसार इष्ट देवता, मन्त्र, पीठ, उपपीठके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे सिद्धिमें शीघ्रता होती है। तथा च —

#### अनादिनिधनं ब्रह्म राब्द्रक्षपं यद्श्वरम्। प्रवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ (वाक्यपदीय)

-आदि वचनोंके अनुसार प्रणवात्मक ब्रह्म ही निखिल विश्वका उपादान है। वही शक्तिमय सती-शरीररूपमें और निखिल वाङ्मय प्रपञ्चके मूलभूत एकपञ्चारात वर्णरूपमें व्यक्त होता है। जैसे निखिल विश्वका शक्ति-रूपमें ही पर्यवसान होता है, वैसे ही वर्णोमें ही सकल वाष्त्रय प्रपञ्चका अन्तर्भाव होता है; क्योंकि सभी शक्तियाँ वर्णांकी आनुपूर्विविशेष मात्र हैं। शब्द-अर्थका, असाधारग सम्बन्ध किंबहुना वाच्य-वाचकका, अभेद ही है, अतएव एकपञ्चाशत वर्णोंके कार्यभूत सकल वाब्यय प्रपञ्चका जैसे एकपञ्चाशत वर्णोमें अन्तर्भाव किया है, वैसे ही वाड्यय प्रपञ्चके वाच्यभूत सकल अर्थमय प्रपञ्चका उसके मूलभूत एक पञ्चारात शक्तियोंमें अन्तर्भाव करके वाच्य-वाचकका अभेद प्रदर्शित किया गया है। यही ५१ पीठोंका रहस्य है।

# शक्ति-पीठोंका पादुर्भाव

( qं ॰ श्रीआद्यानाथजी सा 'निरङ्कुश' )

'शक्ति' शब्दकी प्रकृति है संस्कृतका 'शक्' धातु— जिसका अर्थ है—सामर्थ्यक होना (स्यादिगणीय— 'शक्त्र'-राकौ)। इसी 'शक्' धातुसे भाव अर्थमें 'क्तिक्' प्रत्यय करनेपर 'शक्ति' शब्द बनता है। यह शक्ति तीन प्रकारकी होती है—प्रभावसे उत्पन्न, उत्साहसे उत्पन्न और मन्त्रसे उत्पन्न। अमरकोशकार कहते हैं—'शक्त्यस्तिन्नः प्रभावोत्साहसन्त्रजाः।' इन समस्त शक्तियोंकी केन्द्रभूत सत्ता अर्थात् सर्वोच्च शक्तिको वेदमें अन्याकृता प्रकृति आदि संज्ञा दी गयी है। पुराणोंमें यह योगेश्वरी, योगनिद्रा, योगमाया, महामाया, महानिद्रा, पराशक्ति, प्रकृति आदि नामोंसे अभिहित है। 'पीठ' शब्दसे पीढ़ा, तीर्थ, आधार-स्थळ आदिका बोध होता है। शक्ति-पीठ, देवीपीठ, सिद्धपीठसे मुख्यतः उन स्थानोंका ज्ञान होता है, जहाँ-जहाँ शक्तिरूपा भगवतीका अधिष्ठान है।

सतीसे सम्बद्ध कया सृष्टिके प्रारम्भकी है। 'श्रीमद्भागत्रत'में कहा गया है कि भगवान् विष्णु मांस-पिण्डकी भाँति निश्चेष्ट पड़े थे। पराशक्तिद्वारा उनमें चेतना जगी। तब उनके मानसमें सिस्श्रा (सृष्टि करनेकी इच्छा) उत्पन्न हुई। अनन्तर उनके नाभिकमलसे ब्रह्मा प्रादुर्भृत हुए। उन्होंने प्रजावृद्धिकी कामनासे दस पुत्रोंको जन्म दिया, वे थे—मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, कतु, भृगु, विसष्ट, दक्ष और नारद। धर्मशास्त्र पुराण कहते हैं—

मरीचिरश्यङ्गिरसौ पुलस्यः पुलहः कृतः। भृगुर्वेसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः॥ (श्रीमद्रा०३।१२।२२)

मरीचि आदि नौ ऋषि पिताके आदेशानुसार प्रजा-विस्तार करनेमें जुट गये; किंतु नारद सबको विरक्तिका

उपदेश दिया करते थे, जिससे कोई पारिवारिक मायामें नहीं फँसता था। फलतः दक्षके नेतृत्वमें श्रह्मलोकमें जाकर नी प्रजापतियोंने नारदकी निन्दा की। ब्रह्माजीने ध्यानस्थ होकर इसका रहस्य जान लिया और उन्होंने प्रजापतियोंसे कहा—'नारदकी निन्दा नहीं करनी चाहिये। वे तो नारायणका भजन करते करते स्वयं नारायणस्वरूप हो गये हैं। इसका मूळकारण यह है कि अबतक महामायाका अवतार नहीं हुआ है। अतः मेरा आदेश है कि आप छोगोंमेंसे दक्ष प्रजापित महामायाको प्रसन्न करें।'

यहाँसे छीटनेपर दक्षने घोर तपस्या की । फलतः महामाया प्रकट हुई और उसने दक्षसे वरदान माँगनेको कहा । दक्षने प्रजाविस्तारका वर माँग लिया । ज्योतिः पुक्ष-स्वरूपा महाराक्तिने कहा कि 'मैं तेरी 'असिकनी' (प्रसूति) नामक पत्नीके गर्भसे विष्णुके सत्यांशरी सतीके रूपमें जन्म दूँगी । तुम मेरा विवाह शिवसे करा दो । तभी नारदके उपदेशका प्रभाव संसारपर नहीं पड़ेगा । असी महामायाने कहा—

वधूनां विद्राहे शक्तिर्यदा मे सम्भविष्यति। कोऽपि त्यक्तुं न शक्नोति कामिनीमुखपङ्कजम्॥

अर्थात् 'स्त्रियोंके शरीरमें जब मेरी शक्ति उत्पन्न होगी, तब कोई उसके मुखकमलका त्याग नहीं कर सकेगा ।'

देनीभागवतके ७वें स्कन्धके ३०वें अध्यायमें आया है कि पराशक्तिके वरदानस्वरूप दक्षके घरमें दाक्षायणीका जन्म हुआ और उस कन्याका नाम सती पड़ा। समयानुकूळ उसका विवाह शिवके साथ कराया गया।

एक बार दुर्वासाने भी पराशक्तिकी आराधना की । बरदानके रूपमें उसने ऋषिको अपना दिन्य हार दे दिया । उसकी असाधारण सुगन्ध जानकर दक्षने उनसे वह हार माँग लिया। उन्होंने उसे अपने पर्यञ्क (पलंग) पर एख दिया, जहाँ रातमें पत्नीके साथ शयन किया। फलतः दिव्य माल्यके तिरस्कारके कारण दक्षके मनमें शिवके प्रति दुर्भाव जगा। परिणामस्वरूप उन्होंने अपने यज्ञमें सब देवोंको तो निमन्त्रित किया, किंतु शिवको नहीं।

सती इस मानसिक पीड़ाके कारण पिताको उचित सलाह देना चाहती थीं, किंतु अनिमन्त्रित रहनेके कारण उन्हें पितृगृह जानेका आदेश शिय नहीं देते थे। किसी तरह पतिको मनाकर वे यज्ञस्थळमें पहुँची। वहाँ सतीने अपने पिताको उचित्र सलाह दी, किंतु दक्ष न माने।

'दक्षने उन्हें दो टूक उत्तर दिया कि 'शिव' अमङ्गळ-स्वरूप हैं। उनके सान्निध्यसे तुम भी अमङ्गळा हो गयी हो। ' फिर क्या था, तिरस्कारजन्य क्रोधके आवेगमें सतीने अपने चित्मय स्वरूपको यज्ञकी प्रखर ज्वाळामें दग्ध कर दिया।

इधर अपने गणोंके द्वारा यह हृद्यविदारक वृत्तान्त जानकर शिव अत्यन्त कुपित हुए। उनके क्रोधसे भद्रकाळींके साथ वीरभद्र प्रकट हुए। उनके द्वारा वज्ञका विध्वंस कर दिया गया। अन्य कोई उपाय न देखकर सारे देवता शिवके पास पहुँचे। देवोंसे संस्तुत होनेपर औहरदानी आशुतोष संतुष्ट हुए। वे स्वयं

यज्ञस्थल (कनखळ-हरिद्वार) पहुँचे। सारे अमङ्गलोंको दूरकर शिवने महायज्ञको तो सम्पन्न करवा दिया, किंतु सतीका पार्थिव शरीर देखकर वे उसके मोहमें पड़ गये। फिर तो वे सतीकी लशको अपने कंघेपर लेकर विश्वितकी माँति नाचने लगे।

देवीभागवतके अनुसार संसारका चक्का जाम जानकार जनार्दनने अपने शाक्त्रधनुषके द्वारा और भीठ-रहस्यंकारके अनुसार सुदर्शनचक्रद्वारा सतीके शारिरके खण्ड-खण्ड कर दिये। जिन स्थळोंमें सतीके ये अक्त गिरे, वे शक्तिपीठके नामसे प्रधित हुए।

देवीभागवतमें जनमेजयके द्वारा प्रश्न पूछे जानेपर व्यासजी कहते हैं—

वाराणस्यां विद्यालाक्षी गौरीमुखनिवासिनी। क्षेत्रे वै नैमिषारण्ये प्रोक्ता सा लिङ्गधारिणी॥ (७।३०।५५)

अर्थात् काशोमें सतीका मुख गिरा और वहाँ विशालाक्षी-शक्ति उत्पन्न हुई और नैमिषारण्यमें लिङ्ग-धारिणी शक्ति प्रकट हुई । आगे प्रयाग, गन्धमादन, मानस आदि पीठोंकी चर्चा है । इसी क्रममें व्यासजी कहते हैं—'जनमेजय ! पीठोंकी कुल संख्या १०८ है ।' इसी तरह तत्तत्-पीठोंमें उतने ही शिव एवं उतनी ही शिक्याँ कही गयी हैं, जिनमें निम्नलिखित पीठ प्रमुख हैं—

| पीठ                        | পদ্ধ                                   | शक्ति                 |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|                            | दोनों चरण                              | महाभागा               |
| देवपुर                     | नितम्बद्धय                             | कात्यायनी             |
| ओड्यान                     | योनि                                   | कामाख्या              |
| कामरोल                     |                                        | पूर्णेश्वरी           |
| वूर्णशैल या ( पूर्णागिरि ) | गुह्म                                  | चण्डी                 |
| जलंधरगिरि                  | स्तन                                   | वागीभरी               |
| गङ्गा-तर                   | दोनों हाय                              |                       |
| इस तरह सतीके जो विभिन      | अङ्ग विभिन्न स्थलोंमें गिरे वे शक्तिपी | ठिका नामस विष्यात है। |

# इक्यावन शक्तिपीठ-जहाँ सतीके अङ्ग गिरे !

( डॉ॰ श्रीकपिलदेवसिंहजी ए॰ ए॰, एम्॰ एड्॰, पी-एच्॰ डी॰)

पुराणोंका साक्ष्य है कि दक्ष-पुत्री सतीने अपने पिताके यज्ञ जब अपने पित भगवान् शंकरके अपमानसे स्वयंको यज्ञ-कुण्डमें होम दिया, तब उनके शवको भगवान् शंकर अपने कंघेपर रखकर उद्भान्त-भावसे नाचने-घूमने लगे । सर्वत्र प्रल्यस्य अन्तर्हित भगवान् विण्यने देवोंके अनुनय-विनयपर अन्तर्हित भगवान् विण्यने सुदर्शनचक्रद्वारा उस शवके खण्ड-खण्ड करने लगे । 'तन्त्र-चूडामणि'एवं 'ज्ञानार्णव'के अनुसार इस प्रकार सतीके मृत शरीरके विभिन्न अङ्ग और उनमें पहने आभूषण ५१ स्थलोंपर गिरे, जिससे वे स्थल शक्तिपीठोंके रूपमें प्रतिष्ठित हो गये । यहाँ उनका परिचय अत्यन्त संक्षेपमें दिया जा रहा है ।

ज्ञातन्य है कि इन ५१ शक्तिपीठों में भारत-विभाजन-के पश्चात् ५ और भी कम हो गये हैं और अब आजके भारतमें ४२ शक्तिपीठ रह गये हैं। एक पीठ पाकिस्तानमें चला गया और चार बंगलादेशमें। ५१ में शेष ४ पीठों में १ श्रीलंकामें, १ तिब्बतमें तथा २ नेपालमें हैं। सर्य-प्रथम भारतके वर्तमान ४२ पीठोंका परिचय देनेके पश्चात् शेष ९ (५+४) पीठोंका भी संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

१--किरीट--यहाँ सतीका 'किरीट' नामक शिरो-भूषण गिरा था। यहाँकी शक्ति 'विमला' या 'भुवनेशी' नामसे जानी जाती है और भैरव (शिव) 'संवर्त' नामसे विख्यात हैं। यह शक्तिपीठ हवड़ा-वरहरवा लाइनपर हवड़ासे ढाई कि० मी० दूर 'लालवाग कोर्ट' स्टेशनसे लगभग ५ कि० मी०पर वतनगरके पास गङ्गातटपर स्थित है।

२-- मृन्दावन-- यहाँ सतीके 'केश' गिरे थे । यहाँ सती 'उमा' तथा शंकर 'भूतेश'के नामसे जाने जाते हैं ।

मथुरा-वृन्दावनके बीच 'भूतेश्वर' नामक रेलवे स्टेशनके समीप भूतेश्वर-मन्दिरके प्राङ्गणमें यह शक्तिपीठ अवस्थित है।

२--करवीर--यहाँ सतीके 'त्रिनेत्र' गिरे थे। यहाँ सती 'महिषमर्दिनी' और शिव 'क्रोधीश' कहे जाते हैं। कोल्हापुरस्थित महालक्ष्मी अथवा अम्बाईका मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है।

४--श्रीपर्वत--यहाँ सतीका 'निश्चण तल्प(कनपटी)' गिरा था । यहाँ सती 'श्रीसुन्दरी' तथा शिव 'सुन्दरानन्द' कहलाते हैं । यह स्थान लद्दाख (कश्मीर ) में है । कुछ लोग असममें सिलहटसे ४ कि० मी० दूर नैऋर्य कोणमें जैनपुर नामक स्थानपर 'श्रीपर्वत'को शक्तिपीठ मानते हैं।

'--वाराणसी--यहाँ सतीका 'कर्णमणि (कानकी मणि ) गिरा था।यहाँ सतीको 'विशालाक्षी' तथा शिवको 'कालभैरव' कहते हैं। बाराणसीमें विश्वेश्वरके निकट मीरवाटपर विशालाक्षीका मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है।

६---गोदाबरी-तट---यहाँ सतीका 'वामगण्ड' (बाँया गाळ) गिरा था। यहाँ सतीको 'विश्वेशी' (रुक्मिणी, विश्वमातृका) तथा शिवको 'दण्डपाणि' (वत्सनाम) कहा जाता है। आन्ध्रप्रदेशमें गोदावरी स्टेशनके पास कोटि तीर्थ है। यह शक्तिपीठ वहीं स्थित है।

3--गुनि--यहाँ सतीके 'ऊर्ध्वदन्त' ( ऊपरके दाँत ) गिरे थे। यहाँ सती 'नारायणी' और शंकरको 'संहार' या 'संक्र' कहते हैं। तिमलनाडुमें तीन महासागरके संगम-स्थल कन्याकुमारीसे १३ कि० मी० दूर 'गुचीन्द्रम्'में स्थाणु शिवका मन्दिर है। उसी मन्दिरमें यह शक्तिपीठ है। ८--पञ्चसागर--यहाँ सतीके 'अधोदन्त' ( नीचेके दाँत ) गिरे थे। इस पीठके स्थानका निश्चित पता नहीं है। यहाँ सती 'वाराही' और शिव 'महारुद्र' नामसे जाने जाते हैं।

९—ज्वालामुखी—हिमाचलप्रदेशके कांगड़ा जनपदके अन्तर्गत ज्वालामुखीका मन्दिर ही यह शक्ति-पीठ है, जो ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशनसे लगभग २१ कि० मी० दूर वस-मार्गपर स्थित है। यहाँ सतीकी 'जिह्वा' गिरी थी। यहाँ शक्ति सती 'सिद्धिदा' अम्बिका और शित्र 'उन्मत्त' रूपमें विराजित हैं। मन्दिरमें आगके रूपमें ज्वाला धधकती रहती है।

१०—भैरवपर्वत—यहाँ शक्तिका 'ऊर्घ्व ओष्ठ' (ऊपरी होठ) गिरा था। यहाँ सती 'अवन्ती' और शिव 'छम्बक्तर्ण' कहलाते हैं। मध्यप्रदेशमें उज्जैनके निकट शिप्रा नदीके तटपर भैरव पर्वत है। गुजरातमें गिरनारके निकट भी एक भैरव पर्वत है। दोनों ही स्थलोंको शक्तिपीठ मानकर श्रद्धापूर्वक यात्रा करनी चाहिये।

११--अट्टहास--यहाँ सतीका 'अधरोष्ठ' ( नीचे-का होठ ) गिरा था। यहाँ सती 'फुल्लरादेवी' और शिव 'विश्वेश' कहलाते हैं। यह शक्तिपीठ वर्धमान (वर्दवान ) से ९३ कि० मी० दूर कटवा-अहमदपुर लाइनपर ळाबपुर स्टेशनके निकट है।

१२--जनस्थान--यहाँ सतीकी 'ठुडडी' गिरी थी। यहाँ सती 'भ्रामरी' और शिव 'विकृताक्ष' कहलाते हैं। नासिकके पास पश्चवटीमें भद्रकालीका मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है।

१३—कइमीर—कश्मीरमें अमरनाथ गुफाके भीतर 'हिम' शक्तिपीठ है । यहाँ शक्तिका 'कण्ठ' गिरा था । यहाँ सती 'महामाया' तथा शिव 'त्रिसंध्येश्वर' कहलाते हैं। श्रावणपूर्णिमाको अमरनाथके दर्शनके साथ यह शक्तिपीठ भी दीखता है।

१४—नन्दीपुर—यहाँ सतीका 'कण्ठहार' गिरा था। यहाँ सती 'नन्दिनी' और शिव 'नन्दिकेश्वर' कहलाते हैं। बोलपुर (शान्ति-निकेतन) से ३३ कि० मी० दूर सैन्थिया रेलवे जंक्शनसे अग्निकोणमें थोड़ी दूरपर रेलवे लाइनके निकट ही एक वटबृक्षके नीचे यह शक्तिपीठ है।

१५—श्रीशैल—आन्ध्रप्रदेशमें श्रीशेलम (मिल्लकार्जुन) द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोंमें एक है । मन्दिरके विशाल प्राङ्गणमें श्री भ्रमराम्बा देवीका मन्दिर ही यह शक्ति-पीठ है । यहाँ सतीकी 'प्रीवा' गिरी थी । यहाँ सतीको 'महालक्ष्मी' तथा शिवको 'संवरानन्द' या 'ईश्वरानन्द' कहा जाता है ।

१६—नलहरी—नलहरीमें सतीकी 'उदरनली' गिरी थी। यहाँ शक्ति 'कालिका' तथा शिव 'योगीश' कहे जाते हैं। यह शक्तिपीठ बोलपुर (शान्तिनिकेतन)'से ७५ कि० मी० तथा सैन्थिया जंक्शनसे मात्र ४२कि० मी० दूर नलहरी जंक्शनसे ३ कि०मी० दूर नैर्ऋरय कोणमें एक टीलेपर स्थित है। नन्दीपुर शक्तिपीठ आनेवाले भक्तगण सुविधापूर्वक इस शक्तिपीठके दर्शन कर सकते हैं।

१७-मिथिला--यहाँ सतीका 'वाम स्कन्ध' गिरा था । यहाँ शक्ति 'उमा' या 'महादेवी' और शिव 'महोदर' कहलाते हैं । इस शक्तिपीठका निश्चित स्थान बतान। कुछ कठिन है । मिथिलामें कई ऐसे देवी-मिन्दर हैं, जिन्हें लोग शक्तिपीठ बताते हैं । एक जनकपुर (नेपाल) से इक्यावन कि भी० दूर पूर्व दिशामें 'उच्चैठ' नामक स्थानपर वनदुर्गाका मन्दिर है । दूसरा सहरसा स्टेशनके पास 'उम्रतारा'का मन्दिर है । तीसरा समस्तीपुरसे पूर्व ६१ कि भी० दूर सलीना रेलवे-स्टेशनसे नी कि० मी० दूर 'जयमङ्गला' देवीका मन्दिर है । उक्त तीनों मन्दिरोंको विद्वज्जन शक्तिपीठ मानते हैं ।

१८-रत्नावली—यहाँ सतीका 'दक्षिण स्कन्ध' (दायाँ कंधा ) गिरा था। यह शक्तिपीठ बंगाल-पश्जिकाके अद्धसार कदाचित् मदासमें है। यहाँ शक्ति 'कुमारी' तथा मगवान् शंकर 'शिव' कहलाते हैं।

१९-प्रभास-यहाँ सतीका 'उदर' गिरा था। गुजरातमें गिरनार पर्वतपर अम्बाजीका मन्दिर ही राक्तिपीठ है। यहाँ सती 'चन्द्रभागा' और शिव 'वक्रतुण्ड' के नामसे जाने जाते हैं।

२०-जाउंधर—यहाँ सतीका 'वायाँ स्तन' गिरा था । यहाँ सती 'त्रिपुरमाळिनी' और शिवका 'भीषण' रूप है । यह शक्तिपीठ जाळंधर ( पंजाब ) में है ।

२१-रामिगिर--यहाँ सतीका दायाँ स्तन गिरा था। यहाँ सती 'शिवानी' और शिवका रूप 'चण्ड' है। चित्रक्टका शारदा-मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है। कुछ विद्वान् मेहरके शारदा-मन्दिरको शक्तिपीठ मानते हैं।

२२-वैद्यनाथ—यहाँ सतीका 'हृदय' गिरा था। यहाँ सतीकी संज्ञा 'जयदुर्गा' और शिवकी 'वैद्यनाथ' है। विहारमें वैद्यनाथधाममें वैद्यनाथ-मन्दिरके प्राङ्गणमें मुख्य मन्दिरके सम्मुख यह शक्तिपीठ है। कुछ छोगोंकी मान्यता है कि शिवने सतीका यहीं दाह-संस्कार किया था। अतः इस विताभूमिकी एक अपनी महत्ता है।

२३-वक्त्रेश्वर—यहाँ सतीका 'मन' गिरा था । यहाँ सतीको 'महिप-मर्दिनी' और शिवको 'वक्त्रनाय' कहा जाता है । नन्दीपुर तथा नळहटी शक्तिपीठका उल्लेख हो चुका है । उसी क्रममें सैन्थिया जंक्शनसे १२ कि० मी० दूर श्मशानभूमिमें यह शक्तिपीठ है ।

२४-कन्यकाश्रम—यहाँ सतीकी 'पीठ' गिरी थी । सतीको यहाँ 'शर्वाणी' तथा शिवको 'निमिप' कहा जाता है। तमिलनाडुमें तीन सागरोंके संगम-स्थलप्र कन्याकुमारीका मन्दिर है। उस मन्दिरमें ही भद्रकालीका मन्दिर शक्तिपीठ है। २५-बहुछा--यहाँ सतीका बायों हाथ गिरा था। यहाँ सतीको 'बहुछा' तथा शिवको 'भीरुक' कहा जाता है। यह शक्तिपीठ हावड़ासे १४४ कि०मी० दूर कटवा जंक्शनसे पश्चिम केतु ब्रह्मग्राममें है।

२६-उज्जयिनी--यहाँ सतीकी 'कुहनीं' गिरी थी। यहाँ सतीका नाम'माङ्गल्यचण्डिका'और शिवका 'कपिछाम्बर' है। उज्जैनमें रुद्रसागरके निकट हरसिद्धि-मन्दिर ही यह शिक्तिपीठ है। यहाँ देवीकी कुहनीकी पूजा होती है।

२७-मणिचेदिक—यहाँ सतीकी दोनों 'कलाइयाँ' गिरी थीं। राजस्थानमें पुष्करके पास गायत्री-मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है । यहाँपर शक्ति 'गायत्री' एवं शिव 'सर्वानन्द' कहलाते हैं।

२८-प्रयाग--तीर्थराज प्रयागमें सतीके हाथकी उँगळी गिरी थी । यहाँ सतीको 'छिछता' देवी एवं शिक्को 'भव' कहा जाता है । अक्षयवटके निकट छिछतादेवीका मन्दिर है । कुछ विद्वान् इसे ही शक्तिपीठ मानते हैं । यों शहरमें एक और (अछोपी माता) छिछतादेवीका मन्दिर है । इसे भी शक्तिपीठ माना जाता है । निश्चित निष्कर्षपर पहुँचना कठिन है ।

२९.-उत्कलः उत्कल ( उड़ीसा ) में सतीकी 'नाभि' गिरी थी । यहाँ देवी 'विमला' और शिवका 'जगत्' रूप है । पुरीमें जगनाथजीके मन्दिरके प्राङ्गणमें ही विमला देवीका मन्दिर है । यहीं मन्दिर शक्तिपीठ है ।

३०-काञ्ची—यहाँ सतीका 'कंकाल' गिरा था। देवी यहाँ 'देवगर्भा' और शिवका 'रुरु' रूप है। तिमलनाडुमें सप्तपुरियोंमें एक काञ्ची है। वहाँका कालीमन्दिर शक्तिपीठ है।

३१-कालमाधव--यहाँ सतीका वाम 'नितम्ब' गिरा था। यहाँ सतीको 'काली' तथा शिवको 'असिताक्ष' कहा जाता है। इस शक्तिपीठके विषयमें विशेष रूपसे कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह कहाँ है। ३२-शोण--यहाँ सतीका 'दक्षिण नितय्व' गिरा था। देवी यहाँ 'नर्मदा' अथवा 'शोणाक्षी' कहलाती हैं और शिव 'भद्रसेन'। कुछ लोग सासारामकी ताराचण्डी देवीको ही शोणतटस्था शक्ति मानते हैं। यद्यपि शोण अव कुछ दूर अलग चला गया है।

३३—कामगिरि—यहाँ सतीकी 'योनि' गिरी थी। असमके कामरूप जनपदमें असमके प्रमुख नगर गुवाहाटी (गौहाटी) के पश्चिमी भागमें नीलाचल पर्वतपर यह शक्तिपीठ 'कामाख्या' शक्तिपीठके नामसे सुविख्यात है। यहाँ देवी 'कामाख्या' के नामसे प्रसिद्ध हैं और शिव 'उमानन्द' हैं, जिनका मन्दिर ब्रह्मपुत्र नदीके मध्य उमानन्द-द्वीपपर स्थित है।

३४--जयन्ती--सम्पूर्ण मेघाळय पर्वतोंका प्रान्त है। गारो, खासी और जयन्तिया—ये तीन प्रमुख पर्वत-प्रान्त हैं। जयन्तिया पर्वतपर सतीकी 'वामजंघा' गिरी थी। यहाँ देवी 'जयन्ती' तथा शिव 'क्रमदीश्वरी' कहे जाते हैं। शिळांगसे ५३ कि० मी० दूर जयन्तिया पर्वतपर वाउरभाग प्राममें यह शक्तिपीठ है।

३५--मगध--यहाँ सतीकी 'दक्षिण जंघा' गिरी थी। यहाँ देवी 'सर्वानन्दकरी कह्नव्यती हैं और शिव 'ब्योमकेश'। बिहारकी राजवानी पटनामें बड़ी पटनेश्वरी देवीका मन्दिर ही शक्तिपीठ है।

३६--त्रिस्त्रोता--यहाँ सतीका 'वाम पद' गिरा था। यहाँ सतीका नाम 'अमरी' एवं शिवका नाम 'ईश्वर' है। वंगालके जलपाइगुड़ी जनपदके बोदा इलाकेके 'शालबाड़ी' प्राममें तिस्ता नदीके तटपर यह शक्तिपीठ है।

३७—त्रिपुरा—त्रिपुरामें 'दक्षिण पाद' गिरा था। यहाँ देवी 'त्रिपुरासुन्दरी' और शिव 'त्रिपुरेश' कहे जाते हैं । त्रिपुरा राज्यके राधाकिशोरपुर ग्रामसे २॥ कि ० मी ० दूर पूर्व-दक्षिणके कोणपर पर्वतके ऊपर यह शक्तिपीठ स्थित है। ३८--विभाष--यहाँ सतीका 'बायाँ टखना' ( एड़ीके ऊपरकी हड़ीकी गाँठ ) गिरा था । सती यहाँ 'कपालिनी' अर्थात् 'भीमरूपा' और शिव 'सर्वानन्द' कपाली हैं । दक्षिण-पूरव रेलवेके पासकुड़ा स्टेशनसे २४ कि० मी० दूर तमछक स्टेशन है । वहींका काली-मन्दिर यह शक्ति-पीठ है ।

३९—कुरुक्षेत्र—यहाँ सतीका दक्षिण गुल्फ (दायाँ टखना) गिरा था। यहाँ सतीकी संज्ञा 'सावित्री' है और शिवकी 'स्थाणु' महादेव । हरियाणा राज्यके कुरुक्षेत्र नगरमें हैपायन सरोवरके पास यह शक्तिपीठ है।

४०—युगाद्या—यहाँ सतीके 'दायें पैरका अँगूठा' गिरा था। देवी यहाँ 'भूतधात्री' और शिव 'क्षीरकण्टक' अथवा 'युगाद्य' कहलाते हैं। यह शक्तिपीठ बंगालके वर्घमान रेलवे स्टेशनसे ३२ कि० मी० दूर उत्तर दिशामें क्षीरमाममें स्थित है।

४१ — विराद् — यहाँ सतीके दायें पाँक्की उँगल्रियाँ गिरी थीं। यहाँ सतीको 'अम्बिका' तथा शिक्को 'अमृत' की संज्ञा दी गयी है। यह शक्तिपीठ राजस्थानकी राजधानी जयपुरसे उत्तरकी और ६४ किं० मी० दूर बैराट प्राममें है।

४२--कालीपीठ--सतीकी 'शेष उँगलियाँ' यहाँ गिरी थीं। सती यहाँ 'कालिका' और शिव 'नकुलीश' कहे जाते हैं। कलकत्तामें कालीका सुविस्थात मन्दिर ही शक्तिपीठ है।

सम्प्रति ये ४२ शक्तिपीठ भारतके पवित्र भूभागमें हैं। शेष नी विभिन्न देशों—तिब्बत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमें हैं, जिनका विचरण इस प्रकार है—

१--मानस--यहाँ सतीकी 'दार्थी ह्येली' गिरी थी। यहाँ सती 'दाक्षायणी' कही जाती हैं और शिव 'अमर 'रूप हैं। यह शक्तिपीठ तिन्बतमें मानसरोवरके तटपर है। २--लंका--यहाँ सतीका 'नूपुर' गिरा था। सती यहाँ 'इन्द्राक्षी' कहलाती हैं और शिव 'राक्षसेश्वर'। यह शक्ति-पीठ श्रीलंकामें है।

३---गण्डकी--यहाँ सतीका 'दक्षिण गण्ड' (दाहिना गाल) गिरा था। यहाँ सती 'गण्डकी' तथा शिव 'चक्रपाणि' कहलाते हैं। यह शक्तिपीठ नेपालमें गण्डकी नदीके उद्गमस्थलपर स्थित है।

४—नेपाल—यहाँ सतीके 'दोनों जानु' ( घुटने ) गिरे थे। यहाँ सतीको 'महामाया' तथा शिक्को 'कपाल' कहा जाता है। यह शक्तिपीठ नेपालमें है। सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथके मन्दिरके पास ही वागमती नदीके तटपर गुढोश्वरी देवीका मन्दिर है। यह 'गुह्येश्वरी'-मन्दिर ही शक्ति-पीठ है।

५--हिंगुला--यहाँ सतीका 'ब्रह्मरन्ध्र' गिरा या । यहाँ सती 'भैरवी' कहलाती हैं और शिव 'भीमलोचन'। यह शक्तिपीठ पाकिस्तानके बळ्चिस्तान प्रान्तके हिंगलाजमें है । हिंगलाज कराँचीसे १४४ कि० मी० दूर उत्तर-पश्चिम दिशामें हिंगोस नदीके तटपर है । यहाँ एक गुफाके भीतर जानेपर शक्तिरूप ज्योतिके दर्शन होते हैं ।

६—सुगन्धा—यहाँ सतीकी 'नासिका (नाक ) गिरी थी। यहाँ देवी 'सुनन्दा' तथा शंकर 'त्र्यम्बक' कहलाते हैं। यह शक्तिपीठ बंगलादेशमें है। बारीसालसे २१ कि॰ भी॰ दूर उत्तरकी ओर शिकारपुर गाँवमें सुनन्दा नदीके तउपर सुनन्दा देवी ( उग्रतारा ) का मन्दिर है। यही मन्दिर शक्तिपीठ है।

७—करतोयातट—यहाँ सतीका 'वाम तल्प' गिरा था । सती यहाँ 'अपर्णा' कहलाती हैं तथा शिवका 'वामन' रूप है । यह स्थल बंगलादेशमें है । बोगड़ा स्टेशनसे ३२ कि० मी० दूर दक्षिण-पश्चिम कोणमें भवानीपुर ग्राममें यह शक्तिपीठ स्थित है ।

८—चट्टल—चट्टलमें सतीका दक्षिण बाहु (दायीं भुजा) गिरा था। यहाँ सतीका 'भवानी' रूप और शिव 'चन्द्रशेखर' हैं। बंगलादेशमें चटगाँवसे ३८ कि० मी० दूर सीताकुण्ड स्टेशनके पास चन्द्रशेखर पर्वतपर भवानी-मन्दिर है। यही भवानी-मन्दिर शक्तिपीठ है।

९--यशोर--यहाँ सतीकी 'वायों हथेली' गिरी थी। यहाँ सतीको 'यशोरेश्वरी' तथा शिवको 'चन्द्र' कहते हैं। यह शक्तिपीठ बंगलादेशके खुलना जिलाके जैशोर शहरमें है।

इन शक्तिपीठोंके अतिरिक्त एक और शक्तिपीठ कर्णाटकमें है। यहाँ सतीके दोनों कर्ण गिरे थे। यहाँ सतीको 'जयदुर्गा' और शिवको 'अभीरु' कहा जाता है। यह शक्तिपीठ कर्णाटक राज्यमें है। शक्तिपीठोंकी बड़ी महिमा है। स्कन्द-पद्म-मत्स्यादिपुराणों तथा देवी-भागवतादिमें ७० एवं १०८ शक्तिपीठका भी वर्णन है। उनके दर्शनसे मानवका परम कल्याण होता है।

# महामाया पराविद्या

महामाया हरेश्चेषा तथा सम्मोद्यते जगत्। ह्यानिनामिप चेतांसि देवी भगवती हि सा॥ यटादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तथा विसुज्यते विद्वं जगदेतचराचरम्॥

( दुर्गासप्तशती १ । ५५-५६ )

'जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत् मोहित हो रहा है, वह भगवान् विष्णुकी महामाया है। वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियोंके चित्तको भी बलपूर्वक आकर्षित कर मोहमें डाल देती है। उसीके द्वारा यह सम्पूर्ण चराचर जगत् रचा गया है।



[ भूमण्डलकी देवभूमि—विशाल भारतके अनेकानेक स्थानोपर अनेक शिवतपीट, भगवतीके विम्रह-मन्दिर विद्यमान हैं, जिनका विभिन्न पुराणोंमें विस्तारके साथ वर्णन पाया जाता है। कहीं सर्वाङ्गपूर्ण विम्रह, कहीं अङ्गविशेष तो कहीं यन्त्रादि प्रतीकरूपमें दीखते हैं। साधक संत-महात्माओंने इन्हें अपनी साधना, उपासनासे जामत् बनाये रखा है और भक्तगण भिवत करके अपना अभीष्ट प्राप्त करते आ रहे हैं। यहाँ हम ऐसे ही प्रमुख शिवतपीठोंका संकलन प्रदेश-स्तरपर साधकोंके लाभार्थ प्रस्तृत कर रहे हैं। —सम्पादक ]

उत्तरप्रदेश 📉

## माता विनध्यवासिनी और त्रिकोण शक्तिपीठ

( श्रीवल्लभदासजी विद्यानी 'वजेश' )

सौवर्णाम्बुजमध्यगां त्रिनयनां सौदामिनीसंनिभां राह्यं चक्रवराभयानि द्धतीमिन्दोः कळां विश्वतीम् । प्रैवेयाङ्गदहारकुण्डळधरामाखण्डळाचेः स्तुतां ध्यायेद् विन्ध्यनिवासिनीं राशिमुखीं पार्श्वस्थपञ्चाननाम्॥

'सुनहले कमलोंके आसनपर विराजमान, तीन नेत्रों-याली, विद्युत्के समान कान्तिवाली, चारों हाथों में शङ्क, चक्र, वर और अभयमुद्रा धारण करनेवाली, पूर्णचन्द्रकी वोडश कलाओंसे परिपूर्ण, गलेमें वैजयन्ती माला, बाँहों में बाज्-बंद और कानों में मकराकृति कुण्डलोंको धारण करने-वाली, इन्द्रादि देवगणोंद्वारा संस्तुत शशिमुखी पराम्बा विन्ध्यवासिनीका ध्यान करें, जिनके सिंहासनके बगलमें वाहनके रूपमें महासिंह उपस्थित है।

सहस्रों वर्षोंसे भारतीय धर्म-कर्म और सभ्यता-संस्कृति-

की अम्लय निधि और पिततपावनी भागीरथीके दक्षिण तटपर स्थित विन्थ्याचल, जो अनेकानेक देव, गन्धर्व, िकालर एवं बड़े-बड़े महर्षि तथा सिद्ध-संतोंकी तपो-भूमि रहा है, अपनी मधुमय प्राकृतिक सुषमासे भ्रमणार्थियोंको भी बरबस अपनी ओर आकृष्ट करता आ रहा है। इसीके अञ्चलमें अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायिका राजराजेश्वरी भगवती विन्थ्यवासिनीका सर्वपूजित मन्दिर, जाप्रत् शक्तिपीठ है। इस पीठकी विशेषता यह है कि यहाँ पराम्बा अपने समप्र रूपसे सर्वाङ्गपूर्ण आविर्भूत हैं। यही नहीं, ये सर्वस्थाद्या महालक्ष्मीं अपने तीन रूपोमें ( महाकाली और महासरस्वती तथा स्वयंके खरूपोंके साथ ) आविर्भूत होकर इस पर्वतराजपर इस प्रकार अधिष्ठत हुई हैं कि महामायाने तान्त्रिक उपासकोंके

लिये सहजिस जिर्नाण-यन्त्रोंका भी आविर्भाव कर दिया है। ये त्रिकोण 'लघुत्रिकोण' और 'बृहत्-त्रिकोण' दो रूपोंमें बने हैं, जिनकी यात्रा और दर्शन-पूजन कर विन्ध्यवासिनीके यात्री यात्राकी साङ्गता प्राप्त करते हैं।

छपु-त्रिकोणमें-पूर्वमें भगवती विन्ध्यवासिनीका विग्रह मुख्य मन्दिरमें पश्चिमाभिमुख है और उन्होंके सामने विन्दुरूपमें भगवान् इांकर भी अधिष्ठित हैं। भगवतीके वामभागमें-दक्षिण दिशामें उत्तराभिमुख ऊर्ध्वमुखी भगवती काली हैं और उत्तर-पश्चिममें पूर्वीभिमुख भगवती सरस्वती हैं। इस प्रकार यह छघुत्रिकोण बनता है, जो विन्ध्य-वासिनीके मूळपीठका त्रिकोण है।

विन्ध्यक्षेत्रके त्रिकोणका केन्द्र-विन्दु श्रीरामेश्वर महादेव-मन्दिरके सदाशिव हैं, जो पूर्वाभिमुख हैं। उनके एक नेत्रसे पश्चिमाभिमुख भगवती लक्ष्मी विन्ध्यवासिनी नामसे प्रसिद्ध हैं। दूसरे नेत्रसे उत्तराभिमुख महाकाली काली-खोहमें स्थित हैं और तीसरे नेत्रसे विन्ध्यपर्वतपर महासरखती अष्टभुजा नामसे उत्तराभिमुख स्थित हैं। इस त्रिकोणके अन्तर्गत कई देवी-देवता आते हैं।

विन्ध्यक्षेत्रका यह त्रिकोण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मारतके किसी भी क्षेत्रमें इस प्रकारके त्रिकोण नहीं वनते। विशेषकर भगवतीके तीनों खरूपोंके विश्रह कहीं भी एक स्थानपर इस प्रकार नहीं पाये जाते। यह परम सीमाग्यका विषय है कि यहाँ तीनों महाशक्तियाँ - महालक्ष्मी, महाकाळी, महासरखती त्रिकोण बनाकर विराज रही हैं।

तान्त्रिकगण इसके अतिरिक्त एक बृहत्-त्रिकोण-की भी कल्पना करते हैं, जो पूरे भारतदेशको व्याप्त कर लेता है। इसके अनुसार इस त्रिकोणके एक कोणपर पूर्वमें भगवती कामाक्षी (कामाख्या) अधिष्ठित हैं, दूसरे कोणपर दक्षिणमें कन्यानुभारी या मेहरकी शारदादेवी या विन्थ्यवासिनी प्रतिष्ठित हैं तो तीसरे कोणपर उत्तरमें जम्मूकी भगवती वैष्णवी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं।

### विन्ध्यवासिनीका आविभीव

स्तोत्र-संग्रहोंमें भगवती विनध्यवासिनीपर ७-८ श्रेष्ठ स्तोत्र हैं । उनके तथा मार्कण्डेयंपुराणके देशी-माहात्म्य या 'सप्तरातीं' दुर्गा ( अ० ११, रुखो० ४१-४२ )के अनुसार भगवती श्रीमुखसे कहती हैं कि वैयस्वत मन्वन्तरके अट्टाईसर्वे युगमें शुम्भ-निशुम्भ नामक महादैत्य उत्पन्न होंगे, तव मैं नन्दगोपके घर यशोदाके गर्भसे अवतीर्ण होकर विन्ध्याचलपर्वतपर रहूँगी और दोनों असुरोंका वध करूँगी । भागवतके दशम स्कन्धमें श्रीकृष्णजनमाख्यानके संदर्भमें वसुदेवजी कंसके भयसे देवकीके अष्टम गर्भ भगवांन् श्रीकृष्णको नन्दगीपके घरमें पहुँचाकर यशोदाके निकट सुला देते हैं तथा उसी समय यशोदाकी कोखसे आविर्भूत कन्याको लेकर मथुरामें आते हैं और उसे पूर्वप्रतिज्ञानुसार कंसको सौंप देते हैं। कंस उसे पत्थरपर पटकने जाता है कि वह कत्या उसके हाथसे छटककर आकाशगामिनी हो कंसके वधकी जड़ जम जानेकी बात कहती हुई स्वयं विन्ध्याचळ-पर आकर विन्ध्यशसिनीके रूपमें विराजती है।

कल्पभेदसे कथा-भेदके सिद्धान्तानुसार देवीभागवतके दशम स्कन्ध (अध्याय १)में कथा आती है कि स्वायम्भुत्र मनुने क्षीरसमुद्रके तटपर देवीकी आराधना करते हुए घोर तपस्या की। जब सी वर्ष बीत गये, तब भगवती उनके सामने आविर्मूत हुई और 'वरं ब्रृहि' कहा। मनुने अस्पन्त स्नुतिके साथ अनेक वर माँगे और देवीने भी 'तथास्तु' कहते हुए उन्हें निष्कण्टक राज्यका वर प्रदान किया तथा स्वयं विन्ध्याचळपर चळी गयीं और विन्ध्यवासिनी कहळायीं, जैसा कि कहा है—

पश्यतस्तु मनोरेच जगाम विन्ध्यपर्वतस् ।
... ... ... ... छोकेषु प्रथिता चिन्ध्यवासिनीति च शीनक ॥

विन्यवासिनीका मन्दिर नगरके मध्य एक ऊँचे स्थानपर है । मन्दिरमें सिंहारूढ ढाई हाथका देवीका विग्रह है । मन्दिरमें सिंहारूढ ढाई हाथका देवीका विग्रह है । मन्दिरके पश्चिममें स्थित एक ऑगनके पश्चिम भागमें बारहभुजा देवी हैं, दूसरे भागमें खर्गरेश्वर ज्ञिव हैं। दक्षिणकी ओर महाकालीकी मूर्ति और उत्तरकी ओर धर्मध्वजा देवी हैं । मन्दिरसे थोड़ी दूर श्रीविन्ध्येश्वर महादेवका मन्दिर है । दोनों नवरात्रोंमें यहाँकी भीड़ अपार और अवर्णनीय होती है ।

### महाकाली (कालीखोह)

ऊपर वर्णित विन्ध्यक्षेत्रके त्रिकोणके एक कोणको महाकालीने अधिष्ठित किया है। वस्तुतः ये 'चामुण्डा' देवी हैं। यह स्थान 'कालीखोह' कहा जाता है, जो विन्ध्याच्चछ नगरसे ३ कि० मी० दरीपर है। विन्ध्यव्यासिनी-मन्दिरसे थोड़ी दूरपर विन्ध्याचलको श्रेणी प्रारम्भ हो जाती है। यहाँ पहाड़ीपर एक ओरसे चढ़कर दूसरी ओर उतरना पड़ता है। जाते समय पहले यहाँ महाकाली-मन्दिर मिलता है। जाते समय पहले यहाँ महाकाली-मन्दिर मिलता है। मन्दिरमें देवीका विग्रह छोटा है, किंतु मुख विशाल है। कालीखोहके पास ही भैरवजीका स्थान है। इसी मार्गमें गेरुवाकुण्ड, सीताकुण्ड आदि कुण्ड और मन्दिर हैं।

#### अष्टभुजा शक्तिपीठ

कालीखोहसे अष्टभुजा भगवतीका स्थान लगभग एक मील है । इन अष्टभुजा देवीको बहुत-से लोग महासरस्वती भी मानते हैं । अष्टभुजा-मन्दिरके पास एक गुफामें कालीदेवीका दूसरा भी मन्दिर है । वहींसे चलनेपर मैरवी-कुण्ड और मैरवनाथका स्थान मिलता है । अष्टभुजासे दक्षिण आध्र मील आगे जंगलमें मङ्गला देवीका भी शक्तिपीठ है ।

वैसे अष्टभुजाको कई छोग कृष्णानुजा एकानंशा रूपमें मानते हैं, जो कंसके हाथसे छूटकर विन्ध्यपर्वतपर आ बसी थीं । इसी प्रकार कालीखोहकी महाकालीको 'चामुण्डा' बतलाते हैं और विन्ध्यवासिनी मगवतीके मुख्य विप्रहको 'कौशिको' मानते हैं; जिन्होंने ग्रुम्भिना वध किया था । इस प्रकार भक्तगण अपनी-अपनी भावनाओंके अनुसार इन तीनों प्रमुख देवीविप्रहोंको अनेक रूपोंमें मानते हैं । फिर भी विन्ध्यवासिनी देवीको महालक्षी, कालीखोहकी देवीको महाकाली और अष्टभुजा देवीको महासरस्वतीके रूपमें मानकर इस त्रिकोणको प्जा-उपासना, आराधना करनेवाले बहुसंख्यक साधक भक्त पाये जाते हैं और शक्तित्रयकी सप्पर्य कर अपने-अपने अभीष्ट पूर्ण करते हैं ।

### पराम्बासे याचना

उमेश्वरे उमामयीः रमेइचरे रमामयी, गिरीइवरे प्रमामयी। क्षमामयी क्षमावताम्। सुधाकरे सुधामयी, चराचरे विधामयी। क्रियासु संविधामयी। स्वधामयी स्वधावताम्॥ चेतनामयी: मनःसु जगत्सु वासनामयीः कवीन्द्रभावनामयी, प्रभामयी प्रभावताम् । धनेष चञ्चलामयी, कलावतां कलामयी, शरीरिणामिलामयीः 'शिलामयी' सदावताम्॥



# काशीके छियासी शक्तिपीठ

( डॉ॰ श्रीबदनसिंहजी वर्मा, एम्॰ ए॰ ( इिन्दी-संस्कृत ) बी॰ एड्॰, पी॰ एच्॰ डी॰ )

यों तो काशी 'देवपुरी' कहलाती है। कहा जाता है कि काशीके सभी कंकड़ शंकर हैं। स्कन्दपुराणके काशीखण्ड और काशीरहस्यको देखने-से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ असंस्य देवी और देखा विराजते हैं। 'शक्ति-उपासना-अङ्कः'के संदर्भमें हम इन पुराणोंके आधारपर काशीके प्रमुख शक्तिपीठोंका यथासुलम स्थान-निर्देशके साथ परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। इन पीठोंके दर्शन-यूजनकी फलश्रुतिका मोह लेख-गौरवके भयसे सामिप्राय संवरण किया जा रहा है।

'काशीखण्ड' और 'कृत्यकल्पतरु' में उद्घृत लिङ्ग-पुराणके वचनानुसार काशीमें ८६ शक्तिपीठ हैं, जिनमेंसे कुछका स्थान ज्ञात होता है तो कुछ आज भी अज्ञात हैं। कुछ पीठोंका स्थान-परिवर्तन हो गया है तो कुछ छत्त भी हो गये हैं। ये ८६ शक्तिपीठ इस प्रकार वर्गीकृत किये जा सकते हैं—चण्डी १०, शक्ति ११, दुर्गा ९, गौरी १६, मातृका १२ और अन्य देवी-पीठ २८; प्राप्त सामग्रीके अनुसार इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

#### नौ चण्डी

१ - दुर्गा-दुर्गा-कुण्डपर प्रसिद्ध, २ - उत्तरेश्वरी-अज्ञात, २ - अङ्गारेशी-प्राचीन स्थान-कामाक्षामन्दिरके समीप । वर्तमान स्थान-नवावगंजमें गोवावाईके कुण्डपर 'पाँचकौड़ी' माताके नामसे प्रसिद्ध हैं।

४-भद्रकाली-मध्यमेश्वरके दक्षिण तथा मंदाकिनी (मेदागिन) तालाबके उत्तर थीं। इस समय ये मध्यमेश्वर मुहल्लेमें एक मकानके अन्तर्गत स्थित हैं।

५-भीष्मचण्डी-लुप्त । सदर बाजारमें 'चण्डीदेवी' नामसे पुनः प्रतिष्ठित हैं ।

६-महामुण्डा-ऋणमोचनके दक्षिण विश्वकर्मेस्वरके समीप वागीश्वरीमें इनका स्थान माना जाता है। ७-शांकरी-त्रहणासंगमपर संगमेश्वरके पूर्व काशी-खण्डमें इनका नाम 'शान्तिकरी गोरी' कहा गया है। वर्तमान मन्दिर ककरहाघाटके निकट वरुणातटपर है। राजघाटकोटमें खर्वितनायकके समीप भी इनकी मूर्ति है।

८-अधःकेशी-अज्ञात । ९-चित्रघण्टा-रानीकुआँके समीप चन्दूनाईकी गलीमें प्रसिद्ध हैं ।

इन नी चण्डीपीठोंके अतिरिक्त काशीखण्डमें एक अन्य चण्डीका नामोल्लेख हैं, जिनका स्थान महालक्ष्मीके वायब्यकोणमें बतलाया गया है। इनकी वर्तमान मूर्ति भी महालक्ष्मीके समीप ही है, सम्प्रति ये 'शिखीकण्ठी' कही जाती हैं।

#### नव शक्ति

काशीखण्डमें नव शक्तियोंके नाम तो दिये गये हैं, परंतु उनका स्थान-निर्देश नहीं मिळता। सम्भवतः प्राचीनकालमें इनके स्थान इतने प्रसिद्ध थे कि उनका पता-ठिकाना बतलाना आवश्यक नहीं समझा गया। वहाँ क्रमशः पूर्वसे प्रारम्भ करके उत्तर होते हुए क्रमसे आग्नेय कोणतक इनकी स्थिति कहीं गयी है और सीभाग्यगौरीको मध्यमें बतलाया है। नव शक्तियोंके नाम इस प्रकार हैं—(१) शतनेत्रा, (२) सहस्रास्था, (३) अयुतभुजा, (४) अश्वास्द्रहा, (५) गणास्था, (६) त्वरिता, (७) शववाहिनी, (८) विश्वा और (९) सीभाग्यगौरी।

काशीखण्डमें इनके अतिरिक्त दो अन्य शक्तियोंका भी उल्लेख मिलता है—(१०) कीर्मीशक्ति और (११) दीप्राशक्ति।

दुर्गापीठ

शारदीय नवरात्रमें नव दुर्गाओंकी अनिवार्य यात्राके विषयमें कहा गया है —

माना जाता है । नवरात्रं प्रयत्नेन प्रत्यष्टं सा CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri समर्चिता ॥ नाशयिष्यति विष्नोधान् सुगति च प्रयच्छति। शारदं नवरात्रं च सकुटुग्वः ग्रुभाथिभिः॥ यो न सांवत्सरीं यात्रां दुर्गायाः कुरुते कुधीः। काश्यां विष्नसहस्राणि तस्य स्युश्च पदे पदे॥ (काशीखण्ड ७२। ८२-८६)

दुर्गाकवचमें दुर्गाके जो नी नाम निर्दिष्ट हैं, उनके साथ देशीके नी पीठोंका सम्बन्ध स्थापित हो गया है और नयरात्रके नी दिनोंमें प्रतिपदसे नयमी-पर्यन्त क्रमसे उनकी आराधना होती है। ये नी दुर्गाएँ इस प्रकार हैं—

१-रौळपुत्री-रोलेश्वरी देवी । मदियाघाट, वरुणा-तरपर स्थित हैं ।

२-ब्रह्मचारिणी-दुर्गाघाटकी दुर्गा, जो जनसाधारणमें 'छोटी दुर्गाजी' (ब्रह्मचारिणी ) के नामसे प्रसिद्ध हैं। ३-चन्द्रघण्टा-चित्रघण्टा, चीकके पास चन्द्र-नाईकी गलीमें हैं।

४-क्रूष्माण्डा-दुर्गाकुण्डकी दुर्गा, जो कही दुर्गा-जी कहलाती हैं।

५-स्कन्दमाता-वागीश्वरीदेशीके मन्दिरमें, जैतपुरा महल्लेमें है।

६-कात्यायनी-सिंधियाघाटके ऊपर आत्मावीरेश्वरके मन्दिरमें हैं।

९-कालरात्रि--कालिका-गलीकी कालीजी हैं। ८-महांगोरी--अन्नपूर्णाजी। त्रिश्वनाथजीके निकट हैं। प्राचीनकालमें अन्नपूर्णा-मन्दिरके पीछे 'भवानी'की पूजा होती थी और वे ही 'प्राचीन अन्नपूर्णा' हैं। इस समय भवानीकी मूर्ति अन्नपूर्णाजीके पासके राम-मन्दिरमें आ गयी है। कुछ लोग 'संकटाजी'को ही महागीरी मानते हैं।

९-सिद्धिदात्री-सिद्ध योगेश्वरी, जिनका वर्तमान नाम 'सिद्धेश्वरी' हो गया है, जो सिद्धेश्वरी महल्लेमें हैं। बहुत-से लोग सिद्धिमाताको सिद्धिदात्री मानते हैं और अधिकांश यहीं यात्रा होती है। यह पीठ टाउनहालके पास 'सिद्धिमाताकी गली' नामसे प्रसिद्ध है।

लिङ्गपुराणमें एक अन्य दुर्गापीठका उल्लेख है, जो भैरवेश्वरके समीप है। यहाँ दुर्गाजीकी चृत्यपरायणा

मूर्ति थी । कालभैरव-मन्दिरके पश्चिममें गृहान्तर्गत 'शीतलाजी'के नामसे इस समय इनकी आराधना होती है, जैसा कि कहा गया है——

तत्र दुर्गा स्थिता भद्रे समापि हि भयंकरा।
नृत्यमाना तु सा देवी लिङ्गस्येव समीपतः॥
(कृत्यकस्पत्रक्ते १ष्ठ ८५९, लिङ्गपुराणका वचन)

#### गौरी-पीठ

काशीखण्ड (१००। ६८-७२)के वचनानुसार काशी तथा वाराणसीमें नवगीरी-यात्राका वर्णन है। तदनुसार गोप्रेश्न तीथोमें स्नान करके मुख-निर्मालका गौरीका, ज्येष्ठा-वापीमें स्नान करके ज्येष्ठा गौरीका, सौभाग्य-गौरी तथा श्रृङ्गारगौरीका, विशालाक्षीको समीप गङ्गामें स्नान करके विशालाक्षीका, लिलतावाट)में स्नान करके विशालाक्षीका, लिलतावाट)में स्नान करके लिलतागौरीका, भवानी-तीर्थ-में स्नान करके भवानीगौरीका, बिन्दुतीर्थ (पञ्चगङ्गाघाट)-में स्नान करके महालक्षीगौरीका और लक्ष्मीकुण्डमें स्नान करके महालक्षीगौरीका दर्शन-पूजन करनेका विधान इस यात्रामें है। ये गौरीपीठ इस प्रकार हैं—

१-मुखनिर्मालिकागौरी—यह पीठ अपने प्राचीन स्थानपर नहीं है। इनकी वर्तमान मूर्ति गायघाटपर हनुमान्जीके मन्दिरमें है।

२-ज्येष्ठागौरी--ज्येष्ठा-वापी अव स्नुत हो गयी हैं। इनकी मूर्ति भूतभैरव मुहल्लेमें है।

३-सौभाग्यगौरी--आदिविश्वेश्वरके घेरेमें अब इनकी मूर्ति है ।

४-१८ इत्तरगोरी-- विश्वनाथ जीके मन्दिरमें ईशानकोग-में जो देवीकी मूर्ति है, वहीं आज 'शृङ्गारगोरी पीठ माना जाता है।

५-विशालाक्षीगौरी-मीरघाटपर धर्मेश्वरके समीप प्रसिद्ध हैं। यहाँ भगवान् विश्वनाथ विश्वाम करते हैं और सीसारिक कष्टोंसे खिन्न मनुष्योंको विश्वान्ति देते हैं। देवी-भागवतमें काशीमें केवल इसी देवीपीठका उल्लेख है। विशालाक्या महासोधे मम विश्रामभूमिका। तत्र संस्तिखिन्नानां विश्रामं श्रावयाम्यहम्॥ (काशीखण्ड ७९।७७)

६-छिलतागौरी-लिलताघाटपर प्रसिद्ध है।

७-भवानीगौरी-काशीका प्रधान देवीपीठ है। काशी-निवासियोंके योगक्षेमकी व्यवस्था 'भवानी' ही करती हैं। ये विश्वेश्वरकी पटरानी हैं। इन्हें 'महागौरी' भी कहा जाता है। अतः इनका नवदुर्गामें भी स्थान है। यथा—

योगक्षेमं सदा कुर्याद् भवानी काशिवासिनाम्। (काशीलण्ड ६१।३०)

ब्रह्मवैवर्तपुराणके 'काशीरहस्य' (२०।१०२) के अनुसार भवानी ही अन्तपूर्णा हैं। भग्नानीके सम्बन्ध-में जो स्तुति 'काशीरहस्य'में है, उससे भी यही भाव निकलता है, जैसा कि कहा है—

मातर्विशालाक्षि भवानि सुन्दरि त्वामन्नपूर्णे शरणं प्रपद्ये।

आजकल अन्नपूर्णाजीको ही 'भवानीगीरी'के नामसे पूजते हैं।

८-मङ्गलागौरी-ये 'छिलतागौरी'के नामसे प्रसिद्ध हैं। प्राचीन स्थान छुप्त है। वैसे सिन्धियाके बालाबाटके ऊपर मंगलागीरीका प्रसिद्ध पीठ है।

९-महालक्ष्मीगौरी-महालक्ष्मीगौरीकी वार्षिक यात्रा-भाद्रपद शुक्र ८ से प्रारम्भ होकर आखिनकृष्ण ८ तक (सोरही) सोलह दिनोंकी होती है। इस यात्रासे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है, ऐसा काशीखण्डमें कहा गया है—

लक्ष्मीक्षेत्रं महापीठं साधकस्यैव सिद्धिद्म्। साधकस्तत्र मन्त्रांश्च नरः सिद्धिमवाष्तुयात्॥ सन्ति पीठान्यनेकानि काइयां सिद्धिकराण्यपि। महालक्ष्मीपीठसमं नान्यल्लक्ष्मीकरं परम्॥ (काशीलण्ड ७०। ६५-६७)

मिसिरपोखरा मुहल्लेमें महालक्ष्मीजीका मन्दर है। वहीं कक्ष्मीकुण्ड और 'महालक्ष्मीक्षर' शिव भी हैं, जो अब सोरहियानाय महादेव कहे जाते हैं। इन प्रसिद्ध तथा विशिष्ट गौरीपीठोंके अतिरिक्त वाराणसीमें अन्य गौरीपीठोंका भी उल्लेख मिलता है—

२०-विश्वभुजागौरी-धर्मेश्वरके घेरेमें, दिवोदासेखर-के मन्दिरमें उनका स्थान है।

११-शान्तिकरीगौरी-ये नौ चण्डियोंमेंसे एक हैं। इनका नाम 'शांकरी' भी है।

१२-अम्बिकागौरी-अम्बिकागौरी अब छुत हैं, किंतु सतीश्वरकी पार्वतीकी पूजा उनके स्थानपर होती है।

१२-पार्वतीगौरी-इनका स्थान 'पार्वतीश्वर' लिक्नके समीप आदिमहादेव ( आदिमहेश्वर ) के घेरेमें है ।

१४-विरमाक्षीगौरी-विश्वनाथजीके मन्दिरके नैर्ऋत्य कोणमें जो देवीकी मूर्ति है, वही 'विरमाक्षीगौरी' हैं।

१५-विजयभेरवीगौरी—इनका प्राचीन स्थान छप्त है। भूतभैरवपर व्यावेश्वरके समीप मकानान्तर्गत जो देवीपीठ है, उसमें इनकी पुनः स्थापना मानी जाती है। ध्पचण्डीके मन्दिरमें भी जो पार्वतीकी मूर्ति है, उसे भी कुछ छोग इनकी मूर्ति मानते हैं।

१६-त्रिलोकसुन्दरीगौरी-पितामहेश्वर-मन्दिरके द्वार-पर जो देवीकी मूर्ति इस समय 'शीतला' नामसे पूजी जाती है, वही त्रिलोकसुन्दरीगौरी हैं।

मातृपीठ

लिङ्गपुराण तथा काशीखण्ड दोनोंके अनुसार काशीमें दशाश्वमेधके उत्तरमें एक (अष्ट) मातृकापीट था, जिसमें अष्टमातृकाएँ प्रतिष्ठित थीं। पर अब यह छप्त है।

#### अष्टमातका-पीठ

आठों मातृकाओंके वाराणसीमें अलग-अलग पीठ भी हैं, जिनका स्पष्ट स्थान-निर्देश पुराणोंमें मिलता है। १-ब्राह्मी—ब्रह्मेश्वरके पश्चिम इनका स्थान-निर्देश है और आज भी वहीं हैं।

२-माहेरवरी--विश्वेश्वरके दक्षिण ज्ञानवापीके नैर्ऋत्यकोणमें जो पीपलका वृक्ष है, वहीं महेश्वरका मन्दिर था। उनके दक्षिण माहेश्वरीका स्थान था। इस समय विश्वनाथकी केचहरीमें ज्ञानवापीसे जानेका जो गलियारा है, उसमें उत्तरकी दीवारमें देवीकी मूर्ति है।

३-पेन्द्री-इनका मन्दिर इन्द्रेश्वरके दक्षिण तथा मणिकर्णिका घाटपर स्थित तारकेश्वरके पश्चिम था। इस समय इनका स्थान अज्ञात है।

४-चाराहो--ऋतुत्राराहके समीप इनकी मूर्ति थी। इस समय दाल्म्येश्वरके समीप उत्तरकी ओर मकानमें इनका मन्दिर है। इनकी आराधनासे विपत्तियोंसे रक्षा होती है। वाराणसीमें वाराहीघाटपर वाराहीदेवीका भी जाप्रत्पीठ आज भी विद्यमान है, जिनका दर्शन भोरमें पूजाके समयसे प्रातःकाल सूर्योदयतक ही होता है। बादमें पठ पूरे समयके लिये बंद हो जाता है।

५-वैष्णची-नारायणी नामसे गोपीगोविन्दके पश्चिम इनका स्थान बतलाया गया है। राजमन्दिरके उत्तर जो 'शीतलाजी' हैं, सम्भवतः वे ही 'नारायणी' हैं।

६-कौमारी-महादेवके पश्चिम स्कन्देश्वरके समीप कीमारीका स्थान कहा गया है। आजकल यह स्थान अज्ञात है।

अन्नामुण्डा-वर्तमानमें इनकी मूर्ति लोलाकके समीप अर्वत्विनायकके मन्दिरमें है। ग्राचीन स्थान अज्ञात है।

८-चर्चिका-मङ्गलागीरीके उत्तरमें चर्चिकाका स्थान कहा जाता है। किंतु इनकी मूर्ति अब 'ब्रह्मचारिणी' दुर्गासे मङ्गलागीरी जानेके मार्गमें एक मकानके अन्तर्गत स्थित है।

९-विकटा-इसे 'पश्चमुद्रा मातृका' भी कहा जाता है। ये उपर्युक्त अष्टमातृकाओं के अतिरिक्त हैं। काशी-खण्डमें अष्टमातृकाओं के अतिरिक्त तीन अन्य मातृकापीठ और भी हैं। १-विकटा, २-पञ्चमुद्रा और ३-नारसिंही।

इनमें विकटाका स्थान सर्वोपिर है । इस समय 'विकटा' मातृकाकी 'संकटादेवी'के नामसे आराधना की जाती है । संकटादेवीके दर्शन-पूजनसे सभी मनोर्य पूर्ण होते हैं ।

तत्रैव विकटा देवी सर्वदुः सौघमोचनी।
पञ्चमुद्धं महापीठं तज्ज्ञेयं सर्वसिद्धिद्म्॥
तत्र जप्ता महामन्त्राः क्षित्रं सिध्यन्ति नान्यथा॥
(काशीखण्ड ९७। ४०-४१)

पग्नपुराणमें श्रीसंकटादेवीका स्थान आत्मा-वीरेश्वरके उत्तर तथा चन्देश्वरके पूर्व कहा गया है और संकटा-जीका वर्तमान मन्दिर आज भी वहींपर है।

यथा---

आनन्दकानने देवि संकटा नाम विश्वता। वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वे चन्द्रेश्वरस्य च॥ (पद्मपुराण)

अन्य प्रमुख देवी-पीठ

वाराणसीमें उपर्युक्त गीरी, चण्डी, दुर्गा, राक्ति तथा मातृकाओंके अतिरिक्त २८ देवीपीठ और भी हैं, जिनका नामोल्लेख पुराणोंमें मिलता है। इनमें १० अमृतेश्वरी (अमृतेश्वरके समीप), २०-कुल्जा (कुल्जाम्बरके सिक्ट), ३०-विधिदेवी (विधीश्वरके पास), ४०-द्वारेश्वरी (द्वारेश्वरके निकट, वर्तमानसमयमें दुर्गाजीके मन्दिरमें), ५०-पार्वतीके पीठ, ६०-शिवदूती है, ७०-चित्रप्रीवा (केदारेश्वरके समीप), ८०-हरसिद्धि (सिद्धि-विनायक्तके समीप), ९०-सिद्धलक्ष्मी, १०० हयकण्ठी (लक्ष्मीकुण्डपर), ११०-तालजंघेश्वरी, १२०-यमदृष्ट्रा, १३०-चर्ममुण्डा, १४०-महारुण्डा, १५०-देवयानी, १८०-द्वीपदी, १९०-भीषणा भैरवी, २००-द्वेवयानी, १८०-द्वीपदी, १९०-भीषणा भैरवी, २००-द्वेवयानी, १८०-मागीरथी देवी (हनमें अधिकांशके स्थान लक्ष हैं), २२०-भागीरथी देवी (लिलताघाटपर भागीरथी), २३०-मणिकणी

( मणिकर्णिका-कुण्डमें मणिकर्णिका देवीकी मूर्ति ), २४-वाराणसीदेवी (वर्तमान कालमें त्रिलोचन महादेवके घेरेमें इनका स्थान है ), २५-काशीदेवी ( ललिताघाटपर इनकी म्र्तिं त्रिद्यमान है । कर्णघण्टाके पासमें भी काशीपुरा मुहल्लेमें भी एक काशीदेवी है ), २६-निगडभञ्जनी (इनका 'बन्दी देवी' नाम सर्व-प्रसिद्ध है। दशाश्यमेध घाटपर इनका स्थान है।), २७-छाग-यक्रेश्वरी ( कपिलधारा तालाबके ऊपर इनकी मृतिं है ) और २८-अघोरेशी (कामेश्वरके समीप इनका स्थान कहा गया है )।

योगिनी-पीठ

काशी तथा बाराणसीमें ६४ योगिनियोंका बास माना जाता है । इनमेंसे ६० योगिनियोंका स्थान चौसटटी घाटपर राणामहलमें है । शेष ४ योगिनियोंके स्थानोंका पता नहीं है। शास्त्रातसार योगिनियोंका स्थान राणामहलमें ही होना चाहिये। किंतु राणामहलमें भी अब केवल ५-६ मूर्तियाँ ही रह गयी हैं, दोत्र सब छप्त हैं। बैसे ६४ योगिनियोंकी समष्टिरूपा चतुःपष्टीदेवी (चीसट्टी) न्यूनताप्रिका है, जिनका दर्शन भुरण्डी (चैत्र कृष्ण प्रतिपद् ) के दिन हजारों भावुक प्रतिवर्ष किया करते हैं। नवरात्रमें इनकी आराधना त्रिशेष फलदायिनी मानी गयी है । यथा-

आरभ्याश्वयुजः शुक्कां तिथिं प्रतिपदं शुभाम्। यावन्नरश्चिन्तितमाप्नुयात्॥ पुजयेन्नवम प्रयत्नतः । यात्रा चैत्रकृष्णप्रतिपदि तत्र पुण्यकृज्जनैः॥ कर्तब्या क्षेत्रविघ्नप्रशान्त्यर्थ ्राशीखण्ड ४५ । ४८-५२ ) मनियरकी स्वर्णमयी आद्याशक्ति

वाराणसी-मण्डलके बलिया जनपदमें सरयूतट-स्थित 'मनियर' स्थानपर देत्रीका मन्दिर है । इसमें आधाशक्ति भगवतीकी स्वर्णमयी मूर्ति है । कमळपर विराजमान देवीकी चतुर्भुजी मूर्तिके हाथोंमें शूल, अमृत-कलश, खपर और अभयमुद्रा है । कहा जाता है कि इसके समीप ही सुमेधा ऋषिका आश्रम था। जहाँ राजा सुरथ और समाधि वैश्यने देवीकी कठोर उपासना कर उनका प्रसाद प्राप्त किया, जो 'दुर्गा सप्तशती'के मुख्यपात्र हैं। सरयूतटपर सुरथराजाकी मृण्मयी मूर्ति भी है।

लिलता देवी-'तन्त्रचूडामणि' के अनुसार ५१

शक्तिपीठोंमेंसे प्रयाग-स्थित यह एक शक्तिपीठ है । कहा

जाता है कि यहाँ सतीकी हस्ताङ्गुलि गिरी थी। यहाँकी

शक्ति ललिता और देव भव-भैरव हैं । प्रयागमें ललिता

देवीकी दो मूर्तियाँ मिलती हैं--एक अक्षयवट किलेके पास,

दूसरी मीरपुरमें । किलेमें लिलतादेवीके समीप लिलितेश्वर

महादेव हैं । परिनिष्टित विद्वानोंके मतानुसार यहाँका

प्रयाग-क्षेत्रके शक्ति-पीठ

त्रिवेणी-को प्रयाग-'तीर्थराज' कहा जाता है। यहाँ सर्वप्रमुख प्रवाहमान मूर्त शक्तिपीठ 'त्रिवेणी' ही है, जहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती—तीनों 'महाशक्तियाँ एक दूसरीसे गले मिलती हैं। भारतका कोई भी ऐसा आस्तिक भावुक न होगा, जो जीवनमें एकवार इस जाग्रत् महाशक्तिपीठमें पहुँचकर आचमन, स्नानसे स्वयम्को कृतार्थ करनेकी उत्कण्ठा न रखता हो।

अळोपी देवी-इल∣ह∣बाद चौकसे दारागंजकी प्राण्टट्रंक सड़कपर दारागंजसे ४ फर्लांग पूर्व अलोपी देवीका पीठ-स्थान है । यहाँ प्राय: मेले लगे रहते हैं। अलोपी देवी वस्तुतः ललितादेवी हैं । मानाका दर्शन पलनमं झलते हुए होता है।

शक्तिपीठ अलोपी देवी ही है। कड़ाकी देवी-इलाहाबाद जनपद्में कड़ा नामक एक स्थान है। वहाँ 'कड़ेकी देवी' अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। संत मञ्जदासकी आसध्या देवी होनेके कारण यह ति। हैं । स्थान साधु-संतोंमें अत्यन्त आदरणीय माना जाता है । CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

#### बाँगरमङका राजराजेश्वरी-पीठ

कानपुर-सेन्ट्रल स्टेशनसे जो लाइन बालामउ जाती है, उसमें बाँगरमऊ स्टेशन पड़ता है। यहाँ एक अद्भुत मन्दिर वना है, जो तन्त्रशास्त्रकी रीतिसे बनाया गया है। यह मन्दिर राजराजेश्वरी श्रीविद्या-मन्दिर कहा जाता है। मुख्य मन्दिरके भीतर जगदम्बाकी अष्टधातुकी ममोहर मूर्ति है। आसनके नीचे चतुर्दल कमलपर ब्रह्माजी स्थित हैं। कमलदलोंपर—'वं' 'शं' 'षं' 'सं' —ये बीजाक्षर अङ्कित हैं। उसके बाद पटदलकमलपर विष्णु भगवान् स्थित हैं। इसके दलोंपर 'बं' 'मं' 'यं' 'रं' 'लं' ये—अक्षर उत्कीर्ण हैं । बीचमें षोडशद्लकमलपर सदाशिव विराजमान हैं। दलोंपर 'अ' से 'अ:' तक सोलह खर-वर्ण अङ्कित हैं। इसके बाँयी ओर नीलवर्ण दशदल पद्म-पर 'डं' से 'फं' तकके वर्णींके साथ रुद्रकी मूर्ति है। आगे पाश्वमें द्वादश कमल रक्तकमलपर 'कं' से 'ठं' पर्यन्त वर्ण तथा ईश्वरमूर्ति हैं । इन पश्चदेवताओंके ऊपर श्रेत कमल है। उसमें 'हं' 'क्षं' बीजाक्षर हैं TO BE STORE OF THE STORE OF THE

तथा सदाशिव लेटे हैं । सदाशिवकी नामिसे निकले कमलपर जगदम्बाकी मूर्ति विराजमान है ।

कुण्डलिनीयोगके आधारपर वना अपने ढंगका यह एक ही मन्दिर है ।

महात्रिपुरसुन्दरीपीठ —कानपुर-परिक्षेत्र-मण्डलके अन्तर्गत फर्रूखाबाद जिलेके तिरवाँ नामक स्थानमें एक चबूतरेपर संगमरमर पत्थरपर बने एक विशाल श्रीयन्त्रपर भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी सुन्दर मूर्ति बनी हुई है।

केन्द्रिय बिन्दुके ऊपर पाशाङ्कुश धनुर्वाणधरा चतुर्मुजा भगवतीकी बड़ी ही सुन्दर मूर्ति है। जन साधारण इसे अन्नपूर्णा-मन्दिर कहते हैं। फर्रूखाबादमें शक्तिपीठोंके रूपमें इसकी विशेष मान्यता है। जिले-के कान्यकुन्ज (कन्नौज) नगरमें भी अनेक प्राचीन शक्तिपीठ पाये जाते हैं। इस मन्दिरको एक साधक महात्माके आदेशानुसार लगभग सौ-डेढ़-सौ वर्ष पूर्व इसे तिरवाँ-नरेशने बनवाया है।

# लिङ्गधारिणी ( लिलता ) शक्तिपीठ

( भीरामनरेश दीक्षित शास्त्री )

पुराणोंमें १०८ महाशक्तिपीठोंके नामोंमें एक नाम लिङ्गधारिणी देवीका भी आता है—

'प्रयागे लिलतादेवी नैमिषे लिङ्गधारिणी।'

भगवती लिङ्गधारिणीका पीठ सुप्रसिद्ध ऋषिक्षेत्र नैमिपारण्य (नीमसार) में है । जहाँ लखनऊ-वालामऊ ब्राँच लाइनसे सीतापुर जाया जाता है । लिङ्गधारण करनेवाली देवी 'लिङ्गधारिणी' कहलाती हैं और हैं भी ऐसा ही । माता लिङ्गधारिणीके मस्तकपर भगवान् शंकरका लिङ्ग विराज रहा है । सतीके मृत देहको विष्णुद्वारा सुदर्शन- चक्रसे खण्ड-खण्ड करनेपर जिन-जिन स्थानोंपर वे अङ्गखण्ड और सतीके आभूषणादि गिरे, वे शक्तिपीठोंके रूपोंमें प्रतिष्ठित हो गये। कहा जाता है कि ऐसे ही शक्तिपीठोंमें यह भी एक स्थान है, जहाँ सतीके नेत्र-पलक गिरे थे। यही कारण है कि मन्दिरके निकटके मालाकार पूजनके वस्त्र, माल्यादिके साथ अँखियाँ (नेत्र) भी देवीको चढ़ानेके लिये दिया करते हैं। यहाँ ये आँखें सोने-चाँदीकी भी बिकती हैं, जो देवीको चढ़ायी जाती हैं।

देवीके नेत्रोंमें विलक्षण सम्मोहन पाया जाता है। इसी कारण यहाँ ये देवी 'ललिता' नामसे विख्यात हैं। होती है और अनेक साधकों एवं भक्तजनोंकी अपार भीड़ होती है और अनेक साधक दुर्गासप्तराती, देवीभागवत आदिके पाठकर माताको प्रसन्न करते हैं।

#### श्रीचक्रतीर्थ

एक पौराणिक अनुश्रुति है कि जिस समय सभी देवगण तपस्या तथा भगवत्कथाके योग्य स्थान हूँ इते हुए भगवान् विश्णुके चक्रके पीछे-पीछे यहाँ पहुँचे तो उस समय वह चक्र यहाँ गोमती नदीमें गिरकर बहुत नीचे चळा गया । यह देख देवताओं में हाहाकार मच गया । देवगण भगवती लिङ्गधारिणी लिलताम्बादेवीकी शरण गये और माताने कृपाकर चक्रको यहीं रोक लिया। वहाँ एक जलस्रोत उत्पन्न हो गया, जो 'श्रीचक्रतीर्य' के नामसे प्रसिद्ध है। प्रतिमास अमावास्या और सोमवतीके पर्वपर भारी संख्यामें तीर्थयात्री यहाँ स्नानकर पुण्य प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि यहींपर भण्डासुर दैत्यका देवीद्वारा वध हुआ था।

योगिनीतन्त्र और शक्तियामल आदि प्रन्थोंमें देवीके माहात्म्यका सुन्दर वर्णन मिलता है, जिसके स्वाध्यायरे भक्तोंका मन पवित्र होकर और तद्नुसार अनुष्टानसे मनोगञ्चित पूर्ण होता है।

# गोरखपुरकी श्रीकुलकुल्या देवी

वीद्रोंके प्रधान तीर्थ कुशीनगर (कसया) से छः मील दूर अग्निकोणमें 'कुलकुत्या' एक स्थान है । यहाँ 'कुल्या' नामकी एक नदी बहती है, जो बनका मध्यमाग कहा जाता है । इसी नदीके तटपर एक महामहिम श्रीदुर्गाका मन्दिर है । कुल्यानदी तटपर प्रतिष्ठित होनेसे देवीका नाम 'कुलकुल्या' (कुलकुला) हो गया है । विज्ञजनोंके अनुसार शास्त्रोंमें भगवतीका एक नाम 'कुलकुल्ला' आता है । सम्भव है, उसीका अपभंश 'कुलकुल्या' (कुलकुला ) चल पड़ा हो । इसी नामके आयारपर उक्त बनको भी 'कुलकुला' स्थान कहा जाता है ।

कहते हैं कि देवी मन्दिरमें रहना पसंद नहीं करतीं। इसी कारण एक छोटी चहारदीवारीके अन्दर एक चबूतरेपर इनका स्थान है।

यहाँ प्रतिवर्ष चैत्रके नवरात्र तथा रामनवमीपर सप्ताहों-तक बहुत बड़ा मेळा छगता है । यह देवी अन्यन्त जाप्रत् हैं । यहाँ पशुबळि नहीं दी जाती । आज भी अनेक साधक देवीकी शरणमें रहकर जप-उपासना करते रहते हैं ।

देनीकं स्थानसे दो-तीन वीधे दूर दक्षिणकी ओर कुलकुल्देकरनाथका मन्दिर भी है।

# अगवती पाटेश्वरी - शक्तिपीठ

फैजाबाद मण्डलमें गोरखपुर—गोण्डा छोटी लाइनपर स्थित तुलसीपुर स्टेशनके पास देवीपाटन गाँवमें भगवती पाटेश्वरीका मन्दिर है। कहते हैं कि सतीके पट यहाँ गिरे थे। यह भी किंवदन्ती है कि महाभारतकालमें कर्णन पाटेश्वरीकी स्थापना की थी। वैसे नाथ-पंथी सम्प्रदायवाले इसे अपनी गद्दी मानते हैं। (इसी अङ्कर्मे पृष्ठ सं०९४पर श्रीगोरखनाथपीठके महन्त श्रीअवेद्यनाथ-जीका देवीके विषयमें विशेष लेख पठनीय है)। वाँदाका महेश्वरी-पीठ

शाँसी-मण्डलके अन्तर्गत बाँदाका महेरवरी देवीका मन्दिर भी अत्यन्त प्राचीन राक्तिपीठ वताया जाता है। कहा जाता है कि इस स्थानपर बड़े-बड़े उपासकोंने तपस्या की है। इसीके समीप वामदेवेश्वर पर्वतपर जो अपूर्व शिवलिङ्ग है, उसीसे इस नगरका नाम 'बाँदार पड़ा है।

#### महोबाका चण्डिका-पीठ

मनिकपुरसे ९५ और बदौसासे ५९ मीछ दूर. महोबा-स्टेशन है। स्टेशनसे कुछ दूरीपर कीर्तिसागर नामक बड़ा सरोवर है। इसीके समीप मदनसागर है। इसके अग्निकोणपर कण्ठेश्वर महादेव और बड़ी चिण्डिकादेवीका पीठ है। वड़ी चिण्डिकादेवीका श्रीविश्रह १२ फुट ऊँचा है और भगवती अष्टभुजाके रूपमें विराजती हैं।

मदनसागरसे पश्चिम गोखार पर्वत है। पर्वतसे वस्तीकी ओर आते समय रावण-स्थानमें १२ फुट ऊँची हाथमें दण्ड लिये भैरवनाथकी मूर्ति है। मदन-सागरके तटपर एक और अष्ट्रभुजादेवीका मन्दिर है, जिन्हें लोग 'छोटी भवानी' कहते हैं। बस्तीके प्रारम्भमें भी एक भैरवनाथकी मूर्ति है, जिसे लोग अब 'सिंह-भवानी' कहते हैं। दोनों चण्डिका-पीठोंपर दूर-दूरसे शक्तिके उपासक अनुष्ठानादिके लिये आने रहते हैं।

# मथुरा-क्षेत्रके प्रमुख शक्तिपीठ

( श्रीकृष्णकुमार श्रोत्रिय, 'मुशान्त' )

आगरा-मण्डल में प्रमुख रूपसे त्रज—मथुरा-वृन्दावनके अन्तर्गत ही शक्तिपीठोंका उल्लेख है। यद्यपि मथुरा-वृन्दावनमें भगवान् श्रीकृष्णकी ही भक्तिधारा अजस्रू पर्मे सर्वत्र प्रवाहित है, तथापि शक्ति-उपासनाकी परम्परा भी यहाँ विद्यमान है। देवीभागवतकी मान्यताके अनुसार आदिशक्ति, मूलप्रकृति स्वयं भगवान् श्रीकृष्णकी आह्रादिनी-शक्ति भगवती श्रीराधारानीने ही अपने अप्रतिम अस्तित्वसे समस्त व्रज-मण्डलको ही नहीं, अपितु पूरे प्रदेश और सम्पूर्ण देशको ही शक्ति-सम्पन्न वना दिया है। व्रजमें श्रीराधाकी कात्यायनी-स्वरूपमें भी उपासना होती है।

#### महाविद्या-शक्तिपीठ

मथुराके प्रधान शक्तिपीठोंमें महाविद्याका प्राचीन मन्दिर प्रमुख रूपसे उल्लेखनीय है । मथुरामें यह शक्ति-पीठ एक ऊँचे टीलेपर अवस्थित है । भगवतीकी मूर्ति अत्यन्त भव्य है । विशेषतया उनके नेत्रोंकी ज्योति दर्शनीय है ।

### कंकाली (कंसकाली) पीठ

मथुरामें भूतेश्वर महादेवके पास कंकाली टीला है। टीलेको ऊपर भगवती कंकाली (कंसकाली) का मन्दिर है। टीलेकी खुदाईसे अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। बताया जाता है कि ये कंकाली वही देवी हैं, जिन्हें कंसने देवकीकी कन्या समझकर उठा करके पटक कर मारना चाहा था, किंतु वह उसके हाथसे छटक कर आकाशमें चली गयीं, और देवीरूपमें प्रकट होकर कंसको चमत्कृत कर दिया। इन्हें 'कृष्णकाली' भी कहते हैं। यह भी मथुराका प्रसिद्ध देवी-पीठ है। यह भ मथुराका प्रसिद्ध देवी-पीठ है। यह भ मजजन प्जा-उपासना करते हैं।

चाम्रण्डा-शक्तिपीठ

मथुराका यह प्राचीन सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ है। 'तन्त्र-चूडामणि'के अनुसार इक्यावन महापीठोंमें मथुरामें 'मौळी'-शक्तिपीठ माना गया है। यहाँ सतीके केशपाशका पतन हुआ है। यह स्थान 'चामुण्डा' कहळाता है। इस स्थानपर महर्षि शाण्डिल्यने साधना की थी।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

3/0

#### बरसानाका श्रीराधारानी-पीठ

वरसाना वज (मथुरा) का वह स्थान है, जहाँ भारतके सभी कृष्णभक्तों, विशेषतया युगलछविके भावुक भक्तोंका साधना-केन्द्र है। कारण, यहाँ उनके आराष्य-प्रभुकी सर्वस्त्र श्रीराधारानीका दिव्य पीठ है।

वरसानेको वरसानु, ब्रह्मसानु और वृष्ठभानुपुर कहा भी जाता है। यह स्थान वृष्ठभानु और कार्तिरानीकी राजधानी रहा है। यहीं एक पहाड़ीपर सीढ़ियाँ वनाकर दुर्गसदश मनोरम भव्य मन्दिर बना है, जहाँ नन्दनन्दन श्रीष्ट्रम्णचन्द्रकी आह्नादिनी-शक्ति भगवती राधारानीका श्रीविग्रह विराजमान है।

यह पहाड़ी ब्रह्माजीका रूप माना जाता है । जबिक नन्दगाँवकी पहाड़ी शिवके रूपमें और गोवर्धनपर्वत-विष्णुके रूपमें मान्य है । यहाँ मोरकुटी, मानगृह ( गढ़ ) है; जहाँ मानवती राधारानीको मगवान् श्री-कृष्णचन्द्रने मनाया था । बरसानेके दूसरी ओर एक छोटी पहाड़ी है और इन दोनों पहाड़ियोंकी द्रोणी (खी) में बरसाना वसा है ।

भादों सुदी अष्टमीसे चतुर्दशीपर्यन्त यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इसी प्रकार फाल्गुन सुदी अष्टमी, नवमी और दशमीको सुप्रसिद्ध 'होली-लीला' होती है। होलीके अवसरपर यहाँ जो माधुर्य वरसता है, वह अनिर्वचनीय है। इस उत्सवकी यह विचित्र लीला है कि ब्रजवासिनी स्त्रियाँ पुरुषोंपर लट्टठमार करती हैं और पुरुष उनके वारको बचाते रहते हैं।

### वृन्दावनका कात्यायनी-पीठ

विज्ञे कात्यायनी परा'—अर्थात्—व्रज-वृन्दावनमें व्रह्मशक्ति महामाया कात्यायनी विराजती हैं। भारतके १०८ शक्तिपीठोंमें यह भी एक प्रमुख पीठ है। भागवत (के२२वें अध्याय)में उल्लेख है कि हेमन्तके प्रथम मासमें नन्दव्रजकी कुमारियोंने हविष्यान्न भक्षण कर भगवती कात्यायनीका विधिवत् वत इसीलिये किया था कि नन्दगोप-कुमार व्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र पतिरूपमें उन्हें प्राप्त हों। और, भगवतीने भी उनकी यह साध पूरी करके उन्हें अपने प्रियतम प्रमु श्रीकृष्णचन्द्रके साथ रासरसके दिव्य आस्वादनका सुख दिया।

भगवती कात्यायनीका यह व्रत और पूजन गोपियोंने त्रज-तृन्दावनके 'राधावाग'नामक इसी स्थानपर किया होगा। इतना महत्त्वपूर्ण पीठ कालके प्रभावसे लग्न हो गया था, जिसका पुनरुद्धार परमयोगी महात्मा ब्रह्मलीन केशवा-नन्दर्जा महाराजने भगवतीकी प्रेरणासे किया । और, अष्टधातुनिर्मित भगवती कात्यायनीके सुन्दर श्रीविग्रहकी प्रतिष्ठा १ फरवरी सन् १९२३ ई० (माधपूर्णिमा )को काशी, बंगाल तथा अन्यान्य स्यानोंके चुने हुए वैदिक विद्वान ब्राह्मणोंद्वारा वैष्णवी-विधिके साथ सम्फन करायी । भगवतीके साथ पञ्चानन शिव, विष्णु, सूर्य और गणेशके श्रीविग्रह देवी-पञ्चायतनके रूपमें स्थापित कर इस पीठका उद्धार किया । योगिराज श्रीकेशवानन्द्जीके द्वारा पीठकी प्रतिष्ठापनाके पश्चात् उनके उत्तराधिकारी सिद्ध महात्मा श्रीसत्यानन्दजी महाराजने पीठके विकास और विस्तारमें विशेष योग दिया । वर्तमानमें स्वामी श्रीविद्यानन्दजी महाराज भी उसी निष्ठासे पीठका गौरव बढ़ा रहे हैं।

# शाकमभरी ( शताक्षी ) शक्तिपीठ

( आचार्य श्रीरेवानन्दजी गौड़ )

दुर्गासप्तशती (११।४७-४८) में बहुचर्चित शाकम्भरी भगवती या शताक्षीदेत्रीका पीठ मेरठमण्डलके सहारनपुर रेलवे-स्टेशनसे ४०कि मी०उत्तर शिवालिक पर्वतकी तलहटीमें स्थित है। सहारनपुरसे २४ कि०-मी० दूर 'बहेट' कस्वा इस पीठका प्रवेशद्वार है। पीठसे एक कि० मी० पूर्व 'भूरादेव' (बटुक भैरव) का विशाल मन्दिर है। यह शाकम्भरी-पीठ हरियाणा, हिमाञ्चल, देहरादून, चकरौताकी सीमासे आवृत है। मन्दिरमें उपलब्ध कुछ पात्राणखण्ड मराठाकालके प्रतीक वताये जाते हैं।

शाकम्भरीदेशिकं आविर्भायके विषयमें अनेक जनश्रुतियाँ प्रचित्रत हैं। उनमें बहुचर्चित जनश्रुतिके अनुसार कहा जाता है कि गुर्जर जातिका कोई जन्मान्ध ग्वाला यहाँ गायें चराया करता था, तब एक दिन उसे दिव्यवाणी सुनायी पड़ी—'यह हमारा पीठ है, इसका पूजन-अर्चन करो।' (भक्त) ग्वालेने पूछा—तुम कौन हो !' समाधान मिला—'शक्तिरूपा देशी।' भक्तने पुनः कहा—'मुझ अन्धेको नेत्र दें, तभी तो आप कृपामयी शक्तिका में दर्शन कर सक्र्णा।' 'तथास्तु' कहकर दिव्यवाणी शान्त हो गयी।

तत्काल ही अन्धे भक्तको सब कुछ दिखायी पड़ने लगा।
उसने यत्र-तत्र सर्वत्र माताकी दिव्यताका प्रचार किया।
अकस्मात् उसकी लौटी हुई दृष्टि देखकर लोग विश्वस्त
हो गये और माताके दर्शन-पूजनकी परम्परा चल पड़ी।
माताकी मूर्तिके सामने उस भक्तकी समाधि आज भी
विद्यमान है। कहा जाता है, मन्दिरका इतिहास
लगभग तीनसे पाँच शतक प्राचीन है। प्राचीन समयसे
ही घनधीर बीहड़ जंगलमें स्थित इस पीटमें अब आजके
युगकी सारी सुत्रिधाएँ माताके भक्तीने जुटा दी हैं।

पक्का मार्ग, त्रियुत्, जलिंगमकी सुत्रिया, धर्मशाला, टेण्टोंका छोटा-सा वाजार आदि सुत्रिधाओंसे अब यात्रियों-को कोई कष्ट नहीं होता।

भगवती शाकम्भरीका मन्दिर भी वन गया है, जिसपर स्वर्णकलश शोभा दे रहा है। मन्दिरके भीतर संग-मरमरका चबूतरा है, जिसपर उत्तराभिमुख भीमादेवी और पूर्वाभिमुख भामरी, शाकम्भरी, शताश्चीके श्रीविग्रह ३-४ फुटके हैं, जो छृत और सिन्दूरसे लिस हैं। भामरी और शाकम्भरी देवीके मध्य छोटी-सी गणेशजीकी मूर्ति भी हैं। रंग-बिनंगी वेषभूषा, आभूषण, सोने-चाँदीके पात्र ज्ञिलमिलाते रहते हैं। माताके दोनों ओर छृतके अखण्ड-दीप जलते रहते हैं। शाकम्भरीपीठके चारों ओर, चारों दिशाओंमें कमलेश्वर, इन्द्रेश्वर, शाकश्वर और बटेश्वर महादेवके मन्दिर हैं। प्रवंतपर और भी कई मन्दिर हैं।

'देवी-माहात्म्य' या 'दुर्गासप्तश्ती' (११।४०-४८) के अनुसार प्राचीन कालमें सौ वर्षोतक वर्षा न होनेके कारण जलाभावसे धन-धान्यका अत्यन्त अभाव हो गया और ऋषि-मुनियोंके नित्य-नियम भी संकटाकीण हो गये। संसार संतम हो उठा। तब जगदम्बाने अवतरित होकर शत-नेत्रोंसे उस विषम स्थितिको दयाई-दिष्टिसे देखा और अपने शरीरसे एक प्रकारका विशेष शाक उत्पन्न किया एवं उससे जगत्का भरण-पोषण किया। तभीसे माँके 'शाकम्भरी' और 'शताक्षी' नाम चल पड़े।

दुर्गासप्तशतिके मूर्ति-रहस्यमें बताया गया है कि शाकम्भरी देशीके शरीरका वर्ण नील है, नीलकमलके समान नेत्र हैं, नाभि बहुत गहरी है, उदरपर तीन बल्पिं सुशोभित हो रही हैं। जो मक्त इस शक्तिका स्तवन, ध्यान, जप, प्रजन, नमन करता है, उसे शिष्ठ ही अल-पान और अक्षय धन-धान्यकी प्राप्ति होती है। देवबन्द-दुर्गापीठ--शाकम्भरी पीठसे कुछ मीछ दूरीपर प्रसिद्ध कस्बा—-'देवबन्द' में भगवती दुर्गाका मन्दिर है। मुसलमानी साम्राज्यकालमें मूल नाम 'देवीवन' से 'देवबन्द' वन गया।

मन्दिरके चारों ओर प्रकृतिका विशा । प्राङ्गण है । सामने १८ बीधेका मनोहर तालाब (देशीकुण्ड) है जो वर्षमें एक बार गङ्गानहरके जलसे भर दिया जाता है । तालाबके दोनों किनारोंपर घाट बने हैं । यहाँ चैत्रशुक्ला चतुर्दशीको बड़ा मेला लगता है ।

शाकम्भरीपीठ और दुर्गापीठके सम्बन्धमें जनश्रुति है कि दोनों देवियाँ सगी बहनें थीं । आज भी शाकम्भरी मेलेमें मन्दिरके ठीक सामने देवबन्दिनवासी ही ठहर पाते हैं। इससे दोनों देवियोंके आपसी सम्बन्धकी किंवदन्तीको पुष्टि मिलती है।

### मायादेवी शक्तिपीठ

हरिद्वारमें विष्णुघाटसे थोड़ा दक्षिण भैरव-अखाड़ेके पास भैरवजी, अष्टभुजाजी, भगवान् शिव और त्रिमस्तकी दुर्गा देवीकी मूर्तियाँ हैं, जिनके एक हाथमें त्रिशूल और दूसरेमें नरमुण्ड है। मायादेवीका यह प्राचीन शक्तिपीठ है। जहाँ अनेक साधक साधना करते रहते हैं।

चण्डीदेवी शक्तिपीठ—नीलपर्वतके शिखरपर चण्डी-देवीका मन्दिर है। चण्डीदेवीकी चढ़ाई कुछ कठिन है जो करीब २ मीलकी है। चढ़ाईके दो मार्ग हैं, पहला मार्ग गीरीशङ्कर महादेवके मन्दिरसे होकर जाता है जो कठिन है और दूसरा कामराजकी कालीके मन्दिरके पाससे होकर जो सुगम है। कहते हैं कि देवीके दर्शनके लिये रात्रिमें सिंह आता है, इसीलिये रात्रिमें पंडे-पुजारी कोई भी नहीं रहते। भगवतीका यह शक्तिपीठ अत्यन्त जाप्रत् माना जाता है।

पार्वती और मनसादेवी—हिरद्वारमें दक्षेश्वरके स्थान-पर पार्वतीदेवीका पीठ है। बताया जाता है कि यहीं सती योगाग्निद्वारा भस्म हुई थीं, जिससे प्रधान शक्ति-पीठोंकी उत्पत्ति हुई।

इसके अतिरिक्त यहाँ बिल्वपर्वतवासिनी मनसादेवीका भी राक्तिपीठ है। इस प्रकार इस पुण्यक्षेत्रमें एक राक्ति-त्रिकोण बन गया है। चण्डीदेवी, पार्वती और मनसादेवी—इन तीनों देवियोंके स्थानोंका प्राकृतिक सीन्दर्य अवर्णनीय है।

# कुमाऊँ ( कुर्माञ्चल ) क्षेत्रके शक्तिपीठ

नयनादेवी—उत्तरप्रदेशके कूर्माश्वल-मण्डलमें प्रसिद्ध् नैनीताल नगरके मध्य एक अत्यन्त लम्बी-चीड़ी झील है। जिसके दोनों छोरोंकी 'तल्लीताल' और 'मल्लीताल' संज्ञाएँ हैं। स्कन्दपुराणके अनुसार इस हदका नाम 'त्रिऋषि-सरोवर' है और इससे सम्बद्ध तीन ऋषि हैं—अत्रि, पुलस्त्य और पुलह। इसी हदके मल्लीतालके तटपर नयनादेवीका प्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ है। कुमाऊँ—प्रदेशमें इस देवीका अत्यन्त समादर है और उपासना की जाती है।

पूर्णागिरि पीठ—कुमाऊँ-प्रदेशके इस शक्तिपीठमें पहुँचनेके ळिये पीळीभीत होकर रुद्देलखण्ड-कुमाऊँ रेळवेकी ब्राँच ठाइनसे टनकपुर मण्डी पहुँचना पड़ता है। वहाँसे ३-३॥ मील समतल भूमि पार करनेपर चढ़ाई शुरू होती है। तीन जलसम्पात पार करनेपर ब्राँसीकी चढ़ाई प्रारम्भ होती है और दुन्नासमें पहुँचकर यात्री विश्राम करते हैं जो मंडीसे १०-१२ मील पड़ता है। दूसरे दिन पुनः यात्रा प्रारम्भ करनी पड़ती है। डेढ़ फलंग चढाईके बाद श्रीकालीके स्थानका दर्शन कर उत्ररनेपर प्रधान पीठकी पर्वतश्रेणी मिलती है, जिनमें एक पर्वत तो बिलकुल नंगा है। घास, बृक्ष, लवा आदि कुछ भी नहीं होता। इधर कुछ क्योंसे रास्ता और सीढ़ियाँ बनायी गयी हैं और पकड़कर चढ़नेके लिये जंजीरें भी लगा दी गयी हैं। इस

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

पहाइके समाप्त होनेपर एक छोटा-सा चबूतरा मिलता है, जो थोड़ा नींचा-ऊँचा है। यहाँ कोई मन्दिर या मकान आदि नहीं हैं। केवल लिक्क और त्रिश्लादि दिखायी पड़ते हैं। यही पूर्णागिरिका प्रधान पीठ है जिसकी पूजा-अर्चा की जाती है। पीठके ठीक बगलमें एक बृक्ष है, जिसमें बहुत-से वण्टे लटक रहे हैं। यह बृक्ष अज्ञात कालसे यहाँ खड़ा है। इसकी डालें सूखकर गिर पड़ी हैं। इसमें फल, फूल, पत्ते भी कभी दिखायी नहीं पड़ते, फिर भी यह अटल भावसे माताकी सेवा कर रहा है।

कोशिकी देवी-अल्मोड़ा नगरमें स्थित कौशिकी देवीका स्थान भी शक्तिपीठोंमें अन्यतम माना जाता है। अल्मोड़ाकी पहाड़ी, भीगोळिक स्थितिका ताळमेल स्कन्दपुराणके मानसखण्डमें वर्णित 'कौशिकी शाल्मलीमध्ये पुण्यः काषायपर्वतः' के साथ होनेसे नगरसे ८ मील दूर स्थित कीशिकीका स्थान दुर्गासप्तशतीमें वर्णित कीशिकी देवीसे मिळता-जुळता है।

नन्दादेवी-जिला अल्मोड़ामें नन्दादेवीका प्राचीन और पौराणिक (केदारखण्ड, मा० पु०) शक्तिपीठ है। यहाँ सदैव यात्रियोंकी भीड़ रहती है। नवरात्रमें यहाँ विशेष महोत्सव मनाया जाता है।

कालिकादेवी-अल्मोड़ा-पियोरागढ़में भगवती कालिका देवीका प्राचीनतम पीठ है जो यहाँके लोगोंका प्रमुख श्रद्धाकेन्द्र कहा जाता है। यहाँ दूर-दूरसे यात्री आते हैं। और अपनी-अपनी भावनानुसार कामनाकी पूर्ति पाते हैं। यह एक सिद्धपीठ है।

इनके अतिरिक्त इस मण्डलमें वाराहिदिवीका भी एक सिद्रपीठ है।

# उत्तराखण्ड (गढ़वाल )के शक्तिपीठ

( संकलनकर्ता—स्वामी शीमाघवाश्रमजी, दण्डी-स्वामी श्रीशुकदेवजी महाराज तथा श्रीगोविन्दरामजी शास्त्री )

मार्कण्डेयपुराणमें देवीके अवतारोंके सम्बन्धमें 'हिमालय' शब्द कई स्थानोंपर आता है । जैसे—'हिमाचलसुता, 'रूपं धृत्वा हिमाचले, 'हैमवती' आदि । इससे ज्ञात होता है कि जहाँतक हिमालय फैला है, देवी विभिन्नरूपोंमें प्रकट हुई हैं । गंधमादन, कैलाश, अलका, हिमालय, केदार, बदी आदि पर्वतोंसे आन्छन्न प्रकृतिके मुक्त सुन्दर अञ्चलेंको यदि उस शक्तिने अपना स्थान चुना हो तो इसमें किसी संदेहका अवसर नहीं है । इसी परिप्रेक्यमें उत्तराखण्ड बदरी-केदार-क्षेत्रान्तर्गत कतिपय प्रधान शिक्तपीठोंका परिचय यहाँ दिया जा रहा है—

(१) भुवनेश्वरी पीठ--यह पीठ ऋषीकेशसे ६ कि० मी० गङ्गाके उस पार मणिक्ट नामक पर्वतपर स्थित है। इसीके निकट निम्न प्रदेशकी एक सुन्दर उपत्यकामें एक सघन आम्न-वृक्षोंकी सान्द्र छायासे सेवित प्रसिद्ध नीलकण्ठेश्वर महादेवका मन्दिर है। भगवती मुबनेश्वरीका यह मन्दिर 'भीन' नामक गाँवके निकट स्थित है। अतः इसे 'भीनकी देवी' भी कहते हैं। यह मन्दिर जनपद पीड़ी-गढ़वालमें पड़ता है। (एक मुबनेश्वरी पीठ गोष्ठलमें है)

(२) कुआदेवी पीठ--यह पीठ ऋषिकेशसे लगभग २५ कि० मी० ऊँचे गगनचुम्बी शैलके शिखरवर्ती प्रान्तमें सुशोभित है । जनपद टिहरीकी राजधानी नरेन्द्रनगरसे बसद्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है । यह पर्वत इतना ऊँचा है कि सैकड़ों शैल-मालाओं के पार चीनकी सीमावर्ती बदरी-केदारकी बर्फीली चोटियाँ चाँदनी-से किरणजालों में भक्तों के नेत्रोंको उलझा देती हैं । इस मन्दिरमें हवा भी शान्त है । शीत अधिक है । चारों ओर बाँस और महुआके घने वृक्षोंका जंगह फैला हुआ है। पश्चिमकी ओर पर्वतोंकी रानी 'मंसूरी'की नयनाभिराम हरियाळी और नीचे घाटीमें बहती हुई गङ्गाका कलकल निनाद वरबस आकृष्ट कर लेता है। नवरात्रमें यहाँ भव्य मेला लगता है।

(३) चन्द्रबद्नी शक्तिपीठ--यह शक्तिपीठ टिह्री जनपदके देवप्रयाग नामक तीर्यके निकट ही अत्युच शिखरपर विराजमान है । इस पुण्यस्थळीको प्रामाणिक रूपसे शक्तिपीठके रूपमें पूजा जाता है। यहाँ देवीकी मूर्तिके स्थानपर श्रीयन्त्र है और भक्तजन उसीका दर्शन करते हैं।

(४) कालीशिला-गुप्तकाशी (जि० चपोली) के निकट उत्तरकी तरफ कालीमठसे ३ कि० मी० ऊपर चोटीपर बहुत बड़ी एक चद्दान है, जिसमें कई यन्त्र हैं । आज भी दृष्टिगोचर होते हैं । पासमें माता कालीका मन्दिर है । कहा जाता है कि यहींपर शुम्भ-निशम्भ आदि राक्षसोंसे तंग आकर देवोंने भगवती माँ पार्वतीकी सेवा-पूजा, तपस्या की थी। प्रकट होकर पार्वतीन जब देवोंसे राधुसोंके आतङ्ककी बात सुनी तो क्रोधसे कार्ला हो गयीं तथा अपने दोनों हाथोंको क्रोधसे शिलापर भारा और कहा कि राक्षसोंका नाश होगा । यही वह 'कालीशिला' है।

(५) कालीमड-गुनकाशीसे करीब ५ कि० मी० दूर उत्तर काळी नदीके पास और मन्दाकिनीके एकदम निकट है। यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देत्रीके क्रमशः तीन मन्दिर हैं । कहा जाता है कि जब इन्द्रादि देवता राक्षसोंको महाशक्ति महाकालीकी सहायतासे पराजित कर सफल हुए तो इसी स्थानपर देशताओंने भगत्रतीकी पूजा-अर्चना तथा स्थापना की । यहाँ अनन्तकालसे 'अग्नि-धूनी' जलती है । प्रतिमास अष्टमीको विशेषकर वामन्तीय एवं शारदीय नवसत्रोंमें यहाँ प्रायः मेळा-सा लगा रहता है ।

६-कोटिमाया-कालीमठसे करीव ५ कि०मी० उत्तरमें करोड़ों प्रकारकी माया रचनेवाली कोटिमाया देवीका प्राचीन मन्दिर है (केदारखण्ड ८९ । ९० )। प्रवुम्नपुत्र अनिरुद्ध जब बाणासुरकी पुत्री उषाके कारण बाणासुरके बन्धनमें थे तो नारदजीकी प्रेरणासे कोटिमाया देवीकी उपासना करनेसे भगवान् ऋष्णकी ऋपासे वे बन्धनसे मुक्ति पा गये थे । निकट ही कोटिमाहे अरिदेश-के कारण 'कोटिमा' गाँव है ।

७-लिलतादेवी-गुप्तकाशीसे २ कि० मी० दूर उत्तरमें मोटररोडपर ही नाला गाँवमें माता लिलतादेवीका मन्दिर है (के० खं० अ० २००)। कहा जाता है कि राजा नल ( दमयन्ती )ने यहीं देवीकी उपासना की । शिव ( आज भी नलेश्वर शिव हैं ) की पूजाका यह भी सिद्धपीठ है।

८-रामेश्वरीदेवी (राकेश्वरी)-कालीमठसे ९ कि० उत्तरमें रामेश्वरीदेवीका प्राचीन मन्दिर है (के० ए० ९१ । ९२ )। जब चन्द्रमाको गुरु बृहस्पतिने पत्नीके साथ समागम करनेके कारण क्षयरोग होनेका शाप दिया तो उन्हींकी प्रेरणासे चन्द्रमाने हिमालयमें इन्हीं माता रामेश्वरीकी उपासना की और वे नीरोग हो गये। चन्द्रमा ( राकेश )के कारण देत्रीका नाम ( राकेश+ ईश्वरी= ) 'राकेश्वरी' पड़ा । किंतु शब्द-सुगमताके कारण लगता है 'रामेश्वरी' ही कहा जाता है।

९-महिषमर्दिनी-केदारनाथ मार्गपर गुपकाशीसे करीब १० कि० मी० उत्तर मैरवण्डा थाती नामक स्नानमें भगवती महिषमदिंनी माँका प्राचीन मन्दिर है । यहीं माँने महिषासुर राक्षसको मारा (के० खं० अ० २०१)।

१०-दुर्गादेवी-गुप्तकाशीसे दक्षिण १० कि० मी० दूर फेरकारिणी नदीके तटपर वर्तमान पेगू गाँवमें माँ दुर्गाका अति प्राचीन मन्दिर है । (के० खं० अ० २००) 

दुःख-मुक्त किया । नवरात्रोंमें तथा वैशाखीको मेला लगता है। पुत्र-प्राप्ति एवं कार्यसिद्धिके लिये यह मन्दिर सिद्धपीठ माना जाता है।

११-अनस्यादेवी-बालखिल्य तीर्थ अर्थात् गोपेश्वर (चमोली) के निकट उत्तरमें करीब १२ कि॰मी॰दूर अति रमणीक अत्रि-आश्रममें माता अनस्याका भव्य मन्दिर है। इस स्थानका सम्बन्ध दत्तात्रेयजीसे भी है। यह स्थान बाँझ स्थियोंके लिये वरदान-स्थली है।

१२-धर्मेश्वरी (सोमेश्वरी)-गोपेश्वरके निकट करीब ८ कि० मी० दूर उत्तरमें वर्तमान मण्डलके पास (के० ख० अ० ११४) है। अष्टमी-नवमीको विशेष पूजा होती है।

१३-रेणुका-जमदिग्नितीर्थ, गुप्तकाशीसे उत्तर महिषमिर्दिनी मन्दिरके निकट ही जाम् गाँवमें रेणुका (जमदिग्न) तीर्थ है। यहाँ प्राचीन मन्दिर, जलधाराएँ हैं। यहाँ जमदिग्न ऋषिका आश्रम था। विद्या-प्राप्ति तथा आत्मबल—मनोबल प्राप्त करनेके लिये यह तीर्थ प्रसिद्ध है।

१४-नन्दादेवी--नन्दप्रयाग (मन्दाकिनी नदी) के निकट ही कुरुड़ गावमें प्राचीन पौराणिक (मा० पु०, के०ख०) नन्दादेवीका भव्य मन्दिर है। वर्षभर मेळा-सा लगा रहता है। यह सिद्धपीठ है, जँची चोटीपर वर्फके बीच माँका मूल स्थान है। मार्ग बहुत कठिन है।

१५-राजराजेश्वरी--श्रीनगर (गढ़वाल) से उत्तर-की ओर करीब १०-१२ कि०मी० दूर बुगाणी गाँवके पास भगवती राजराजेश्वरीका प्राचीन पौराणिक (मा० ५० तथा के० खं०) भव्य मन्दिर है। यह पुराने गढ़वालके राजा-महाराजाओंकी आराध्यदेवी —इष्टदेवी थीं।

१६-चण्डिकादेवी--गोपेश्वरमें ही नगरके एक कोनेमें माता चण्डिकाका ऐतिहासिक मन्दिर है। इसकी बड़ी मान्यता है।

१७-श्रीयन्त्रका सिद्धपीठश्रीनगर (गढ़वाल )— यह ऐतिहासिक एवं पौराणिक श्रीयन्त्रका सिद्धपीठ स्थान है। गढ़वाल (टेहरी)की यह पुरानी राजधानी थी। महाराजा टेहरी प्रतिदिन श्रीयन्त्रकी पूजा-अर्चना करकें ही दिनचर्या करते थे। आज भी अवशेष (मन्दिर) यथावत् हैं।

१८-शाकम्भरी देवी-केदारनाथ घाटीमें त्रियुगी-नारायण तीर्थ-मार्गपर माँ शाकम्भरीदेवीका मन्दिर है।

१९-संगमेश्वरी--गुप्तकाशी तथा जाळाच्छीके नीचे मन्दािकनी एवं माहेश्वरी नदी (पञ्चकेदारोंमें श्रीमहेश्वरसे आनेवाळी)के संगमस्थळपर संगमेश्वरी देवीका पुनीत स्थान है। दूसरे शब्दोंमें अम्बिका (कौशिकी) देवीका स्थान है। २०-हेमवतीदेवी (मनणीदेवी)--केदारनाथसे

करीब ६ कि० मी० ठीक उत्तर चौखम्ब (चतुःश्रृंग) पर्वतकी मध्य गोदमें ओषधिप्रस्थ मैदानमें माँ हेमवतीका एक प्राचीन अधूरा मन्दिर है। माताकी अष्ट्रधातुकी एक छोटी-सी किशोरावस्थाकी सुन्दर मूर्ति है।

२१-सुरकंडा (सुरकंडा) देवी--टेहरी-गढ़वालमें टेहरी-नरेन्द्रनगरके निकट है। सतीका कण्ठ यहाँ गिरा था, इसको 'सतीकण्ठ' भी कहते हैं। यह सिद्धपीठके साथ-साथ प्रत्यक्षतः वरदान (मनोवाञ्छित) देनेवाला सिद्धपीठ है।

२२-धारीदेवी--हद्रप्रयाग-श्रीनगर (गढ़वाल) के मध्य माँ धारीदेवीका प्रसिद्ध मन्दिर अलकनन्दा नदीके तटपर है। स्थान और मन्दिर प्राचीन है, यह ऋषि-मुनियोंकी तपःस्थली थी।

२३-ज्वालपादेवी--पौड़ी-गढ़वाल-कोटद्वार मोटर-मार्गपर सतपुलीके निकट ही यह सिद्धपीठ है। इस प्राचीन तीर्थकी यह विशेषता प्रत्यक्ष है कि दर्शन करते ही मनमें अलौकिक ढंगसे एक सात्त्विक शान्ति तत्काल मिलती है। इस तीर्थका सम्बन्ध केदारखण्डके अनुसार अति प्राचीन है। यही ऋषियोंकी तपस्थली थी।

### बिहार-प्रदेश ा

### जनकर्नान्द्नी श्रीजानकी-शक्तिपीठ

जगज्जननी जानकीजीने जिस प्रदेशको अपने आविर्भाव-से अलंकृत किया, उस प्रदेशकी शक्ति-उपासनाके विषयमें कहना ही क्या है ! माता जानकीकी आविर्भावस्थली मिथिला—जहाँ शक्ति-उपासना वैष्णव-सम्प्रदायके लिये प्रसिद्ध है, वहीं शक्तिकी तान्त्रिक-उपासनाका भी यह बहुत बड़ा केन्द्र समझा जाता है । यहाँकी दोनों उपासना-पद्धतियोंके प्रमुखतम पीठोंका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है।

विहारराज्यमें सीतामड़ी या दरमंगासे जनकपुर-स्टेशन जाया जाता है। वहाँसे जनकपुर २४ मील है। जनकपुर प्राचीन मिथिलाकी राजधानी रहा है। पूर्वकालमें इस स्थानपर एक जीर्ण-शीर्ण प्राचीन मन्दिर था, जहाँ महात्मा सूरिकशोरजीद्वारा सुवर्णभयी सीता तथा रामकी भव्य मूर्तियाँ स्थापित थीं। संवत् १८६७ टीकमगढ़की रानी ख० वृषभानु कुँवरिजीने अतिविशाल मन्दिरका निर्माण कराया, जो आजकल नौलखा जानकी-महलया शीशमहलके नामसे विख्यात है। इसीके परिसरमें सुनयना एवं जनकजीके भी मन्दिर हैं। इसीके 'अंगराग' सरोवरसे उद्युत सीता, राम और लक्ष्मणकी मूर्तियाँ हैं, फिर भी यह जानकी-मन्दिरके नामसे ही सुप्रसिद्ध है और अनेक उपासक दक्षिणमार्गसे भगवती जानकी (सीता) शिक्की उपासना करने रहते हैं।

# मिथिलाके त्रिकोण शक्तिपीठ

( श्रीविजयानन्दजी सा )

आदिकालसे मिथिल। शक्ति-उपासनामें अप्रणी रहा है । शक्ति-उपासनाहेतु यहाँ कई पीठ स्थापित हुए और पूजाकी विभिन्न विधियोंके साहित्यका सृजन किया गया। यहाँके प्रमुख सिद्ध-पीठोंमें चार पीठ बहुजन-समाजद्वारा समादत हैं। इनमें एक महिषीपीठ वर्तमान सहरसा जनपदमें स्थित है, जो तारासे सम्बद्ध है। शेष तीन पीठ मधुबनी जनपद्में स्थित हैं, जो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। ये हैं--ब्रूढ़ीमाई, राजराजेश्वरी और उन्चपीठ या उन्चैठ । इन पीठोंकी पहली विशेषता यह है कि प्रथम दोनों पीठ त्रिकोण रेखाके दो कोणोंपर और तीसरा पीट त्रिकोण रेखाके तीसरे कोणपर अवस्थित है। इस प्रकार तीनों पीठ अपनी अवस्थितिसे तान्त्रिक-यन्त्रके रूप बन जाते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि विहारके अनेक साधक, विद्वान्, मनीषियोंद्वारा अतीतमें इन पीठोंकी सुदीर्घ कालतक उपासना की गयी और आज विहारकां प्रत्येक साधक इनकी ओर अत्यन्त आकृष्ट देखा जाता है।

१-वृद्धीमाई-मधुबनी जनपदक मुख्यालयसे सटा लगभग २ कि ०मी ०पर यह शक्तिपीट है, जो समस्त मिथिला में 'बूढ़ीमाई' नामसे विख्यात है। यह स्थान मिथिलाके असंख्य साधक, सिद्ध एवं मनीषियोंकी जन्मभूमि—मंगरीली गाँवमें है। बूढ़ीमाईकी मुख्य प्रतिमा महाविद्या ताराका यन्त्र ही है। इस पीठकी अलैकिक शक्ति और असंख्य साधकोंके विवरण कई अनुश्रुतियों एवं साहित्यिक लेखोंमें प्राप्त होते हैं। यों तो तारासे सम्बद्ध अनेक मन्दिर सम्पूर्ण देशमें हैं, किंतु इस प्रकारका यन्त्रमय ताराविग्रह मात्र यहीं है। यन्त्र शक्ति-उपासनाकी आत्मा होती है, यह सभी जानते हैं। इनकी महिमामें मिथिलाके अनेक मनीषियोंने विभिन्न प्रकारक स्तोत्र एवं पूजा-विधान बनाये हैं। इनकी पूजा, ध्यान आदि ताराकी तरह ही होता है।

बूढ़ीमाई-यन्त्र-प्रतिमाकी संरचना पूर्णतः योनिखरूप है। प्रतिमाके दो निकटके कोण भूमिपर दिके हुए हैं और तृतीय संकुचित कोण ऊपरकी ओर है। शीर्षकोणके नीचे एक छिद्र भी है। अतएव ये 'अपर कामाख्या'के नामसे भी जानी जाती हैं।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

इस मन्दिरमें एक अष्टादश्भुजाकी देवी-प्रतिमा है जिसकी स्थापना १७ वीं शताब्दीके महान् सिद्ध तान्त्रिक श्रीमदन उपाध्यायद्वारा की हुई बतायी जाती है।

दूसरा शक्तिपीठ (डाकहर) मधुवनीके ५-६ कि॰ मी॰की दूरीपर है, जो अति प्राचीन राजराजेश्वरी पीठके नामसे जाना जाता है। इस पीठमें अर्घनारीश्वरकी एक अद्भत प्रतिमा है, जिसमें शिव और पार्वती एक-दूसरेसे आबद्ध अवश्य हैं, किंतु दोनों कालिदासकी विधादात्री देवी मानते हैं।

अपने एक-एक पाँव अपने-अपने वाहनों (बैल और सिंह ) पर अवस्थित किये हुये हैं और दूसरे पाँवोंसे सम्मिलित हैं, जो अन्य अर्थनारीश्वर प्रतिमाओंमें नहीं पाया जाता ।

३-तीसरा शक्तिपीठ उच्चैट (उच्चपीठ) मधुबनीके पश्चिम-उत्तरमें स्थित है जहाँ प्रतिमारूपमें माता दुर्गाकी पूजाकी जाती है, मिथिलाबाले इस देवीको महाकवि

# मुँगेरका चण्डिका-स्थान

( श्रीजगदीशाजी मिश्र )

मुद्रल ऋषिकी तपोमयी पावन पुण्यभूमि मुद्रलगिरिय। 'मुंगेर' नामसे प्रसिद्ध है । यहाँ गङ्गाके सुरम्य तटपर नगरके पूर्वमें सिद्ध शक्तिपीठ चण्डिका माताका विख्यात मन्दिर है। कहते हैं, जब दक्षप्रजापित यज्ञ कर रहे थे, उसी समय उनकी पुत्री सतीने हरिद्वारमें आत्म-उन्सर्ग कर दिया। शिव सतीके शवको लेकर चले, सभी देवगण उस दश्यको देखकर भयभीत हो गये। सभीने विष्णुकं पास जाकर रक्षाकी गुहार की। विष्णु भगवान्ने गुप्त होकर अपने चकसे सतीके अङ्ग-प्रत्यङ्गको काटना प्रारम्भ कर दिया। पीराणिक आधारपर सतीका नेत्र इसी चण्डिका-स्थानमें गिरा। आज भी यहाँ नेत्रकी ही पूजा होती है। यहाँका कर्प्रमिश्रित काजल नेत्रको ज्योति प्रदान करनेकी दिशामें सदा सफल है।

इस सिद्धपीठके सन्बन्धमें यहाँ एक कथानक प्रचलित है कि अंगदेशके राजा दानवीर कर्ण\* (अथवा मतान्तरसे शक्ति-उपासक थे। वे बलाह राजा ) रातमें बारह वजे उठकर यहाँ चण्डिकाकी भक्तिमें तल्लीन हो जाते थे । एक कड़ाहमें तेल खीलता रहता या, उसीमें वे कूद पड़ते और चौंसठ कोटि

योगिनियाँ उन्हें चट कर जाती यीं। भगवती पुनः उन्हें अमृतसे सींचकर पूर्वरूपमें ला देतीं और वर माँगनेको कहती थीं ।, राजा कर्ण सवा मन सोना माँग लेते और वह उन्हें दे देती थीं। राजा प्रातः उस सोनेको बाँट दिया करते थे। इसका प्रतीक 'कर्ण-चौरा' बना हुआ है।

राजा विक्रमादित्यको जब यह बात माछूम हुई तो वे उनके पास जाकर उनकी सेवा करने लगे और उनकी गतिविधिको जान लेनेके बाद एक दिन उनसे पहले ही चण्डिका-स्थानपर चले गये। कड़ाहमें तेल पूर्ववत् खील ही रहा था! उसमें ने तीन बार कूदने गये, योगिनियाँ उन्हें भी चट कर जाती। देवी उन्हें अमृतसिंचन कर पूर्ववत्-रूपमें लातीं और यर माँगनेको कहतीं। राजा विक्रमादित्यने कहा-'माताजी! आप हमें दो बरदान दीजिये। पहला वर यह कि आप जिस कोषसे सवा मन सोना देती हैं उसे ही हमें दे दीजिये । दूसरा यह कि इस कड़ाहको उलट दीजिये।' देवीने ऐसा ही किया।

जब कर्ण (बलाह ) आये तो वह कड़ाह वहाँ नहीं था। भगवती चण्डी वहीं अन्तर्धान हो गयीं थीं।

कर्णका समय विक्रमसे तीन इजार वर्ष पूर्व है; अतः इसे पुरुष-परीक्षाके प्रमाणसे बलाइ ही मानना चाहिये। शेष कथा भी विद्यापतिके ही अनुसार शिक है।

यह तो उसका प्रसिद्ध क्यानक है, किंतु यदि देखा दर्शनार्थियोंकी भीड़ लगी रहती है। मंगलवार और जाय तो यह सिद्धपीठ आज भी सिद्धिप्रद है। नवरात्रमें शनिवारको दर्शनार्थी नियमतः दर्शनार्थ आते हैं और पण्डितों, तान्त्रिकों के पाठ, जप आदि चलते ही रहते हैं। दर्शन-पूजन करके सिद्धि पाते हैं।

# पाचीनतम शक्तिपीठ मुण्डेश्वरी

( चक्रवर्ता डॉ॰ श्रीरामाधीन चतुर्वेदी, व्याकरण-साहित्याचार्य )

विहार-प्रदेशके रोहतास जिलेमें चैनपुर-भभुआसे कुछ दूर दक्षिण तरफ पर्वतिशिखरपर मुण्डेश्वरी भन्नानीका एक बहुत प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरका निर्माणकाल अब भी अज्ञात है । मन्दिरके त्रिषयमें सरकारके पुरातत्त्व-विभागद्वारा यहाँ केवल इतना ही लिखा हुआ है कि यह बिहार-प्रदेशका सबसे प्राचीन मन्दिर है, किंतु कब बना, इसका उल्लेख नहीं है । मन्दिरके दक्षिण द्वारपर अत्यन्त प्राचीन खरोरण्ट्री लिपिमें दो पंक्तियोंका एक अमिलेख है, पर वह क्या है, यह तो उस लिपिके ज्ञाता ही बता सकते हैं। बड़े-बड़े काले पत्थरोंसे बना यह मन्दिर अष्टकोणके आकारका है । नीचेसे ऊपरतक मूर्तिकलायुक्त अष्टकोणमय इस मन्दिरको देखकर भारतीय प्राचीनकला तथा यन्त्रमय शक्ति-पीठका गौरव उभरकर सामने आता है। काशी तथा रामनगरके मूर्तिमय दुर्गामन्दिरके समान यह मन्दिर भी म्र्तिके रूपमें ही विद्यमान है। अन्तर केवल इतना ही है कि इसके ऊपरका भाग शिखर कलहाके बिना ही अष्टकोणके रूपमें समतळ है । सम्भव है पहले इसपर भी शिखर-कलश रहा हो, किंतु बादमें मन्दिरोंपर पड़ी विदेशियों-की साढ़े साती दृष्टिने उसे छिन्त-भिन्न कर दिया हो। कुछ खण्डित मूर्तियाँ अब भी मन्दिरके चारों और बिखरी पड़ी हैं। वहाँके निवासी सञ्जन पुरुपोंसे ज्ञात हुआ है कि आजसे पन्द्रह साल पहले यहाँसे अनेक प्रकारकी बहुत-सी मूर्तियाँ पटनामें सुरक्षाके नामपर चली गयी हैं।

जिस पर्वतिशिखरपर यह पीठ विद्यमान हैं, वह शिखर नीचेकी समतल भूमिसे एक मील ऊँचा है। जहाँसे ऊपर चढ़नेका रास्ता है, उसकी बायीं ओर थोड़ी दूरपर एक हाथीकी विशाल मूर्ति है। ऊपर चढ़नेपर बीच-मार्गमें ही एक विशाल शिवलिङ्ग अपने आपमें पिरपूर्ण है और एक बड़ी चट्टानपर देवीका आकार भी लक्षित होता है। फिर थोड़ी दूरपर गणेशजीकी मूर्ति है जो खण्डित है। आगे दाहिनी ओर छोटा-सा निर्जन चतुष्कोण कुण्ड है। कुछ ऊपर चढ़नेपर मध्यमार्गमें अगल-बगल जगह-जगहपर तीन चौरस स्थान भी हैं; जिनपर कुछ प्राचीन ईंटें बिखरी पड़ी हैं। उन्हें देखकर अनुमान होता है कि पहले यहाँ वानप्रस्थ आश्रमको सफल बनानेके लिये उत्तम निवास-स्थान रहा होगा।

पर्वतके सबसे ऊपर जहाँ मन्दिर है, वहाँ तो वहुत विस्तृत चौरस स्थान है। जिसपर सैकड़ोंकी संख्यामें मनुष्य आरामसे विश्राम कर सकते हैं। मन्दिरके पृश्चिम दरवाजेके सामने नन्दी भगवान्की विशाल मूर्ति है और उस दरवाजेके भीतर एक सीढ़ी-दार बड़ी गुफा भी है। लोगोंने इस गुफाके अन्तका पता लगानेके लिये अथक परिश्रम किया, किंतु जब पता नहीं चला तो ऊपरसे एक चट्टान रखकर उसे बन्द कर दिया गया जो आज भी प्रत्यक्ष है। इस प्रकार नीचेसे ऊपरतक इस कलापूर्ण शक्तिपीठकी छटा देखते ही बनती है।

मन्दिरके मध्य एक शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित है, जो आजसे बारह वर्ष पहले पञ्चमुखकी आकृतिमें था, किंतु कोई मानवरूपधारी दानव मुख-भाग अलग करके ले भागा था, जो कुछ दिनों वाद भमुआ-न्यायालयके पास मन्दिरमें स्थापित है। मुखका निचला भाग जो मुण्डेज्वरी धाममें विराजमान है, उसमें भी एक विशेष आभा झलकती है। साथ ही मूर्तिके दक्षिण भागमें दीवारसे सटी महिषवाहिनी मोंकी हँसती मूर्ति सुशोभित हो रही है, जिसके दर्शन और पूजनसे श्रद्धालु भक्तजनोंके सभी मनोरभ पूर्ण हो जाते हैं।

यद्यपि एक चिन्मय आद्याशक्ति ही सर्वत्र चराचर- रूपमें नित्य न्याप्त है, फिर भी देवताओंकी कार्यसिद्धिके

लिये वही एक इाक्ति साकार रूपमें प्रकट होकर असुरोंका विनाश करती रहती है। जिसके कारण अनेक नाम और रूपोंमें उसकी स्तुति एवं पूजा होती है। दुर्गासमझतीके उत्तर चरित्रमें 'चण्ड-मुण्ड' नामक असुरोंका वथ करनेसे वही शक्ति 'चामुण्डा' नामसे विख्यात हुई। 'चामुण्डा'का ही संक्षिप्तरूप—'मुण्डेश्वरी' नामसे यहाँ प्रचलित है।

पुराणोंके १०८, ५१, ६८, ७१ आदि निर्दिष्ट शक्तिपीठोंमं शोणतटपर कई पीठ निर्दिष्ट हैं। इममें सेतिताश्वकी कालीदेवी, सासारामकी ताराचण्डी, तिलीश्वके पासके पर्वतपरकी तुलजाभन्नानी आदि उल्लेखनीय हैं। ज्ञील-झरना आदिकी शोभा परमाकर्षक है। लोग दर्शनार्थ यहाँ आते रहते हैं।

बंग-प्रदेश-

# वंग-प्रदेशके शक्तिपीठ

पूरा बंगाल प्रदेश और वहाँके प्रायः प्रत्येक निवासी आद्याशक्तिके अनन्य उपासक माने जाते हैं। अतएव माताके शक्तिपीठ भी पूरे प्रदेशमें अनेक स्थानोंमें विराजमान हैं। उन सबका परिचय छोटे-से लेखमें सम्भव नहीं है। फिर भी कुछ प्रमुख पीठोंका संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

वँगालके महानगर कलकत्तामें वैसे हजारभुजा काली सिंहवाहिनी, सर्वमङ्गला, तारासुन्दरी आदि अनेक शक्ति-स्थान हैं, फिर भी प्रमुख शक्तिपीठ वहाँ तीन ही हैं—१—आदिकाली, २—महाकाली और ३—दक्षिणेश्वरकाली।

आदिकाली—यह कलकत्ताका सबसे प्राचीन शक्तिस्थान है। टालीगंज बस और ट्राम्बेके अड्डेसे लगभग एक मीलपर नगरसे प्रायः बाहर यह देत्री-मन्दिर है। मुख्य मन्दिर नष्ट हो जानेके बाद यह पुनः बना है, अतएव यह शिखरदार नहीं है। मुख्य मन्दिरके

दोनों ओर ऊँचे चबूतरोंपर एक ओर पाँच और दूसरी ओर छ: मन्दिर हैं, जिनमें भगत्रान् शिव विराजते हैं। इस तरह इस शक्तिमन्दिरके साथ एकादश रुद्र-मन्दिर भी है। यही कलकत्ता-महानगरका प्रधान शक्तिपीठ माना जाता है।

कालीमन्दिर—हबड़ा-स्टेशनसे ५ मील दूर भागीरथीके आदिस्रोतपर कालीघाट नामक स्थान है। इसीके ऊपर सुप्रसिद्ध कालीमन्दिर है। कुछ लोग इस स्थानको ही प्रधान पीठ मानते हैं। मन्दिरमें त्रिनयना, रक्ताम्बरा, मुण्डमालिनी तथा मुक्तकेशीके रूपमें माता विराजमान हैं। सारा बंग-(बंगाली) प्रदेश बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे भगवतीकी प्जा-उपासना करता है और अनेक साधकोंने यहाँसे सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। आश्विन मासकी दुर्गाप्जा यहाँका भारत-प्रसिद्ध महोत्सव है। दक्षिणेश्वर-काळी—कळकत्तामें 'दक्षिणेश्वर' एक रेळवे-स्टेशन है । यह गङ्गा-िकनारे स्थित है । यहाँ रानी रासमणिद्वारा वनवाया गया काळी-मन्दिर है जो 'दक्षिणेश्वरकाळी-मन्दिर' कहळाता है । मन्दिर अत्यन्त भन्य है । मन्दिरके घेरेमें चबूतरेपर १२ शिव-मन्दिर हैं । परमहंस श्रीरामकृष्णदेवने यहीं महाकाळीकी आराधनाकर सिद्धि प्राप्त की थी। मन्दिरसे ळगा परमहंस-देवका कन्न है, जिसमें उनका पळग आदि स्मृतिचिह्नके रूपमें सुरक्षित हैं । मन्दिरके बाहर परमहंसदेवकी पूर्वाश्रमकी धर्मपत्नी श्रीशारदा माता तथा रानी रासमणिकी समाधि हैं और वह वटवृक्ष भी है जिसके नीचे परमहंसदेव ध्यान किया करते थे ।

मुक्त-त्रिवेणी—पूर्वी रेळवेके नवद्वीप-धाम स्टेशनसे ३१ मील और चकदहसे ५ मीलपर मुक्त-त्रिवेणी स्थान पड़ता है। जिस प्रकार प्रयागमें गङ्गा, यमुना और सरस्वती- का संगम है, उसी प्रकार यह स्थान इन्हीं तीनों देवनदियों-का विश्रामस्थल है। भागीरथी गङ्गा कलकत्तासे होकर गङ्गासागरसे जा मिलती हैं। सरस्वती सप्तप्राम होती हुई संकटाइल स्थानमें पुन: गङ्गामें आ मिलती हैं और यमुना पूर्वकी ओर 'इन्छामती' नामसे बहती हैं। प्रयागकी त्रिवेणीको 'युक्त-त्रिवेणी' कहा जाता है तो यहाँकी त्रिवेणी-को 'मुक्तत्रिवेणी' कहते हैं जिसका पुराणोंमें बहुत माहात्म्य वर्णित है। यहाँ प्रयागकी तरह ७ छोटे-छोटे मन्दिरोंमें वेणीमाधवके विग्रह भी हैं।

करीट-राक्तिपीठ--पूर्वी रेळवेके हबड़ा-बरहरवा ळाईनमें अजीमगंजसे ४ मीळ लाळबाग-कोर्ट-स्टेशन पड़ता है। वहाँसे ३ मील गङ्गा-िकनारे बड़नगरंके पास 'िकरीट' नामक स्थान है, जहाँका देवी-मन्दिर ५१ शक्तिपीठोंमेंसे एक है। वहाँ सतीका किरीट गिरा था।

### उड़ीसा-प्रदेश

# उड़ीसाके शक्तिपीठ

श्रीजगन्नाथ-मन्दिर—उई।सा प्रदेश भगवान् जगन्नाथ और उनके वैष्णव-भक्त चैतन्य महाप्रभुकी सुविख्यात छीलास्थली है। मूलतः यहाँ वैष्णवधर्मका ही सर्वत्र प्रचार-प्रसार है। फिर भी मातृशक्तिकी कभी उपेक्षा नहीं हुई है। अनेक स्थानोंपर भगवतीके पीठ हैं और भक्त उनकी सश्रद्धा आराधना करते रहते हैं।

इस क्षेत्रके प्रधान देवता— जगनाथ स्वामीके समप्र विप्रहपर ध्यान दें तो जगनाथ और बळमद्रके साथ माता सुभद्राजीकी भी पूजा-उपासना अखण्ड चळती है, जो शिव-शक्ति, विष्णु-शक्तिकी अमेदोपासनाका जीता-जागता प्रतीक है।

पौडा माता आदि शक्तिपीठ--इसके अतिरिक्त

शची माता-विष्णुप्रिया-मन्दिर, सिद्धेश्वरी माता, आगमेश्वरी, तुलजादेवीके पीठ उड़ीसा प्रदेशमें सुप्रसिद्ध हैं, जहाँ अनेकानेक साधक साधना करके अभीष्ट फळ प्राप्त करते रहते हैं।

पौडा माता तो नवद्वीपकी अधिश्वरी मानी जाती हैं और उत्कळके अनेक शक्ति-उपासक माताकी पूजा-उपासना करते हैं।

सतीपीठ नवद्वीप स्टेशनसे २ ४ कि० मी० कटया-स्टेशन होते हुए मोग्राम आना पड़ता है जो कटवासे ७ मीळ उत्तर है। वहाँ पैदल यात्रा करनेपर अङ्गुरीयक चण्डीका मन्दिर पड़ता है जो एक सिद्धपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ सतीकी अङ्गुळी गिरी थी।







श्रीतारासुन्दरी देवी, कलकत्ता

भीवाभिणेश्वरिकाली क्षेत्रकार कार्या कार्या



प स

३ पड़

गर

(1)

इंश प्र

सु

ोड

कल्याण

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

## कल्याण राष्ट्र



अहरसिद्धि देवी, उज्जैन ( पृ॰सं॰ ४०४ )



श्रीदेवीजीका मन्दिर, महिद्युर ( उज्जैन) ( पृष्ठ-सं० ४०६ )

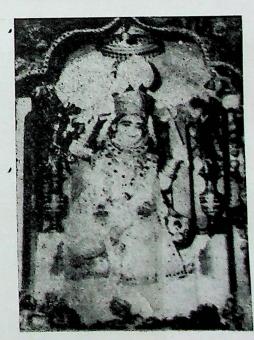

श्रीबगलामुखी देवी दितया (१०-सं० ४०७)



श्रीकामाख्यादेवी-मन्दिर, गौहाटी

( पृ०-सं० ४०१ )



CC-0. Nan श्रीराखेशवारीस्वान्त्रिक्त्राज्ञेश्वराहित्र Jammu. Digitized by eGangotri

श्रीसप्तश्रद्भीदेवी, नासिक (पृष्ठ-सं॰ ४२८)



श्रीविट्रोबा-रुष्मिणी-मन्दिरः, पंढरपुर ( १८-सं० ४२१ )

कल्याण

## कल्याण



श्रीपार्वती-मन्दिर, पूना ( पृष्ठ-सं० ४२० )



श्रीलयराई देवी, शिरोग्राम ( गोवा ) ( पृष्ठ-सं० ४२१ )



श्रीचामुण्डा-मन्दिर, मैसूर (पृष्ठ-सं० ४३०) CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri







शिवाजीपर भवानीकी कृपा (१४४-सं॰ ४२७)



करवीर-निवासिनी श्रीमहात्रक्ष्मीः कील्हापुर ( ग्रुष्ट-सं॰ ४२५ )

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

असम-प्रदेश

असम-प्रदेशके शक्तिपीठ

असम-प्रदेशमें अनेक शक्तिपीठ हैं । जैसे—१—सीमारपीठ, २—श्रीपीठ, ३—रत्नपीठ आदि । इन पीठोंका अपनी-अपनी जगहपर माहात्म्य तो है ही, अनेक श्रह्वाछ भक्तजन इनकी उपासना भी करते हैं; पर, इन सभीमें कामाङ्यापीठ सबसे प्रमुख है। बस्तविकता तो यह है कि एक कामाङ्या-पीठने ही सारे असम-प्रदेशको शक्तिपीठोंमें उजागर कर दिया है।

कामाख्याका पावन शक्तिपीठ

विशाळ ब्रह्मपुत्र नदीके तटपर गुवाह्याटीके वत्तमिगिरि पर्वतपर भगवती आबाशक्ति कामाख्या देवीका पावन पीठ विराजमान है । चिनमयी आबाशक्तिका यह पीठ प्राकृतिक सुषमासे सुसिष्जत हो कामगिरिको युगीसे सुशोभित करता आ रहा है । पौराणिक मान्यताके अनुसार सतीके मृतदेहको महाविष्णुद्वारा सुदर्शनचक्रसे काट-काटकर जिन-जिन ५१ स्थानीपर गिराया गया था, वहाँ-वहाँ एक-एक शक्तिपीठ बन गया । उन्हीं ५१ स्थानीमें इसका प्रमुख स्थान है । यहाँ गुनाङ्ग गिरनेसे इसे भीनिपीठ कहा गया है—

'योतिपीठं कामगिरी कामास्या यत्र देखता।'

यहाँ भगवती कामास्याकी पूजा-उपासना तन्त्रोक आगम-पद्धतिसे की जाती है । दूर-दूरसे आनेवाले यात्री आधाराक्तिकी पूजा-अर्ची कर मनोवाल्छा प्राप्त करते हैं।

आजकल कामाख्या (कामिगिर) पर्वतपर नीचेसे लेकर ऊपरतक पत्थरका मार्ग बना हुआ है, जिसे 'नरकाष्ट्रर-पथ' कहा जाता है। यह सीधा मार्ग है। वैसे अब जीप, मोटरद्वारा यात्रा योग्य घुमावदार सड़क भी बन गयी है।

'नरकाष्ट्ररायं के विषयमें पुराणों में एक कया आती है—त्रेतायुगमें वराहपुत्र नरकको भगवान् नारायणद्वारा कामरूप-राज्यमें राजाका पद इस निर्देशके साथ प्रदान किया गया कि 'कामास्या' आधाशक्ति हैं, अतः इनके प्रति सदैव भक्तिभाव बनाये रखी।' नरक भी श्रीनारायणके निर्देशका प्रधानम् पाळन कर सुख्युकंक राज्य करता

रहा, किंतु बादमें बाणासुरके प्रभावमें आकर वह देवहोही
'असुर' बन गया। अव असुर नरकने कामास्या-देवीके
क्रिप-छावण्यपर मुग्न हो उनके समक्ष विवाहका अत्यन्त
अनुचित आत्मवाती प्रस्ताव रखा। देवीने तत्काळ उत्तर
दिया कि 'यदि रात्रिभरमें तुम इस धामका पथ, घाट और
पन्दिरका भवन तैयार कर दो तो मैं सहमत हो सकती
हूँ।' नरकने देविशिल्पी विश्वकर्माको यह कार्य तत्काळ
पूर्ण करनेका आदेश दिया। जैसे ही निर्माण-कार्य
पूरा होनेको हुआ वैसे ही देवीके चमत्कारसे रात्रिसमाप्ति होनेके पूर्व ही मुगेने प्रातःकाळ होनेकी सूचक
बाँग दे दी। अत्यव विवाहकी शर्त अयों-की-त्यों पूरी
न होनेसे वैसा न हो सका। नरकासुरहारा निर्मित वह
नरक-पथ आज भी विधमान है।

मुख्य मन्दिर, जहाँ महाशक्ति महामुद्रामें शोभायमान हैं, उसे 'कामदेवका मन्दिर' नामसे भी पुकारा जाता है । मन्दिरने सम्बन्धमें नरकाष्ट्ररका नाम मुननेमें कहीं नहीं भाता । कहा जाता है कि नरकाष्ट्ररके अत्याचारों से माता कामाख्याके दर्शनमें बाधा पड़ने छगी तो महामुनि विस्तृष्टने कुद्ध होकर शाप दे दिया । परिणामख्यूप यह कामाख्या पीठ छप्त हो गया । किंतु ईसाकी १६ वीं शताब्दीमें राजा निस्विहने भगवतीका स्वर्णमन्दिर निर्मित कराया और वहीं मन्दिर आज 'कामाख्यापीठ'के रूपमें निष्ट्यात है ।

मन्दिरके सम्बन्धमें इतिहास यह बताता है कि कामक्स्पके छोटे-छोटे राज्योंको विकीनकर कविराज

छ । इं वं प्रै प्रे प्रे व

विश्वसिंह यहाँके एकाधिपति बन गये, किंतु उन्हें इस प्रकार यहाँ एकछत्र साम्राज्य स्थापित करने के लिये मगसान संप्राम करना पड़ा। संप्रामके बीच ही खोये हुए अपने साथियोंको खोजते हुए बिश्वसिंह नीलाचलपर्वतपर पहुँचे और बीचके जंगलमें वटवृक्षके नीचे थककर विश्राम करने लगे। इसी बीच एक वृद्धाने आकर उन्हें बताया कि वटवृक्षके नीचेका टीला जाप्रत् देवताका स्थान है। विश्वसिंहने मनौती मानी—'यदि मेरे खोये हुए भाई और साथी मिल्ट जायँ तथा मेरे राज्यमें पूर्ण शान्ति हो जाय तो मैं यहाँ स्वर्णमन्दिर बनवा दूँगा।' भगवतीने मनौती पूरी कर दी। राजा विश्वसिंहने बड़े भक्तिभावसे मन्दिरका निर्माण प्रारम्भ करवा दिया। मन्दिरके लिये वहाँ खुदाई करवानेपर कामदेवका मूल मन्दिर बाहर निकल आया, जो पुरातत्त्व-शास्त्रियोंके निर्णयानुसार मूळ कामाल्यापीठ ठहराया गया।

कुछ दिनों बाद 'काळापहाइ' ने इस मन्दिरको ध्वस्त कर दिया या। फिर भी सीमाग्यकी बात है कि राजा विश्वसिंहके पुत्र नरनारायण ( भळ्ळदेव ) और उनके छोटे अनुज शुक्रध्वजने सन् १५६५ ई० में वर्तमान मन्दिरको बनवा दिया, जैसा इस मन्दिरमें लगे शिला-लेखसे स्पष्ट होता है।

लगभग एक शताब्दी बाद कामरूपके आहोम राजाओंने इस मन्दिरपर अधिकार कर लिया और निदया-शान्तिपुरके शाक्त पण्डितोंको बुलाकर उन्हें इस मन्दिरकी व्यवस्था सौंप दी। वे कामाष्ट्रयागिरिपर बस गये और उन्होंके वंशज 'पर्वतीया गोसाईं' आजकल इस शिक्तपीठकी पूजा-उपासना करते हैं । नीचे मन्दिर-तक जानेके लिये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । आने-जानेका मार्ग अलग-अलग बना है । महापीठकी प्रचलित पूजा-व्यवस्था आहोम राजाओंकी देन है ।

त्रिपुरा-प्रदेश क्रिंड

# त्रिपुरा-प्रदेशका त्रिपुरसुन्दरी-पीठ

त्रिपुरसुन्दरीका \* शक्ति-सम्प्रदायमें असाधारण महत्त्व सर्विविदित है । इसी नामपर विदित स्वयं त्रिपुरा राज्य है । त्रिपुरासे लगभग डेड़ मील दूर पर्वतपर राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी देवीका भव्य मन्दिर है । कहा जाता है

कि सतीकी मृतदेहके अङ्ग विष्णुके सुदर्शनचक्र-द्वारा खण्ड-खण्ड करनेपर विभिन्न स्थानोंपर गिरे थे, उनसे ५१ शक्तिपीठ बने । अङ्ग और आभूषणादिसे जो पीठ बने, उनमेंसे ही एक यह भी अन्यतम है ।

मध्य-प्रदेश

# मध्यप्रदेशके शक्तिपीठ

र्यतमान मध्यप्रदेशमें प्राचीन मध्यभारतके भी अनेक भागोंका समावेश हो गया है। इस दृष्टिसे देखा जाय तो पूरे प्रदेशमें अनेक शक्तिपीठ हैं, लोग भगवतीकी साधना-उपासना कर अभीष्ट प्राप्त करते आ रहे हैं। यहाँ उनमेंसे कुछ प्रमुख पीठोंका परिचय दिया जा रहा है। इनमें भी दो पीठिविशेष प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक है—मैंहरका शास्त्रा शक्तिपीठ और दूसरा है—उज्जैनका हरसिद्धि शक्तिपीठ।

<sup>\*</sup> महाविद्या-सम्प्रदायमें त्रिपुरा नामकी कई देवियाँ हैं (श्रीविद्यार्णव भाग-२)। इनमें त्रिपुरा-भैरवी, त्रिपुरा एवं त्रिपुरासुन्दरी विशेष प्रसिद्ध और उल्लेखनीय हैं।

# मेहरका शारदा-शक्तिपीठ

( भीप्रह्वादक्ष गर्ग )

'जय साँचे दरबारकी ! जय शारदा मैयाकी !!'—का जयघोष एक साथ करते हुए हजारों दर्शनार्थी माता शारदाके दर्शनोंके लिये सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं तो आकाश गूँज उठता है और पर्वतमालाएँ शंकृत हो जाती हैं।

माता शारदाका मन्दिर एक त्रिक्ट पर्वतपर स्थित है, जिसकी ऊँचाई लगभग ७०० पुट होगी। चारों ओर विन्थ्यपर्वतकी शृङ्खलाएँ बहुत ही रमणीय और प्राकृतिक सीन्दर्यसे परिपूर्ण हैं।

कहा नहीं जा सकता कि माताका प्राद्धर्भाय कब और कैसे हुआ ! वहाँ एक शिळालेख अवश्य है, पर उसकी भाषा पढ़ी नहीं जाती और वह विषय भी पुरातत्त्वसे सम्बन्धित है । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मैहर अभी कुछ दिनों पहलेतक एक छोटी-सी देशी रियासत थी और वहाँके नरेशगण मन्दिरकी पूजा आदिका संचालन करते रहे हैं । माता शारदाका स्थान बोर जंगळमें स्थित है । पहले वहाँ लोग दिनमें भी जानेसे उरते थे; क्योंकि जंगळी जानवर—शेर, चीते, रीछ, हिरण आदिका बाहुल्य था और वे सदैव वहाँ विचरण करते हुए पाय जाते थे।

महाराजा मैहरके पूर्वजोंने छगभग २५० वर्ष पूर्व माँके मन्दिरतक जानेके छिये सीढ़ियोंका निर्माण करवाया और पर्वतके नीचे एक बावली यात्रियोंके छिये स्नान तथा जलपानार्थ वनया दी । समय वदलबा गया और स्वर्गीय महाराजा वृजनाथिसिंहने सन् १९४०ई०में एक सिमितिका गठन किया, जिसके अधीन माता शारदाके मन्दिरकी व्यवस्थाका कार्य सींपा गया । यह व्यवस्था अबतक उसी संस्थाक अधीन रही है ।

पहले माताका मन्दिर मिट्टीके खंमों, बाँसकी बल्क्योंसे निर्मित, खपरेंळकी छतके नीचे था। कहा जाता है—मैहर-नरेशने माँके मन्दिरके निर्माणका कई बार प्रयत्न किया, किंतु सदैव कोई-न-कोई किंच पड़ जाता और मन्दिरका निर्माण नहीं हो पाता था। फिर साधकोंके मार्गदर्शन और माँकी प्रेरणासे यह निश्चय किया गया कि माँके प्राचीन चबुतरे और मिटियाको यथावत् रखा जाय और निर्माणकार्य किया जाय। तदनुसार मन्दिर-व्यवस्था-समितिने सन् १९५१ ई०में मन्दिरका निर्माण-कार्य हाथमें लिया, जो दो-तीन वर्षोंमें निर्विच्न सम्पन्न हो गया। अब बिजली भी आ गयी और पक्की सड़क भी बन गर्बी है। पाइवेंमें एक छोटी-सी नगरी बस गयी है तथा एक धर्मशालाका भी निर्माण हो चुका है।

यही माता शारदा मह्मेबा-नरेश आल्हार्का भी इष्टदेवी थीं। कहा जाता है कि महोबाके पतनके बाद उन्होंने माँकी घोर तपस्या की और वरदान पाया। आज भी मन्दिरके पश्चिममें 'आल्हाताल' और उनका अखाड़ा है। कहते हैं, आल्हा आज भी किसी-न-किसी रूपमें माँके दर्शनार्थ यहाँ आते रहते हैं। 'कल्याण' ( जनवरी सन् १९३४ ई०) में छपे यहाँके एक चमत्कारमें बताया गया है कि जिस समय महियामें ताला आदि कुछ नहीं लगता था, उस समय मूर्तिपर बराबर ताजे सुन्दर फूळोंकी माला और जल देखा जाता था। मेहरके निवासी 'वेंगलौर' नामक एक अंग्रेज साहबने सन् १८७१ ई० की अपनी रिपोर्टमें लिखा है कि 'वे एक दिन मन्दिरमें दर्शनार्थ गये तो माला मुरझार्या हुई थी। पश्चात्, जब वे मन्दिरके चारों ओर प्राकृतिक सौन्दर्यका अवलोकन करके पुनः छोटे तो मूर्तिपर ताजे फूळोंकी

माळा तथा चन्दन आदि चर्चित पाया गया । उनके बहुत खोजनेपर भी वहाँ कोई पंडा या पुजारी नहीं मिळा। सारांश यह कि यहाँ सिद्ध संत-महात्माओं और नैष्ठिक भक्तोंकी उपस्थिति सदैव रहती है ।

माताके मन्दिरके बगळमें भगवान् नरसिंहका मन्दिर है। अतः माताकी उपासना वैष्णवी है। अतएव पूर्वमें कभी यहाँ जो बकरेका बळिदान होता था, उसे सन् १९२२ ई० से तत्काळीन महाराजने सर्वदाके ळिये बंद करवा दिया है। यहाँ मारण, उच्चाटन आदि कर्म भी कभी नहीं होते और न किसीको करने ही दिया जाता है। ग्रुद्ध वैण्णव-विधिके अनुसार ही माताकी उपासना की जाती है। प्रतिवर्ष नवरात्रोंमें और वर्षमें भी अनेकों बार अनेकानेक भावक भक्त यहाँ पहुँचकर माताका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश-का सीमावर्ता यह पीठ एक अत्यन्त जाप्रद् शक्तिपीठ कहा जाता है।

# हरसिद्धि देवी और अन्य शक्तिपीठ

( ? )

( धर्मगुर भीविश्वनाथप्रसाद त्रिपाठी, एम्० ए०, हयोतिषाचाय )

भूतभावन आग्रुतोष श्रीमहाकालेश्वरकी क्रीडा-स्थली मोक्षभूमि अवन्तिका (उज्जैन) पुण्यसिळ्ळा, पापनाशिनी क्षिप्राके उभय तटोंपर स्थित है। यह ऐतिहासिक नगरी शताब्दियोंसे धर्म, संस्कृति, कळा तथा तान्त्रिक साधनाओं-की भूमि रही है। उज्जियनीकी इस प्राचीन गरिमाको प्रमाणित करनेवाले अनेक धार्मिक स्थळ, ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्त्वीय अवशेष अभी यहाँ विद्यामान हैं। ऐसे दर्शनीय स्थलोंमें हरसिद्धिका मन्दिर अपना प्रमुख स्थान रखता है।

हरसिद्धिका प्राचीन मन्दिर रुद्र सागरके तटपर था। यह सागर कमळपुष्पोंसे आच्छादित रहा करता था। इसके पूर्वी तटपर महाकालेश्वरका और पश्चिमी तटपर हरसिद्धि देवीका मन्दिर था। मुस्टिम आक्रमणोंके बादसे यह क्षेत्र अब एकदम बीरान-सा हो गया है। राणोजी शिंदेके पुर्याग्य मन्त्री रामचन्द्र चन्द्रबाबा शेणवीने १८वीं सदीमें श्रीमहाकालेश्वर एवं अन्य मन्दिरोंका विधिवत् पुनर्निर्माण करबा दिया। आजका हरसिद्धि-मन्दिर उसी पुनर्निर्माण-का प्रतिफळ है। वर्तमान हरसिद्ध-मन्दिर एक विशाल प्राक्षणमें स्थित है, यह प्राक्षण चारों ओरसे विरा है, जिसमें आने-जाने के लिये चारों दिशाओं में द्वार हैं। मन्दिरका प्रवेशद्वार पूर्वकी ओर है। मन्दिरके ऊँचे चबूतरेपर सीढ़ियोंद्वारा जाया जाता हैं। अर्थमण्डपके बाद मुख्य मण्डप है, जिसके अन्तर्भागपर विभिन्न देवियोंकी आकर्षक एवं शाक्त-प्रन्थोंमें वर्णित आकृतियाँ चित्रित हैं। सम्प्रति हरसिद्धि-मन्दिरके गर्भगृहमें यद्यपि देवियोंकी प्रतिमा उत्कीर्ण हैं, तथापि यहाँ मूळरूपसे हरसिद्धिकी कोई प्रतिमा नहीं यो। शिवपुराणके अनुसार यहाँ श्रीयन्त्रकी पूजा होती रही। गर्भगृहमें एक शिलापर श्रीयन्त्र उत्कीर्ण है। काळान्तरमें गर्भ-मन्दिरमें प्रतिष्ठित हरसिद्धिदेवीकी प्रतिमाकी पूजा अब आरम्भ हो गयी है, जो हो रही है। हरसिद्धिके अळावा यहाँ अन्नपूर्णा, काळिका, महाळक्मी, महासरस्वती एवं महामायाकी प्रतिमाएँ भी हैं।

यह भी कहा जाता है कि हरसिद्धि देवी उज्जैनके बीर चूपति विकामादित्यकी आराध्या थीं और वे प्रतिदिन माताका पूजन किया करते थे।

(?)

( डॉ॰ भीभगवतीकालबी राषपुरोहित )

स्कल्दपुराणका प्रा-का-प्रा अवन्तिखण्ड उड्जैनकी धार्मिक महत्ता स्पष्ट करता है। उसमें यहाँ २४ मातृकाओं के पीठ वताये गये हैं, जो निम्निल्खित हैं— १—महामाया, २—काल-मातृका, ३—अम्बिका, ४—अम्बा, ५—शीतला, ६—अम्बालिका, ७—अष्टसिद्धिका, ८—ब्रह्माणी, ९—पार्वती, १०—योगिनी, ११—कौमारी, १२—मगवती, १३—कृत्तिका, १४—चपरमातृका, १५—वटमातृका, १६—सरस्वती, १७—महालक्ष्मी, १८—महानाली, १९—मद्रकाली, २०—चामुण्डा, २१—वाराही, २२—ब्रह्मचारिणी, २३—वेष्णवी और २४—विन्ध्यवासिनी।

ठण्जैनके धार्मिक शक्तिपीठोंमें छमा, चण्डी, ईश्वरी, गीरी, हरसिद्धि, वरयक्षिणी, वीरभद्रा, ऐन्द्री, दुरितहारिणी, एकानंशा, महादुर्गा, तळमातृकाकी अपनी विशेषता है। वैसे यहाँ नवदुर्गाओंके भी पीठ हैं।

पौराणिक परम्परामें महाकाछको 'महेश्वर' और काळिकाको 'महेश्वरी' कहा गया है। उज्जैनके महाकाळ-वनमें महेश्वरीका उङ्ग्लेख पाया जाता है। काळिदासने अपने मेधदूतमें महाकाछको 'चण्डीश्वर' और उनका ताण्डव देखनेवाळी 'भगनी'की चर्चा की है। तथ्य भी यही है कि यवनोंके आक्रमणके परिणामस्वरूप महाकाळको शक्ति—देवी 'हरसिद्धि'का यह मन्दिर वर्तमान स्थानपर १८वीं सदीमें बना, जिससे महाकाळका मन्दिर दूर है।

मत्स्यपुराणकी एक कथाके अनुसार रुद्रने अवन्तिकाके महाकाळ-वनमें जब अन्धकाष्ट्ररसे युद्ध किया था, तब उन्हें काळी और महाकाळीने सहयोग दिया था।

विन्ध्यवासिनी, इरसिद्धि आदि देवियोंकी पूजा-उपासनाके अतिरिक्त एक अन्य देवी 'गढ़काळिका'को भी पहाँके छोग बड़ी श्रद्धासे पूजते हैं, जो प्राचीन उडजैन-क्षेत्रमें विराजती हैं। इसे यहाँ सिद्धपीठ माना जाता है। कहते हैं पहले राजप्रासाद और दुर्ग यहीं या, दुर्गकी प्रधानदेवी होनेसे ये 'गढ़काळिका' कहळाती हैं। परम्परासे धुना जाता है कि हर्भवर्धनके समय इस मन्दिरका जीर्णोद्धार हुआ या।

वपर्यक्त देवियोंके अतिरिक्त यहाँ देवीरूपमें एक 'नगरकोटकी रानी' भी पूजी जाती हैं । विद्वानोंकी मान्यता है कि यह वास्तवमें 'कोहवीदेवी' हैं। कोहवी वहीं देवी हैं जो शिव और कृष्णके युद्धके समय कृष्णको युद्धसे विरत करनेके छिये बाणासुरकी माता नग्न होकर सामने आकर खड़ी हो गयी थी। पहले इस कोड़वी देवीकी पूजा दक्षिणमें प्रचिवत थी, बादमें वहींसे उत्तर भारतमें भी चल पड़ी । जैन-साहित्यके अनुसार यह महिषासीन कोइकिया कहलाती हैं। कोशकार केशव 'कोहवी'को अम्बिकाका ही अन्यतम रूप मानते हैं। काशीमें भी 'कोटमाई' का मन्दिर है। अल्मोड़ा जिलेमें छोहाघाटसे १२ मीळपर कोटळगढ़ है, जिसे 'कोहवी देवीका गृढ्रभाना जाता है । उज्जैनकी 'नगरकोटकी रानी'की एक ओर 'कोहवी:के रूपमें पूजा की जाती है तो दूसरी ओर 'रानी' (कोइरानी)के रूपमें भी उपासना की जाती है। इन्हें गुजरातमें रणादेवी, रनादेवी या रावछदेवी कहते हैं । वैसे सूर्यकी 'राज्ञी' और 'निक्षुभा' दो पत्नियाँ बतायी गयी हैं।

महाकवि भासके 'प्रतिज्ञा-योगन्धरायण'के अनुसार उज्जैनमें एक यक्षी (यक्षिणी)की भी प्रतिमा थी जिसे बत्सराजकी पत्नी वासवदत्ता नित्य प्जने जाती थी। उसे 'अवन्ति-सुन्दरी' कहा जाता था।

दूसरी हरसिद्धि--ढाना (सागर )के श्रीदेनेन्द्रकुमार पाठकके मतसे वहाँ विन्धकी पर्वतश्रेणी (रानगिरि- राषणागिरि ) पर गौरीदाँत गुफामें भी हरसिद्धिका सिद्धपीठ है, जहाँके अनेक चमःकार किंवदन्तियों में जनिवश्रुत हैं।

### महिदपुरका चतुर्भुजा-पीठ

शहर महिदपुर उज्जैनसे ६० किलोमीटर दूर स्थित है । उज्जैनसे महिदपुर जानेके लिये बसें मिलती हैं । महिदपुर-किलेके सामने दक्षिणकी ओर एक ऊँचे टीलेपर देवीका एक प्राचीन मन्दिर है । पश्चिमकी ओर कुछ ही दूरीपर क्षिप्राजीका रमणीय बाट है । वहाँका प्राकृतिक दश्य बड़ा सुन्दर और मनोहर है । इस मन्दिरको किसने और कब बनवाया, इसका कुछ भी पता नहीं लगता ।

मन्दिरके भीतर श्रीदेवीजीकी श्यामवर्णा चतुर्भुजी मूर्ति है, जिनके हाथोंमें शङ्क, गदा, ढाल और वर है। सिरके ऊपर जलाधारी-सहित भगवान् आशुतोषका एक छोटा-सा सुन्दर बाण (लिङ्ग) है, जिसपर शेष अपना फन फैलाये इए हैं। प्रतिमा बड़ी ही सुन्दर और चित्ताकर्षक है।

मन्दिरकी पूजा-अर्चिक लिये राज्यकी ओरसे मासिक-रूपमें कुछ वृत्तिकी व्यवस्था है और कुछ माफीकी जमीन भी मिली हुई है। इस मन्दिरका जीर्णोद्धार विगत वर्ष जन-सहयोगद्वारा हुआ है।--शिकिशोरीलल गाँधी।

#### महिषासुर-मदिंनी-पीठ

मंदसीर जिलेका शामगढ़ नगर, कोटा-नागदा बड़ी रेलवे-लाइनपर स्थित है । यहाँ चार-पाँच सी वर्ष पुराना एक किला है । इसी किलेपर पुसना गाँव बसा इआ है । किलेकी दीवार अब ध्वस्त हो चुकी हैं । इसी किलेकी चोटीपर मिहिपासुरमिर्दिनी माताजीका प्रसिद्ध-मन्दिर है । मन्दिरका जीणींद्वार दो सी वर्ष पूर्व हुआ या, तबसे मन्दिर उसी अवस्थामें था, किंतु विगत चौबीस-पन्नीस वर्षो पूर्व पुनः मन्दिरका जीणोंद्भार किया गया है। सम्पूर्ण मन्दिरमें काँच लगाये गये हैं। नवदुर्गा-मण्डल, शामगढ़ तथा अन्य श्रद्धालु भक्तोंने मिलकर मन्दिरका कायाकल्प कर दिया है। माता महिषासुरमर्दिनीकी मूर्ति तेजस्त्री तथा भव्यरूपमें दर्शनीय है। मन्दिरसे लगे हुए दो शेरोंकी मूर्तियाँ भी मन्दिरकी सुन्दरतामें चार चाँद लगा देती हैं। —श्रीमती सुमित्रादेवी व्यास।

#### सप्तमानुकाएँ, ६४ योगिनियाँ और सीतावाटिका

पश्चिम-रेळवेकी अजमेर-खंडवा-लाइनपर खंडवासे सेंतीस मील पूर्व ओंकारेश्वररोड-स्टेशन पड़ता है। वहाँसे ओंकारेश्वरका स्थान सात मील है। ओंकारेश्वरसे (नर्मदाके ऊपरकी ओर) दो मीलपर यह सप्तमातृका पीठ पड़ता है। नर्मदाके दक्षिण तटपर स्थित इस शक्ति-पीठमें—१ वाराही, २ चामुण्डा, ३ ब्रह्माणी, ४ वेष्णवी, ५ इन्द्राणी, ६ कौमारी और ७ माहेश्वरी—इन सप्तमातृकाओंके मन्दिर हैं। इस स्थानको 'सातमाता' भी कहा जाता है और ओंकारेश्वर या मान्धता टापूकी तीन दिनोंकी यात्रामें भक्त-यात्री यहाँ नावसे आकर मातृकाओंके दर्शनकर यात्रा पूर्ण करते हैं।

'सातमाता'से सात मील दूर नर्मदाके उत्तरी तटसे तीन मील दूर 'सीता-वाटिका' सुरम्य स्थान है । बताया जाता है कि माता सीताजीने यहाँ निवास किया था । यही वालमीकि-आश्रम भी बताया जाता है । इस पीठमें चौंसठ योगिनियों एवं बावन भैरवोंके श्रीविग्रह हैं । पासमें सीताकुण्ड, रामकुण्ड और लक्ष्मणकुण्ड भी हैं ।

इसके अतिरिक्त जबलपुरके प्रसिद्ध भेड़ाघाट (जलप्रपात) पर स्थित गौरीशंकर-मन्दिरमें भी चौंसठ बोगिनियोंके स्थान हैं, जिनका तान्त्रिक दृष्टिसे विशेष महत्त्व माना जाता है।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

### कनकवती कालिका, भगवती-पीठ

विन्ध्यपर्वतकी उत्तरतटीय श्रेणियोंके परिसरमें अविन्तिका, माहिष्मती, विदिशानगरी आदि स्थान अत्यन्त ऐतिह्यासिक स्थल माने जाते हैं । इन्हींके निकट पाण्डवगुफा (पाण्डवश्रेणी) भी है । उसीके निकट श्रीकनकवती (करेडी माता)का पीठ है, जिनका विग्रह अष्टमुज है । इस मन्दिरसे दस-वारह मील दूरीपर उज्जैनकी कालिका और देवास (पूर्व देशीराज्य) की भगवतीके भी पीठ हैं । तीनों पीठ मालवा-क्षेत्रीय जनताकी परम श्रद्धाके केन्द्र हैं । वे इन देवियोंका पीराणिक सम्बन्ध कौशिकी, कात्यायनी और चण्डिकासे जोड़ते हैं।इन तीनों पीठोंकी यात्राको यहाँ 'त्रिकोण-यात्रा' कहा जाता है ।

### दितयाका श्रीपीताम्बरापीठ

( डॉ॰ श्रीइरिमोहनलालजी श्रीवास्तव )

मध्यप्रदेशके होशंगावाद जिलेके मुख्यालयमें भगवती वगलामुखीका मन्दिर—'दुर्गाकुटींग्के नामसे विख्यात है। यहाँ दितया मुख्यालयमें नगरके पूर्वोद्वारके निकट श्रीवर खण्डेश्वर महादेशके सिद्ध स्थानपर एक वेदान्ती योगीने अनाम रहकर ज्येष्ठ कृष्ण ५, संवत् १९९२वि०को श्रीपीताम्बरापीठकी स्थापना करते हुए भगवती बगळा-मुखीकी चतुर्भुजी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करायी थी।श्रीस्वामीजी महाराजकी सावनाके प्रभावसे आज यह स्थान भारत-वर्षके कुछ इने-गिने सिद्ध शक्तिपीठोंमें अपना विशिष्ट स्थान वना चुका है।

श्रीशंकरजी, श्रीगणेशजी और श्रीहनुमान्जीकी प्राचीन प्रतिमाओंके साथ ही श्रीस्वामीजीने इस स्थानपर भगवती पीताम्बराके अतिरिक्त श्रीसरस्वती, श्रीधृमावती, श्रीमाई, परशुराम, बटुकनाथ, महाकाल-भैरव आदि कितने ही देवी-देवताओंकी स्थापना तथा पश्चमहादेवकी प्रतिष्ठाद्वारा इस स्थानको एक तीर्थ-जैसा स्वरूप प्रदान किया है। विशाल आश्रममें एक यज्ञशाला है, साधकावास है और एक पुस्तकालय है। आश्रम एक जलाशयके तटपर स्थित है, मनोरम और दर्शनीय है।

खण्डवाकी तुलजा भवानी

बम्बई-दिल्ली-रेलमार्गके मध्य खंडवा-जंक्शन पड़ता है । रेलवे-स्टेशनसे दक्षिण-पश्चिममें लगभग डेढ़ किलो-मीटरकी दूरीपर स्थित माता 'तुल्जा भवानी'का मन्दिर है । इतिहास साक्षी है कि खंडवा (प्राचीन खाण्डव-वन )में भगवान् श्रीराम सीता और लक्ष्मणके सिहत वनवासके समय इस बनसे गुजरे थे । सीताजीको प्यास लगनेपर भगवान् श्रीरामने पर्जन्याखद्वारा 'जलधारा' निकालकर सीताजीको प्यास बुझायी थी । यहाँसे कुछ दूरीपर भगवान् श्रीरामने नौ दिनोंतक भगवती 'तुल्जा भवानी'की आराधना की यी तथा मातासे अख्व-शल एवं वरदान लेकर वे दक्षिणकी और (लङ्का-विजयहेतु ) प्रस्थित हुए थे ।

महाभारतकालमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके साथ यहीं अग्निदेवको अर्जीर्ण रोगके उपचारमें काष्टोंसे तृप्त किया था और देवीकी राक्तिसे इन्द्रको वर्षा करनेसे रोका था। सन् १६५१ ई०के आस-पास छत्रपति शिवाजी यहाँ देवी-दर्शनके लिये उपस्थित हुए थे। शिवाजी महाराजकी आराध्यादेवी तुलजा भवानी ही थीं। यहाँ शारदीयनवरात्र बड़ी धूमधामसे मनाया जाता है। मन्दिरमें श्रीगणेश, श्रीभैरव, चौंसठ योगिनी, अन्तपूर्णा एवं श्रीहनुमान्जीकी आकर्षक एवं भव्य म्र्तियाँ हैं। माता-की मृर्ति बड़ी सलोनी और आकर्षक है एवं ये साक्षात् सिद्धिदात्री हैं।

### राजस्थान-प्रदेश

# राजस्थानके कतिपय शक्तिपीठ

वीरधर्मा-वसुन्धरा---राजस्थानकी आराच्या पराग्बा शक्ति ही है। पूरे प्रदेशमें अनेक स्थानीपर शक्तिके अनेक पीठ और मन्दिर हैं, जिनमेंसे कुछ प्रमुख शक्तिपीठोंका परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

## चिचौड़की कालिका

राजस्थानके ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़के भीतर भगवती काळिकाका एक प्राचीन मन्दिर है। इसे 'रमशानकाळी' कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। कारण, इस दुर्गकी रक्षामें कितनी ही वीराङ्गनाओंने अग्निमें आत्माहृति दी और कितने रण-कॅंकुरे वीरोंने केसरिया बाना पहनकर अपने प्राण रणा णमें उत्सर्ग किये। मन्दरमें अखण्ड दीप-ज्योति जळती रहती है । यहाँके प्रत्येक स्तम्भपर अगणित मृर्तियाँ और बेळ-बूटे बने हुए हैं । दुर्गमें 'तुळजाभवानी' और 'अन्नपूर्णा'के भी मन्दिर हैं । य्यान रहे कि तुळजाभवानी छत्रपति शिवाजीकी भी आराध्यादेशी रही हैं और इस तरह यह स्थान मराठा और राजपूत बीरोंके एक अपूर्व भीपासनिक-संगमका भी संकेत करता है ।

# वाँसवाड़ाका प्राचीन त्रिपुरा-मन्दिर

( श्रीकन्हैपाळाळ जैरादी )

मार्में भगवतीके अनेक ऐसे सिद्धपीठ एवं मन्दिर हैं, जिन के सम्बन्धमें बहुत कम छोग जानते हैं। उन्हींमेंसे एक यह श्रीत्रिपुर-सुन्दरीका ऐतिहासिक मन्दिर भी है, जो बाँसवाड़ा(राजस्थान)से १८ कि ०मी० दूर स्थित, 'तळवाड़ा' गाँवके पास 'महाळ्य उमराई' गाँवके निकटस्थ जंगळोंमें स्थित है। श्रीत्रिपुर-सुन्दरीका यह स्थान कितना प्राचीन है, इस सम्बन्धमें कोई छिखित प्रमाण उपळब्ध नहीं है। किंतु वर्तमानमें मन्दिरके उत्तरी भागमें सम्राट किनिष्कके समयका एक शिव-छिन्न विद्यमान है। अतः छोगोंका विश्वास है कि यह स्थान किनिष्कके पूर्व-काळसे ही प्रतिष्ठित रहा होगा। कुछ विद्वान् तीसरी शताब्दीके पूर्वसे इस स्थानका अस्तित्व मानते हैं; क्योंकि पहले यहाँ 'गढपोळी' नामक ऐतिहासिक नगर था। 'गढपोळी' नामक ऐतिहासिक नगर था। 'गढपोळी' नामक गाँव है।

शिळालेखोंके अनुसार 'श्रीत्रिपुरसुन्दरी-मन्दिर'का जीणोदार ळगभग नी सी वर्ष पूर्व सं० ११५७ वि०म पांचाछ जातिके पाताभाई चांदाभाई छुद्दारने कराया या। विक मन्दिरके पास भागी (फटी) खान नामक स्थान है, जहाँ किसी समय छोहेकी खदान थी। पांचाछ जातिके छोग इससे छोद्दा निकाछते थे। यह बात सं० ११०२ वि०के आस-पासकी है।

किंतदर्शी है कि एक दिन माता भयानी भिखारिनके क्रथमें भिक्षा माँगने खदानके द्वारपर पहुँची, किंतु पांचालोंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे वे रुष्ट हो गयी और सारी खदान ट्रुटकर बैठ गयी। किंतने ही लोग उसमें दबकर मर गये। यह फटी हुई खदान आज भी मन्दिरके पास दिखायी देती है। माताको प्रसन्न करनेके लिये पाताभाई चांदाभाई पांचालने मन्दिर और तल्याड़ाका 'पातेला' तालाब बनवाया। पुनः उक्त मन्दिरका जीगोंद्वार १६वीं शताब्दीमें कराया गया। सं० १९१० वि० में पांचाल-समाजहारा मन्दिरपर नया शिखर चढ़ाया गया। सं० १९९१ वि०में लक्त समाजने मन्दिरका पुनः जीगोंद्वार करवाया।

पेन्दिरको वर्तमान भन्यरूप देनेका कार्य सन् १९७७ई ० में सम्पन्न किया गया । वर्तमान समयमें श्रीत्रिपुरसुन्दरीका यह विशाल मुख्य मन्दिर है । मुख्य मन्दिरके हारके किवाड़ आदि चाँदीके बने हैं । गर्भ-मन्दिरमें भगवतीकी काले पत्थरकी अष्टादश-मुजावाली मन्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है । मक्जन उन्हें तरताई माता, त्रिपुरसुन्दरी, महात्रिपुरसुन्दरी आदि नामोंसे सम्बोधित करते हैं । माँ भगवती सिंहवाहिनी हैं । १८ मुजाओंमें दिव्य आयुध हैं । सिंहकी पीठपर अष्टदल कमल है, जिसपर विराजमान भगवतीका दाहिना पैर मुड़ा हुआ है और वार्यों पैर श्रीयन्त्रपर आधृत है ।

भगवतीकी प्रतिमाक्ते पृष्ठ-भागमें, प्रभामण्डलमें आठ छोटी-छोटी देवीमूर्तियाँ हैं, जो अपने-अपने वाहर्नोपर आसीन हैं। प्रत्येक देवीके हाथमें आयुध हैं। माँके पीछे, पीठपर ५२ मैरवों और ६४ योगिनियोंकी बहुत ही सुन्दर मूर्तियाँ अङ्कित हैं। भगवतीकी मूर्तिके दागी और बाँयीं ओरके भागोंमें श्रीकृष्ण तथा अन्य देवियाँ और विशिष्ट पशु अङ्कित हैं और देव-दानव-संप्रामकी झाँकी हिष्टिगत होती है। गाँ भगवतीकी प्रतिमा बहुत ही सुन्दर और आकर्षक है।

पुरातन काळमें इस मन्दिरके पीछेके भागमें कदाचित् अनेक मन्दिर थे। कारण, संत्१९८२ई०में खुदाई करते समय उनमेंसे अनेक ग्रिंगाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमेंसे भगवान् शिवकी एक बहुत ही सुन्दर ग्रिंग प्रमुख है। शिवजीकी जंधापर पार्वती विराजमान हैं और एक ओर ऋदि-सिद्धिसहित गणेश तथा दूसरी ओर स्वामी कार्तिकेय हैं।

माँ त्रिपुराके उक्त मन्दिरमें प्रतिदिन उपासकों और दर्शनार्थियोंकी भीड़ लगी रहती है। नवरात्रोंमें यहाँका मेला दर्शनीय होता है। सम्पूर्ण बागड (बाँसवाड़ा और हूँगरपुरका क्षेत्र), पश्चमहाल (गुजरात), मन्दसीर, रतलाम, छाबुआ और इन्दीर (मध्य-प्रदेश) तथा मेवाड़ (राजस्थान)के भक्त सहस्रोंकी संस्थामें इस देवी-मन्दिरमें आकर अपनी भक्ति-भावनाको सार्थक करते रहते हैं। आदिवासी लोग प्रत्येक रविवारको दर्शनार्थ आते हैं और अपने लोक-गीतोंद्वारा माँका स्तवन करते हैं।

मन्दिर वृतकी अखण्ड ज्योतिसे अहर्निश प्रकाशित रहता है। पांचाल जातिके छोग माँ त्रिपुराको अपनी 'कुलदेवी' मानते हैं। प्रत्येक आश्विन और चैत्रके नवरात्रोंमें तथा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको पहाँ यज्ञका आयोजन होता है।

# पृथ्वीराज और चंदबरदाईकी इष्टदेवी, कुलदेवी चामुण्डा

(भीयोगेश दाधीचि)

राजस्थानमें राजपूर्तोंकी कुळदेवी, इष्टदेवी, विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न रूपोंमें प्रतिष्ठित हैं। जैसे आमेरकी शिळा-देवी, करीळीकी कैळादेवी, अजमेर (पुष्कर) के इक्यावन शिक्तपीठ, माता सावित्री, देवी और पापमोचनी आदि। इनके मेले बहुत प्रसिद्ध और चिरकाळसे होते आ रहे हैं। राजस्थानका हदय अजमेर (अजयमेरू) तो ऐतिहासिक तथा धार्मिक आस्थाका बहुत बड़ा केल्ड्र रहा है। इह्ररके चारों और सुन्दर असवकी पर्वतोंके शिखरोंमें

प्राकृतिक सुपमा बिखरी पड़ी है । इन्होंके मध्य पश्चिमकी ओर शक्तिदेवी चामुण्डाका मन्दिर स्थित है । उत्तरमें नीसर माताका मन्दिर, दक्षिणमें गौरीकुण्डकी माता और पूर्वमें आमेरकी माता हैं । महाराज पृथ्वीराज चौहान तृतीयके वंशधरोंकी कुळदेवी तथा कवि चंदबरदाई चारण-भाटकी इष्टदेवी— महामाया चामुण्डादेवीका यह भन्य, सुन्दर मन्दिर संवद् १०८३वि०में बनाया गया । प्रसिद्ध है कि

समय पाकर पृथ्वीराजं चीहान देवीके अमोघ आशीर्वादसे महान् तीरंदाज तथा पराक्रमी बीर बने ।

एक दन्तकथाके अनुसार देवी राजाकी भिक्तिसे इतनी प्रसन्न हुई कि एक दिन वे एक अति सुन्दर स्त्रीके रूपमें पृथ्वीराजके साथ-साथ चलने लगीं और बोलीं भीं तुम्हारे साथ महलोंमें चलूँगी। र रातके समय परकोटेके बाहर आगे-आगे पृथ्वीराज चले और पिछे-पीछे वह सुन्दरी। जहाँ आज मन्दिर है, वहाँतक आकर स्त्री रक गयी। पृथ्वीराज आगे निकल गये थे। वे उसे देखने पुनः वापस लीटे तो उन्होंने देखा कि वह स्त्री पत्थरमें परिवर्तित हो और भींरे जमीनमें धँसती जा रही है। पृथ्वीराजको समझनेमें देर न लगी कि यह परमाराध्या पराम्बा भगवती ही हैं। उन्होंने वहाँ मन्दिर बनानेका संकल्प लिया। पृथ्वीराजने मन्दिर बनवाकर मृर्तिकी प्राण-प्रतिष्ठा करवायी। तबसे आजतक मन्दिरमें ढाई फुटका केवल देवीका सिर ही शेष दीखता है।

मन्दिरके बाहर एक निर्मल मधुर जलका कुण्ड भी है । मन्दिर एक हजार फुटकी ऊँचाईपर है । उसपर चढ़नेके लिये लगभग डेढ़-सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । इतनी ऊँचाईपर पानीकी अविरल धाराकी उपलब्धि यह देवीकी अनुपम कृपा-शक्ति ही मानी जाती है ।

वर्तमानमें जन-जनके सहयोगसे सी० आर० पी० के कर्मचारियोंद्वारा मन्दिरका पुनः नवनिर्माण टाइल्सोंके द्वारा हो रहा है और नयी सड़क भी बनायी जा रही है। बिजली भी पहुँच गयी है। प्रतिवर्ष श्रावणके शुक्छ-पक्षकी अप्रमीको यहाँ भारी मेला लगता है।

### अबुदादेवी

अर्बुदाचल (आबू) पर्यटकोंका एक प्रिय बिहार-स्थल है। यहाँ अर्बुदादेवीका प्रसिद्ध मन्दिर है, जो शक्तिपीठोंमें एक है। यह मन्दिर नगरके वायन्यकोणमें एक ऊँची पहाड़ीपर स्थित है। वास्तवमें यह मन्दिर तो एक आवरण है, मुख्य देवीका स्थान मन्दिरसे संछान एक गुफामें है, जहाँ निरन्तर अखण्ड दीप जलता रहता है। इस दीपकके प्रकाशमें भगवतीके दर्शन होते हैं। यह स्थान दिल्छीसे बंबई जानेवाली छोटी लाइनके स्टेशन आबूरोडसे कुछ दूरीपर है। आबूरोडसे आबूपर्वत तक मोटरसे यात्रा करनी पड़ती है।

साँभर-राक्तिपीठ--राजस्थानके साँभर स्थानपर आद्याराक्तिका प्रसिद्ध पीठ है। प्रदेशके मानुकजनोंके हृदयमें इनका अत्यन्त सम्माननीय स्थान है।

### कपालपीठ, दिधमथी-क्षेत्र

पुष्कर (अजमेर) तीर्थसे वत्तीस कोस दूरीपर यह कपालपीठ है, जहाँ भगवती दिधमधीका आविर्भाव हुआ। कहा जाता है कि त्रेतायुगमें अयोध्यापित मान्धाताने यहाँ एक सात्त्विक यज्ञ किया तो देवीने प्रकट हो उन्हें आशीर्वीद दिया। पुराणोंके अनुसार विकटासुरके वधार्थ इन भगवती नारायणीने अवतार प्रहण किया और दिध-समुद्रका मन्धन कर असुरका वध किया, जो त्रेतायुगमें माध-सुक्ला सप्तमीको मान्धाताके यज्ञकुण्डसे आविर्भ्त हुई थी।

दिशिमशी देवीका मन्दिर अत्यन्त विशाल है, जिसमें चार बड़े-बड़े चौक हैं। मन्दिर कब बना, यह कहना किन है। फिर भी मन्दिरमें प्राप्त शिलालेखसे पता चलता है कि इसका निर्माण २८९ गुप्त संवत् में हुआ। आजसे लगभग १३०० वर्ष पूर्व मन्दिरशिखरका निर्माण हुआ और संवत् १७३५ वि०के लगभग लोकप्रिय अधिपति कमलापतिके वंशजोंने यहाँ कुछ कमरे बनवाये। साथ ही संवत् १९०३ वि०में ब्रह्मचारी विष्णुदासने चार चौक भी बनवाये।

इस क्षेत्रका 'कपालापीट' नाम पड़ने में कई लोककथाएँ प्रचित्रत हैं । इसी प्रकार देवीकी वर्तमान प्रतिमाक विषयमें भी रोचक किंवदन्ती प्रचलित है । तदनुसार एक ग्वाला गार्ये चरा रहा था कि जमीन फटी और सिंह-गर्जनाके साथ भूमिसे देवीका कपाल बाहर आया। ग्वालोंके कोलाहलसे सम्पूर्ण प्रतिमा बाहर नहीं निकल पायी;

मात्र कपाल बाहर निकलकर रह गया। ब्रह्मचारी विष्णुदासने इसपर सप्तधातुका कपाल चढ्याया है। यह भगवती दाधीच ब्राह्मणोंकी परम उपास्या हैं।

# करौलीका कैलादेवी-शक्तिपीठ

( श्रीनिरंजनदेवजी शर्मा )

सवाईमाधोपुर (राजस्थान) जनपदके करीली उपनगरके निकट पर्यतश्चित्रलाओंसे घिरे एक घोर जंगलमें त्रिक्ट पर्यतपर जगज्जननी माता कैलादेत्रीका संगमरमरसे निर्मित सुप्रसिद्ध सिद्ध-शक्तिपीठ है। करीली उपनगरसे यह मन्दिर पचीस कि० मी० दूर कैलाग्रामके समीप है। इस दिन्य मन्दिरका निर्माण सन् १८०० ई०के लगभग करीलीनरेश महाराज गोपालसिंहके शासनकालमें हुआ तथा परवर्ती महाराज मेंवरपालसिंह और गणेशपालसिंहने मन्दिरका व्यापक विकास किया एवं शक्तिपीठकी भूमिपर जलापूर्तिके लिये विशाल कृप भी बनवा दिया, जो 'दुर्गासागर' नामसे पुकारा जाता है।

मन्दिरमें प्रवेश करनेसे पूर्व संगमरमरकी आठ सीढ़ियाँ नंगे पैर चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियोंके दोनों चौकियोंपर वनकेसरी (सिंह) की दो भयानक प्रतिमाएँ देवीवाहनके रूपमें खड़ी हैं। सीढ़ियोंके बाद मार्ग कुछ चौड़ा है, जिसके दोनों ओर सुरम्य बरामदे हैं, जहाँ भक्तगण दीप जलाते रहते हैं। दाहिने हाथकी ओर मन्दिरमें सिंहारूढ़ अष्टभुजा भगवतीकी मूर्ति 'कैलादेवी'-के नामसे विराज रही हैं। मूर्ति देखनेमें अत्यन्त मनोहारिणी है। मन्दिरके सामने विस्तृत प्राङ्गणमें श्रीगणेशजी तथा श्रीमेरवजीकी मूर्तियाँ हैं, जिन्हें प्राकृत वर्जभाषामें 'लाँगुरिया' कहते हैं। भक्तगण इन्हींको लक्ष्य कर भाव-विभोर हो देवीके भजन और लोकगीत गाया करते हैं

'केला मेयाको लगी है दरबार लॉगुस्या। चले तो दर्शन करि आवें॥' और——

'दो-दो जोगनिनके बीच अकेलो लॉगुरिया।' चिरकालसे चली आ रही जनश्रुति तथा ऐतिहासिक तथ्योंके अनुसार बहुत समय प्रव इस कैलाग्राममें, जहाँ कभी घोर जंगल था, श्रीकेदारगिरि नामक एक योगिराज यहाँ गहन गुफामें तपस्या किया करते थे । उनकी तपस्याका एक कारण यह भी था कि इस अञ्चलमें अनेक धर्मद्रोही दानव साध-संतों एवं निरीह प्रामीणोंका बोर उत्पीडन किया करते थे। महात्मा उनकी रक्षा करना चाहते थे। उन्हें भी धर्मद्रोहियोंने महान कष्ट दिये, पर वे अडिग रहे । अन्ततः तपस्यासे द्रित हो भगवतीने उन्हें साक्षात् दर्शन दिया और दानवोंका वध कर साधु-संतोंके रक्षार्थ इन्हें आरवस्त किया । माता पहले छोटी बालिकाके रूपमें, पश्चात दानव-वधके लिये तत्पर अपने उप्ररूपमें उनके समक्ष प्रकट हुई थीं। आज भी वहाँ दानवदह - कालीशिला-नदीके तटपर, जहाँ देवी तथा दानवका युद्ध हुआ था, जगदम्बाके दो चरणचिह्न तथा दानकके पैरका निशान अङ्कित हैं।

योगिराजने माताकी इस स्वयम्भ् प्रतिमाको, जो भगवतीकी प्रेरणासे इन्हें बादमें उपलब्ध हुई थी, बैदिक विधिसे मन्दिरमें प्रतिष्ठित करवाया और वे ही भगवती 'कैलामाता'\* कहलाने लगी । कालान्तरमें वर्तमान

<sup>#</sup> भगवतीका यह पौराणिक नाम है। द्वापरमें भीमसेनकी स्तुतिपर प्रस्त होकर माँने कहा था कि कलिकालमें लोक-कल्बाणार्थ मेरा प्रादुर्भाव होनेपर मुझे 'कैलेश्वरी'के नामसे जाना जायगा; क्योंकि तब मैं अपनी 'कल्प'

केळादेवी मन्दिरसे १० किळोमीटर दूर दक्षिणमें चम्बडनदीके उस पार बसे बाँसीखेरा गाँवमें खीची राजा भुवुन्ददासद्वारा ( संवत् १२०७)में प्रतिष्ठापित और सेवित चामुण्डाकी प्राचीन प्रतिमा भी, जो समुचित सेना-पूजाके अभावमें उपेक्षित थी, भगवतीकी प्रेरणा-से तत्काळीन करौळी-नरेश महाराज श्रीगोपाळसिंहजीके द्वारा संवत् १७८० वि० में भगवती कैलादेवीके दाहिनी ओर प्रतिष्ठापित की गयी। ये दोनों ही मनोहर भन्य-प्रतिमाएँ अपने दिन्याकर्षण और तेजस्वितासे भक्तोंको आकृष्ट करती हैं। अब दोनों विग्रह ही संयुक्तरूपसे 'कैलादेवी'के नामसे जाने जाते हैं । प्रतिमाओंके समीप

दो दीपक अलग्ड खपसे जन्ते इनमें एक शुद्ध देशी वृतका और दूसरा तिल्छीके तेळसे भरा जाता है। मन्दिरकी देखरेख तथा प्रवन्ध वहुत काळतक करीळी राजवंश करता रहा, किंतु अब कुछ वर्षोसे 'कैंबादेवी-द्रस्ट' की स्थापना हो जानेसे द्रस्ट-द्वारा ही मन्दिरकी सम्पूर्ण व्यवस्था देखी जाती है। यहाँ चैत्रके नवरात्रमें विशाल मेला लगता है, जिसमें भास-पासके क्षेत्रों तथा भारतके दूरस्थ प्रदेशोंसे भी हजारों-हजारों भक्तगण और उपासक आकर माँका पूजन-अर्चन कर कृतकृत्य होते हैं।

# शेखावाटीकी चतुर्भजीदेवी

( भीकिसनलाढ पंसारी )

राजस्थानके शेखावाटी अञ्चलके बीच खर्णिम भाभायुक्त रेतीले टीलोंसे घिरा हुआ फतेहपुर-शेलावाटी शहर अपने अञ्चलमें विभिन्न अद्भुत अनुपम देव-स्थानोंको सँजोये हुए हैं । इस शहरकी स्थापना विकाम संवत् १५०५में हुई। छगभग उसीके सम-काळीन यहाँ आदिशक्ति माँ दुर्गाका मन्दिर अवस्थित है, जिसे श्रीचतुर्भुजी माताजी र-मन्दिरके नामसे जाना जाता है। अप्रयाळ महाजन-परिवार और उनके पुरोहित सारस्वत-परिवारकी पूजित होनेके कारण भगवतीके प्रेरणात्मक

निर्देशके फळ-खरूप इस मन्दिरकी स्थापना हुई। फळतः उनकी कुळ-देवीके रूपमें पूजा-अर्चनाका प्रारम्भ हुआ।

इस मन्दिरमें माताके पाँच श्रीविष्रह चतुर्भुजा-खरूपमें विद्यमान हैं । भोग-प्रसादमें किसी प्रकार-का तामसी भोग यहाँपर नहीं चढ़ाया जा सकता। माँकी सत्त्वगुणी उपासनाका यह सिद्ध स्थान श्चद्र घतका अल्णड दीप दर्शनार्थियोंपर माँकी अमित आभा बरसाता रहता है।

# जीणमाता

( भीसुदर्शनकुमार धर्मा, कलावटिया )

राजस्थानके शेखावाटी-क्षेत्रान्तर्गत सीकर नगरसे छगभग

जाप्रत् सिद्धपीठ है। किंनदन्ती है कि बादशाह औरंगजेब १५ कि॰ मी॰ दक्षिणमें मनोरम पर्वत-श्रेणियोंके मध्य सेनासहित इस मन्दिरको ध्वस्त करने आया था, किंतु

शक्तिस्वरूपा भगवती जीणमाताका भन्य मन्दिर है, यह जगदम्बाका कुछ ऐसा विळक्षण चमत्कार हुआ कि रूपमें अवतरित होर्केंगी । अतः इनका नाम 'कैलेश्वरी' पदा । बादमें संक्षितमें - कैलामाता या 'कैलाजी' भी स्कन्दपुराणमें देवीके वचन हैं-

ततः किंद्युगे प्राप्ते केंडो नामा भविष्यति । मम भक्तक्तस्य नाग्ना भान्या केंडेभरीत्यहम् ॥

सेनामें भगदड़ मच गयी और और गजेब हतारा, निराश हो वापस छीट गया । तत्पश्चात् देवीकी सेवामें सवा मन तेळ दिल्ळीके मुगळ-शासकोंकी ओरसे यहाँ प्रतिवर्ष आने छगा । चैत्र और आश्विनके नगरात्रोंमें यहाँ श्रद्धाछ भक्तोंकी बड़ी भीड़ होती है । प्रायः सभी समय दर्शनार्थी

यात्री यहाँ आते रहते हैं। कई-कई श्रद्धाछ भक्त नंगे पाँव जलती हुई सिगड़ी (अँगीठी) अपने सिरपर रखकर, भाव-विभोर हो, भजन-कीर्तन करते हुए दूरस्य क्षेत्रोंसे आकर माँके दरबारमें प्जनार्थ पहुँचते हैं। नवरात्रोंमें यहाँ मेलेका विशेष आयोजन होता है।

### दिल्ली-क्षेत्रके चित्तपीठ

### योगमाया-शक्तिपीठ

भारतकी प्राचीन और आधुनिक राजधानी दिन्छीमें दो स्थान शक्तिपीठके रूपमें विशेष मान्य हैं। एक कुतुनमीनारके पास योगमायाका मन्दिर, जिसमें कामाध्या देवी-स्थानकी भाँति आदि-प्रतीक प्रतिष्ठित है। दूसरा स्थान दिल्छीसे कुछ दूर ओखळाके निकट एक टीलेपर है। यहाँकी देवीके बड़े-बड़े पंखे चढ़ानेकी प्रथा प्रचळित है।

#### कालिकापीठ

दिल्ळीसे शिमळा जानेवाळी रेळवेळाइनपर काळका नामक जंक्शन है । यहाँ भगवती काजिकाजीका

हिमाचल-प्रदेश

प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर है। दुर्गासप्तशतीमें कथा धाती है कि छुम्भ-निछुम्भसे पीड़ित देवताओंने हिमाल्यपर जाकर भगवतीकी स्तुति की। पार्वतीने प्रकट होकर देवताओंसे पूछा कि ये लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं! तत्क्षण उनके चिन्मय देहसे भगवती कीशिकी प्रकट होकर बोली कि वे उन्हीं (भगवती पार्वती) की ही स्तुति कर रहे हैं। कीशिकीके पृथक् होनेपर गीरी स्यामवर्णा हो गयी। यही स्यामवर्णा पार्वती कालिका नामसे हिमाल्यपर रह गर्यो । मान्यता है कि इस मन्दिरमें उन्हीं श्रीकालिकाका निवास है।

हिमाचल-प्रदेशके गाँव-गाँवमें शक्तिपीठ

( मण्डी, कुल्लू, शिमला, सिरमीर आदिमें देवीका 'गूर' ) ( पं ० भीदेवकीनन्दनजी शर्मा )

हिमाचळ उत्तरी भारतका एक पहाड़ी प्रदेश है, जिसे देवभूमि कहना अनुचित न होगा। हिमाचळके अञ्चलमें ऐसा कोई भी गाँव न होगा, जिसमें दुर्गा-मन्दिर अथवा शिवमन्दिर न हो। नगरोंमें तो विभिन्न मन्दिर पाये ही जाते हैं। यहाँ शक्ति-उपासना तान्त्रिक मन्त्रों और यान्त्रिक पद्धतिद्वारा होती है। यहाँ उपासनाकी बहुत-सी विशेष परम्पराएँ चळी आ रही हैं, जो अपना अळग स्थान रखती हैं। विशेषकर जिळा मण्डी,

होता है, जिसमें राक्तिका विशेष आवेश आता है। आवेश आनेपर आविष्टके रारीरमें विशेष कम्पन-सा होता है। इस अवस्थामें देवी-राक्तिके द्वारा वह गुप्त-से-गुप्त तथा रहस्यमयी बातें बताने छगता है।

छोग कोई भी कार्य आरम्भ करनेसे पूर्व 'गूर' से प्रश्न पूछकर स्वीकृति मिळनेपर ही कार्य आरम्भ करते हैं । प्रायः देवी-देवताओंका एक स्थ बनाया जाता है, जिसमें सोने-चाँदीका भी प्रयोग होता है । प्राण-प्रतिष्ठा करनेपर स्थमें देवी शक्ति भा जाती है, जिसे दो ध्यक्ति कंचेपर उठाकर प्रश्न करने जाते हैं। प्रश्नके इल हो जानेपर रथ आगे बढ़ेगा, न होनेपर पीछे हटेगा। 'गूर' बननेवालेको शक्तिकी विशेष उपासना करनी पड़ती है तथा सारिवक जीवन विताना पड़ता। यहाँतक कि वह चमड़ेके बूट अथवा चण्यल भी नहीं पहन सकता। कई दिनोंतक उपवास रखकर उपासना करनी पड़ती है। यदि वह कहीं नियमोंमें भूल कर बैठे तो उसे देवीका दण्ड भी भुगतना पड़ता है।

जो लोग आधिदैविक तथा आधिभौतिक दुःखोंसे पीड़ित होते हैं, शक्तिपीठमें जाकर उपवास रखते हैं और मूर्तिका चरणामृत पीते हैं। जबतक उनके शारीरिक रोग अथवा शत्रुबाधा आदि दूर नहीं हो जाती तबतक शक्तिकी शरणमें पड़े रहकर अनन्य भजन करते रहते हैं। यह साधारण लोगोंकी शक्ति-उपासनाका कम है। शिक्षित लोग मन्द्रिरोंमें तथा वरोंमें श्रीदुर्गासप्तशतीका अनुष्टान करते हैं। विशेषकर आश्विन तथा चैत्रके-नवरात्रोंमें यहाँ ऐसा कोई भी मन्दिर नहीं मिलेगा, जहाँ दुर्गा-अनुष्टान न होता हो। मुख्य मन्दिरोंमें शतचण्डी और सहस्रचण्डीका आयोजन भी होता है। वैदिक मन्त्रोंके साथसाथ यहाँ तान्त्रिक-पद्धतिको विशेष महत्त्व दिया जाता है।

यहाँ ऐसे ज्ञानी भक्त भी विद्यमान हैं, भले ही उनकी संख्या अल्प हो, जो सब प्राणियों में आत्मस्त्रक्ष्प ईश्वरको देखते हैं और परपीड़ाको अपनी पीड़ा समझते हैं। ऐसे साधक सास्त्रिक भावसे वैदिक मन्त्रोंद्वारा शक्ति-उपासना करते हैं। हर्षका विषय है कि यहाँ दिन-प्रतिदिन सास्त्रिक-उपासनाका कम बदता जा रहा है।

# काँगड़ा-घाटीका शक्ति-त्रिकोण

जालन्थरसे ज्वालामुखी जाते हुए होशियारपुरसे ३० मीलपर चिन्तापूर्णी माताका स्थान है, जो संघन पर्वतीय प्रदेशमें है। काँगड़ा-घाटीमें जो शक्ति-त्रिकोण है, उसमें प्रत्येक सिरेपर कमशः चिन्तापूर्णी, ज्वालामुखी और काँगड़ाकी विद्येश्वरी विराजमान हैं। इन तीनों शक्तिपीठोंमें प्रतिवर्ष लाखों यात्री आते हैं।

#### ज्वालामुखी-शक्तिपीठ

पठानकोट-योगीन्द्रनगर-रेलमार्गपर स्थित ज्वालामुखी रोड स्टेशनसे १ ५ मील दूर कालीधर-पर्वतकी सुरम्य तलहटीमें ज्वालामुखी शक्तिपीठ हैं। दर्शनीय देवीके मन्दिरके अहातेमें छोटी नदीके पुलपरसे जाना पड़ता है। मन्दिरके भीतर मूर्तिके स्थानपर सात पर्वतीय दरारोंसे अनादिकालसे जल रही ज्वालाओंके दर्शन होते हैं। ज्योतियोंको दूध पिलाया जाता है तो उसमें बत्ती तरने लगती है और कुछ देर-तक नाचती है। यह दश्य हृदयको बरबस आकृष्ट कर लेता है और छिपी हुई श्रद्धा-भक्ति उमड़ पड़ती है। ज्योतियोंकी संख्या अधिक-से-अधिक तेरह और कम-से-कम तीन होती हैं।

#### विद्येश्वरी देवी

काँगड़ाकी सिद्धमाता त्रियेश्वरीको 'नगरकोटकी देवी' भी कहते हैं । कहा जाता है कि यहाँ सतीकी मृतदेहका मुण्ड गिरा था । मूर्ति भी मुण्ड ही है, जिसपर स्वर्णमय छत्र झलक रहा है । भगवतीके सम्मुख चाँदीसे मढ़े स्थानोंमें प्रसिद्ध वाग्यन्त्र है । चिन्तापूर्णी और ज्वालामुखीके दर्शनार्थी प्रतिवर्ष लाखोंकी संख्यामें इन देवीका भी दर्शन अनिवार्यतः किया करते हैं ।

जालन्धरपीठ—शक्तिपीठोंके वर्णनमें जालन्धरका भी नाम आता है, किंतु सम्प्रति जालन्धरनगरमें कोई प्रधान देवीपीठ नहीं मिलता । अनुमानतः प्राचीन जालन्धरसे त्रिगर्त प्रदेश (वर्तमान काँगड़ेकी घाटी) मानना उचित होगा, जिसमें उपर्युक्त त्रिकोणपीठकी तीन जाप्रत् देवियाँ भक्तोंके अभीष्ट-पूरणार्थ विराज रही हैं।

### नयनादेवी-शक्तिपीठ

( श्रीकृष्णलाल वेंकट, एम्० ए०, एल्-एल्० वी० )

हिमाचल-प्रदेशमें विश्वविद्यात भाखड़ा-नंगल बाँधसे दक्षिणकी ओर २० कि० मी० ऊँचे गिरिश्वक्रपर माता नयनादेशिका प्राचीनतम मन्दिर है। कहा जाता है कि इसका निर्माण द्वापरमें पाण्डवोंद्वारा किया गया था। मन्दिरके वर्तमान स्वरूपका निर्माण बिलासपुर (हि० प्र०)के भूतपूर्व नरेश वीरचन्दद्वारा आजसे लगभग १४००ई० पूर्व हुआ था और उन्होंने कैहलूर (कोहेन्र ) राज्यकी स्थापना की थी। उसी दिव्य मन्दिरके मण्डपके भीतर भगवती जगदम्बा श्रीनयनादेवी

विराज रही हैं । माताका यह विप्रद्य स्थयम्भू है । हिमाचल-प्रदेशकी सरकारने मन्दिरके लिये एक द्रस्ट एस० डी० एम०, बिलासपुरकी अध्यक्षतामें स्थापित किया है । मन्दिरमें पूजा-पाठ, भोग-लंगर, सफाई और शिक्षा—शक्ति-हाई-स्कूळ और संस्कृत महाविद्यालय आदिके कार्योंको सुन्यवस्थित रूपमें चलाया जा रहा है । नवरात्रोंके अतिरिक्त भी प्रदेशके अनेक साधक और भावक भक्त माताकी साधना और उपासना करने यहाँ आते हैं ।

### जम्मू-कश्मीर-प्रदेश 🏸

### कश्मीर-प्रदेशके शक्तिपीठ

(पं श्रीजानकीनाथजी कौल, 'कमल' एम् ए०, बी॰ टी॰, प्रभाकर)

नीलमतके अनुसार पर्वतराज हिमाल्यके उत्तर-पश्चिम भागमें लक्ष्मीका प्रदेश (कश्यपपीठ) कश्मीर प्रकृतिकी पुरम्यस्थली है। यह भारतक्षमें ही नहीं, संसारभरमें अपनी रमणीयताके लिये विशेष प्रसिद्ध है। शक्ति-उपासनाके आधाररूपमें यह प्रदेश अति प्राचीनकालसे विशेष आदर पाता रहा है। रुद्रयामल-तन्त्रमें कहा है— 'शवी मुखमिहोच्यते' अर्थात् शक्ति-शिवके साक्षात्कारका यह प्रवेशद्वार है।

'नीलमत-पुराण' इसका स्थळपुराण है। तदनुसार यहाँ भगवती शारदा, भगवती राजराजेश्वरी लक्ष्मी (श्रीनगर) महारानी, भगवती शारिका, भगवती ज्वालाके रूपमें शक्ति-उपासना की जाती रही है। कहते हैं कि आख-शंकराचार्यको यहाँके 'शारदा-पीठ' ( जो अब पाकिस्तानके आजाद कश्मीरमें है ) से ही 'जग्हुरु'की महान् उपाधि प्राप्त हुई थी। भारतके प्रसिद्ध ५१ शक्ति-महापीठोंमेंसे यहाँ श्रीनगरमें सतीके अक्रभूषण

तथा कण्ठप्रदेशकी पूजा होती है। शक्तिका नाम 'महामाया' है और 'भैरव' त्रिसन्ध्येश्वर है। कश्मीरके कतिपय अन्य शक्तिपीठोंका परिचय इस प्रकार है—

#### राजराजेश्वरी श्रीमहारानी

यह तीर्थस्थान श्रीनगरसे २८ कि०मी० दूर तूलम्ल प्राममें है । यहाँ षट्कोण तथा ओंकारके आकारका अमृतकुण्ड (चश्मा या नाग )है, जिसके मध्य महाराज्ञीका मूर्ति-विग्रह संगमरमरके मुन्दर मन्दिरमें स्थापित है । इस मुन्दर भूमि-भागमें चारों ओर सिन्धुनदीका नाला बहता है । भगवतीके ध्यानका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

या द्वादशार्कपरिमण्डितमूर्तिरेका सिंहासनोपरिगता ह्युरगैर्कृता च। देवीमतक्र्यगितिभीश्वरतां प्रपन्नां तां नौमि भर्गवपुर्वो परमार्थराश्चीम्॥

#### चक्रेक्वरी श्रीशारिका

ये द्वारि-पर्वतके मध्य विराजमान हैं। इसे 'शारिका-शैंळ' भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवतीने सारिकाका रूप धारण कर अपनी चोंचसे कण-कण डाळकर इसे बनाया। 'सारिका'से ही 'शारिका' बन गया। 'च्यानरत्नमाळा'में देवीका घ्यान इस प्रकार वर्णित है—

वीजेः सप्तभिरुक्वछारुतिरसौ या सप्तसियुतिः सप्तिप्रणताङ्क्रिपङ्कजयुगा या सप्तछोकार्तिष्टत् । क्रम्मीरप्रवरेशमञ्चनगरी प्रयुग्नपीठे स्थिता वेवी सप्तकसंयुता भगवती श्रीशारिका पातु नः॥

द्वारि-पर्वतके स्थान-स्थानपर देशी-देवताओंके निर्देश **हैं। यहाँ** त्रिकोटि देवताओंका वास है। भक्तजन नित्यप्रति विशेषकर प्रात:काळ इस श्रेष्ठ पर्वतकी परिक्रमा करते हैं, जो छगभग चार किळो मीटर है।

ऊपर कहे दोनों तीर्थस्थानों में रुद्रयामळतन्त्रान्तर्गत भवानीनामसहस्रस्तवराज तथा काळिदासकृत 'पश्चस्तवीर (जिसमें
ळघुस्तव, चर्चास्तव, घटस्तव, अम्बास्तव और सकळजननीस्तव—ये पाँच स्तव हैं।)का पाठ अनिवार्य रूपसे किया
जाता है। आधरांकरा चार्यकृत 'सीन्दर्यळहरीरका भी यहाँ
अधिक प्रचार रहा है। ये प्रन्थ पटचक्र-रहस्य और
श्रीचक्र-विश्लेपणमें उत्तम माने जाते हैं, फिर भी यहाँके
साधारण जनमें भवानीनामसहस्रशक्ति-उपासनाका विशेष
माध्यम रहा है। इस स्तवराजका पाठ और जप प्राचीन
काळसे होता चळा आ रहा है। यह इसकी बहुसंख्यक
प्राचीन प्राप्त हस्तिलियोंसे ब्रात होता है।

श्रीसाहिब कौळ शक्ति-साधनाके विशेष आचार्य हुए हैं। जिन्होंने 'भवानीसहस्रनाम' पर 'देवीनामविळास' नामसे विशद ज्याद्या ळिखी है।

#### श्रीज्वालाजी

इनका विशाल मन्दिर श्रीनगरसे १८ किलोमीटर दूर क्षिय गाँवमें पर्वत-खण्डपर स्थित है। यहाँ आषाक शुक्ला चतुर्दशीको एक बड़ा मेला लगता है। भक्तजन पर्वतपादमें स्थित जल-कुण्डमें स्नान-तर्पण और अर्चन-ध्यानकर पर्धर-निर्मित सीढ़ियोंसे ऊपर जाकर आका देवीजीका दर्शन-पुजन करते हैं।

#### कुलवागीश्वरी

श्रीनगरसे क्यामग ६० कि० मी० दूर अनन्तनागके प्रान्तमें कुळ-गामके स्थानपर देवीके कुण्ड तथा मन्दिर हैं। 'नीळमतपुराण'के अनुसार और भी कई मन्दिर हैं, जो कश्मीरी-पण्डित जनोंकी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। विशेष गृहस्थोंके साथ विशेष देवियाँ जुड़ी हैं। इनके अतिरिक्त बहुत-से और शक्ति-स्थान कश्मीरमें विधमान हैं। उनका वर्णन स्थानाभावके कारण यहाँ नहीं दिया जा सका है।

#### क्षीरभवानी योगमाया

कश्मीरकी राजधानी श्रीनगरसे पंद्रह मीळ उत्तर भारधर्य स्थान है। इसके पास ही क्षीरभवानी योगमायाका मन्दिर है। चारों ओर जळ और बीचमें एक टाप् है। इस स्थानकी शोमा अत्यन्त पुरम्य है। चिनारोंके वृश्लोंकी पङ्किः और मन्दिरकी पित्रता तथा प्राकृतिक सुन्दरता भावुक धार्मिक पर्यटकोंकी दृष्टि सहज ही आकृष्ट कर त्रेती है। ज्येष्ठ शुक्ठ अष्टमीको यहाँ एक बड़ा मेळा ळगता है। प्रायः वैदिक विधिसे यहाँ साधना करनेकी परम्परा है। क्षीरभवानीके मण्डपके चारों ओर कुण्ड-जळके रंग-परिवर्तनपर श्रद्धान्छ शुभाशुभका विचार करते हैं।



कल्याण 📉

वैष्णवी देवी



CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

## वैष्णवीदेवी (वैष्णोदेवी)

शक्ति-उपासकोंकी सुपरिचित वैष्णत्री देवीके जामत् सिद्धपीठको कश्मीरके शक्तिपीठोंमें शिरोभूषण ही कहा जायगा, किंतु जहाँ ये भगवती विराजती हैं, वहाँ कोई मन्दिर नहीं है। कहा जाता है, देवीने त्रिश्क्को प्रहारसे गुफा बना छी है। गुफामें लगभग ५० गज भीतर जानेपर महाकाली, महालक्मी, महासरखतीकी मूर्तियाँ हैं । इन मूर्तियोंके चरणोंसे निरन्तर जल प्रवाहित होता रहता है। इसे 'बाणगङ्गा' कहते हैं। गुफाद्वारमें पहले पाँच गज लेटकर जाना पड़ता है। भारतके शक्ति-भक्त हजारोंकी संख्यामें भगवतीकी यात्रा करते रहते हैं।

यह स्थान जम्मूसे ४६ मीछ उत्तर-पश्चिमकी ओर एक अत्यन्त अन्धकारमय गुफामें है। नवरात्रमें यहाँकी यात्राका विशेष महत्त्व माना जाता है। पहले जम्मूसे

४५ कि० मी० मोटर-बससे कटरा नामक स्थानमें जाना पड़ता है । फिर वहाँसे कुली-एजेंसीद्वारा कुलीका प्रबन्ध करना पड़ता है। वहाँसे घड़ी, रबरके जूते आदि पूर्वतीय यात्राके सामान लेकर चळना पड़ता है। तीन भीठ दूरीपर चरण-पादुका-स्थानमें माताके चरणचिह हैं। प्रथम आदिकुमारी-स्थानमें विश्राम होता है। यहाँ एक 'गर्भवास' नामक संकीर्ण गुहा है। इसमें प्रवेश करके यात्री बाहर निकलते हैं। आदिकुमारी-स्थानमें ही माताका आविर्भाव हुआ या, ऐसा कहा जाता है । आगेका मार्ग दुर्गम तया संकीर्ण है । आगे बढ़नेपर हायीमत्याकी कठिन चढ़ाई मिळती है । चढ़ाई पूरी होनेपर लगभग ३ मील उतराई मिलती है। तब भगवती वैष्णवी देवीके स्थानपर पहुँचा जाता है। भावुक इतना कष्ट उठाकर भी माताके दर्शनार्थ उतावले रहते हैं।

गुजरात-प्रदेश

# गुजरात-प्रदेशके शक्तिपीठ

अन्य प्रदेशोंकी भाँति गुजरात प्रदेश भी शक्ति-साधना और उपासनाका विख्यात केन्द्र है। प्रदेशमें भगवतीके अनेक प्राचीन मन्दिर इस बातके प्रमाण हैं कि गुजरात-प्रदेशके छोग भी देवी आधाशक्तिकी पूजा और भक्तिमें किसीसे पीछे नहीं हैं । गुजराती समाजमें 'नारी'-जातिका स्थान बहुत ऊँचा माना गया है । गुजरात-प्रदेशके अनेक शान्त और पवित्र स्थल देवीकी उपासनाके लिये असाधारण वरदान कहे जा सकते हैं । यहाँ तीन शक्तिपीठ प्रमुख हैं--१-अम्बिका, २-काळिका तथा ३-श्रीबाला बहुचरा । इनके अतिरिक्त गीणरूपसे कच्छमें आशापुरा, मुजके पास रुद्राणी, काठियावाड़में द्वारकाके निकट अभयमाता, इळवदके पास सुन्दरी, बढ़वाणमें बुटमाता, नर्मदातटपर अनुसूया, पेटलादके पास आशापुरी, घोषाके पास खेडियार माता आदि अन्य स्थान हैं । इनमें से कुछ प्रमुख स्थानोंका विवरण दिया जा रहा है—

आरासुरी अम्बिका ( अम्बाजी ) मोहको छिन-भिन करनेके उद्देश्यसे भगवान् विष्णुका चक्र गुप्तरीतिसे सतीदेहमें प्रविष्ट होकर उनके अङ्गोंको

धीरे-धीरे दुकड़े-दुकड़े कर गिराने छगा। जहाँ-जहाँ मृत सती-देहको लिये घूमते हुए भगवान् शंकरके उनके अङ्ग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ हो गये। कहा जाता है कि गुजरातके अर्बुदारण्य-क्षेत्रमें पर्वत-शिखरपर सतीके इदयका एक भाग गिरा या, आजतक उसी अङ्ग्रकी पूजा पहाँ अन्ना या अन्त्रिकादेवीके रूपमें होती है। यह शक्तिपीट अत्यन्त रमणीय स्थानपर स्थित है। यहाँ माताजीका शृङ्गार प्रातः बाळारूपमें, मध्याहमें युवतीरूपमें और सायं बृद्धाके रूपमें होता है। वास्तवमें यहाँ माताका कोई विप्रह नहीं है, 'बीसायन्त्र' मात्र है, जो शृङ्गारभेदसे तीन रूपोंमें भासता है।

दिल्लीसे अहमदाबाद रेळवे लाइनपर स्थित आबूरोड स्टेशनसे 'आरासुर' तक एक सड़क जाती है। वहाँ पर्वतपर अम्बिकाजीका मन्दिर है। पर्वतीय-पथ अत्यन्त रमणीय है। आरासुर-पर्वतके धवल होनेके कारण इन देवीको 'धोाळगढ़वाळी' माताकी उपाधि प्राप्त है। यह स्थान गुजरातके लोगोंका अत्यन्त प्रिय स्थान है। दूर-दूरसे मुण्डन-संस्कार करानेके लिये लोग यहाँ आते हैं। मन्दिरमें दर्शनका कार्यक्रम प्रातः आठसे बारह बजेतक चलता है। स्थास्तके समय आरतीका दृश्य अत्यन्त मनोहर और श्रद्धोत्पादक होता है।

शरत्पूर्णिमाको 'गरबा' नृत्यसे गुजरातकी देतियाँ और जुमारियाँ माताजीका मधुर-स्तवन करती हैं तो उस दश्यकी मोहकता वर्णनातीत हो जोती है । आरासुरी अम्बाजीके अनेक आख्यान इस क्षेत्रमें प्रचित्रत हैं । समय-समयपर वे अपने अधिकारी भक्तोंको अपने दिव्यख्यका दर्शन भी देती हैं ।

#### गब्बर माता और अजाई माता

अब्रूरोड स्टेशनसे १४ मीलपर आरामुर-पर्वत पड़ता है, जहाँ अम्बाजीका स्थान है। माताके मन्दिरसे एक कोसपर छोटी-सी पहाड़ी है, जो 'मब्बर' (मह्र ) नामसे पुकारी जाती है। मब्बर चढ़नेपर एक मील दूरीपर गुफा मिलती है, जो 'माईका द्वार' कहलाता है। पर्वतके भीतर एक मन्दिरमें देवीका झूला है। मक्तोंको कमी कमी झूलेकी ध्वति मुनायी पहती है। शिखरपर तीन स्थान हैं— १—माताके खेलनेका स्थान जहाँ पत्थरपर नन्हीं नन्हीं उपिलयोंकी आप दीखती है । २ —मन्दिरके दक्षिण कुछ दूरपर मानसरोवर है । ३ —मानसरोवरके दक्षिण श्रीअजाई माताका स्थान है, जो अम्बाजीकी बहन मानी जाती है ।

अम्बाजीसे ईडर्गहकी ओर १२ मीलपुर एक पहाड़ है, जो 'चामुण्डाकी टेकरी' कहा जाता है । यहाँ चामुण्डा-मन्दिरमें जानेका द्वार है। यह मन्दिर बहुत छोटा और प्राचीन है।

#### खेडब्रह्माका अम्बा-मन्दिर

अहमदाबाद-खेडब्रह्मा-रेलवे-ळाइनपर खेडब्रह्मा-स्टेशन ईडरसे १५ मीळ दूरीपर है। यहाँ हिरण्याक्ष नदी बहती है और ब्रह्मदेवका स्थान है।

यहाँसे तीन मील दूरीपर अम्बाजी माताजीका मन्य मन्दिर है। मन्दिरमें चामुण्डा भगवतीका श्रीविग्रह है। महिषासुर-मर्दिनी और ब्रह्माणीजीके भी यहाँ भन्य मन्दिर हैं।

#### श्रीवरदायिनी माता

पूर्व बड़ीदाराज्यकी कलोल तहसीलके रूपाल गाँवसे थोड़ी दूरपर श्रीवरदायिनीका रमणीय स्थान है। कहा जाता है कि यह स्थान भगत्रान् राम और पाण्डवों-की क्यासे सम्बद्ध है। माताकी उपासनासे श्रीरामचन्द्र जी लंद्धा-विजय करके माता सीताको वापस ला सके। पाण्डवोंने भी अज्ञातवासके कालमें इन्हीं भगवतीकी आराधना की थी तथा माताने अर्जुनको ही बृह्बला बननेके लिये वस दिये थे।

### पावागढ़की श्रीमहाकालीजी

वड़ीटा नगरमे तीस मील दूर ईशानकोणमें पात्रागढ़ नामक एक पहाड़ी है । यहाँका महाकाळी-शक्तिपीठ प्रख्यात है । 'चम्पानेर' नामक स्थानपर यह शक्तिपीठ स्थित है। जनश्रुति है कि एक बार पहाँके शासकके एक वंशजने देत्रीका स्तत्रन कर रही ख्रियोंको जब पापबुद्धिसे देखा, तबसे देत्री कुपित होकर पर्यतमें समा गर्यी। महात्माकी प्रार्थनापर कुळ अंशोंमें इक गर्यी। इसीलिये आज भी यहाँ केन्नल देत्रीका सिर ही दिखायी पड़ता है। पास ही निश्वामित्री नदी है। कहते हैं कि निश्वामित्रने कभी यहाँ तपस्या की थी।

#### बाला बहुचराजी

चुनाळमें गायकवाड़ सरकारकी सीमामें बहुन्वराजीका प्रसिद्ध शक्तिपीठ है । अहमदाबादसे मेहसाँणा होते हुए इस स्थानपर पहुँचना पड़ता है । यात्री स्नानकर शुद्ध हो, देवीका दर्शन करते हैं । यह अत्यन्त प्राचीन स्थान है । यहाँ साक्षात् वेदमाता गायत्री प्रतिष्ठित हैं । श्रीकृण्णके जन्मसमय योगमाया-रूपसे प्रकट हुई देवीका यह स्थान माना जाता है । बहुत-से राक्षसोंको अपना मस्य बनानेके कारण इन्हें 'बहुचरा' कहते हैं । इस स्थानसे संलग्न तालाबके बारेमें अनेक चानत्कारपूर्ण कथाएँ प्रचलित हैं ।

चैत्र, आश्विन और आषाही पूर्णिमाको यहाँ मेले लगते हैं । मूलतः यहाँ यन्त्रक्ष्पा देनीकी उपासना होती है । गुजरातके गाँव-गाँवमें माता बहुचराकी महिमामयी प्रतिष्ठा है ।

#### गिरनारकी अम्बामाता

काठियाबाड़-मण्डलका सुप्रसिद्ध अम्बामाताका मन्दिर पुराने ज्नागद देशीराज्यके गिरनार पर्वतपर है। पर्वतकी चढ़ाई बड़ी ऊँची है और प्रायः छः हजार सीढ़ियाँ पार करनेपर तीन शिखरोंकी यात्रा होती है। इन शिखरोंपर तीनों कमशः अम्बादेवी, योगाचार्य गोरक्षनाथ और भगवान्

रत्तात्रेयके स्थान हैं। अम्बादेवीकी विशाल मूर्ति इस भयानक वन्यप्रदेशमें बड़ी उग्न प्रतीत होती है। इस जंगलमें अनेक सिंह भी हैं। इसी पर्वतपर एक गुफामें कालीजीकी मूर्ति भी है, जहाँ अनेक उपासक आते-जाते तथा साधना करते हैं।

#### मोरवीका त्रिपुरसुन्दरी-पीठ

पौराणिक महाराजमयूरध्वजके नामपर वर्तमानमें प्रचिलत भीरवीं नगरमें, नगरके बाह्र पिश्वममें प्राम-देशता त्रिपुराबाळा बहुचराका मन्दिर था। मन्दिर अत्यन्त छोटा होनेसे प्जा-अचिमें असुविधा देख उसी मन्दिरके समीप ही माताकी प्रेरणापर श्रीकामेश्वर शर्माकी परनी गोदावरीने माताका सुविशाळ मन्दिर बनवाया और वहाँ सुन्दर श्रीचक्र स्थापित किया है। इस स्थापित यन्त्रराजके पृष्टभागमें अम्बिका बहुचरा, कामेश्वरी आदिके चित्र हैं। मन्दिरमें चारों और दश महाविद्याओंके चित्र, महाकाळी, महाळक्षी और महासरस्वतीके चित्र हैं। इस प्रदेशके साधक-भक्तोंके ळिये यह महत्त्वपूर्ण उपासना-स्थळी है, जहाँ नवरात्रादि महापवेंके अतिरिक्त वर्षभर उनकी साधना-उपासना चळती रहती है।

### बड़ौदाकी अम्बामाता ( हरसिद्धि )

बड़ीदा नगरमें माण्डनीके निकट अम्बामाताकी सुन्दर प्रभावशाळिनी मूर्ति है। कहा जाता है कि सम्राट् विक्रमादित्यकी इष्टदेवी यही अम्बामाता हरसिद्धि यी और वीर बैताल उनके सहायक थे। महाराज विक्रमादित्यकी मृत्यु इसी माण्डवीके समीप हुई, इसिलये वीर बैताल उनकी ओर पीठ किये बैठे हैं। मिहार बहुत सुन्दर है। सिहासनपर माताजी विराज रही हैं और दोनों और दो देवियाँ हैं।

### महाराष्ट्र-प्रदेश एवं शोवा

# महाराष्ट्र-प्रदेश एवं गोवाके प्रमुख शक्तिपीठ

( डॉ॰ भोकेशव विष्णु मुळे )

महाराष्ट्रमें बारहवीं शतीतक शिव-शक्ति अर्थात् शंकर-पार्वतीकी ही उपासना सर्वाधिक प्रचळित यी। प्राचीन मन्दिर प्रायः शंकर-पार्वतीके ही मिळते हैं। संवत् १३३५वि०के छगभग और उसके बाद ज्ञानेश्वर महाराजके समयसे वैष्णवचर्मका स्रोत बड़े वेगसे प्रवाहित होने डगा तथा वैष्णवधर्मकी बाइ-सी आ गयी। तत्काळीन सभी संत भागवत-धर्मानुयायी ही हुए और जनसामान्यमें भी भागवतधर्म ही प्रधान रहा । काळान्तर-में परमात्माके शक्ति-रूपकी उपासना भी प्रचळित हो गयी। महाराष्ट्रमें शक्तिका छोकप्रिय नाम 'भवानी' है। शक्तिसे पारमेश्वरी चिन्छिक्ति ही गृहीत है, जिसके तीन रूप हैं — महाकाळी, महाळक्मी, महासरस्वती। महाकाळी क्षत्रियोंमें, महासरखती ब्राह्मणोंमें और महाळक्मी वैश्योंमें वपास्य होकर तीनों वर्ण शक्तिसम्पन और राष्ट्रकी सर्वाङ्गीण अभ्युद्यमें सहायक बर्ने—इस अभिप्रायसे शक्ति-अपासना चळ पड़ी।

यों तो महाराष्ट्रमें भगवतीके अनेक स्थान हैं, किंतु इतमें चार स्थान मुकुटमिंग हैं—१—तुळजापुर, यहाँकी भगवती 'भवानी' कहळाती हैं।२—मातापुर (काइरगढ़), यहाँकी भगवती 'रेणुका', एकवीरा या यमाई नामसे विस्थात हैं।३—कोण्हापुर, यहाँकी भगवती 'महाळक्षी' हैं, जिन्हें 'अम्बाई' कहते हैं। ३—साश्वकी, जो नासिकमें सप्तश्वकी-पर्वतपर विराजती हैं। (चारों पीठोंका विस्तृत परिचय इस अक्कमें आगे भी दिया गया है।)

इनके अतिरिक्त एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ 'अम्बा जोगाई' भवानीने प्रस्न होकर शिवाजीको खड़ है। मुम्बादेवी, काळबादेवी, महाळक्मी-मन्दिर, पार्वती- उनका राज्यचिद्ध 'खन्न' और उद्घे इक्तिपीट, भवानीपीठ और पण्डरपुरके विठे बा-रखुमाई BJEJJammu. Digitized by eGangotri

ये भी सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं। पहले गोवा भी महाराष्ट्रकी परिसीमामें आता था। वहाँ भी अनेक शक्तिपीठ हैं, जिनमें शान्तादुर्गा और ळयराई देवी प्रमुख हैं। संक्षेपमें इन सबका परिचय नीचे दिया जा रहा है।

### मुम्बादेवी, कालबादेवी, महालक्ष्मी-पीठ

महाराष्ट्रकी राजधानी बम्बईमें मुम्बादेवी, काछबादेवी और महाछक्ष्मी तीन प्रमुख शक्तिपीठ हैं । मुम्बादेवीके प्जनमें बिछ सर्वथा वर्जित है । काछबादेवीकी मूर्ति अत्यन्त प्राचीन है । दोनों महानगरके मध्यमें ही हैं । महाळक्ष्मीका मन्दिर समुद्रतटपर बड़े ही सुहावने स्थानपर है । मुम्बादेवीके समीप एक विशाल सरोवर भी है । इनके अतिरिक्त 'बाबुलनाथ'के ऊँचे पर्वतीय मन्दिरमें जो प्रधान देवीम्र्ति है, उसका सीन्दर्य और गाम्भीर्य सचमुच अवर्णनीय है ।

### पार्वती और भवानीपीठ

प्ना नगरका पार्वतीपीट (मन्दिर) महाराष्ट्रमें अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह एक टेकरीपर बना हुआ है। ये पेशवा राजाओंकी उपास्या देवी रही हैं। कहा जाता है कि इसी पार्वती-मन्दिरसे पेशवाओंके शनिवारवाड़ा (प्ना) तक और कुछ छोगोंके कथनानुसार दिल्छीतक हुरंग बनी थी, जो अब छुस है।

प्ना जिलेके प्रतापगढ़ स्थानमें छत्रपति शिवाजीद्वारा धुप्जित भगवती भवानीका मन्दिर है। यह स्थान अनेक चमत्कारिक कथाओंका स्रोत रहा है। कहा जाता है कि भवानीने प्रसन्न होकर शिवाजीको खब्न भेंट किया, तबसे उनका राज्यचिद्व 'खन्न' और उद्घोप—'जय भवानी'

#### श्रीयोगेश्वरी ( आँवे जोगाई ) पीठ

यह स्थान 'योगेश्वरी', 'जोगेश्वरी' और 'जोगाई' नामोंसे भी प्रसिद्ध है, जो मराठवाड़ाके 'बीड' जनपदमें आँवे-जोगाई नामक गाँवमें नदीतटपर स्थित है। दक्षिण-मन्य रेळवेके परळी-बैजनाय रटेशनसे यह गाँव २६ कि॰ मी॰की दूरीपर है।

कहा जाता है कि योगेश्वरी देवी कुमारिका हैं। इस संदर्भमें यहाँ एक कथा प्रचलित है—इनका विवाह परली बैजनाथके ज्योतिर्लिङ्ग श्रीबैजनाथसे होना निश्चित हुआ और बारात वरके घर जा रही थी। मुर्गेकी आवाज करनेकी बेलामें विवाह होना तय था। बारात रास्तेमें थी कि मुर्गेने बाँग दे दी और बारात वहीं रहरं गया। भगवती योगेश्वरी भी वहीं रह गयीं। तबसे वे चिर-कुमारिका हो गयीं। यह कथा लोकमें प्रचलित है।

जयन्ती नदीके तटपर धाँबे जोगाई-गाँवके मध्य भगवतीका बड़ा भव्य मन्दिर है । विशाल चहारदीवारीके चारों ओर चार महाद्वार हैं । मुख्य महाद्वारके सम्मुख 'सर्वतीर्थ' नामक जलाशय है । शारदीय-नवरात्र, मार्ग-शार्ष ग्रुक्त सप्तमी और पूर्णिमांके अवसरोंपर विशेष आराधना-महोत्सव होते हैं । ये भगवती चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मणोंकी कुळदेवी मानी जाती हैं । यहाँ पहुँचनेके लिये परली बैजनाथ अथवा औरंगाबादतक रेलद्वारा जाकर पुनः राज्य-परिवहनकी बसौंद्वारा यात्रा करनी पड़ती है ।

# पाण्डरंग ( विठोबा ) रखुमाईपीठ

पण्डरपुरमें भगवान् पाण्डुरंग (विठोवा) और रखुमाईके मन्दिर प्रमुख शक्तिपीठके समान ही मान्य हैं। पाण्डुरंग श्रीकृण्णके अवतार हैं तो रखुमाई रुक्मिणी-जीकी। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाय आदि उसी पीठके भएतप्रसिद्ध उपासक, भक्त गहे हैं।

शान्तादुर्गा

गोमन्तक या गोवा-प्रदेशमें शान्तादुर्गा अत्यन्त सुप्रसिद्ध भगवतीके रूपमें पूजी जाती हैं। सम्प्रति यह भगवती गोवा-प्रदेशके कैवस्यपुर ( कवले ) स्थानमें विराज रही हैं। यह कवलेप्राम गोवा-प्रदेशके फोंडा महालमें है, वाफरके दुर्भाट नामक बन्दरगाहके निकट है। यहाँ जानेके लिये मडगाँव या पणजीसे भी मार्ग है।

उत्तर-पूर्व भारतसे लायी गयी भगवतीका यह विप्रद्व पहले गोवाके केकोशी स्थानपर स्थापित किया गया था, किंतु जब गोमन्तकपर पुर्तगीजोंका साम्राज्य हुआ और उनके द्वारा हिंदुजातिका घोर क्षरण होने लगा, तब सन् १५६१ई०में देवी-विप्रह यहाँ लाकर बसाया गया। आरम्भमें तो देवीका मन्दिर छोटा-सा था। क्रमशः देवस्थान उन्नत होता चला गया। मन्त्री श्लीनारोरामने सन् १७३९ई० में मराठा सरकारसे इस देवस्थानके लिये कई जमीनें दानमें पार्थी। इस समय इस भूसम्पदाके सिवा देवस्थानकी अन्य आय भी है। अनेक बहुमूल्य रत्न और अन्य द्रव्य भी देवस्थानके कोषमें सुरक्षित हैं। देवस्थान-ट्रस्टमें अनेक सुप्रसिद्ध धनी-मानी और स्थातनामा व्यक्ति हैं।

आजकल भगवतीका जो सुन्दर मन्दिर है, वह कुछ वर्षो पूर्व ही निर्मित हुआ है । मन्दिरमें दोनों पाश्चिमें अग्रशालाएँ, ऊँचे-ऊँचे दीपस्तम्भ, सीढ़ी उतरकर नीचे सुन्दर सरोवर, नीबतखाना आदि स्थान प्रेक्षणीय हैं ।

इस देवस्थानके विशेष उत्सर्वोमें-रामनवमी, दुर्गानवराज्ञ, विजयादशमी, कोजागरी (शरत्-पूर्णिमा ), वनमोजन, नीकाक्रीडन, माघमासारम्भका जनोत्सव, महाशिवरात्रि, सुप्रतिष्ठोत्सव और होली आदि प्रसिद्ध हैं।

### लयराई देवी

श्रीलयराई देवीका स्थान भी गोवा-प्रदेशमें ही है, जो वहाँ अत्यन्त प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष वैशाख-शुक्का पश्चमीको गहाँ बहुत बड़ा मेळा जगता है। इजारों पात्री आते हैं । उस दिन ( पश्चमीकी रात्रिमें ) गाँवके बाहर एक यटबृक्षके नीचे टकड़ियोंका देर जमाकर उसमें आग छगा दी जाती है । कई घंटे जलनेपर जब अङ्गारे हो जाते हैं, तब देवीका व्रत लिये हजारों लोग नंगे पाँव उनपर चलते हैं, पर उनके एक भी फफोला नहीं पड़ता । इस अद्भुत चमत्कारको देखनेके लिये ईसाई मी आते हैं और यह दश्य देख देबीके चमत्कारसे आश्वर्याभिभूत हो जाते हैं। अन्यान्य देशी-स्थानोंकी तरह यहाँ नयरात्रमें न पशुबिल दी जाती

है और न मदिरा चढ़ायी जाती है । गाँवमें देवीके सम्मानमें कोई घोड़ेपर चड़कर नहीं जाता । देवीकी स्ततिमें यह रलोक प्रसिद्ध है-

**क्रपापाङ्गतरङ्गभङ्गी** सद्योऽनलः स्पर्शसुखं विधत्ते। वैष्णवी शक्तिरूप्रभावा वर्वतिं छोके लयराम्बिकाख्या॥

जिनके कुपाकटाक्षकी तर्ङ्गमयीसे युक्त अग्नि तुरंत स्परामुखका अनुभव करता है, वे उत्कृष्ट प्रभाववाली वैष्णवी शक्तिलोकमें लयास्त्रिका नांमसे वर्तमान हैं।

# माहुरगढ़का रेणुका-शक्तिपीठ

(श्रीपृथ्वीराज भालेराव)

महाराष्ट्र-प्रदेशके विदर्भ-मराठवाङ्ग सीमावर्ती नांदेड जनपदकी कमत्रट तहसीछमें देवमाता रेणुकाका 'माहुरगढ़' शक्तिपीठ है। माहुरगढ़ माहुर गाँवसे १.५ कि० मी० दूर है। यहाँ माता रेणुकाका केवल मुख्माग ही दीखता है । उसीका पूजन एवं आराधना किया जाता है। सती-कुण्डसे भगवान् परग्रुराम-जैसे पुत्रके प्रति भी वात्सल्यातिरेकसे अभिभूत माता भक्तजनोंको केवल मुख-रूपमें ही दर्शन देती हैं। महाराष्ट्रके अनेक परिवारोंकी ये कुळदेशि हैं और नवरात्रमें व्यापक रूपसे देवीकी उपासना वरावर होती आ रही है। महाराष्ट्र और कर्णाटकके प्रसिद्ध समर्थानुगृहीत महात्मा ब्रह्मळीन श्रीधरस्वामी महाराजकी भी ये कुळखामिनी रही हैं। भगवान् परशुरामकी जननी होनेसे इस स्थानको माहरीपर या 'मातापर' भी कहा जाता है।

इस शक्तिपीठके साथ योगाचार्य भगवान दत्तात्रेयका भी निकट सम्बन्ध पीठके गौरवर्मे चार चाँद लगा देता है। दत्तात्रेयकी दिनचयमिं बताया गया है कि वे नित्यप्रति इसी माहुरीपुरमें भिक्षा-प्रहण ( भोजन ) करते थे-माहुरीपुर भिक्षाशी सहाशायी दिगम्बरः।

इस राक्तिपीठकी अधिष्ठात्री देवमाता रेणुकाके माहात्म्यको यहाँ १२ प्रमुख आधारोंमें प्रस्तुत कर माताकी उपासनापर भी संक्षित प्रकाश डाळा जा रहा है।

- (१) रेणुका माताके चरित्रका गम्भीरतासे मनन करनेपर स्पष्ट हो जाता है कि इनका मूळ खंरूप देवमाता 'अदिति'का ही है, जिनका वेदोंमें विपुल वर्णन मिळता है । इन्हें नेदोंमें 'अनर्वा' और 'दिव्या गीम्ब' नामोंसे भी संबोधित किया गया है। ऋग्वेदके प्रसिद्ध उपा-मूत्रमें उपाको 'अद्तिमुखा' कहा गया है । माता रेणुकाका मुख भी उषाके ही वर्णका अरुणाम है।
- (२) वेदोंमें प्रत्यक्षतः 'रेणुका' नाम उपलब्ध न होनेपर भी रेणुकापति महर्षि जमदग्निका असंख्य बार उल्लेख है । वे शिवावतार और मन्त्रद्रष्टा ब्रह्मर्षि रहे हैं । ऋग्वेद दशम-मण्डलके द्रश भी वे ही बताये गये हैं। 'क्ष्माण्ड-हवन'-विधि उन्हींने ही प्रचारित की और वेही 'ससर्परी विद्याः एवं 'श्राद्धविधि'के रचियता माने जाते हैं ।
- (३) महर्षि जमदितनके आश्रम और ऋषिकुल उस समय समप्र भारतवर्षमें फैले हुए थे। इसी कारण उन-उन (दत्तव्रजकवचम्) स्थर्जेगर आज भी महर्चिकी पत्नी रेणुका मानाके स्थान

मिंकते हैं। फिर भी उनका म्लस्यान अर्थात् वे जहाँ सती हुई — 'सतीस्थान' माहर या 'मातापुर' है। महाराष्ट्रके लाखों चातुर्विणिक जनोंकी आज भी वे कुलस्थामिनी, कुलदेवताके रूपमें मान्य एवं उपास्य हैं।

- (४) सर्वत्र रेणुकाके वर्णन अग्निज्वाळापर अधिष्ठित, अग्निज्वाळासे परिवेष्ठित रूपमें पाये जाते हैं। इसिलये वे अग्निकी भी देवता सिद्ध होती हैं। जहाँ देवमाता अदिति तप्ताग्निके प्रल्याग्निपर आरूढ और अग्निके वल्यसे अङ्कित रूपमें वर्णित हैं, वहीं चिद्राग्निसम्भवा रेणुका जमत्-अग्निके साथ विवाहसूत्रसे आबद्ध हुईँ। आगे चलकर सूर्य और उसके पीछे-पीछे स्वयं अग्निदेव उनके गर्भसे पुत्ररूपमें आविर्भूत हुए। विवाहके समय दोनों पित-पत्नीने श्रोताग्नि और त्रेताग्निका बत प्रहण किया और उसे अन्ततक चाल्ड रखा। अन्तमें उसी अग्निकी चिताग्निमें लुप्त होकर पुनः वे अग्निसे ही प्रकट हुई और भक्तकस्याणार्थ शास्त्रत रूपमें प्रतिष्ठित हो गर्या। कुल मिलाकर आठ प्रकारसे वे अग्नितस्त्रमें सम्बन्धित दीख पड़ती हैं।
- (५) जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेवकी उत्पत्ति-कारण, स्थितिकर्ता विष्णुकी पालक और संहारकर्ता रुद्रका भी विलय कैतरके स्वयं अवशिष्ट रहती हैं, वे ही भगवती अदिति-रेणुका मृलशक्ति, अनादिशक्ति और परब्रह्मकी महाशक्ति हैं।
- (६) महाविष्णुकं दशावतारों में ब्राह्मणकुलसम्भूत अवतार 'वामन' और 'परशुराम' हैं । 'वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः'।'—इस वचनके अनुसार मानव-समाजकी दृष्टिसे ये दो अवतार सर्वश्रेष्ठ दीखते हैं और इन दोनों-को माता एक ही शक्ति 'अदिति' और 'रेणुका'के रूपमें मान्य हुई । परशुरामके कारण ने 'पुत्रवत्सळा' माता पृथ्वीपर सर्देवके लिये प्रतिष्ठित होकर मक्तवत्सळा मी बन

निजधाम पधार जाते हैं, किंतु यहां एकमात्र ऐसी देवता हैं, जो शास्त्रमर्यादांके पालनार्थ अन्तर्हित हो जानेपर भी माताकी ममताकी साक्षी देनेके लिये पुनः तत्काळ प्रकट होकर विश्रहरूपमें सदैवके लिये प्रतिष्ठित हैं।

- (७) वे स्वयं तो अनादिशक्तिस्वरूपिणी हैं, पति-देव साक्षात् परमशिव और पुत्र प्रत्यक्ष महाविष्णु-के अवतार हैं--इस प्रकारका दिच्यातिदिव्य त्रिकोण, मात्र रेणुका-चरित्रमें पाया जाता है।
- (८) आदिशक्ति सती हो रही है, प्रत्यक्ष महात्रिण्णु (परश्चराम ) उसे मन्त्राग्नि दे रहे हैं और सृष्टि-संचालक त्रिदेवोंके समन्वित तत्त्व-खरूप भगतान् दत्तात्रेय उस सती-कर्मका पौरोहित्य कर रहे हैं—ऐसा अद्भुत प्रसङ्ग श्रुति, रमृति, पुराण आदि धर्मप्रन्थोंमें विरला ही मिलता है।
- (९) मातृदेहमें वासस्यरसका वसतिस्थान एक-मात्र 'पयोधर' होते हैं। दश्चदुहिता-सतीके मृत दारीरके सुदर्शनचक्रसे कटे भिन्न-भिन्न अवयव जहाँ-जहाँ गिरे, वे सभी पीठस्थल वन गये। प्रसिद्ध है कि माहुरक्षेत्रमें सतीके स्तनद्वय गिरे थे। दारीरमें आनंखिराख प्राप्तचैतन्यके खेलते रहनेपर भी उसका केन्द्रविन्दु जीवात्मा देहमें उरःस्थलमें ही बसता है। अतः सतीके अवयवोंसे बने सभी द्यक्तिपीठोंमें दाक्तितस्व समानरूपसे विलिसत होनेपर भी उन सबका मूलस्थान उरःस्थल माहरीपुर या मातापुर ही सिद्ध होता है।
- (१०) देवीभागवतमें वर्णित देवीलोक अनन्तकोटि
  भुवनोंके ऊपर सुधा-सिन्धुमें बसा हुआ है, जहाँ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी जननी मूलशक्ति भुवनेश्वरी देवीका
  निवास है। इस दिव्यलोकको 'मणिद्वीप' या 'मणिपुर'
  कहा जाता है। अनादिशक्तिने जब पृथ्वीपर आविभूत
  होना तय किया, तब उस गणिपुर या 'महापुर'की प्रतिकृति
  भी भृष्टोकमें निर्मित हुई. जैसे दिव्यलोक साक्षेत्रकी

भूलोकीय-प्रतिकृति अयोध्या है या दिव्य कृष्णधाम गोलोककी भूलोकीय प्रतिकृति 'व्रज-मण्डल' है। यहीं 'महापुर' शब्द आगे चलकर प्राकृतभाषाके अपभंशर्में 'माहुर' वन गया।

(११) 'देवीगीता'के सातर्वे अध्यायके पहले ही ख्लोकमें देवीने अपने मुखसे 'मातापुर'की श्रेष्ठताका वर्णन किया है। उसे 'द्वितीय स्थान' देनेमें गूढ संकेत यह है कि शुक्क प्रतिपद्को चन्द्रमाकी वृद्धि-तिथि होनेपर भी उस दिन चन्द्रमा अदृश्य ही रहता है। वह प्रत्यक्ष दृश्यमान होता है द्वितीया तिथिको ही। अतः द्वितीय स्थानमें वर्णित मातापुर और वहाँकी अधिष्ठात्री देवी रेणुका प्रथमवत् पूज्य हैं। समर्थ स्वामी रामदासने भी 'द्वितीया' तिथिका यही रहस्य वताया है। इसीळिये वे नवरात्रोंमें भगवती रेणुकाकी आरतीमें कहते थे—

द्वितीयेच्या दिवशी चीसठ योगिनी मिळूनी हो। सकळायध्ये श्रेष्ट परशुरामाची जननी हो॥

(१२) स्वामी समर्थरामदास कहते हैं कि 'चामुण्डा'-की गर्जना कर जिसकी स्तुति की जाती है, वह शक्ति— साक्षात् रेणुका ही है।

इस प्रकार हम रेणुकाको छिलताम्बा, राजराजेश्वरी, कामेश्वरी, श्रीविद्या, त्रिपुरसुन्दरीसे भी अभिन्न कह सकते हैं। इसी तरह देवीका जो सर्वश्रेष्ठ यन्त्र—श्रीयन्त्र है, वही रेणुकाका भी यन्त्र होनेसे श्रीविद्या और रेणुकामें कोई अन्तर नहीं है।

रेणुकाकी उपासना--अन्य देवी-देवताओंकी तरह अर्चन, स्तवन, नाम-स्मर्ण-जप, रेणुका माताकी आदिके माध्यमसे उपासना होम, उत्सव जाती है। रेणुका-पूजनके समय 'श्रीसरखतीखरूपिणी जगदम्बा रेणुकादेवी-प्रीत्यर्थ'—ऐसा महाकाळी-महाळक्मी सिंहत महासंकल्पका उचारण किया जाता है। इसिल्ये तीनों देवताओंके चरित्र जिस प्रन्थमें वर्णित हैं, वह 'देवी-माहात्म्य' (सप्तशती) प्रन्य ही रेणुका माताकी प्रसन्तताका प्रमुख स्तोत्र है इसिंछिये सर्वत्र रेणुका-उपासक उसीका पाठ करते हैं । जिन घरोंमें, मठ-मन्दिरोंमें आराप्यरूपमें रेणुका देवीकी उपासना होती है, वहाँ सप्तराती-पाठका ही विशेष महत्त्व माना जाता है। पद्मपुराणान्तर्गत 'रेणुकासहस्रनाम'-स्तोत्र रेणुका-प्रीति-कारक है । अन्य भी प्राचीन-अर्वाचीन धार्मिक प्रन्थोंमें बहुत-से संस्कृत-प्राकृत स्तोत्र, माहात्म्य, आख्यान पाये जाते हैं। उनमें कुछ मन्त्ररूप मन्त्रगर्भ हैं तो कुछ सिद्धस्तोत्र हैं, जिनमें पूज्य श्रीधरस्वामीद्वारा निर्मित स्तोत्र भी उल्लेख्य मन्त्रोंमें रेणुकाका सर्वप्रिय मन्त्र 'नवार्णमन्त्र' है । सत्याम्बानत रेणुकाके ळिये बिरोष प्रीतिकर है । इनके महानैवेधमें पायस ( खीर ) और पूर्णान (पूरण पोळी ) प्रमुख हैं।

### शक्त्युपासना

शक्त्युपासना से विरक्त जन रहता है अज्ञानी।
छगता है वह रिक्त-सरोवर, सूख गया हो पानी॥
शक्त्युपासना ही मनचाही सिद्धि दिया करती है।
वही 'लोक-मंगला, सभी की आधि-ब्याधि हरती है॥
—श्रीजगदीशचन्द्रजी शर्मा, एम॰ ए॰, वी॰ एड॰



# दक्षिण काशीकी देवी-करवीरस्थ महालक्ष्मी

'देवी-गीता'में कहा गया है—

'कोलापुरे महास्थानं यत्र लक्ष्मीः सदा स्थिता।' अर्थात् 'कोलापुर' या 'कोल्हापुर' एक महान् पीठ है, जहाँ महालक्ष्मी सदेव विराजती हैं। विभिन्न पुराणों एवं आगम-प्रन्थोंमें इस शक्तिपीठकी महिमा और प्रशंसा पायी जाती है। यहाँकी जगदम्बाको 'करवीरसुवासिनी' या 'कोलापुर-निवासिनी' कहा जाता है। महाराष्ट्रमें इन्हें 'अम्बाबाई' कहते हैं। महालक्ष्मीका यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धपीठ है। यहाँ पाँच नदियोंके संगमसे एक नदी बहती है, जिसे 'पश्चगङ्का' कहा जाता है। यह नदी आगे चलकर समुद्रगामिनी महानदी कृष्णासे जा मिली है। ऐसी पवित्र पश्चगङ्का सरिताके तीरपर जगन्माता महालक्ष्मीका नित्य-निवास है।

'त्रिपुरारहस्य', माहात्म्यखण्डके १८वें अध्यायमें ७१ से ७५ श्लोकों में भारतके प्रमुख १२ देवीपीठोंका उल्लेख और उनका माहात्म्य वर्णित है, जिसमें 'करवीरे महालक्ष्मीं कहा गया है । देवीभागवत, पश्चपुराण, स्कन्दपुराण, मार्कण्डेयपुराण, महाभारत, हरिबंश आदि धर्मग्रन्थोंमें भी इस शक्तिपीठका गीरवपूर्ण उल्लेख है । 'करवीरमाहास्म्य'में इस सिद्धंस्थानको प्रत्यक्ष 'दक्षिण काशीं कहा गया है। स्कन्दपुराणके 'काशीलण्ड' के अनुसार महर्षि अगरत्य और उनकी पत्नी पतित्रता छोपामुद्राके साथ काशीसे दक्षिण आये और यहीं बस गये, इसलिये इसे 'काशीसे किंश्वित् श्रेष्ठ' क्षेत्र कहा गया है। वाराणसीमें भगवान् शिव केवल ज्ञानदायक ही हैं, किंतु करवीरक्षेत्रमें ज्योतिरूप केदारेश्वर (ज्योतित्रा) ज्ञानप्रद तो हैं ही, भोग-मोक्षप्रदायिनी महालक्ष्मी भी यहाँ निवास करती हैं। इस तरह भुक्ति-मुक्तिप्रद होनेसे इस स्थानका माहात्म्य काशीसे अधिक मानना पड़ता है----

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिभुक्तिप्रदायिनि । मन्त्रमूते सदा देवि महालक्ष्म नमोऽस्तु ते ॥ (महालक्ष्मयाष्टक-४)

इस स्तोत्रसे भी सिद्ध है कि यहाँकी देवी भुक्ति और मुक्ति दोनोंकी देनेवाली है। इसलिये इस क्षेत्रके माहात्म्यमें यह रलोक पाया जाता है—

वाराणस्याधिकं क्षेत्रं करवीरपुरं महत्। भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां वाराणस्या यवाधिकम्॥

अर्थात् वाराणसीकी अपेक्षा इस क्षेत्रका माहात्म्य यव (जी)भर अधिक ही है; क्योंकि यहाँ भुक्ति और मुक्ति दोनों मिळते हैं।

देवीका श्रीविप्रह वज्रमिश्रित ( हीरेसे मिश्रित ) रत्न-शिलाका स्वयम्भू और चमकीला है । उसके मध्यस्थित पद्मरागमणि भी स्वयम्भू है, ऐसा विशेषज्ञोंका स्पष्ट मत है । प्रतिमा अत्यन्त पुरातन होनेसे इधर वह बहुत विस गयी थी । इसिल्ये सन् १९५४ ई०में कल्पोक्त विधिसे मूर्तिमें वज्रलेप-अष्टबन्धादि संस्कार किये गये । उसके पश्चात् अव श्रीविग्रह सुस्पष्ट दिलायी पड़ता है ।

देवीका ध्यान मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत 'देवीमाहात्म्य' (सप्तशती) के 'प्राधानिक-रहस्य'में जैसा वर्णित है, ठीक वैसा ही है। प्राधानिक रहस्योक्त वह ध्यान इस प्रकार है—

मातुलुङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च विश्वती। नागं लिङ्गं च योनि च विश्वती नृप मूर्धनि॥

अर्थात् चतुर्भुजा जगन्माताके हार्थोमें मातुलुङ्ग, गदा ढाळ और अमृतपात्र विराजित है। मस्तकपर नागवेष्टित, शिवलिङ्ग और योनि है। स्वयम्भू मूर्तिमें ही सिरपर किरोट उत्कीर्ण होकर शेषफणोंने उसपर छाया की है। साइ तीन फुट ऊँची यह प्रतिमा आकर्षक और अत्यन्त सुन्दर है। इसका दर्शन करते ही भावक भक्त-हृद्य अत्यन्त उल्लिसित हो उठता है। देवीके चरणोंके पास उनका बाहन 'सिंह' प्रतिष्ठित है।

'ळक्ष्मी-विजय' तथा 'कर्त्वारक्षेत्रमाहात्म्य' प्रन्थोंसे ज्ञात होता है कि अतिप्राचीन काळमें 'कोळासुर' नामक एक असीम सामर्ध्यवाळा देत्य भूमिके ळिये मारभूत हो गया था। वह देवताओंहारा भी अजेय था तथा साधु-सज्जनोंको अत्यन्त कष्ट देता था। अन्ततः उससे संत्रस्त देवताओंने महाविष्णुकी शरण ळी। उसे पहळेसे ही वर प्राप्त था कि खीशक्तिके अतिरिक्त कोई भी उसका वच नहीं कर सकता। इसळिये भगवान् विष्णुने अपनी ही शक्ति खीरू पमें प्रकट कर दी और वहीं ये महाळक्ष्मी हैं। सिंहारूढ हो महादेवी करवीर नगरमें आ पहुँचीं और वहाँ कोळासुर दानवके साथ उनका बमासान युद्ध हुआ। अन्तमें देवीने इस दानवका संहार कर दिया और उसे परमगति प्रदान की।

मरनेके पूर्व असुर देवीकी शरणमें आया,इसिटिये देवीने उससे वर माँगनेके टिये कहा । दानवने कहा—'इस क्षेत्रको मेरा नाम प्राप्त हो ।' भगवतीने 'तयास्तु' कहा और उसके प्राण भगवतीमें टीन हो गये । देवता आनन्दमन् हो उठे । बहुत बड़ा विजयोत्सव मनाया गया । देवताओंने देवीकी बार-बार स्तुति की । तभीसे वह देवी इसी स्थानपर प्रतिवित हो गया और 'कर्रवारक्षेत्रको 'कोटापुर'की संज्ञा भी प्राप्त हुई । समर्थ स्वामी रामदासने भी महाटक्ष्मीकी स्तुति करते समय उसे 'कोटापुर-विमर्दिनी' कहा है ।

पश्चपुराणके करवीरमाहात्म्यमें भी इस स्थानके विषयमें विखा है कि 'करवीर'नामक यह क्षेत्र १०८ कल्प प्राचीन है और इसकी 'महामातृक', संज्ञा है; क्योंकि यह आधा मातृ-हाक्तिका मुख्य पीठस्थान है।

कार्रीकी ही तरह यहाँ भी पश्चमङ्गा, कालभैरव आदि पश्चक्रीशीके स्थान हैं। अतएव इस क्षेत्रको 'दक्षिण काशीं कहा जाता है। यहाँ 'एकवीरा' (रेणुका) देवीका एक अत्यन्त जाप्रत् स्थान है। ये देवी भी अनेक परिवारोंकी कुळदेवताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। इसके निकट भगवान् दत्तात्रयका सिद्धस्थान है, जहाँ मध्याह्य स्नानके बाद योगिराज दत्तात्रय नित्य जप-पूजा एवं देवीकी स्तुति करनेके लिये आते हैं — 'कोल्हापुरजपादरः' (दन्तवज्ञकवच) इस कारण इस स्थानका माहात्म्य और बढ़ जाता है।

अब महालक्ष्मीके प्रधान मन्दिरके प्राक्तारगत प्रमुख देवताओं के भी दर्शन करें । देवीके सामने मण्डपमें सिद्धि-विनायक हैं तो देवीके दोनों ओर महाकाळी और महासरस्वतीके मन्दिर हैं । यहाँ आधरांकराचार्यद्वारा स्थापित विशाल भूपृष्ठ चक्रराज श्रीयन्त्र है । मन्दिरके ऊपरकी दो-मंजिळों भें भी अनेक देवता हैं और देवीके शिरोभागपर (दूसरी मंजिलमें ) शिव-मन्दिर है । देवी-मन्दिरके प्राक्त्यामें परिक्रमाके मार्गपर असंख्य देवी-देवता हैं ।

महालक्मीका यह मन्दिर अत्यन्त पुरातन, भव्य, धुनिस्तृत और मनोहर शिल्पकलाका आदर्श बनकर खड़ा है । इसकी वास्तु-रचना चक्रराज (श्रीयन्त्र) या सर्वती-भद्रमण्डलपर अधिष्ठित है, ऐसा त्रिशेषज्ञोंका मत है । यह पाँच शिखरों और तीन मण्डपोंसे धुशोमित है । गर्भगृह-मण्डप, मध्यमण्डप और गरुडमण्डप—ये मण्डपत्रय हैं । प्रमुख एवं तिशाल मध्यमण्डपमें बड़े-बड़े, ऊँचे और स्वतन्त्र १६×१२८ स्तम्भ हैं । इसके अतिरिक्त मुख्य देवालयके बाहर सैकड़ों स्तम्भ बास्तुशिल्पसे उत्कीर्ण हैं । ये सभी स्तम्भ और सहस्रों मूर्तियाँ शिल्प तथा कलाकितयोंसे सजी हुई हैं और भव्य एवं नयना-भिराम हैं । गर्भागारस्थित चाँदी और सोनेके सामान, आभूषण, जित्र जनाहर आदि देखनेपर आँखें चौंतिया जाती हैं, ऐसा वैभवसम्पन्न यह देवस्थान है ।

उपादना-पहाँ महाद्यभीकी उपासना व्यक्तिगत और साम्हिक दोनों रूपोंभें होती है। पाद्यप्जा, पोडशोपचारप्जा और महाप्जा-जैसे विविध प्रकारके अर्चन प्रतिदिन चलते रहते हैं। मोगर्मे मिष्ठाल, पूर्णाल और खीर प्रमुख हैं। अभिषेकके समय श्रीसृक्तका अधिकाधिक पाठ किया जाता हैं। प्रातःकाल 'काकड-आरती'से लेकर मध्यरात्रिके शय्यारती (सेज-आरती) तक अखण्ड

रूपमें पूजन-अर्चन, शहनाई, सनई, बीघडा, स्तोत्रपाठ, आरितयाँ, पायन-यादन, भजन-कीर्तन आदि कुछ-न-कुछ कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। नित्य उपासना भी अत्यन्त वैभवके साथ शालोक्त पद्गतिसे की जाती है। नगरमें कोई भी विवाहादि मङ्गलकार्य होता है तो पहला निमन्त्रण-पत्र देवीके चरणोंमें समर्पित किया जाता है और मङ्गलकार्य सम्पन्न होनेपर प्रत्येक मानुक परिवार

- STEELE STEELE

देशीका दर्शन, पूजन करता है।

# ॐकार स्वरूप साढ़े तीन संयुग शक्ति-पीठ

( मातापुर, कोल्हापुर, हुळजापुर और सप्तश्रृङ्गी )

प्रणव या ॐकार परमात्माका साकार और प्रकट खरूप बताया गया है । उसमें सार्धत्रय ( साढ़े तीन ) मात्राएँ होती हैं। इसी सिद्धान्तको ध्यानमें रखते हुए शक्तिपीठ माने गये हैं। सब मिछकर जगद्ग्बिका ॐकारस्वरूप बन जाती हैं । क्रमज्ञः ये पीठ निम्न-ळिखित हैं : (१) मातापुर या माहुरगढ़ (२) तुळजापुर (३) कोल्हापुर और आधा पीठ सप्तश्रृङ्गी-गढ़ । ये पीठ अकार, उकार, मकार और अर्धमात्राका प्रतिनिधित्व करते हैं। माहुरगढ़पर देवमाता रेणुका, कोल्हापुरमें महालक्ष्मी या अम्बाबाई और तुलजापुरमें तुळजाभवानी देवी हैं । सप्तश्रङ्गीपर देवीका खतन्त्र स्थान न होकर उन्हें 'सप्तर्शक्तिनासिनी' नामसे सम्बोजित किया जाता है। अर्थात् मूलदेत्रीकं अदर्शनसे यह आया पीठ है और उपर्युक्त तीन पीठ मिळकर ये साढ़े तीन मात्रावाले ॐकारका स्पष्ट प्रतिनिधित्व करते हैं।

रेणुका और महालक्ष्मी-पीठोंका विस्तृत विवरण इसी अङ्कर्मे अन्यत्र प्रकाशित है। शेष डेइ पीठोंका ( तुळजापुरकी तुळजामवानी और वणीकी सप्तश्वक्षीका ) परिचय निम्निळिखित है। तुलजाभवानी

तुलजाभवानीको महाराष्ट्र-राज्यकी 'कुल्स्वामिनी' कहा जाता है । वैसे तो ये देवी महाराष्ट्रकी बहुसंख्यक जनताकी आराध्य देवता, इष्टदेवता और उपास्य देवताके रूपमें ही समादत हैं । इसके अतिरिक्त यावनी सत्तासे साढ़े तीन सी वर्ष-पूर्वसे महाराष्ट्रको उसकी भूळी हुई अस्मिता जिन-जिन महापुरुषोंन प्रदान की और जनजागरण तथा वीरोचित अनेक युद्ध लड़कर महाराष्ट्रको खातन्त्र्य प्राप्त कराया तथा वहाँ रामराज्यकी स्थापना की, उन गुरु-शिष्यरूप दो महामानवों अर्थात् समर्थ खामी रामदास और लज्ञपति शिवाजी महाराजकी कुल्स्वामिनी यही तुल्जाभवानी माता रही हैं । इन्होंकी वरप्राप्तिसे इन श्रेष्ठ युगपुरुषोंने शतकोतक गुलामीमें पच रहे और मृतप्राय महाराष्ट्र-प्रदेशको पुनः संजीवनी प्रदान की ।

समर्थ रामदासने 'रामवरदायिनी'के नामसे इस देंशीका अपने काव्यों एवं भवानीकी स्तुतियोंमें बार-बार समरण किया है। इस सम्बन्धमें एक पुरातन कथा प्रचलित है—सीतामाताको खोजते हुए श्रीराम और लक्ष्मण दण्डकारण्यसे चले जा रहे थे। रावण-सरीखे बाह्यका और विश्वविजयीके दार्थोंसे सीनामाताको छुड़ा लाना अन्यन्त दूर्धर कार्य था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि 'शक्तिकी उपासना कीजिये तो कार्य सिद्ध हो जायगा ।' श्रीरामने तत्काळ वहीं व्रतस्थ हो देवीके प्रीत्यर्थ तप प्रारम्भ कर दिया । अन्ततः भवानी प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गर्यो । उन्होंने श्रीराम-ळक्ष्मणको वर दिया । देवीके वर-प्रसादसे ही श्रीरामने त्रैळोक्यके ळिवे अजेब रावणका वध कर सीताको छुड़ाया । इसीबिबे देवीका एक नाम 'रामवरदायिनी' पड़ा ।

इस सम्बन्धमें एक अन्य कथा भी है---सीताहरणके बाद श्रीराम पत्नी-विरहसे अत्यन्त ब्याकुळ हो वनमें विचरने छगे । वह दृश्य देखकर आश्चर्यचिकत हो जगज्जननी पार्वतीने शंकरसे प्रश्न किया--'नाय! जिनके नाम-स्भरणमें आप निरन्तर अखण्ड रूपमें निमान रहते हैं, ने तो साधारण मानव-सा प्रिया-विरहमें जले जा रहे हैं। तब सदैव ऐसे व्यक्तिका नाम क्यों जपते रहते हैं 🤨 महादेवने स्मितहास्य करते हुए कहा-'देवि ! श्रीराम छीछामानुष-वेषधारी साक्षात् सगुण परत्रहा ही हैं। इच्छा हो तो परीक्षा करके देख छो। फिर क्या था ! श्रीरामकी परीक्षा लेनेके लिये जगन्माता भवानीने सीताका रूप धारण किया और श्रीरामके समक्ष प्रकट हो गयीं । उन्हें देखते ही श्रीराम साष्टाङ्ग नगस्कार करते हुए बोले—'क्या माताजी आप पधारी हैं ! माँ ! आप यहाँ कैसे ! माता पार्वती समझ गर्यी कि श्रीरामने मुझे पहचान लिया है और उन्हें विश्वास हो गया कि श्रीराम साक्षात् परब्रह्म ही हैं। तब भवानीन श्रीरामके सामने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया कि 'शीष्र ही आपको सीता और राज्यकी प्राप्ति हो जायगी। यही वर आगे चळकर सफळ हुआ । इसीळिये भगानी-का एक नाम 'राम-वरदायिनी' पड़ा । श्रीरामने माताको मराठींमं 'तू का' (माँ ! क्या तुम ही ! ) ऐसा कहा, इसळिये महाराष्ट्रीय छोग इसे 'तुकाई' नामसे जानने छगे।

पुराणान्तरमें इन देवीके 'त्वरिता, तुरजा, तुळजा'—
ये तीन नाम भी पाये जाते हैं। त्वरित अर्थात् (शीष्र)
प्रसन्न होनेसे 'त्वरिता' और भक्तोंद्वारा एक ही पुकारपर
दीड़ पड़नेवाळी होनेसे' 'तुरजा' (तुर=त्वरित+जा=
जानेवाळी) नाम चळ पड़े। अपभ्रंशमें 'तुरजा'का
'तुळजा' हो गया (र-ळयोरभेदः)।

उपासना—तुळजाभवानीकी उपासनामें 'भवानी-सहस्रनाम' और तुरजा-कवच'का पाठ अत्यन्त श्रेष्ठ माना जाता है । 'तुरजा-कवच'के ऋषि स्वयं श्रीरामचन्द्र ही हैं।

यह तुरजापुर क्षेत्र कोल्हापुर जिलेमें पड़ता है । वह पहाड़ी प्रदेशमें बसा हुआ है । प्रत्यक्ष देवस्थान खोहमें स्थित हैं । बहुत-सी सीढ़ियाँ उत्तरक्षर गोमुख-तीर्थ और कल्लोलनी-तीर्थ पार करनेपर छोटे-छोटे देवालय और मुख्य देवालयका महाद्वार और प्राकार मिलता है । देवालय पर्याप्त बड़ा है और उसके गर्भगृहमें महिषासुरमर्दिनीके रूपमें तुलजाभवानी विराजती हैं । उनका विग्रह काले पाषाणका है ।

यहाँ प्रातःकालसे मध्याहतक नित्य-निरन्तर पञ्चामृत-पूजन, भोग-पूजा आदि पूजनके विविध प्रकार चलते रहते हैं। उत्सवके दिनोंमें शिवाजी महाराजद्वारा अर्पित स्वर्णालंकार भगवतीको धारण कराये जाते हैं। देवीके सामने ही मण्डपके बीच भवानी-शंकरकी मूर्ति है और प्रदक्षिणा-मार्गमें बहुत-से देवालय हैं। छोगोंकी मान्यता है कि मन्दिरके पीछे पर्वतपर पार्वती-शंकर चीपड़ खेळने आया करते हैं। इसलिये भावुक जन उस पर्वतको भी प्रणाम किया करते हैं।

### सप्तम्बङ्गी देवी

महाराष्ट्रके साढ़े तीन शक्तिपीठोंमें आधा शक्तिपीठ सप्तश्चकी देवीका है। सप्तश्चकी गिरिक्षेत्र नासिक जिलेमें एक अत्यन्त-उत्तक पर्वतके रूपमें है। उसकी तळहटीमें 'वणी' नामका गाँव है। यहाँसे कई मीळ चढ़ाई चढ़ने- पर एक समतळ गाँव मिळता है। वहाँ अनेक तीर्थ-कुण्ड हैं। आगे साढ़े सात सी खड़ी सीढ़ियाँ चढ़नेपर एक विशाळ गुफामें देवीका मन्य विप्रह है। यही वह शक्तिपीठ है। सिन्दूरचर्चित पूर्णाकृति बहुत ऊँची (१२ फुटकी) है। इसका प्यान अष्टादश भुजाओं-वाळी देवीका है।

इस पर्वतका एक शिखर अत्युच है, वहाँ देवीका मूळस्थान है, किंतु अत्यन्त दुर्गम होनेसे वहाँ कोई नहीं जाता। चैत्रपूर्णिमाके उत्सवमें घ्वजा छगानेके छिये वर्षमें एक बार एक ही ब्यक्ति इस मूळस्थानतक पहुँचता है। पुराणोंमें वर्णन पाया जाता है कि इसी शिखरपर मार्कण्डेय ऋषिने बोर तपस्या की थी और उनपर कृपा करनेके छिये यहाँ जगदम्बा प्रकट हुई थीं। महाराष्ट्रके असंख्य परिवारोंकी ये कुळदेवता हैं। ॐकार पर्वतपर चढ़ना यद्यपि किंटन है, फिर भी भावुक भक्तोंकी यहाँ सदैव भीड़ छगी रहती है। अर्चक दीवाळमें सीड़ी छगाकर जाते हैं। यहाँ सप्तश्तीपाठका विशेष महत्त्व है।

देवमाता रेणुका 'महाकाळी'-पीठ है; क्योंकि सप्तरातीके प्राथानिक रहस्यमें महाकाळीके गिनाये गये दस नामोंमें 'एकवीरा' नाम आता है। रेणुकाका नाम और स्वरूप 'एकवीरा'का ही है, यह रेणुका-चरित्रसे स्पष्ट होता है। इस प्रकार मातापुर महाकाळीका पीठ सिद्ध होता है। फिर कोल्हापुर महालक्ष्मीका पीठ है। तुळजापुरकी तुळजाभवानीसहित तीनों पीठ 'अकार' 'उकार, 'मकार'के प्रतीकरूप हुए तो महासरस्वतीका अर्घमाता पीठ जो विशुद्ध-संविदारूप है, सप्तश्चक्तीगढ़ समझा जाता है। माण्डूक्य-उपनिषद्के अनुसार साढ़े तीन मात्राओंबाले ॐकारके प्रतीकभूत इन पीठोंपर साधना करनेवाळोंको मुक्ति और मुक्ति दोनों साय-साय हस्तगत हो जाती हैं।

#### बनशंकरी शक्तिपीठ

बीजापुर जिलेके बादामीके निकट चोल्यगुड्डा नामक गाँवकी सीमामें वनशंकरी देवीका शक्तिपीठ है । हुबळी-सोळापुर-रेळमार्गमें बदामी स्टेशनसे ६ मीळ दूरीपर यह स्थान बड़ता है । स्टेशनसे देवाळ्यतक वाहनोंकी सुविधा है । ये देवी शाकम्भरीकी अवतार मानी जाती हैं । मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है । इसका जीर्णोद्धार शक संवत् ६०३में हुआ था । यहाँके पुजारी काण्यशारवीय हैं । मन्दिरकी व्यवस्था-हेतु अनेक देशी राज्योंसे विविध सहायता प्राप्त है । ७०१ एकड़ माफीकी जमीन भी मन्दिरक स्वत्वकी है । यह एक आदर्श संस्थान है । स्वक्रन-भी । गो । ना वैवापुरकर

# जगन्मातासे कृपा-याचना

( स्वामी भीनर्मदानन्दची सरस्वती 'इरिदासं )

करो हापा हमपर अय तो हे माता ! जगत-प्रकासिका ।
तेरे ही अधीन चराचर, जय-जय त्रिसुचन-शासिका ॥
तृ ही व्यापक पूर्ण जगत्में, तुझसे बढ़कर कौन है ?
परमानंद परम पद दाता पाप-ताच-त्रय-नाशिका ॥
आदि शक्ति परमात्मक्षपिणी सुयश जगत्में छाय रहा ।
सुर-नर-मुनि कर रहे वंदना जन-उर-कमल-विकसिका ॥
क्ष्म अनूप अक्ष्म कभी हो विविध क्ष्ममें हो तुम ही ।
कौन पार पांचे महिमाका शरणागत-उल्लासिका ॥
पूत कुपूत तुम्हारे ही हम तुम्हीं हमें अवलम्बन हो ।
'हास' धन्य करि करणा-सौरभ सृष्टि-समीर-सुवासिका ॥





### आन्ध्र-प्रदेश 🎇

आन्ध्रप्रदेशके शक्तिपीट

दक्षिण भारत देवस्थानोंके छिये पूरे भारतमें सुप्रसिद्ध है। यहाँ शिव, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय (सुब्रह्मण्यम्) आदि देवोंके उन-उन साम्प्रदायिकोंकी उपासनाके पीठोंके रूपोंमें अनेक पीठ एवं मन्दिर हैं। भगवती शक्तिके भी पीठोंकी कमी नहीं, जिनमें ५१ शक्तिपीठोंमेंसे भी यहाँ कई पीठ हैं। यहाँ हम दक्षिण भारतके अत्यन्त प्रमुख शक्तिपीठोंका ही परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। स्थान-संकोचवश शेष पीठोंके परिचयका मोह संवरणकर उन पीठोंक अधिदेवताओंको आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं।

#### पद्मावती शक्तिपीठ

तिरुपति बालाजी ( मद्रास ) से ३ मीळपर 'तिरुखानूर' बस्ती है, जिसे 'मङ्गापदृनम्' भी कहते हैं । यहाँ पद्मसरोगर नामक पुण्यतीर्थके निकट माता पद्मावतीका मन्दिर है, जो अत्यन्त विशाल है। ये देगी महाळक्मीका खरूप मानी जाती हैं।

कहा जाता है कि जब भगवान् वेङ्कटेश वेङ्कटाचळपर निवास करने ळगे, तव उनकी नित्यप्रिया श्रीळक्षीजी यहीं आकाशराजके घर कन्यारूपमें प्रकट हुई । वे इसी पद्मसरोवरमें एक कमळपुण्पमें प्रकट हुई बतायी जाती हैं, जिन्हें आकाशराजने अपने घर ले जाकर पुत्रीवत् पाळा । उनका विवाह श्रीबाळाजी (वेङ्कटेश स्वामी)के साथ हुआ ।

कर्नाटक-प्रदेश

चामुण्डादेवी

मैसूर-स्टेशनसे राजम्बन होते हुए छणभग साढ़े तीन मीछकी दूरीपर चामुण्डा-पर्वत पड़ता है, जिसपर भगवती चामुण्डाका जाम्नत् शक्तिपीठ है। पर्वतपर नीचेसे ऊपरतक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मन्दिरतक जानेका मोटर-मार्ग भी है। कहा जाता है कि मैसूर ही महिषासुरकी राजधानी थी। यहाँ देवीने प्रकट होकर उसका वन्न किया था।

पर्वत-शिखरपर एक घेरेमें खुले स्थानपर महिपासुरकी ऊँची मृर्ति बनी है । उससे कुछ आगे चामुण्डादेवीका विशाब मन्दिर है । मन्दिरका गोपुर बहुत ऊँचा है । भद्रकालीपीठ बारंगल मध्य रेळवेकी बड़ी-बेजवाडा ळाईनपर काजीपेटसे छः

मध्य रेखका बड़ा-बजवाडा छाइगपर पाजापडर है। महाँ मद्र-मीछ दूर वारंगळ-स्टेशन है, जो बड़ा नगर है। यहाँ मद्र-काळीका सबसे प्राचीन मन्दिर है, जो एक छोटे पर्वतपर स्थित है। यह स्थान नगरसे एक मीछ दूर पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ समाट हर्षवर्धनने देवीकी अर्चना की थी। मन्दिर विशास है, जिसमें नी फुट ऊँची और नौ फुट चौड़ी अष्टभुजा भगवती भद्रकाळी विराजती हैं। कदाचित् अष्टभुजाका ऐसा विप्रह अन्यत्र कहीं नहीं है। देवी असुरके ऊपर स्थित हैं और उनका वाम चरण ळटक रहा है। ये देवी काकतीय राजवंशकी इष्टदेवी बतायी जाती हैं। प्राचीन मन्दिरका जीणोंद्वार हो गया है। पासमें एक शिव-मन्दिर भी है।

गोपुरके भीतर कई द्वार पार करके भीतर जानेपर देवीकी भव्य मूर्तिके दर्शन होते हैं। ये चामुण्डादेवी 'मिह्रियमिर्दिनी' कहीं जाती हैं। चामुण्डा-मिन्दरसे थोड़ी दूरपर एक प्राचीन शिव-मिन्दर है। मुख्य मिन्दरके मध्यमें शिवलिङ्ग है। एक ओर पार्वतीजीका मिन्दर है तथा परिक्रमामें अन्य अनेक देवमूर्तियाँ हैं। यहाँ नन्दी-की विशाल मूर्ति मिलती है। एक ही पत्थरकी १६ फुटकी यह मूर्ति अपनी विशालता, मुन्दरता और कारीगरीकी इष्टिसे इहुत प्रसिद्ध है।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

# चन्द्रलाम्बा और श्रीचक्राकार मन्दिर

( डॉ॰ भीभीमाशंकर देशपाण्डे, एम्॰ ए॰, पी-एच्० डी॰, एल-एल्० बी॰)

कर्नाटक-प्रदेशमें माता चन्द्रलाम्बाका एक शक्तिपीठ है, जिनका मन्दिर श्रीचक्राकार है। यह स्थान बने जंगलमें होनेके कारण अभीतक सर्वसाधारणको अज्ञात या; किंतु अब मार्ग बन जानेसे यात्रियोंको ज्ञात हो गया है। इस स्थानका वर्णन मार्कण्डेयपुराण, पक्रपुराण आदिमें आता है। देवीकं मन्दिरका श्रीचक्राकार होना इस पीठका अन्यतम वैशिष्ट्रय है, जो देवी-दर्शनके साथ-साथ श्रीचक्र-दर्शनका भी पुण्य प्रदान करता है। मन्द्रिरमें देवीका एक विग्रह पादृकाओंके साथ है और श्रीयन्त्र भी स्थापित है।

गुळवर्गा जिलेमें स्थित इस स्थानका नाम 'वनगुंटी' है, जहाँ अरण्यमें चन्द्रलाम्बाका भव्य विष्रह और देवाळ्य है । यहाँ पहुँचनेके लिये मदास-वम्बई-रेलमार्गके शाहाबाद स्टेशनसे ६ कि० मी० दूर दक्षिणमें जाना पड़ता है । यह 'वाडी' जंक्शनके पास 'नालवार' स्टेशनसे १४ मील दूर पड़ता है ।

मन्दिर विशाल है और केवल बड़े-बड़े पत्थरोंसे बना है, जहाँ नी-दस हजार लोग स्थित हो सकते हैं। मन्दिरके प्राकारमें महाकालिका स्थित हैं। मन्दिरके सम्मुख मार्कण्डेय ऋषि और हनुमान्जीके मन्दिर है। उत्तरवाहिनी भीमांके किनारे यह स्थान है। यह देवी 'चन्दलाम्बा', 'चन्दला परमेश्वरी' तथा 'आमरी देवी' कहलाती हैं। आद्यशंकराचार्य, मुद्दुरंग, जगन्नाथ पण्डित, भास्कराचार्य आदिने इन देवीपर अनेक स्तोत्र रचे हैं। चेत्रमासमें यहाँ मेला लगता है। इसमें रथोत्सवका दिन 'देवी पद्मगी'के नामसे प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आन्ध्र-प्रदेशके कुल लोगोंकी ये कुल्देवता हैं।

अवधूत भगवान् दत्तात्रेयपर विशेष क्रपा करनेके कारण ये देवी क्रपावती भी कहलाती हैं।

इतिहास—चन्द्रलाम्बाके प्राकट्यका इतिहास विचित्र एवं अत्यन्त रोचक है। कहा जाता है कि रावणका वध करनेके बाद श्रीरामचन्द्रजी अयोच्या पधारे। भगवान्के राज्याभिषेककी तैयारी हुई। इस राज्याभिषेक-समारोहका निमंन्त्रण सर्वत्र भेजा गया। अनेक प्रान्तोंसे छोग पधारे। वहाँका वातावरण अत्यन्त उत्साही था, किंतु एकाएक एक कोधायमान व्यक्तिके आ जानेसे वातावरण सहसा बदछ गया। उसके नेत्रोंसे आग उगळती दीख पड़ती थी। वह समुद्रनाथ था। उसे निमन्त्रण भेजनेमें विस्मृति हुई थी। उसने कुद्ध होकर श्रीरामचन्द्रजीसे अनेक कटु रान्द कहे। प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुनकर भी शान्त ही बने रहे, किंतु पार्श्वस्थिता भगवती श्रीसीतादेवीने उसे शाप देते हुए कहा—'मूढ! विकारवश होकर तुम ऐसा बक रहे हो। जाओ, अगले जन्ममें में रवयं भ्रमररूप धारणकर तुम्हारा नाश करूँगी।'

कर्नाटक-प्रान्तके गुलबर्गा जिलेके चितापुर तालुकामें 'सन्नर्ता' नामक प्राप्त है । वहाँ भीमरची बहती है । इस भीमा नदीके परिसरमें ही यह प्राप्त है । अगले जन्ममें कर्मवश समुद्रनाथ यहाँका सेतुराजा बना ।

सेतुराजाका जीवन और वृत्त भी यहाँ ध्यातव्य है। सेतुराजाका जन्म इन्दुलीलाके उदरसे हुआ। वह एक अप्सरा थी। इन्दुलीला जब सिखयोंके साथ कन्दुक-कीडा कर रही थी तब वह कन्दुक इन्द्रसभामें जा गिरा। इन्द्र कन्दुकके विषयमें देशीर्ष नारदसे प्ल-ताल करते हुए भूतलपर आये। वहाँ इन्दुलीलाके कावण्यसे मोहित होकर

देवराजने उससे विवाह कर किया। बादमें उन्हींसे सेतुराजाका जन्म हुआ।

सेतुराजाने भगवान् शंकरकी तपस्या कर उनसे वर पाया या कि उसका अन्त किसी मानवसे नहीं होगा। भगवान् शंकरजीने चेतावनी दी कि 'जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, किंतु यदि गो-ब्राह्मण तथा स्त्रीको पीड़ा दोगे और संतोंका अपमान करोगे तो मेरा वर शक्तिहीन हो जायगा। सेतुराजा पहले धर्मात्मा था; पर बादमें छोगोंको पीड़ित करने ळगा।

एक समयकी बात है, भीमानदीके किनारे पर्णकुटीमें नारायण मुनि नामक एक तपस्वी अनुष्ठान कर रहे थे। उधर मृगयाके निमित्त आये हुए सेतुराजाने नारायण मुनिकी कुटीमें उनकी धर्मपत्नी चन्द्रवदनाको अकेळी देखा। उसके रूप-ळावण्यसे मोहित होकर वह उन्हें राज-प्रासादमें उठा ले गया। उस समय चन्द्रवदना विशेष मतके कारण भगवान् शंकरकी आराधना करनेकी अनुज्ञा लेकर एक मण्डळ (४० दिन) तक ध्यानमग्न थी।

अनुष्ठान समाप्त कर कुटीमें आनेपर नारायण मुनिको चन्द्रवदना न दिखायी दी, इससे वे अत्यन्त व्यथित हुए । अन्तर्ज्ञानसे उन्हें पता चल गया कि वह सेतुराजाके प्रासादमें ही है । इस संकटसे निवृत होनेके लिये वे हिंगुळादेवीका आश्रय लेने हिमाळयकी ओर चले गये ।

नारायण मुनिकी तपस्यासे हिंगुळादेवी प्रसन्न हुई तथा उन्होंने कहा—'तुम आगे चळना, मैं पीछे आती हूँ, मुड़कर मत देखना। यदि मुड़कर देखोगे तो उसी स्थानपर मैं रह जाऊँगी।' देवीके इस वचनको मुनि निभा न सके। चळते समय भीमा-कागिणा-सङ्गममें पानीके कारण देवीके पैरोंके बुँघुरूकी आवाज न आनेसे

मुनि सशङ्क हुए । तब पीछे मुङ्कर देखा तो देश उसी स्थानपर स्थिर हो गर्यो ।

स्थिर होनेके पूर्व देवीने नारायण मुनिको एक श्रीफळ दिया और सेतुराजाके प्रासादमें फोड़नेका आदेश दिया। नारायण मुनि उसे लेकर राजप्रासादमें आये और वहीं श्रीफळ फोड़ा। श्रीफळको भङ्ग करते ही उसमेंसे पाँच श्रमर निकले, जिनसे सहस्रावधि श्रमर उत्पन्न हुए। श्रमरोंने उड़-उड़कर सेतुराजाकी सारी सेनाका संहार कर दिया। स्वयं सेतुराजा भी श्रमरोंकी पीड़ा सहन करनेमें असमर्थ हो गया। फळस्वरूप नगरके समीप भीमानदींमें उसने जळ-समाधि ले ळी।

इधर चन्द्रवदनाका एक मण्डळका व्यान भी समाप्त होनेको आया। वह सोमेश्वर देवाळयमें बैठी थी। उसने भगवान्से प्रार्थना की कि 'पूर्व-अवतारमें पृथ्वी फट गयी थी और मैं उसमें समा गयी, अब पुनः मुझे आश्रय दो। एकाएक सोमेश्वरकी मूर्ति फट गयी और उसमें चन्द्र-वदना पैठ गयी। आज भी इस सोमेश्वर लिङ्गके मध्य भगन होनेका प्रतीक छिद्र दिखायी देता है।

नारायण मुनिको यह सब ज्ञात हुआ। अवतारकी पूर्ति हो गयी। भक्तजनोंको अभय मिळ गया, वहाँ चन्द्रळा-देवीकी पादुकाएँ स्थापित हुई। सहस्रावधि श्रमरोंका रूपान्तर केवळ पाँच श्रमरोंमें हुआ। पाँचों श्रमर-पहळीमें दो और दूसरीमें तीन, इस क्रमसे दोनों पादुकाओंमें छुप्त हो गये। पर, आज भी इन पादुकाओंमें दो और तीन छिद्र दिखायी देते हैं। कहते हैं कि इस छिद्रमें डाले गये कळ तीन मीळ दूर स्थित नदीके जळमें निकळते दीखते हैं, ऐसी भक्तोंकी धारणा है।

# जगदम्बिकाको नमस्कार

DHO-





CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

Sealed A

थीकालकादेवी, वस्वई

(मुष्ट-सं• ४२०)





श्रीशारदाम्या ( संगमरमरकी प्रतिमा ) शिवगङ्गाः ( मैसूर )

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri



श्रीमीनाश्ची-मन्दिरः मदुरा (तमिळनाडु ) ( पृष्ठ-सं० ४३३ )



**बाज्रीकामकोटि-राक्तिपीट (काञ्जीवरम् )** ( पृष्ठ-सं॰ ४३३



महिषासुरमर्दिनी, महावकीपुरम् CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Dतुसिकनाङ्गुः gangotri

### तमिलनाडु-प्रदेश 🏋

# तमिलनाडु-प्रदेशके शक्तिपीठ

#### भगवती कुडिकापीठ

मद्रास नगरमें मिन्ट स्ट्रीट ( साहूकारपेठ) के अन्तर्गत भगवती कुडिकाका प्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ माना जाता है। वहाँ कंडेपर पकाया हुआ मीठा चावल देवीका भोग लगाया जाता है। लोग देवीके सम्मुख कान पकड़कर नाचते हैं और विचित्र चेष्टाओंसे उनकी आराधना करते हैं।

#### काश्ची (कामकोटि) शक्तिपीठ

मद्रास-प्रदेशके कांजीवरम् स्टेशनके पास ही 'शिवकाञ्ची' नामक एक बड़ा नगरभाग है, जो ५१ शक्तिपीठोंमें एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सतीका कङ्काल या अस्थिपञ्जर गिरा था। सम्भवतः यहाँका कामाक्षी-मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है।

काञ्चीके शिव भगवान् एकाम्रेश्वरके मन्दिरसे लगभग दो फर्लागर (स्टेशनकी ओर) कामाक्षी देवीका मन्दिर है। यह दक्षिण भारतमें सर्वप्रधान शक्तिपीठ माना जाता है। कामाक्षीदेवी आद्याशक्ति भगवती त्रिपुरसुन्दरी-की ही प्रतिमूर्ति हैं। इन्हें 'कामकोष्टि' भी कहते हैं।

कामाक्षी देवीका यह मन्दिर बहुत विशाल है। इसके मुख्य मन्दिरमें कामाक्षीदेवीकी सुन्दर प्रतिमा है। इसी मन्दिरमें अन्नपूर्णा और शारदा माताके भी मन्दिर हैं। एक स्थानपर आधरांकराचार्यकी मूर्ति है। कामाक्षी-मन्दिरके निजद्वारपर कामकोटि-यन्त्रमें आद्यालक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, संतानलक्ष्मी, सोभाग्यलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, वीर्यलक्ष्मी तथा विजयलक्ष्मीका न्यास किया हुआ है। कहा जाता है कि कामाक्षी देवीका मन्दिर श्रीमदाद्य- शंकराचार्यद्वारा निर्मित है।

मीनाक्षी- (मिद्र ) शक्तिपीठ मदुरा मदुरें स्टेशनसे पूर्विदिशामें एक मीलकी दूरीपर

मदुरा नगरके मध्य भगवती मीनाक्षी विशाल शक्तिपीठ है। यह मन्दिर अपनी निर्माण-कल । भन्यताके लिये जगत्प्रसिद्ध है। मन्दिर लगभग २२ बीच जमीनपर बना हुआ है। इसमें चारों ओर चार मुख्य गोपुर हैं। वैसे मन्दिरमें छोटे-बड़े सब मिलाकर २७ गोपुर हैं। सबसे अधिक ऊँचा गोपुर दक्षिणका है, जो सबसे सुन्दर है। पश्चिमके बड़े गोपुर ११ मंजिले-ऊँचे हैं।

सामान्यतः पूर्व दिशासे लोग मन्दिरमें जाते हैं, किंतु इस दिशाका गोपुर अशुभ माना गया है। कहते हैं कि इन्द्रको वृत्रासुरके वधसे जब ब्रह्महत्या लगी, तब वे इसी मार्गसे भीतर गये और यहाँके पित्रत्र सरोवरमें कमल-नालमें स्थित रहे। उस समय ब्रह्महत्या यहीं द्वारपर इन्द्रके मन्दिरसे निकलनेकी प्रतीक्षा करती खड़ी रही। इसीलिये यह गोपुर अपित्रत्र माना जाता है। गोपुरके पाससे एक अन्य प्रवेशद्वार बनाया गया है, जिससे लोग आते-जाते हैं।

गोपुरसे प्रवेश करनेपर पहले एक मण्डप मिलता है, जिसमें फल-फूलकी दूकानें रहती हैं। उसे भागरमण्डप कहते हैं। उससे आगे 'अष्टशक्तिमण्डप' है। इसमें स्तम्भोंके स्थानपर आठ लक्ष्मियोंकी मूर्तियाँ छतका आधार लेकर बनी हैं। यहाँ द्वारके दाहिने सुब्रह्मण्यम् और बायें गणेशजीकी मूर्ति है। इससे आगे 'मीनाक्षीनायकम् मण्डप' है। इस मण्डपमें दूकानें रहती हैं। इस मण्डपके पीछे एक 'अँधेरा मण्डप' है, जिसमें भगवान् विण्णुके मोहिनी-रूण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु तथा अनुमूयाजीकी कलार्ण मूर्तियाँ हैं।

अँघेरा मण्डपसे आगे 'खर्ण-पुष्करिणी' सरोवर है । कहा जाता है कि ब्रह्महत्या लगनेपर इन्द्र यहीं छिपे ये। तिमलमें इसे 'पोत्तामरे-कुलम्' कहते हैं। सरोवरके

श्व उ० अं० ५५-५६-

चारों ओर मण्डप हैं । इन मण्डपोंमें तीन ओर भित्तियों-पर भगवान् शंकरकी ६४ लीलाओंके चित्र हैं । मन्दिरके सम्मुखके मण्डपके स्तम्भोंमें पाँच पाण्डवेंकी मूर्तियाँ (एक-एक स्तम्भमें एक-एक पाण्डवकी ) और शेष ७ स्तम्भोंमें सिंहकी मूर्तियाँ हैं । सरोवरके पश्चिम भागका मण्डप 'किळिकुण्डु-मण्डप' कहा जाता है । इसमें पिंजड़ोंमें कुछ पक्षी पाले गये हैं । यहाँ एक अद्भुत सिंहमूर्ति है । सिंहके मुखमें एक गोला बनाया गया है । सिंहके जबड़ेमें अङ्गुलि डालकर घुमानेसे वह गोला चूमता है । पत्थरमें इस प्रकार शिल्प-नैपुण्य देखकर चिकत रह जाना पड़ता है ।

पाण्डतमूर्तियोंत्राले मण्डपको 'पुरुपमृग-मण्डप' कहते हैं; क्योंकि उसमें एक मूर्ति ऐसी बनी है, जिसका आधा भाग पुरुषका और आधा मृगका है। इस मण्डपके सामने ही मीनाक्षी देवीके मन्दिरका द्वार है। द्वारके दक्षिण सुत्रह्मण्यम्-मन्दिर है, जिसमें खामी कार्तिकेय और उनकी दोनों पित्नयोंकी मूर्तियाँ हैं। द्वारपर दोनों ओर पीतलके द्वारपालोंकी मूर्तियाँ हैं।

कई ड्योड़ियाँ पारकर भीतर पहुँचनेपर श्रीमीनाश्ची देत्रीकी भव्य मूर्तिके दर्शन होते हैं । बहुमूल्य वस्नाभूषणोंसे देवीका स्यामित्रग्रह सदैव सुशोभित रहता है । मन्दिरके महामण्डपके दाहिनी ओर देवीका शयन-मन्दिर है । मीनाक्षी-मन्दिरका शिखर स्वर्णमण्डित है । मन्दिरके सम्मुख १२ स्वर्णमण्डित स्तम्भ हैं । मीनाश्ची-मन्दिरकी भीतरी परिक्रमामें अनेक देवमूर्तियाँ हैं । निजमन्दिरके परिक्रमामार्गमें ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और वलशक्तिभी मूर्तियाँ बनी हुई हैं । परिक्रमामें सुब्रह्मण्यम्-मन्दिरके एक भागमें उसके निर्माता नरेश तिरुमल और उनकी दो रानियोंकी मूर्तियाँ हैं ।

सुन्दरेश्वर भगवान्--यहाँ जहाँ भी माता आदा-राक्तिका पीठ होता है, यहाँ भगवान् रांकरका भी अस्तित्व अनिवार्यतः पाया जाता है । शिवसे शक्ति और शक्तिसे शिव मिळकर ही पूर्ण होते और विश्वका शिव (कल्याण) करते हें । माता मीनाक्षीके साथ भी भगवान् शिवका स्थायी निवास है, जो 'पुन्दरेश्वरम्' नामसे प्रसिद्ध हैं । माताके मन्दिरसे निकलकर बीचमें विशालकाय गणेशजीका दर्शन कर पुन्दरेश्वर भगवान्के मन्दिरमें जाया जाता है । माताके मन्दिरकी ही तरह खर्णादि ऐश्वर्यसे मण्डित इस मन्दिरमें भगवान् पुन्दरेश्वरका विग्रह ताण्डव नृत्य करता हुआ प्रतिष्ठित है, जो चिदम्बरम्की नटराज मूर्तिसे बड़ा है । चिदम्बरम्में भगवान्का वामपाद ऊपर उठा हुआ है तो यहाँ भगवान्का दक्षिणपाद ऊर्ध्वगत है । ताण्डव नृत्य करते भगवान्का एक चरण ऊपर कानतक पहुँच गया है । ऊर्ध्वनृत्यकी अद्भुत कलापूर्ण यह मूर्ति विशाल कृष्ण-प्रस्तरकी है ।

रोचक इतिहास-कहा जाता है कि यहाँ पहले कदम्य-वन था। कदम्बके एक वृक्षके नीचे भगवान् सुन्दरेश्वरम्का खयम्भू लिङ्ग था। देवगंग उसकी पूजा कर जाते थे। श्रद्धालु पाण्ड्य-नरेश मलयध्वजको इसका पता लगा। उन्होंने उस लिङ्गके स्थानपर मन्दिर बनवानेका संकल्प किया। खप्नमें भगवान् शंकरने राजाके संकल्पकी प्रशंसा की और दिनमें एक सर्पके रूपमें खयं आकर नगरकी सीमाका भी निर्देश कर गये।

पाण्ड्य-नरेशको कोई संतान न थी। राजा मलयध्यजने अपनी पत्नी काश्चनमालाके साथ संतानप्राप्तिके लिये दीर्घकालतक तपस्या की। राजाकी तपस्या तथा आराधना-से प्रसन होकर भगतान् शंकरने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और आश्वासन दिया कि उनके एक कन्या होगी।

साक्षात् भगवती पार्वती ही अपने अंशसे राजा मलयध्वजके यहाँ कत्यारूपमें अवतीर्ग हुई। उनके विशाल सुन्दर नेत्रोंके कारण माता-पिताने उनका नाम 'मीनाक्षी' रखा । राजा मलयध्वज कुछ काल बाद कैलासवासी हो गये। राज्यका भार रानी काञ्चनमालाने सँभाला।

मीनाक्षीके युवती होनेपर साक्षात् सुन्दरेश्वरने उनसे विवाह करनेकी इच्छा व्यक्त की । रानी काञ्चनमालाने बड़े समारोहके साथ मीनाक्षीका विवाह सुन्दरेश्वर शिवके साथ कर दिया ।

अतएव यहाँ प्रतिवर्ष चैत्रमासमें मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर-विवाहका उत्सव धूमधामके साथ मनाया जाता है। वैसे भी मदुराको 'उत्सव-नगरी' कहा जाता है। बारहों मास इन दोनों देवी-देवताओंसे सम्बन्धित अनेक विशाल उत्सव होते रहते हैं। जिनमें भव्य, सुन्दर मनोमोहक दृश्य दीखते हैं।

कन्याकुमारी शक्तिपीठ
कन्याकुमारी एक अन्तरीप है । यह भारतकी
अन्तिम दक्षिणी सीमा है । इसके एक ओर बंगालकी
ख़ाड़ी, दूसरी ओर अरब सागर तथा सम्मुख भारत
महासागर है । कन्याकुमारीमें सूर्योदय और सूर्यास्तका
दश्य अत्यन्त भन्य होता है । बादल न होनेपर समुदजलसे ऊपर उठने या समुद्र-जलसे पीछे जाते हुए
सूर्यविम्बका दर्शन अत्यधिक आकर्षक होता है । इसे
देखनेके लिये प्रतिदिन सायं-प्रातः भीड़ लगी रहती है ।

वंगालकी खाड़ीके समुद्रमें सावित्री, गायत्री, सरखती, कत्या, विनायक आदि तीर्थ हैं। देवीमन्दिरके दक्षिण मातृतीर्थ, पितृतीर्थ और भीमातीर्थ हैं। पश्चिममें थोड़ी दूर स्थाणु (शिव)- तीर्थ है। समुद्रतटके घाटपर स्नान कर ऊपर दाहिनी ओर श्रीगणेशजीका दर्शन करनेके बाद कुमारी भगवतीका दर्शन किया जाता है। मन्दिरमें द्वितीय प्राकारके भीतर इन्द्रकान्त विनायक हैं, जिनकी स्थापना देवराज इन्द्रद्वारा की हुई बतायी जाती है।

कई द्वारोंके भीतर जानेपर कुमारीदेशीके दर्शन होते हैं। देवीकी यह मूर्ति प्रभावोत्पादक तथा भव्य है। देवीके हाथमें जपमाला है। विशेष उत्सवींपर देवीका

हीरक आदि रत्नोंसे शृङ्गार किया जाता है। प्रतिदिन रात्रिमें भी देवीका विशेष शृङ्गार दर्शनीय होता है।

पोराणिक उपाख्यान—महाशक्ति कन्याकुमारीकी कथाके विषयमें पुराणोंमें बताया गया है कि बाणासुरने घोर तपस्या करके भगवान् शंकरको प्रसन्न किया और अमरत्वका वर माँगा। शंकरजीने कहा—'कुमारी कन्याके अतिरिक्त तुमसबसे अजेय रहोगे।' शिवजीसे वर प्राप्त कर घोर उत्पाती बने बाणासुरने देवताओंके लिये त्राहि-त्राहि मचा दी। तब भगवान् विण्णुके परामर्शसे एक महापज्ञका आयोजन किया गया। देवताओंके इस यज्ञके कुण्डसे चिद् (ज्ञानमय) अग्निसे माता दुर्गा अपने एक अंशसे कन्यारूपमें प्रकट हुई।

देवीने पतिरूपमें भगवान् शंकरको पाने के लिये दिश्वण समुद्रके तटपर कठोर तपस्या प्रारम्भ कर दी। तपस्यासे प्रसन्न होकर आशुतोषने उनका पाणिप्रहण करना खीकार कर लिया। देवताओंको चिन्ता हो गयी कि कुमारीका शंकरसे विवाह हो जायगा तो बाणासुरका वध न हो पायेगा। अतएव उन्होंने नारदजीको पकड़ा। विवाहार्य आ रहे भगवान् शंकरको 'शुचीन्द्रम' स्थानपर नारदने अनेक प्रपन्नोंमें इतनी देरतक रोक लिया कि मुगें बाँग देने लगे और प्रातःकाल हो गया। विवाहमुहूर्त टल जानेसे भगवान् शंकर वहीं 'स्थाणु' (स्थिर) हो गये। अपना अभीष्ट पूर्ण न होनेसे देवी भी पुनः तपस्यामें जुट गर्या जो अभीतक कुमारी-रूपमें यहाँ तपस्या कर रही हैं।

देशताओंकी माया काम कर गयी और त्राणासुरको भी अपना अन्त अपने ही हाथों करनेकी सूशी। अपने दूतों-द्वारा तपस्यामें लीन देशीके अद्भुत सौन्दर्यका वृत्तान्त सुनकर वह देशीके निकट आया और विवाहके लिये हठ पकड़ करके बैठ गया। फलतः देशी और बाणासुरके बीच घोर युद्ध हुआ। अन्ततोगत्वा देशीके हाथों बाणासुरका बच्च हो गया और समस्त देशाण आश्वस्त हो गये।

### विदेशोंमें स्थित शक्तिपीठ ाहि

# नेपालका प्रसिद्ध शक्तिपीठ गुह्येश्वरी

हिंदू-राष्ट्र नेपाल धार्मिक जनता के लिये अत्यन्त श्रद्धास्पद है। स्वतन्त्र हिंदू-राष्ट्रके रूपमें वह हमारे लिये महान् गौरवकी बस्तु है। भिन्न राष्ट्र होते हुए भी भारतकी संस्कृति और सम्पताकी दृष्टिसे दोनों राष्ट्र अभिन्न-से हैं। हमारे अनेक पूज्य देवी-देव, पीठस्थान, शक्तिस्थान उस राष्ट्रने अपने भीतर सँजोये रखे हैं। नेपाल-वासियोंकी तरह भारतीयोंके लिये भी पशुपतिनाथ श्रद्धा-भक्तिके विषय हैं।

नेपालमें पशुपतिनाथके मन्दिरसे थोड़ी दूरपर बागमती नदी पड़ती है। नदीके उस पार भगवती गुह्येश्वरीका सिद्ध शक्तिपीठ है। बहाँका मन्दिर त्रिशाल और मन्य है। मन्दिरमें एक छिद्र है, जहाँसे निरन्तर जल प्रवाहित होता रहता है। यही गुह्येश्वरी शक्ति-पीठ है। कहा जाता है कि यहाँ सतीके दोनों जानु गिरे थे और यह ५१ शक्तिपीठोंमें अन्यतम है।

विदेशोंमें नेपालके अतिरिक्त वंगलादेशमें वारीतल्ला, शिकारपुरमें 'सुगन्धा', बोगड़ा स्टेशनसे ३२ मील दूर भन्नानीपुरमें 'करतोया-तट' चटगाँवमें 'चड़ल' और खुलना जिलेमें 'यशोहर'—ये शक्तिपीठ हैं और पाकिस्तानके बद्धचिस्तान प्रान्तमें हिंगला शक्तिपीठ है।

#### western

# आग्नेय-तीर्थके हिंगलाज-शिकपीठ

# आश्चर्यप्रद यात्रा-वृत्तान्त

( श्रीनारायणप्रसादजी साहू )

सतीके मृतदेहके विभिन्न अङ्ग गिरनेसे जो ५१ शिक्तपीठ विख्यात हुए, उनमें 'हिंगलाज' शिरोमणि आग्नेय शिक्तपीठ तीर्य है। भगवतीकी कृपासे हमें इसकी यात्राका जो सीभाग्य प्राप्त हुआ और भगवती हिंगला और भैरव भीमलोचनके दर्शन कर जो कृतकृत्यताका अनुभव हुआ, यहाँ उसका संक्षित वर्णन 'कल्याण'के पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। 'तन्त्र-चूडामणि' और 'चृह्वीलतन्त्र'में बताया गया है कि हिंगलाजमें सतीके अङ्गोंमें सर्वश्रेष्ठ अङ्ग 'बहारन्ध्र' गिरा था और वहाँ शक्ति हिंगला और भैरव भीमलोचन पूजित होने लगे—

ब्रह्मरन्ध्रं हिंगुलायां भैरवो भीमलोचनः। कोट्टरी सा महामाया त्रिगुणा या दिगम्बरी॥ भौगोलिक स्थिति—-२५,३० अक्षांश औ

६५.३१ देशान्तरके पूर्व-मध्य, सिन्धुनदीके मुहानेसे

८० मील और अरबसागरसे १२ मील दूर जहाँ मकरान पर्वतमाला और लस पृथक होती हैं, वहीं गिरिमालाके छोरपर यह आग्नेय हिंगलाज तीर्थ है। यहाँके देशवासी मुसलमान हिंगला देवीको 'नानी' और यहाँकी तीर्थयात्राको 'नानीकी हज' कहते हैं। हिंगला-देवीकी पूजा हिंदुओंके अतिरिक्त बद्धचिस्तानके मुसलमान भी करते हैं और लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र-फुलेल तथा सिरनी चढाते हैं।

'हिंगला' शब्द सुनते ही समरण हो आता है कि पौराणिक मान्यतानुसार पारद या पारा भगत्रान् शित्रका वीर्य माना गया है, जिसे वैद्यगण 'हिंगुल' (हींग ) नामक खनिज द्रव्यसे डमरूयन्त्र-द्वारा निकालते हैं। इसी प्रकार 'गन्धक' भी माता पार्वतीका 'रज' माना जाता है और वह भी खनिज ही है।

अस्तु ! एक दिन हम कुछ लोग इस आश्चर्यजनक तीथयात्रा के लिये निकल पड़े । कराची (पाकिस्तान )से ६ मील दूर 'हात्र' नदी पड़ती है और वहींसे 'हिंगलाज'की यात्रा प्रारम्भ होती है । हमें वहाँ हिंगलाज-यात्रा और देवीका दर्शन करानेवाले पुरोहित मिले जिन्हें 'छड़ीदार' कहते हैं । ये 'छड़ीदार' पुरोहित पर्वतके किसी झाड़की लकड़ीसे बनी त्रिशूलके आकारकी एक छड़ी रखते हैं। उसपर पताका लगायी जाती है और लाल-पीले गेरुए रंगोंके कपड़ोंसे उसे ढँक दिया जाता है। वहीं छड़ी यात्राभर उनके हाथमें रहती है।

'हाव' नदीके किनारे छड़ीदार उन पुरोहित (पंडा)ने छड़ीका पूजन करवाया और 'हिंगलाज माताकी जय!' बुलाकर हमलोगोंकी मरुस्थल-यात्राका श्रीगणेश कर दिया। पंडेने हमें एक-एक गेरुआ वस्त्र दिया और रापथ दिलवायी कि 'जबतक माता हिंगलाजके दर्शन कर यहाँ ळीटेंगे, तबतक हमलोग संन्यासधर्मका पालन करेंगे और एक-दूसरेकी यथाशक्ति सहायता करेंगे। हृदयमें ईर्प्या, द्वेष, निन्दा आदिके भाव नहीं लायेंगे। साथ ही किसी भी हालतमें अपनी सुराहीका पानी किसी दूसरेको नहीं देंगे। मले ही वे गुरु-शिष्य हों, पति-पत्नी हों, पिता-पुत्र हों या माँ-बेटे हों । अपनी सुराहीका जल मात्र स्वयं ही पियेंगे । उन्होंने भय दिखलाया कि 'जो इसका उल्लङ्घन करेगा, उसकी मृत्यु सम्भेव है।

छडीदारने 'हाव' नदीसे अपनी-अपनी सुराही भर लेनेका आदेश दिया और माता हिंगलाका जयकारा बोलकर यात्रा आरम्भ हो गयी। रेगिस्तानकी यात्रा आगकी नदीमें चलना होता है तथा जहाँ भी पानी और ठहरनेकी जगह मिले, वहीं पड़ाव डालना पड़ता है। कभी-कभी रातके सिवा दिनमें भी चलना पड़ता है, किंतु प्रायः मरुस्थलकी यात्रा रात्रिमें ही होती है। प्रकट करनेवाले साथी आगे यात्राके लिये चल पड़ते हैं। CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

इस यात्रामें हमलोग पहले 'गुरु-शिन्यके स्थान'पर पहुँचे । वहाँ रेतपर दो स्याह पत्थर गाड़े गये थे, जिनमेंसे एक था गुरु और दूसरा था शिष्य या चेला । छड़ीदारने बताया कि एक बार कोई गुरु और शिष्य हिंगलाजकी माताका दर्शन करके लौट रहे थे। रास्तेभर शिष्य गुरुको पानी पिलाता रहा। अन्तमें उसने गुरुके लिये अपनी पूरी सुराही खाली कर दी, किंतु जब शिज्यको प्यास लगी और वह प्याससे तड़पने लगा, तब गुरुने उसे अपनी सुराहीका एक बूँद भी जल नहीं दिया। शिष्य 'हाय पानी, हाय पानी !' करता मर गया। गुरुको शिष्यके मरनेका कोई खेद नहीं हुआ, उसे तो यही डर था कि कहीं हमारी सुराही खाली न हो जाय। भगवान्की लीला विचित्र है, ठीक उसी समय गुरुकी सराही फट गयी और गुरुजी भी सदाके लिये शिष्य-जैसे मरुस्थलमें सो गये।

ज्ञातव्य रहे कि मरुस्थलमें जहाँ भी कहीं कुँआ मिलता है, वहाँ कुएँके पहरेदारको पानीके बदले रोटी देनी पड़ती है।

#### आग उगलता चन्द्रकूप

मरुभूमिकी यात्रा करते-करते हमलोग चन्द्रकृपकी तलहरीमें पहुँचे । छड़ीदारने बताया कि सिर-चपरी पहाड़ियोंके बीच जो ऊँचा पहाड़ धुआँ उगल रहा है, वहीं 'चन्द्रकूप-तीर्थ' है, जहाँ दिन निकलनेपर चढ़ा जाता है। वहाँ जाकर हर व्यक्तिको अपने प्रच्छन ( गुप्त ) पापोंका विवरण देना पड़ता है । जो शुद्ध हृदयसे चन्द्रकृप स्वामीके दरवारमें स्नीहत्या, भूणहत्या आदि पापोंको स्वीकार कर लेता है और आगे वैसा न करनेका वचन देता है, उसे माता हिंगलाजके दर्शनके लिये चन्द्रकूप-दरबार आज्ञा दे देते हैं। जो अपने पापोंको छिपाये रखते हैं, उन्हें ने आज्ञा नहीं देते । उन्हें नहीं छोड़कर पाप

छड़ी रारं चन्द्रक्प बाबाको प्रणाम करके वहीं छड़ी गाड़ दी और हमलोगोंको बताया कि 'कल चन्द्र-क्पके पहाड़पर चढ़ा जायगा।' उन्होंने यह भी बताया कि 'चन्द्रक्प एक सरोवर है, जिसमें पानी नहीं है। केवल दलदल-ही-दलदल है। सरोवरके अंदरसे धवकती आग मिट्टीको ऊपर उछालती है। निरन्तर इतने बड़े-बड़े बुलबुले उठते रहते हैं, िक अनाज भरनेवाले बड़े-बड़े टोकरे भी उनसे छोटे पड़ जायँ। चन्द्रक्पका कीचड़ आगसे इतना उबलता और खोलता है कि वह ऊपर उठकर फैल जाता है। यहाँ जो छोटी-छोटी पहाड़ियाँ दीखती हैं, सब-की-सब उसी दलदलसे बनी हैं। लाखों, करोड़ों वर्षोसे चन्द्रक्प भगवान्की यही लीला चल रही है। वहाँ पहुँचकर आपलोग जो नारियल, गाँजा, चिलम लाये हैं, उनसे चन्द्रक्प स्वामीकी पूजा कराऊँगा।'

कुछ रुक्तकर आवाज तेज करते हुए वे बोले— 'ध्यान रखें कि स्त्री-हत्या और भ्रूणहत्या दोनोंमेंसे कोई एक भी पाप जिससे बन पड़ा हो, उसे चन्द्रकूप बाबाके सामने अपने गाँव, नाम, गोत्र, पिता-पितामह-प्रपितामहके नामोंका उच्चारण करते हुए चिल्ला-चिल्लाकर स्वीकार करना होगा। यदि किसीने अपना पाप छिपाया तो उसे आगे जानेको तो मिलेगा ही नहीं, इसके सिवा तत्काल उठते हुए विशाल बुलबुलोंका उठना भी बंद हो जायगा। जो स्वीकार करेगा, उसका तो नारियल आदि बाबा तुरंत स्वीकार कर लेंगे। पाप छिपाने-वालेकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। वह वहीं पड़ी रहेगी और उसे पहाड़से ढेला मारकर भगा दिया जायगा।'

छड़ीदारने आगे बताया कि आज रात्रिमें जागरण करना पड़ेगा । रात्रिमें बाबा चन्द्रकूपके लिये रोट बनाया जायगा और प्रातः वही रोट लेकर जाना पड़ेगा । भोग लगानेके बाद उसी रोटका प्रसाद सब पायेंगे, खायेंगे । पूजाके बाद दान-दक्षिणा भी चढ़ानी होगी । छड़ीदारने तीन बार चन्द्रक्प बाबाका जयघोष किया और हमलोगोंने भी उसका अनुसरण किया। उन्हें गाँजेका भोग लगाया गया और सब छड़ीदारके साथ जल लेने गये। दूसरे साथी टटोल-टटोल कर अँधेरेमें रोट बनानेके लिये लकड़ियाँ इकट्टा कर लाये।

छड़ीदारने नया कपड़ा निकाला और सबने उसके चारों कोने पकड़कर उसमें पाव-पाव आटा, घी, गुड़ और शक्कर छोड़ी। छड़ीदारने चादर ओढ़कर चादर पकड़नेवाले यात्रियोंकी पाँच परिक्रमाएँ कीं और आटा गूँथना चाछ हुआ। चारों यात्री चादर तानकर पकड़े हुए थे। उसे जमीनसे स्पर्श नहीं होने देना था। लगभग १२ सेरका रोट बनाकर रातभर उसे लकड़ियोंसे हँककर रख दिया गया। वह रातभर पकता रहा।

प्रातः लगभग डेंद्र घंटे बाद उस ढाछ और फिसलन-भरे रास्तेको पारकर हमलोग चन्द्रकूपके शिखरपर पहुँचे तो वहाँका वातावरण देखकर आश्चर्यचिकत रह गये । लगभग डेंद्र-दो-सी गजके गोल घेरेमें स्थित चन्द्रकूपमें दलदल खील रहा था। विशाल बुलबुले उठ रहे थे। उसे अग्निकुण्ड कहें तो प्रत्यक्षमें अतिशयोक्ति न होगी। आग नहीं दिखती थी। वह अंदरसे खीलता और भाप उगलता ज्वालामुखी ही था।

चन्द्रकूपके पासं छड़ीदारने छड़ी गाड़ दी और अगरबत्ती जलाकर मन्त्रपाठ करके वह रोटका दुकड़ा चन्द्रकूपमें फेंक रहा था और चन्द्रकूप उसे निगलता जा रहा था। रोटके बाद न।रियल और चिलममें गाँजा डाला गया और चन्द्रकूपने सबको आत्मसात् कर लिया।

छड़ीदारने एक-एक करके सबसे अपने-अपने पाप चिल्ला-चिल्लाकर स्वीकार करवाये और चन्द्रकूपको भेंटें न।रियल आदि चढ़वाये । चन्द्रकूपने सबकी भेंटें स्वीकार कर लीं । हमलोग हर्षपूर्वक चन्द्रकूप बाबाकी जय बोलकर माता हिंग्लाजके दर्शन-हेत आगे बढ़े ।

क्षणा भी चढ़ानी होगी। बोलकर माता हिंगलाजके दर्शन-हेतु आगे बढ़े। CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

#### हिंगलाज-गुफा

चन्द्रक्रूपसे निकलकर पाँच दिनोंतक चलते-ठहरते हमलोग सूर्यास्तके समय एक छोटेसे गाँवमें पहुँचे। वहाँके मकान लकड़ीके बने थे।

छड़ीदारने बताया कि यह माईकी गुफातक पहुँचनेका अन्तिम पड़ाव है । कल सूर्योदयसे पूर्व ४-५ घंटेमें अघोर-नदी पहुँच जायँगे और बड़े सबेरे माईके दर्शन करेंगे । छड़ीदारके मार्गदर्शनके अनुसार हमलोगोंने पूजन-सामग्री, अगरबत्ती, घीसे चुपड़ी दीपवत्ती, कपूर, नारियल, पश्चमेत्रा, सिन्दूर, मिश्री, लाल कपड़ा एवं जलपानका सामान भी अलगसे खरीदकर रख लिया । सब लोगोंके पासमें मणियोंकी एक-एक माला भी थी, जिसे कराँचीमें खरीदा गया था । उसे 'हिङ्गलाजका ठोंगरा' कहते हैं ।

चार-पाँच घंटेतक रेतका समुद्र पार करनेके बाद 'अघोर-नदी'का बालुकामय तट आ गया। छड़ीदारने छड़ी गाड़ी और गाँजेका भोग लगाकर कहा कि नदीके उस पार जो पहाड़ है, वहीं माता हिंगलाजकी गुफा है। अघोर नदीमें पानी कम था। सभी लोग नहाये और गीले कपड़ोंसे नदी पार कर गये।

कपड़े निचोड़कर हम माता हिंगलाजके महलमें पहुँचे। छड़ीदारने बताया कि यह महल मनुष्योंने नहीं, यक्षोंने बनाया है। सचमुच वह अमानवीय शिल्प है। एक निराली रहस्यमयी नगरी! पहाड़ पिघलाकर वह महल बनाया गया था। संकीर्ण मार्ग दायें-वायें मुड़ते चल रहे थे। हवा नहीं, प्रकाश नहीं, रंग-बिरंगे पत्थर लटक रहे थे। पिघले हुए पत्थरोंकी चहारदीवारी एवं छत थी और नीचे भी रंगीन पत्थरोंका फर्श था।

एक और मोड़ आया तो फर्श गायब ! फिर जमीन मिली, जिसपर हरी-हरी दूब उगी थी। एक ओर कलकल करता झरना बह रहा था। छड़ीदारने संकेत किया कि झरनेके उस पार जो गुफा है, वही 'हिंगलाज-गुफा' है। सबने हिंगलाज माताका जयघोष किया। गुफाका मुँह ५०–६० फुट ऊँचा था। असंख्य लाल-लाल कनेरके फूल मँहक रहे थे।

छड़ीदारने बताया कि 'यह वही स्थान है, जहाँ दक्षकत्या भगवती सतीने अपने पति शिवजीका अपमान न सहकर पिताके यज्ञकुण्डमें आत्माहुति डाळी थी। शिवगण वीरभद्रने सतीकी मृत-देहको कुण्डसे बाहर निकाला तो शिव उस शवको कंघेपर लादे हुए इधर-उधर घूमने लगे। घूमते-घूमते यहाँ आये तो विष्णुके चक्रसे शवका छेदन होनेसे सतीका ब्रह्मरन्ध्र यहाँ गिरा और यह एक प्रमुख शिक्तपीठ बन गया। इसी प्रकार बने ५१ शिक्तपीठोंमें यह प्रमुखतम शिक्तपीठ है।

छड़ीदारने यह भी बताया कि 'श्रीरामने रावणका वध करनेके बाद ब्रह्महत्यासे मुक्ति पानेके लिये यहाँ आकर तपस्या की थी और वे ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हुए थे।'

छड़ीदारके सुझावके अनुसार निकटवर्ती जंगलमें स्थित एक पक्के घरमें हमलोग उस रात ठहरें । दूसरे दिन प्रातःकाल छड़ीदारने जगाया और हमलोगोंने स्नानकर कपड़े बदले । नंगे बदन पूजन-सामग्री लेकर हमलोग विशाल गुफा-दारपर खड़े हो गये ।

गुफाका द्वार विशालकार्य था और गुफाके अन्तिम भागमें एक बड़ी बेदीपर दीपक जल रहा था। चारों ओर अन्धकार था। छड़ीदार वेदीपर पूजन-सामग्री सजाने लगे। बेदीपर लाल कपड़ा बिछा था और अन्य सबने भोग-सामग्री एकत्र कर रखी थी। धूपबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ जला दी गर्यों और हमलोग बेदीसे सटकर खड़े हो गये।

बेदीके एक छोरपर एक द्वार था और दूसरी ओर दूसरा द्वार । छड़ीदारने दीपक दिखाते हुए बताया कि सिर झुकाये रहें और घुटने टेककर सब लोग अंदर जायँ तथा दूसरे द्वारसे दर्शनकर निकल आयें।

मैं सिर झुकाकर और घुटने टेककर अंदर गया और दर्शन कर बोल उठा—'जय माँ आद्याराक्ति, अयोतिर्मयी जगजननी! आपकी जय हो !' मेरे लिये यह अद्भुत, अपूर्व, अनिर्वचनीय अनुभव था। माछूम पड़ा कि जन्म-जन्मान्तरके पाप-तापका तत्काल क्षय हो गया, हृदयका अन्धकार मिट गया और हृदयदेशमें दिव्य प्रकारा भर गया।

माता हिंगलाजके दर्शन कर गुफासे बाहर आनेपर एक अघोरी बाबाने पर्वत-शिखरकी ओर संकेत करते हुए कहा—'देखो, एक विशाल शिलाखण्डके शिरो-भागमें लटकती-सी दीखनेवाळी शिलामें मूर्य और चन्द्र अङ्कित हैं। भगवान् रामने अपनी तपस्याके बाद अपनी उपस्थिति प्रमाणित करनेके लिये अपने हाथों ये सूर्य-चन्द्र अङ्कित किये थे।' हमलोगोंने स्पष्ट अङ्कित सूर्य-चन्द्र देखे। यह अमानुषकृति कल्पनातीत थी। कोई भी मानव पर्वत-शिखरपर इस प्रकारकी आकृति अङ्कित नहीं कर सकता।

इतनेमें छड़ीदारने आकर हमलोगोंको कुङ्कमका

टीका लगाकर नारियल-मिश्रीका भोग-प्रसाद दिया और वे हमें आकाश-गङ्गा दिखाने ले गये।

यहाँके लोगोंकी मान्यता है कि आसामकी कामाख्या, तमिलनाडुकी कन्याकुमारी, काञ्चीकी कामाक्षी, गुजरातकी अम्बादेवी, प्रयागकी लिलता, विन्ध्याचलकी अष्टभुज्या, कांगड़ाकी ज्वालामुखी, वाराणसीकी विशालाक्षी, गयाकी मंगलादेवी, वंगालकी सुन्दरी, नेपालकी गुद्धोश्वरी और मालवाकी कालिका—इन बारह रूपोंमें आद्याशक्ति माँ हिंगलादेवी सुशोभित हो रही हैं।

यात्रा-वृत्तान्तका उपसंहार करते हुए हम योगी अरिवन्दके शब्दोंमें मातासे प्रार्थना करते हैं—

'माँ कालरूपिणी महाकाली, नरमुण्डमालाधारिणि! असुर-विनाशिनि, देवि! दिग्-दिगन्तभेदी हुंकार करके भारतके आन्तरिक और बाहरी शत्रुओंका संहार कर दें।

'माँ दुर्गे ! हमारी देहमें आप योगबलसे प्रवेश करें । हम आपका यन्त्र और अञ्चभ-संहारक कृपाण बर्ने ।

तीत थी। 'जगद्धात्रि! अपनी अनन्त शक्तियोंके साथ आकृति भारतके दिगन्तोंपर अवतिरति होकर असुर-आततायियों (आतंकवादियों)से इस देश और देशवासियोंकी रक्षा करें, कुङ्कमका रक्षा करें, रक्षा करें! पाहि माम्!

# मैयासे

भरा अमित दोषांसे हूँ मैं, श्रद्धा-भक्ति-भावना होन। साधनरहित कलुष-रत अविरत संतत चंचल चित्त मलीन॥ पर तू है मैया मेरो वात्सल्यमयी शुचि स्नेहाधीन। हूँ कुपुत्र, पर पाकर तेरा स्नेह, रहूँगा कैसे दीन?

तू तो दयामयी, रखती है, मुझको नित अपनी ही गोद।
भूल इसे, मैं मूर्ख मानता हूँ भवके भोगोंमें मोद॥
इसी हेतु घेरे रह पाते पाप-ताप मुझको सविनोद।
मैया ! यह आवरण हटा ले, बढ़े सर्वदा शुभ आमोद॥
— अभिभाईबी

あるからからからからから

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri



[विविध उपासनाओं की पावनस्थली भारतभूमिमें जहाँ भावुक भक्त एवं साधक वैदिक-पौराणिक शक्तियों की उपासना शास्त्रोक्त विधिसे करते हैं, वहीं जनसाधारणद्वारा विभिन्न स्थानों की अपनी लोकपरम्पराके अनुमार भगवती शक्तिके प्रतीकरूपमें लोकदेवियों का आराधन होता है और उन्हें अपने श्रद्धा-विश्वासके अनुसार अभीष्ट फलकी प्राप्ति भी होती है। पूरे भारतवर्ष में ऐसी अनेक लोक-देवियाँ प्रसिद्ध हैं और वहाँ के भावुक भक्त लोकिक परम्पराओं के परिप्रेक्ष्यमें विविध प्रकारसे उनकी उपासना करते हैं। इन लोकोपासनाओं का उपलब्ध विवरण यहाँ पाठकों की सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। —सम्पादक न

# लोक-उपासनामें शक्तितत्व

( डॉ॰ श्रीराजेन्द्ररंजन चतुर्वेदी, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ )

लोक-उपासनामें मातृपूजाकी प्रधानता है; क्योंकि लोकधर्मकी परम्परा सम्यताके उस अध्यायसे जुड़ती है, जिसमें मातृसत्ताकी प्रधानता है। लोक-जीवनमें हम देखते हैं कि पुत्रजन्मका अवसर हो या नामकरण, उपनयन, विवाह आदिका, प्रत्येक अवसरकी एक विशेष देवी होती है। लोक-उपासनामें मातृदेवीके दो रूप मिलते हैं—१-पौराणिक देवियाँ तथा २-लोकमाताएँ।

ज्ञाला, गौरी, लक्ष्मी, राधा, सीता, सावित्री, लिलता, धरणी, कन्या, वाग् देत्री—ये पौराणिक देत्रियाँ हैं तथा चामुण्डा (चामड़), कंकाली, पथवारी, जालपा, लसही गुसाँइन, संतोषी, चराई, कैला, शीतला और वै माता—ये लोकमाताएँ हैं। लोकमाताओंका वर्गीकरण हम निम्नलिखित रूपमें कर सकते हैं—प्रकृति-मातृका, तिथि-मातृका, रोगमातृका, मनःशक्ति-मातृका, नाग-मातृका,

सौभाग्य-मातृका, रक्षा-मातृका, संस्कार-मातृका, सती-मातृका तथा प्रेममातृका।

### प्रकृति-मातृका-शक्ति

धरती मैया, गङ्गामैया, यमुनामैया, गाजपरमेसुरी, मेघासिन, तुल्रसी, संजातारनी, गो (सुरिम) माता, नाग-माता-अहोई (अथवा स्याओ ) माता—ये प्रकृति-मातृकाके अन्तर्गत हैं । विवाहके गीतोंमें गाया जाता है—

ए री मैया जा धरती पें द्वे बड़े, एक धरती एक मेह। वा बरसे वा ऊपजे, दोऊ मिल जुर्यौ सनेह॥

धरती—ध्यानमें रखने योग्य बात है कि ऋग्वेदमें भी धावा-पृथिवीको माता-पिता कहा जाता है— 'भूम्ये पर्जन्यपत्न्ये नमोऽस्तु' ( पृथ्वीसूक्त ) । जब महिलाएँ घूरा पूजती हैं, तब पहला पुष्प धरती माताको अर्पित करती हैं । गङ्गा-- लोकमानसने गङ्गामेयामें ही अपने समस्त दुःखोंका परिहार करनेकी दिव्य शक्तिका दर्शन किया है--- 'ए तिरबैनी मैया कर दै तू सब दुःख दूर, री मेरी गङ्गा मैया।' बाँझ स्त्री गङ्गासे पुत्र माँगती है---

राजे गङ्गा किनारे एक तिरिया जुठाड़ी अरज करें। गङ्गा, एक टहर हमें देउ तो जामें डूबि जॉयेंरे॥ ''राजे, छोटि उटटि घर जाउ टटन तिहारें हॉय''।

इसीलिये गङ्गा-तटपर बालकोंका मुण्डन कराया जाता है और मृत्युसमयपर मुखमें गङ्गाजलकी बूँदें डाली जाती हैं।

यमुना—जन्मसंस्कारके अवसरपर यमुना-पूजा होती है तथा क्षियोंके यूथ-के-यूथ गाजे-बाजेके साथ गीत गाते यनुना-तटपर जाते हैं। त्रजमें 'जै जमना मैया की? यह अभिवादन-पद है। लोकमें प्रचलित कथाके अनुसार यमराजने यमुनाको वरदान दिया था कि जो यमद्वितीयाके दिन यमुना-स्नान करेगा, वह यमलोकको नहीं जायगा। यनुनास्नानके लिये जानेवाली स्त्रियाँ गीत गाती हैं— 'जै जै जमना मैया जमराज तैने जीत लियो।'

गाज—स्वन-भादोंके महीनों में वादलोंकी गरज सुनकर गाज परमेसुरीका व्रत किया जाता है और सात सूतोंकी गाज बाँधी जाती है। जब गाज खोलते हैं, तब गाज परमेसुरीकी कहानी कही-सुनी जाती है कि गाजकी मानता करनेसे राजा बिजली गिरनेसे किस प्रकार बचा था।

मेघासिन- नेघिसिन मेघोंकी रानी है। वर्ष न होनेपर किसानकी पत्नी मेघासिनके झबूका लगाती हैं— रानी ऊँचौ तौ चौरौ चौखनौ दृध पखास्ँगी पाँथ, मेघासिन रानी कित गयी जी। रानी, हारीन छोड़ी हाथाहेली मैया छोड़ी बहिन, रानी बैलन ज्ञा डारियौ नारिन त्यागे है पीड। रानी गायन बल्ता छोड़ियौ मेंसन स्खौ है दूध, रानी आयकै इन धीर बँधाइयौ और वरसौ गहर गंभीर॥ तुलसी—कार्तिक मासमें तुलसी माताकी पूजा की जाती है। वजमें प्रायः प्रत्येक घरमें तुलसीका पौधा रहता है। ब्रियाँ जलसे सींचती हैं, दीपक जोड़तीं और गीत गाती हैं—

नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो।
हरिकी पटरानी नमो नमो।
संजा मैया—संध्यामैया अलौकिक राक्तिसे सम्पन्न
है। 'संजा तारनी और सब दुःख-निवारनी' है। दीपक
जलाकर बड़ी-बूढ़ी कहती है—'संजा तरें, दीपक बरें।'

सुरई गैया—गोमाताके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें देवताओंका निवास है। बालकके जन्मके समय, छठी, मनःकामनाके निमित्त सितयों, गोवर्धनपूजाके समय गोवर्द्धन आदि गोबरसे ही चीता (चित्रित) या वरा (स्थापित किया) जाता है। बगलाचीय, ओघ द्वादशी या बछवारसके व्रतोंमें गाय और बछड़ेकी पूजा होती है। नवरात्रमें सुरहीका गीत गाया जाता है। व्रजमें अनेकों गो-तीर्थ लोकमान्य हैं। जैसे सुरभीकुण्ड, गोपालकुण्ड आदि।

अहोई--अहोई मैया या 'स्याओ मैया' नागमाता है, जो पुत्रकी रक्षा-कामनासे पूजी जाती है। एक लोक-कहानी है कि स्याओ मैया अपने कर्णाभरणमंसे एक मक्त परिवारकी उस माभीके उन छः पुत्रोंको निकाल कर आँगनमें जीवित कर देती है, जो सर्पदंशसे मर गये थे।

### तिथिमात्का शक्ति —चौथ मैया —छठी

छड़मैया, चौथमैया तथा ओघ द्वादस परमेश्वरी तिथिमातृका हैं। करवा चौथकी रात्रिको चौथमैया बूढ़ी डोकरीके रूपमें आती है और व्रतखण्डित करनेवाळी उस दुखियारीसे कहती है कि तेरी छोटी भाभीकी किनिष्ठिका अँगुलीमें अमृत है, वहीं तुझे सौभाग्य देगी। प्रसक्के छठे दिन छठीमाता पूजी जाती है। लसही गुसाँइन भी छठीमाता है, जो बाँझरानीको पुत्र होनेका वरदान देती है।

### रोगमातृका-शक्ति-शीतला

शीतला और मसानी रोगमातृका हैं।शीतलाको माता और सीयल भी कहा जाता है। शीतला-सप्तमी-अप्टमी शीतला माताके पूजन-दिवस और त्यौहार हैं।बाल-बच्चों-की हारी-बीमारीमें माताके नामके पैसे उनपर उतारकर रखे जाते हैं और इनकी कृपासे आरोग्य होनेपर इनकी जात (विशेष पूजा) दी जाती है।

मनःशक्ति-मातृका

वैशाख मासके कृष्णपक्षके दिन श्चियाँ आसमैयाका व्रत करके एक कहानी कहती हैं कि चार डोकरी आपसमें झगड़ रही थीं—'तुम वड़ी नहीं, मैं वड़ी हूँ।' वे थीं भूख मैया, प्यास मैया, नींद मैया और चीथी आस मैया। वे चारों एक बहूसे निर्णय करवाती हैं तो बहू कहती है कि 'आशासे ही मनुष्य सी वरस जी सकता है, इसलिये आसमैया वड़ी है।'

सौभाग्य-मातुका-शक्ति

गणगौर और गौरा सौभाग्यकी शक्ति हैं। चिकनी मिट्टीकी गोल मूर्ति बनाकर एक सकोरेमें स्थापित करके गौरीपूजा की जाती है। कत्या विवाहमें पहले गौरीपर सिंदूर चढ़ाकर फिर अपनी माँग भरती है। गणगौरके ब्रत्की कहानीमें गौरा-पार्वती महादेवजीसे सुहागकी छाँट लगानेका आग्रह करती है। गणगौरका ब्रत्त खियाँ सौभाग्य-कामनासे ही करती हैं। गौरापार्वती करुणामयी हैं। जहाँ-कहीं वे किसीको दुःखी देखती हैं, दयाई होकर भगवान् भोलानाथसे व्यथा दूर करनेकी हठ करती हैं। सोमवारकी कहानीमें साहूकारके मृत लड़केको बहूकी आयुमेंसे आधी आयु दिलवाकर जीवित करवा देती हैं। वर्षगाँठके दिन सौभाग्यवती स्त्रीकी पूजा भी शक्तिपूजाका ही प्रतीक है।

रक्षा-मातृका-शक्ति

चामड़, पथवारी, कंकाली, बराई और कैला रक्षाकी शक्ति हैं। चामड़के साथ पवन जोगनी समेत चौंसठ योगिनी, छप्पन कल्लुआ, बामन भैरों तथा पौरीमें लांगुर बीर है। वहाँ माधर बजता है तो पचास कोसतक सुनाथी देता है। दानव, भूत-प्रेत तथा मुगल (जिन्न)— सभीको मैया बशमें कर लेती हैं। देवी-मैया सिंहपर सवार हैं। वे नन्दनवन, कजरीवन तथा मलयपर्वतपर रहती हैं। पथवारी पंथकी रक्षिका है।

पथवारी मेरी पंथ की रानी भूलेने राह बताइयें। भूलेने राह बसेरेने वासो मन चीतो फल पाइये। पथवारी चौं न पूजे सुहागिल जो साहिब घर पाइये।

### संस्कार-मातृका-शक्ति—जालपा

वित्राहके अत्रसरपर घरकी बहिन-भानजी मांय ( वोडरा-मातृका ) की स्थापनाके रूपमें चावल तथा हल्दीके घोलसे चित्र अङ्कित करती हैं । विवाहके समय पूड़ी सेकनेके लिये जब कड़ाहीमें घी डाला जाता है, तब 'हरे हरे बाँसकी छबरिया' गायी जाती है । गृहाङ्गना घरसे माताको पूजने चली तो क्वारी कन्याका वेश धारण किये रास्तेमें 'माँ' मिल जाती है । गृहाङ्गनाएँ पूछती हैं— 'अरी ! तू क्या मालिनकी बेटी है ?' तो क्वारी कन्या कहती है—

ना हम मालिन बेटियाँ हो ना बनजारेकी धीय। हम तो बेटी जलपदेकी हो जिन सिरजी संसार॥'

अब तो गृहाङ्गना वर माँगने लगती है-

जो तुम साँची जलपदे हो निधनिन को धन देउ। अंधरेन नैना देउ, हो कोड़ कलंक हर लेउ। चार भुवन नो खंड भवानी मेरे पूत अमर कर देउ।'

भाग्य-शक्ति-बैमाता

बैमाता भाग्य-मातृका है। गाया जाता है कि--

प्रसन्नकी पीरके समय चलनीमें जी भरकर गर्भिणी स्त्रीके आगे रख दिये जाते हैं। तत्र बैमाताकी मनौती करते हुए 'आँडा-काँड़ा' (एक प्रकारका तन्त्र) किया जाता है।

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

छठीकी रातको छठीके सामने अनारकी कलम रख दी जाती है, जिससे वह भाग्य लिख सके। बच्चेके जन्मके पश्चात् बै माताके गीत गाये जाते हैं-—

'तेरी बै ठाड़ी दरबार हिरनी जी चरे।'

जाहरवीरकी गाथामें जाहरको समुद्र-तटपर एक बुढ़िया मिलती है-—

उजािल गात भान की सी लोय सुफेद वस्त्र जाके धौरे केस।

जाहर उससे पूछते हैं—'डोकरी ! क्या तेरी बहूने तुझे घरसे निकाल दिया है ! इस बुढ़ापेमें तू जंगलमें बैठी क्या कर रही है ! तुझे डर नहीं लगता !'

तव बुढ़िया कहती है—

मेरो नगर इन्दरपुर गाम बै माता है मेरी नाम। जूरी की बाँधूं संजोग करनी करें सो पान भोग। मो छेखनी ने असुर संहारे पाँची पंडिह वारे जारे। मो छेखनी ते बाहर कौन चार छाख चौरासी यौन।

धनकी शक्ति लक्ष्मी

'धनकी देवी लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी गरीब ब्राह्मणीकी बेटीकी सहेली हैं। दीपावलीकी रात्रिमें जब नगरमें सर्वत्र अँघेरा दीखता है, तब वे लकड़हारिनका द्वार खउखटाती हैं। लकड़हारिन कहती है कि 'मैं ऐसे किबाड़ नहीं खोळूँगी, मुझसे कौल-करार करे तो मैं खोळूँ। लक्ष्मीजी कहती हैं—'तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूँगी, तेरे घरसे कभी नहीं जाऊँगी। तू मुझे अंदर आने दे।

सती-मातृका शक्ति

लोक-उपासनामें सतीत्व-त्रतके लिये प्राणोत्सर्ग करने-वाली महिलाओंकी स्मृतिमे मेले लगाये जाते हैं। 'सतीसता'की मूर्तियाँ अनेक स्थानोंपर बनी हुई हैं। मथुरामें सुलखन नामक स्थान 'सती-मन्दिर' ही है।

### प्रेममातृका शक्ति—राधा, साँझी, गणगौर और झाँझी

आश्विन-कार्तिकके महीनोंमें झाँझीकी पूजा की जाती है। यह नरकासुरकी पुत्री और बश्चवाहनकी प्रेमिका थी। जब बसुत्राहनका सिर भगत्रान् श्रीकृष्णने काट दिया था, तब उसके वियोगमें इसने भी प्राण छोड़ दिये थे। राजस्थानमें गणगौर-सम्बन्धी ठोक-कथाओंके अनुसार 'गंगौर' उदयपुरके राणा वीरमदेवकी सुन्दरी पुत्री थी। बूँदीनरेशजी इसके मंगेतर थे। ईसरसिंह राजकन्याका अपहरण करके ले गये, परंतु चम्बल नदीमें दोनों ब्यक्ति घोड़ेसहित डूब गये—

'राणाजी कों छे डूबी गंगीर।'

साँझीकी पूजाका प्रचार उत्तरप्रदेश, मालवा, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाबमें है। कनागतों (पितृपक्ष) में क्वारी कन्याएँ प्रतिदिन संध्याको घरसे बाहर द्वारके बगलमें दीवालपर गोबर और फ्लोंकी साँझी बनाकर उसकी आरती-पूजा करती हैं। सोलह दिन सोलह प्रकारके अभिप्राय अङ्कित किये जाते हैं।

सूरदासजीके पदोंमें साँझीका उल्लेख भक्तिकालमें साँझी की पूजाके प्रचलित होनेका संकेत है । चाचा हित वृन्दावनदासने इसे 'शिशुमार-चक्र' तथा 'यन्त्र' कहा है— साँझी यन्त्र मोहि आवत है, कहै और तौ यह दुख पावे। सोरह तिथि भर पूजे याकों, अचल सुहाग कंत मनभावे॥ होली और घर्गुली

वजमें होली और घरगुलीकी पूजा भी प्रचलित है। होलिका हिरण्यकशिपुकी बहन थी। इसके पास ऐसी चादर थी जो आगमें नहीं जलती थी। प्रह्लादको गोदमें लेकर होलिका आगपर बैठ गयी थी, किंतु चादर तो प्रह्लादके ऊपर आ गिरी तथा होलिका जल गयी।

होलीसे पहलेकी द्वितीयाको आँगनमें बालकोंकी पट्टीके बराबर स्थान खोदकर सायंकाल उसे लीपकर आटे तथा रंग-बिरँगे गुलालकी डिकुलियोंसे सजाया जाता है। उन्हें गुड़ एवं अबीरसे पूजा जाता है।

#### कन्या

व्रजमें जहाँ 'गोन्नीपूजा'में सीभाग्यवती स्त्रीकी मान्यता की जाती है वहीं देवी-पूजामें कन्याको जिमाया जाता है। वसुदेवजी श्रीकृष्णके बदले जिस बालिकाको यशोदाके यहाँसे ले आये ये और कंसने जिसे धरतीपर पटक दिया चा, उसे व्रजमें 'योगमाया'के रूपमें प्जते हैं। भवानीके कन्यारूपके गीत गाये जाते हैं—

> 'भन्या रूप भवानी मैंने आज देखी।' नौरता (नवरात्र)

चैत्र तथा आश्विन दोनों महीनोंके नवरात्रोंमें देवी-पूजा तथा वत लोक-प्रचलित है। घरमें नौरता स्थापित किया जाता है। व्रजके वायुमण्डलमें इन दिनों देवीके गीत गूँजते रहते हैं। भक्तको ही अपनी देवीमैयासे मिलनेका चाव नहीं है, मैया भी पर्वतपर चढ़कर देखती है— मैया लेज कमनि कम डारि जियरा मेरी तोइ मों लगी। परवत चढ़ि के देखें भोरी माय जाती मेरी कहाँ विलमी।

वैष्णोदेवी, ज्वालादेवी तथा कैलादेवीके स्थानपर लोग 'जात' देने जाते हैं। जातके समय गाये जानेवाले गीत बड़े मधुर तथा सात्त्विकभावसे ओत-प्रोत होते हैं।

# मालवाके दशपुरकी लोकमाताएँ

( ?

( श्रीमती सुमित्रादेवी न्यास, बी०ए०, बी० टी० आई० )

मध्यप्रदेशके अन्य अञ्चलों — छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, बचेलखंड तथा नेमाड़की भाँति मालत्राके दशपुर-अञ्चलमें भी जगह-जगह लोकदेनियोंके मन्दिर, थानक तथा शक्तिपीठोंकी स्थापना की गयी है। इनमेंसे कतिपय प्रमुख लोकदेनियाँ हैं — १ — भादना माता, २ — मोड़ी माता, ३ — दुधाखेड़ी माता, ४ — ऑत्री माता, ५ — निजासनी माता।

१-भादवा माता—नीमच-मनासा रोडपर नीमचसे १९ कि०मी० की दूरीपर स्थित भादवा-माताका यह प्रसिद्ध पीठ है। भादवा माताका माहान्म्य दूर-दूरतक फैला हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष हुजारों भक्त दर्शनार्थी तथा श्रद्धालु देशके कोने-कोनेसे आते हैं। कहा जाता है कि संवत् १४५८में मारवाड़ राजस्थानसे एक ब्राह्मणपरिवार यहाँ आकर बस गया। उसीने इस क्षेत्रका विकास किया। इसके पूर्व यह स्थान मेवाड़-राज्यमें पड़ता था।

मुख्य भादवा माताके मन्दिरमें अन्घे, छूले, लॅगड़े, लकवाप्रस्त तथा अन्य दुःसाध्य रोगोंसे पीड़ित मानव हजारोंकी संख्यामें यहाँ आते हैं। माताकी महती एवं असीम कृपासे लोग रोगोंसे छुटकारा पाते हैं। यहाँ एक बावड़ी है, जिसके पित्रत्र जलके सेवन तथा उसमें स्नान करनेसे रोगी रोगमुक्त हो जाते हैं। माताजीके दर्शन एवं भभूत (भस्म) प्रहण करने और बावड़ीके पानीसे स्नान करनेसे कई प्रकारकी बीमारियों—जैसे लकवा, सफेद दाग, कोढ़, शारीरिक दुर्बलता, पागलपन, नेत्रज्योतिमें कमी, अनेकों प्रकारके चर्मरोग आदिसे मुक्ति मिल जाती है।

मन्दिरमें बिल नहीं दी जाती। केवल मुर्गे और वकरेके कानमें मात्र एक छल्ला डाल दिया जाता है। यहाँ
आश्विनमासके नवरात्रमें मेला लगता है। दशपुर (मन्दसौर)
क्षेत्रका यह एक प्राचीनतम धार्मिक तथा ऐतिहासिक
मेला है। नवरात्रके समय अष्टमीके दिन किये जानेवाले
हवनका यहाँ विशेष महत्त्व है। भादवा माताके स्थलपर
यात्रियोंके ठहरने-हेतु लगभग एक दर्जन धर्मशालाएँ बनी
हुई हैं। 'खम्मा म्हारी माँ, खम्मा म्हारी जगराणी'
कहते हुए लोग माताके द्वार पहुँचते हैं। इस अञ्चलमें
नवरात्रके नवें दिन सभी पीराणिक और लोकिक
देवियोंकी शोभा-यात्राएँ निकलती हैं, जो अत्यन्त दर्शनीय
होती हैं।

२-मोड़ी माता--यह स्थान मंदसौर जिलेकी सीतामऊ तहसीलके उसी नामके नगरमें स्थित है। सीतामऊ कस्बेके पूर्व में नगरके परकोटेके बाहर स्थित मोड़ी माता (मयुरवाहिनी)का मन्दिर इस क्षेत्रके प्राचीन मन्दिरोंमेंसे एक है। मन्दिरके चारों ओर परकोटा बना हुआ है। इसका निर्माण सीतामऊ राज्यके शासक राजा भवानीसिंह (१८६७-१८८५) के द्वारा करवाया गया था।

मोड़ी माताके मन्दिरके नामकरणके विषयमें लोगोंमें मतमेद हैं। कोई इसे मयूरवाहिनी, कोई मोड़ी माता तथा कुछ लोग इसे मोड़ ब्राह्मणोंकी कुळदेवीका मन्दिर कहते हैं।

सीतामऊ राज्यके शासक श्रीवहादुरसिंहजीके राज्य-काल (१८८५-१९००) की हिसाव-बहियोंमें इसका 'मयूरवाहिनीका मन्दिर' नामसे उल्लेख मिला है, किंतु दूसरी ओर इस मूर्तिकी नवरात्र तथा अन्य अवसरोंपर शक्तिके रूपमें पूजा-अर्चना होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह नाम मोड़ीको मोरड़ी मानकर उसे मयूरके रूपमें प्रयुक्त कर स्वीकार कर लिया गया है। कहा जाता है कि 'मोड़' त्राह्मण यहाँ गुजरातसे आये। सीतामऊ आकर उन्होंने अपनी कुलदेवीकी स्थापना की। इनकी कुलदेवीका नाम है—'मोड़ेश्वरी'। आज भी गुजरातके मोड़ासा गाँवमें इसी नामसे देवी-मूर्तिकी पूजा होती है। यहाँ श्रावणी अमावस्यापर एक बड़ा मेला लगता है।

३-द्र्धाखेड़ी माता--यह स्थान गरोठसे भानपुरा जानेवाली सड़कसे डेढ़ कि०मी० दूर पूर्वमें स्थित है। गाँवके नामपर ही द्धाखेडी माता नाम पड़ा। वैसे देवीका नाम 'केसरवाई' है। यहाँ भी दूर-दूरसे रोगी, दुःखी भक्त-यात्रीगण आते हैं। मातासे अपने दुःख-दर्दकी बात करते हैं। दूधाखेड़ी माँ भी उनके दुःखंको दूर

करती हैं। यहाँ माताका बड़ा चमत्कार है। कहते हैं कि होलकर-वंशकी प्रसिद्ध रानी देवी श्रीअहल्याबाई होलकर एक बार यहाँ अपने बेटे मालेरवकी मनौती मनाने-हेतु पधारी थीं। नवरात्रमें यहाँ हवन-पूजन आदि द्वारा सात्त्विक उपासना सम्पन्न होती है। इन दिनों यहाँ दर्शनार्थियोंकी बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो जाती है।

४-आंत्रीमाताका मन्दिर—दशपुरके मनासा तहसील-में आंतरीमाताका मन्दिर अपनी विशिष्टताके लिये प्रसिद्ध है। यहाँ भी गाँवके नाम—आंतरीपर ही इस मन्दिरका नाम प्रसिद्ध हो गया है। यह विशाल मन्दिर पक्के सफेद पत्थरका बना है जिसमें दो देवियाँ प्रतिष्ठित हैं—एक हैं नाहरसिंगी (नृसिंह) तथा दूसरी महिषासुरमर्दिनी। यहाँ प्रति वर्ष चैत्रमासकी पूर्णिमा तथा पौषमासकी अमावस्थापर मेला लगता है।

एक जनश्रुति तथा ऐतिहासिक कथनके आधारपर चारणोंकी वंशपरम्परामें एक कन्याका जन्म हुआ था, जो आगे चलकर एक लोकनायिका एवं वीराङ्गना भवानी चारणीके नामसे प्रसिद्ध हुई। डॉ० पूरन सहगलने अपनी शोध-पुस्तक— 'चारणकी बेटी' में लिखा है— 'कोई भी व्यक्ति आंत्रीकी माता ( जिसे अब अंबली माताके नामसे भी जाना और पूजा जायगा )के मन्दिरमें तथा इसके आस-पास मांस-मदिराका उपयोग नहीं करेगा और बंलि भी नहीं चढ़ायेगा।'

इसी प्रकार इस क्षेत्रमें वीर कन्याओं या विशिष्ट प्रतिभासम्पन्न बालाओं के नामसे अनेक शक्तिपीठ हैं। देशनोक (राजस्थान) की करणी माता भी बीकानेर-राज्य एवं अनेक परिवारों और चारणों की कुलदेवी हैं, जो वस्तुतः एक चारण कन्या थीं। (देखिये—

'भारतके प्राचीन राजवंश' तृतीय भाग, पृष्ठ ३१९ । ——पं ० निखेरनाथ रेद कहते हैं कि महामाया भादवा भी ऐसी ही एक है। आज भी उसे देवीका ही अवतार माना जाता है। वीर कन्या थीं, जो कालान्तरमें देवीके रूपमें पूज्या हुईं। अतः स्पष्ट है कि आंतरी माताका मन्दिर उसी

'चारणकी बेटी'में उल्लिखित भनानीका वह लीला-प्रसङ्ग आज भी सर्वत्र भिन्न-भिन्न प्रकारसे वखान किया जाता है एवं उस वीराङ्गनाके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती

है। आज भी उसे देवीका ही अवतार माना जाता है। अतः स्पष्ट है कि आंतरी माताका मन्दिर उसी वीर बालाकी पावन स्मृति एवं उसके साहसिक कार्यों- का एक प्रकाश-स्तम्भ है, जो आनेवाली पीढ़ियोंको मार्गदर्शन देता रहेगा।

( ? )

( श्रीरामप्रतापजी व्यास, एम्० ए०, एम्० एड्०, साहित्यरत्न )

मालवाकी काली माटीकी धरतीपर हजारों वर्षोंसे शक्तिकी उपासना होती आ रही है । पौराणिक देवियोंके अतिरिक्त लोकदेवियोंकी पूजा-उपासना और महोत्सवोंकी भी लम्बी परम्परा चली आ रही है । यहाँ मालवाकी कुछ लोकदेवियोंका परिचय इस प्रकार प्रस्तुत है-—भेंसासुरी माता, खोखली माता, रोग्यादेवी, भूखी माता, छोटीमाता, शीतलामाता, केसरबाई, लालवाई, पंथवारी, देवलमाता, परीमाता, पाटीमाता, माखलीमाता, पायरीमाता, नालछामाता, द्धाखेडीमाता, हिंगलाजमाता, मोड्यामाता, अमावा माता, कंकाली माता, हतीमाता आदि ।

इनमें लालबाई, केसरबाई तथा शीतलामाता चेचककी देवियाँ हैं । पाटीमाता पाटी नामक बुखार एवं खोखली माता खाँसीकी देवी हैं । परीमाता वह माता है जो स्वर्गसे उतरकर धरतीपर आती है तथा लोगोंके दुःख-ददोंको दूर करती है । हतीमाता पूर्वजोंकी देवी मानी गयी है । इसकी शुभ कायोंके अवसरपर पूजा की जाती है । रोग्यादेवी छोटे बालकोंके रोगोंको दूर करती है । हिंगलाजमाता, यह मराठोंकी कुलदेवी है । यह मंदसीर जिलेमें भानपुरा तहसीलमें हिंगलाजगढ़ किलेमें विराजती है । महिषासुरमिर्दिनी, श्रीदुर्गीमाता, दूधाखेड़ीमाता, भादवा माता, आंत्रीमाता और मोड़ी माता आदि यहाँकी अन्य प्रसिद्ध उपास्य

देनियाँ हैं । इन देनियोंके अलग-अलग मन्दिर और पीठ-स्थान बने हुए हैं । जहाँ भक्त लोग बड़ी श्रद्धासे पहुँचकर अपने कष्टोंके निवारण-हेतु माँसे आत्म-निवेदन करते हैं ।

शैसे तो इन देवियोंके दरबारमें प्रतिदिन यात्रियोंका आना-जाना लगा रहता ही है, किंतु चैत्र तथा आश्विन मासके नवरात्रोंमें। यहाँ लोगोंका मेला-सा-लग जाता है । इन दिनों प्रत्येक देवीके स्थलपर धूप-दीप-कर्पूर आदिके सिहत पूजा-अर्चना, तन्त्र-मन्त्र-साधना आदि कार्य चलते रहते हैं । देवीके प्रधान पुजारी--धोडला, अथवा भोषांको नौ दिनोंतक उसी ठाम या थानकपर रहना पड़ता है । इस समय वे शुद्ध-पवित्र रहकर देवीकी पूजा-अर्चना करते-कराते हैं ।

नवरात्रों में श्रामोंकी लोकदेवियों—कंकाली, भेंसासुरी, शीतलामाता, दुर्गामाता, कालकादेवी आदिके स्थानोंपर विशेष धूम-धाम रहती है। उन दिनों भोपोंको भाव (शरीरमें देवताका वायुरूपमें प्रविष्ट होना) खेलते भी देखा गया है। वे एक हाथमें तलवार तथा दूसरेमें खपर लेकर उछलने लगते हैं। उस समय बजनेवाले ढोल आदि वाद्योंकी कर्णभेदी आवाज अच्छे-अच्छे धैर्यवान् लोगोंका साहस डिग नेमें समर्थ होती है। बीच-बीचमें लोग—'बोलो काली कंकाली की स्तार्य, भेंसासुरी मां राणीकी स्वार्य, अपनी बाल-सुलभ मस्तीमें

प्रायः जोर-जोरसे उच्चारण करते हैं। यहाँके बालक भी निम्न प्रकारकी पङ्कियाँ बोलकर शक्ति माँके प्रति अपना आदरभाव व्यक्त करते हैं—

काली थी कंकाली थी। काला बनमें रहती थी॥ लाल पानी पीती थी। मदोंके छोगे लेती थी॥ नवरात्रके अन्तिम दिन एक धार्मिक शोभायात्रा समारोह-के साथ निकल्ती है, जिसमें सम्पूर्ण ग्रामवासी सम्मिलित होते हैं। आगे-आगे देवियोंके प्रतिनिधि भोपे भाव खेलते

हुए चलते हैं । उनके पीछे सारा जन-समूह होता है ।

प्रामके प्रमुख मार्गसे होता हुआ यह जुद्धस किसी नदी या अथाह तालाबके किनारे जाकर समाप्त हो जाता है। मालवाकी इन लोक-देवियोंपर यहाँके जनमानसका अटूट विश्वास, असीम श्रद्धा एवं पूर्ण भक्तिभावना है। परम्परासे लोग जन्म-जन्मान्तरोंसे अपने कष्टोंका निवारण करने-हेतु इन्हीं देवी-पीठोंकी शरण लेते हैं तथा सच्चे मनसे अपनी प्रार्थना देवियोंके दरबारमें करते हैं। इन्हींको

ये शक्तिका अवतार मानते हैं। इसीलिये इनकी

उपासनामें तन-मन-धन न्यौछावर करते हैं।

# झँ सुन्की लोकप्रसिद्ध श्रीराणी सतीजी

(श्रीसत्यनारायणजी तुलस्यान)

किलकालकी सितयों में श्रीराणी सितीजीका नाम अत्यन्त आदर और भिक्तमें लिया जाता है। उन्होंने जिस प्रकार आजीवन पातिव्रत्य-धर्मका पालन किया, बह एक अनुपम उदाहरण है। उज्ज्वल चरित्र, पाति-व्रत्यधर्म एवं सितीत्वकी ऐसी गौरवपूर्ण परम्पराका जितना भी यशोगान किया जाय, थोड़ा है।

श्रीराणी सतीजीका नाम नारायणी बाई था।
महम प्राम( डोकवा)में अग्रवाल-कुलभूषण गोयलगोत्रीय
श्रीघुडसामळजीके यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाल्यकालसे ही इनकी रुचि धर्मशास्त्रोंके पठन-पाठन, भगवान्के
प्जन, सत्सङ्ग और भक्तिकी ओर थी। सत्सङ्गके प्रभावसे
इनके स्वभावमें बाल्यकालसे एक दृढ़ चारित्रिक निष्ठा
आ गयी थी।

युवा होनेपर इनका विवाह अप्रवाल-वंशके प्रवर्तक महाराज अग्रसेनजीके वंशज बांसलगोत्रीय हिसारके दीवान श्रीजालीरामजीके ज्येष्ठ पुत्र श्रीतनधनदासजीके साथ हुआ था।

श्रीतनधनदासजी रणबाँकुरे, आन-बानके धनी और कुराळ योद्धा थे। उनके पास एक बड़ी विळक्षण घोड़ी थी, जिसपर हिसारके नत्राब-पुत्रका मन ललचा गया। जब किसी भी प्रकार वह घोड़ी तनधनदासजीने नत्राब-पुत्रको नहीं दी, तब एक नीरव रात्रिके अन्तिम प्रहरमें जब समस्त हिसारवासी सोये हुए थे, वह तनधनदासजी-की हवेलीमें घोड़ी चुरानेके विचारसे, जहाँ घोड़ी खड़ी थी, जा पहुँचा। घोड़ीने अपिरचित ब्यक्तिको देखकर हिनहिनाना प्रारम्भ किया तो तनधनदासजी जाग उठे और उन्होंने उस कालरात्रिमें उस अपिरचित आकृतिको ललकारा। उत्तर न पाकर तनधनदासजीने अपनी सांग उठाकर उस अपिरचित आकृतिकी ओर फेंकी जो सीधी नत्राब-पुत्रको बिंध गयी और वह वहीं मृत्युका ग्रास बन गया।

नवाब-पुत्रको मृत देखकर आसन्नविपत्तिपर नीति-पूर्वक विचार कर तनधनदासजी अपने पिता जालीरामजी, अपनी माता और अपने किनष्ठ भाता कमलरायको लेकर हिसारकी नवाबीसे दूर झुँझनू चले आये और वहीं रहने लगे।

कालान्तरमें जब तनधनदासजी गौना करवा कर अपनी विवाहिता धर्मपत्नी नारायणी बाईको लिवा लानेके





क्रस्याण

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

### कल्याण र



श्रीयोगमाया-मन्दिर, दिल्छी



श्रीकालिका-मन्दिर, दिवली

( वृष्ठ-सं० ४१३ )



श्रीकाँगड़ादेवीका मन्दिर, काँगड़ा, ( उत्तर-प्रदेश ) ( ४१४ ० मे- छहे )



श्रीसारिका चन्नेश्वर-हरिप्रभातः कझ्मीर ( ग्रुष्ट-सं०४१६ )



श्रीक्षीरभवानी-योगमाया-पीठः कइमीर ( पृष्ठ-सं॰ ४१६ )



CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri



शीआस्वामाताजीः बहोदा (१८-स॰ ४१९)



CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

कल्याण र

लिये महाम पहुँचे तो यह समाचार हिसारके नवाबको मिल गया। अपनी सीमामें अपने बैरीको देख नवाबका हृदय प्रतिशोध और प्रतिहिंसाकी आगसे भड़क उठा। उसने अपने सेनापतिको सैनिकोंसहित तनधनदासजीसे बदला लेनेके लिये भेज दिया। सेनापतिने देवसरकी पहाड़ीके पीछे अपने सैनिकोंसहित पड़ाव डाल दिया।

गुरसहायमळजीने अपनी पुत्री और अपने जामाताको बहुतसे रत्न, आभूषण एवं वस्न-अळंकार आदि देकर विदा किया। तनधनदासजी अपनी घोड़ीपर सत्रार थे और नारायणी बाई रथपर आरूढ़ थीं। दोनोंने झुँझन्के ळिये प्रस्थान किया। मार्गमें जब वे देवसरकी पहाड़ीकी ओटमें पहुँचे, तब सेनापितके सैनिकोंने उनपर आक्रमण कर दिया। वहाँ उस समय तनधनदासजीने उटकर युद्ध किया। सहसा वहाँ देवासुर-संप्राम-जेसा दश्य उपस्थित हो गया। एक ओर आसुरी और पाशविक शिक्तयाँ सेनापित और नवाबके सैनिकोंके रूपमें खड़ी यीं तो दूसरी ओर धर्मध्वज ळिये रणबाँकुरा योद्धा तनधनदास और साक्षात् दुर्गाजीकी अंशावतार नारायणी बाई विद्यमान थीं।

जब किसी प्रकार नवाबके सैनिकोंने तनधनदासजीके अपराजेय शीर्यके सामने पार न पाया और वे रणक्षेत्रमें गाजर-मूळीकी तरह कटने छगे, तब सेनापितने झाड़ीके पीछे छिपकर तनधनदासजीपर घात किया। तनधनदासजी पीछेकी ओरसे असावधान थे। फळतः वहीं उन्होंने धर्मकी बिछवेदीपर प्राणोंका उत्सर्ग कर अमरता प्राप्त की। तदनन्तर छ्यों ही सेनापितने नारायणी बाईको एकाकी पाकर उसपर अपनी कुदृष्टि डाळनी चाही, त्यों ही—नारायणी बाईने साक्षात् दुर्गाका रोद्र रूप धारण कर हुंकार किया और अपनी कंचुकीके भीतरसे कटार निकाल कर सेनापितको मार डाळा तथा महाकाळीके खाळी खप्रको दुराचारीके छहूसे भर दिया। नारायणी बाईके

विकराल रूपके सामने सेनापतिके शेष सैनिक एक क्षण भी ठहर न सके और वे वहाँसे दुम दबाकर भाग खड़े हुए।

तदनन्तर नारायणी बाईने वहाँ चिता रचायी और उसपर अपने पतिदेवके पार्थिव शरीरको गोदीमें रखकर सती-धर्मका पालन किया । सती होनेके पूर्व उन्होंने सेवक राणाको अपना भस्म झुँइन् ले जानेका आदेश देते हुए बरदान दिया कि जब भी कोई मेरा स्मरण करेगा, मैं वहीं उसकी रक्षाके लिये (देवीरूपमें) उपस्थित हो जाऊँगी।

यह घटना विक्रम संवत् १६५२ के मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी मंगलवारकी है। यह समय धर्मपर घोर विपत्तिका था। जब यवनोंके अनाचारके कारण चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई थी और अपना सतीत्व अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये राजस्थानकी वीर ललनाएँ हँसते-हँसते 'जीहर' की ज्वालामें अपने प्राणोंको होम रही थीं, उसी गीरवमयी पवित्र सती-परम्परामें नारायणी बाईका आत्मोत्सर्ग धर्मकी बलिवेदीपर एक महान बलिदान था।

नारायणी बाईने जीवन भर सती-साध्यी एवं पतिपरायणा रहकर अन्तिम समयमें भी वीरताके साथ धर्मध्वंसियोंका सामना किया एवं पतिके सङ्ग परलोक प्रस्थान किया । विना शक्तिरूपा हुए यह सब सम्भव नहीं । यही कारण है कि महाकालने इस तेजस्विताको प्रतिमूर्ति, देवीस्वरूपाका पद-वन्दन किया है । कोटि-कोटि मानवोंने उनकी देहरीकी धूलि श्रीसती माताका वरदान मानकर अपने मस्तकपर चन्दन-सदश लगायी है और अगणित कुल-परिवारोंने उन्हें श्रीराणी सती दादीजी अर्थात् मातामहीके शीर्षस्थ पदपर सादर विराजमान किया है ।

झुँझनूमें उनका पित्रत्र सतीधाम है। राजस्थानके शेखाबाटी-अञ्चलमें अराविल-गिरि-श्वक्नोंकी तळहटीमें

ทอ ซื้อ นั้ง นั้ง เลือน CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

बसा मरुषराका यह एक अत्यन्त सुरम्य मनोरम स्थान है। श्रीराणी सतीजीका यहाँ एक विशाल मन्दिर है, जिसके प्रधान मण्डपमें श्रीराणी सतीजी भगवती दुर्गाजीकी अंशरूपा होकर त्रिशूलके श्रीविग्रहमें विराजमान हैं। श्रीविग्रहमें एक दिव्य तेजकी आभा सदैव परिलक्षित होती रहती है । साथमें बारह अन्य सतियोंके मण्डप हैं। श्रीराणी सतीजीके बाद उनके कुलमें बारह सतियाँ और हुई हैं । जिनके नाम हैं—सर्वश्री जीवनी सती, पूरणी सती, प्रयागी सती, जमना सती, टीळी सती, बाळी सती, मनावळी सती, मनोहरी सती, महादेई सती, डर्म़िला सती, गूजरी सती और सीता सती । ये मण्डप इन्हीं बारह सतियोंके हैं । उपर्युक्त सभी तेरह सतियोंकी प्रतिदिन नियमपूर्वक उन्हें जगदम्बाका अंशरूप मानकर बड़ी ही भक्ति एवं श्रद्धोसहित पूजा एवं अर्चना होती है । रोली, चावल, मेंहदी आदिकी तेरह टिक्कियोंसे भक्तजन श्रीराणी सतीजी-समेत उपर्युक्त तेरह सतियोंका पूजन करते हैं । सती-पूजा मूलतः आदिशक्ति भवानीकी ही पूजा है । ब्रुँझन्में प्रतिवर्ष दो बार मन्दिर-क्षेत्रमें मेला लगता है---१ -- भाद्रपद कृष्ण अमावस्याको जिस तिथिको अन्तिम सती सीता सती हुई थीं और २-मार्गशीर्प कृष्ण नवमीको जिस तिथिको श्रीराणी सतीजी सती हुई थीं । इस समय छाखोंसे अधिक भक्त मन्दिरमें दर्शनार्थ आते हैं। चैत्र और आश्विन महीनोंके नवरात्रोंमें मन्दिरमें विशेष धार्मिक आयोजन होता है। वैसे बाहरसे आनेवाले दर्शनार्थियोंका ताँता तो प्रतिदिन ही लगा रहता है।

तेरह मण्डपोंके समीप ही पितरोंके मण्डप हैं। तीन मण्डप ऐसे हैं, जहाँ पितरोंको श्रद्धाञ्चाल अपित की जाती है। सती-चौकमें ही कमलधार है, जहाँ जालीमरायजी, कमलरायजी एवं अन्य दिवंगत पितरोंके पार्थिव शरीरोंके दाह-संस्कार हुए थे। मन्दिरमें चार चीक हैं, जिनमें सती-चीक मन्दिरका हृदयस्थल है । श्रीराणी सतीजीके मण्डपके गर्भगृहके तोरणद्वारपर नव-दुर्गाओं, अन्य मातृकाओं एवं देत्री-देत्रताओंकी मूर्तियाँ अङ्कित हैं। गर्भगृहके ऊपर संगमरमरका बड़े ही कलात्मक ढंगका राजस्थानी स्थापत्य-कलाकी तिशिष्ट रोलीका शिखर वर्तमानमें निर्माणाधीन है। सामने विशाल सत्सङ्ग-भवन बना हुआ है, जिसमें सहस्रों भक्तजन एक साथ बैठकर श्रीसती दादीजीका कीर्तन, भजन, गान एवं आरती-गायनादि कर सकते हैं। दीत्रारोंपर श्रीराणी सतीजीकी जीवनी चित्रोंमें अङ्कित करनेकी योजना भी चल रही है। द्वादश-मण्डपोंके आगे बरामदेमें रामायणके चित्र बने हुए हैं।

द्वितीय चौकमें भगवान् शिव उमा, गणेश, कार्तिकेय एवं नन्दी-सिहित विराजमान हैं। श्रीहनुमान्-मन्दिरमें श्री-रामजी एवं श्रीलक्ष्मणजी-सिहत पवनपुत्र हनुमान्जीकी बलशाली मुद्रामें बड़ी ही भन्य प्रतिमा है, जो भक्तोंके लिये दर्शनीय है। मन्दिरके ऊपरी भागमें भगवती महालक्ष्मीजी, श्रीदुर्गाजी और भगवान् श्रीकृष्णकी विशाल मूर्तियाँ हैं।

मन्दिरके प्रथम चौकमें सैकड़ों कमरोंसे युक्त विशाल अतिथि-भवन है । मन्दिरमें अनेक द्वार हैं-—प्रथम गजानन्दद्वार, द्वितीय सिंहद्वार, तृतीय व्रजद्वार, चतुर्थ सतीद्वार, पश्चम आनन्दद्वार आदि । सिंहद्वार राजस्थानी स्थापत्यकलाकी अद्भुत कृति है। यहाँ रामनिवासवाग, मोती-बाग और बलदेव सागर हैं तथा भोजनालयकी सुन्दर व्यवस्था है । श्रीराणी-सती-बालिका-विद्यालयसे सहस्रों बालिकाओं-को विद्याध्ययनका लाभ मिलता है । कुल मिलाकर वहाँ भिक्तका एक पावन वातावरण प्राप्त होता है । समूचे देशमें एक सौ आठसे अधिक श्रीराणी सतीजीके मन्दिर हैं । जो कोई भी दुःखी, आर्त्त एक बार दादीजी श्रीराणी सतीजीके द्वारपर चला गया उसका मनोरथ परिपूर्ण हुआ है ।

# राजस्थानके घर-घरकी कुल-पूज्या-गणगौर

( श्रीपुरुषोत्तमदासजी मोदी )

हमारे देश भारतमें मातृशक्तिकी सर्वेपिर प्रतिष्ठा है। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि देवियोंकी पूजा-आराधना विभिन्न नामों और परम्पराओं से देशके विभिन्न प्रदेशों में की जाती है। राजस्थान शौर्य, त्याग, तपस्या और बिलदानकी भूमि रही है। यहाँ मातृशक्तिकी महत्ता प्रमुख है। किसी समय क्षियाँ युद्ध-भूमिमें वीरगतिप्राप्त अपने पितके शवोंके साथ अथवा उनके वीरगति-प्राप्त होनेपर सती हो जाती थीं। अपने सतीत्वकी रक्षा-हेतु प्राण त्याग देती थीं। यह लोक-परम्परा राजस्थानमें अनेक सतियोंके स्थानों, पूजा-स्थलों तथा मन्दिरोंके रूपमें देखी जा सकती है। विभिन्न समुदायोंकी अपनी-अपनी सतियाँ हैं, जिनकी उपासना परिवारमें विभिन्न तिथियों और माङ्गिलक अवसरोंपर की जाती है।

गगगौर, गण-गौरि अथवा गौरजा राजस्थानमें लोक-परम्परानुसार कुमारी कन्याओंकी आराध्या कुलदेवी हैं। प्रत्येक कन्या अपने लिये एक सुन्दर, सच्चरित्र और समृद्ध पतिकी कामना करती है। अतः सौभाग्या-काङ्क्षिणी कुमारी कन्याएँ मनोवाञ्छित पतिकी प्राप्तिहेतु गणेशजीसहित माँ पार्वतीकी गगगौरके रूपमें पूजा करती आ रही हैं।

राजस्थानमें प्रतिवर्ष होलिकादहनके दूसरे दिन— चैत्र मासके प्रथम दिनसे ही कुमारी कन्याएँ होलिकाकी भस्म (राख) लेकर उसके आठ पिण्ड और गोबरके आठ पिण्ड बनाती हैं तथा उन्हें मिट्टीके शुद्ध पात्रमें रखकर उनका जल, पुष्प, दूर्वा, रोली आदिसे पूजन करती हैं। आठवें दिन किशोरियाँ कुम्हारके घरसे मिट्टी लाकर गणगीर, ईसर, कानीराम, रोमा और मालनकी प्रतिमा बनाती हैं या कुम्हारसे बनवा लेती हैं। गौर (गौरी) पार्वतीकी प्रतिमूर्ति है और ईसर शंकरजीकी। कानीराममें शंकरजीके छोटे भाईकी परिकल्पना की गयी है, रोमा शंकरजीकी बहन हैं और मालन फूलवाली। इस प्रकार चैत्रकृष्ण प्रतिपदासे चैत्रशुक्ल तृतीयातक कुमारी कन्याएँ विधिवत् उनका पूजन करती हैं।

इन मृण्मय विप्रहोंका चैत्रशुक्ल तृतीयाके अन्तिम दिन कन्याओंके साथ समस्त सौभाग्यवती स्त्रियाँ भी गणगौरकी पूजा करती हैं। यह राजस्थानके घर-घरका एक पवित्र, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और पारम्परिक पर्व है। उस दिन सायंकाल भारी शोभा-यात्राके साथ माताजी बावड़ी, नदी अथवा कुएँमें जहाँ जो मुलभ हो, विसर्जित कर दी जाती हैं।

इस पर्वपर लड़िकयाँ सिरपर छोटे-बड़े अनेक कोरे घड़े या लोटे-लुटिया लेकर कुएँ या जलाशयसे जल भरने निकलती हैं, प्रतिदिन बाग-बगीचोंमें जाकर पुष्प और दूब लाती हैं। रास्तोंमें, घरोंपर विभिन्न मङ्गल अवसरोंके गीत गणगीरके प्रति गाये जाते हैं। 'गणगीर'के त्योहारके इन गीतोंमें भगवती गीरीकी प्रार्थनाके साथ समयोचित वासन्तिक प्रेमानुरागकी छटा भी होती है। गीतोंमें गौरीके 'हिमाचल-कन्या' होनेका रपष्ट वर्णन है। गौरीकी प्रार्थनाका राजस्थानकी प्राकृत भाषामें एक उदाहरण देखिये। प्रातः-पूजनके समय यह गीत गाया जाता है-—

गौर ए गनगौर माता !, खोल किंवादी। बाहर ऊबी रौवां, पूजण वाली॥ पूजी ए पूजावो बाई, क्या फल माँगो! कान कॅवर सी वीरो माँगाँ, राईसी भोजाई॥ ऊँट चढयो बहणेई माँगा खुदलाबाली भहणा॥

स्नान करानेका गीत भी बड़ा सुहावना है-ऐल खेल नन्दी जाय, यो पाणी कित जायसी। आदी जासी अलियाँ गलियाँ, आदो ईसरदास न्हासी॥

गणगौर-पूजाके विभिन्न अवसरोंके गीतोंकी प्रमुख पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं, जो कुमारी कन्य।एँ परिवारके प्रति कोमल भावनाओंका संचार करती हैं—

ईसरदास स्याया छ गनगौर।
प्याला पीती आव छ गनगौर।
मुजरा करता आव छ राठोर॥
और---

म्हारी गौर तीसाई ओ राज घूँ ह्यारी मुकट करो।
म्हारी गौरां न पाणीड़ो प्याई औ राज, घां ट्यरी मुकट करो।
ईसरदास बीरा को काँगसियो महे मोल लेखांओ राज।
काँगसियो बाई क सिर चढ़यो जी राज।

प्रत्येक स्त्रीकी कामना रहती है कि विवाहके समय उसका ईसरदास-सा भाई उसे चूनड़ी उढ़ाये— चमकणा घाघरो, चमकण चीर, बोल बाई रोवां तेरा कुण कुण वीर।

बड़े से बड़ो मेरो ईसरदास बीर, बँस छोटो कानीराम बीर। भाय मिला व मेरो ईसरदास बीर, चूनड़ी ऊढ़ा व मेरो कानीराम बीर।

गणगीरका मुख्य महोत्सव महाराजा उदयपुर-नरेश-द्वारा पिछीला-झीळपर आयोजित होता था। वह गाजे-बाजे, हाथी-घोड़े, ऊँटों और रथोंसहित बड़ी धूमधाम और भन्यताके साथ शोभायात्रा सम्पन्न होती थी। उदयपुर नगरके लोग सोल्लास पिछीला झीलपर एकत्र होते थे। तभी तो उदयपुरकी गणगीर विख्यात है। जैसे—

उदियापुर सु आई गनगीर। आए उत्तरी ब्रह्मादासजी री पौछ॥ ईसरदासजी औं माँडल्यो गनगौर।
कानीरामजी औं माँडल्यो गनगौर॥
रोवाँ की भाभी पूजल्यो गनगौर।
सुहागन रानी पूजल्यो गनगौर॥
थारो ईसर म्हारी गनगौर।
गौर मचा व रमझौल॥
सुहागन रानी पूजल्यो गनगौर॥

इसी प्रकार जयपुरका 'गणगौर'-पर्व भी बहुत प्रसिद्ध है। जयपुरसहित राजस्थानके पुराने सभी रजवाड़ों में आज भी यह उत्सव बड़ी धूमधामसे सविवि समारोहपूर्वक मनाया जाता है। इसीलिये 'गणगौर'-महोत्सवको बहुतसे लोग केवल राजस्थानका प्रमुख लौकिक त्योहार समझते हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस उत्सवके मनानेका प्रकार लौकिकतासे शून्य नहीं है, किंतु इसके मूलमें शास्त्रीयता-की छाप लगी हुई है। निर्णयसिन्धुका वचन है—

चैत्रशुक्लतियायां गौरीमीश्वरसंयुताम्। सम्पूज्य दोलोत्सवं कुर्यात् ॥ देवीपुराणमें भी लिखा है—

तृतीयायां यजेदेवीं शंकरेण समन्विताम्। कुङ्कमागरुकपूरमणिवस्त्रसुगन्धकैः॥ स्रग्गन्धधूपदीपैश्च नमनेन विशेषतः। आन्दोळयेत् ततो वस्त्रं शिवोमानुष्टये सदा॥

इन शास्त-वचनोंका भाव यह है कि शिवसहित गौरीका पूजन चन्दन, केशर, अगर, कुङ्कम मणि, वस्त्र, पुष्पमाला, धूप, दीपसहित करके प्रणाम करे एवं उनका (गौरीजीका) वस्त्र थोड़ा हिळाना चाहिये। चैत्रगुक्ता तृतीया 'गणगौरी' पूजाका निर्दिष्ट दिन है। उसीमें सौभाग्य-तृतीयाका महत्त्व भी समाया हुआ है। उस दिन कुमारी कन्याओंके साथमें सीभाग्यवती स्त्रियाँ भी सश्रद्ध पूजन-अर्चनसहित वन्दना करके सौभाग्य और मङ्गलके लिये शिवसहित माँ गौरीसे आशीर्वाद माँगती हैं।

# जगदम्बा श्रीकरणीदेवी

( डॉॅं० श्रीसोइनदानजी चारण )

लोग शक्ति-उपासक हैं तथा चारण-समाजके बद्धचिस्तानस्थित पौराणिक त्रिख्यात शक्तिपीठ 'हिंगुलाज'-को अपना प्रधान पीठ मानते हैं । इनमें यह मान्यता है कि हिंगुलाज माता समय-समयपर हमारी जातिमें अवतार लेती हैं | इन शक्ति-अवतारों में आवड़ माता, राजल माता, सैणी माता, करणी माता, बिरवड़ी माता, खोड़ियार माता, गीगाई माता, चन्दू माता, देवल माता, मालणदे माता, सोनल माता, हाँसबाई माता आदिके नाम विशेष उल्लेख्य हैं । इन देवी-अवतारोंने राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्लीके अनेक राजा-महाराजा और बादशाहोंतकको अपने परचे-प्रवाड़ों ( वरदानों )से चमत्कृत एवं उपकृत किया है, अन्यायी, प्रजाशोषक नृपतियोंको आतङ्कित कर प्रजा-सेवक राजाओंको सिंहासनारूढ़ बनाया है तथा प्रजाजनोंकी रक्षा कर मातृत्वकी अनूठी पहचान स्थापित की है। उक्त देत्री-अवतारोंके महत्त्वपूर्ण कृत्योंके प्रमाणमें आज भी यह दोहा प्रचलित है-

'आवड़ त्रुठी भाटियाँ, कामेही गौड़ांह। श्री विरवड़ सिसोदियाँ, करणी राठौड़ांह॥'

अर्थात् आवड् माताने माटी शाखा, कामेही माताने गौड़ शाखा, बिरवड़ी माताने सिसोदिया शाखा तथा करणी माताने राठोड़ शाखाके क्षत्रियोंकी सहायता कर उनके नये-नये राज्य स्थापित करवाये।

करणी माताने जोधपुर जिलेकी फलौदी तहसीलके अन्तर्गत सुवाप नामक प्राममें चारण-समाजकी किनिया शाखाके मेहा नामक व्यक्तिके घर संवत् १४४४में अवतार लिया। आपकी मातुश्रीका नाम देवल बाई था। आपके जन्मसे पूर्व मेहाके छः लड़िक्याँ ही थीं। जब इस बार भी लड़कीका ही जन्म हुआ, तब मेहाकी वहनने नवजात बालिकाके सिरपर यह कहकर ठोला ( मुट्ठीनुमा हाथ ) मारते हुए कहा कि 'लो फिर एक पत्थर आ गया।' आश्चर्य है कि मेहाकी बहनका हाथ मुट्ठीनुमा वँधा-का-वँधा ही रह गया, जिसे करणी माताने पुन: पाँच वर्षकी अवस्थामें अपना हाथ उसपर फेरकर ठीक किया। करणी माताने जन्मसे पूर्व स्वप्नमें माताको दशमुजा दुर्गाके रूपमें दर्शन दिया था और वचपनमें ही खेतसे लोटते समय रास्तेमें सर्प-दंशसे मृत पिताको जीवित कर दिया था।

वैसे तो करणी माताके असंख्य परचे-प्रवाड़े (वरदान) हैं। उनमेंसे कुछ नम्नेके तौरपर ये हैं—

यद्यपि आपका पाणिप्रहण-संस्कार साठीके निवासी देपाजी बीठूके साथ सम्पन्न हुआ था, फिर भी आपने पतिको सिंहवाहिनी दुर्गाका रूप दिखाकर स्पष्ट बता दिया कि मैं आपके सांसारिक कार्यों में भागीदार नहीं बनूँगी, अतः सांसारिक धर्मके निर्वाह-हेतु आप मेरी सहोदरा गुलाब बाईसे विवाह कर हैं।

करणी माताने अपने प्रभावसे राव रिड्मळके वंशजोंमेंसे राव जोधाद्वारा जोधपुर एवं राव बीकाद्वारा बीकानेर राज्योंकी स्थापना करवायी।

करणी माताने अपने अपमानके साथ गोधनकी रक्षामें बाधक रात्र कान्हाका सिंहरूप धारणकर वध कर दिया और जाँगछ प्रदेशमें ही अपने ससुरालके विपुल गोधन-हेतु चारे-पानीकी सुव्यवस्था देखकर स्थायी निवास कर लिया तथा वहाँ देशनोक नामक नगर बसाया, जहाँ आज भी करणी माताका भव्य मन्दिर भक्तजनोंके आकर्षणका केन्द्र एवं तीर्थस्थल-स्वरूप स्थित है। करणी माताकी बहनकी कोखसे जन्मा पुत्र लक्ष्मण कोलायत (प्राचीन नाम किपलायत ) तालाबमें डूबनेसे मृत्युका ग्रास बन गया । आप धर्मराजके पाससे लक्ष्मणकी आत्माको पुनः लौटा लायीं और लक्ष्मणको अभयदान दिया । आत्माको पुनः ले जानेपर धर्मराजने टिप्पणी की कि एक-न-एक दिन तो आत्माको मेरे पास आना ही पड़ेगा । मातेह्वरीने व्यवस्था दी कि 'आजसे मेरा वंशज (अपने पतिके वंशके लोग ) तुम्हारे पास नहीं आयेगा । प्रत्येक देयावतको मृत्युके पश्चात् चूहा बनाकर मैं अपने मन्दिरमें ही शरण दे दूँगी ।' परिणामखरूप देशनोकके मन्दिरमें हजारोंकी संख्यामें चूहे हर समय विद्यमान रहते हैं, जिन्हें भक्तजन श्रद्धान्वरा 'करणी रा काबा' कहकर पुकारते हैं । देशनोकका मन्दिर विदेशोंमें चूहोंका मन्दिर (Rat's Temple) के रूपमें प्रसिद्ध है ।

जैसलमेर और बीकानेरकी सीमाके निर्धारणको लेकर जोरदार विवाद था। दोनों राज्योंके शासकोंने विवादको निपटाने-हेतु माँ करणीसे निवेदन किया तो आपने व्यवस्था दी कि निकट भविष्यमें मैं धिनेक तलाई (छोटा तालाब) पर अपने पार्थिव शरीरका त्याग कर दूँगी। यह क्षेत्र गायोंके चरनेके लिये आरक्षित रहेगा और इस तलाईकं इधर-उधरकी पर्याप्त जमीनको छोड़कर तुमलोग अपनी-अपनी सीमा निश्चित कर लो। यह निर्णय सर्वमान्य रहा।

अपने आदेशानुसार मातेश्वरी विक्रमी संवत् १५९५ चैत्रशुक्ला नवमीको उक्त तलाईपर पधारीं और अपने सेक्क सारंगिया विश्नोईको आज्ञा दी कि 'झारी ( जलपात्र )का पानी मेरे सिरपर उड़ेल । उस समय झारीमें जल नाममात्रको था, पर देवीको तो चमत्कार दिखाना था। सिरपर मात्र दो बूँदें गिरी होंगी कि सूर्यामिमुख पद्मासन लगाये बैठी माँ करणीके पार्थिव शरीरसे एक अलौकिक ज्वाला फूट पड़ी और वह ज्योति परम ज्योतिमें लीन हो गयी। यह स्थान देशनोकसे लगभग पैंतीस मीलकी दूरीपर है।

करणी माँने महाप्रयाणके पश्चात् भी भक्तजनोंकी अनेक बार रक्षा की है, कई वरदान दिये हैं। (इन पङ्कियोंका लेखक कई ऐसे वरदानोंका प्रत्यक्ष द्रष्टा एवं उपभोक्ता रहा है, जिनकी संख्या गिनाना मेरे वरामें नहीं।) आपने बड़े-बड़े राज्योंकी स्थापना योजनाबद्ध ढंगसे करवाकर यह सिद्ध कर दिया कि अवला कही जानेवाली नारी सर्वाधिक शक्तिशालिनी है।

दशरथ मेघवाळ ( जो करणी माँके गायोंका ग्वाळा था ) गायोंकी रक्षा करते काम आया था, उसकी मूर्ति माँ करणीके निर्देशानुसार देशनोकके करणी-मन्दिरमें स्थापित की गयी । माँ करणीके निमित्त की जानेवाळी जोत ( ज्योति )से उस ग्वाळे ( दशरथ मेघवाळ )की मूर्तिकी भी पूजा अद्यावधि होती है । इस तरह माँ करणीने निम्न समझे जानेवाळे लोगोंको भी अपनाया तथा उन्हें यथोचित सम्मान दिलवाया । मुल्तानकी कैदसे राव शेखाको छुड़ाकर लाते समय रास्तेमें मुसलमान पीरको राखी-बंध भाई बनाकर आपने सांस्कृतिक सौमनस्यका सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया ।

आप अपने सम्पूर्ण जीवनमें सांसारिकतामें जल-कमलवत् रहीं। आपने समाजसेवा एवं यावज्जीवमात्रके कल्याणकारी सत्कृत्योंसे अपने करणी नामको सार्थक कर दिखाया।

## खोडियार माता

(वैद्य श्रीबलदेवप्रसादजी एच० पनास )

चारण-कुलमें उत्पन्न मानवदेहधारी 'माई खोडियार देवींग्की उपासनाका महत्त्व सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि प्रदेशोंके लोक-जीवनमें अत्यन्त लोकप्रिय है । सौराष्ट्र (गुजरात )के गाँवों एवं शहरोंमें इन देवींके अनेक मन्दिर हैं । देवींके मक्त भी ५-७ लाखसे कहीं अधिक हैं । केवल अहमदाबादमें ही देवींके ६०-७० छोटे-बड़े मन्दिर हैं । देवींकी मिक्तके प्रसारार्थ राजकोट नगरसे विगत नौ वर्षोंसे 'आई लोडियार ज्योति' नामसे मासिक पत्रिका निकलती है । देवींके मक्त सभी बगोंमें पाये जाते हैं । ये देवी महाशक्ति एवं गङ्गा माताकी अंशावतार मानी जाती हैं । अतएव गङ्गाजीकी तरह इनका वाहन भी मगर है ।

खोडियार देवीके दो रूप प्रचिलत हैं—(१) मानवी-रूपमें, जो एक हाथमें त्रिशूल और दूसरे हाथमें वरद-मुद्रा धारण किये हैं।(२)यह वह देवीरूप है, जिनके चारों हाथोंमें—तलवार, कमल, त्रिशूल और खप्पर विराजित हैं। देवीके रक्ताम्बरा रूपकी झाँकी मिलती है। मानव-मूर्तिके ऊपरी देहमें ऊनका कम्बल, मध्य शरीरमें कञ्चुकी और अधोदेहमें धोती-सा वस्र धारण किये तथा स्वर्ण-रजतादि अलंकारोंसे अलंकृत-हैं।

खोडियार माताका आविर्माव सौराष्ट्रकी पुण्यशाली धरतीपर जामनगर जिलेके रंगपुर गाँवमें ईसवी सन् ७७९ की माघ शुक्ला अष्टमीको बताया जाता है। ये चारण-कुलके मामडदेवकी सातवीं कन्या थीं। मामडदेव चारणकी वल्लभीपुरके महाराज शिलादित्य (शीलभद्र)से गाढ़ी मैत्री थी। दरबारियोंने ईर्ष्यावश राजासे कहा कि 'ऐसे नि:संतानीसे मैत्री आपके लिये शुम नहीं होगी।

फलतः राजाने मामडको दरवारमें आनेसे रोक दिया । इससे खिन्न हो मामडदेव घोर जंगलमें चला गया और वहाँ उसने घोर तपस्याद्वारा भगवान् शिवको प्रसम्भ किया । शिवने उसे सात कत्याएँ होनेका वरदान दिया । शंकरकी कृपासे क्रमशः सात कत्याएँ हुई । जिनमें खोडियार अन्तिम कन्या थी । कुल लोगोंका कहना है कि एक साथ सातोंका जन्म हुआ । अन्तमें मामडको एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम मरेखिया था ।

मित्रके घरका यह आश्चर्यप्रद शुभ संवाद सुनकर महाराज कन्याको देखने उसके घर पधारे । राजा साहब खोडियारको पालनेको पास पहुँचते हैं तो दिब्य कन्याने सोते-सोते ही अपने दोनों हाथ लम्बे कर दिये । मानो आशीर्वाद देनेको रूपमें राजाको सिरका स्पर्श कर उनका स्वागत किया हो । दिब्य कन्याकी इस दिव्यतापर महाराजको आश्चर्यका ठिकाना न रहा ।

अपने जीवनकालमें खोडियार माताने अनेकानेक अद्भुत चमत्कारोंका परिचय देकर पूरे सौराष्ट्रको अपना भक्त बना लिया।

माताके मुख्य पीठ—खोडियार माताके सौराष्ट्रमें अनेक पीठ होते हुए भी प्रमुख पीठ भावनगरसे १६ कि० मी० दूर राजपरा गाँवके पास है। भावनगरके रेलमार्गमें 'खोडियार' एक स्टेशन भी है। रेलवे-स्टेशनसे २ मीलपर देवीका मन्दिर है, जहाँ यात्रा-सी लगी रहती है।

दूसरा पीठ बाँकानेर शहरसे १६ कि० मी० दूर 'माटेल' गाँवमें और तीसरा अमरेली जिलेके धारी नगरसे कुछ दूर 'गणधरा'-डैमपर है।

# बस्तर-अञ्चलकी लोक-देवियाँ

( श्रीलाला जगदलपुरीजी )

मध्यप्रदेशके बस्तर-वनाञ्चलके प्रामीण शक्तिपूजकोंकी आराध्या देवा दन्त्येश्वरी माईका स्थान एक सिद्ध पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सतीका दन्त (दाँत) गिरा था, जिससे ये देवी दन्त्येश्वरी प्रकट हुई। काकतीय वंशके अन्नमदेवने इन देवीको बस्तर जिलेके बारसूर स्थानसे दन्तेवाडामें लाकर पुनः प्रतिष्ठापित की। दुर्गाकी यह भन्य मूर्ति पहले बारसूरके पेदा अम्मा-मन्दिरमें प्रतिष्ठित थी। पीछे दन्तेवाडामें देवीकी स्थापना हो जानसे ये 'दन्त्येश्वरी' नामसे प्रसिद्ध हो गर्यी। आज यह मन्दिर पर्यटकों, दर्शनार्थियों एवं शक्तिपूजकोंका एक जाना-माना उपासना-केन्द्र बना हुआ है।

दन्त्येश्वरीनामसे यहाँ 'सप्तराती'में वर्णित 'रक्तदिन्तका' शब्दका भी कुछ प्रभाव परिलक्षित हो रहा है । फाल्गुनशुक्ला पष्टीसे चतुर्दशीतक यहाँ एक बड़ा मेला लगता है । सम्प्रित मन्दिरकी व्यवस्था 'टेम्पुल इस्टेट' के अन्तर्गत जिलाधीश बस्तर और तहसीलदार दन्ते-वाडाके अधीन है । मन्दिरका मुख्य पुजारी 'हल्या' आदिवासी होता है । दर्शनार्थीको दर्शन-हेतु अनिवार्यतः धोती पहननी पड़ती है, जो यहाँ दर्शनार्थ पहनने भरके लिये सुलभ रहती है ।

अद्भुत दशहरा मेळा—बस्तरमें रात्रण-वधका दशहरा नहीं मनाया जाता, अपितु महिषासुरमर्दिनीका द्रादश दिवसीय आश्विन कृष्णा अमावस्यासे शुक्ला एकादशी तक दशहरा मनाया जाता है । बस्तर-दशहरा हरिजनों, आदिम प्रजातियों और पिछड़ी जातियोंको साथ लेकर मनाया जाता है, यही इसकी विशेषता है ।

काछिन देवीकी गद्दी—इस दशहर के प्रारम्भके दिन 'काछिन गादी' उत्सव होता है । इसके अन्तर्गत काछिन देवीको काँटेकी गदीपर विठाया जाता है । बस्तर के हरिजनोंकी ये इष्टदेवी है । यह देवी एक कुमारी कन्यापर आरूढ़ होती हैं । इन्हें 'रणदेवी' भी कहते हैं । काछिन देवी वह शक्ति हैं, जो कण्टकोंपर विजय पानेका संदेश देती हैं । काछिन गादीके दूसरे दिन दन्त्येश्वरीमें नवरात्र प्रारम्भ होता है ।

नवरात्रारम्भके ही नौ दिनोंतक जगदलपुरके पुराने टाउनहाल सीरासारमें एक गहुंमें जोगी हल्वा (आदिवासी) बैठकर नवरात्रकी निर्विन्नताकी कामना करता रहता है। नवमीको मावली माता दन्त्येश्वरी मन्दिरसे पालकीमें सवार होकर जगदलपुरमें पहुँचकर विजयादशमी-उत्सव मनाती हैं। दशमी-एकादशीको रथयात्रा होती है।

यहाँ दन्त्येश्वरीके कई मन्दिर हैं। इस भूभागर्में माणिकेश्वरी, मावली, कंकालन आदि अन्य लोक-देवियाँ भी हैं।

# सर्वोपरि महाशक्ति

महाद्रांकि ही सर्वोपिर है, ब्रह्मदाकिके सहित ही आराष्य है। जैसे पुष्पसे गन्ध पृथक् नहीं की जा सकती, वह उसीमें सिन्नहित है, उससे अभिन्न है, उसी तरह ब्रह्म और दाक्ति कथनमान्रके छिये दो हैं, वस्तुतः वे परस्पर अभिन्न ही हैं। जैसे गन्ध ही चतुर्दिक्में व्याप्त होकर पुष्प-विद्रोपका परिचय देती है उसी तरह दाकि ही ब्रह्मतस्पका बोध कराती है।

—श्रीस्वामी पं व समवल्लभाश्वरणजी महाराज, अयोध्या

## कुद्रगढ्का देवीपीठ

( श्रीसमरबहादुरसिंह देव, एडवोकेट )

सरगुजा जिलेके कुदरगढ़ प्राममें दो हजार फुट ऊँचे पहाइपर 'कुदरगढ़ देवी'का पीठ है, जो आदि-वासियोंकी राक्ति-उपासनाकी प्रमुख स्थली है। यह स्थान सूरजपुर तहसीलके ओडगी विकासखण्डमें पड़ता है, जो धने जंगल और पहाड़ोंसे घिरा है। धाममें पहुँचनेके लिये पहाड़ काटकर सीढ़ियाँ बनायी गयी हैं। यहाँ 'कपिलधारा' नामक एक जल-प्रपात भी है।

यहाँके पुजारीको 'वैंगा' कहते हैं, जो आदिवासी 'चैरवा' जातिका होता है । भगवतीका पूजन-अर्चन आदिवासी प्रिक्रियासे बिल्दानादिपूर्वक होता है । नवरात्रमें कुल आदिवासी अपनी जीम, गाल, बाहु, हथेली आदिमें ३-४ फुट लोहेकी मोटी और नुकीली सलाख (बाना) भोंकते हैं । चमत्कार यह है कि उससे रक्त नहीं निकलता और न भोंके हुए स्थानपर वाव ही होता है । यहाँ तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोने आदिके अनेक प्रयोग होते रहते हैं । यहाँ शारदीय और वासन्ती—दोनों नवरात्रोंमें दूर-दूरके और प्रामीण-क्षेत्रोंसे लोग देवीके दर्शनार्थ आते हैं ।

## आदिवासी जातियों में प्रचलित शक्तिपूजा

( श्रीकीर्तिकुमारजी त्रिपाठी )

विन्ध्यकी धरती तपोभूमिके रूपमें आदिकालसे विख्यात है । दण्डकारण्य, चित्रकूट, अगस्त्याश्रम, रेवातरको साक्षात् भगवान् राम, कृष्ण, परश्ररामने तथा अनेक ऋषि-मुनियोंने पवित्र किया है। बाणभद्द-जैसे प्रख्यात संस्कृत-गद्यकारकी काव्य-साधनाका क्षेत्र विनध्य-वसन्धरा ही है । स्त्रणत्रती नदीपर कार्यान्वित की जानेवाली बाणसागर-योजना गद्यकार बाणभट्टकी \* स्मृतिको साकार करती है । देवलोक-जैसे पित्रत्र स्थलपर आज भी विराट जनसमूह मकर-संक्रान्तिके अवसरपर उमड़ पड़ता है। बाणभद्दकी कादम्बरीकी रसानुभूति आज भी जनमानसके हृदय-पटलपर अङ्कित है । स्वर्णवतीकी स्वर्णमयी लहरोंमें आज भी बाणभड़की कीर्ति चमकती हुई देखी जा सकती है। सिकताकण प्रातःकालीन अरुणिम किरणोंसे जब मिलते हैं, तब स्वर्णवती अपने नामको साकार करती है । इस सिकताकीर्ण अञ्चलमें शहडोल-शाही विरासतका प्रतीक है । बान्धवगढ़ एवं संजय-अभयारण्य-क्षेत्रोंमें आज

भी प्राचीनतम वैभव सँजीया हुआ है । वन्य-प्राणियोंकी निवासस्थली, साल-वृक्षोंकी पताकाएँ, सिंह-गर्जना एवं आदिवासियोंका आमोदभरा जीवन इस क्षेत्रकी विशेषताएँ हैं ।

जिला 'सीची'को जिसका प्रारम्भिक नाम 'सिद्धि' था, आज अपभ्रंशसे ग्रुद्ध करके सीची कर दिया गया है । बीहड़ वन-क्षेत्रमें सालोंके वृक्ष आज भी इस बातको सूचित करते हैं कि यह क्षेत्र अपने अतीत किसी-न-किसी समयमें उच्चतम शिखरपर पहुँचा हुआ था । बीहड़ वनस्थली होनेके कारण साधनाकी तन्मयता और सिद्धि प्राप्त करनेके लिये यह क्षेत्र अत्यधिक उपयुक्त था । प्रशासनकी दृष्टिसे गोपद जनपद बनास, देवसर, सिंगरौली, मङ्गौली, कुसुमी, चितरंगी एवं सुहावल सात तहसीलोंमें बँटा हुआ है तथा भू-रचनाकी दृष्टिसे कैम्र्रप्वत श्रेणी, सोन नदीकी घाटी, मडवास तथा मङ्गौलीका पठार, देवसरकी पहाड़ियाँ और सिंगरौलीके मैदान हैं ।

सर्वमान्यसिद्धान्त यही है कि बाण शोणके पूर्व प्रीतिकृटके निवासी थे । यह आरा-पटनासे ३५ कि० मी० दक्षिण है ।

सोन, बनास एवं महान इस क्षेत्रकी प्रमुख निदयाँ हैं। कुल क्षेत्रफलके आघेके लगभग ४३७९ वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र है। इन वनक्षेत्रोंमें सफेद रोर, चीतल, नीलगाय तथा बगदरा एवं कोरावलके जंगलोंमें कृष्णसार मृग पाये जाते हैं। यहाँ हिंदुओंमें कोल, गोड़, बैगा, पनिका, खेरवार, अगिरया, व्यार आदिवासी जातियाँ घने जंगलोंमें निवास करती हैं।

इस तरह वन्य प्राणियोंकी तरह वन्य जीवन ही ब्यतीत करते हुए ये वनवासी मदिराकी मस्तीमें दिन-रात झूमते हुए भी अपनी मान्यता और परम्पराके अनुसार कुछदेवी और देवताओंकी अपने ही ढंगसे पूजा करते हैं; करतार, मैंसासुर, बमउट, बबीर, कलुआ, करतार-जैसे देवताओं के साथ ही काली शारदा, कलकत्तेकी काली, विन्ध्यवासिनी-जैसी शक्तियों तथा अन्य देवी-देवताओं की उपासना भी करते हैं; प्रतिवर्ष नव-रात्रके समय वत, होम, पूजन करते हैं; चैत्र रामनवमीके समय जौ बोते हैं; प्रतिदिन भक्तलोग गीत तथा अपने लोकगीत गाते हैं; देवताओं के स्थानमें जाते हैं ! जौका विशेष उत्सव मनाते हैं; सब लोग मिलकर काली और खण्पड़ खेलते हैं तथा अन्तिम दिन पासके तालाब या नदीमें पूजित प्रतिमाएँ विसर्जित कर देते हैं।

## मथुरामें शक्ति-उपासनाकी परम्परा

( पं० श्रीहरिहरजी शास्त्री, चतुर्वेदी, तान्त्रिकरत्न )

भारतमें शक्ति-उपासनाकी परम्परा प्राचीन कालसे चली आ रही है। पुरातत्त्वके आधारपर इतिहासकारोंने इसपर पर्याप्त प्रकाश डाला है। मथुरा-मण्डलके सम्प्रदायोंके इतिहासका अध्ययन इस दृष्टिसे बडे महत्त्वका है; क्योंकि कभी वैष्णव-भक्ति-आन्दोलनका केन्द्र होनेके कारण मथुराने सम्पूर्ण भारतवर्षको जो प्रकाश दिया, उसने विश्वके इतिहासकारोंकी दृष्टिको इस दिशामें बरबस आकृष्ट किया है । इसके अतिरिक्त मथुरा व्रजके चौरासी कोसकी प्रसिद्धि एक वैष्णव-तीर्थके रूपमें है। साथ ही दीर्घकालसे भूमिमें दबा हुआ पुरातात्त्रिक वैभव जब इतिहासकारोंकी दृष्टिमें आया, तब यहाँके इतिहासमें यक्ष, नाग, लक्कलीश, शैव, नाथ एवं शक्ति-उपासनाओंकी परम्पराका ज्ञान हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि मथरा-वज-संस्कृति और साहित्यका पुनरुत्थान वैष्णव-आचार्योने ही किया, अतः मथुरा अत्यन्त प्राचीन कालसे अपनी विशेषताके लिये सम्पूर्ण भारतवर्षमें विख्यात रहा है।

भगवान् श्रीकृष्णके कालमें यहाँ राक्तिकी उपासना प्रचलित थी। खयं श्रीकृष्ण और नन्दबाबाने अम्बिकावन (मथुराके वर्तमान महाविद्या-स्थान)में देवीकी अभ्यर्थना, उपासना की थी। श्रीमद्वागवतमें कथन है—

पकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकाः। अनोभिरनडुयुक्तेः प्रययुस्तेऽम्विकावनम्॥ तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम्। आनर्चुरर्हणैभेक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम्॥ (श्रीमद्भा०१०।३४।१-२)

श्रीषोडशी महाविद्याके आदि-उपासकों मेंसे कोधमद्वारक दुर्वासाकी यह कभी तपः स्थली रही थी। यहाँ वेदन्यासने भी मुवनेश्वरीकी उपासना की थी। पौराणिक आख्यानोंके अनुसार अन्यान्य ब्रह्मिष्ठी और राजर्षियोंने मथुरामें मोगमाया, गायत्री, कुमुदा, चिष्डका, अम्बिका, विमला, भद्रकाली, एकानंशां, रोहिणी, रेवती, वसुमती, शीतला, सुरभी, गौरी, कल्याणी, चर्चिका, कात्यायनी, शाकम्भरी, हिरण्याक्षी, स्वाहा, स्वधा और सरस्वतीकी उपासना की थी।

भारतवर्षमें सरखतीकी प्राचीनतम प्रतिमा मथुरासे ही प्राप्त हुई । मथुरामें उत्खननसे प्राप्त प्राचीनतम मृण्मूर्ति मातृकादेवीकी है ।

श्रीमद्भागवतके अनुसार हेमन्तऋतुमें त्रजबालाओंने कात्यायनीकी उपासना की थी। इस महापुराणमें यादवोंद्वारा दुर्गा-उपासना तथा रुक्मिणीद्वारा शिवाम्बा-उपासनाकी कथाके साथ स्थान-स्थानपर 'योगमायामुपाश्चितः' कहकर शक्ति-उपासनाकी ओर संकेत किया गया है। महाभारतके अनुसार अर्जुनने युविष्ठिर आदिके साथ एकानंशाकी आराधना की थी। भीज्मपर्वके प्रसङ्गमें दुर्योधनकी सेनाको युद्ध-हेतु समुत्थित देखकर खयं श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा था—

#### शुचिर्भूत्वा महाबाहो संग्रामाभिष्ठुखे स्थितः। पराजयाय शत्रूणां दुर्गास्तोत्रमुदीरय॥

मथुरामें दुर्गाके अनेक प्राचीन मन्दिर हैं। चण्डी, पातालेश्वरी ( भूतेश्वर शिव-मन्दिरके समीप ), महाविद्या, वगला, सिद्धेश्वरी, एकानंशा, पथवारी, मसानी, योगमाया, चामुण्डा एवं गायत्रीटीला ( प्राचीन ) शक्ति-उपासकोंकी साधना-भूमि हैं । देवीभागवतमें जहाँ भगवान् वेदन्यासने भारतवर्षके एक सौ आठ शक्ति-केन्द्रोंकी गणना की है, वहाँ मथुरामें देवपीठका होना स्वीकार किया है। 'तन्त्र-चूड़ामणिं के अनुसार इक्यावन महापीठोंमें मथुरामें म्रीलिशक्तिपीठ माना गया है। इस पीठका सम्बन्ध भगवतीके केशपाशसे है। देवीभागवतके अनुसार जब भगवान् शंकर सतीके शवको पीठपर रखकर ले जा रहे थे, तब यहाँ उनके केशपाशका पतन हुआ था। यह स्थान 'चामुण्डा' कहलाता है। कहते हैं, यह स्थान महर्षि शाण्डिल्यकी साधनाभूमि है । निकटमें उच्छिष्ट-गणपतिका मन्दिर है । तन्त्र-मतके उपासक चामुण्डाजीको दस महाविद्याओं में 'छिन्नमस्ता'का खरूप बतलाते हैं। व्रजमें चामड़ और पथवारीकी पूजा बहुप्रचिलत है। शीतलामाता, मँगनीमाताके मन्दिर और उनकी प्रचलित लोकपूजा-पद्धति लोकमें दीर्घकालीन शाक्त-उपासना-परम्पराके प्रमाण हैं। महाविद्याजीका वर्तमान मन्दिर महाराष्ट्री उपासकोंके द्वारा बनवाया हुआ है। परंतु यहाँ शक्ति-प्रतिमाकी स्थापना पाण्डवोंने की थी। इस स्थानका पुनरुद्धार श्रीशीलचन्द्रजी महाराजने कराया। महाविद्या-मन्दिरमें बगलामहाविद्या एवं एक अन्य प्राचीन प्रतिमाके बीचमें नीलतारा सरस्वती विराज रही हैं। इन महाविद्याओंके विश्रहका ध्यान यों हैं—

घण्टां शिरः शूलमसि कराग्रैः सम्बिश्रतीं चन्द्रकलावतंसाम्। प्रमथ्नतीं पादतले पशुं तां भजे मुदं नीलसरस्वतीशाम्॥

जिह्नाम्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीम्। गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि॥

और यह वगलाकी मुद्रा है-

लोकश्रुति है कि इसी स्थानपर नन्दवाबाने जगदम्बाका अर्चन किया था। इस स्थानपर शक्ति-उपासकोंका विशेष आकर्षण रहा है। महान् उपासक श्रीसाम्राज्य दीक्षित यहीं आकर रहे थे। यहाँ समयाचार-परम्पराके श्रीविद्याके मन्दिर थे, इनके ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। वाराहपुराणके अनुसार इसी क्षेत्रमें प्राचीनकालमें एकानंशा-मन्दिर था।

#### एकानंशां ततो देवीं यशोदां देवकीं तथा। महाविद्येश्वरीं चार्च्य मुच्यते ब्रह्महत्यया॥

व्रजमें एकानंशाकी पूजाकी प्राचीन परम्परा है।
मथुरा यादवोंका नगर था, एकानंशा यादवोंकी कुळदेवी
थीं। पौराणिक साहित्यसे स्पष्ट हो जाता है कि एकानंशा
श्रीकृष्णभगिनी महामाया अथवा योगमाया हैं, जो विन्ध्येश्वरीरूपमें एवं यादवोंकी कुळदेवीरूपमें भारतमें उपास्य

रही हैं । मथुरा एवं आस-पासकी खुदाईमें एकानंशाकी अनेक प्रतिमाएँ मिळी हैं ।

जैनदेनी-चक्रेश्वरी, अम्बिका, बौद्धदेवी-उप्रनीलतारा, लक्ष्मी (विशेषकर गजलक्ष्मी), महिषासुर-मर्दिनी (चतुर्भुजा तथा पड्भुजा), वसुधारा, पष्टी, सप्तमातृका आदिकी प्राचीन प्रतिमाएँ पुरातत्त्व-संप्रहालयमें सुरक्षित हैं। सौंखकी खुदाईमें महिषासुरमर्दिनी (ई० पू० प्रथम शती) की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये मथुरामें शक्ति-उपासनाके प्ररातात्विक प्रभाण हैं।

इतना ही नहीं, त्रजमें सुरभी, रोहिणी, रेवती, गौरी, यशोदा, चन्द्रभागा, ललिता एवं राश्राकुण्ड आदिके व्यापक महत्त्वके साथ अड़ींगके पास मुर्खरगोपकी कुलदेवी मुखराई, गिरिराज शिळापर मनसादेत्री, जतीपुरामें पार्वती-गणेश, केदारनाथ शिवके अतिरिक्त गौरीमाया, कामवनमें विमला, वसुमती, शीतला, मनसा, वृन्दा, पथवारी, और गोमती (कामेश्वर शिव) भी हैं। इससे 'शिव-कामेश्वराङ्कस्था' की ओर वरवस ध्यान आकृष्ट हो जाता है। वरसानेमें श्रीजीका मन्दिर, वरसानेके पास नौवारी-चीबारी देवी, साँचीली ग्राममें साँचौलीदेवी, संकेतमें यन्त्र-शिला एवं संकेतदेवी, सेईगाँवमें साँवरीदेवी (यहाँ नवरात्रमें भव्य महोत्सव होता है ), लोहवनमें आनन्दी-वन्दीदेवी (गर्गाचार्यद्वारा पृजित होनेकी जनुश्रुति है), गिरिधरपुरमें महिषपर्दिनी, मथुरामें कैला ( गायत्री टीलेपर ), गायत्री. मथुरादेत्री एवं माथुर सामनेदियोंकी कुलदेनी चर्चिकापीठ. गोपालयुन्दरीके अतिरिक्त ब्रजके आस-पासके क्षेत्रों में संख्यातीत शक्ति-मन्दिर हैं । गोरखनाथ-सम्प्रदायवर्ती कालभैरवके मन्दिर, तन्त्रोपासनानुकुल ध्यानोंके अनुसार गणपति-मन्दिर आदि भी शक्ति-उपासनाकी विविध विधियोंका त्रजमें अस्तित्व बतलाते हैं।

वृन्दात्रन शक्ति-उपासनाका धाम है । यह वात दूसरी है कि उस उपासनाका वैणात्री-साधनाके भक्ति- मार्गके साथ इतना तादात्म्य है कि उसे बिना गहरे में पैठे समझा नहीं जा सकता। यहाँ भगवती पराप्रकृति राधाके उपासकोंकी महती परम्परा है।

वैष्णव-सम्प्रदायोंपर यहाँकी शक्ति-साधनाका विशेष प्रभाव पड़ा है। 'गोपालसुन्दरी' वैष्णव और शक्ति उपासनाके सामझस्यकी प्रतीक हैं। यहाँके लोकमानसमें शक्ति-उपासनाका मूल बहुत गहरा है। बैमाता ( विधाताका देवीरूप )से प्रारम्भ होकर षष्टी, मातृका आदिकी माता, कुमारी-पूजन, गीनी-पूजन, अहोई माँकी उपासना लोक-जीवनका अङ्ग है।

वर्तमानमें मथुरा और उसके आस-पास शक्ति-मन्दिरोंकी संख्याका बढ़ते रहना भी यहाँ शक्ति-उपासनाकी परम्पराका ही प्रतिफल है। कचहरी रोडपर काळीबाड़ी बड़ा सन्दर स्थान है। यह बंगदेशीय उपासकोंद्वारा निर्मित है। भूतेश्वरके पास कंकाली-मन्दिर बहुत प्राचीन है । यमना-पार 'राजराजेश्री मन्दिरम्' अपने ढंगका अनोखा मन्दिर है। भगवती राजराजेश्वरी श्रीविद्याका ऐसा श्रीविप्रह उत्तर भारतमें अन्यत्र नहीं है । 'बगळा'के ध्यानपर विरचित प्रतिमाके साथ ही यहाँ अद्भुत श्रीयन्त्र है, जो संगीत-सम्राट गणेशीलालजीका उपास्य है। मथुरामें दस महाविद्याओंको प्रतिमाएँ भी विद्यमान थीं । चौबे गणेशी-ळाळजी ताराके उपासक थे। उनका उपास्य-विग्रह दरामुजी गणेश-मन्दिरके सामने गलीमें है । कैलासयन्त्र, चतुरस्रयन्त्र, मेरुपृष्ठयन्त्र मथुरामें अनेक उपासकोंके हृदयहार हैं । विश्राम-घाटपर यमुना-धर्मराज-मन्दिरमें अद्भुत कैलासयन्त्र है। गतश्रमटीलापर बौआजी महाराजके घरानेमें, रतनकुण्डमें वटुकनाथजी महाराजके घरानेमें प्राचीन श्रीयन्त्र हैं। इनकी उपासना समयाचार-कमर्मे होती है । नया वाजारमें महालक्ष्मीका मन्दिर तो बहुत ही सुन्दर और दर्शनीय है।

### भगवती पष्टी

( डॉ॰ श्रीनीलकण्ठ पुरुषोत्तमजी जोशी )

हिंदूमात्रके घरमें शिशुकी उत्पत्तिके पाँचवें और छठे दिन सायंकाल जो विशेष पूजनका आयोजन किया जाता है, उसे बोल-चालकी भाषामें 'पाँचवीं' और 'छठीं' की पूजा कहते हैं। इन दो पूजाओं के द्वारा कतिपय देवियोंका आराधन इस आशयसे किया जाता है कि नवजात शिशुका सब प्रकारसे संरक्षण और मङ्गल हो। प्रचलित पूजन-विधिमें जिनका प्रमुख रूपसे नामोचार होता है, वे हैं---पष्ठी, जीवन्तिका, जन्मका और भगवती आदि । इन भे स.थमें स्कन्द और विनायकका भी आवाहन किया जाता है। पष्टी देत्रीको महापष्टी भी कहा गया है। 'पश्चमी' एवं 'षष्ठी'के पूजनमें--कुछ परिवारोंमें मामाकी ओरसे आठवींका भी पूजन होता है - गृह्यसूत्रमें वर्णित जातकर्म-संस्कारमें इसका महत्त्व नहीं है। म० म० पाण्ड्रङ्ग वामन काणेके मतानुसार 'देवीपुराण'के समयसे षष्टी और अन्य मातृकाओंका पूजन चल रहा है, किंतु पुराणोंका समय अति प्राचीन होनेपर विद्वानोंमें विवादका विषय रहा है। तो भी इसमें संदेह नहीं कि साहित्य और कला दोनों क्षेत्रोंमं कम-से-कम दो हजार वर्षोंसे तो षष्ठी देवी और उनका पूजन सुप्रतिष्ठित है । प्रस्तुत लेखमें हम इसी दृष्टिसे पष्टी देवीकी वाडमयी मूर्तिका उल्लेख और प्रतिमाओंकी चर्चा करेंगे।

वाल्मीकीय रामायणमें षष्ठी देवीका उल्लेख नहीं मिलता, पर महाभारतमें स्कन्द (कार्तिकेय)की पत्नीके रूपमें देवसेनाका वर्णन मिलता है । वहाँ देवसेनाका एक नाम पष्ठी भी बतलाया गया है । यही सूचना हमें ब्रह्मवैवर्तपुराण और देवीमागवतसे भी मिलती है । वहाँ प्रसङ्ग मनसा, षष्ठी और मङ्गलचण्डिकाके आख्यानोंका है । दोनों पुराणोंमें ये सभी अध्याय लगभग समान हैं । स्पष्टतः दोनोंने संकलनके समय इन अध्यायोंको

किसी अन्य प्राचीन स्रोतसे समाविष्ट किया है। यहाँ षष्ठींके त्रिषयमें कहा गया है कि देत्रसेना, जो त्रिश्वमें नामसे विख्यात हुई, मातृकाओंकी प्रमुख बनी । वह ब्रह्माकी मानसपुत्री थी और उसे स्कन्दको परनीरूपमें दिया गया । यहांपर धष्टी नामकी ज्याख्या भी की गयी है । जैसे- अकृतिकी षष्टांशरूपिणी होनेके कारण यह षष्टी कहलाती है। स्पष्ट है कि इन पुराणोंमें, जो वायु, मत्स्य, विष्णु आदिके समान वहुत प्राचीन नहीं माने जाते, देवसेनाको पष्टी समझने-वाली अथ च उसे स्कन्दपत्नी स्वीकार करनेवाली महाभारतके वनपर्वमें उल्लिखित परम्परा गूँज रही है। इन पुराणोंमें पष्टीको 'बालकोंकी अधिष्ठात्री देवी,' 'बालक प्रदान करनेवाली (बालदा )', उनकी 'धात्री', उनका संरक्षण करनेवाली और सदैव उनके पास रहनेवाली (सिद्धयोगिनी) माना गया है। यह भी उल्लिखित है कि षष्टीका वर्ण स्वेतचम्पक-पुष्पके समान है तथा वह 'सुस्थर-यौवन।' रत्नाभूषणोंसे सुशोधित, 'कृपामयी' एवं 'भक्तानुष्रह्कातरां' है। भगवती षष्टीकी कृपासे ही राजा प्रियत्रतका मृतपुत्र जीवित हो गया था, तभीसे बालकके जन्मके बाद सुतिकागृहमें छठे दिन, इक्कीसवें दिन तथा आगे भी बालकके अन्नप्राशन एवं शुभकायोंके समय षष्टी-पूजनका विधान बतलाया गया है । पूजाका माध्यम शालग्रामशिला, वटवृक्षका मूल, घट या दीवालपर लिखी आकृति ( पुद्गलिका ) कुछ भी हो सकता है। ·ॐ हों पष्टीदेव्ये स्वाहा'—इस अष्टाक्षर-मन्त्रका जप तथा राजा प्रियत्रंतद्वारा की गयी स्तृतिका पाठ पष्टी-पूजनके मुख्य अंश वतलाये गये हैं।

. षष्टीविषयक पुराणोंकी इस परम्पराके अतिरिक्त भारतीय बाड्मयमें एक दूसरी आर्थपरम्पराके भी दर्शन होते हैं । यह परम्परा आयुर्वेदके प्रन्थोंमें सुरक्षित है । आचार्य वृद्ध जीवकद्वारा निर्मित कारयपसंहिताके चिकित्साध्यायमें तथा देवताकल्पमें षष्टी या रेवतीका विस्तृत वर्णन मिलता है । कारयपसंहिता, जो आज हमें खिण्डतरूपमें ही उपलब्ध है, कुषाणकाल (ईसवी सन्की पहलीसे तीसरी राती ) की कृति मानी जाती है । इसमें बतलाया गया है कि रेवतीने अपनी उम्र तपस्यासे स्कन्दको प्रसन्न कर लिया । स्कन्दने उसे अपनी वहन माना एवं तीन भाई (सम्भवतः गुह, कुमार और विशाख) तथा निद्केश्वरके साथ छठाँ स्थान अथ च षष्टी यह नामश्री प्रदान किया और अपने ही समान प्रभावशालिनी होनेका वर दिया । इसी प्रसङ्गमें

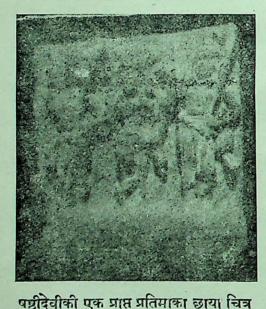

भाइयोंके मध्यमें षष्ठी देवीके पूजनकी बात भी बतलायी गयी है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि षष्ठीके छः मुख हैं और वे 'लिलता', 'बरदा' तथा कामरूपिणी हैं। उनकी तिथि षष्टी है, अतएव लोकमें प्रतिपक्षकी षष्टी (पक्षपष्टी) को तथा प्रसवके छठे दिन (स्तिका षष्टीको) इस देवीके पूजनका विधान है। यहाँ इनके कुछ नाम भी गिनाये गये हैं। जैसे—पष्टी, वारुणी,

ब्राह्मी, कुमारी, बहुपुत्रिका, शुष्का, यमिका, भरणी,

मुखमण्डिका, माता, शीतवती, कण्ड, पूतना, निरुचिका, रोदनी, भूतमाता, छोकमाता, शरण्या और पुण्यकीर्ति । इसी प्रन्थके रेवतीकल्पमें कुमार तथा विशाखके बीचमें षष्ठीके पूजनका विधान है। इसमें इनकी प्रतिमाएँ सोने, चाँदी या खस और दर्भकी भी बनानेकी बात है।

आयुर्वेदके अति प्राचीन विद्वान् आचार्य सुश्रुतने अपने प्रन्थ सुश्रुतसंहिताके उत्तरतन्त्रमें रेवतीका बाळप्रहोंके रूपमें उल्लेख किया है। कुल बालप्रह नी हैं, जिनमें स्कन्द, स्कन्दापस्मार और नैगमेप—ये पुरुष-विग्रह हैं और शेष छः अर्थात् रेवती, शकुनि, पूतना, अन्धपूतना, शीतपूतना और मुखमण्डिका—स्नीविग्रह हैं। काश्यपसंहितामें गिनाये गये षष्टीके नामोंमें—जिनका अभी हमने उल्लेख किया है—स्पष्टतः रेवती, शीतपूतना ( शीतवती ), पूतना और मुखमण्डिका समाविष्ट हैं। रेवतीकी एक सेविका सखीके रूपमें बहुपुत्रिकाका भी उल्लेख है। सुश्रुताचार्यने सभी बालग्रहोंका विस्तृत वर्णन किया है। रेवतीको—दूसरे शब्दोंमें षष्टीको—श्यामा अर्थात् षोडशी, माँति-माँतिके वस्रों और अनुलेपनोंको धारण करनेवाली तथा चञ्चल कुण्डलोंको पहननेवाली कहा गया है।

प्राचीन प्रन्थोंके वर्णनोंसे स्पष्ट होता है कि पष्टी या रेवती शिशुओंके संरक्षण एवं संवर्धनसे सम्बन्धित प्रसिद्ध देवी थीं। स्कन्द या कार्तिकेयसे उनका निकट सम्बन्ध था। उन्हें लिलता, वरदा, कामरूपिणी एवं सुन्दर वस्र तथा कुण्डलादि आभूषणोंको धारण करनेवाली परिकल्पित किया गया है। प्रतिमाओंके निर्माणमें उन्हें 'आतृमध्यगता' तथा कुमार और विशाखके बीचमें स्थित बनाया जाता था। प्रतिमा-निर्माणके द्रव्योंके रूपमें सोने, आदिका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है।

भाग्मटके अष्टाङ्गहृद्ध्य (ईसाकी छठी राती) माधवकारका माधवनिदान (ईसाकी ७ वीं राती ) आदिमें बालग्रहोंके उल्लेख तो हैं, उनकी संख्यामें कहीं वृद्धि भी हुई है, पर उनके प्रतिमा-विज्ञानके विषयमें ये तथा दूसरे भी मौन हैं। यही बात हमें साहित्यके अन्य क्षेत्रमें किंचित् भिन्नरूपसे दिखलायी पड़ती है । महाभारतके वनपर्वमें जिसमें निश्चितरूपसे प्राचीन सामग्री समाविष्ट है—स्कन्द और षष्टी या देवसेनाका उल्लेख है, यद्यपि यहाँ उन्हें स्कन्दकी पत्नी बतलाया गया है । मत्स्यादि अति प्राचीन पुराण षष्टीके विषयमें लगभग मौन हैं । अग्निपुराण बालग्रहोंका उल्लेख तो करता है, पर उनकी शान्तिके लिये चामुण्डाके ही पूजनका विधान करता है । बादके दो पुराण—ब्रह्मवैवर्त और देवीभागवत—समान

अध्यायों में षष्टीपूजनकी पुरानी परम्पराको नये रूपमें स्थापित करते हैं, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। अवतक हमने साहित्यिक परम्पराके आधारपर षष्ठी और उसके पूजनकी प्राचीनताको आँकनेका प्रयास किया है। अब यह भी देखना उचित होगा कि भारतीय कलाकृतियोंसे इस विषयपर क्या प्रकाश पड़ता है। इतना तो हम जान चुके हैं कि काश्यपसंहिताके अनुसार कुमार और विशाख—इन भाइयोंके बीचमें (भ्रातुमध्यगता) षष्ठी देवीकी सोने, चाँदी या दर्भ और खसकी प्रतिमाएँ पूजनार्थ बनती थीं। पुराणोंके अनुसार दीवालोंपर भी उसे लिखा जाता था तथा घट एवं शालग्राम आदि प्रतीकोंके द्वारा भी वह पूजी जाती थी। संक्षेपमें मूर्तिकलामें पष्ठीकी खोजके लिये प्राचीन भारतकी एवं कलाकृतियोंका आलोडन फलदायी हो सकता है।

# बुन्देलखण्डमें खंगार राजाओंद्वारा शक्ति-उपासनाका प्रसार

( श्रीमुरलीमनोहरसिंह राय खंगार )

प्रस्तुत विषय खंगार राजाओंसे सम्बन्धित होनेके कारण प्रथम उनका संक्षित परिचय दिया जा रहा है। भारतवर्षके मध्यस्थित वह भूभाग, जिसे आजकल 'बुन्देलखग्ड' कहते हैं, पहले 'जैजाक मुक्ति' अयवा 'जुन्नौतिंग्के नामसे प्रसिद्ध था। नवीं शताब्दीके आरम्भसे इसपर चन्देल-वंशका आधिपत्य रहा। सन् ११८२ई०-में दिल्ली-सम्राट् पृथ्वीराज चौहानने अन्तिम चन्देल राजा परिमालको पराजितकर चन्देल-सत्ताका अन्त कर दिया और इस विजित राज्यपर महाराजा खेतसिंहको शासक नियुक्त किया। इस तरह यह क्षेत्र सन् ११८२ ई०से खंगार-शासन-सत्ताके अधिकारमें आया और सन् १३४७ ई० तक (१६५ वर्षतक) उन्हींके अधिकारमें रहा।

महाराजा खेतसिंह खंगार ज्नागढ़के राजा सामावंशीय जादीन क्षत्रिय थे। ये बड़े वीर, प्रशासन-

कुशल, युद्र-विद्या-विशारद और सफल विजेता थे। इन्होंने 'गढ़ कुण्डार'को अपनी राजवानी बनाया और वहाँ एक सुदृढ़ दुर्गका निर्माण कराया, जो आज भी वर्तमान है। उन्होंने अपने इस शासित क्षेत्रका नाम 'जुझौति' रखा। जुझौति—अर्थात् समरभूनिमें अपने आदशों, देश-धर्मकी स्वतन्त्रता तथा हिंदुत्वके रक्षार्थ बलिदान होनेवाले वीरोंकी भूमि। साथ ही खंग (खड़ा) तलवारको अपना राष्ट्रिय-चिह्न रखा। खंग (खड़ा) में ही उन्होंने देवीदुर्गका रूप देखा और अपने लाल रंगके राष्ट्रिय ध्वजमें उन्हें राष्ट्रिय-चिह्नके रूपमें प्रतिष्ठित कर वह शक्तिध्वज अपने सभी दुर्गोंपर फहराया।

बारहवीं राताब्दीके अन्तिम वर्षोमें भारतपर मुसलमानों-के जोरदार आक्रमण होने लगे थे। सन् ११९३ ई०में मुहम्मदगोरीने पृथ्वीराज चौहानको परास्त कर दिल्लीपर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और मुसलमान शासक एक-एक करके हिंदू-राज्योंपर अधिकार करते जा रहे थे। हिंदू राजाओं में आपसमें फूट और वैर होनेके कारण वे मुसलमानोंका सामना नहीं कर पाते थे। हिंदुओंपर घोर अत्याचार होने लगे थे। मन्दिर दहाये जाने लगे थे, मूर्तियाँ तोड़ी जाने लगी थीं, खियों और कन्याओंका अपहरण हो रहा था। तलवारकी नोकपर धर्म-परिवर्तन किया जा रहा था। हिंदूधर्म और राष्ट्र खतरें। थे। ऐसे संकटाकीण समयमें राष्ट्रको मुसलमानोंकी तलवारसे एवं हिंदूधर्मको इस्लामके प्रभावसे बचानेके लिये और अपनी मातृभूमि (जुझौति भूमि) पर विदेशी शासनको रोकनेके लिये महाराजा खेतसिंहने एक 'जुझार' संगठनकी स्थापना की, जिसका नाम 'खंगार-सङ्घ' रखा।

जो योद्धा खंग (तलवार ) की आराधना करे— उसे धारण करे, वहीं सच्चा 'खंगीर' है। इस तरह यह एक खंग (तलवार ) धारण करनेवाले वीर योद्धाओंका संगठन बन गया। इस सङ्घमें सभी कुलीन क्षत्रियों और वीर एवं विद्वान् ब्राह्मणोंको दीक्षित किया गया। महाराज खेतसिंहने अपने राज्यको कई भागोंमें विभाजित कर उन भागोंके दुर्गोंपर इन्हीं सङ्घवालोंको 'दुर्गपाल' नियुक्त किया। इस प्रकार कालान्तरमें यह बहुत ही शक्तिशाली संगठन बन गया।

#### कालकादेवीकी स्थापना

खंगार-सङ्घकी स्थापनाके बाद महाराजा खेतसिंहने अपनी सैनिक-शक्तिपर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि राज्यकी जनता अपने राजाओं और सेनाओंको सिक्रिय सहयोग नहीं दे रही है। जनताकी यह निश्चित धारणा हो गयी थी कि युद्ध करना सभीका काम नहीं है, उसका उत्तरदायित्व एकमात्र क्षत्रिय-जातिपर ही है। इसिंहिये युद्धमें केवल क्षत्रिय ही भाग लिया करते थे। शेष जनता युद्धमें भाग लेने और मरनेसे बहुत इस्ती थी। अतः इस भावनाका निराकरण करनेके लिये महाराजा खेतसिंहने घर-घरमें कालकादेवीकी स्थापना करायी और प्रत्येक गाँवमें कालकादेवीके मन्दिरोंका निर्माण कराया। कालकादेवी खंगार-राजवंशकी कुलदेवी हैं और इनकी स्थापना लोगोंको मृत्यु-भयसे रहित करनेके उद्देश्यसे तथा शीर्य और साहस बढ़ानेके लिये की गयी थी।

इस तरह हम देखते हैं कि महाराजा खेतसिंहद्वारा 'कालक देवी'की स्थापनासे जुज्ञौति (बुन्देलखण्ड) के निवासियों में शौर्य तथा निर्भयताकी ज्योति जली। लोग युद्धमें भाग लेने लगे और कालकादेवीकी शक्ति-देवीके नामपर पूजा-अर्चना करने लगे। कालकादेवीकी पूजा-विधिमें कई साहसिक पद्धतियाँ प्रचलित की गर्यी।

राक्तिका प्रतीक लाल रंगका झंडा—कालकादेवी खंगारोंकी कुलदेवी थीं। उनके मठ-मन्दिरोंपर लाल रंगकी पताका आज भी पूजाके अवसरपर चढ़ायी जाती है। यह परम्परा आज भी बुन्देलखण्डमें प्रचलित है।

केवल सङ्घ बना देनेसे, किलोंपर दुर्गपालोंको नियुक्त करनेमात्रसे ही उद्देश्यकी पूर्ति नहीं हो सकती, यह बात महाराजा खेतसिंह भलीभाँति जानते थे। उन्होंने सोचा—'अपने देश जुङ्गोति (बुन्देलखण्ड) के रक्षार्थ निरन्तर सजग प्रजा, आत्मसमर्पण करनेवाले रण-बाँकुरे योद्धाओंकी आवश्यकता होगी।' अतः उन्होंने प्रजाको नये संस्कार दिये, जो निम्न लिखित हैं।

#### बीजा-सेन देवीकी स्थापना

बीजा=सैनिक, सेन=सेना=बीजासेन । सेनाको सेनिक प्रदान करनेवाली रणदेवी । यह खंगार राजवंशकी रणदेवी थीं । प्रत्येक गाँवमें वीजासेन देवीकी स्थापना की गयी । बीजासेन देवीके मन्दिरसे ही युद्ध-संचालनका कार्य होता था । इसी मन्दिरमें अस्त-शस्त्रका मंडार, पताका, रण-तूर्य आदि युद्धकी सामग्री रखी जाती थी । यहीं घोड़ों और सैनिकोंकी सूचियाँ रखी जाती थीं । कितने सैनिक युद्धमें गये, माँग आनेपर किन-किन सैनिकोंको मोर्चेपर जाना होगा आदि समस्त निर्देश-तालिका यहींसे बनायी जाती थी । जनता यहाँसे दिये गये निर्देशोंको पूर्णरूपसे पालन करती थी । कुँआरी लड़कियाँ भी बीजासेन देवीकी उपासना करती थीं । विवाहके समय वधूको बीजासेन देवीका यन्त्र (ताबीज) अवश्य पहनाया जाता था और आशा की जाती थी कि यह वधू माता बननेपर राष्ट्रको अच्छे सैनिक देगी ।

पूजाके समय प्राकृतभाषाका यह मन्त्र कहा जाता

चाह माई, चाह माई, चाह माई। बाबाजूके घर कोई नाहि, कोई नाहि॥

अर्थात्-हे बीजासेन देवी ! मेरी प्रार्थना है, मेरी यह इच्छा है कि हमारे पुत्र इतने बीर योद्धा हों कि वे बाबाज् (दूसरे पक्ष ) अर्थात् रात्रुपक्षके घरोंमें एक भी रात्रुको बचने न दें और सभीका संहार कर दें।

उस समय विवाहका मन्तब्य भोग-विळासके लिये नहीं, अपितु अच्छी शूर-वीर संतान पैदा करनेके लिये था।

### गजानन-माताकी स्थापना

महाराजा खेतसिंहने अश्व-सेनाके साथ-साथ गज-सेनाको भी बहुत महत्त्व दिया और अपनी सेनामें हाथियों-के नी रेजीमेंट बनाये तथा गजानन-माता (गाजन-माता) अर्थात् गणेशजीकी माता पार्वतीजीकी स्थापना करके उन्हें राष्ट्रिय देवीक रूपमें प्रतिष्ठित किया। गइ-कुण्डारके प्राङ्गणमें तथा कुण्डनकी टोरियापर गजानन-माताके मन्दिरोंके भग्नावरोष एवं माताकी खण्डित मूर्तियाँ आज भी वेखनेको मिलती हैं। इन मूर्तियोंमें पार्वतीजीको रणदेवीके

रूपमें हाथी और सिंहके साथ दर्शाया गया है । वे खंगार राजाओंकी राष्ट्रिय देवी होनेके कारण राजलक्ष्मी अथवा महालक्ष्मी भी कहलायीं । महालक्ष्मीके नामसे आज भी जुझौति ( बुन्देलखण्ड ) के घर-घरमें खियाँ आश्विन मासकी कृष्ण अष्टमीको व्रत रखकर महालक्ष्मी और हाथीका पूजन करती हैं ।

मिट्टीके हाथीपर गजगौरी देवीको युद्धरत बनाया जाता है। उनके साथ मिट्टीके कुछ घोड़े रहते हैं और निम्नलिखित पद्यको गाते हुए उनका पूजन किया जाता है—

मौति रानी. मौति कहानी बोल की एक सौ मरग सेन राजा पत्तन गाँव, पोला पल, कहें कहानी वहान बरुआ कहानी सौ बोल की एक मौति रानी मौति, धा आ हाथी पुजिओ।

आ मौति-आ+मौत+इति=आकर मृत्युका वरण करके जीवन समाप्त करो ।

धा मौति-धा+मौत+इति=दौड़कर मृत्युका वरण करके जीवन समाप्त करो ।

पोला=नाजुक, पल=क्षण, समय; पत्तन=पतन होना, मरग=मर गये, सैन=सेना । और राजा ब्रह्मन बरुआ=चितामें आग लगानेवाला ब्राह्मण ।

अर्थात्-एक श्ली दूसरी श्लीसे कहती है कि जोहर-व्रत सम्पन्न करानेवालें ब्राह्मणने एक कहानी बतलायी है कि जब राजा और सेना सभीको मार डाला गया और गाँवका भी पतन हो गया तो श्लियोंका सतीत्व खतरेमें पड़ गया। ऐसी विषम परिस्थितिमें अपने सतीत्वकी रक्षाहेतु हे रानियो! आओ, जौहरकी चितामें क्दकर मृत्युका वरण करके अपने जीवनको समाप्त कर दो। इसपर रानियोंने (दौड़कर शीव्रतासे) मौतका वरण कर अपने जीवनको समाप्त कर दिया। ऐसी घटनाएँ एक बार नहीं,

ग्र० ड० अं० ५९-६०--

सैकड़ों बार हो चुकी हैं। सैकड़ों जौहर होनेकी यही कहानी है।

इस प्जनमें महिलाएँ उन पूर्वहुतात्मा बीर रमिणयों-के लिये तर्पण करती हैं, जो जौहर व्रतमें बलिदान हो गयी थीं और प्रतिज्ञा करती हैं कि यदि ऐसा समय आयेगा तो हम भी जौहर करेंगी।

### गाँव-गाँवमें सतीमाताके स्तम्भोंका निर्माण

भारतमें मुसलमानोंके आक्रमणके समय स्त्रियोंकी दशा बहुत ही अधिक शोचनीय हो गयी थी। वे सर्वथा अरिक्षत थीं; क्योंकि आक्रमणकारी मुसलमान अपने साथ स्त्रियोंकों तो लाते नहीं थे, अपने विजित प्रदेशोंसे स्त्रियों और कन्याओंका बलात् अपहरण करके अपने 'हरमों'में रख लेते और अधिक संख्या हो जानेपर बेंच देते थे। साधारण स्त्रियोंकी तो बात ही क्या, बड़े-बड़े राजबरानों और प्रतिष्ठित परिवारकी महिलाओंका भी सतीत्व और मर्यादा खतरेमें थी। अतः पराजयकी स्थितिमें हिंदू महिलाएँ मुसलमानोंके हाथों न पड़ सकें, इसके बचाबके लिये महाराजा खेतसिंह खंगारने अपनी मातृभूमि जुझौति (बुन्देलखण्ड)में 'जौहर-त्रत'को अनिवार्य मोतित कर दिया था।

इस जौहर-त्रतं किये हर गाँवमें एक अथवा एकसे अधिक स्थान चुन किये जाते थे। यह स्थान किसी देव-स्थान, शिव तथा देवीके मन्दिरके पास चुने जाते थे और फिर वहाँ लगभग सात-आठ फुट ऊँचा, दो फुट चौड़ा पत्थरका एक स्तम्भ गाड़ दिया जाता था। उसके निकट इस स्तम्भपर नर-नारीकी जोड़ी, हाथ, सूर्य, चन्द्रमा आदि अङ्कित रहते थे और पासमें एक बड़ा-सा गहरा कुण्ड बना दिया जाता था। जब कभी किसी गाँवपर मुसलमानों का आक्रमण होता था और हिंदुओं के हारकी सम्भावना दिखायी देने लगती थी तथा बचावका

कोई साधन नहीं दीखता था, तब उस कुण्डमें अत्यधिक लकड़ियाँ डालकर आग लगा दी जाती थी और उस जलती आगमें कूदकर क्षियाँ अपना शरीर भस्म कर देती थीं।

उनकी मृत्युके बाद उनकी संतित मुसलमानोंके हाथ न पड़ पायें इसलिये 'जीहर' करनेके पहले वे उन्हें अग्नि-कुण्डमें फोंक देती थीं और शिवयूजन या देवी-पूजन करके 'जय हर हर', 'जय हर हर' कहती हुई चिता-कुण्डमें कूद पड़ती थीं । इसके बाद पुरुषवर्ग भी नंगी तलवारांको लेकर शत्रुओंपर टूट पड़ते थे और अन्तिम धासतक लड़ते-लड़ते अपने प्राण विसर्जित कर देते थे । यह थी—'जय हर हर' बलिदानी परम्परा, जो बादमें 'जय हर हर' से बिगड़ कर 'जीहर' कहलाने लगी ।

जहाँ-जहाँ जीहर हुए, वहाँ-वहाँ अब भी सती-स्तम्भ और शिला-लेख पाये जाते हैं। सन् १३४७ ई०में मुहम्मद तुगलकद्वारा गढ़-कुण्डारपर आक्रमणके समय उसमें जो जौहर हुआ था, उसका उल्लेख उस किलेमें अब भी वहाँके शिलालेखस्तम्भपर सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त जिन-जिन गाँवोंमें जौहर हुए वहाँ भी सती-चीर या स्तम्भ पाये जाते हैं।

### कन्याओंमें दुर्गादेवीके स्वरूपकी प्रतिष्ठापना

इसके पूर्व कन्याओंकी दशा बहुत ही दयनीय और शोचनीय थी। छोटे-बड़े रजवाड़ेतक कन्याओंका अपहरण करके उन्हें केवल भोग-विलासका साधन मात्र मानते थे, किंतु महाराजा खेतसिंहका कहना था कि बिना मातृशक्तिकी पूजाके कोई भी समाज सुदद नहीं हो सकता। अतः उन्होंने कन्याओंका उद्धार किया और उन्हें दुर्गादेशिके रूपमें देखनेका पित्रत्र संस्कार डाला। वे तभीसे देवी-तुल्य मानी जाने लगीं। कन्याओं-को भोजन कराना, उनके पैर पूजना, उनके विवाह आदिमें आर्थिक सहायता देना पुण्य-कार्य माने जाने लगे । यह संस्कार इसिलये डाला गया कि जिससे जन-जनके मानस-पटलपर कन्याओंको देखकर उनके प्रति बुरी भावन एँ और कुविचार उत्पन्न न हों तथा उन्हें सदैव सम्मानकी दृष्टिसे देखा जाय । कन्या चाहे किसी भी जाति या वर्गकी क्यों न हो, वह सदा सम्मानके योग्य है । अतएव तभीसे जुझौति-प्रदेशमें कन्याएँ पूज्या मानी जाने लगीं और समाजमें उनका आदर होने लगा ।

## खंगोरिया-संरकारद्वारा मातृशक्तिकी रक्षा

वीर माताएँ ही वीर पुत्रोंको जन्म देती हैं—इस विचारने ही महाराजा खेतसिंहकी मातृशक्तिको वीर बनानेके लिये प्रेरित किया, जिससे उन्होंने 'खंगोरिया-संस्कार' चलाया तथा महिलाओं और कन्याओंको 'खंगोरिया' पहनानेकी प्रथा चलायी । 'खंगोरिया' एक आभूषण होता है, जो गलेमें पहना जाता है । यह सोने या चाँदीका ठोस बना होता है। इसपर दो खंग ( तलवारें ) अङ्गित रहती हैं। इसका अर्थ था कि खंगोरिया पहननेवाली महिला देवी दुर्गा है। उसके हृदयमें खंग ( राक्ति ) दुर्गाका वास है । जिसके हृदयमें दुर्गाका वास है, वह साधारण महिला नहीं हो सकती । वह साक्षात् देवी है -- यह भावना जन-जनके मानस-पटलपर प्रविष्ट करा दी गयी थी । विवाहमें वधूको 'खंगोरिया' पहनाना अनिवार्य कर दिया गया था । इस प्रकार महाराज खेतसिंह खंगारने अपने शासन-क्षेत्र जुझौति (बुन्देलखण्ड)में सभी महिलाओं और कन्याओंको खंगोरिया धारण कराकर उन्हें दुर्गादेवीका स्वरूप दिया तथा समाजमें सम्मानित किया एवं पर्दा-प्रथाको समाप्त कर उन्हें पुरानी रुढ़ियोंसे मुक्ति दिलायी । खंग (तलवार) खंगार राजवंशका राष्ट्रिय-चिह्न होनेके कारण शासन खंगार-खंगोरिया धारण करनेवाळी महिळा या कन्याकी रक्षा और

सम्मानका विशेष उत्तरदायित्व हो गया। इस तरह सारा महिला-समाज खंगार-संस्कारोंसे दीक्षित किया गया था।

### रक्षिका माईकी स्थापना

महाराजा खेतसिंहने अपनी शासित भूमि जुझौतिके प्रत्येक गाँवकी सीमापर रिक्षका माई की स्थापना करायी । ये भी गाँवोंमें शक्तिकी देवीके रूपमें पूजी जाने लगीं । इनकी पूजन-विधि यह है — जब बच्चे अपने पैरोंपर चलना सीख लेते हैं, तब माताएँ उन्हें गाँवकी सीमापर ले जाकर उनसे सीमापर स्थित— 'रक्षिका माई'का पूजन कराती हैं, बच्चेंसे उनपर हाथ लगवाती हैं तथा 'रिक्षिका माईंग्से वरदान माँगती हैं कि हे देवि ! बच्चेको ऐसी शक्ति दे जिससे वह तुम्हारी रक्षा कर सके और साथमें उसके दीर्घजीवनकी कामना करती हैं। एक काळा धागा बच्चेकी कमरमें बाँध दिया जाता है, जो इस बातका प्रतीक है कि यह बालक आजसे इस गाँवका सीमा-रक्षक हो गया। यह संस्कार प्रामीण भञ्जलोंमें आजतक चला आ रहा है, जो 'रक्कस'-संस्कारके नामसे जाना जाता है। सभी जातिके लोग इस संस्कारको करते हैं।

इस संस्कारसे सभी जातिके बन्चे राष्ट्रिय-भावनासे जुड़ जाते हैं तथा अपना-अपना काम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र और धर्मपर संकट आनेपर सैनिक बनकर भाग लेता है। इसीलिये शक्तिदायिनी माता 'रक्षिका माई की गाँवकी स्थापना सीमापर की गयी थी।

इस तरह महाराज खेतसिंहने महिलाओंको 'खंगोरिया'-संस्कारसे और पुरुषोंको 'रक्कस'-संस्कारसे दीक्षितकर धर्म और राष्ट्रको रक्षाके छिये सम्पूर्ण हिंदू-समाजका एक सुदृढ़ ब्यूह बना दिया था।

## पंजाबमें शक्ति-उपासनाका लोकपर्वीय रूप

( डॉ० श्रीनवरत्न कपूर, एम्०ए०, पी-एच्०डी०, पी० ई० एस० )

नवम्बर १९६६ से पहले पंजाबकी सीमा पश्चिमउत्तरमें सुदूर हिमालयको स्पर्श करती थीं। फलतः
माता पार्वतीके जन्मस्थान हिमालयकी गोदमें स्थित सभी
देवी-स्थल बृहत् पंजाबके ही भाग थे। तदनन्तर
पंजाबकी सीमा भले ही सिकुड़ती चली गयी हो, किंतु
उसमें देवीगढ़ (जिला परियाला) एवं भवानीगढ़
(जिला संगह्तर) कस्बोंके नाम आज भी पूर्ववत् सुरक्षितं
हैं। पंजाब तथा हरियाणाकी सम्मिलित राजधानी
'चण्डीगढ़' आज केन्द्रद्वारा शासित होकर भी पुराने
भाइयोंके शक्ति-परीक्षणके प्रचण्ड उत्साहकी गाथा सुनाकर
अपने 'नामानुहत् पुण्ण' की उक्तिको चरितार्थं कर रहा है।

सम्चे पंजाबके छोटे-बड़े नगरों, कस्त्रों और कुछ, गाँवोंमें भी देवी-धाम विद्यमान हैं। पंजाबमें रात्रियोंका सुनसान बाताबरण 'देवीके जगरातों' तथा 'माताकी भेंटों' से हर शनिवारको संगीतमयी ज्योतिसे आलोकित एवं निनादित रहता है। इतनेपर भी पंजाबने शक्ति-उपासनाको भित्ति-चित्रों, मूर्तिकला एवं अन्य विविध-रूपिणी आध्यात्मिक रुचियोंके माध्यमसे लोकपर्वोंका रूप देकर जनता-जनार्दनतक पहुँचानेका भरपूर प्रयास किया है।

#### लाक-उत्सव

रं साँझी—चेत्रमासके नवरात्रमें पंजावकी महिलाएँ दुर्गा-कालिकाके मन्दिरोंमें 'जोत-वालने' (दीपदान )के लिये पहुँचती हैं। अपनी सुविधाके अनुसार अधिकांश क्षियाँ प्रातःकाल ही यह कार्य सम्पन्न करती हैं, किंतु घर-गृहस्थीमें पाँसी औरतें दोपहर अथवा सायंकालमें पूरे नी दिनोंतक दीपदान करके देवी-दर्शनका लाभ प्राप्त करती हैं। माता परा-शक्ति तो श्रद्धाकी भूखी हैं, वे

श्रद्धालुजनकी मेंटकी तुच्छता-महत्तामें मीन-मेष नहीं करतीं—इसी विश्वासके साथ पारिवारिक व्यस्तताओं में रत गृहिणियाँ देवी-मन्दिरों में घीमें भिगोयी हुई 'वर्तिका' (वत्तियाँ) अर्पित करके ही संतुष्ट हो जाती हैं। वे इस फेरमें नहीं पड़तीं कि 'वर्तिका' के लिये मिट्टी अथवा आटेका दीपक जुटाने में असमर्थ होने के कारण माता उनसे रुष्ट हो जायाँगी।

पंजावमें आश्विनमासके नवरात्रमें दीपदानकी प्रथा चैत्रके नवरात्रके समान ही निभायी जाती है, किंतु पितपक्षके अन्तिम तीन दिनों ( अश्विन कृष्णा त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावरया ) को बाजारोंके चौराहोंपर कुम्हार अपनी दुकानें सजाकर बैठ जाते हैं । 'साँझी' देवी, विना किसी जाति-भेद अथवा लिङ-भेटके सभीको स्नेह वितरण करनेवाली हैं। उन्होंके खागतमें यह अस्थायी बाजार लगता है, जिसमें रमणीय रूपवाली देवीके मुखड़े, हाथ और पैरोंकी विक्री होती है। इसी सामग्रीको समुचित स्थानपर सजाकर 'गौराँदेवी' (गौरवर्ण) 'साँझी' की मूर्तिकी स्थापना शक्ति-उपासक-परिवारोंमें होती है । कुमारी कत्याएँ पितृपक्षमें ब्राह्मण-भोजनके लिये माँका हाथ बँटाती हैं, किंतु आश्विन कृष्णा अष्टमी (लक्ष्मी-पूजन) से अगले एक सप्ताहतक घरके कामकाजसे कुछ समय बचाकर चाँद, तारे. चिड़ियाँ आदि अपने हाथोंसे तैयार कर छेती हैं। चिकनी मिट्टीपर प्रती रंग-बिरंगी सफेटी मानो प्रकृतिकी सामग्रीको सजीव रूप दे देती है, जिससे 'साँझीमैया' का दरबार सजाया जाता है।

'साँझी-स्थापना' ( आश्विन कृष्णा अमावस्या ) त्या 'साँझी-विसर्जन' (आश्विन शुक्का नवमी)के दिन देवीमाताका वत होता है । इस बीच प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल-के समय मुहल्लेभरके बालक एवं बालिकाएँ एक दूसरेके घर जाकर लोकगीतोंद्वारा 'साँझी-माता' की आरती उतारती हैं और आपसमें नैवेच-वितरण करती हैं।

२. अहोई—-आश्विन मासके गुक्रपक्षमें श्रद्धालु परिवारोंमें पधारनेवाली सौम्यरूपा गौरवर्णा शक्ति-माता 'साँझी' वनकर आती हैं, किंतु नवरात्रके समापनके पूरे एक पखत्राड़ेके बाद शक्ति-माता विकराल रूप धारण कर 'अहोई'के महोत्सवपर पुनः दर्शन देती हैं। हमारे लोक-चिन्तनने जहाँ गुक्रपक्षमें शक्तिके सुन्दर रूपको जोड़ा है, वहाँ कृष्णपक्षमें शक्तिके भयावह रूपको सम्बद्ध कर दिया है। यही कारण है कि 'अहोई'का पर्व आश्विन कृष्णा अष्टमीको मनाया जाता है।

मले ही अब उत्तरप्रदेशीय संस्कृतिके प्रभावके कारण पंजाबमें 'अहोई' के थापे (मित्ति-चित्र) कई रंगोंसे बनने लगे हों, फिर भी 'अहोई'की लोककथा सुनाये जानेके बाद पंजाबी वयोबुद्ध निम्नलिखित जयकारा बोलकर इस लोकपर्वका सम्बन्ध शक्तिके भयानक रूपसे बाँध देता है। यथा—

> 'त्रय बोल माई कालिका।' खेल भंडारे मालिका।'

आज भी कुछ पंजाबी परिवारोंमें 'अहोई'का भित्ति-चित्र कोयले अथवा काली स्याहीसे अङ्कित किया जाता है, किंतु शक्तिकी प्रतीक 'अहोई' मातासे जुड़ी लोककथामें वाल-कल्याण एवं सर्वजन-हितकी भावनाएँ समाविष्ट रहती हैं।

३. लोहड़ी--अधिकांश विद्वान् 'सती-प्रथा'का सम्बन्ध राजस्थानकी राजपूत वीराङ्गनाओंकी 'जीहर'-परम्परा-

से जोड़ते हैं। कुछ तो इसे खींचकर मोहनजोदड़ों एवं मिस्री—यूनानी सम्यताओंतक ले जाते हैं, किंतु खेदकी बात है कि किसीने भी 'सती-प्रथा'का सम्बन्ध भगवान् शिवकी पहली पत्नी दक्ष-प्रजापतिकी पुत्री देवी सतीसे नहीं जोड़ा, परंतु पंजाबके जनमानसने सती-दहनकी गाथाको 'लोहड़ी'के लोकपर्वके रूपमें सुरक्षित रखा है।

सौरवर्षके पोष मासके अन्तिम दिन सूर्य ढळते ही उत्तरप्रदेशकी 'होली' के समान लकड़ियों-उपलोंका ढेर सुलगा
कर पंजाबमें 'लोहड़ी' जलायी जाती है । दक्षद्वारा
भगवान् शिवकी उपेक्षा किये जानेपर भोलेनाथकी पत्नी
सतीने प्रायश्चित्तस्वरूप अपना शरीर अग्निको भेंट कर
दिया था। तदनन्तर दक्ष प्रजापतिने अपनी भूल खीकार
करके भगवान् आशुतोषकी प्जा-अर्चना की थी। इसी
उपलक्ष्यमें आज भी पंजाबी माता-पिता अपनी बेटी और
दामादको प्रसन्न करनेके लिये 'लोहड़ीका संधारा' मेजते
हैं। दामाद, बेटी और पुत्रीके सास-ससुर रेवड़ी, तिलवे
(तिलके लडड़) और कपड़ोंकी नुब्ल भेंट प्राप्त
करके समझ लेते हैं कि वध्पक्षवाले अभीतक उनके
प्रति रनेहधारा प्रवाहित करनेमें दत्तचित्त हैं। लोहड़ीका
संधारा केवल हिंदू-परिवारोंमें ही नहीं, प्रत्युत सिक्खपरिवारोंमें भी यथावत प्रचलित है।

पंजाबमें प्राचीन कालमें पितिक साथ चितारूड होनेवाली महिलाकी समाधि बनानेकी प्रथा थी। सम्पन्न लोग तो बड़े-बड़े घरौंदोंके रूपमें यह कार्य पूर्ण कर लेते थे, किंतु मध्यमश्रेणीके महानुभाव अथवा आर्थिक दृष्टिसे दुर्बल व्यक्ति तीन हैंटोंकी 'मदी' बनवाकर काम चला लेते थे। आज भी श्रद्धालु जन इन पुरानी

१. विशेष अध्ययनके लिये देखिये —श्रीमती सरोजबाला कपूर एवं डॉ॰नवरत्न कपूरकृत 'लोकपर्वीय बाल-किशोर-गीतः।

२. विस्तृत अध्ययनके लिये देखिये---डॉ॰ नवरस्न कपूर-रचित (पंजाबी-लोक चिन्तन और पर्वोत्सवः ।

३. विस्तृत अध्ययनके लिये देखिये — डॉ॰ नवरस्न-कपूरकृत 'लोहड़ी समन्ययात्मक लोकपर्वः ।

समाधियोंपर किसी-न-किसी समय कर्ल्ड्रचूना पुतवा देते हैं।

दक्ष-पुत्री सती तो अगले जन्ममें पर्वतराजकी पुत्री पार्वतीके रूपमें जन्मी और उन्हें मनोवाञ्छित पतिदेव भगवन् शिव ही प्राप्त हुए। अतः शक्तिस्वरूपा सती एवं पार्वती चिरसीभाग्यवती मानी जाती हैं। यही कारण है कि वे सधवा श्वियाँ जो अपनी सासकी मृत्युके कारण \*आश्विनकृष्णा चतुर्थीके दिन 'करवा चीय' मनाकर अपना करवा 'सासू-माता'को भेंट करनेसे वञ्चित रह जाती हैं, वे अपने करवे तथा पोंजा ( मठरी आदि पूजा-सामग्री ) 'सती'की समाधिपर चढ़ा आती हैं।

इस सामग्रीके साथ रोलीके छींटे और मौलीकी तारें 'सती' के चिर-सुहागत्रती होनेकी सूचना देते हैं।

पंजाबमें 'सती-साध्वी' शब्द सचिरत नारीके लिये भी रूढ हो चुका है। पंजाबका जैन-समाज भी इस शब्दको अपनाकर जैन-साध्वियोंके लिये 'सतीजी'का प्रयोग करने लगा है।

४. शीतला—वर्षमं भिन्न-भिन्न अवसरोंपर शीतलाके मेले भी पंजावमें लगते हैं। शीतलाके पुजारी निम्नवर्गीय होते हैं और शीतलाके पूजा-स्थलको 'माड़ी' (मण्डप) कहा जाता है। पंजाबकी उच्चकुलीन खियाँ 'शीतलाको भी शक्तिका रूप मानकर गुलगुले, पूरियाँ, चने आदि भेंट करके अपनी उदारताका परिचय देती हैं।

# हिमाचलप्रदेशकी प्रमुख लोक-देवियाँ

( डॉ॰ श्रीविद्याचन्दजी ठाकुर एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰)

#### सात भगिनी-देवियाँ

हिमाचलप्रदेशके चम्बा जनपदमें व्यापक रूपमें शक्ति-उपासना होती आ रही है। प्रमाणखरूप यहाँ भारी संख्यामें शक्ति-पीठ विद्यमान हैं, जहाँ इस प्रदेशकी बहुसंख्यक जनता इन देवियोंकी अत्यन्त निष्ठासे उपासना करती है। ये प्रायः लोकदेवियाँ हैं, जिनका सम्बन्ध पीराणिक शक्तियोंसे लगाया जाता है। इनमें सात प्रमुख लोकदेवियाँ हैं—१—आधाशक्ति, २—लिखणा, ३—चीण्डी, १—मिन्धल, ६—जालपा और ७—प्रीली-वाली। आधाशक्ति या आधाशक्तिका पीठ चम्बा शहरसे दक्षिण ५० मील दूर है। अष्टधातु-निर्मित महिषासुर-मर्दिनीके रूपमें लिखणाका पीठ भरमीर स्थानपर है। चौण्डी या चण्डिकादेवीका पीठ चम्बा नगरके दक्षिण-पूर्व एक पहाड़ीपर है। बैरावालीका पीठ चम्बाकी 'सन्धल' तहसीलमें है। कोठीमें मिन्धलदेवी 'मिन्धल'

प्राममें है। जालपा देवीका पीठ 'मैहला'में 'हिडिम्बा' मन्दिरमें ही हिडिम्बादेवीके साथ ही प्रतिष्ठित है। प्रीलीवालीका पीठ 'मेढी' प्राममें है।

मान्यता है कि ये सातों देतियाँ आपसमें बहनें थीं। प्रथम ये सभी छतडाछीमें ही आविभूत हुई और फिर प्रत्येकने अपने-अपने उपर्युक्त अलग-अलग स्थानोंपर पीठ बना लिये। इनमें प्रत्येककी उन-उन स्थानोंपर आविभूत होनेकी बड़ी रोचक कथाएँ बतायी जाती हैं। उनमें मुख्यता यह है कि सातों जहाँ आविभूत हुई, उस सम्बन्धमें बताया जाता है कि पासके मेढी गाँवके चरवाहे पहले सघनरूपमें स्थित इस स्थानपर गायें चराने लाते थे। कुछ समयके बाद शामको घर आनेपर गायें बहुत कम दूध देने लगीं। इसकी जाँचके लिये कुछ लोग जंगलमें गये और रहस्यका पता लगानेके लिये वहाँ छिपकर बैठ गये। उन्हें दिखायी पड़ा कि सभी गायें एक स्थानपर एकत्र हुई और उनके

मास-गणना गुक्रपक्षसे आरम्भ करनेपर कार्तिक-कृष्णपक्ष आश्विन-कृष्णपक्ष हो जाता है ।

थनोंसे दूधकी धाराएँ वहने लगीं। कुछ देर बाद गायें विखरने लगीं। पता लगानेवालोंने उस स्थानकी खुदाई की तो उन्हें सात पिण्डियाँ मिलीं। ये ही वे सात बहनें देवियाँ हैं। छतवाड़ी, भरमीर आदि पीठोंमें देवियोंके भव्य कलापूर्ण मन्दिर हैं, जो सातवीं शताब्दीके मेरुवर्मिके समयके बताये जाते हैं। लिखणा-मन्दिरकी काष्ठकला उल्लेख्य है। देवीकोठीका मन्दिर पहाड़ी शैलीके भिति-चित्रों और काष्ठकलाके लिये प्रसिद्ध है। चामुण्डा-मन्दिरकी लकड़ीकी शिल्पक ला भी अत्यन्त दर्शनीय है।

#### भलेई या भद्रकाली

चम्बानगरसे ३६ कि० मी० उत्तर-पश्चिममें एक अत्यन्त रमणीय पहाड़ी है, जहाँ मलेई या भद्रकालीका मन्दिर है। वर्तमान मन्दिर से २ कि० मी० दूर 'श्रम्मण' गाँवमें एक बावलीके पास इस देवीका मूल निवास था। देवीने चम्बानरेशको स्वय्नमें आदेश दिया कि 'मैं बावलीके पीछेकी दीवालके बीच हूँ। मेरी प्रतिमाके नीचे धनसे भरी तीन बटलोइयाँ हैं। मुझे यहाँसे निकालकर एक बटलोईसे मेरा मन्दिर बनवाओ, दूसरीसे यज्ञ करो और तीसरी अपने उपयोगमें लो। तदनुसार देवी और बटलोइयोंको पालकीमें रखकर चम्बा लाया जाने लगा तो

वर्तमान मन्दिरके स्थानपर पालकी भारी होकर वहीं रुक गयी और वहीं मन्दिर बनाया गया ।

#### वाड़ी भगवती

चम्वानगरके उत्तर ३ कि० मी० दूर 'वाड़ी देहरा' नामक स्थानपर धुरम्य कादू (वन्य जेत्न ) की वाटिका है और उसीके वीचोवीच बाड़ी भगवतीका मन्दिर है। कहा जाता है कि पासके सुंगल गाँवसे एक ब्राह्मण रात्रिके चौथे पहरमें साल नदीको पारकर वाड़ी-क्षेत्रमें कामके लिये आता था। एक दिन नदीमें नहाते समय उसके पैर एकदम अकड़ गये। अन्ततः उसे देवीकी प्रेरणा हुई कि पानीमें हाथ डालकर मेरी पिण्डी निकालो और यहाँ स्थापित करो तो तुम्हारा रोग मिट जायगा। ब्राह्मणने पिण्डीको निकालकर बाड़ी भगवतीकी प्रतिष्ठापना कर दी।

यहाँ उपर्युक्त देवियोंके उत्सवोंके बड़े-बड़े मेले, देवी-जागरा (जागरण) आदि प्रायः वर्षभर हुआ करते हैं, जिनमें चैत्र-नवरात्रमें दिन-रात हवन-पाठ, वैशाखकी १४-१५तिथियों, ज्येष्ठ-आषाढ़मासकी अन्तिम रात्रि, ३, ८ और ९ तिथियों, भाद्रपद कृष्ण नवमीसे अमावस्यातक, पुनः भाद्रपदशुक्त दशमी और पूर्णिमाके उत्सव विशेष उल्लेख्य हैं।

# जय दे, जगदानन्दे !

यह जगत् सुर और असुरोंका संग्राम-क्षेत्र है। असुर-शिकको पराभूत करके माँ सुर-शिकको जय और आनन्द प्रदान करती हैं। पराजित होनेपर कोई आनन्दित नहीं होता, जय प्राप्त होनेपर ही आनन्दका अनुभव होता है। अतपव केवल माँ जगत्की एकमात्र आनन्दकारिणी हैं। माँ ही आनन्दस्वरूपा हैं। जगत्में अनुभव होता है। अतपव केवल माँ जगत्की एकमात्र आनन्दकारिणी हैं। माँ ही आनन्दस्वरूपा हैं। जगत्में जो कुछ आनन्द है, वह माँ है। इसीलिये जगत् माँका पूजन करता है। यह जय माँ किसको देती है ? कौन माँका कृपापात्र है ? किसो स्थानविशेषमें स्थित जीव ही क्या माँका कृपापात्र है ? नहीं, कोई कहीं भी रहे, यथार्थभावसे माँके शरणागत होनेसे ही वह माँका कृपा-भाजन बन सकता है; क्योंकि माँ सर्वगता हैं। माँ जय-स्वरूपा तथा सर्वशक्तिमती हैं। विरुद्ध-शक्ति चाहे कितनी प्रबल क्यों न हो, माँकी जय अवश्यम्भावी हैं।

## सिख-धर्मग्रन्थोंमें मातृशक्तिका गौरव

( ज्ञानी श्रीसतसिंह प्रीतम, एम्०ए० )

सिख-सम्प्रदायके दो मूल प्रन्थ हैं—एक 'आदि-प्रन्थसाहिव' जिसका सम्पादन गुरु अर्जुनदेवजीने किया। इसमें गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुनदेव, गुरु तेगबहादुर तथा भारतके अन्य संत और भक्तोंकी वाणियाँ हैं। दूसरा 'दशम प्रन्थ' है, जिसके रचियता संत-सिपाही गुरु गोविन्दसिंहजी हैं। गुरु गोविन्दसिंहजी एक सच्चे कर्मयोगी थे। माता-सम्बन्धी विचार उनके दशम प्रन्थमें अधिक हैं। आदि-प्रन्थकी जय-वाणीमें गुरु नानकदेवजी माँसे ही सृष्टिका होना लिखते हैं।

एक माई जुगति वियाई तिनि चेले परवाण। इक संसारी इक भण्डारी इक लाए दीवाण॥

अर्थात् 'एक ही माता जब युक्तिसे ब्रह्मद्वारा प्रसूत हुई, तब उससे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजीकी उत्पत्ति हुई।

गुरु अर्जुनदेवजी ब्रह्मको पिता और माता शब्दद्वारा सम्बोधित करते हैं—

तुम मात पिता इम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सूख वनेरे।

गुरु गोविन्दिसंहजीने दशम-प्रन्थमें अपना जीवन-चित्र स्वयं लिखा है। आप अपने पिछले जन्मकी कथा लिखते हुए कहते हैं कि पिछले जन्ममें मैंने ब्रह्म (परब्रह्म परमात्मा) तथा माता कालीकी उपासना की थी। आप महाकाल, अकाल, अकाल पुरुष आदि नामोंसे ब्रह्मको पुकारते थे तथा ब्रह्म और शक्तिमें अमेद मानते थे। उन्होंने दशम-प्रन्थमें माताकी स्तुति बड़े सुन्दर शब्दोंमें की हैं जैसे—

होई कुपा तुमरी हम पें, तु सभे सवाने गुन हों धरिहों। जीय धार विचार तव वरबुध, महा अग्नि गुणकों हरिहों॥ विन चण्ड कृपा तुमरी कबहूँ, मुख ते नहीं अच्छर हों करहों। तुमरो करे नाम किथें तुलहा, जिस बाक समुद्र विखे तरहों॥ और---

संकट हरन, सभ सिद्ध की करन,

चण्ड तारन तरन, शरण छोचन विशाल है

आदिजाके आहि, बहै अन्त को न पारावार

शरण उचारण, करण प्रतिपाल है॥

शरण उत्रारण, करण प्रतिपाल है॥ असुर संघारन, अनिक दुख नासन,

सु पतित उधारन छुडाये जम जाल है। देवी वर लापक, सु बुध हूँ की दायक,

> ्सु देहि वर पायक बनावे ग्रंथ हाल है।। पदमें गुरु गोविन्द्रसिंहजीने दशम-ग्रन्थव

इस पदमें गुरु गोविन्दिसहजीने दशम-प्रनथकी रचनाके समय मातृ-कृपाके लिये प्रार्थना की है। गुरु गोविन्दिसहजी दशम-प्रनथमें सृष्टिकी रचना लिखते समय माता अथात भवानीका आविर्माव इस प्रकार लिखते हैं। आप माताको निम्नतर ईश्वर नहीं मानते थे, अपितु बहासे अभिन्न मानते थे। जैसे—

प्रथम काल सब जगको ताता,

ताते तेज भयो विख्याता।

सोई भवानी नाम कहाई,

जिन एह सगली सृष्टि बनाई॥

उनके विचारमे एएकी स्रोति जो स्रविके अ

उनके विचारसे प्रमुकी ज्योति, जो सृष्टिके आदिमें संसारकी उत्पत्तिका कारण बनी, माता ही हुई। छक्के पातशाही १० में आप लिखते हैं—

छत्र धरनी तही आदि सकल मुनि जना तोहि जिस दिन सरेव। तही काल आकाल की जोति जय सदा जय सदा जय विराजे। दास मांगै यही कुपा सिंधु ब्रह्मकी भक्ति सर्वत्र दीजै ॥ ब्रह्मकी भक्ति प्रदान करनेवाली माता ही है। माता-से ही भक्तिकी याचना की गयी है। आप माताको जगत्-जननी, अन्नदैनी, ब्रह्माण्ड-सरूपी आदि विशेषणोंसे

स्मरण करते हैं---

तुही जगत जननी अनम्ती अकाल,
तुही अन्नदैनी सभनको सम्भाल।
तुही खण्ड ब्राह्माण्ड भूमं स्वरूपी,
तुही विष्णु, शिव, ब्रह्म, इन्द्रा अनूपी॥

माताके खेळ तथा शक्तिकी महिमा 'दशम-प्रन्थ'में गुरुजीकी किततामें दर्शनीय है—

तही सब जगत को अपावे छुपावे,
बहुद आपे छिनक में बनावे खपावे।
जुगो जुग सकल खेल तुम्हीं रचायो,
तुमन खेलका भेद किनहँ न पायो।
तुमन कुदरती खेल कीनो अपारा,
तुमन तेज सो कोट रिव शिश उजारा।
तुही अम्बके शक्ति कुदरित भवानी
तुमन कुदरती जोति घट घट समानी॥

गुरु गोविन्द्सिंह्जीने 'दशम-प्रन्थ'में चण्डी-चरित्र-को तीन बार लिखा है—दो बार ब्रजभाषामें, एक बार पंजाबीमें । उसके अन्तमें माहात्म्य लिखते हैं—

जे जे तुमरे ध्यान को नित उठि ध्येहें संत।
अंत लहीं मुक्ति फुलु, पावहिंगे भगवंत॥
संत सहाई सदा जग माई,
जह तह साधन होई सहाई।
दुर्गा-पाठ बनाया समें पौड़ायाँ
फेर न जूनी आया जिन इहं गाइया॥

भगवतीने गुरु गोविन्दसिंहजीको अपने हाथसे तलवार दी, इसलिये उसे प्रत्येक सिख 'करद' कहते हैं अंतर ध्यान भई जा माई

तव छंकुडीए गिरा अलाई।

मम बाना कछनी इहु छीजे

अपने सरव पंथ में दीजे॥

गुरुजीने सिखोंको आज्ञा दी कि पूजाके धनको प्रहण न करना; क्योंकि यह विष-तुल्य है। एक वार सिख-सेक्जोंने गुरु गोविन्दिसहजीकी शिकायत उनकी मातासे की कि 'जो दान आता है वह सब गुरुजी ब्राह्मणों या दीनोंको दे देते हैं।' माताजीने गुरुजीको बुलाया और पूछा-—'पुत्र! क्या बात है!' उस समय गुरु गोविन्दिसहजीने जो बचन कहे, वे स्वर्णाक्षरोंमें लिखने योग्य हैं—

ज्यों जननी निज तनुजको निरस्त जहर नहीं देत । स्यों पूजाके धान को मेरी सिख न छेत ॥

'जिस प्रकार माँ अपने पुत्रको देखकर भी विष नहीं देती, उसी प्रकार पूजाके धानको मेरे सिखोंको नहीं लेना चाहिये; क्योंकि यह विषके समान सिखधर्मको विनाशके कगारपर ले जायगा।' आज सिख-सम्प्रदायके लिये यह शब्द एक चेतावनी है। गुरुद्वारोंके धनका सदुपयोग होना चाहिये। सिखको कर्मयोगी बनकर स्वयं कमाना चाहिये।

सिख-सम्प्रदाय हिंदूधर्मकी रक्षाके लिये बनाया गया था। आज स्थिति चिन्तनीय हो रही है! यह समय विचारपूर्वक चेतने और सँभलनेका है।

#### महामाया

महामायारूपे परमविशदे शक्ति ! अमले !
रमारम्ये शान्ते सरलहृद्ये देवि ! कमले !
जगन्मुले आद्ये कविविबुधवन्द्ये श्रुतिनुते !
बिना तेरी दाया कब अमरता लोग लहते !!
लोचनप्रसाद पाण्डेय





CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

## गुरु गोविन्दसिंहके साहित्यमें शक्ति-उपासना

( प्रो॰ श्रीलालमोहरजी उपाध्याय )

गुरु गोबिन्दसिंहकी शक्ति-उपासनाविषयक तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं, जो 'दशम-प्रन्थ'में संगृहीत हैं—१ चण्डी-चरित्र उक्ति-विलास, २ चण्डी-चरित्र (त्रजमात्रा), ३ दी वार (पंजाबी)। प्रथम रचना सात अध्यायों और २३३ छन्दों में हैं, जो दुर्गासप्तश्तीसे सम्बद्ध है। प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 'इति श्रीमार्कण्डेय-पुराणे श्रीचण्डीचरित्रे उक्ति-विलासेग्रूपी पुण्पिका पायी जाती है। दूसरी रचना आठ अध्यायों तथा २६२ क्लोकोंकी है, जिसमें देवीके युद्धों एवं बल-पराक्रमका विशद वर्णन है। तीसरी रचना 'दी वार' या 'वार' श्रीभगवतीजी (दी) पंजाबी में ५५ छन्द हैं, जिसमें शक्ति-उपासनाका पूरा वर्णन है।

गुरु गोविन्दसिंह छोकाचारसमर्थित शक्तिके उपासक थे। इसीछिये भगवती माँके भयंकर विकराल रूपकी उपासनामें गुरु गोविन्दसिंहको अधिक संतोष मिला। वे शक्तिका स्वरूप-निरूपण करते हुए पुराणोंका उल्लेख करते हैं—

> पवित्री पुनीतां पुराणी परेयं प्रम्मी पूरणी पारब्रह्मी अजेयं अरन्यं अनूपं अनामं अणमं अमीयं अजीतं महाधमं धामं॥ (चण्डी-चरित्र २५१)

अन्यत्र स्वरूप-वर्णन करते हुए उनकी बानी है—

नमो चापणी वरमणी खड्ग वाणं गदा पाणिनी चक्रणी चित्रमाणं नमो स्टर्जी सेहथी पाणिमाता नमो गिआन विगिधान की ज्ञानदाता॥

कहीं-कहीं गुरुने माँके अनिर्वचनीय सीन्दर्यका बड़ा ही मनोरम कवित्वपूर्ण वर्णन किया है--- मीन मुरक्षाने कंत खंजन खिसाने,
अिं फिरत दीवाने वन डीछे जित-तित हैं
कीर भी कपोत बिग्व की दसा कछापी
वन फूटे कूटे फिरे मन चैन हूँ न कित ही॥
दारम चरक गयो पेख दसननिपांति
रन्य ही की कांति जग पे.छ रही सित ही।
ऐसी गुन-सागर उजागर सुनागर है
सीनी मन मेरो हिर नैन को रचित ही॥
(चण्डी-चरित्र, उक्तिविछास छन्द ८९)

देवीकी सम्पूर्ण महिमामयता उनकी रचनाओं में व्याप्त है। वे सर्वशक्तिमयी देवीके सर्वकर्तृत्व और कृपामय स्वभावका सुन्दर भक्तिमय वर्णन करते हैं—

तारन लोक उधारन भूमहि दैत संघारन चंड तू ही है। कारण ईस-कला कमला हिर अदिसुता गह देखो उही है। ताप सता ममता कविता कि के मन माहि सदाइ गुही है। कीनो है कंचन सोह जगतमें पारस-मूरित जाहि छुही है। (वही छन्द ४)

गुरु गोविन्दसिंह सच्चे वीरकी माँति देवीसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे सत्कर्म करें, निर्भय होकर शत्रुओंसे छोहा छें, विजय प्राप्त करें और आयु शेष होनेपर रण-भूमिमं ही वीरगित प्राप्त करें। उनके 'सबद' हैं—

देहि सिवा वर मोहि इहै सुभ करमन ते कबहूँ न टरों। न डरों अरिसों जब जाइ छरों निसचे करि अपनी जीत करों॥ अरुसीखहो अपने ही मनकों इह छाछच हरिगुन ही उचरों। जब आवकी अउध निदान बनै अति ही रनमें तब जूझि मरों॥

सिक्ख-पंथके दसवें गुरु महावीर गोविन्दसिंह कर्म और चेतनासे वास्तविक शक्तिके उपासक थे। उनकी वाणी और करनीमें सदा-सर्वदा शक्ति-स्वरूपा भगवतीकी चेतनाका दर्शन किया जा सकता है। प्रस्तुत उद्धरण भी इसके प्रमाण हैं।



# पट्चक और कुण्डलिनी-शक्ति

( स्व॰ श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी, एम्०ए० )

जिस प्रकार भूमण्डलका आधार मेरुपर्वत है, उसी प्रकार मनुष्य-शरीरका आधार मेरुदण्ड अथवा रीढ़की हडडी है। मेरुदण्ड तैंतीस अस्थि-खण्डोंके जुटनेसे बना है। सम्भव है, इस तैंतीसकी संख्याका सम्बन्ध तैंतीस कोटि देवताओं अथवा प्रजापति, इन्द्र, अष्ट वसु, द्वादश आदित्य और एकादश रुद्रसे हो। भीतरसे यह खोखला रहता है। इसका नीचेका भाग नुकीला और लोटा है। इस नुकीले स्थानके आस-पासका भाग 'नाडी-कन्द' कहलाता है और इसीमें महाशक्ति कुण्डिलनीका निवास है।

स्त्रस्थ एवं पूर्ण मानव-शरीरमें बहत्तर हजार नाडियों-की स्थित है, इनमेंसे चौदह मुख्य हैं। इनमें भी इडा, पिक्नला तथा सुषुम्ना तीन प्रधान हैं। इडा मेरुदण्डके बाहर बायों ओरसे और पिंगला दाहिनी ओरसे लिपटी हुई हैं। सुषुम्ना नाडी मेरुदण्डके भीतर कन्द्रभागसे प्रारम्भ होकर कपालमें स्थित सहस्रदल कमलतक जाती है। जिस प्रकार कदलीस्तम्भमें एकके बाद दूसरी परत होती है, उसी प्रकार इस सुषुम्नानाडीके भीतर कमशः वजा, चित्रिणी तथा ब्रह्मनाडी हैं। योगिक्रियाओं-द्वारा जाप्रत् कुण्डिलनीशक्ति इसी ब्रह्मनाडीके द्वारा कपालमें स्थित ब्रह्मरन्ध्रतक (जिस स्थानपर खोपड़ीकी विभिन्न हिंडुयाँ एक स्थानपर मिलती हैं और जिसके ऊपर शिखा रखी जाती है ) जाकर पुनः लौट आती है।

मेरुदण्डके भीतर ब्रह्मनाडीमें पिरोये हुए छः कमलों-की कल्पना की गयी है, ये ही षटचक्र हैं । प्रत्येक कमलके भिन्न संख्यामें दल हैं और प्रत्येकके रंग भी भिन्न हैं । ये छः चक्र शरीरके जिन अवयत्रोंके सामने मेरुदण्डके भीतर स्थित हैं, उन्हीं अवयत्रोंके नामसे पुकारे जाते हैं । इनके अन्य नाम भी हैं । अब इन चक्रोंका विवरण देखिये ।

(१) मूलाधारचक—इस चक्रकी. स्थित रीहकी हडडीके सबसे नीचेके भागमें 'कन्द' प्रदेशसे लगे गुदा और लिङ्गके मध्यभागमें है। इस चक्रका जो कमल है वह रक्तवर्ण है और उसमें चार दल हैं। इन दलेंपर वँ, राँ, वँ और सँ अक्षरोंकी स्थिति मानी गयी है। इसका यन्त्र पृथ्वीतत्त्रका द्योतक और चतुष्कोण है। यन्त्रका रंग पीत है, बीज 'लँ' है और बीजका वाहन ऐरावत हस्ती है। यन्त्रके देव और शक्ति बहा और डाकिनी हैं। इस यन्त्रके मध्यमें स्वयम्मू लिङ्ग है, जिसके चारों ओर सर्पाकार साढ़े तीन फेरेमें लिपटी हुई अपनी पृछको अपने मुखमें दबाये हुए सुप्त कुण्डलिनी-शक्ति

विराजमान है। प्राणायामद्वारा जाप्रत् होकर यह शक्ति विद्युल्ळतारूपमें मेरुदण्डके भीतर ब्रह्मनाडीमें प्रविष्ट होकर जगरको चळती है।

- (२) स्वाधिष्ठानचक--इस चक्रकी स्थिति लिङ्ग-स्थानके सामने है। इसका कमल सिन्दूर वर्णवाले छः दलोंका है। इलोंपर बँ, मँ, मँ, यँ, रँ, लँ की स्थिति मानी गयी है। इस चक्रका यन्त्र जलतत्त्वका चोतक और अर्धचन्द्राकार है। इस यन्त्रका रंगचन्द्रवत् ग्रुम्न है। बीज 'वँ' हे और बीजका वाहन मकर है। यन्त्रके देव तथा देवशक्ति विष्णु और राकिनी हैं।
- (३) मणिप्रचन्न-यह चन्न नाभिप्रदेशके सामने मेरुदण्डके भीतर स्थित है। इसका कमल नीलवर्णवाले दस दलोंका है और इन दलोंपर डँ, ढँ, णँ, तँ, थँ, दँ, धँ, नँ, पँ, फँ अक्षरोंकी स्थिति मानी गयी है। इस चन्नका यन्त्र त्रिकोण है और वह अग्नितत्त्वका द्योतक है। इसके तीनों पाश्वीमें द्वारके समान तीन 'स्वस्तिक' स्थित हैं। यन्त्रका रंग वालरिव-सदश है, बीज 'रँ' है और बीजका बाहन मेप है। यन्त्रके देव और शक्ति बृद्ध तथा लिकिनी हैं।
- (४) अनाहतत्त्रक्र—यह चक हृदय-प्रदेशके सामने स्थित है और अरुण वर्णके द्वादश दलोंसे युक्त कमलका बना है। दलोंपर कॅ, लॅ, गँ, घँ, ठँ, चँ, छँ, जँ, इँ, जँ, ठँ, ठँ अक्षर स्थित हैं। चक्रका यन्त्र धूम्रवर्ण, पटकोण तथा वायुतत्त्वका मूचक है। यन्त्रका बीज 'यँ' है और बीजका वाहन मृग है। यन्त्रके देव तथा देवशक्ति ईशान रुद्र और काकिनी हैं। इस चक्रके मध्य शक्तित्रिकोण है, जिसमें विद्युत्-तुल्य प्रकाश व्याप्त है। इस त्रिकोणसे सम्बद्ध 'बाण' नामक स्वर्णकान्तिवाला शिवलिङ्ग है, जिसके अपर एक छिद्र है। इस छिद्रसे लगा हुआ

अष्टदलयाला 'हापुण्डरीक' नामक कमल है । इसी हापुण्डरीकार्मे उपारय देवका ध्यान किया जाता है।

- (५) विशुद्धिचक्र—इस चक्रकी स्थिति कण्ठ-प्रदेशमें है। इसका कमल धूम्र वर्णवाले सोलह दलोंका है और इन दलोंपर 'अँग्से 'अः'तक सोलह स्वरोंकी स्थिति है। चक्रका यन्त्र पूर्ण चन्द्राकार है और पूर्ण चन्द्रकी प्रभासे देदीप्यमान है। यह यन्त्र शून्य अथवा आकाशतत्त्वका द्योतक है। यन्त्रका बीज 'हँ' है और बीजका वाहन हस्ती है। यन्त्रके देव और देवशक्ति पश्चवक्त्र सदाशिव तथा शाकिनी हैं।
- (६) आज्ञाचक—यह चक्र भूमध्यके सामने मेर-दण्डके भीतर ब्रह्मनाडीमें स्थित है। इसका कमल इवेत वर्णके दो दलोंवाला है। इन दलोंपर 'हँ,' 'क्षँ' अक्षरोंकी स्थिति मानी गयी है। चक्रका यन्त्र विद्युत्प्रभायुक्त 'इतर' नामक अर्द्धनारीश्वरका लिङ्ग है। यह यन्त्र महत्-तत्त्वका स्थान है। यन्त्रका बीज प्रणत्र (ॐ) है। बीजका बाहन नाद है और इसके ऊपर बिन्दु भी स्थित है। यन्त्रके देव उपर्युक्त इतर लिङ्ग हैं और शक्ति हाकिनी हैं।

इन छः चक्रोंके बाद मेरुदण्डक ऊपरी सिरेपर सहस्रद्रुवाला सहस्रारचक्र है, जहाँ परम शिव विराजमान रहते हैं । इसके हजार दलोंपर वीस-वीस बार प्रत्येक स्वर तथा व्यक्षन स्थित माने गये हैं । परम शिवसे कुण्डलिनी-शक्तिका संयोग लययोगका ध्येय हैं । यह विषय अत्यन्त गहन हे, पर सक्षिप्त सारांश यह है कि नश्वर पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धितत्त्वोंको कमशः एक दूसरे में लीन करके अन्तमें अमर—अद्देतरूपका अनुभव करना मनुष्यमात्रका लक्ष्य होना चाहिये । यही उद्देश्य पद्योपचार-पूजाका है । ये पाँचों उपचार पाँचों तत्त्वोंके स्थानापन हैं । यथा—गन्ध (पृथ्वी), नैवेद्य (जल), रीप (अग्नि), धूप (वायु) और पुष्प (आकाश)। इनका समर्पण पाँचों तत्त्वोंके लयके तुल्य है । इसके

अतिरिक्त पृथ्वीसे लेकर आकाशतक कमशः एक-दूसरेसे सूक्ष्मतर तस्त्र हैं।

प्रत्येक चक्रके सम्बन्धमें दल, तत्व, यन्त्र, बीज, वाहन आदिके विषयमें जो बातें कही गयी हैं, वे साधारण पाठकोंको असम्भव-सी माछम होती होंगी। अतः इस विषयमें कुछ विचार अप्रासिक्षक न होंगे।

पन्नोंके दल-अंग्रेजीमें चक्रोंको Plexus अथवा 'नाडीपुञ्जः' कहते हैं । वुडरफ आदि पाश्चात्त्योंके अनुसार यह वर्णन कुछ-कुछ ठीक भी है; क्योंकि ये छः चक्र मेरुदण्डके उन भागोंमें स्थित हैं, जहाँसे विशेष संख्याके गुच्छोंमें नाडियाँ निकलती हैं । ये ही नाडियोंके गुच्छे समताके लिये 'कमलदल' कहे गये हैं । चक्रोंके चित्रोंमें दलोंके अग्रभागसे निकली हुई नाडियाँ दिखलायी गयी हैं ।

दलोंके वर्ण—उपर्युक्त नाडीपुञ्ज किसी रंगसे रँगे नहीं हैं। अभिप्राय यह है कि रुधिरके लाल रंगपर भिन्न-भिन्न तत्त्रोंके प्रतिविम्ब पड़नेसे रुधिरके रंगमें जिन-जिन स्थानोंमें जो विकृतियाँ प्रतीत होती हैं, वही उस नाडीपुञ्जका रंग कहा गया है। जैसे—रुधिरमें मिट्टी मिला दीजिये तो हल्का या मिट्याला पीला रंग हो जायगा, जल मिला दीजिये तो गुलाबी रंग हो जायगा। रुधिरको आगपर गरम कीजिये तो नीले रंगका हो जायगा। ग्रुद्ध वायुमें रुधिर गहरा लाल प्रतीत होगा। रुधिरको आकाशमें देखिये तो धूमिल दीख पड़ेगा। नाडीपुञ्जोंपर कोई भी अक्षर लिखे नहीं हैं, फिर भी बोलनेके समय वायुके धक्केसे जिस दलसे जो अक्षर उत्पन्न होता है, वही उस दलका अक्षर माना गया है।

चक्रोंके यन्त्र-चक्रोंके यन्त्र क्रमशः चतुष्कोण, अर्धचन्द्राकार, त्रिकोण, पटकोण, गोठाकार, लिङ्गाकार तथा पूर्णचन्द्राकार हैं। इसका अर्थ यह है कि इस शरीरकी भिन्न-भिन्न नाहियाँ वायुके धक्कोंके कारण

भिन-भिन्न तत्त्वोंके स्थानमें एक विशेष रूपकी आकृति प्रहण करती हैं। उदाहरणार्थ, जलती हुई अग्निको देखिये तो वह ठीक त्रिकोणाकृति दीख पड़ेगी। त्रिकोण-का मुख ऊपरको उठती हुई लपटोंमें दीखेगा। इस विषयमें जिज्ञासु पाठकोंको श्रीरामप्रसादकृत Nature's Finer Forces नामक प्रन्थ देखना चाहिये।

यन्त्रोंके तस्व—इन तत्त्वोंका तार्ल्य यह है कि भोजनके उपरान्त शरीरके इन-इन स्थानोंमें ये-ये तत्त्व तैयार होते हैं और इनसे पृष्ट होकर शरीर अपने कार्योमें प्रवृत्त होता है।

तरचोंके बीज—जिस प्रकार किसी यन्त्रमें (तथा इंजिनमें) स्थान-स्थानपर विशेष प्रकारके शब्द होते हैं उसी प्रकार वायुके संचारसे शरीरस्थ तत्त्वविशेषोंके स्थानमें विशेष-विशेष शब्द होते हैं। जैसे—पृथ्वी-तत्त्वके स्थानपर जहाँ मल निकलता है, वहाँ वायु लें लें लें करता हुआ प्रतीत होता है। मूत्राशयके स्थानपर जल-तत्त्वके बहनेके कारण वायु वें वें वें वें शब्द करता है। अलादि-पाचनके समय नामिके अग्नितत्त्वसे वायु रें रें रें करता हुआ चलता है, आदि।

वीजोंके वाहन—इनसे यह अभिप्राय है कि इन-इन स्थानोंपर वायुकी गित इन-इन पशुओंकी तरह होती है जैसे—पृथिवीतत्त्वके बोझके कारण वायुकी गित हाथीकी तरह मन्द हो जाती है। जलतत्त्वके बहने-वाला होनेके कारण वायु मकरकी तरह डुबकता चलता है। जिस प्रकार बटलोईमें भोजन पकते समय वायु वेगसे चलता है, उसी प्रकार जठराग्निके कारण वायु जिस वेगसे चलता है, वह मेदेकी चालकी तरह है। हदयके वायु-तत्त्वमें शरीरस्थ वायु हिरनकी तरह छलाँग मारकर भागता है, आदि।

चक्रोंके देव-देवी-यह विषय ध्यानयोग तथा उपासना-भेदसे सम्बद्ध है। जो देव-देवी ऊपर कहे गये हैं, वे प्रचलित 'पट्चक-निरूपण' नामक ग्रन्थके आधारपर हैं। इनके अतिरिक्त अन्य तथा प्राचीनतर पुस्तकोंमें इन चक्रोंके अन्य देत्री-देवता वर्णित हैं। जैसे—बाला-पद्धतिके अनुसार देवता ये हैं—

गणेद्वरो विधिर्विष्णुः शिवो जीवो गुरुस्तथा। पडेते हंसतामेत्य भूछाधारादिषु स्थिताः॥ और इनकी शक्तियाँ ये हैं—

शक्तिः सिद्धिर्गणेशस्य ब्रह्मणश्च सरस्वती। लक्ष्मीर्नारायणस्यापि पार्वती च पिनाकिनः॥ अविद्या चैच जीवस्य गुरोक्षीनं परापरम्। मोक्षवीजात्मिका विद्या शक्तिश्च परमात्मनः॥

कुण्डलिनीयोग केवल सुयोग्य गुरुके निरीक्षणमें ही सीखना और अभ्यास करना चाहिये। केवल पुस्तकोंके आधारपर इस विषयमें पड़ना बड़े भयंकर परिणामवाला हो सकता है। इसमें जीवनकी बाजी लग जाती है और लेशमात्र भी भूलसे कच्चे साधक पागल होते अथवा मृत्युको प्राप्त होते देखे गये हैं। अतः इस योगको साधारण खेळ अथवा परीक्षाकी वस्तु न गिनना चाहिये और न इन चक्रोंके विषयमें वर्णित सिद्धियोंके फेरमें पड़ना चाहिये। जो भी साधना की जाय, वह निष्काम होनी चाहिये। ऐसा करनेसे विष्नोंकी तथा भयकी सम्भावना कम रहती है।

षट चक्रोंके विषयमें अनेक उपनिषदोंमें विशा वर्णन पाये जाते हैं । जैसे—हंसोपनिषद्, योगचूडामणि-उपनिषद्, विशिखत्राह्मण-उपनिषद्, ध्यानिबन्दु-उपनिषद्, योगशिखोपनिषद् तथा योगकुण्डल्युपनिषद् । इनके अतिरिक्त अन्य कई उपनिषदोंमें, देवीमागवत, लिङ्गपुराण, अग्निपुराण तथा खामी शंकराचार्यकृत सौन्दर्यलहरीकी व्याख्याओंमें भी इनपर विस्तृत प्रकाश उपलब्ध होता है । दो-तीन सौ वर्ष पुराना पूर्णानन्दका लिखा हुआ 'षट्चक्रनिरूपण' नामक प्रन्थ आजकल इस विषयमें विशेषरूपसे प्रचलित है । अंग्रेजीमें कलकत्ता-हाईकोर्टके भूतपूर्व जज सर जाँन वुडरफद्वारा लिखत Serpent Power इस विषयमें एक बड़ा ही अपूर्व तथा सुन्दर प्रन्थ है ।

## 'माँ 'का प्रेमाकर्षण

भाँ। शांग्रें कितना प्रेमामृत भरा हुआ है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पुत्र जब अपनी माँको भाँ। भाँ। कहकर पुकारता है, तब माताका हृदय प्रेमसे भर आता है। ऐसे ही भक्तजन जब भाँ। माँ कहकर अपने उपास्य देवको पुकारते हैं, तब उनके हृदयमें एक दिव्य आनन्दकी धारा बहने लगती है। इसे सभी प्रत्यक्ष उपलब्ध कर सकते हैं। एक भक्तने कहा है—भाता! में तुझे माँ-माँ कहकर इतना पुकारता हूँ, परंतु तृ अभीतक सामने नहीं आती। इसका क्या कारण है ? भाँ। शब्द मेरे हृदयको बहुत प्रिय है और मेरी माताको भी अत्यधिक प्रिय था। जब में भाँ। कहकर उसे पुकारता था, तब वह गद्गद हो जाती थी। माता! माल्म होता है, तुझे भी भाँ। शब्द अत्यन्त प्रिय है, इसीसे तू यह सोचती होगी कि इस बच्चेके पास यदि में प्रकट हो जाऊँगी तो सम्भवतः यह भाँ। की पुकार लगाना बंद कर देगा। सम्भवतः इसी आशक्कांसे और भाँगकी आवाज गुननेके लोभसे ही तू नहीं आती। ये सब माताके पुजारीके भाव हैं। परमहंस स्वामी रामकृष्ण जब भाँ भाँ। कहकर पुकारते थे, तब वे शारीरकी सुध मूलकर भावविद्वल हो जाते थे।

## कुण्डलिनी-जागरणकी विधि

( स्वामी श्रीज्योतिर्मयानन्दजी )

वेद-वर्णित जगद्व्यापिनी आधाशिक ही ब्रह्मशिक्त है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमय दश्य-प्रपञ्च उसी ब्रह्मशिक्तिका विलास है।

शास्त्रोंमें इसे देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा, रुद्रा, नित्या, गौरी, घात्री तथा शक्ति आदि अनेक नामोंसे वर्णित किया गया है । शास्त्रोंमें इन प्राणशक्तियोंके केन्द्रीभूत शक्तिको 'देवींग-कुण्डितनी कहा गया है। पर्वत, अरण्य, समुद्र आदि धारण करनेवाळी धरित्रीका आधार जैसे अनन्त नाग है, उसी प्रकार शरीरस्थ समस्त गति और क्रिया-शक्तिका आधार कुण्डिलिनी-शक्ति है.। समस्त शक्ति एक स्थलमें कुण्डली बनाकर सर्पवत् बैठी रहती है, इसिलये इसका नाम कुण्डलिनी-शक्ति है। यह शक्ति मातृगर्भस्य संतानमं जाप्रत् रहनेपर भी संतानके भूमिष्ठ होते ही निदित-सी हो जाती है। मुमुक्षु साधक आत्मकल्याणके निमित्त इस कुण्डलिनी-शक्तिको सुपुम्ना नाडीके द्वारा ऊर्ध्वगतिवाली करके क्रमसे षटचक्र-भेदनहारा सहस्रारमें ले जानेके लिये प्रयतन-शील रहता है । जब वह इस प्रकार करनेमें समर्थ होता है, तब उसका दिव्य नेत्र खुल जाता है और दिव्य ज्ञानशक्तिके बलसे वह अपने स्वरूपको देखकर कृतकृत्य हो जाता है-जन्म-मृत्युके कप्टसे मुक्त हो जाता है।

कुण्डलिनी-शक्तिका स्थान-मनुष्यमात्रके मेरुदण्डके उभय पार्श्वमें इडा, पिङ्गला नामक दो नाडियाँ हैं। इन दोनों नाडियोंके मध्यमें अतिसूक्ष्म एक दूसरी नाडी है, जिसका नाम सुषुम्ना है। इसके नीचेके भागमें चतुर्दल त्रिकोणाकार एक कमल है, इस कमळपर कुण्डलिनी-शक्ति सर्णाकार कुण्डली बनाकर स्थित है। पश्चिमाभिमुखी योनिगुद्मेढान्तरालगा।
तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ति कुण्डली सदा॥
संवेष्ट्य सकलां नाडीं सार्धत्रिकुटिलाकृतिः।
मुखे निवेदय सा पुच्छं सुपुम्ना विवरे स्थिता॥

गुदा और लिङ्गके बीचमें निम्नामिमुख एक योनि-मण्डल है, जिसे कन्द-स्थान भी कहा जाता है। उसी स्थानमें कुण्डलिनी-शक्ति समस्त नाडियोंको बेष्टित करती हुई, साढ़े तीन फेरा भरकर, अपनी पूँछ मुखमें लिये सुषुम्नाके छिदको बंद कर सपके सदश अवस्थान करती है।

छप्ता नागोपमा होषा स्पुरन्ती प्रभया स्वया। अहिवत् सधिसंस्थाना वाग्देवी बीजसंहका॥

सर्प-तुल्या यह कुण्डिलनी-शक्ति पूर्ववर्णित स्थानमें निदित रहती है, परंतु अपनी दीप्तिसे स्वयं दीप्तिमती है। वह सर्पके समान सन्धिस्थानमें वाग्बीजके रूपमें स्थित है।

क्षेया शक्तिरियं विष्णोर्निर्भया स्वर्णभास्वरा। सत्त्वं रजस्तमञ्चेति गुणत्रयप्रसृतिका॥

इस कुण्डलिनी-शक्तिको व्यापक परमात्माकी शक्ति जानना चाहिये। यह भयरहित तथा सुवर्णके तुल्य दीप्तिमती है तथा सत्त्व, रज और तमोगुणोंकी प्रसूति है। 'हठयोगप्रदीपिका'में कहा है—

कन्दोध्वं कुण्डलीशक्तिः सुप्ता योक्षाय योगिनाम् । बन्धनाय च मूडानां यस्तां वेक्ति स योगवित् ॥

कन्दके जपरी भागमें कुण्डलिनी-शक्ति शयन कर रही है। जो योगी इसका उत्थापन करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो कुण्डलिनी-शक्तिको जगानेकी युक्ति जानता है, वहीं योगको यथार्थ जानता है। अतः जो पुरुष प्राणको दशमद्वार (सहस्रार)में ले जाना चाहता है, उसे उचित है कि वह गुरुकी संनिधिमें एकाप्रचित्त होकर युक्तिसे उस शक्तिको जाप्रत् करे।

स्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कुण्डली। तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च॥ तसात् सर्वप्रयत्नेन प्रवोधियतुमीश्वरीम्। ब्रह्मरन्ध्रमुखे सुप्तां सुद्राभ्यासं समाचरेत्॥ (शिवसंहिता)

'गुरुके प्रसादसे जब निद्गिता कुण्डिलनी-शक्ति जग जाती हैं, तब मूलाधार आदि षटचकमें स्थित पद्म तथा प्रन्थियोंका भेदन हो जाता है। इसिलिये सर्वप्रकारके प्रयत्नसे ब्रह्मरन्ध्रके मुख्में स्थित उस निद्गिता परमेश्वरीशक्ति कुण्डिलिनीको प्रवोधित करनेके लिये प्राणायाम, मुद्रा आदिका अभ्यास करना चाहिये।

वन्धत्रययुक्त प्राणायाम, मुद्राओं तथा भावनाओं द्वारा धीरे-धीरे कुण्डलिनीशक्ति जाप्रत् होती है। इस शक्तिको जाप्रत् करनेके लिये शास्त्रोक्त उपायोंके रहते हुए भी परिपक्त अनुभवी उपदेशकी विशेष आवश्यकता है; क्योंकि शास्त्रीय उपाय-सम्होंकी विधि तथा अधिकार-परत्वेन उपयोगिताका विचार उपयुक्त अनुभवी गुरु ही कर सकता है। इसलिये मुमुक्षु साधकोंको चाहिये कि अनुभवी सद्गुरुसे इस शक्तिके जागरणकी कुंजी प्राप्त करें। केवल प्रन्थोंपर निर्भर न करें, अन्यथा अनर्थकी सम्भावना है।

अव मैं एक अनुभवसिद्ध प्रणाळीका साधकोंक हितार्थ संक्षेपसे वर्णन करता हूँ—

(१) साधकको सबसे पहले नेती, धोती, बस्ति आदि कियाओंद्वारा वट (देह)-शुद्धि करनी चाहिये। (२) पश्चात् अष्ट प्रकारके प्राणायामकी शिक्षा लेनी चाहिये। यद्यपि षट्चकमेट्नमें सभी प्रकारके प्राणायामोंकी आवश्यकता नहीं है, तथापि योगियोंके लिये सभी प्रकारके प्राणायामकी शिक्षा उपयोगी है और इससे अभ्यासकी पटुता भी होती है। (३) प्राणायामोंके पीछे मुद्राएँ अर्थात् महामुद्रा, महाबेध, महाबन्ध, विपरीतकरणी, तारण, परिधानयुक्ति-चालन, शिक्तिचालनी आदि आवश्यक मुद्राएँ भी सीखनी चाहिये। स्मरण रहे, इन सब प्राणायामोंको तथा मुद्राओंको सदा बन्धत्रयके सिहत ही करना चाहिये, अन्यथा विषमय फल होनेकी सम्भावना है। (४) राजयोगकी विधिके अनुसार पटचक्रोंमें भावनाएँ करनी पड़ती हैं।

### प्रतिदिनका साधनाक्रम

### प्रातः ५ वजेसे ९ वजेतकका कार्यक्रम-

प्रातः ४ बजे शय्या त्यागकर देहशुद्धि कर लें।
पश्चात् (१) दोनों प्रकारका—भिन्नका प्राणायाम
५ से २५ प्राणायामतक। (२) उभय प्रकारकी—
शक्तिचालनी मुद्रा प्रत्येक ५ से १० तक। (३)
ताइनमुद्रा—४ प्राणायाममें १०१ तक। (४)
परिधानयुक्तिचालन—४ प्राणायाममें १०१ तक।
(५) शेष समयमें परचक्रभेदनकी मानसिक क्रियाएँ
या संयम (जो आगे बतलाया जायगा)।

### सायं ४ बजेसे ९ बजेतकका कार्यक्रम---

- (१) महामुद्रा प्रत्येक परेपर ५ से २५ तक।
- (२) महावन्ध प्रत्येक पैरपर ५ से २५ तक।
- (३) महावेध उभय प्रकारका ५ से १० तक ।
- ( ४ ) विपरीतकरणी मुद्रा-- ५ से १० तक ।
- (५) शेव समयमें पट्चक्रभेदनकी क्रियाएँ। (राजयोग)

### पट्चक्रोंमें संयमकी विधि

गुदामें जो मूलाधारचक स्थित है, वह एक चतुर्दछ कमलके सददा है। उस कमलमें चार पँखुड़ियाँ हैं, उनमें व, रा, ब, स—ये चार बीजाक्षर हैं। इसमें पृथ्वी-तत्त्व तथा गणपति देवता हैं, ऐसी भावना करनी

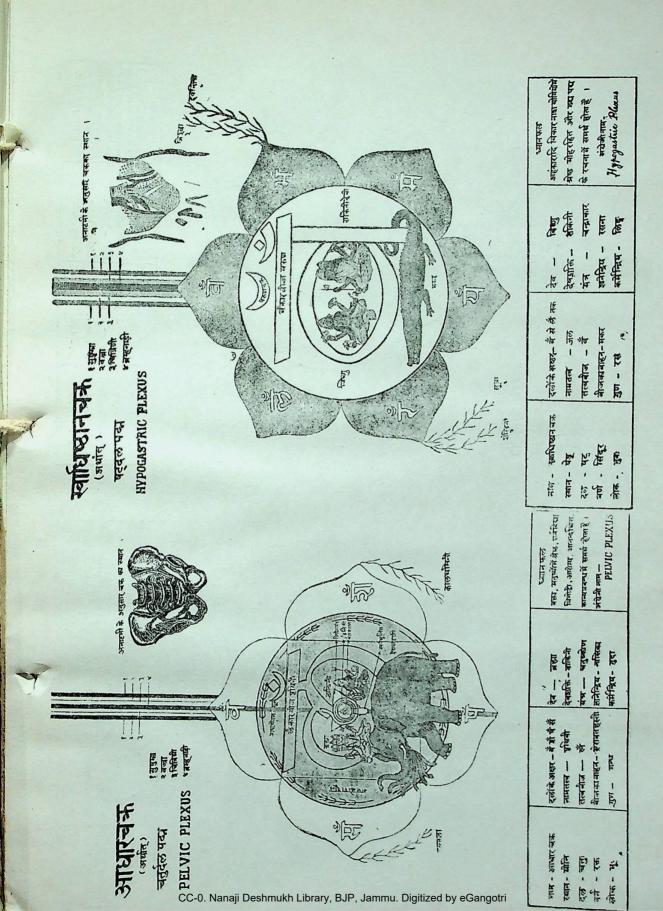





Ü

ध्यानमध्य

ग्यनप्यनामें समर्थ इंजात्य निद्धि प्राप्त योगी स्वर जानबान इंद्रिपन्ति

देव - धृशानकट्ट देवशील-काकिनी यंत्र - परबोण मानेद्रिय-त्यना कमें न्द्रिय- कर

स्यानक

अंग्रेजीनान उन माड़िकों से समूह काव्यशतिक गला होता है और कांगा प्रवेश करते की समर्थ होत

CARDIAC PLEXUS.

0



CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri





चाहिये । पश्चात् श्रद्धासिहत गणेराजीकी मानसिक पूजा, जप तथा कुण्डिळनी-शक्तिके जागरणके ळिये उनसे प्रार्थना करनी चाहिये । इसके पश्चात् म्ळाबारचक्रके जपरी भागमें अर्थात् गुदा और छिङ्गके मध्यदेशमें स्वाधिष्ठान नामक द्वितीय चक्रका चिन्तन करना होगा । यह चक्र छः पँखुड़ियोंवाळा है । इन पँखुड़ियोंमें ब से छ तक छ: बीजाक्षर हैं । इनमें जल तत्त्व है और ब्रह्माजी देवता हैं । पूर्वोक्त प्रकारसे यहाँ भी ब्रह्माजीकी मानसिक पूजा आदि करके नाभिकमळमें तीसरे मणिपूरचक्रका चिन्तन करना होगा । इस चक्रमें दस पँखुड़ियोंवाळा कमळ है। उसमें ड से फ तक दस वर्ण बीजाक्षर हैं। इनमें अग्नितत्त्व तथा विष्णु-भगवान् देवता हैं। यहाँ भी नियमित पूजा, जप तथा स्तुति आदि करके हृदयमें अनाहृत चक्रका चिन्तन करना होगा । इस चक्रका कमळ बारह पँखुड़ियोंवाळा है। इसमें क से ठ तक बारह वर्ण बीजाक्षर हैं। इनमें वायुतत्त्व और रुद्र देवता हैं । समाहितचित्त होकर इनका भी पूजन, जप आदि करना होगा। इसके आगे कण्ठदेशमें विशुद्ध नामक चक्र है। यह सोळह पँख़ड़ियोंवाळा कमळ है और समस्त स्वर-वर्ण इसके बीजाक्षर हैं । इनमें आकाशतत्त्व तथा चन्द्रमा देवता हैं। पूर्वोक्त रीतिसे इनकी भी पूजा आदि करनी होगी । पश्चात अकुटिमें (दोनों अके मध्यदेशमें ) स्थित द्विदल आज्ञाचककी भावना करनी होगी । हं, सः, -ये दो अक्षर यहाँके वीजाक्षर हैं और इनके सदाशिव देवता हैं। यहाँपर सर्वदा 'सोऽहं' मन्त्रका जप होता है। पश्चात ब्रह्मरन्ध्र या मूर्धस्थानमें सहस्रार (सहस्रदल कमल) की भावना करनी होगी। यह स्थान तत्त्वातीत है। निर्गण, निराकार, शुद्ध, चेतन परमात्मा यहाँ प्रकाश-स्वरूपमें स्थित है। इसमें अपने स्वरूपको ब्य कर देना होगा।

श्च० उ० अं० ६१-६२--

इस प्रकार प्रतिदिन निरन्तर आदरके साथ नियमित क्रिया तथा चिन्तन करना होगा । इस क्रियामें पहले-पहळ शरीरसे बहुत ही स्वेद निकलेगा । पश्चाद् कुछ दिनोंके पीछे शरीरमें बिजली-जैसी चमक माल्रम होगी और कुछ दिनोंके पश्चाद् चींटीके चलनेके समान प्राण-शक्तिके चलनेका अनुभव होगा । तत्पश्चाद् धीरे-धीरे मूलाधारचक्रका भेदन और कुण्डलिनी-शक्तिके ऊर्ध्वगमन-का अनुभव होगा । प्रतिदिन अभ्यासके अन्तमें योड़े समयके लिये निम्न प्रकारसे मानसिक भावना करें—

(१) मैं पूर्ण आरोग्यस्वरूप हूँ। (२) मैं पूर्ण झानस्वरूप हूँ। (३) मैं पूर्ण आनन्दस्वरूप हूँ। (४) मैं काळ, कर्म तथा मायासे मुक्त हूँ। (५) मैं काळ, अविनाशी, निर्छेप, निर्विकार, ज्यापक तथा शान्तस्वरूप हूँ।

इस प्रकार साधना करते हुए साधक कुछ महीनोंके भीतर कुण्डळिनी-राक्तिका जागरण कर सकता है। इतना स्मरण रहे कि कुण्डळिनी-राक्तिके जाम्रत् होनेसे ही साधक अपनेको कृतकृत्य न समझे, अपितु प्राणनायुको सहस्रारमें अधिक देरतक धारण करनेके ळिये अभ्यास अवस्य चाछ रखे। इससे धीरे-धीरे समाधि-दशाकी प्राप्ति होगी।

साधनके बीचमें कभी-कभी प्राणवायुके सुषुम्नामें चढ़ जानेपर किटदेश, वक्षःस्थल तथा कण्ठदेशमें एक प्रकारका बन्धन-जैसा माळूम पड़ता है। इससे साधकको घवरानेकी आवश्यकता नहीं है। प्राणवायुकी निम्न गतिके साथ ही वह बन्धन भी जाता रहेगा। हाँ, यदि कभी-कभी क्रियाद्वारा पेशाव आदि रुक जाय, तो पळासके पत्ते पीसकर कन्दस्थानमें उसका लेप करना चाहिये। इससे पेशाब आदि खुळ जायगा।

# महात्रिपुरसुन्दरी-स्वरूप ॐकारकी शक्ति-साधना

(डॉ॰ श्रीकृद्रदेवजी त्रिपाठी साहित्य-सांक्ययोगदर्शनाचार्य, एम्॰ ए० ( संस्कृत-हिन्दी ),पी-एच्॰ डी॰, डी॰ लिट्॰ )

मणिपूरविहितवसतेः स्तनयित्नोः सदाशिवाङ्के लसिता। सौदामिनी स्थिरा सा त्रिपुरा भातु त्रिद्भवरे नः॥ औंकारकी निष्पत्तिका मूल 'अजपा-गायत्री'

मन्त्रशास्त्रोंमें विवरण प्राप्त होता है कि सहस्रारकी किणिकाके अन्तर्गत द्वादशदल कमलके मध्य मणिपीठमें 'ह-स' अक्षर ही श्वास-प्रश्वासके मूलमें व्याप्त हैं और इन्हींके आधारपर 'हं सः' स्वरूप गुरुके दोनों चरणोंकी भावना की जाती है। 'गुरुपादुका-पश्चक' में कहा गया है—

जञ्जीमस्य हुत्युक्तिशाखात्रयं तद्विलासपरिचृहेणास्पद्म् विद्वचस्सरमहोचिद्गेत्कटं व्यामुद्दामि युगमादिहंसयोः॥

'हंस'-मन्त्रका श्वास-प्रश्वास में अवसरण होकर बिना किसी श्रमके जब जप होता है, तब यह 'अजपा-गायत्री'के नामसे ज्ञात होता है तथा आरोहावरोहात्मक क्रमसे जप होनेपर यह मन्त्र 'हंसः 'सोऽहम्' रूपमें मान्य होता है। हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत् पुनः। हंसोऽतिपरमं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा॥ 'शक्तिसंगम-तन्त्र'ने विशेषरूपसे स्पष्ट करते हुए यही कहा है—

हकारस्य सकारस्य छोपे कामकला भवेत्। इस प्रकार वर्णद्रयत्याग अर्थात् हकार-सकारके छोपसे ओ + अम्= ॐ हो गया तथा बिन्दु और विसर्ग कामकलात्मक त्रिकोण बन गया। यह बात निम्निछिखित बचनसे स्पष्ट है—

मुखं विन्दुवदाकारं तद्धः कुचयुग्मकम्। सोऽहमित्यत्र देवेशि प्रणवः परिनिष्टितः॥ श्वास-प्रश्वासकी क्रियामें 'हंसः' मन्त्र विपरीतगतिक होकर 'सोहम्' बन जाता है। इसीके मध्य अकार प्रश्लेष माननेसे 'सोऽहम्' रूप ध्वन्यात्मक उत्पत्ति होती है और इसके 'अनाहत-चक्र' पर संघर्षसे वायुमय प्रणवकी अनाहत ध्वनि होकर उसकी ऊर्ध्वगति होनेसे आज्ञा-चक्रपर स्थिति हो जाती है। इस कथनसे भी 'प्रणव' श्रीविद्याका बीज और कामकलारूप है। इसी प्रन्दरी-श्रीविद्यारूप विन्दुसे नादरूप पृथक् बिन्दु बना, जो 'कामेश्वर' अथवा 'परमिशिव' कहलाया।

### प्रणवके सम्बन्धमें आगमिक दृष्टि

्महाकाल-संहितां के दक्षिणखण्डानुसार भगवतीके दिव्य मानसिक आत्मरमण-आनन्दसे बिन्दुका उद्भव हुआ, जो श्रीविद्याळ्पिणी है और वहीं कला-सप्तकसे युक्त होकर प्रणवरूप बना । यथा—

पतिसान्नेव काले तु स्विबम्बं पश्यित शिषा। तिद्वम्बं तु भवेन्माया तत्र मानसिकं शिवम् ॥ विपरीतरती देवि विन्दुरेकोऽभवत् पुरा। श्रीमहासुन्दरीरूपं विभ्रती परमाः कलाः॥ प्रणवः सुन्दरीरूपः कलासप्तकसंयुतः॥

प्रणवकी इन सात कलाओंके विषयमें तन्त्रोंका भी वचन है—

आदौ परा विनिर्दिष्टा ततक्ष्मैव परात्परा। तदतीता तृतीया स्याश्चित्परा च चतुर्थिका॥ तत्परा पञ्चमी क्षेया तद्तीता रसाभिधा। सर्वातीता सप्तमी स्यादेवं सप्तविधा कला॥

इसके अनुसार-१-परा, २-परात्परा, ३-परातीता, १-चित्परा, ५-चित्परात्परा, ६-चिदतीता और ७-सर्वातीता —ये सात कंठाएँ ओंकारमें निविष्ट हैं। ये कळाएँ इन नामोंसे अभिहित होकर ही सुन्दरी-कळाके पश्चकृत्यकारी शिव तथा बिन्दु-नादरूप शिव-शक्तिके बोधक कहे गये हैं। १-ब्रह्मा, २-विष्णु, ३-ठद, १-ईश्वर तथा ५-सदाशिव— ये पश्च महाप्रेत हैं, जो प्रणवमें निविष्ट हैं। भगवतीके महासिंहासनके ब्रह्मा आदि चार पाद हैं और आच्छादन भगवान् कामेश हैं, जहाँ सुन्दरी-कळा विराजमान है।

यही कारण है कि 'श्रीचक्र' की षोडशावरण-पूजा करनेवाले साधक बिन्दुःचक्रमें त्रिबिन्दुरूप महाबैन्दव-चक्रकी भावना करके उसमें ऊर्ध्वभागस्य बिन्दुको प्रणवस्तप मानते हुए उसकी अर्चना करते हैं। वहाँ महानिर्वाणसुन्द्रीकी अङ्गदेवतां वेदत्रयस्वरूपिणी वेदाधिष्ठात्री शक्तियोंकी पूजाके पश्चात् प्रणवके पाँच अङ्गोमें—१-ऊर्घ्यगुण्ड, २-अधःगुण्ड, ३-मध्यगुण्ड, एवं ४-चन्द्रकलामें विद्या-अविद्यादि तथा ५-बिन्दुमें सृष्ट्यादि सुन्दरीपञ्चककी पूजा होती है। मध्यबिन्दुमें स्थित अङ्गुष्ठरूप पुरुषके शुक्लादि सप्त चरण, पडन्वयादि सप्त शाम्भव तथा कूटत्रयकी अर्चना विहित है ।

ओंकारका स्वरूप-विस्तार

प्रणवके इस महत्त्वपूर्ण चिन्तनकी दिशामें तन्त्र-शास्त्रोंका योगदान अत्यन्त विशाल है । भिन्न-भिन्न तन्त्रों-आगमोंमें स्वेष्टदेवताकृतका स्वरूप ओंकारमय ही दिखलाया गया है। आद्यशंकराचार्यने 'श्रीयतिद्ण्डेश्वर्य-विधान' नामक महाप्रन्थमें प्रणव या ओंकारको यतिके दण्डकी प्रतिकृति सिद्ध करते हुए संन्यासियोंके ळिये उसे साक्षात् अद्देतब्रह्मका बोधक तो बतळाया ही है, साथ ही यतिदण्डको 'श्रीचक्र'का रूप प्रतिपादित करनेकी धारामें ओंकारकी कुळ २५६ मात्राओं तथा उनकी शक्तियोंका भी सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया है।

भगवान् श्रीरामने भी 'रामगीतांग्में हनुमान्जीको ओंकारकी इन्हीं २५६ मात्राओंका उपदेश दिया है, किंतु वहाँ उक्त मात्राओंकी शक्तियोंका उल्लेख नहीं है, जिसे आधरांकराचार्यने दिखलाकर 'शाक्त-सम्प्रदायंके उपासकोंके लिये ब्रह्मविद्याका द्वार खोल दिया है।

·श्रीत्रिपुरोपनिषद्' के (पृष्ठ ५ में ) भाष्यकार श्रीरामानन्द यतिने अपने माष्यमें श्रीविद्याको ही ब्रह्मविद्या प्रतिपादित किया है । इस दृष्टिसे भी इन २५६ मात्राओं एवं उनकी शक्तियोंका विवेचन अत्यन्त उ**पादे**य है । इससे ओंकारके स्वरूप-विस्तारको समझनेमें पूर्ण सहायता प्राप्त होगी।

प्रणवकी तान्त्रिक महिमा एवं वर्णत्रय

यद्यपि 'प्रणवश्च स्मृतः साक्षादद्वैतव्रह्मबोधकः' कहकर प्रणयको अद्वैतब्रह्मका बोधक कहा गया है, तथापि इसे मन्त्रशास्त्रमें व्याप्त तत्त्व, मन्त्र, देवतनिष्प्रह, सर्वाम्नायम् ळक तथा मोक्षका बोधक व्यक्त करते हुए आद्यशंकराचार्यने सर्वप्रथम कहा है-

सर्वमन्त्रदेवतविश्रहः। सर्वतत्त्वमयः परिपठ्यते। सर्वाम्नायात्मकश्चायं प्रणवः शब्दब्रह्मात्मना सोऽयं महानिर्वाणबोधकः॥

यही कारण है कि प्रत्येक साधना-पथके पियकको प्रणवर्मे स्थित मात्राओं और मन्त्रोंको अवश्य जानना चाहिये। प्रणवकी संरचना 'अ+उ+म्'-इन तीनों वर्णोसे हुई है, जिससे सर्वसामान्यजन परिचित हैं। प्रणवका लेखन ऊर्ध्वशुण्ड, मध्यशुण्ड और अध:शुण्डके रूपमें चन्द्रकला एवं बिन्दुके योगसे पूर्ण होता है। ये तीन ज्ञुण्डरूप प्रमुख मांग ही सोम, सूर्य और अग्निरूपी तीन मात्राएँ ॐ में विराजमान हैं। यथा-

सोमसूर्योग्निरूपास्तु तिस्रो मात्राः प्रतिष्ठिताः। प्रणवे स्थूलरूपेण याभिर्विश्वं व्यवस्थितम्॥

वैसे तान्त्रिक ग्रन्थोंमें सोमकी एक सौ छत्तीस, सूर्यकी एक सी सोळह और अग्निकी एक सी आठ मात्राएँ बतलायी गयी हैं। ये सब मिलकर तीन सी साठ होती हैं तथा इन्हींसे एक वर्षके दिवसोंका बोध होता है।

१. ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः। एते पञ्च महाप्रेताः प्रणवं च समाश्रिताः ॥ ब्रह्माद्यश्चतुष्पादाः कशिषुस्तु सदाशिवः । आन्छादनं तु कामेशस्तत्रस्था सुन्दरी कला ॥ (शक्तिसंगमतन्त्र-१)

अतः प्रणवके अ+3+म्-ये तीन वर्ण क्रमशः सोम, सूर्य और अग्निके प्रतीक होनेके साथ ही हमारी वर्ष-गणनाके भी घोतक हैं।

उपर्युक्त तीन मात्राओंके मूक्स-चिन्तनसे पञ्चमात्रात्मक ओंकारका बोध कराते हुए कहा गया है—

अ उ मा नाद्यबन्दू च मात्राः पञ्च यथाक्रमः।

अर्थात् ॐ में अ, उ, म्, नाद और बिन्दु—ये पाँच मात्राएँ क्रमशः विद्यमान हैं। 'ईशानशिवगुरुदेव-पद्भित' के द्वितीय पटलके प्रणवाधिकारमें 'ॐ'के अ-उ-म्-बिन्दु-नादरूप पञ्चभेदात्मक खरूपकी पचास कलाओंका निर्देश किया गया है। यथा——

अकारकी दस कलाएँ—१-सृष्टि, २-ऋदि, ३-स्मृति, ४-मेधा, ५-कान्ति, ६-लक्ष्मी, ७-धृति, ८-स्थिरा, ९-स्थिति और १०-सिद्धि।

उकारकी इस कळाएँ--१-जरा, २-पालिनी,

३--शान्ति, ४-ऐश्वरी, ५-रित, ६-कामिका, ७-वरदा, ८-ह्रादिनी, ९-प्रीति और १०-दीर्घ।

मकारकी दस कजाएँ—१—तीक्ष्णा, २—रीद्रा, ३—माया, ४—निद्रा, ५—तन्द्री, ६—क्षुधा, ७—क्रोधिनी, ८—क्रिया, ९—उत्कारिका, १०—मृत्यु।

बिन्दुकी चार कलाएँ--१-पीता, २-इवेता, ३-अरुणा और ४-गीरी।

नादकी सोछह कळापँ—१-निवृत्ति, २-प्रतिष्ठा, ३-विद्या, ४-शान्ति, ५-रिश्वका, ६-दीपिका, ७-रेचिका, ८-मोचिका, ९-मूक्मा, १०-असूक्ष्मा, ११-अमृता, १२-ज्ञानामृता, १३-आप्यायनी, १४-व्यापिनी, १५-व्योमरूपा तथा १६-अनन्ता।

ये कलाएँ क्रमशः ऋग्वेदमें ब्रह्म-सृष्टि-हेतु, यजुर्वेदमें विष्णु-स्थितिहेतु, सामवेदमें - रुद्र-संहारहेतु, अयर्ववेदमें - ईश्वरात्मिका सर्वकामप्रद एवं सदाशिवात्मिका भुक्तिमुक्ति-प्रद बतलायी गयी हैं। (क्रमशः)

## शक्तिकी सर्वव्यापकता

'शक्ति ही सब कुछ है। शक्तिके विना हम न सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं, न हिल-डुल सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न स्वाद ले सकते हैं, न जान सकते हैं और न समझ ही सकते हैं। हम शक्तिके बिना न तो खड़े हो सकते हैं और न चल-फिर सकते हैं। फल, अन्न, शाक, भाजी, चावल, दाल, चीनी आदि सब शक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं। इन्द्रिय और प्राण भी शक्तिके ही परिणाम हैं। विद्युत्-शक्ति, आकर्षण-शक्ति तथा चिन्तन-शक्ति आदि सभी 'शक्ति'के ज्यक्त हुए हैं।

—स्वामी शिवानन्द सरस्वती

## शक्ति-उपासनामें दीक्षा-विधि

( पं ० श्रीनानकीनाथजी शर्मा )

वेदों में यज्ञादि कमों एवं यज्ञोपवीतादि संस्कारोंके लिये द्वादशाङ्ग-दीक्षा निरूपित है । पुराणों एवं आगर्मोके अनुसार बिना दीक्षाके सभी कार्य, विशेषकर मन्त्र-जपादि निष्फल कहे गये हैं। दीक्षासे अपार लाभ है और उसकी महिमा भी अद्भुत है । एक-दो उदाहरण देखें । 'शारदातिळक'के रचयिता श्रीळक्मण देशिकेन्द्र आचार्य भगवान् शंकरपादसे दीक्षित उनके निष्ठावान् दृदृत्रती शिष्य थे—'शंकराचार्यशिष्याश्च चतुर्दश दढवताः। ·····सुन्दरो विष्णुशर्मा च रुक्ष्मणो मल्लिकार्जुनः । ( श्रीविद्यार्णव १।१।६०,६२)। ये शक्तिके सिद्ध उपासक एवं निप्रहानुप्रहसमर्थ ये । ये वृद्धावस्थामें निष्काम वीतराग होकर पृथ्वीपर घूमते-घामते हम्पीके पास प्रीढदेवकी राजधानी ( विजयनगर ) पहुँचे । राजाने उन्हें अपने दरवारमें आश्रय देकर उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा की। एक बार द्वीपान्तरसे आये व्यापारियोंने राजाको अनेक प्रकारके रत्न, वस्त्रादि उपहारमें दिये। राजाने उनमेंसे अनेक वस्त्रालंकार ळक्ष्मणभट्टको दे दिये। उन्होंने घर आकर उन्हें कुण्डमें या स्थण्डिलपर विधिवत् अग्निस्थापनाद्वारा आराभ्या देवीको अर्पण कर दिया। राजाको अनुचरोंसे यह बात ज्ञात हुई तो उसने कोशमें लेखाके मूल्यादि-अङ्कनपूर्वक पुनर्दानका बहाना बनाकर उनसे वलादि वापस माँगे । ब्रह्मणजीने देवीसे वलादि माँगकर उन्हें वापस कर दिये और वे यह कहकर अपने घर महाबलेश्वरको चळ दिये कि राजाको संतानका मुँह देखनेका अवसर नहीं मिलेगा । कुछ दिन बाद दैवी

प्रकोपसे यवन-युद्धमें राजाका देहान्त हो गया । रानीने तान्त्रिकोंकी खोज कराना आरम्भ किया ।

इधर माधवाचार्यजीने श्रीप्रगल्भाचार्यसे वैधी दीक्षा लेकर धनलाभके लिये श्रीयन्त्रके ११ अनुष्ठान किये परंतु कुछ फल न देख आसन, माला, पुस्तक जला दिये और जब यन्त्र डालने लगे, तभी एक स्त्रीने आकर कहा—'इधर पीछे देखो, क्या है !' ऐसा कहकर वह चली गयी। माधवने देखा—अग्निमें ११ पत्थर गिरकर कमशः इट गये। जब माधव उस स्त्रीको हूँ इने लगे, तब आकाशवाणी हुई कि भैं तो ठीक समयपर आयी थी, पर तुम्हारे गुरु-अपराधसे इस जन्ममें देव-दर्शन सम्भव नहीं।' गुरुने पुनः-पुनः प्रार्थना करनेपर संन्यास-दीक्षा-पूर्वक उनका नाम 'विद्यारण्य' रख एक अनुष्ठान करवाकर उन्हें देवीका दर्शन कराया। इधर शीघ्र ही प्रीविद्यारण्यको) बुलाया और १२ अरब द्रव्य देकर अपने निराश्रित राज्यको सँभालनेके लिये कहा। वे लिखते हैं—

ततस्तद्वाज्यभारे तु ब्राहितोऽस्मि प्रजार्थितः। अर्ककोटिसहस्रोण द्रव्येण महदद्भुतम्॥ (श्रीविद्यार्णव १। १९१)

विद्यारण्यने ही श्रीचकपर श्रीविद्यानगर (विजयनगर) बसाया और प्रीढदेवके पुत्र अम्बदेवको राज्यास्रढ कराया तथा स्वयं पूर्ण निष्काम होकर शृङ्गेरी-पीठके शंकराचार्य बने और तैत्तिरीयारण्यकभाष्य, नृसिंहोत्तरतापनी पश्चदशी, विवरणप्रमेयसंग्रह, पराशरमाधव, काळ-माधव, जीवन्मुक्ति-विवेक, श्रीविद्यार्णव, उपनिषद्भाष्य,

१. कल्पे दृष्ट्वा तु यो मन्त्रं स्वेच्छया जपते नरः। न तस्य जायते सिद्धिः कल्पकोटिशतैरपि॥

२. इनके द्वारा रचित शारदातिलक्षे ध्यानादि क्लोक सभी शाक्त, शैव, वैष्णवादि सम्प्रदायोंमें ध्यान-पूजादिमें प्रयुक्त होते हैं तथा इन्हींकी दीक्षाविधि भीविद्यार्णव, तत्त्रसार, मन्त्रमहोद्धिमें निर्दिष्ठ है।

वेदमाष्य आदि ढाई सीके लगभग प्रन्थ लिखे-लिखवाये'। इसी प्रकार शुद्धरूपसे इसी सम्प्रदायमें दीक्षा-गृहीत श्रीधर-स्वामी, वेदमाष्यकर्ता महीधर, भारकरराय आदिने भी मन्त्रमहोदधि, वरिवस्या-रहस्य, सेतुबन्ध आदिकी रचना की। वस्तुतः दीक्षासूत्रसे लेकर भूशुद्धि, भूतशुद्धि, द्विधामात्रिका न्यास, महाषोढा-न्यास, महायागतककी उपासनाओंका एकमात्र तात्पर्य योगपट्ट, दिव्यबोध और आत्म-शुद्धिद्वारा परमात्मप्राप्ति ही है। इनमेंसे एक-एककी अपार महिमा है, फिर भी दीक्षा सबकी मूल वस्तु है। इन सबपर यहाँ थोड़ा विचार किया जा रहा है। इससे पाठकोंको आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जायगी।

दीक्षा और उसके भेद—योगिनीहृदय, दीक्षारत, दीक्षा-कल्पद्रम, दीक्षाकीमुदी, दीक्षादर्श एवं सभी शैव, शाक्त, वैष्णव, पाश्चरात्रादि आगमोंके अनुसार दिव्यज्ञान प्रदान कर जीवको तत्काल शिवभाव प्राप्त करानेके कारण 'दीक्षा' शब्दकी सार्यकता है—

दीयते दिव्यसद्भावं श्रीयन्ते कर्मवासनाः। अतो दीक्षेति सम्प्रोक्ता मुनिभिस्तस्वद्धिभिः॥ विद्यानफलदा सैव द्वितीया लयकारिणी। तृतीया मुक्तिदा चैव तस्माद दीक्षेति गीयते॥ (ब्रह्माण्डपुरा०५।८, नारद०९०, शारदा० ति०४)२।

विद्या-बोध-मूळ दीक्षाको मुक्तिका सरळतम मार्ग कहा गया है और तप, तीर्थ, यज्ञ, दान, योग या अन्य भी नागेंसि इसे श्रेष्ठ बताया गया है। दीक्षाके दो मुख्य मेद हैं—-१-निरावरण, २-सावरण। परम-दिन्य दीक्षामें निरावरण नामक साक्षात् श्रीमगवान् ही स्वप्नादिमें सिद्ध,

आचार्यादिक विग्रहरूपमें दीक्षाद्वारा शक्तिसंचार करते हैं, जिससे शीं ही जीवन्मुक्तावस्था सिद्ध हो जाती है— 'निरिधकरणों वा शिवस्थानुग्राद्यविषयः ।' जीवके आशयमें आणव, मायीय और कार्म मळ होते हैं । दीक्षासे ये सब नष्ट हो जाते हैं और शिक्का साक्षात्कार होता है।

सावरण दीक्षाके क्रियावती, निर्वाण, वर्णात्मिका, कळावती, वेध, आणवी (तत्त्वसंग्रह-टीका) आदि ग्यारह और शैंव, शाक्त, वैष्णवादि सम्प्रदायभेदसे भी अनेक भेद हैं। स्पर्शदीक्षा, हगदीक्षा आदि भी कई भेद हैं। कळावती में पदतळसे घुटनेतक निवृत्तिकळा, घुटनों से नाभितक प्रतिष्ठाकळा, कण्ठतक विद्याकळा, कण्ठसे ळळाटतक शान्तिकळा, वहाँ से फिर ब्रह्मर-प्रतक शान्त्यतीता कळातक शिष्यशरीर में ध्यानका विधान है। इस प्रकार निवृत्ति से ळेकर क्रम-क्रमसे शान्त्यतीतातक ळाकर उसे परमात्मा में जोड़कर पुनः परमात्मा में निवृत्तकर शुद्ध-संस्कार करनेक पश्चात् शिष्य-देहमें उन्हें ळीटा ळेना यह (कळा) 'कळावती' दीक्षा है।

शिवहस्तसे स्पर्शकर गायत्री आदि मन्त्रोंका उपदेश 'स्पर्श-दीक्षा' है । भगवान्से सम्बद्ध होकर उनसे प्राप्त शिष्यको मन्त्र देना 'वाग्दीक्षा' है । आँख मीचकर परमात्म-ध्यान-समाधिसे निवृत्त दिव्यनेत्रद्वारा शिष्यको दीक्षित करना 'दगदीक्षा' है । स्पर्श, दग् और वाग्दीक्षा केवळ विरक्तोंके ळिये हैं (श्रीविद्यार्णव, उल्लास १३, पृष्ठ ३३६)। पद्मपादाचार्यकृत प्रपञ्चसारके व्याख्यानुसार मन्त्र-ध्यानादिसे आणवी, शक्तिपातद्वारा शिष्यदेहमें देवता-भावना शाक्तदीक्षा तथा सामने पहुँचते ही प्रभावित कर

१. वाणीविळाससिंडिकेटसे प्रकाशित सम्पूर्ण भुक्वंश<sub>-का</sub>ब्यः तथा भुक्परम्पराचरितम्ःमें विद्यारण्यकी ही जीवनी है। उसके लेखक काशीलक्ष्मण शास्त्री आदि विद्यारण्यकोसायण-माधवके गुरु विद्यातीर्थंके भाई, नैष्ठिक ब्रह्मचारी संन्यासी मानते हैं। सीवेल, कृष्णस्वामी आदिने विजयनगरपर बहुत लिखा है। श्रीविद्यार्णवःसे भी पर्याप्त प्रकाश मिलता है।

२. (क) 'दिब्यं ज्ञानं यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयः । इति पाठान्तरम् । 'दीक्षैव मोचयत्यूर्ध्वं ज्ञैवं धाम नयत्यपि ।'
(ख) किंतु पद्मपादाचार्यं (५।२), का 'दां एवं 'क्षी'-इन दो धातुओंसे 'दीक्षा'को उत्पन्न मानते हैं। 'दीक्ष्'
धातु स्वतन्त्र तो है ही, जो धातुपा० १। १०६ संख्यापर पठित है।

दीक्षित करना शाम्भवी —ये तीन मुद्ध्य दीक्षाएँ हैं (६। १३–३०)। इनके भी शाक्तके दृग्, स्पर्श, मानसिक, वाचिक आदि कई भेद हैं / क्रियावती चीथी है। क्रियावती दीक्षासे क्रमशः शुद्ध शास्त्रश्रवण, ज्ञान-विज्ञानका उदय और मोक्ष मिलता है। (मालिनीविजय-तन्त्र ४। ४३)। क्रियावती दीक्षामें समय-विचार, मन्त्रमैत्री-विचार आदि भी होता है। दीक्षाके लिये सूर्यग्रहणका समय श्रेष्ठ कहा गया है।

संक्षिप्त दीक्षा-विधि—भूशोधन, कुण्डमण्डप-निर्माण, द्वारपूजा, मण्डपप्रवेश, मधुपर्कादिसे गुरुवरण, ऋत्विजवरण, भूतशुद्धि, हंसन्यास, प्राणायाम, दिग्बन्ध, बहिर्याग, कळशस्थापन, उसमें देवताका आवाहन-पूजन, कुण्डपूजन, अग्निजनन, षडध्वशोधन, शिष्यदेहमें आत्म-चैतन्ययोजन, पूर्णाहुति-हवन, मण्डळानयन, वाद्यपूर्वक गायत्र्यादि मन्त्रकथन—ये सभी मन्त्रोंकी दीक्षाके संक्षिप्त विधान हैं। इन विधानोंको सम्पन्न करनेके पश्चात् पुनः गुरुके महत्त्वको समझकर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिये।

दीक्षितके कर्तंच्य—'प्रयोगसार' आदिमें गुरु-शिष्य मन्त्रलक्षण-विचारके अतिरिक्त दीक्षितके कर्तंच्य भी विस्तार-पूर्वक निर्दिष्ट हैं। तदनुसार साधकको ग्रुद्धभावसे रहना चाहिये। उसे देवस्थान, गुरुस्थान, श्मशानादिमें लघुशङ्का, शौच, शयन नहीं करना चाहिये। गुरु, देवताके नामके पूर्व 'श्री' अवश्य कहना चाहिये। कन्या, रजस्वला, वृद्धा, विरूपा स्त्रीकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये। वह परस्त्री, एवं परधनपर आँख न डाले। गुरु, देवता,अग्नि, सद्ग्रन्थ, अन्नकोशादिकी ओर पैर न फैलाये, उन्हें न लाँघे । उसे छग्नुन, गाजर, प्याज, खर्ला, अमड़ा, गाजर, वार्सा, उन्छिष्ट पदार्थ आदि नहीं खाना चाहिये। रातमें दही-भात भी न खाये । उसे आलस्य, अभिमान, कलह, अस्या और आत्मप्रतिष्टासे दूर रहना चाहिये तथा दृष्टोंकी गोष्टीमें नहीं जाना चाहिये। इन आचारोंके पालनसे दीक्षित व्यक्ति अभीष्टगित प्राप्त करता है।

इस प्रकार दीक्षा लेकर सावना करनेसे योग-वासिष्ठादिके अनुसार जगन्माताकी विशेष कृपा होनेके कारण साधकको पूर्ण ज्ञानसिद्धि या पूर्ण आत्मशुद्धिके प्राप्त होनेके पूर्व ही देवीका प्राकट्य हो जाता है। यदि वे पूर्ण कृपा कर दें तो सम्यक मायाशान्ति, सम्यक् शास्त्रजनक, त्रिकालज्ञान, विशुद्धबोधकी प्राप्तिपूर्वक आत्मोपलिब्ध होती है—

यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः। सम्पन्न एवेति तदा महिम्नि स्वे महीयते॥

वैशारदी मित स्वच्छनोधलक्षणा बुद्धि है । यही समस्त गीता-गायत्री, उपनिषद्-वेदान्त आदि मन्त्रों, शास्त्रोंके भावों तथा पाठ-जपानुष्ठानादिके द्वारा साध्य है । इसीसे चितिशक्ति या स्वरूपप्रतिष्ठा प्राप्त होती है । योगदर्शन (४।३४), योगवासिष्ट, भागवत (१।३), मुण्डकमें इसका विस्तार है । यहीं समस्त द्वयप्रन्थिभेद, कर्मान्त संश्योंका अन्त, सदा-सर्वत्र एकाकार परमात्म-दर्शन, पूर्णशान्तिप्राप्ति एवं कृतकृत्यता होती है । 'मन्त्रमहोदधि'के अन्तमें भी यह विस्तारसे प्रतिपादित है

29010Er

१-श्रीविद्यार्णवः (श्रास १२, पृ० २९१) के अनुसार सर्वप्रथम पुण्याहवाचनः, स्वस्त्ययन करके वेदघोष एवं पञ्च वाद्यसहित गुरुगृह जाकरः, गुरुपातुकाको प्रणाम कर वरणसामग्रीसे गुरुवरण करना चाहिये और भी अमुक शैवः शासः वासुदेवः, नारायणः, गायव्यादिः, मन्त्रप्रहणार्थं आपका गुरुरूपमें वरण करता हूँ कहकर मण्डपप्रवेश आदि कार्यं वैसे ही करने चाहिये । वैसे श्रीविद्यारण्यद्वारा छिलित मन्त्रीमें उन्हें ही गुरु मानकर बिना भी दीक्षाके सिद्धिकी बात है । २-कळा, तस्व (शिवः विष्णु, प्रभृति ), भुवनः, वर्णः, पद और मन्त्र--ये ६ षडभ्व हैं।

## श्रीजगदादिशक्ति-स्तोत्रम्

(आचार्य पं० श्रीरामकिशोरजी मिश्र)

(१)

( 8 )

नमामि शिरसा जगदादिशक्तिं कात्यायनीं भगवतीं खुखदां च दुर्गाम् । या इन्ति राक्षसगणान् युधि भद्रकाली सा पातु मां भगवती गिरिजा कराली ॥

(3)

माहेश्वरी त्वमसि वैष्णवि नारसिंही ब्राह्मी त्वमेव लिलता सुरसुन्दरी त्वम् । वाराहि षोडशि करालि ग्रुभे त्वमैन्द्री कौमारि भैरवि जये सततं नमस्ते॥

(3)

रौंछे वने वसति यो वनराजसिंह दुर्गमपर्वतेषु । तं भ्रमति ब्रामेषु या च नगरेषु च मन्दिरेषु सा पातु मां भगवती जगदादिशक्तिः॥

(8)

या क्वापि लोकजननी प्रथिता भवानी सर्वमङ्गलयुता च ग्रुभा मृडानी। चण्डिकां इतखलामधुना सारामि तां कालिकां भगवतीं शिरसा नमामि॥

(4)

ज्वाठामुखी त्वमसि भानुमुखी प्रभा त्व-मुल्नामुखी रविमुखी वडवामुखी त्वम्। कण्ठे निजे धरति या रिपुमुण्डमालां दार्वप्रिया प्रियदिावा दिावदा पातु मां भगवती जगदादिशक्तिः॥

यद्यदशापि च सुजाः प्रभवन्ति यस्याः या पुज्यते दशसुजा वचचनाष्ट्रहस्ता। या दैत्यशुम्भमहिषासु रमर्दिनी तां चण्डिकां भगवर्ता प्रणमामि दुर्गाम्॥

( ( )

मातिङ्गनी त्वमसि भूतभयंकरी त्वं श्रीकालिकासि रिपुहा जगद्रस्विकासि। वैरोचनी कालजया तमिस्रा त्वमसि त्वं डाकिनी यमनिशासि नमोऽस्तु तुभ्यम्॥

(4)

भीमाकृते **चिपुरसुन्दरि** राक्षसाग्ने ताराकृते **जिपुर भैरवि** कालवहा। घोराकृते त्रिगुणदे त्रिपुरारिवन्द्ये धूमाकृते भुवनजीवनदे नमस्ते॥

(9)

काल्ये नमोऽस्तु सततं जगद्म्बिकायै देव्ये नमोऽस्तु हरिणाधिपवाहनायै। तेजःप्रभाकिरणभूषितमस्तकायै तस्ये नमोऽस्तु सततं जगदादिशक्तयै॥

( 80 )

योत्पत्तिपालनकरी जगतीजनानां गन्धर्वकिन्नरसुरार्चितपादपद्मा शिवानी सा पातु मां भगवती गिरिजा भवानी॥

( 88 )

शांकरी भगवती वृषवाहनस्था या मोक्षदां शिवकरीं हृदये भजामि। शङ्खित्रश्लहलचकगदाऽऽयुधा पातु मां भगवती जगदादिशक्तिः॥





प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। तृतीय चन्द्रघण्टेति कृष्माण्डेति चतुर्थकम्। पचमं स्कन्दमातेति दुर्गा देव्यो हयवन्तु नः ।



# नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः

( स्व॰ आचार्य भीमधुस्द्रनजी शास्त्री )

चैत्रशुक्क प्रतिपद्से वैक्रमीय संवत्सरका आरम्भ और अधिन शुक्क प्रतिपद्से उसी संवत्सरका मध्यवर्ष होता है। इस समय क्रमशः वसन्त और शरद्क्रत होती है। इसी चैत्रशुक्क और अधिनशुक्ककी प्रतिपद्से नवमीपर्यन्त क्रमशः नवगीरी और नवदुर्गाके नवरात्रोंमें भारतकी समस्त आस्तिक जनता अशुभके नाश एवं शुभकी प्राप्तिके लिये भगवती पराशक्ति नवगीरी और नव-दुर्गाओंके नवरात्र-महोत्सवको घटस्थापना, पूजन, पाठ, हवन, व्रतादिके द्वारा सम्पन्न करती है। 'नव' शब्दका अर्थ है नवीन और नी संख्या भी। अतएव नवीन वर्षके आरम्भमें नवगीरी और नवदुर्गाओंकी आराधना सर्वथा उचित ही है। दोनों नवरात्रोंमें साधक पराशक्तिकी पूर्ण निष्ठाके साथ उपासना किया करते हैं।

पराशक्तिका महारहस्य स्वयं सृष्टिकर्ता श्रीब्रह्माजी अपने श्रीमुखसे कहते हैं——

मृदा विना कुलालश्च घटं कर्तुं यथाक्षमः। स्वर्णं विना स्वर्णकारः कुण्डलं कर्तुमक्षमः। शक्त्या विना तथाहं च स्वस्रिटं कर्तुमक्षमः॥

अर्थात् 'जैसे मिट्टीके बिना कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता और स्वर्णकार सोनेके बिना गहना गढ़नेमें अराक्त होता है, वैसे ही मैं भी शक्तिके बिना सृष्टिकी रचना करनेमें अशक्त हूँ।'

सृष्टिके पालक भगवान् विष्णु भी कहते हैं— राक्ति विना बुद्धिमन्तो न जगद्रक्षितुं क्षमाः। क्षमाः राक्त्यालयास्तद्वदहं राक्तियुतः क्षमः॥

'जैसे प्रशस्त बुद्धिवाले व्यक्ति भी शक्तिके बिना जगत्की रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होते, जो शक्तिशाली हैं, वे ही रक्षा करनेमें समर्थ हैं, मैं भी वैसे ही शक्ति- सम्पन्न होकर ही जगत्की रक्षा कर पाता हूँ। ' संहर्ता भगवान् शिवजीका भी साक्ष्य सुन हें— शक्ति विना महेशानि सदाहं स्यां शवीऽथवा। शक्तियुक्तो यदा देवि शिवोऽहं सर्वकामदः॥

'महेशानि! शक्तिके बिना मैं शव हूँ, किंतु जब मैं शक्तियुक्त हो जाता हूँ, तब सब कामनाओंको देनेवाला 'शिव' बन जाता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ।'

यह शक्ति दुर्गा है । 'दुर्गा दुर्गितनाशिना'—'दुर्गा' शब्दका अर्थ ही है 'जो दुर्गितका नाश करें' क्योंकि यही पराशक्ति पराम्बा दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेशकी शक्ति है ।

नवीन वर्षकी नी रात्रियोंमें जिनका व्रत करते हैं, नित्य नवीन भावोंबाळी उन नव दुर्गाओंका यहाँ संक्षेपमें परिचय दिया जा रहा है।

प्रथमं शैल्पुत्रीति—पहली दुर्गा शैल्पुत्री हैं। ये पर्वतोंके राजा हिमवान्की पुत्री तथा नी दुर्गाओं प्रथम दुर्गा हैं। ये पूर्वजन्ममें दक्ष प्रजापतिकी कन्या सती भवानी—अर्थात् भगवान् शिवकी पत्नी यी। जब दक्षने यज्ञ किया, तब उसने शिवजीको यज्ञमें नहीं बुलाया। सती अत्याप्रहपूर्वक वहाँ पहुर्चां तो दक्षने शिवका अपमान भी किया। पतिके अपमानको सहन न कर सतीने अपने माता एवं पिताकी उपेक्षा कर योगानिद्वारा अपने शरीरको जलाकर भस्म कर दिया। फिर जन्मान्तरमें पर्वतोंके राजा हिमवान्की पुत्री पार्वती—हैमवती बनकर पुनः शिवकी अर्धाङ्गिनी बनीं।

प्रसिद्ध औपनिषद कथानुसार जब इन्हीं भगवती हैमवतीने इन्द्रादि देवोंका वृत्रवधजन्य अभिमान खण्डित कर दिया, तब वे छण्जित हो गये । उन्होंने हाय जोड़कर उनकी स्तुति की और स्पष्ट कहा कि 'वस्तुतः आप ही शक्ति हैं, आपसे ही शक्ति प्राप्त कर हम सब — ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव भी शक्तिशाली हैं। आपकी जय हो, जय हो।

द्वितीयं ब्रह्मचारिणी—दूसरी दुर्गा-राक्ति ब्रह्म-. चारिणी हैं। ब्रह्म अर्थात् तपकी चारिणी=आचरण करनेवाली हैं । यहाँ 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ 'तप' है । 'वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म'—इस कोष-वचनके अनुसार वेद, तत्त्व एवं तप 'ब्रह्म' शब्दके अर्थ हैं । ये देवी ज्योतिर्मयी भव्यमूर्ति हैं । इनके दाहिने हाथमें जपकी माला और बायें हाथमें कमण्डलु है तथा ये आनन्दसे परिपूर्ण हैं। इनके विषयमें यह कथानक प्रसिद्ध है कि ये पूर्वजन्ममें हिमत्रान्की पुत्री पार्वती हैमवती थीं। एक बार अपनी सिख्योंके साथ क्रीडामें रत थीं । उस समय इधर-उधर वृमते हुए नारदजी वहाँ पहुँचे और इनकी हस्तरेखाओंको देखकर बोले—'तुम्हारा तो विवाह उसी नंग-धड़ंग भोलेवावासे होगा जिनके साथ पूर्वजन्ममें भी तुम दक्षकी कन्या सतीके रूपमें थीं, किंतु इसके लिये तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। गारदजीके चले जानेके बाद पार्वतीने अपनी माता मेनकासे कहा कि 'वरउँ संभु न त रहउँ कुआरी ।' यदि मैं विवाह करूँगी तो भोलेवावा शम्भुसे ही करूँगीं, अन्यथा कुमारी ही रहूँगी। इतना कहकर वे (पार्वती) तप करने लगीं। इसीलिये इनका तपश्चारिणी 'ब्रह्मचारिणी' यह नाम प्रसिद्ध हो गया। इतना ही नहीं, जब ये तप करनेमें लीन हो गयीं, तब मेनकाने इनको 'पुत्रि ! तप मत करो—'उ मा तप' ऐसा कहा तबसे इनका नाम 'उमा' भी प्रसिद्ध हो गया।

तृतीयं चन्द्रघण्टेति—तीसरी शक्तिका नाम चन्द्रघण्टा है। इनके मस्तकमें घण्टाके आकारका अर्ध-चन्द्र है। ये लावण्यमयी दिव्यमूर्ति हैं। सुवर्णके सदश इनके शरीरका रंग है। इनके तीन नंत्र और दस हाथ हैं; जिनमें दस प्रकारके खड़ग आदि शस्त्र और वाण आदि अस्त्र हैं। ये सिंहपर आरूट हैं तथा लड़नेके लिये युद्धमें जानेको उन्मुख हैं। ये वीररसकी अपूर्व मूर्ति हैं। इनके चण्ड—भयंकर घण्टेकी ध्वनिसे सभी दुष्ट दैत्य-दानव एवं राक्षस त्रस्त हो उठते हैं।

कृष्माण्डेति चतुर्थकम्—चीथी दुर्गाका नाम कृष्माण्डा है। ईश्वत् हॅसनेसे अण्डको अर्थात् ब्रह्माण्डको जो पैदा करती हैं, वे शक्ति कृष्माण्डा हैं। ये सूर्यमण्डलके भीतर निवास करती हैं। सूर्यके समान इनके तेजकी झलक दसों दिशाओंमें न्याप्त है। इनकी आठ भुजाएँ हैं। सात भुजाओंमें सात प्रकारके अस्त्र चमक रहे हैं तथा दाहिनी भुजामें जपमाला है। सिंहपर आसीन होकर ये देदीप्यमान हैं। कुम्हड़ेकी बलि इन्हें अतीव प्रिय है। अतएव इस शक्तिका 'कृष्माण्डा' यह नाम विश्वमें प्रसिद्ध हो गया—ऐसी न्याख्या रुद्रयामल एवं कुक्तिकागम-तन्त्रमें उपोद्वलित है।

पश्चमं स्कन्दमातित पाँचवीं दुर्गाका नाम स्कन्दमाता है। शैळपुत्रीने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करनेके बाद भगवान् शिवसे विवाह किया। तदनन्तर स्कन्द उनके पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए। उनकी माता होनेसे ये 'स्कन्दमाता' कहळाती हैं। ये स्कन्द देवताओंकी सेनाका संचाळन करनेसे सेनापित हैं। ये स्कन्दमाता अग्निमण्डळकी देवता हैं, स्कन्द इनकी गोदमें बैठे हैं। इनकी तीन आँखें और चार भुजाएँ हैं। ये शुभ्रवर्णा हैं तथा पद्मके आसनपर विराजमान हैं।

पष्ठं कात्यायनीति च कात्यायनी यह छठी दुर्गा-शक्तिका नाम है। 'कत' का पुत्र 'कात्य' है। इस कात्यके गोत्रमें पैदा होनेवाछे ऋषि कात्यायन हुए। इसी नामके कात्यायन आचार्य हुए हैं, जिन्होंने पाणिनि-की अष्टाध्यायीकी पूर्ति करनेके लिये 'वार्तिक' बनाये हैं। इन्हींको 'वर्रुचि'\* भी कहते हैं। इन कात्यायन ऋषिने इस भारणासे भगवती पराम्बाकी तपस्या की कि आप मेरी पुत्री हो जायँ। भगवती ऋषिकी भावनाकी पूर्णताके लिये उनके यहाँ ये पुत्रीके रूपमें अवतीर्ण हुईं। इससे इनका नाम 'कात्यायनी' पड़ा। वृन्दावनकी गोपियोंने श्रीकृष्णको पति-रूपमें पानेके लिये मार्गशीर्षके महीनेमें कालिन्दी—यमुना नदीके तटपर 'कात्यायनी'की प्रजा की थी। इससे सिद्ध है कि यह ब्रजमण्डलकी अधीश्वरी देवी हैं। इनका स्वर्णमय दिव्य स्वरूप है। इनके तीन नेत्र तथा आठ मुजाएँ हैं। इन आठ मुजाओंमें आठ प्रकारके अख-शस्त्र हैं। इनका वाहन सिंह है।

सप्तमं कालरात्रीति—सातर्वी दुर्गी-शक्तिका नाम 'कालरात्रि' है। इनके शरीरका रंग अन्धकारकी तरह गहरा काला है। इनके सिरके केश बिखरे हुए हैं। इनके गलेमें वियुत्-सदश चमकीली माला है। इनके तीन नेत्र हैं जो ब्रह्माण्डकी तरह गोल हैं। इन तीनों नेत्रोंसे वियुत्की ज्योति चमकती रहती हैं। नासिकासे श्वास-प्रश्वास लोड़नेपर हजारों अग्निकी ज्वालाएँ निकलती रहती हैं। ये गदहेकी सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथमें चमकती तलवार है। उसके नीचेवाले हाथमें वरमुद्रा है, जिससे भक्तोंको अभीष्ट वर देती हैं। बाँमें हाथमें जलती हुई मसाल है और उसके नीचेवाले बाँमें हाथमें अभय-मुद्रा है, जिससे अपने सेवकोंको अभयदान करती और अपने भक्तोंको सब प्रकारके कष्टोंसे मुक्त करती हैं। अतएव शुभ करनेसे यह 'शुभंकरी' भी हैं।

महागौरीति चाष्टमम् आठवीं दुर्गा-शक्तिका नाम 'महागौरी' है । इनका वर्ण शङ्ख, इन्दु एवं कुन्दके सदश गीर है। इनकी अवस्था आठ वर्षकी है — 'भएवर्षा भवेद गौरी।' इनके वस्त्र एवं आभूषण सभी श्वेत, खब्छ हैं। इनके तीन नेत्र हैं। ये वृषभवाहिनी और चार भुजाओंवाळी हैं। ऊपरवाले वामहस्तमें अभय-मुद्रा और नीचेके वाँयें हाथमें त्रिशूल है। ऊपरके दक्षिण हस्तमें उमरू वाद्य और नीचेवाले दक्षिण हस्तमें वरमुद्रा है। ये सुवासिनी, शान्तम् तिं और शान्त-मुद्रा हैं।

'नारद-पाञ्चरात्र'में लिखा है कि 'वियेऽहं वरदं राम्भुं नान्यं देवं महेश्वरात् ।' इस प्रतिज्ञाके अनुसार राम्भुकी प्राप्तिके लिये हिमालयमें तपस्या करते समय गौरीका रारीर धूल-मिट्टीसे ढँककर मलिन हो गया था। जब शिवजीने गङ्गाजलसे मलकर उसे धोया, तब महागौरी-का रारीर विद्युत्के सदृश कान्तिमान् हो गया— अत्यन्त गौर हो गया। इसीसे ये विश्वमें 'महागौरी' नामसे प्रसिद्ध हुईं।

नवमं सिद्धिदात्री च—नवी दुर्गा-शक्ति सिद्धि-दात्रीं हैं । मार्कण्डेयपुराणमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लिंघमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व—ये आठ सिद्धियाँ बतलायी गयी हैं । इन सबको देनेवाली ये महा-शिक्त हैं । ब्रह्मवैवर्तपुराणके श्रीकृष्ण-जन्मखण्डमें १— अणिमा, २—लिंघमा,३—प्राप्ति, ४—प्राकाम्य, ५—महिमा, ६—ईशित्व, वशित्व, ७—सर्वकामावसायिता, ८—सर्वज्ञत्व, ९—दूरश्रवण, १०—परकायप्रवेशन, ११—वाकसिद्धि, १२—कल्पवृक्षत्व, १३—सृष्टि, १४—संहारकरण-सामर्थ्य, १५—अमरत्व,१६—सर्वन्यायकत्व,१७—भावना, १८—सिद्धि,सिद्धयोऽष्टादश स्मृताः'इन अठारह सिद्धियों-

<sup>\*</sup> पाणिनिके वार्तिककार वरहचि कात्यायन पश्चात्वर्ती हैं। कात्यायनी गायत्रीं। वेदोमें तथा कात्यायनि नमोऽस्तु तें। कात्यायनि महाभागे। आदि प्रयोग भार्षण्डेयः, भागवतादि पुराणोमें बहुत प्राचीन हैं। अतः ये कात्यायन वरहचिसे भिन्न एवं अति प्राचीन हैं। इनका धर्मशास्त्र प्रसिद्ध है। सम्पादक

का उल्लेख है। इन सबको ये देती हैं। देवीपुराणमें कहा गया है कि भगवान् शिवने इनकी आराधना करके सब सिद्धियाँ पार्यी और इनकी कृपासे उनका आधा अङ्ग देवीका हो गया, जिससे उनका नाम जगत्में

'अर्द्धनारिश्वर' प्रसिद्ध हो गया । ये देवी सिंहवाहिनी तथा चतुर्भुजा और सर्वदा प्रसन्नवदना हैं । दुर्गाके इस स्वरूपकी देव, ऋषि-मुनि, सिद्ध, योगी साधक और भक्त— सभी सर्वश्रेयकी प्राप्तिके लिये आराधना-उपासना करते हैं ।

# दुर्गा-सप्तरातीका भावपूर्ण पाठ

( श्रीकृष्णारामजी दुवे )

यहाँ दुर्गा-सप्तशतीकी एक क्रमसंगत भावपूर्ण पाठ-आवृत्तिका निरूपण प्रस्तुत है। दुर्गा-सप्तशतीमें कर्म, भक्ति और ज्ञानके गूढ़ साधन-रहस्य निहित हैं, जो साधकके लिये एक-एक दल करके खुळते रहते हैं। दुर्गा-सप्तशतीका जिह्वापर होना तो आशीर्वादमय है ही, उसका हृदयमें उतरना अधिक मङ्गळमय है । यदि जिह्वासे पाठ चलता हो और तत्काल संलक्ष्य भाव हृदयमें न बैठता हो तो भी उसे निष्फल नहीं समझना चाहिये। हाँ, उसके साथ हृद्यका योग होना चाहिये। जिस प्रकार संगीतमें तारके साथ खर सहसा न मिळनेपर निराश न होकर खर मिलाते-मिलाते किसी क्षण वह मिळ जाता है, उसी प्रकार पाठके साथ यदि हृदयका योग हो तो जिह्नासे पाठ चळते-चळते किसी क्षण संखक्य-भाव हृद्यमें उतर ही जायगा। आवस्यकता इस बातकी है कि जिह्वासे पाठकर 'इति' न ळगा दिया जाय, समाप्तिका अभिमान उत्पन्न न हो जाय। अध्याय समाप्त करनेपर 'इति' या 'समाप्त' शब्दका उचारण न करनेका विधान भी है ही । प्रमाद करके 'अनर्घशः' ( अर्घकी जानकारीकी अवहेळना कर ) पाठ नहीं करना चाहिये । पाठके माहात्म्यमें कहा है--- ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिस्'। मानव मननसे आगे बढ़ता है।

हमें पहली पाठ-आवृत्तिमें ही सप्तरातीके कवच और प्रथम चरित्रमें, अर्गला और मध्यम चरित्रमें तथा कीलक और उत्तर चरित्रमें जो समन्वय दिखायी देता

है, वह यहाँ निवेदित है। देवी-कवच और दुर्गा-सप्तशतीके प्रथम चरित्रकी देवता क्रमशः चामुण्डा और महाकाळी हैं तथा दोनोंके ऋषि ब्रह्मा हैं। अर्गळा भीर मध्यम चिरत्र—दोनोंकी देवता महालक्ष्मी हैं और भृषि विष्णु हैं । कीलक और उत्तर चित्र—दोनोंकी देवता महासरखती हैं और ऋषि क्रमशः शिव तथा रुद्र हैं। इस प्रकारका सामञ्जस्य संकेतपूर्ण है। इस कथनका आराय यह नहीं है कि कवचका सम्बन्ध मात्र प्रथम चित्रिसे ही है, अन्य चित्रोंसे नहीं या अगेळाका सम्बन्ध मध्यम चरित्रसे ही हैं, या कीलकका सम्बन्ध उत्तर चित्रिसे ही है । इस कथनका अभिप्राय यह है कि जो क्रमागत विकास कवच-अर्गला-कीलकके पूर्वापर-प्रक्रममें दिखायी पड़ता है, वही प्रथम चरित्र, मध्यम चित्र, उत्तर चित्रिके पूर्वीपर-प्रक्रममें दिखायी देता है, जिसके अनुभवसे एक भावपूर्ण पाठ-आवृत्ति सम्पन्न होती है।

प्रथम चित्रिमें खभावज राग-द्वेषसम्बद्ध मधु-कैटम नामक असुरोंको देवीका भान ही नहीं होता। यह अज्ञान और आवरणकी अवस्था है। देवी रजोगुणप्रधान सृष्टिके रचिता, कृतित्वके देवके लिये उनके सत्त्वावलम्बी दिष्ठिकोणके निमित्त विष्णुके नेत्रसे प्रत्यक्ष होती हैं। अब देवी-कवच देखें। तदनुरूप ही देवी-कवचमें देवी सब ओरसे अपने रूपोंद्वारा भक्तकी दृष्टिमें सब अङ्गोंमें आरोपित दिखायी देकर आत्मानुसंधानका मार्ग पुष्ट करती हैं। यह अमानापादक आवरणके दूर होने एवं अपरोक्ष ज्ञानके प्राप्त होनेमें उपयोगी है। जिससे देवीकी अद्वितीयता है, उस ब्रह्मके ख्रह्मपक्षा ब्रह्म कराने-बाले ओंकारके उच्चारणपूर्वक तत्त्वशुद्धिके प्रक्रममें 'ऐं' पद-संब्यन आत्मतत्त्व-शोधनके सोपानका इससे प्रवर्तन होता है।

मध्यम चित्रमें महिषासुर देवीकी केवल सत्तासे अवगत होता है— 'आः किमेतिदिति कोधादाभाष्य महिषासुरः' (दुर्गा० २ । ३६)। यहाँ केवल आमना-सामना और संघर्षमं असुरकी पराजयका वर्णन है। असुर अपने एकके बाद एक अनेक रूप बनाता है और अन्ततः मारा जाता है। इसी प्रसङ्गमें अर्गला देखें। तदनुरूप अर्गलामें आत्मतत्त्व और अनात्मवस्तुके विवेचनसे आत्मतत्त्वकी विजयकी उपलब्धि वर्णित है। यह साधकके लिये अपने खरूपमें एकके बाद एक रूप धारणकर आनेवाले सुख-दुःखादिके भानके बार-बार निराकरणमें उपयोगी है। इस प्रकार यह शोकनाशमें सहायक है। इससे तत्त्वशुद्धिके प्रक्रममें 'हीं' पद-संलग्न विद्यातत्त्व-शोधनका सोपान दृढ होता है।

उत्तर चित्रमें शुम्भ-निशुम्भ नामक असुर देवीकी सत्तासे ही नहीं, अपितु उनकी सीन्दर्य-उत्कृष्टतासे भी अवगत हैं, किंतु अपने अभिमानके कारण देवीको ही हड़पने, आत्मसात् करनेका उपक्रम करते हैं। उन असुरोंका पराभव होता है। उनके पराभवसे अन्ततः हर्षका मार्ग प्रशस्त होता है। तदनुक्ळ ही कीळक पूर्ण हर्षकी प्राप्तिके ळिये सेतु-सा दिखायी देता है। यह देवीके प्रति सर्वस्व समर्पण कर 'यश्वशिष्टाशिनः' होकर पूर्णकाम होनेका भाव पोषित करता है। 'ददाति प्रतिगृक्ताति'—यह निष्कीळन अपवाशापोद्धारका मुख्य प्रकार है ही, साथ ही यह पूर्ण समर्पणका भाव भी पृष्ट करता है। भक्त जो कुळ उपभोग करता दिखायी

देता है, वह प्रसाद या यज्ञशिष्टके सिवा कुछ नहीं रहता। यहाँतक कि वह जो कुछ करता है, उसका सारा आचार-व्यवहार देवीके भिन-भिन्न रूपोंके प्रति व्यवहृत होनेके कारण बिना किसी प्रयत्नके ही देवीकी आराधनाके सिवा कुछ नहीं रहता। इससे तत्त्वशुद्धिके प्रक्रममें 'क्ली' पद-संलग्न शिवतत्त्व-शोधनका सोपान दृढ़ होता है।

कवचमें महाकाळी महामाया विष्णु-योगनिद्रारूप-वाली देवीकी प्रसन्ताकी याचना है, जो सब ओरसे आत्मजागर्ति ( आत्मतत्त्वकी जागृति ) उत्पन्न कर समस्त परवशता मिटाती हुई चराचर जगत्को अपने भक्तके नियन्त्रणमें कर देती हैं। कवच-पाठमें साधक अपनेमें, अपने सब अङ्गोंमें देवीके विविध रूपोंका आरोपण करता है, जैसे शिखामें उद्योतिनी देवीका, मस्तकमें उमाका । देवीके भक्तके लिये प्रेत कोई स्वतन्त्र अन्य वस्तु नहीं, अपितु चामुण्डांका वाहक है, भैंसा वाराहीका, हायी ऐन्द्रीदेवीका आदि। भक्तके छिये देवी सभी स्थानोंमें स्थित होकर रक्षा करती हैं, प्रत्येक दिशामें उसकी रक्षा करती हुई स्थित होती हैं। सहज स्वासमें असुर-संहार करनेवाळी देवी 'अघटन-घटनापटीयसी माया', 'निमित्तमात्रं भव' की मर्यादा दिखळाती हुई नाना आयुध धारण करती दिखायी देती हैं तथा भक्तको अभय कर देती हैं, दैत्योंका नाश करती हैं और देवोंका हित करती हैं । देवीकी रणरंगधीरा निष्ठुरता-सम्पृक्त कृपा-मूर्ति आत्मदर्शन करनेवाले एवं यथोचित बरतनेवाले साधकको हिंसादृष्टिसे मुक्त रखती है।

अर्गलामें महालक्ष्मीरूपकी प्रसन्नताकी याचना है, वे देहादि चिञ्छाया और साक्षीके संघातको विवेचित कर परमार्थ-अवस्था और व्यवहार-अवस्थाके संव्यवहारमें मोह-विजय तथा ज्ञानप्राप्तिरूप कुशळ्ता प्रदान करती हैं।

आगे कीळकमें महासरस्वतीकी प्रसन्ततासे सर्वज्ञता एवं पूर्णावरोष इर्पकी प्राप्ति होती है। थोड़ा किस्तारसे देखें । पहले अध्यायमें प्रथम चरित्रके उपोद्धातमें यह जिज्ञासा उपस्थापित की गयी है कि यह जानते हुए भी कि अस्क वस्तु मेरी नहीं है, उसके सम्बन्धमें जो मोह होता है, वह क्या है ! जब शरीर ही अपना बनाया नहीं है, अपना नहीं है, तब उसके सम्बन्धकी कोई भी वस्तु अपनी कैसे ! उसमें ममता, ममताजनित आकर्षण और चिन्ता कैसी ! वस्तुतः मायास्थित जीव अपने कमेंसे निबद्ध है । मोहमें पड़ा हुआ वह जिसे करना भी नहीं चाहता, उसे विवश होकर करता है; किंतु अनासक्त होकर स्वयं जब महामायाकी शरणमें जाता है, तब वे ही उसके छिये उद्धार प्रदान करनेवाली बन जाती हैं।

देहादियुक्त चिन्छायाका अपनेको और साक्षीको व्यामिश्र करके म्इतासे समूचे संघातमें 'अहं' शब्द जोड़ बैठना जीवका मुख्य अहंकार है। जीव-सृष्टिके हृदयमें तो विष्णु-भगवान् सदा शयन करते हैं । जगत् एकार्णवमय है, उसमें शेषकी शय्यापर विष्णु शयन करते हैं। उनकी आँखोंमें योगनिदा स्थित है। ऐसे योगनिदा-संयुक्त विष्णुके श्रवण-पुटसे मोहजन्य राग-देष-सम्बद्ध मधु-कैटम उत्पन्न होते हैं । वे सृष्टिके अभिमानी देव ( विण्युको आधार वनाकर स्थित कृतित्वरूप ब्रह्मा ) को निगळ जाना चाहते हैं। योगनिद्रासंयुक्त विष्णु और योगनिद्रा-अरपृष्ट विष्णुका विवेचन किये बिना संकट उत्पन्न होता है। जब ब्रह्मा महामाया योगनिद्राकी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, तब वह विष्णुकी आँखोंसे हटकर पृथक खड़ी होकर वरदायिनी बनती है । विष्णु, जिसके अधिश्रयसे लीळा चलती है, जगकर मधु-कैटभके छल-बलको मातकर उनका नाश कर देते हैं। सम्पूर्ण जगत्को जलमय देखकर विष्णुके प्रति मधु-कैटभके वचन-'आवां जिह न यत्रोवीं सिळिलेन परिष्छुता' (जहाँ पृथ्वी जलमें डूबी हुई न हो, वहाँ हम दोनोंका वध करो ) अध्यात्मके दुर्गम संकीर्ण पथ

श्वरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया । दुर्ग पथः'--की ओर संकेत करते हैं । यह अनासक्तिपूर्वक महा-मायाकी शरण होनेपर होता है ।

प्रथम चिरत्रमें देत्री विष्णुके नेत्र, हृदय आदिसे निकलती हैं। मध्यम चिरत्रमें देवोंके शरीरसे प्रकट होती हैं। देव समवेत होते हैं, उनका तेज एकत्र होकर देत्रीके रूपमें परिणत हो जाता है। सम्पूर्ण देवताओंकी शक्तिका समुदाय ही आद्यादेवीका स्वरूप है। उन्होंने अपनी शक्तिसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रखा है। शरणागत होनेपर वे ही प्रसन्न होकर वरदायिनी, विजयिनी होती हैं। मानव-हृदयमें देवासुर-संग्राम होता है। अपनी असमर्थता दूर करनेके लिये सारी देवी सम्पद् देवीकी शरणमें समवेत—संगठित होती है, तब इष्ट-सिद्धिमें सफलता मिळती है। देवी तो सदा दया करती ही रहती हैं। वरका औचित्य यह है कि वरप्राप्तिकी अभिलापाके बहाने ही देवीका स्मरण होता रहता है—यही वास्तवमें आनन्दप्रद है।

उत्तर चिरित्रमें एकमात्र सत्त्वगुणकी प्रधानताके आश्रित हो पार्वतीके शरीरसे प्रकट हुई देवीके सरस्वती-रूपका वर्णन है, जो भक्तको सर्वज्ञता प्रदान करता है।

कत्रच-अर्गला-कीलक और उसी प्रकार प्रथम-मध्यम-उत्तर चित्र स्पष्ट ही भ्रमज, सहज और कर्मज तादात्म्यकी निवृत्तिमें सहायक हैं। आत्मानुसंधान-आत्मज्ञानसे जड़ प्रपन्नकी प्रतीति और देह, अन्तःकरण आदिमें अहं-बुद्धिका हास होता है, भ्रमज तादात्म्य नष्ट होता है; परंतु यह ध्यातव्य है कि ब्रह्मज्ञान (आत्मज्ञान) केवल भ्रमकी निवृत्ति करता है, प्रपञ्चकी नहीं। ज्ञान होनेपर भी चिच्छाया और अन्तःकरणके तादात्म्यका वास रहता है, किंतु अवश्य ही यह ज्ञानकृत बाध है, जैसा कि मध्यम चरित्रमें दिखायी देता है। मध्यम चरित्रमें कामकी भाँति असुर स्वयं एकके बाद एक रूप धारणकर त्रास देता है और प्रत्येक बार देवी उसका छेदन करती हैं। मृद तबतक गरजता जाता है, जबतक देवी मधु पीती हैं। उत्तर चिरत्रमें देवी अपनी ऐश्वर्यशक्तिसे जिन अनेक रूपोंमें उपस्थित हुई थीं, उन सब रूपों (विभूतियों) को समेटती हुई अवेली खड़ी दिखायी पड़ती हैं। अन्ततः कर्मज तादातम्य ज्ञानीके शरीर-लोपके अनन्तर (शरीरिबमोक्षणात् परम्) अथवा भोगके उपरान्त निवृत्त होता है। जन्मका हेतुभूत प्रारम्थ, जैसा कि भरत, वामदेव आदिका सुना जाता है, इस प्रकार समाहित होता है।

कीळकमें 'ददाति प्रतिगृह्णाति' शब्द ऐसी ही स्थितिकी ओर संकेत करते हैं। आद्य शंकराचार्य अपने 'पट्पदी-स्तोत्रम्' में कहते हैं कि 'हे नाथ! आपमें मेद न होनेपर भी, मैं आपका ही हूँ, आप मेरे नहीं; क्योंकि तरंग ही समुद्रकी होती है, तरंगका समुद्र कहीं नहीं होता—

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्। सामुद्रो हि तरङ्गः क्वत्रन समुद्रो न तारङ्गः॥

आद्य शंकराचार्य शुद्ध मायामें कोई उपालम्भ नहीं देखते, अपितु 'देव्यपराधक्षमापन-स्तोत्रम्' में कहते हैं— कुपुत्रो जायेत क्वचिद्धि कुमाता न भवति ।

मोक्षकी इन्छा और संसारके वैभवकी अभिलापा दोनोंमें न फँसनेका साधन याचनाको दिखाते हुए कहते हैं—— अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ भगवान् भी कमोमें वस्तते ही हैं——

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिष्ठु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥ (गीता ३। २२)

'हे पार्थ! तीनों लोकोंमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, अर्थात् मुझे कुछ भी करना नहीं है; क्योंकि मुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है, फिर भी मैं कमेमिं बरतता ही हूँ'।'

इसं प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्गा-सप्तशतीके मावपूर्ण पाठसे किस प्रकार आत्मज्ञानकी पटुताका आविर्माव होता है । जिस प्रकार दुर्गा-सप्तशती-उद्घाटित प्रक्रमत्रय ( अथवा प्रस्थानत्रय ) से निष्कामकर्म-निरत व्यक्तिके लिये देवी-आश्रयता, आसक्ति-त्याग-युक्त कर्म-कुशलताके क्रमसे आत्मशुद्धि-अभिमुखता प्राप्त होती है, उसी प्रकार भक्तके लिये सुरथ-समाधि-वार्तादिसे असंसक्ति, दुन्द्व-जय-जन्य पदार्थाभाविनी अनुभूति तथा कमोर्मे देवी-आराधना-सौन्दर्यके सिवा कुछ न देखना, तुरीया गित सुलभ होती है ।

#### सर्वशक्तिमतीकी सर्वसत्ता

'सर्वशक्तिमती 'माँ', जो सर्वश्न और सर्वव्यापक है, अपनी इच्छासे उत्पन्न व्यक्त सत्तामें अपनी क्रीड़ा-कुत्हल-वृक्तिको रिझाती है, जिससे आनन्दकी अजस्न धारा सतत प्रवाहित होती रहती है। उस अनन्त संगीतके ताल, लय और मूर्च्छनाकी सृष्टि 'माँ' के पद-संचारणकी एक छोटी-सी-छोटी गितमें भी हो रही है। सर्वत्र उसीका गोरव, उसीका प्रकाश, उसीका तेज, उसीकी शक्ति, उसीकी महत्ता—नहीं-नहीं, वही वह सर्वेसर्वा है।

विश्वकी विविध विभिन्नता और संकुलतामें भाँ की परम एकता और एकरसताकी समस्त सत्ताका सर्वीपरि रहस्य है।

स्वामी रामदास

# दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये !

( स्व॰ पं॰ श्रीराजबिल्जी त्रिपाठी, एम्॰ ए॰, साहित्यस्त, साहित्यशास्त्री, व्याकरण-शास्त्राचार्य )

यह विवर्तित विश्व प्रतिक्षण गतिमान है, अतएव विनाशशीं है। इसकी आधारभूता शक्ति सचिदानन्द-स्वरूपिणी है, जो शास्त्रों में ब्रह्मरूपिणी नामसे वर्णित है। कहना न होगा कि वह ब्रह्मरूपिणी नामसे वर्णित है। कहना न होगा कि वह ब्रह्मरूपिणी नामसे वर्णित है। कहना न होगा कि वह ब्रह्मरूपिणी नामसे वर्णित है। कहना न होगा कि वह ब्रह्मरूपिणी नामसे वर्णित है। पिट्याप्त है—जड़ पदार्थों 'सत्-रूपसे, चेतनमें सत्, चित्, आनन्द-त्रितय रूपमें। जब सचिदानन्द नाम-रूपकी उपाधि धारण कर प्रकाशमान होता है, तब सगुण-शक्तिस्वरूप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सृष्टिके पाळनकर्ता विष्णु और सृष्टिके सहर्ता शिवके रूपमें बोवित होता है। ब्रह्माणी, वैष्णयी और शैवी या स्वाणी उन्हीं देवोंके स्वीप्रत्ययान्त पर्याय हैं। मार्भण्डेयपुराणमें ब्रह्माजी देवीसे यही कहते हैं—

त्वयैतद्वार्यते विश्वं त्वयैतत्स्उयते जगत्। त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वद्।। विस्रष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने॥ तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये।

तात्पर्य यह कि वही ब्रह्मराक्ति अथवा सर्वोपरि महाराक्ति ब्रह्म सबका जनक, पालक (संचालक) एवं नाराक है। उसीका 'सर्वमङ्गलमाङ्गल्य' रूप भगवती दुर्गाका स्वरूप है, जिसका ध्यान इस प्रकार किया जाता है—

कालाम्रामां कटाक्षेरिएकुलभयदां मौलिवद्धेन्दुरेखां राह्मं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमिए करेरुद्रहन्तीं त्रिनेत्राम् ॥ सिंहस्कन्थाधिरूढां त्रिभुवनमिखलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गा जयाख्यांत्रिद्शापरिवृतां सेवितांसिद्धिकामैः

अर्थात् सिद्धिकी इच्छा करनेवाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओरसे बेरे रहते हैं, उन 'जय' नामवाली दुर्गा देवीका ध्यान करें। उनके श्रीअङ्गोंकी आमा काले मेवके समान स्याम है। वे अपने कटाक्षोंसे शतु-समुदायको भय देनेवाळी हैं, उनके मस्तकपर आबद्ध चन्द्रमाकी रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथोंमें शक्क, चक्र, कृपाण और त्रिशूळ धारण किये हुए रहती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंहके कंघेपर आरूढ़ हैं और अपने तेजसे तीनों छोकोंको परिपूर्ण कर रही हैं।

जब-जब छोकरें दानबी-बाधा (अब्यवस्था ) उपस्थित हो जाती है तथा अनीति, अनाचार, दुराचार फैछ जाता है, तब-तब वे अचिन्त्य चैतन्यशक्ति (सिचदात्मिका ) अवतार छेकर नाम-रूपकी उपाधि धारण कर छोक-शत्रुओंका (समाजविरोधी तत्त्वोंका ) नाश करती हैं—

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। तदा तदावतीर्योद्दं करिष्याम्यरिसंक्षयम्॥ (दु० स० ११। ५४-५५)

वंस्तुतः विश्व-च्यवस्थिति भगवतीका मुख्य प्रयोजन प्रतीत होता है। जब विश्व-च्यवस्था बिगड़ने छगती है, समाज उच्छू द्वाल होने छगता है, तब वह शक्ति किसी नाम-रूपका अवष्टम्भ छेकर प्रादुर्भूत होती है और निप्रहानुप्रहके प्रयोगोंसे छोकधर्म (सामाजिक व्यवस्था) की संस्थापना करती है। यह शक्तिज्योति सर्वातिशायिनी है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। 'अथर्वशीर्ष' अथवा दुर्गोपनिषद्की श्रुति कहती है कि वह शक्ति-'दुर्गा' है—

यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता।

तत्वतः देवीको समझनेके लिये श्रीदुर्गासप्तशतीका पाठ और मनन विशेष उपयोगी है । उसमें कहा गया है कि ये परमात्माकी शक्ति हैं । ये विश्वमोहिनी हैं, ये ही आधिदैविक रूपमें पाश, अङ्कुश, धनुष और बाण भी धारण करती हैं । ये ही महाविद्या हैं । (इन्हें) जो ऐसा जानता है, वह शोक एवं सांसारिक दुःख (जन्म-मृत्यु)को पार कर जाता है—

प्षाऽऽत्मराक्तिः। एषा विश्वमोहिनी। पादााङ्क्रा-धनुर्वाणधरा। एषा श्रीमहाविद्या। य एवं वेद स शोकं तरति।

विश्व-संचालिका-शक्ति दुर्गादेवीके नौ स्वरूप अथवा
मूर्तियाँ हैं, जिन्हें 'नयदुर्गा' कहते हैं। नवरात्रों में महा-महिम दुर्गाके इन्हीं रूपोंकी प्रतिदिन आराधना-उपासना की जाती है। वती (साधक, भक्त) के लिये नौ दिनोंतक देवीके (क्रमशः एक-एक रूपका प्राधान्य मानकर) इन स्वरूपोंका ध्यान, पूजन, अर्चन करना श्रेयस्कर होता है।

#### नवरात्र-त्रत तथा उपासना

श्रीदुर्गाकी उपासनाके दो अवसर पुनीत माने गये हैं—शारदीय नवरात्र और वासन्तिक नवरात्र । शारदीय नवरात्र शक्ति-उपासनाके लिये अधिक उपयुक्त माना गया है । यह आश्विन-शुक्ला प्रतिपद्से नवमीतक नी रात्रियोंका होता है ।

यह नवरात्र-त्रत सार्ववर्णिक (सभी वर्णोके छिये) है। नवरात्र-त्रत पूरे न हो सकें तो शक्तिके अनुसार सप्तरात्र, पश्चरात्र, त्रिरात्र, युग्मरात्र अथवा एकरात्र त्रत ही करना चाहिये। प्रतिपद्से सप्तमी-पर्यन्त अनुष्ठान करनेसे सप्तरात्र-त्रत पूरा होता है। पश्चमीको एक मुक्त, पष्ठीको नक्त-त्रत, सप्तमीको अयाचित, अष्टमीको उपवास और नवमीको पारण करनेसे पश्चरात्र-त्रत पूर्ण होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमीको एक मुक्त रहनेसे त्रिरात्र-त्रत पूरा होता है। प्रारम्भके दिन और अन्तिम दिन

वत रहनेसे, 'युग्नरात्र-त्रतः' और आरम्भ या समाप्तिके दिन केवल एक दिन वत रहनेसे एकरात्र-वत पूर्ण होता है। शक्तिके अनुसार इनमेंसे एक वत तो सक्को अवश्य ही करना चाहिये। इस वतसे मनुष्यकी निश्चित अभीष्ट-सिद्धि होती है। प्रसिद्धि है—'कलो चिष्ड-चिनायका' कलियुगमें देवी और गणेश प्रत्यक्ष फल देनेवाले हैं।

'दुर्गोत्सव-मित-तरिक्षिणी' और 'देवीमाणवत'के अनुसार देवीके अनेक अनुष्ठान होते हैं। दुर्गाष्टमीको महाष्टमी कहते हैं। महाष्टमीके दिन प्रातःकाल रनानादिसे निवृत्त होकर भगवतीकी पूजा, वस्त्र, रास्त्र, छत्र, चामर और राजचिह्नोंके साथ करनी चाहिये। मद्रा होनेपर सायंकाल पूजन एवं अर्धरात्रिमें (क्षूष्माण्डादिसे) बिल प्रदान करनेका विधान है। नवरात्र-त्रतीके लिये अष्टमीको उपवास रहने और यथाशक्ति देवीके प्जनका विधान है—

#### उपोषणमथाप्रम्यामात्मराष्ट्रत्या तु पूजनम्।

दुर्गादेवी एक ओर अनुप्रह-विधायिनी हैं तो दूसरी ओर दुष्टनिप्रह-कारिणी । हमें उन्हें देवताओं के इन रतुतिवचनों में सर्वस्वरूपा, सर्वेशा, सर्वशक्तिशाळिनी कहते हुए प्रणाम कर भयोंसे त्राणकी प्रार्थना करनी चाहिये—

सर्वस्वरूपे सर्वेदो सर्वदाकिसमन्विते। भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ (दुः सः ११।२४)

भगवती दुर्गा अम्बारूपा हैं, पराम्बा हैं। वे शरणापन जीवपर विशेषरूपसे सदा दयाई रहती हैं; अतः स्व-कल्याणार्थ तथा सर्वश्रेयःप्राप्त्यर्थ हम सबको उनकी शरण लेनी चाहिये—'दुर्गा देवीं शरणमह प्रपद्ये।'

( वराही तन्त्रोक्त देवीकवच )

<sup>\*</sup> प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । तृतीयं चन्द्रघण्टेति क्ष्माण्डेति चतुर्थकम् ॥ पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च । सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् ॥ नवं सिद्धिदात्री च नवदुर्गो प्रकीर्तिताः ॥

## भाव और आचार

\* तामादिशक्ति प्रणताः सा नित्यम् \*

तन्त्रशास्त्रमें 'भाग' और 'आचार'की पद-पदपर चर्चा आती है। भाग तीन और आचार सात बतायें गये हैं तथा तीनों भागोंमें ही सातों आचार प्रविष्ट कर दिये गये हैं। यहाँ इनपर संक्षेपमें प्रकाश डाळा जा रहा है।

#### भाव

स्वरूप और भेद-'भाव' शब्दकी व्याख्या अत्यन्त दुरूह है; क्योंकि वह मनका धर्म है—'भावस्तु मनसो धर्मः' मनके धर्मोंको शब्द कैसे पकड़ पार्येगे ! भाव तो मनमें उत्पन्न होता और वहीं विटीन हो जाता है— 'मनस्युत्पद्यते भावो मनस्येच प्रटीयते।' जिस तरह गुड़की मिठासको जीभ ही जान सकती है, उसी तरह भावको मन ही जान सकता है। फिर भी दृष्टान्तद्वारा उसके स्वरूपको कुछ प्रकट किया जा सकता है।

भावोंका महत्त्व सुरपष्ट है। साधारणतः छोग समझते हैं कि वैदिक अथवा तान्त्रिक क्रियाओंके अनुष्ठानसे कोई फळ नहीं मिळता, किंतु फळ क्यों नहीं मिळता, यह नहीं सोच पाते। 'रुद्रयामळतन्त्र'में ळिखा है— भावेन छभते सर्वे भावेन देवदर्शनम्। भावेन परमं ज्ञानं तस्माद्भावावळम्बनम्॥

'भावसे सब कुछ प्राप्त होता है। भावसे देवताकां दर्शन हो जाता है। भावसे परम ज्ञानकी प्राप्ति होती है, इसिंछिये भावका अवलम्बन लेना चाहिये।

'मावचूडामणि' भी कहता है— बहुजापात् तथा होमात् कायक्लेशादिविस्तरैः। न भावेन विना देवो यन्त्रमन्त्राः फलप्रदाः॥

'क्रितना ही अधिक जप, होम तथा कायक्लेश आदि किये जायँ, परंतु भावके बिना देवता, यन्त्र और मन्त्र आदि फलप्रद नहीं होते।'

ये भाव तन्त्रमं तीन प्रकारके हैं—(१) दिव्य,

दिव्य-भाव-- 'वु न्जिका-तन्त्र'में कहा गया है कि दिव्य-भावमें स्थित साधक विश्वके जीव और देवतामें भेद नहीं मानता । वह श्री-जातिको मह।शक्तिकी और पुरुषमात्रको शिवकी मूर्ति समझता है तथा स्वयंको देवतात्मक मानता है । वह नित्य स्नान-सध्या करता और यथाशक्ति कुछ दान देता है। उसकी वेद-शास्त्र, गुरु-देवता और मन्त्रमं दृढ़ आस्था होती है। वह शत्रु-मित्रको समभावसे देखता ींह निन्दकोंसे वार्तातक नहीं करता । स्त्रीके चरण देख उसमें उसे गुरुभावना उदिक्त होती है । भावकी पूर्णताके लिये जो निर्मल चित्तसे अनासक्त हो सब कार्य करते हैं, वे जीवन्मुक्त, आत्मज्ञ व्यक्ति ही दिव्य-भावापन होते हैं। यह भाव एक प्रकारसे विशुद्ध सत्त्वसम्पन्नता ही है।

यह दिव्य-भाव वेदपाठजन्य अधम, आगम-पाठजन्य मध्यम और साधनसम्भूत विवेकजन्य उत्तम बताया गया है । इस भावका हेतु है वीर-भाव; क्योंकि वीर-भावकी परिपूर्णता होनेपर ही इस भावमें पहुँचा जा सकता है।

वीर-भाव-- जो सब प्रकारके हिंसाकायोंसे रहित हैं, सर्वथा सब जीवोंके हितमें रत रहते हैं, जिन्होंने कामादि षडिरपुओंपर विजय पा ली है, जो जितेन्द्रिय होकर सुख-दु:खमें समभाव होते हैं, वे वीर-भाववाले साधक कहलाते हैं। इनके भीतर समभावसे 'सभाव वीर' और 'विभाव वीर' दो मेद हैं। यहाँ भी पशु-भाव पार किये बिना वीर-भावका हेतु कहा गया है।

पशु-भाव--पशु-भावके साधकको अहिंसापरायण और निरामिषभोजी होना चाहिये। ऋतुकाळके अतिरिक्त वह पत्नीका स्पर्श नहीं कर सकता। ये ही सब पशु-भाव-के प्रधान लक्षण हैं। 'कुब्जिका-तन्त्र', 'महानिर्वाण-तन्त्र' आदिमें पशु-भावका विस्तृत विवरण है। पशु-भावके भी 'सभाव पशु' और 'विभाव पशु' दो भेद होते हैं। इनमें भी वीरवत् तर-तमभाव होता है।

#### आचार

'विश्वसार'-तन्त्रके २४वें पटलमें उपर्युक्त त्रिविध भावोंके अन्तर्गत सात प्रकारके आचारोंका निरूपण किया गया है। ये आचार हैं—(१) वेदाचार, (२) वैष्णवाचार, (३) शैवाचार, (४) दक्षिणाचार (यह पशु-भावके अन्तर्गत है)। (५) वामाचार, (६) सिद्धान्ताचार (यह वीर-भावके अन्तर्गत है)। और (७) कीलाचार (यह दिव्य-भावके अन्तर्गत है)।

१-वेदाचार--वेदाचारका लक्षण वेदोंसे ही ज्ञेय है। संक्षेपमें साधकको ब्राह्ममुहूर्तमें विस्तरसे उठकर अपने गुरुदेवको नामके अन्तमें 'आनन्दनाथ' शब्दका उच्चारण करते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिये। उसे सहस्रार-पद्ममें गुरुका ध्यानकर पञ्चोपचारसे पूजा करनी चाहिये। वाग्मववीज (ऐं) का जप करते हुए परमकला कुण्डलिनी-शक्तिका ध्यान एवं मूलमन्त्रका जप करनेके बाद बाहर जाकर मल्य-मूल-त्याग आदि समस्त नित्यकर्म करना उचित है। रात्रिमें, संध्या समय या तीसरे पहर देवपूजा, ऋतुकालके अतिरिक्त पत्नी-सहवास आदि वेदाचारीके लिये निभिद्ध कर्म हैं। जितने वेदिवहित कर्म हैं, वे सभी वेदाचारीकी कर्तव्यकोटिमें आते हैं।

वेदाचारका उद्देश्य साधककी बाह्यशुद्धि है। वह आचार और व्यवहारमें सब प्रकारसे अपनेको शुद्ध एवं निर्मळ रखनेका प्रयत्न करता है जो बादमें उसका स्वभाव बन जाता है।

२-वैष्णवाचार--वेदाचारका पालन करते-करते जब बिह्:शुद्धि स्वभावगत हो जाती है, तब साधक

वैष्णवाचारमं प्रवृत्त होता है। वेदाचारमें जितने कर्तव्य विहित हैं, इसमें भी वे सब करने पड़ते हैं। उनके अतिरिक्त श्रीविष्णुदेवकी पूजा और समस्त जगत्के विष्णुमय होनेकी भावना करनी पड़ती है। मैथुन या तत्सम्बन्धी वार्ता, हिंसा, निन्दा, कुटिलता, मांस-भोजन, रातमें मालाजप और पूजाकार्य वैष्णवाचारी साधकके लिये निषद्ध हैं। वैष्णवाचार भक्तिकी अवस्था है, जिससे चित्तकी ग्रुद्धि होती है।

३-रोवाचार—वैष्णवाचारके पश्चात् शैवाचार आता है। वेदाचारमें विहित सभी कर्म करनेके अतिरिक्त शैवाचारीको सर्वदा सव कर्मोमें महेश्वर-भावना करनी पड़ती है। पशुको मारना निषिद्ध है। शैवाचारीको गुरूपदिष्ट विषयपर विचार करनेका अधिकार प्राप्त होता है। इस अवस्थामें वह अपने कर्तव्यके विषयमें गुरुसे पूछ सकता है और गुरुदेव भी उसके अधिकारानुरूप दुर्बोध विषयकी व्याख्या कर उसे समझा देते हैं। इसीलिये यह झानार्जनकी अवस्था है।

४-दक्षिणाचार—शैनाचारके पश्चात् दक्षिणाचार आता है। वेदाचारके अनुसार भगनतीकी पूजा रात्रिमें तद्गतचित्त होकर मन्त्रजप करना, चौराहे, श्मशान, एकान्त स्थान, शिनाळ्य अथना बिल्नमूळ प्रभृति स्थानमें शङ्कमाळासे जप करना—इन सबको दक्षिणाचार कहते हैं। दक्षिणामूर्ति नामक ऋषिद्वारा सर्वप्रथम आचिरत होनेसे इसका 'दक्षिणाचार' नाम पड़ा। 'दक्षिण' का अर्थ है अनुकूळ। अनुकूळ आचार 'दक्षिणाचार' कहळाता है। इस अनस्थामें प्रथम अन्तः ग्रुद्धि और बहि:-ग्रुद्धि तथा शास्त्रानुशीळनद्वारा अर्जित ज्ञानको बद्धमूळ करनेकी साधना है।

५-वामाचार--पिछले चारों आचारोंका आचरण कर वीर-भावको प्राप्त साधक वामाचारमें प्रवृत्त होता है। दिनमें ब्रह्मचर्य, रात्रिमें वेदानुमोदित पश्चतत्त्वोंद्वारा देवीकी

श्राराधना एवं चक्रानुष्ठान करते हुए मन्त्रजप करना वामाचार है, जो अत्यन्त गोपनीय होता है।

दक्षिणाचारतक साधक जिस भावमें चलता आ रहा है, उसीका प्रतिकूल भाव वामाचार है। दक्षिणाचारकी चरम अवस्थामें मनुष्यके मनमें निर्वेदका बीज अङ्कुरित होता है और वैसा होनेसे ही आध्यात्मिक उन्नतिके लिये क्रमशः आवेग बढ़ जाता है। साधक अवतक संसारमें रहकर ही काम करता था, किंतु अब उसकी चेष्टा संसारबन्धनसे मुक्त होनेके लिये होती है। इसी कारण वह वामाचार या प्रतिकृलाचारका अवलम्बन कर लेता है।

६-सिद्धान्ताचार—वामाचारका आचरण कर साधक सिद्धान्ताचारमें प्रवृत्त होता है। इस आचारमें सर्वदा इदाक्ष, अस्थिमाळा आदि धारण और भैरव-वेशका अवलम्बन करना पड़ता है। इसी अवस्थामें साधकको ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है; क्योंकि इस अवस्थामें उसने दोनों दिशाएँ देख ठीं—दक्षिण भी और वाम भी। उस समय वह कुलज्ञान या ब्रह्मज्ञानके संनिकट पहुँच जाता है; क्योंकि मन स्थिर हो जानेसे मनोभावके ठयका अवसर आ जाता है।

७-कोळाचार—सिद्धान्ताचारमें सिद्धकाम होनेपर ही साधक कुळाचारमें प्रवृत्त होता है। इस अवस्थामें साधकको पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस समय उसके अन्तर्मनमें पङ्क और चन्दन, पुत्र और रात्रु या कञ्चन और तृणमें कोई भेदज्ञान नहीं रहता। सभी वस्तुओंमें समदृष्टि हो जाती है।

त्रिपुरा-रहस्यके आविभीवकी कथा

पराम्या त्रिपुराके रहस्यके आदिवका 'सर्वेषाम्' गुरु देवाधिदेव महादेव ही हैं। उन्होंने यह विद्या महाविष्णुको दी और महाविष्णुने ब्रह्मदेवको। भूमण्डलपर महाविष्णुके अवतार भगवान दत्तात्रेयने अपने शिष्य परशुरामको यह विद्या प्रदान की। परशुरामने अपने शिष्य सुमेधाको, जिनका दूसरा नाम 'हारितायन' था, दी। गुरुके आदेशसे हारितायन इस विद्याको ग्रन्थरूपमें निवद्ध करनेके लिये 'हालास्य' नामक नगरमें पहुँचे और वहाँ पराम्वा मीनाक्षीकी उपासना करने लगे।

ब्रह्मासे यह ब्रुत्तान्त सुनकर देवर्षि नारद सुमेधा (हारितायन ) के निकट गये। सुमेधाने निर्विण्ण (खिन्न) होकर देवर्षिको बताया कि गुरुद्वारा प्रोक्त सारा रहस्य मन्दमित होनेके कारण मुझे सर्वथा विस्मृत हो गया है। नारदने तत्काल ब्रह्मदेवका आह्मान किया और उनके प्रकट होनेपर उनसे सुमेधाके पूर्वजन्मका बृत्तान्त पूछा। ब्रह्मदेवने बताया— पूर्वजन्ममें यह सरस्वतीके तटपर सुमन्तुका पुत्र अलर्क था। अलर्क जब पाँच वर्षका था तब दुर्गाके उपासक अपने पिताद्वारा अपनी माताको 'अयि' कहकर पुकारते हुए सुनकर वालक होनेसे 'पे पे' इस प्रकार बिन्दुरहित उस वाग्वीजको अखण्डक्रपसे रटता रहा। एक बार वह भीषण ज्वरसे आकान्त हुआ और उसीमें उसके प्राण निकल गये। परम कारुणिक माता लिलता कुमारी वालाम्याके कुपमें उसके उसी प्रकारके अञ्चानपूर्वक जपसे प्रसन्न हो गयों और वोलीं— 'बालांका अनुग्रह होनेपर भी अज्ञानवरा बिन्दुरहित वाग्भव बीजके जपके वैगुण्यसे इसकी पूर्वधारणा-राक्ति जाती रहेगी। अब मेरे आशीर्वाद्से इसे पुनः सब समरण हो जायगा और यह 'त्रिपुरा-रहस्य' का कर्ता बन जायगा। प्रतिदिनके कमसे ३६ दिनोंमें यह माद्दात्म्य, ज्ञान और वर्या—तीन खण्डोंमें (१४४ अध्यायोंमें) 'त्रिपुरा-रहस्य' नामक ग्रन्थकी रचना कर देगा। आज वही 'त्रिपुरा-रहस्य' हमें वरदानकुपमें प्राप्त है।



[ भूमण्डलपर पराम्बा आद्याशिवतको उपासनाकी अवतारणा करानेवाली दिन्य विभूतियोंसे प्रारम्भकर देव, ऋषि, मुनि, आचार्य, सिद्ध, योगी, महात्मा, अधिकारी विद्वान् एवं मनीषीवर्गमें जो प्रमुखतम महापुरुष हो गये हैं, उनका हम यहाँ पराशक्तिके परम उपासकके रूपमें स्थान-संकोचवश संक्षिप्त रूपसे पुण्यस्मरण कर रहे हैं। अतः जो विभूतियाँ इस विनम्र प्रयासमें छूट गयी हों, उन सबके प्रति श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए हम उनसे क्षमायाचना करते हैं—सम्पादक ]

प्रमाचार्य भगवान् शिव

'ईशानः सर्वविद्यानाम्' आदि श्रुतियोंके अनुसार
भगवान् शिव सभी विद्याओंके आदिवक्ता हैं।
किंतु आगतं शिवविक्तेभ्यः गतं च गिरिजाश्रुतौ।
मतं च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते॥' इस
वचनके अनुसार भी भगवान् शिव ही आगमशास्त्रके
आदिवक्ता हैं; जैसा कि कहा गया है आदिकक्ता स्वयं साक्षाच्छूळपाणिरिति स्थितिः।'
'दिक्षणामूर्ति' एवं 'कामराज'के नामसे भी इन्हींका
निर्देश किया जाता है। ज्ञानार्णव, कुळार्णव आदि
प्राचीन तन्त्र, जिनमें किसी कर्ताका उल्लेख नहीं है, या
साक्षात् शिवप्रोक्त हैं। इन प्रन्थोंकी पुण्पिकाओंमें उन्हें
रपष्टतः 'ईश्वर प्रोक्तम्' कहा गया है। देवराज इन्द्रने

केवल शिवको ही ईश्वर एवं महेश्वर-पद-वाच्य कहा है— 'महेश्वरस्यम्बक एव नापरः ।' कुलार्णव, ज्ञानार्णव आदि तन्त्रोंपर बीसों भाज्य एवं व्याख्याएँ हैं। इन्होंके आधार-पर आगे श्रीविद्यार्णव और पुरश्चर्यार्णव लिखे गये। रुद्रयामल भी शक्ति-उपासनाका सर्वोत्तम प्रन्थ है जो देवीको शिवद्वारा प्रोक्त तथा बृहत्तर पूर्वार्ध, उत्तरार्ध दो भागोंमें विभक्त है। कहा गया है कि रुद्रयामलोक्त स्तुति-पाठमात्र-से कुण्डलिनीका जागरण हो जाता है। कुमारी-कवच, कुमारी-पटल, पद्धति, शतनामस्तोत्र एवं सहस्रनामद्वारा कुण्डलिनीको शीष्रतर जगाया जा सकता है। यह सब भगवान् शिवकी ही कृपाका फल है।

हयप्रीव और महर्षि अगस्त्य

महर्षि अगस्य तीन वर्षोतक त्रिपुरा पराम्बाके परमाचार्य विष्णु-अवतार हयप्रीवके चरण पकड़े खड़े रहे, फिर भी ह्यप्रीवने उन्हें श्रीविद्याके पञ्चाङ्गका उपदेश नहीं किया। सारा विश्व कौत्हरू से देखता रहा। अन्तमें देवी स्वयं प्रकट हो गयीं और उन्होंने हयग्रीवको महर्षि अगस्त्यके प्रति ळिलता-त्रिशती-पञ्चाङ्गका उपदेश देनेका आदेश दिया। हयप्रीवने महर्षि अगस्त्यकी अटल श्रद्धाकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और उन्हें लिलतोपासनाकी पूरी विधि बतायी, विशेषकर लिला-त्रिशतीकी महत्ता बतलायी । इसपर आचार्य शंकर-द्वारा विरचित श्रेष्ठ भाष्य है इसमें अनेक बैदिक उद्धरणों, ब्रह्मसूत्रों, उपनिषदों आदिके वचनोंद्वारा त्रिपुराम्बाकी ब्रह्मरूपता प्रतिपादित है । यह अत्यन्त गूढ, किंतु सर्वोत्कृष्ट वस्तुरत्न है । इसीलिये इस ह्यप्रीवने अगस्त्य-जैसे सत्पात्रके लिये भी तीन वर्षोतक इस विद्याको प्रकट नहीं किया । वैसे दक्षिण भारतमें हयप्रीवके अनेक मन्दिर, उनसे सम्बद्ध अनेक संस्थाएँ, हयवदनविजय आदि वाङ्मय प्रचितित हैं । श्रीरामानुजसम्प्रदायमें इनकी उपासना विशेषरूपसे पायी जाती है । पाञ्चराञ्र आगमोंमें भी एक हयग्रीव-तन्त्र है ।

# परमाचार्य दत्तात्रेय और उनके शिष्य परशुराम

श्रीविद्याके परमाचार्य भगवान् दत्तात्रेयका चरित्र अत्यन्त अटपटा है जो हम-जैसे साधारणजनके लिये तो क्या, बड़े-बड़े योगिजनोंके लिये भी अगम्य है 'योगिनामप्यगम्यः'।

परमसाध्वी पतित्रता अनसूयाके पातित्रतकी परीक्षा लेनेके लिये अपनी पित्नयोंका स्त्री-हठ पूरा करनेके निमित्त त्रिदेव ( त्रह्मा, विष्णु, महेशा ) उनके आश्रममें अतिथि वनकर तब पहुँचे, जब उनके पति महर्षि अत्रि तपोऽ-नुष्ठानार्थ नदी-तटपर गये हुए थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सतीसे त्रित्रस्न होकर भिक्षा परोसनेका हठ पकड़ा। सतीकी मुझ अद्भुत थी। उन्होंने भीतर जाकर पतिदेवका चरणोदक पिया और उसे अतिथियोंपर छिड़क कर उन्हें तीन दुधमुँहे बालक बना दिया। फिर गोदमें लेकर वे उन्हें स्तन्यपानकी भिक्षा कराने लगी । अन्ततः त्रिदेवोंकी पत्नियोंद्वारा सतीसे बार-त्रार क्षमा माँगने और उन्हें 'पतित्रता-शिरोमणि' कहकर सम्बोधित करनेके बाद ही उनके पति उन्हें पुनः पूर्वरूपमें प्राप्त हुए, इन त्रिदेवोंके संमिश्र अंशोंसे सती अनुसूयाको पुत्रलामका सुख प्रदान कर्नेके लिये 'दत्तात्रेय' अवतार बन गये, जो आजतक अखण्ड रूपमें चला आ रहा है । उनके आविर्मावकी जयन्ती-तिथिके रूपमें मार्गशीर्ष पूर्णिमा अमर हो गयी।

योगाचार्य भगवान् दत्तात्रेय स्मरण करते ही प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाते हैं। वे म्लनः चतुर्थाश्रमी अवधृत- श्रेणीके संन्यासीका रूप धारण किये रहते हैं, किंतु समय-समयपर जैसी परिस्थित उपस्थित होती है, उसके अनुरूप अपनी योग-सामर्थ्यसे रूप धारण कर लेते हैं। कार्तवीर्थ सहस्रार्जुन, प्रह्लाद, यदु, हैहय-जैसे सैकड़ों-हजारों अनुगृहीतोंने उनसे योग एवं भोग-मोक्षकी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, जैसा कि भागवतकार कहते हैं—

यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा
योगर्डिमापुरुभर्यी यदुहैहयाद्याः।
( श्रीमद्भा० २ । ७ )

इनके अवधूत होनेका इससे प्रवल प्रमाण और क्या हो सकता है कि ये प्रातःस्नान वाराणसीमें करते हैं, कोल्हापुर पहुँचकर जप-ध्यानकी विधि पूरी करते हैं, माहुरगढ़ या मातापुरमें भिक्षा प्रहण करते हैं और शयन करते हैं सद्याद्रि पर्वतपर । 'त्रिपुरा-रहस्य'के अनुसार इनका एक आश्रम गन्धमादन पर्वत (हिमालय) पर भी है। इनकी चरणपादुकाएँ वाराणसी, आवूपर्वत आदि कई स्थानोंपर हैं। दत्तात्रेयका बीजमन्त्र 'द्रां' है। त्रिपुरा-रहस्य (माहात्म्य-ज्ञानकाण्ड), दत्तोपनिषद्, वज्रकवच, पन्न-पुराण भूमिखण्ड (अ० ८३), मार्कण्डेयपुराण (१७-३८ तथा २२ अ०), भागवत (७ और ११ स्कन्ध), तथा महाभारत (सभापर्व ३८, अनुशा॰ १३८, १५-५६) में इनका चित्र वर्णित है।

भगवान् दत्तात्रेयको इतनी अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त होनेका मूलस्रोत उनके द्वारा श्रीविद्याकी असाधारण सिद्धि-प्राप्ति ही कही जायगी। वे श्रीविद्याके परमाचार्य हैं। शास्त्रोंमें बताया गया है कि श्रीविद्याके उपासकोंको यहीं भुक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ होती हैं—

श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्य एव।

परशुराम जगतीका परम सीभाग्य है कि परशुराम-जैसा अवतारी वस्स इन्हीं दत्त-कामघेनुको प्राप्त हो गया जिससे संसारको श्रीविद्याका दुग्धामृत सुलभ हो पाया। इसकी कथा भी बड़ी रोचक है।

पिता जमदिग्निके हत्यारे सहस्रार्जुनकी पूरी क्षत्रिय जातिके साथ इक्कीस बार युद्ध कर परशुरामने पृथ्वीको निःक्षत्रिय बना डाला और उनके रक्तसे तर्पणकर मृत पिताका श्राद्ध किया । तत्पश्चात् वे इस कृत्यसे अत्यन्त निर्विण्ण हो जीती हुई सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको दानकर चित्त-शान्तिके लिये गन्धमादन पर्वतकी और चले गये।

वहाँ उनकी अलर्क (हारितायन) के माध्यमसे संवर्तसे मेंट हुई और संवर्तके माध्यमसे वे दत्त गुरुके आश्रमपर पहुँचे। वहाँ अवधूत संन्यासी दत्तप्रभु अपने वास्तिधिक खरूपका गोपन कर दिन्य पर्यङ्कपर लेटे हुए थे। परम मुन्दरी वार-विता उनके पर दबा रही थी और बीच-बीचमें पासमें रखे खर्णकलशसे माणिक्य चपकको भर-भरकर दिन्य मुरा पान करनेके लिये उन्हें दे रही थी। द्वारपर बड़ा ही मुहाबना सारमेय (कुत्ता) रखत्राली कर रहा था।

परशुरामको देखते ही दत्तप्रभुने उनसे पूछा— 'तुम-जैसे महान् तपस्वी एत्रं कृतकृत्य पुरुषको मुझ-जैसे परम पिततके पास आनेका क्या कारण है ! तुम्हें कौन-सी कभी है ! हम तो संन्यासी होते हुए भी रसना और उपस्थ-जैसी सर्वजयी इन्द्रियोंद्वारा जीते जाकर इस स्थितिमें पहुँचे हुए हैं । कोई भी सज्जन हम-जसे पितिकी ह्वासे भी दूर भागता है । तब तुम किस उदेश्यसे यहाँ आये हो !?

परशुरामका हृदय तपस्या और निवेदसे निष्कल्मप हो गया था। वे प्रमुकी अटपटी लीला समझ गये और उनके चरण पकड़कर कहने छगे—'आप मुझे भरमार्ये नहीं, संवर्तने सब कुछ बता दिया है। आपका मार्ग सत् हो या असत्, आप ही मेरे गुरु हैं। मैं शुद्ध चित्तसे आपकी शरणमें आया हूँ। मुझ अशरणके अशान्त चित्तको शान्त करनेकी कृपा कीजिये।'

परीक्षामें सोना सोळह आना खरा उतरनेसे दत्तगुरु प्रमुदित हो उठे और बोले—'तुमने ठीक समझा बत्स! तुमने जिस शान्तिकी अपेक्षा दिखलायी है, वह शान्ति मात्र ज्ञानयोगसे ही प्राप्त होगी। सभी प्राणियोंकी आत्मा साक्षात् परिश्व ही है। सबके हृदयमें सदैव भासित रहता हुआ भी वह मोहवश अभास-सा प्रतीत होता है; किंतु विषयीजनोंको यह ज्ञान पराशक्ति त्रिपुराम्बाको कृपाके विना सम्भव नहीं।'

इस प्रकार उपक्रम करके भगवान् दत्तात्रेयने परशुरामके उत्तरोत्तर प्रश्नोंके समाधानके रूपमें अपने इस सुयोग्य शिष्यको पराम्बा त्रिपुराके समग्र रहस्यका ('त्रिपुरा-रहस्यम्'के रूपमें ) उपदेश कर दिश्वित किया। परशुरामने भी तदनुसार साधना-उपासना करके पराविद्या त्रिपुराम्बाका प्रसाद पाकर जीवनकी कृतार्थता प्राप्त कर ली। 'त्रिपुरा-रहस्य' के माहात्म्यसण्डमें इसका विस्तृत विवरण द्रष्टन्य है।

## हादि-विद्याकी ऋषिका भगवती लोपामुद्रा

महर्षि अगस्त्यकी पत्नी लोपामुद्रा श्रीविद्याके हादि-सम्प्रदायकी प्रवर्तिका हैं। त्रिपुरारहस्य, माहात्म्यखण्ड, अध्याय ५३ में होपामुद्राको श्रीविद्याका अवतार बतलाया गया है । ये पतित्रताओं में श्रेष्टतमा हैं । खयं भगवती त्रिपुरा ( श्रीविद्या )ने ही महर्षि अगस्त्यसे कहा था कि 'तुम्हारी पत्नी इस राजकन्या (विदर्भनरेश राजसिंहकी पुत्री ) लोपामुद्राने अपने पिताके घरपर ही परा श्रीविद्याकी भक्ति प्राप्त कर छी थी। फिर भगवतीने दर्शन देकर जब लोपामुद्रासे वर माँगनेको कहा तब उसने त्रिपुराकी भक्ति ही माँगी । फलतः आगे चलकर वे श्रीविद्याकी 'ऋषिका' वन गर्यों और उनके नामसे अपरा विद्या 'हादि' सम्प्रदायके रूपमें चल पड़ी । यों इन्द्र, चन्द्र, मनु, कुवेरादि द्वारा श्रीविद्याका प्रचार-प्रसार किया गया और वे भी इस विद्याके ऋषि माने जाते हैं, फिर भी वर्तमानमें बहुप्रचित्रत कामराजोपासक श्रीविद्याके कादि-सम्प्रदायके बाद महासती छोपासुदाका हादि-सम्प्रदाय ही श्रीविद्याके उपासना-क्षेत्रमें आजतक प्रचलित है। यथा--

यत्ते प्रिया सती होपासुद्राख्या राजकन्यका। पुरा सा पितृगेहस्था प्राप भक्ति परापदे। तद्देतुं ते प्रवक्ष्यामि न तज्जानाति कश्चन॥ त्रिपुरामुख्यशक्तिस्तु भगमालिनिकाभिधा । तत्सेवनपरो राजा सर्वदा सर्वभावतः॥ वाल्यादियं शुद्धचित्ता पितृसेवापरायणा । पितुर्द्रश्लोपासनायाः क्रमं देव्या यथाक्रमम्॥ राज्यकर्मकरे तस्मिंस्तां समाराध्यत्यसौ। एवं चिराराधनेन भक्त्या भावनयापि च॥ नुतोप सा भगवती वरेण समछन्द्यत्। बन्ने चासौ सर्वजगत्पूज्यायाः पादसेवनम् ॥ प्रसन्ना सापि सिद्धयां त्रेपुरीं समलक्षयत्। लक्षिता चापि तां विद्यां वाक्समुद्रपरिप्लुताम्॥

समुद्धरद् रत्नमिव ततस्तस्य प्रसादनात्। विद्याञ्चिषित्वं सम्प्राप्ता तन्नाम्ना सा स्पुटं गता॥ (त्रिपुरारहस्य)

इस प्रकार महामाया आदिशक्तिके उपासकों में भगवान् दत्तात्रेयके बाद प्रथम पतित्रता साध्वी छोपा-मुद्राका नाम बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ छिया जाता है।

विसष्टपत्नी अरुन्धतीकी तरह ही भगवती लोपामुद्रा भी महर्षि अगस्त्यकी पितवता पत्नी थीं। देवीकी प्रेरणासे विदर्भराजकी राजपुत्रीके रूपमें जन्म लेकर भी अगस्त्यको पुत्र प्रदान कर उनके पितरोंको मुक्त करनेके लिये ऋषिद्वारा पत्नीरूपमें माँग करनेपर देवीने पिताको सहर्ष स्वयंको उन्हें समर्पित कर देनेकी अनुमति दे दी। राजनुलमें पालित-पोषित लोपामुद्राने अगस्त्य-पत्नी बनते ही हँसते-हँसते तपस्विनीका बाना पहन लिया और उनके साथ तप और गाईस्थ्यमें समरस हो गर्यी। अन्ततः ऋषिको भी कहना पड़ा कि 'नुष्टोऽइमस्मि कल्याणि तव वृत्तेन शोभने।' अगस्त्यके आश्रमपर वनवासके संदर्भमें मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जगन्माता जानकि साथ पधारे तो ऋषिदम्पतिने उनका स्वागत-सत्कार किया। अगस्त्य-आश्रममें पधारे बृहरपतिने भी लोपामुद्रानके पातिवतकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

प्रायः सिंहराशिका २२वाँ अंश बीतनेपर जब अगस्त्य (तारा) का उदय होता है, तब उस समय राज्य, सम्पदा आदिके स्थायित्वके लिये अगस्त्य-लोपामुद्राके पूजन एवं अर्घ्यदानका विधान है। अर्घ्यदानके मन्त्र हैं—

काशपुष्पप्रतीकाश अग्निमारुतसम्भव। मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते॥ राजपुत्रि नमस्तुभ्यं ऋषिपत्नि नमोऽस्तु ते। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं महादेवि शुभानने॥

ऋग्वेदने प्रथम मण्डलके १७९वें मूक्तमें अगस्त्यका स्मरण किया है। उस सूक्तके ऋषि लोपामुदा और देवता अगस्त्य हैं।

20<>0C

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

#### विश्वविजयी कामदेव

श्रीविद्यां पचीस आचार्योमें देवी रित और उनके पित कामदेव—पे दोनों ही पिरगणित हैं। कामदेव ब्रह्मा, विण्णु, शिवसे लेकर देव-मुनि, सिद्ध-गन्धर्व, दानव-मानव सभीपर विजय प्राप्त करते आये हैं। यद्यपि उनका धनुष पुष्पमय है, प्रत्यश्चा भ्रमरोंकी है और वाण अशोक, नवमिल्टका, आम्रमञ्जरी, रक्तकमल तथा नीलकमल आदि हैं और रथ है—मलय-पवनका। सेना-सहायक कोई नहीं। वे अकेले श्रीविद्या-महामन्त्रके प्रभावसे सृष्टिके आदिसे अबतक सर्वत्र विजय प्राप्त करते आ रहे हैं (सौन्दर्यलहरी ६)। इतना ही नहीं, ये कामदेव भगवान् मदन श्रीप्रस्तारचक्रके अधिष्ठाता स्वामीके रूपमें भी प्रतिष्ठित हैं।

जब भगवान् शंकरने एक बार कामदेवको दग्धकर

पराजित कर दिया था, तब भी वे पराम्बाके बळसे निराश नहीं हुए और विजयके िळये सदा सचेष्ट, तत्पर बने रहे। पार्वतीने तपोबळसे शिवको पतिरूपमें प्राप्त किया था। एक बार भूळसे कभी शिवके मुखसे 'गोत्र-स्वळन'के परिणामस्वरूप 'गङ्गा'का नाम उच्चरित हो गया तो संकुचित हो प्रभु माताके चरणोंकी ओर सिर झुकाये हुए थे कि तभी पार्वतीने चरणकमळसे उनपर कोमळ आघात किया। उस समय उनके श्रीचरणके आभूषणोंके किङ्किण-जाळसे जो ध्वनि हुई, कामदेव उसमें प्रविष्ट होकर खिळखिळाकर अपार हास्य करने छगे। इस प्रकार कामदेवने सदाशिवको पुनः परास्त करनेका अझुत अवसर पा ळिया। यहाँ भी परा भगवतीके मन्त्रका प्रभाव ही अप्रत्यक्षरूपमें ळिथत है। कामके विजयी होनेके ऐसे अनेक उदाहरण पुराणों तथा मानसादिमें सुरुपष्ट हैं।

महर्षि दुर्वासा

महर्षि दुर्शासा हादिविद्यां आदि अन्वार्य कहें
गये हैं। प्रमाणस्वरूप 'सीन्दर्यलहरीं की—'शिवः शक्तिः
कामः क्षितिरथ रिवः शीतकरणः' इस श्लोककी
लक्ष्मीधरा, अरुणामोदिनी, डिण्डिम माण्य एवं कैवल्याश्रमकृत सीमाग्यवर्धनी व्याख्याएँ देखी जा सकती हैं।
इन्हें त्रयोदशाक्षरी हादिविद्याका आचार्य कहा गया
है। ये श्रीविद्या आदि शाक्तसाहित्यमें सर्वत्र
'क्रोधमद्यारक' नामसे प्रसिद्ध हैं—'तथा च क्रोधभद्यारकः इति क्रोधमद्यारकः' उक्तं च क्रोधमद्यारकेण'

आदिसे इनका संकेत हुआ है और इनके कथनोंसे विषय-की सम्पृष्टि की गयी है । श्रीचक्रकी विस्तृततम व्याख्या-स्वरूप 'छिछतास्तवरत्नम्' अपरनाम 'आर्याद्विशती'\* इन्हींकी रचना है । इसके अतिरिक्त इनके द्वारा रचित 'त्रिपुरसुन्दरीमहिम्नःस्तवः', 'अर्चना', 'त्रिशिका', 'देवी-महिम्नःस्तव' आदि स्तोत्र भी सुप्रसिद्ध हैं । इन्होंने पाण्डव-माता कुन्तीको श्रीविद्याके एक अङ्ग 'देवाकर्षिणी' या 'देवहूति' विद्याका उसके भविष्यका आकलन कर उपदेश किया था, जिसके फलस्वरूप धर्मराज, इन्द्र,

\* इसमें युळ २१३ व्लोक हैं। इसमें बिह्रावरण, प्राकारादिमें दिण्डनी, मन्त्रिणी, मातङ्गी आदिकी श्रेष्ठतम स्तुतियाँ हैं— 'तापिच्छमेचकाभां तालीदलघटितकर्णताटङ्काम्। ' 'कोकनदशोकचरणां कोकिलनि काणकोमलालापाम् ' संगीतमानृकां वन्दे (३५)। तदनन्तर अष्टदिक्पाल, १६ आवरण, इसके बाद विष्णु-शिवादिकी श्वितिके बाद, शिक्तियों के भीतर १५-८५ तक लिल्ताका वर्णन है। १९८ से २०८ तक कवच भी है। २०६ में कहा है— 'श्रीविद्या च यशो में पवनमिय पावकमिय क्षोणिमयि गगनमिय कृपीटमिय। रिवमिय शिशामिय दिङ्मिय समयमिय प्राणमिय शिवे पाहि। पवनमिय पावकमिय क्षोणिमय गगनमिय कृपीटमिय। रिवमिय शिशामिय दिङ्मिय समयमिय प्राणमिय शिवे पाहि। वस्तुतः इस स्तवरत्नके सभी पद्य इसकी सभी पङ्कियाँ एक-से-एक रम्य हैं। भास्कररायने इन्हें लिल्तासहस्रनाम-

भाष्यादिमें उद्धृत किया है।

40 C

वायु तथा सूर्य आदि देवोंसे उन्हें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, कर्ण तथा कुन्तीसे सुशिक्षिण मादीको नकुल, सहदेव प्राप्त हुए ।

कोधमद्यारक दुर्वासा गर्भसे ही सिद्ध थे। जब ये सात मासके गर्भमें थे, तब कार्तवीर्यद्वारा इनके पिता महर्षि अत्रिके किंचित् अपमानित किये जानेपर ये तत्काळ गर्भसे बाहर कूद पड़े और कार्तवीर्यको भस्म करनेपर तुळ गये। इसीळिये ये रुद्धांशसे उत्पन्न 'दुर्वासा' नामसे प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भगवान् कृष्णको भी करारी चुनीती दी—दुर्वाससं वासयेत् को ब्राह्मणं सत्कृतं गृहे। रोषणं सर्वभूतानां सूक्ष्मेणाप्यकृते कृते। (महामा० अनु० १५६। १६)। ये महान् तपस्वी थे। दुर्वासा मुनिने तपमें विलम्ब होनेपर धर्मराज, इन्द्र और काशीपुरी-में शिवको भी नहीं छोड़ा। उनके कोधको देखकर शिविलिङ्ग अद्वहास कर उठा जो काशीमें प्रहसितेश्वर, दुर्वासेश्वर, अद्वहासेश्वर नामसे प्रसिद्ध हैं।

## महर्षि कौशिक

गायत्रीके ऋषि विश्वामित्र प्रसिद्ध ही हैं। श्रीविद्याको सभीने 'गुप्तगायत्री' या 'द्वितीया गायत्री' कहा है। इसीलिये श्रीविद्याका इतना महत्त्व हैं। कीशिकके नामसे नक्षत्रकल्प, वैतानसूत्र, कीशिकसूत्र (संहिताविधि) आङ्गिरसकल्प और शान्तिकल्प—ये पाँच महान् तन्त्रप्रन्थ और ७२ परिशिष्ट प्रसिद्ध हैं, जिनमें देवी-उपासनासे शत्रुराष्ट्रोंको पराजित कर, शरणापन्न होनेपर शान्तिकल्पद्वारा ईति-भीति

तथा अद्भुत शान्तिद्वारा स्व-पर-राष्ट्रके भङ्गलका भी विधान मिछता है। श्रीरामका दिव्यास्त्रज्ञान इसकी हो देन है। अथर्ववेदके सभी गृह्यसूत्र, श्रौतसूत्रोंमें प्रायः देवीकी उपासनाका विधान है और 'देव्याः महानीराजनम्' द्वारा साम्राज्यवृद्धिका भी विधान है। समस्त मन्त्रात्मक धनुर्वेद,

चतुरङ्गिणी सेनाका संचालन तथा शकुनशास्त्रका भी इन्होंने साङ्गोपाङ्ग प्रतिपादन किया है।

## महर्षि वसिष्ठ

महर्षि वसिष्ठ भी १२ और २५ संख्यावाले दोनों विभागोंके शक्ति-उपासकोंमें अन्यतम हैं । इनकी पत्नी अरुन्धती स्वयं एक महाशक्ति मानी गयी हैं और एकमात्र ये ही देवी सप्तर्षि-मण्डलमें अपने पति वसिष्ठके साथ नक्षत्र-रूपमें देखी जाती हैं और उनसे वे कभी भी विमुक्त नहीं रहतीं। यही कारण है कि नवित्रवाहिता वभूको

विवाह-संस्कारान्तमें वर अरुन्धती-दर्शन कराता है। कालिका-पुराणके अधिकांश भागमें अरुन्धतोकी कई जन्मोंकी कथा तथा महर्षि विसिन्नकी प्राप्ति और ऋषि-दम्पतिकी तपस्याके फलस्वरूप भगवतो कामाख्याके आविर्मावका भी वर्णन है। ये परम गोमक्त भी रहे हैं।

## अष्टादश-पुराणकार भगवान् व्यासदेव

कालिपुत्र भगवान् कृष्णद्वैपायन व्यासदेवकी शक्ति-उपासना सर्वोपिर है। चारों वेदोंके व्यसन (व्याख्या, विस्तार, विभाजन )में 'रात्रिमूक्त', 'देवीसूक्त', समम्त अथर्ववेद, देव्यथर्वर्शाप आदि-उपनिपदें, कालिकापुराग, मार्कण्डेय-पुराण, देवीभागवत, महाभागवत, देवीपुराग, स्कन्दपुराणका वुमारिकाखण्ड आदि असंख्य प्रन्य, आगम, म्तोत्र उनकी

प्रतिभासे ही प्रसूत हैं। रघुनन्दन आदिके निवन्ध देवीपुराण-के उद्धरणोंसे भरे हैं। देवीमाहात्म्य उन्हींकी स्वतःप्रसूत साधनाको देन है, जो सैकड़ों अन्य स्थलोंपर उद्धृत हैं। इसपर पचासों संस्कृत टीकाएँ, प्रयोग और हजारों अनुवाद हैं, जिनका भारतमें—कन्याकुमारीसे काश्मीर, तथा अमरसे कटक तक घर-घरमें पठन-पाठन होता है।

### पराशक्ति-साधनासिद्ध योगीन्द्र मत्स्येन्द्रनाथ

( भीरामलालंबी श्रीवास्तव )

योगीन्द्र मत्स्येन्द्रनाथ पराम्बा महाशक्तिपर अनुप्रह-खरूप भगवान् शिवद्वारा क्षीरसागरमें नौकापर विराजमान होकर उपदिष्ट दैतादैतविलक्षण नाथयोग-ज्ञानामृतके आदिश्रोता ैं। उनकी अकुल (शिव)-कुल (कुण्डलिनी-खरूपिणी पराशक्ति )की साधनाकी सिद्धियोग और तान्त्रिक कुळाचार—कीळज्ञानके सामरस्यकी आधार-शिळा है । शिवसंहिता (१।९५) में साक्षात् शिवका वचन है—'एकमात्र पूर्ण सत्तापूरितानन्द ही सर्वत्र व्याप्त है । इस साधनाके परिप्रेक्समें नाथयोग-समर्पित इस सत्ताप्रितानन्दमें निर्गुण ब्रह्म, अद्भुत निजाशक्ति--पराम्बा महामायां और शिव-पूर्ण अखण्ड अलख निरञ्जनकी अभिन्नता प्रतिपादित है। यही नाथयोगसाधनामें स्वसंवेद्यतत्त्व-साक्षात्कार है, जिसके आदिप्रवर्तक योगीन्द्र मत्स्येन्द्रनाथ हैं। नाथखरूपको इसी जगदानन्द-परिपूर्ण स्वरूपमें नमस्कार किया गया है--

निर्गुणं वामभागे च सन्यभागेऽद्भुता निजा। प्रध्यभागे स्वयं पूर्णस्तस्में नाथाय ते नमः॥ (गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह)

मत्स्येन्द्रनाथकी कुलकुण्डलिनी-ख्राक्षिणी पराशक्ति-साधना अथवा योगिनीकील-मतपरक कीलाचार-साधनाके परिप्रेक्ष्यमें यह अविस्मरणीय है कि वे नाथयोगी सदा परम गुरुके रूपमें पूज्य हैं । उन्होंने रससाधनाको संस्कारित तथा नाथयोगमें इसका सामरस्य स्थापित करनेके लिये शक्तिपीठ कामरूपके कदलीदेशकी महारानी मंगला एवं कमलाके रमणी-राज्यमें श्ली-सीन्दर्य और आकर्षणपर विजयके द्वारा संकल्प सत्यापित किया। उन्होंने कीलज्ञानपर विचार तो अवश्य किया, पर ने

कोळाचारपरायण नहीं, नाथयोगी ये—यह उनके दिव्य योगचिरतकी असाधारण महत्ता है। यह निर्विवाद है कि बिना शिव और शिक्तकी कृपामयी साधनाके सिद्ध खान्तःस्थ अळख निरञ्जनका साधात्कार नहीं कर सकते। इसीळिये समाश्रय नाथयोगमें शिवशिक्तक सामरस्य रपष्ट परिछक्षित है। चिदानन्दायितखरूप मस्स्येन्द्रनाथ साक्षात् शिवखरूप हैं। शिवने उन्हें अपना आत्मज अखिळतत्त्विविज्ञानी सिद्धनाथ कहा है—

सुतो ममायं किल मत्स्यनाथो विज्ञाततत्त्वोऽखिलसिद्धनाथः। (नारदपुराणः उत्तरः ६९। २७)

वे नाथसम्प्रदायके आदिगुरु तथा कौलाचारके सिद्ध पुरुषके रूपमें प्रसिद्ध हैं । उन्होंने हिमालयकी उपत्यका तथा कामरूपमें यथाक्रम योगाभ्यास और योगिनीकौलमत-के अनुसार पराशक्ति परमेश्वरीकी साधना की तथा कीळाचारसे प्रभावित तान्त्रिक वातावरणमें गोरखनाथजी-की सहायतासे कीलाचारको संशोधित कर उसे नाथयोगर्मे अन्तर्भुक्त कर लोकंमानसको सद्बोच प्रदान किया। उनकी पराशक्ति-साधनाकी यही विलक्षणता है । उनकी कौलयोगिनीमतकी निष्ठाके रूपमें ललिताम्बाकी साधना सर्वविदित है । यही ललिताम्बा कुलकुण्डलिनी पराशक्ति हैं । 'नित्याह्विकतिलकम्'से ज्ञात होता है कि वे बंगदेशके वारणा, चन्द्रद्वीप अथवा सुन्दरवनके निवासी थे। उनका चर्यानाम गौड़ीशदेव, पूजानाम पिप्पलीशदेव और गुप्तनाम भैरवानन्दनाथ था । उनके कीर्तिनाम वीरानन्द-नाथ, इन्द्रानन्ददेव और मत्स्येन्द्रनाथ थे। शक्तिका नाम लिलाभैरवी अम्बा पापू था। वे कौल नहीं, नाथयोगी थे । उनकी योगसाधना शक्तिसाधना ही है । नाथयोगके उपदेष्टा आदिनाथ शिव आद्याशिक्तसे ही प्राणवान् हैं।

महायोगी मत्स्येन्द्रनाथने तान्त्रिक शिक्तसाधनापद्भित—
कुलसाधनाका निर्मल यौगिकीकरण कर योगिनीकौलमतका
प्रवर्तन कर सहस्रारके अकुल शिवसे मूलाधारचक—
पृथ्वीतत्त्वमें लियत बुलकुण्डिलिनीको जागृतिपूर्वक एकात्म
किया। वे हठयोगके परमाचार्य थे। गोरखनाथजीने
हठयोग—प्राण और अपानके संयोगसे अलख निरञ्जन शिव
और पराम्बा जगदीश्वरीकी आराधनाका सत्य इस प्रकार
निरूपित किया कि मन ही शक्ति, जीव और शिव है,
इसके उन्मनीकरणमें शक्ति अपने परास्वरूपमें अभिन्यक्त
होकर शिवको प्राणित करती है।

मत्स्येन्द्रनाथने कील्ज्ञानसे नाथयोगज्ञानामृतका समन्वय कर योगिनीकीलमतपरक पराम्बाद्यक्तिकी साधनाकी श्रेयस्कर सिद्ध किया। उनके 'कील्ज्ञाननिर्णय' नामक प्रन्थमें जिस शक्ति-साधनाकी चर्चा है, वह शक्तिपीठ कामरूपकी योगिनियोंके घरमें स्वतः विद्यमान थी। मत्स्येन्द्रनाथने कामरूपमें कील्ज्ञान अवतरित किया। कील्ज्ञाननिर्णयकी पुण्पिकामें उन्हें कील्ज्ञानका अवतारक कहा गया है। कहा जाता है कि कार्तिकेयने कुल्णगम-शास्त्रको समुद्रमें फेंक दिया था। साक्षात् भैरव शिवने मत्स्येन्द्रनाथके रूपमें उस शास्त्रका मक्षण करनेवाले मत्स्यका उदर विदीर्ण कर उसका उद्धार किया था। आशय यह है कि उन्होंने वामाचार साधकोंद्वारा कर शक्ति-साधनाके रूपमें उसे नाथयोगका अङ्ग स्वीकार किया।

नाथयोग-साधनाके अनुरूप ही मत्स्येन्द्रनाथने अपने

'कील्ज्ञानिर्णय' प्रन्थमें शक्तिका खरूप विवेचित करते हुए कहा है कि ज्ञान खप्रकाश है। भिन्न-भिन्न रूपके प्रकाशनार्थ दीपकी आवश्यकता होतो है, पर दीप खप्रकाश है। ज्ञान खतः प्रकाशित होता है। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञानरूप त्रिपुटीकृत जगत्के समस्त पदार्थ ज्ञानरूप धर्मके एक होनेके कारण सजातीय हैं, कुल हैं। यह कुलज्ञान ही कीलज्ञान है। कुलकुण्डिलनीका जागकर सहस्रारमें शिवसे फिलना ही कीलज्ञान और नाथयोग-साधनाका परम तात्पर्य है। शिवकी सिस्प्रक्षा—सृष्टि करनेकी इच्छा ही शक्ति है। जिस प्रकार वृक्षके विना छाया और आगके बिना ध्रमकी स्थित नहीं है, उसी तरह शक्तिके बिना शिवकी स्थित नहीं है।

न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहितः शिवः। (कौठज्ञाननिर्णय १७ । ९)

पराशक्ति-साधनाके स्तरपर मत्स्येन्द्रनाथने कहा है कि जगत् जीवसे सृष्ट है, जीव समस्त तत्त्वोंका नायक है। यही शिव है, मन है, जगत्में ब्याप्त है। शिवस्वस्तप जीव अपने-आपको मुक्ति-मुक्ति प्रदान करता है—

आत्मानमात्मना ज्ञात्वा भुक्तिमुक्तिप्रदायकः। (कौलज्ञाननिर्णय १७।३७)

योगिनीकौलमत-साधनाकी विज्ञति है कि सहस्रारमें परम शिव हैं, हृदयपद्ममें जीवात्मा है और मूलाधार-कमलमें कुलशक्ति है। जीवात्मा शिवसे चैतन्य और कुण्डलिनीसे शक्ति पाता है। योगीन्द्र मत्स्येन्द्रनाथने कदलीदेशकी भोगप्रवृत्तिमयी साधनासे उपरित प्राप्तकर नाथयोगके अनुरूप शिव-शक्ति-सामरस्यका पक्ष लेकर अपनी शक्ति-साधना कृतार्थ की।

- 3XGRAGE

#### महायोगी गुरु गोरखनाथ

गुरु गोरखनाथका जीवन-चरित्र स्कन्दपुराणान्तर्गत भक्तिविळासके ५१-५२ अध्यायोंमं साङ्गोपाङ्ग वर्णित है । वे योगविद्याके मर्मज्ञ और आचार्य थे । योगिराज गोरखनाथ 'शिवावतार' कहे जाते हैं । वे अपनी योगसिद्ध देहमें अमर हैं । उनका प्राकट्य एवं योगमय चरित दिव्य हैं । उनके जन्म, जनमस्थान, माता-पिता, गोत्र आदिके सम्बन्धमें अनेक किंवदन्तियाँ, जनश्रुतियाँ तथा अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं, पर सबके मूलमें विशेष बात यह है कि उनकी उत्पत्ति किसी गर्मसे नहीं हुई थी, अपितु वे अयोनिज शिवगोरक्षके रूपमें स्वयं अवतरित हुए थे ।

शिवगोरक्ष महायोगी गोरखनाथ यद्यपि शिवस्वरूप थे, तथापि उन्होंने छोकदृष्टिमें श्रद्धापूर्वक श्रीमत्स्येन्द्रनाथ-से योगदीक्षा प्रहण कर नाथयोगका विस्तार किया। आप हठयोगके प्रणेता और आचार्य हैं। आपकी जीवनचर्या कठोर साधना, अप्रतिम संयम और तपस्याके तेजसे दीतिमान थी। मात्र नाथसम्प्रदायमें ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण भारत एवं अनेक देश-देशान्तरोंमें भी आपकी ख्याति ब्यात थी।

श्रीगोरक्षनाथ परम ज्ञानी और परम सिद्धयोगी थे। अपनी अद्भुत योगसाधनाक बळपर आपने परमत्रह्म, परमज्योतिका साक्षात्कार किया और स्वयं तद्रूप (शिवरूप) हो गये ये। लोकमें आपकी सिद्धियों के विषयमें अनेक कथाएँ प्रचित हैं। आपने अनेक राजा-महाराजाओं को योग-दीक्षा देकर इस दु:खमय भवसागरसे उबारकर परमपदका भागी बना दिया था। आप संस्कृत-विद्याक प्रौढ़ विद्यान् और आचार्य थे। 'सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति', 'विवेक-मार्तण्ड', 'गोरक्ष-संहिता', 'दत्तगोरक्ष-गोष्ठी' आदि अनेक प्रन्य और योगशास्त्र आपकी ज्ञान-गुणगरिमाकी महिमाका विस्तार कर रहे हैं। आप श्रीविद्याके परमाचार्य तथा आधाराक्ति भगवती पराम्बाके परमित्रय भक्त एवं आधाराक्ति भगवती पराम्बाके परमित्रय भक्त एवं

अनुगत कृपापात्र थे । भगवतीं के कृपाप्रसादसे अनेक दुर्लभ सिद्धियाँ आपके हस्तगत थीं । १३वीं राती ई०के भारतके मूर्धन्य एवं सुप्रसिद्ध विद्वान् विद्यारण्य स्वामीने अपने 'श्रीविद्यार्णव' प्रन्थमें गोरखनाथकी मानवौघके मध्य सिद्ध गुरुओं में गणना की है। १८वीं रातीं के प्रारम्भ भी श्रीविद्यां सुप्रसिद्ध अधिकारी विद्वान् भास्करराय भारतींने भी 'सेतुबन्ध' आदि अनेक प्रन्थों में गुरु गोरखनाथकी चर्चा की है।

नाथ-सम्प्रदायके अनेक योगियोंके मतानुसार ऐसी छोककथा प्रसिद्ध है कि एक बार महायोगी गोरखनाथ उत्तराखण्ड हिमालयके अनेक तीयों और रमणीय स्थानोंमें भ्रमण करते हुए काँगड़ामें वर्तमान ज्वालादेवीके स्थान-पर पहुँचे । वहाँ उनके स्वागतार्थ ज्वाळामुखी पर्वतमें ज्वालादेवी प्रकट हो गयीं और उन्होंने गोरखनाथजीसे अपने स्थानपर आतिथ्य प्रहण करनेका अनुरोध किया। वे उन्हें अपने हाथसे भिक्षा कराना चाहती थीं। तब गोरखनाथजीने बड़ी प्रसन्तता और विनम्रतासे कहा-भाँ ! आप करुणामयी हैं, कृपानिधि हैं, अन्तपूर्णा हैं। सभी प्राणी आपके अनुमह और प्रसादसे तृप्त होते हैं। आपकी इच्छा न होते हुए भी इस स्थानपर अज्ञानी लोग तामसिक पदार्थ आपको (बलिरूपमें ) समर्पित करते हैं, फिर भी आप उन्हें क्षमा कर देती हैं— यह आफ्की परमोदारता और परम क्रपालुता है। माँ ! क्षमा करें, यहाँ मेरे लिये आहार-प्रहण करना सम्भव नहीं दीखता ।' देवी बोर्ठी-'गोरखनाथ ! मैं तुम्हारी रुचिके अनुसार वहीं सात्त्रिक पदार्थ जो तुम चाहते हो, स्वयं अपने हाथसे बनाकर खिलाऊँगी। तुम्हें मेरा निमन्त्रण स्वीकार करना होगा ।' गोरखनाथजीने माँका निमन्त्रण स्वीकार कर कहा कि भै खिचड़ीके छिये चावलकी भिक्षा माँगने जा रहा हूँ । उन्होंने अपनी ब्रोलीमेंसे एक चुटकी—कुछ कणमात्र भभूत निकालकर उसे खौळते हुए जलपर डाल दिया। जल तुरंत ठण्डा हो गया। वह जल आज भी ठण्डा ही है, पर उवलता प्रतीत होता है। ज्वालादेवीकी आज्ञा लेकर गोरखनाथजीने चावलके भिक्षार्थ प्रस्थान किया। वे भ्रमण करते हुए इरावती (राप्ता) नदीके तटपर गोरखपुर पहुँच गये और यहीं एकान्त रमणीय स्थानपर तपमें प्रवृत्त हो गये। उधर ज्वालादेवीके स्थानपर उनकी डिब्बी (जलाशय)का जल आज भी उवल रहा है।

ज्वालादेवीद्वारा प्रसन्नतापूर्वक गोरखनाथजीसे आतिथ्य-सत्कार प्रहण करनेकी हार्दिक सत्प्रेरणा और गोरखनाथजी द्वारा सात्विक प्रसाद-प्रहणकी अभिरुचिका वृत्तान्त गोरखनाथजीकी असाधारण योगसिद्धिका गौरवमय सांस्कृतिक इतिहास है, जिसमें ज्वालादेवीके स्थान ( शक्ति-प्राकटय-स्थल) और गोरखनाथजीकी पुण्य तपःस्थली गोरखपुरका शाश्वत अखण्ड सम्बन्ध सुरक्षित है।

— इया० सु० श्रो० 'अशान्त'

# श्रीमदाद्य शंकराचार्य

भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जहाँ अहैतवेदान्त-दर्शनके आचार्य माने जाते हैं, वहीं वे महामाया आद्या-शक्ति त्रिपुराम्बाके भी उत्कृष्ट कोटिके उपासक रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके विभिन्न पीठोंमें चन्द्रमीलीश्वर भगवान् शंकरके साथ पराम्बा त्रिपुरसुन्दरीकी उपासनाका उपक्रम आज भी अविन्छिन्न रूपमें चलते रहना है। बौद्धोंद्वारा प्राचीन आगम-तन्त्रशास्त्रको अस्त-ज्यस्त और नष्ट कर देनेपर उसको पुनः सुप्रतिष्ठित करनेके लिये आचार्य शंकरने दक्षिणमार्गी श्रीविद्या-उपासनाका सम्प्रदाय प्रवर्तित किया और आजकी श्रीविद्या-उपासनाका सम्प्रदाय प्रवर्तित किया और आजकी श्रीविद्यांपासना उन्हींकी परम्परागत शिष्य-परम्परासे संरक्षित और सम्पोषित होती चली आ रही है। 'श्रीविद्यार्णव'के रचियता श्रीविद्यारण्य यति उन्हींकी परम्पराके हैं। श्रीशंकराचार्यका तन्त्रशास्त्रका द्व

अनेक रूपोंपर अद्भुत प्रकाश डाला है। आचार्यश्रीने 'सीन्दर्यलहरी'द्वारा पराम्वाके प्रति अपनी जो अनन्य भिक्त ब्यक्त की है और श्रीविद्योपासनासम्बन्धी जो अनेक रहस्य प्रकट किये हैं, यह उनका श्रेष्टतम शक्ति-उपासक होना सुरूपष्ट कर देता है।

भगवत्पादने सन् ७८८ ई० में मलावारके कालडी
गाँवमें नम्बूदरी ब्राह्मण-वंशमें जन्म प्रहण किया और
आठवें वर्षमें चारों वेदोंके विद्वान् तथा बारहवें वर्षमें
सर्वशास्त्रोंमें पारक्रत होकर सोलहवें वर्पमें ब्रह्मसूत्रपर
शांकरभाष्य लिखा एवं बत्तीसवें वर्ष (८२०ई०) में गुहाप्रवेश किया। पराम्बा श्रीविद्याके उपासकोंके लिये इसमें
कोई आश्चर्यकी बात नहीं। सचमुच ही आचार्य-चरणद्वारा उपासकोंको दक्षिणमार्गीय श्रीविद्या-सम्प्रदायका
प्रदान, बहुत बड़ा उत्स है।

# श्रीपद्मपादाचार्य

भगवत्पाद शंकराचार्यके चार शिष्य थे, जिनमें पद्मपादाचार्य प्रमुख शिष्य और आचार्यके अद्वैतमतको पुष्ट करनेवाले माने जाते हैं। इनके ब्रह्मसूत्र चतुःसूत्री पर 'पञ्चपादिका' अद्वैत-सिद्धान्तके प्रमुख प्रन्थ हैं। इन्होंने आचार्यश्रीकी तन्त्रधाराको भी अजस्र रूपमें प्र

प्रवाहित करनेकी दिशामें बहुत बड़ा कार्य किया है। आचार्यश्रीके 'प्रपञ्चसार'पर इनकी विशद व्याद्ध्याने आचार्यके अन्तरमें निहित शक्ति-गौरवकी भावनाको भळी-भाँति उजागर कर दिखाया है। अतः इन्हें भी पराम्बाका प्रमुख उपासक माना जाता है। श्रीप्रगल्भाचार्य

शिवतत्त्व-रत्नाकरके अनुसार श्रीप्रगल्भाचार्यने श्रीयन्त्र
युक्त चन्द्रमौलिश्वर शिवलिङ्ग देकर माध्याचार्यको अनुष्ठान
करनेका आदेश देते हुए कहा कि इससे देवी तुम्हारे सामने
प्रकट होकर वर देगी। किंतु अनुष्ठानोंके पश्चात् भी कुछ
अभीष्ट न दीखनेसे माध्याचार्य जब पुस्तकादिको
अग्निमें डालकर श्रीयन्त्र भी अग्निको समर्पित करने
उद्यत हुए, तब देवीने सामान्य स्त्रीके रूपमें प्रकट होकर
पूछा कि 'यह आप क्या कर रहे हैं ?' उन्होंने अपनी
निराशाकी बात कह सुनायी । देवीने कहा—'पीछे
तो देखो।' जबतक वे पीछेकी और देखते हैं, तबतक
बह अग्नि उधर ही चली आयी और आकाशसे ग्यारह
बड़े पत्थर सशब्द अग्निमें गिरकर फटते गये। माध्य
चिकत होकर उस स्त्रीको ढूँढ़ने लगे, पर देवी अन्तर्हित

हो चुकी थीं। उनके अत्यन्त व्यप्र होनेपर आकाशवाणी हुई
कि 'गुरुद्रोहके कारण अव तुम्हें इस जन्ममें किसी देवताका
दर्शन न होगा।' रोते-कलपते माध्य प्रगल्भाचार्यके पास
पहुँचे और क्षमा माँगी। प्रगल्भाचार्यने कृपापूर्वक क्षमा
कर उन्हें एक अनुष्ठानद्वारा पुनः देवीका दर्शन कराया।
जन्म-परिवर्तनके स्थानपर उन्हें संन्यास-दीक्षा दे दी
और उनका नाम 'विद्यारण्य' रखा। विद्यारण्यको
श्रीविद्याका समप्र विधान वताकर प्रन्थ लिखनेका आदेश
दिया। प्रन्थ पूरा होनेपर महामाया भगवतीने प्रकट हो
विद्यारण्यको दर्शन दिया। इसका सारा श्रेय श्रीप्रगल्भाचार्यको ही है। स्वामी विद्यारण्यने इनके प्रति अपार
कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रन्थके प्रत्येक श्वासक
पुण्यिकामें ही उनका नाम दिया है।

आचार्य श्रीलक्ष्मण देशिकेन्द्र और राघवभट्ट

आचार्य ळक्ष्मण देशिकेन्द्रका नाम भगवत्पाद आध-शंकराचार्यके गृहस्थ शिष्योंमें अग्रणीके रूपमें लिया जाता है। इन्होंने अपने जीवनमें अद्भुत चमत्कारपूर्ण कार्य किये थे। देवी इनके सामने प्रत्यक्ष होती रहती थीं। ये दक्षिणापथ महाबलेश्वरके पासके निवासी थे।

इनकी रचना 'शारदातिलक'—शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर, गाणपत्य आदि सनातनधर्मकी सभी शाखाओं में समानरूपसे समादत है। यह २५ पटलों में उपनिबद्ध है। भगवती सरस्वतीकी कृपासे ये प्रथम श्रेणीके सिद्धहस्त कवि थे। इसका एक उदाहरण देखिये——

अन्तःस्मितोल्लसितमिन्दुकलावतंस-मिन्दीवरोद्दरसहोद्दरनेत्रशोभि । हेतुस्त्रिलोकविभवस्य नवेन्दुमौले-रन्तःपुरं दिशतु मङ्गलमाद्दराद्द वन्नः॥

भाव यह है कि नवचन्द्रशेखर भगवान् सदाशिव-के अन्तः पुरकी अधिष्ठात्री भगवती भुवनेश्वरी आप हम सब लोगोंके लिये सादर सुमङ्गल प्रदान करें । भगवान्का वह अन्तः पुर सदैव स्मितसे उल्लिसित है और उनके

मुकुटपर अर्धचन्द्रकी कला विराज रही है तथा नेत्र नीलकमलके समान शोभासे सम्पन्न हैं। व्याख्याकार राधवभट्टके अनुसार इस खोकमें भुवनेश्वरी-बीज 'ह्वीं'कारकी व्याख्या है।

इस बहुचर्चित प्रन्थपर अनेकों टीकाएँ हैं, जिनमें दो तो विशेष उल्लेखनीय है—१—राघवभटट्की 'पदार्थादर्श' और २—मधवभटट्की 'गूढार्थ-दीपिका' । प्रस्तुत प्रन्थमें 'रफोट'द्वारा विश्वकी उत्पत्ति बतळायी गयी है और यज्ञादि समस्त कर्मकाण्डसिंहत देव-मिन्दर-निर्माण, प्रतिमा-प्रतिष्ठा, भुवनेश्वरी, सरस्रती, त्वरिता, पद्मावती, अन्नपूर्णा, दुर्गा, वनदुर्गा, भैरवी, बाळा, त्रिपुरभैरवी, राजमातिङ्गनी, वज्रप्रस्तारिणी, नित्या, अश्वारूढा आदि सभी शक्तियोंके साथ-साथ गणपति, कार्तिकेय, दिक्षणामूर्ति शिवके चिन्तामणि आदि मन्त्र, गायत्रीसिंहत नृसिंह, ह्यद्रीव, समप्र राम, विष्णु, सीर-परिकर, दशावतारोंमें ह्यभीवादि तथा

पुरुषोत्तम-प्रकरण नामक विशिष्ट प्रकरणसहित गोपालके षडक्षरादि त्रयस्त्रिंशत्-अक्षरान्त १० मन्त्रोंका विधान है। अन्तमें त्र्यम्त्रक, मृत्युञ्जय, वरुणके साथ योग एवं वेदान्तके प्रकरणके साथ त्रह्मखरूपका विस्तारसे प्रतिपादन है। कुण्डलिनी-जागरण, उसके स्थान-सहित पूर्णस्वरूप एवं फलका भी निर्देश है। निःसंकोच कहा जा सकता है कि इसके परवर्ती सभी ग्रन्थोंका यही शारदातिलक उपजीव्य है।

इतिहासकी दृष्टिसे लक्ष्मण देशिकेन्द्रको विजयनगरके राजा प्रौढदेवने उनकी विद्वत्ता, साधना एवं तपस्यासे आकृष्ट हो अपना सभापण्डित वनाया था; किंतु राजाके कुछ अशिष्ट व्यवहारोंसे असंतुष्ट होकर, राजाको शाप देकर ये उसके राज्यसे चले गये। फलस्वरूप वह राज्य निवेश हो गया। किसी प्रकार श्रीविद्यारण्य यतिने उसे बचाकर पुनः उस राज्यका संवर्धन कर दिया । श्रीविद्यारण्य श्रीदेशिकेन्द्रके अनन्य भक्त थे ।

राघवभट्ट—'शारदातिलक'के प्रथम टीकाकार राघवभट्ट नासिक-निवासी श्रीपृथ्वीधरके पुत्र थे । बादमें ये वाराणसी चले आये । ये सभी शाखोंके ज्ञाता थे तथा संगीत और तन्त्र-शाखमें तो ये अत्यन्त निपुण थे । इन्होंने भास्कराचार्यकी ळीळावती '(ज्योतिषप्रन्थ)' तथा अभिज्ञानशाकुन्तलकी श्रेष्ठ व्याख्याएँ भी लिखी हैं । इनकी व्याख्याओंमें अपार ज्ञान भरा है । इनकी टीका न होती तो 'ळीळावती' तथा 'शारदा-तिळक'के रहस्य समझमें ही न आते । वस्तुतः उनकी टीका स्वयं विशाळ 'सर्वतन्त्र-सार' है । मुद्राभेद, अष्टचन्दन-भेद, उपचार-ज्ञानादिके लिये यह ज्ञानप्रकाशिका दिव्य कुक्षिका है । इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम है ।

# श्रीअभिनव गुप्त

शक्ति-उपासकोंमें अभिनव गुप्तका नाम अत्यन्त आदरके साथ लिया जाता है। इस दिशामें इन्होंने प्रन्थ-रचनाद्वारा जो वास्त्रयी उपासना की है, वह बेजोड़ है। अभिनय गुप्तमें दार्शनिकता, साहित्यिकता और तान्त्रिकताकी त्रिवेणीका अद्भुत संगम दीख पड़ता है। सन् ९९३ से १०१५ और अधिकाधिक १०२०ई० तंक इन्होंने दर्शन, साहित्य और तन्त्रशास्त्रपर भी प्रन्थ लिखे हैं । काश्मीरी शैव-सिद्धान्त ( प्रत्यभिज्ञाशास्त्र )की गुरु-परम्परामें वसुगुप्त, सोमानन्द, उत्पल और लक्ष्मण गुप्तके पश्चात् अभिनव गुप्तका ही नाम लिया जाता है। इस दर्शनधारामें 'प्रत्यभिज्ञाविमि्हानी' तथा 'प्रमार्थसार' इनके प्रमुख प्रन्थ हैं । नाट्यशास्त्रपर 'अभिनव-भारती'-ब्याख्या, 'ध्वन्यालोक' ग्रन्थपर 'लोचन'-व्याख्या और रस-सिद्धान्तों में सर्वाधिक समादत 'अभिव्यक्तिवाद'की उद्भावना इनकी साहित्यिकताको सुरुपष्ट कर देती है। 'तन्त्रालोक'-जैसा विशालकाय ग्रन्थ, तन्त्रसार, तन्त्र-बटधानिका, माळिनीविजयतन्त्र-वार्तिक, क्रमस्तोत्र, भैरवी-

स्तोत्र, देहरूपदेवताचकस्तोत्र, अनुभवनिवेदन, देवीस्तोत्र-विवरण, तन्त्रोचय आदि प्रन्य इनकी तान्त्रिकताको उजागर करते हैं। इस तरह शक्ति-उपासकोंकी श्रेणीमें ये उच स्थानपर आसीन होते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे और इतने शाक्तप्रन्थोंके लेखक, उच्चकोटिके शक्ति-उपासक कम ही होंगे।

अभिनव गुप्तके कश्मीर-निवासी होनेकी बात बहुप्रचित्रत है । श्रीचित्रावशास्त्री अपने 'मध्ययुगीन चित्रकोश'में इन्हें आसाम-निवासी ब्राह्मण बतलाते हैं । 'परात्रिंशिका-विवरण' (२८०)के अनुसार इनका जन्म अन्तर्वेद (दोआब)में हुआ और बाद में ये कश्मीर-निवासी हो गये । अभिनव गुप्तके दादा वराह गुप्त और पिता नरसिंह गुप्त (चुखुलक) थे । इनके एक छोटे भाई मनोहर गुप्त नामके थे । अभिनव गुप्तके १३ गुरु (विभिन्न शास्त्रोंके अनुसार) बताये जाते हैं । 'तन्त्रालोक' (आहिक १० श्लोक २८७) के आधारपर टीकाकार, जयरथ सुमितनाथ इनके परम गुरु बताये गये हैं ।

#### श्रीविद्यारण्य मुनि

राक्ति-उपासकों में श्रीविद्यारण्य मुनिका विशिष्ट स्थान है। 'श्रीविद्यार्णवतन्त्रम्' जैसा विशाळकाय और महत्त्व-पूर्ण तन्त्रप्रन्थ ही इनके महान् शक्ति-उपासक होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप भगवत्पाद आध शंकराचार्यद्वारा प्रवर्तित दक्षिणमार्गीय श्रीविद्योपासना-सम्प्रदायके विस्तारक तथा श्रृङ्गेरी-मठके परवर्ती पारम्परीण शंकराचार्य माने जाते हैं।

विद्वद्वर्गमं श्रीविद्यारण्य वैयाकरण, सर्वदर्शन-पारक्तत,तन्त्रज्ञ और स्पृति-संग्रहकर्ताके रूपमं विद्यात हैं । आपने व्याकरण्मं 'माधवीय-धातु वृत्ति', अद्देत वेदान्तमं 'पञ्चदशी,' 'विवरण-प्रमेय-संग्रह,' 'बृहदारण्यक-वार्तिकसार', 'अनुभूति-प्रकाश', 'अपरोक्षानुभूति', 'जीवन्मुक्तिविवेक', ऐतरेय, तैत्तिरीय ब्राह्मण-भाष्य,-वृसिहोत्तरतापनी भाष्य, सर्व-दर्शनसंग्रह, मीमांसामं--- 'जैमिनीय-न्याय-माळा-विस्तर', धर्मशास्त्रमें 'पराशर-माधव', 'कालमाधव' आदि विभिन्न प्रासंगिक शास्त्रोंके अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचे हैं ।

श्रीविद्यारण्यका जन्म सन् १२९६ ई०में हुआ या और निर्वाण सन् १३८६ ई० में । इस प्रकार इन्होंने ९० वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका पूर्वाश्रमका नाम 'माधवाचार्य' था। सन् १३३१में इन्होंने जब चतुर्थाश्रम प्रहण किया, तव इनका नाम 'विद्यारण्य' हो गया। माधवाचार्यके पिताका नाम मायण और माताका नाम श्रीमती था। इनके दो भाई थे। एक वेद-भाष्यकार 'सायणाचार्य' और दूसरे भोगनाथ। कहा जाता है कि माधवाचार्य चिरकालतक विजयनगरके महाराज बुक्करायके मन्त्री रहे और वाद में उन्होंने संन्यास प्रहण कर लिया। आपका गार्हरूय राजनीति और प्रन्थ-भण्डारणकी वृद्धिमें बीता। आपने कुछ वर्ष जयन्तीपुरमें राज्याश्रय लिया, उसी

संदर्भमें ऐसा भी बताया जाता है कि आपने कोंकण प्रदेश-पर भी अधिकार पा ळिया था । संन्यास प्रहण करनेके बाद आप शृङ्गेरीपीठके अध्यक्ष बने । बुक्करायने जब आपसे वेदभाष्य ळिखनेका अनुरोध किया, तब आपने उनसे कहा कि 'मेरा भाई सायणाचार्य यह कार्य करेगा।' चारों वेदोंपर सायणाचार्यके भाष्य संसारको सुळभ हैं।

श्रीविद्यारण्य मुनिके कई गुरुओंका उल्लेख पाया जाता है । पहले गुरु श्रीविद्यातीर्थ ये । उनके देहावसानके बाद श्रीभारतीतीर्थ गुरु हुए और संन्यास-दीक्षाके गुरु थे श्रीशंकरानन्द । 'जैमिनीय-न्यायमालाविस्तर'-में वे लिखते हैं—'भारतीतीर्थयतीन्द्रचतुराननात्' और 'विवरण-प्रमेयसंग्रह'के प्रारम्भमें लिखते हैं—'शंकरानन्दपदे हृद्वजे ।' प्रगल्भाचार्य इनके तन्त्र-विद्याके गुरु थे । यह बात उन्होंने श्रीविद्यार्णवके प्रथम स्वासमें तथा सभी श्वासोंकी पृष्पिकामें सर्वत्र बेहिचक, किंतु अत्यन्त श्रद्धापूर्वक लिखी है । 'शिवतत्त्वरत्नाकर'के अनुसार रेवण्णिस भी इनके गुरुओंमेंसे एक थे । वे शैव होते हुए भी विष्णु, सूर्य, गणपति आदि सबके भक्त थे । देवीके तो प्रमोपासक थे ही ।

'मध्यकालीन चित्रकोश'में श्रीचित्रावशास्त्री कई तर्क और ऐतिहासिक साक्ष्य देकर मानते हैं कि श्रीविधारण्य और माधवाचार्य एक नहीं थे। गुरुवंशकाव्य, गुरु-परम्पराचरित, विधारण्यकाल-ज्ञानके अनुसार भी ये विधातीर्थके ही छोटे भाई माने जाते हैं। श्रीविधार्णवर्में भी इन्होंने सायण आदिका उल्लेख नहीं किया है। ये सायणके गुरुके रूपमें तो सर्वत्र प्रसिद्ध रहे ही हैं। अतः दोनोंके धनिष्ठ सम्बन्धमें कोई

- ONCHERSON

## आचार्यं महीधर

आचार्य महीधर अहिच्छत्र (रामनगर-बरेली) के निवासी क्सगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पितामह महान् राम-भक्तथे। मन्त्रसाधनाके सिद्ध ज्ञानी होकर ये काशी आये। इनका समय १६ वीं शती है। जब इन्हें संसार असार खगा तब ये काशी अस्सीघाटके दक्षिण जगन्नाथ-मठमें दिव्य साधनाद्वारा नृसिंहकी आराधना करने लगे। वहाँ इन्हें षरमदिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने मन्त्रमहोद्धि, वृसिंह-पटल, यज्ञ:भाष्य आदि पचासों प्रन्थ लिखे। आप श्रीविद्याके परम भक्त थे। श्रीविद्यापर आपका सर्वोत्तम प्रन्थ-भन्त्रमहोद्धि है। वे स्वयं लिखते हैं—

अहिच्छत्रद्विजच्छत्रवत्सगोत्रसमुद्भयः ।

महीधरस्तदुत्पन्नः संसारासारतां विद्न्॥ निजदेशं परित्यज्य गतो वाराणसीं पुरीम्। सेषमानो नरहरिं तत्र प्रन्थिममं व्यधात्॥ (मन्त्रमहोद्धि २५ । १२१–२३)

वे ब्ह्मी-नृसिंह के भी परम उपासक थे।

नृतिह उत्सङ्गसमुद्रजा मां समुद्रजाद्वीपगृहे निपण्णः। ( म० म० २५ । १२९ )

'श्रीधरस्वामीके दिन्य ज्ञानमें भी यही उपासना हेतु मी—श्रीधरः सकलं वेत्ति श्रीनृसिंहप्रसादतः ।' 'तं नृसिंहमहं भन्ने ।' इत्यादि (भागवतभावप्रकाशिका ० १२ । ३ श्रीका, उपोद्वात ) ।\*

वेदभाष्यकार श्रीमहीधर शुद्ध निष्काम भक्त थे। निष्कामताके सम्बन्धमें वे आचार्य शंकरके 'प्रपञ्चसार'का अनुसरण करते हुए छिद्धते हैं कि वेद मा तन्त्रोंके मन्त्र सकाम उपासकके शत्रु बन जाते हैं। अतः उनका उपयोग मोहन, उज्ञाटन, वशीकरण आदि सकाम कमोंमें भूलकर भी नहीं करना चाहिये—

शुभं वाष्यशुभं वापि काम्यं कर्म करोति यः। तस्यारित्वं व्रजेन्मन्त्रो न तस्मात् तत्परो भवेत्॥ (मन्त्रमहोदधि २५। ७३)

'मैंने पटकर्मोपासना-विषयक साधनका निर्देश प्राणियोंको मोक्षकी ओर अग्रसर करनेके छिये किया है (म०म० २५। ७४)। सकाम उपासकोंको निर्दिष्ट एक फळ्यात्र ही मिळता है, पर निष्काम साधककी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। देवता निष्कामियोंके पूर्ण वशीभूत हो जाते हैं,अत: निष्काम-भावसे ही आगमोक्त मार्गोसे देवोपासना करनी चाहिये—

काम्यकर्मप्रसक्तानां तावन्मात्रं भवेत्फलम्। निष्कामं भज्ञतां देवमिखलाभीप्रसिद्धयः॥ (मन्त्रमहोद्धि ७५। ७६)

प्रायः ऐसी ही बातें उन्होंने 'अद्भुतविनेक', 'नृसिंह-पटल', 'कात्यायनगृह्यसूत्र', 'ग्रुक्लयज्ञःभाष्य', 'षडङ्ग-रुद्रभाष्य', 'पुरुषसूक्तटीका', 'मातृकानिघण्टु' आदिमें ळिखी हैं। श्रीविद्यापर इनके प्रन्थमें प्रायः ६० पृष्ठ हैं और सारी सामग्री ग्रुद्ध एवं असंदिग्ध रूपसे संनिविद्य है।

इन सब बातोंसे सिद्ध होता है कि श्रीविद्योपासकका | निष्कामकर्मयोगी होना परमायश्यक है । ऐसा साधक दानै:-शनै: समस्त प्रपञ्चोपत्तमपूर्वक शान्त, ग्रुद्ध-बुद्ध, अद्भ्य, निर्मल, स्वप्रकाश एवं शियस्त्रव होकर कत-कृत्व हो जाता है ।

<sup>\*</sup> आचार्यं शंकरका नृषिंद पूर्वतापनीभाष्य इसीका सूचक है। इसे देखनेपर यही आपकी सर्वोत्तमकृति प्रतीत होती है, जो साक्षात् भगवान् नृ-इरिकी कृपाके बिना सम्भव नहीं है।

<sup>†</sup> श्रीविद्यार्चनमें इनका मन्त्रमहोद्धि, विद्यारण्यजीका श्रीविद्यार्णव तथा कृष्णानन्दजी आगमवागीशका बृहत्-तन्त्रसार अवश्य अनुसंघेय है। ये सभी क्षेत्रोंमें सर्वत्र अमृतोपमतत्त्वका अमृतमयी मधुर शैलीमें प्रतिपादन करते हैं।

शक्ति-साहित्य

#### निगम-आगममें शक्ति-सम्बन्धी साहित्य

( श्रीगोविन्दनरहरि वैजापुरकर, एम्० ए०, न्याय-वेदान्त-साहित्याचार्य )

वेद-संहिता, ब्राह्मण, उपनिपद्, वेदाङ्ग, सूत्र, आगम, तन्त्र, निवन्धग्रन्थ और पुराणोंपर विहंगम दृष्टि डालनेपर स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय वाड्मयमें शिक्तसम्बन्धी साहित्य इतनी विपुल मात्रामें भरा पड़ा है कि उसका एक छोटे-से निवन्धमें कभी संकलन नहीं किया जा सकता। फिर भी संक्षेपमें उस साहित्यका नाम-निर्देश और कहीं-कहीं आवश्यक विवरणके साथ इस विवयपर प्रकाश डालनेका नम्न प्रयास किया जा रहा है।

#### वैदिक संहिताएँ, त्राह्मण, आरण्यक

जहाँतक संहितात्मक वेदका प्रश्न है, उसमें श्रुग्वेदमें अदिति, सरस्वती, राची, उषा, सूर्यादेवी, वाणी और लक्ष्मीके रूपमें राक्तिके गौरवकी गाथा पर्याप्त पायी जाती है। कहीं वह माता, कहीं कुमारी तो कहीं पत्नीरूपमें चित्रित की गयी है। श्रुवसंहिताके १० वे मण्डलका १२५वाँ सक्त 'देवीसूक्त' है, जिसमें अम्मण ऋषिकी पुत्री वाकने राक्तिभावापत्त होकर कतिपय ऋचाओंका दर्शन किया है, जिसे 'वाक्सूक्त' भी कहा जाता है। इसी प्रकार ऋक्संहिताके खिलभागका २५ वाँ सक्त 'रात्रिसूक्त' कहा जाता है, जिसमें प्रधानतया रात्रिरूपमें देवीका ही स्तवन है। ऋक्संहिताके ही खिलभाग (अष्टक ४, अध्याय ४, वर्ग ३४)में 'श्रीसूक्त' नामक एक अन्य सूक्त १५ ऋचाओंका है, जिसमें महालक्ष्मीकी स्तुति-प्रार्थना है।

यजुर्वेदमें सूर्यपरनी नववधू-रूपमें नये-नये जड़-जगत् और चर-जीवोंकी जननीके रूपमें वर्णित है। सामवेदमें भगवती परा देवताके रूपमें, प्राणके अध्यक्ष चेतनकी लयभूमिके रूपमें अभिहित की गयी है। फिर अथर्ववेदमें तो उसके एक भाग 'सौभाग्यकाण्ड'में सुभगा, सुन्दरी, अम्बिका आदि रूपोंमें इसी शक्तिकी

महिमा गायी गयी है । इस तरह संहिता तथा वेदभागमें शक्तिवाद भळीभाँति चर्चित है ।

वेदके ही अपर भाग ब्राह्मण, आरण्यकमें ब्रह्म-चैतन्यकी वह शुद्ध शक्ति, गायत्री, सावित्री, सरस्वती 'आदिके रूपोंमें बहुधा वर्णित है।

यहाँ यह विशेषरूपसे ज्ञातन्य है कि उपनिषदों में ब्रह्मकी आधाराक्तिको तीन भागोंमें बाँटा गया है। ऋग्वेदकी शाखाकी ऐतरेय उपनिषद्में गया है कि उस परमात्माने संकल्प किया, दृष्टि खोळी—'स पेक्षत।' यह भीतरकी 'इच्छाशक्ति'का केन्द्रियभाव कहलाता है, जिसे परवर्ती तन्त्रशास्त्रोंमें 'परबिन्दु' कहा गया है। उसके बाद ब्रह्मने (परमात्माने) कामको वेग दिया और बहुत गहरा निरीक्षण किया-'सोऽकामयत । तपोऽकुरुत ।' इस आदि-इच्छाके बाद ज्ञानरूप नेगसे ब्रह्म तपद्वारा एकीकरणको प्राप्त होकर घनीमृत हुआ — 'तपसा अचीयत' और उसमेंसे प्राणतत्त्व अभिन्यक्त हुआ। ब्रह्मतत्त्वकी परबिन्दु-अवस्थामें जो आद्य क्षोभ होकर प्राणतत्त्वका उदय हुआ, उसे तन्त्रशाखर्मे 'अपरबिन्दु' कहते हैं । यही ब्रह्मकी 'ज्ञानशक्ति' है । तदनन्तर पंद्रह कलाओंद्वारा भुवनोंको रचकर भोग्य, भोगसाधन, भोगभूमि आदि ब्रह्म वस्तुके आद्य संकल्पको सृष्टिमें सफल बनानेवाली ब्रह्मकी तीसरी शक्ति 'क्रियाशक्ति' कहलाती है। औपनिषद ईक्षण, तप और सर्जन ही वेदान्तकी भाषामें 'ज्ञान, इच्छा और कियाराक्तिं कहळायी तथा ये ही तन्त्रशास्त्रमें 'बिन्दू, बीज और नाद' कह्छाये । तन्त्रमें क्रियाशक्तिको 'नाद' कहा गया है और जिस इब्यमें उस नादकी छहरी जाप्रत् होती है उसे 'बीज' कहते हैं। इन तीनों शक्तियोंको तन्त्रमें परब्रह्म या परशिवकी स्वाभाविक शक्ति माना गया है तथा शक्तिके स्फुरणवाले ब्रह्म-चैतन्यको 'शिव' कहते हैं । ब्रह्म वस्तुके परविन्दु, अपरविन्दु और उसके तीन विभागोंको समझनेके लिये एक प्रतीक की रचना की गयी और उसे त्रिपुर-धाम कहा गया।

यहाँ मध्यिबन्दु परिवन्दुका सूचक है और तीनों कोणोंके सिरे अपरिवन्दुके विन्दु (चिदंश), बीज (अचिदंश) और नाद (चिदचिदंश) के सूचक हैं। इस सम्पूर्ण आकृतिकी अधिष्ठात्री देवताको 'त्रिपुरा' कहते हैं। इस मूल प्रतीकका सर्वांश विवरण या प्रस्तार 'श्रीचक्र' है और उसे समझानेवाळी विद्या 'श्रीविद्या' कहलाती है।

#### उपनिषत्-साहित्य

ब्रह्मचैतन्यके स्वभावधर्म अर्थात् राक्तितत्त्वके प्रतिपादक चौदह उपनिषदें हैं । इनके नाम ये हैं — १ — त्रिपुरा, २ — त्रिपुरातापिनी, ३ — देवी, ४ — वहुच, ५ — भावना, ६ — सरस्वती-हृदय, ७ — सीता, ८ — सौभाग्यलहमी, ९ — काळी, १० — तारा, ११ — अद्देत-भावना, १२ — अरुणा, १३ — कौल और १४ — श्रीविद्या-तारक, जिनमें अन्तिम अप्रकाशित होनेपर भी गायकवाड पुस्तकाळयकी मूचीमें १८३७ संख्यापर अङ्कित है।

उपर्युक्त उपनिषदों में काळी, कौळ और श्रीविद्यातारक नामक तीन उपनिषदें वेदके शाखा-साहित्यमें नहीं मिळतीं, अतएव ये तन्त्रशास्त्रकी परवर्ती ही कही जा सकती हैं। अधिकांशतः शेष उपनिषदें मन्त्र या ब्राह्मण-समूहमें उपलब्ध होती हैं। इसिलिये निश्चय ही ये वेद-साहित्य कही जायँगी। संक्षेपमें इन उपनिषदोंके विवेचनीय विषयोंपर प्रकाश डाळना भी अश्रासङ्गिक न होगा।

१--न्निपुरा--इसे 'त्रिपुरामहोपनिषद्' भी कहते हैं। इसमें १६ मन्त्र हैं, जो ऋचारूप हैं। शांकल-संहिता और कौपीतकी ब्राह्मणके साथ सम्बद्ध रखने-

वाले आरण्यकमें बह् चृच ब्राह्मणोंके पाठमें ये मन्त्र आते हैं। साथ ही शांखायन कल्पूमत्रके साथ इन मन्त्रोंका विनियोग समझा जाता है, अतः निश्चय ही ये श्रीत-साहित्यके मन्त्र हैं। इस उपनिषद्पर अध्यय्य दीक्षित, भास्करराय और रामानन्दके भाष्य हैं।

२— त्रिपुरातािपनी - इसमें मूळ श्रीविद्याकी पश्चदशाक्षरी-का उद्धार है । देवीकी स्थूळ पूजन-पद्धति और सूर्यम-पूजन-पद्धति दी गयी है । तीन देवीमन्त्रोंका उद्धार है । गायत्री-मन्त्रका शक्तिवादमें तात्पर्य दिखाया गया है और अन्तमें निर्गुण ब्रह्मविधाका भी प्रतिपादन है । इसपर अपय्य दीक्षित और भास्करराय आदिके भाष्य हैं । यह त्रिपदा गायत्रीमें निबद्ध है ।

३--देव्युपनिपद्--इसमें वाक्सूक और श्रीसूक्तके मन्त्र हैं, साथ ही श्रीविद्याकी पञ्चदशी भी है । यह उपनिषद् अथर्ववेदके 'सीभाग्यकाण्ड'की मानी जाती है । यही 'देव्यथर्वशीर्योपनिषद्' कहळाती है ।

४—वर्षृच—इस उपनिषद्में शाक्तसम्प्रदायकी कादि और हादि विद्याका उद्धार है और छिलतारूपसे परब्रह्मका चिन्तन है। शक्तिके मूळ पश्चदशाक्षरी मन्त्रमें जिस मतमें 'क' वर्ण आया है, उसे 'कादि' मत और जिसमें 'ह' वर्ण आया है, उसे 'हादि' मत कहते हैं।

५— भावनोपनिपद्—यह उपनिषद् देवीके पर-स्वरूपका भान कराती है। इसमें श्रीविद्याकी अध्यात्म-प्रतिष्ठा है। इसपर अपय्य दीक्षित और भास्कररायके भाष्य हैं। 'शाक्त-अद्देतवाद'की भित्ति इसी उपनिषद्पर आधारित है।

६—सरस्वती-हृदय—इसमें ऋग्वेद-संहिताके सरखती-सम्बन्धी सारभूत मन्त्र हैं और उनका तान्त्रिक विनियोग बताया गया है।

७--सीतोपनिषद्--यह उपनिषद् वैष्णवागमके बादकी और रामभक्तिकी व्यापकताके पश्चात्की माळ्म पड़ती है । संहिता-त्राह्मणमें इसका उल्लेख नहीं मिळता।

८-सौभाग्य-लक्ष्मी; यह श्रीसूक्त है, जो ऋग्वेदके चीथे अष्टकके चौथे अध्यायके ३४वें वर्गमें आता है और इसीके 'खिल' या' परिशिष्ट' सूक्तोंमें है। यहाँ इसका तान्त्रिक विनियोग वताया गया है और नवचक्रमें देवीकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये, यह समझाया गया है।

९-१३-काली, तारा, अद्वेतभावना, कौल, श्रीविद्यातारक—ये उपनिषदें प्राचीन नहीं हैं, किंतु वाममार्गके प्रचारके बादकी माल्रम होती हैं। इनमें तारा तो बौद्धोंमें ही विशेष प्रचलित है।

१४-अरुणोपनिषद्—यह उपनिषद् तैत्तिरीय आरण्यकके अन्तर्गत है। यह एक सी अठारह 'उपनिषद्-समुच्चय' की अरुणोपनिषद्से भिन्न है। उस अरुणा नामक शाक्त-उपनिषद्की टीका, लक्ष्मीधरकी जो सीन्दर्य-लहरीपर न्याख्या है, उसके अन्तर्गत हुई है।

उपर्युक्त १४ उपनिषदों के अतिरिक्त २० अन्य उपनिषदें भी भगवती पराशक्तिकी उपासनापरक हैं, जिनके नाम हैं—१-गुद्धकाली, २-काळिका, ३-काळी-मेधादीक्षिता, ४-सावित्री, ५-गायत्री, ६-गायत्री-रहस्य, ७-राधा, ८-राधिकातापनीय, ९-राधोपनिषद्, १०-तुळसी, ११-अन्नपूर्णा, १२-श्रीचक्र, १३-सुमुखी, १४-षोढा,१५-हसषोढा,१६-गुद्धषोढा, १७-श्यामा,१८-राजश्यामळारहस्य,१९-वनदुर्गा और २०-सरस्वतीरहस्य । इनमें संख्या १२ से १७-तककी उपनिषदें अथववेदके 'सीभाग्यकाण्ड'की बतायी जाती हैं।

वेदाङ्ग-साहित्य

वेदोंके छः अङ्गों ( शिक्षा, कल्प, ब्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष )में व्याकरण मुख माना गया है—'मुखं व्याकरणं स्मृतम्।' इस व्याकरण-आगममें वाक्को चैतन्यकी शक्ति माना गया है। ऋग्वेद (२।३।२२।५) में कहा है कि 'इस बाग् देवीके चार पाद हैं, जिसे बुद्धिमान् जानते हैं। इनमें तीन पाद तो गुहामें गुप्त हैं, केवळ चीचे पादको ही

मनुष्य जानते हैं। मन्त्रशास्त्रानुसार ये चार पाद परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी हैं, जिनमें आरम्भके तीर्नों पाद क्रमशः बुद्धि, मन और प्राणकी गुफामें गुप्त हैं, केवल वैखरी वाणी मनुष्यकी समझवाला पाद है। वैयाकरण सिद्धान्तमञ्ज्षां में कहा गया है कि परमेश्वरकी सर्जनेष्छासे मायावृत्ति प्रकट हुई और उसमेंसे तीन गुणोंवाला अन्यक्त बिन्दु प्रकट हुआ। यह बिन्दुरूप अन्यक्त ही शक्तितत्त्व है। इस बिन्दुका जडांश 'बीज', 'चैतन्यांश' (अपर) 'बिन्दु' और मिश्रांश 'नाद' है।

स्त्र-साहित्य

वेदकी श्रीत, गृह्य और धर्मशाखाओंपर जो सूत्रप्रन्थ हैं, उन्हें 'कल्पसूत्र' कहते हैं । शिक्तसम्बद्ध
अथववेदके सीभाग्यकाण्डपर व्यापक सूत्र-साहित्य है,
जिनमें 'परशुराम-कल्पसूत्र' प्रमुख है । यह प्रन्थ बहुत
छोटा है, पर उसीपर शाक्तोंके आचार-विचारकी रचना
हुई है । इसमें निम्निलिखित दस विषय हैं—१—दीक्षाखण्ड, २—गणेशपद्धति, ३—छिताक्रम, ४—प्रह्र हित्या और प्रधान देवताका छ्याङ्ग-पूजन, ५—श्रीचक्रपूजन-पद्धति, ६—काम्य प्रयोग, ७—निष्काम प्रयोग,
८—सम्पूर्ण मन्त्रोंकी सामान्य पद्धति, ९—समयाचारसंप्रह और १०—कीलाचार-संप्रह । भास्कररायके शिष्य
श्रीउमानन्दनाथने सूत्रपर 'नित्योत्सव' नामक निबन्ध
और रामेश्वरने 'वृत्ति' छिखी है ।

इसके अतिरिक्त अगस्त्य मुनिके राक्तिसूत्र, नागरनन्दके राक्तिसूत्र, प्रत्यभिज्ञाराक्तिसूत्र, अङ्गिरा ऋषिके देवीमीमांसा-दर्शन-सूत्र और गौडपादाचार्यके श्रीविद्यारत्नसूत्र भी सूत्र-साहित्यमें विशेष उल्लेख्य हैं।

आगम-तन्त्र-साहित्य

कहा जाता है कि आगम-साहित्यका आविर्भाव बुद्ध-निर्वाणके बाद कई सिदयोंतक हुआ और प्रत्येक देवताबादके विषयका आगम-साहित्य है। जैसे—सैवागम, सात्वत-आगम आदि । इसी प्रकार एक शाक्तांगम भी है । इसके विचार और क्रियाकी पद्धति जिसमें सविस्तर वर्णित हो उसे 'तन्त्र' कहा गया है ।

यह तन्त्र-साहित्य विपुल था, जिनमें बहुत-से इस्लामी शासनकालमें नष्ट हो गये। इनमें मुख्य ६४ तन्त्र माने गये हैं। वामकेश्वरतन्त्र तथा भास्करराय (१७२४) के मतानुसार इन तन्त्रोंके नाम नीचे दिये जाते हैं। 'कुलचूडामणितन्त्र' और 'सीन्दर्यलहरी'के टीकाकार छक्ष्मीधर (ई० स० १२६८-१३७९) के मतानुसार जहाँ नाममेद है, उसे कोष्ठकके अन्तर्गत लिख दिया गया है—

१-महामाया (मायोत्तर-कुळचूडामणि)। २-शम्बर ( महासारस्वत-कु० चू० ) । ३-योगिनी जालशम्बर । ४-तत्वशम्बर ( छक्ष्मीधरके अनुसार २, ३, ४ एक तन्त्र हैं, शम्बर वामजुष्ट और वामदेव पृथक तन्त्र माने गये हैं ) । ५--१२-भैरवाष्ट्रक-असिताङ्ग. चरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपालि, भीषण, संहार। १३---२०--बहुरूपाष्टक---ब्राह्मी, माहेश्वरी, कीमारी, वैणावी, वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डा, शिवदूती । २१-२८-यामळाष्टक---ब्रह्मयामळ, विष्णुयामळ, रुद्र्यामळ, ळक्मीयामळ, उमायामळ, स्कन्दयामळ, गणेशयामळ, प्रह्यामळ । २९-महोच्च्राय (तन्त्रज्ञान-कु० चू०, चन्द्रज्ञान-नित्याषोडशिका — छक्ष्मीधर ) । ३० — वातुळ (वासुकी-कु० चू०, माळिनी-समुद्रयानविद्या---छक्ष्मीधर)। ३१-बातुलोत्तर (महासम्मोहन-कु० चू०, महासम्मोहन, वाममार्गका -- छङ्मी० ) । ३२ - हद्मेद (कापालिक मतका )। ३३--तन्त्रमेद (अभिचार-विरुद्ध प्रयोगका महासूक्ष्म कु० चू० ) । ३४-गुह्यतन्त्र ( अभिचार-विरुद्ध प्रयोगोंका )। ३५-कामिक (कामशास्त्रका )। ३६-कलाबाद (कलापक या कलापद-कु•वू०)। ३७-कलासार ( वर्णोत्कर्ष विद्या )। ३८-कुब्जिकामत

( आयुर्वेदविषयक ) । ३९-तन्त्रोत्तर ( बाहन-कु०चू० ) । ४०-वीणातन्त्र (यक्षिणी प्रयोगका )। ४१ - त्रोडल । ४२ - त्रोडलोत्तर (४१ - ४२ गुटिका, अञ्जन और पादुका-सिद्धि प्रयोगार्थ )। ४३-पञ्चामृत (पञ्चभूतोंके देहस्य पुट अजरामर करने विषयक )। ४४-सूर्यभेद । ४५-भूतोडगमर ( ४४, ४५-मारण-प्रयोग ) । ४६-कुलसार । ४७-कुलोडडीश । ४८-कुलचूडामणि (मातृभेद-सु०चू०)। ४९-५०-महाकाली-मत (मातृमेद-कु० चू०)। ५१-महालक्मी-मत (अरुणेश-ळक्मीघर ) । ५२ -सिद्धयोगेश्वरी-मत ( मोहिनीश-ळक्मीधर)। ५३ – कुरूपिकामत ( विकुण्ठेश्वर-लक्ष्मी०)। ५४-वेदरूपिकामत (देवीमत-ळक्ष्मी०) । ५५-सर्ववीरमत । ५६-विमलामत (५०-५६ सात कापालिक-मतीय ) । ५७-आम्नाय -पूर्वीम्नाय, पश्चिमाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, उत्तराम्नाय । ५८-निरुत्तर । ५९-वैशेषिक । ६०--ज्ञानार्णय । ६१--वीराविल (जैनतन्त्र) (शिवात्मक कु०चू०)। ६२ – अरुणेश । ६३ – मोहिनीश और ६४-विशुद्धेश्वर । प्रतीत होता है कि इन चौंसठ तन्त्रोंमें अनेक ब्यावहारिक एवं पारमार्थिक विद्याओंका समावेश हुआ है। छक्ष्मीधरके मतानुसार तान्त्रिकोंके सामियक, कील और मिश्र तीन मेद हैं।

#### निबन्ध और पौराणिक साहित्य

श्रीत, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, उपनिषद् ब्रह्म, आदि साहित्यके अन्तर्गत राक्तिवादके मूल बाब्धयपर सर्वश्री सायणाचार्य, अप्पय्य दीक्षित, भास्करराय और कीलाचार्य सदानन्दके भाष्य हैं। अप्पय्य दीक्षितकी 'आनन्द-छहरी'पर गम्भीर 'शाक्तवादबोधिका' टीका है। भास्कररायके श्रीसूत्र, कील उपनिषद्, त्रेपुर महोपनिषद्, लिलता-सहस्रनाम, सप्तशती, योगिनीहृदयतन्त्रपर भाष्य-टीकाएँ हैं। उनका 'वरिवस्यारहस्य' असूतपूर्व है। निबन्ध-प्रन्थोंमें लक्ष्मण देशिकेन्द्रका 'शब्ददार्शनिक', श्रीविद्यारह्म

द्रें से नि के

च ते.

मुनिके श्रीविद्यारत्मधर, त्रिपुरारहस्य, वेदभाष्यकार महीधर-का मन्त्रमहोदधि आदि प्रन्थ सुप्रसिद्ध हैं।

रहस्यस्तोत्रोंमें लघुपञ्चस्तवी, सुभगोदय, सीन्दर्यलहरी, आनन्दलहरी, त्रिपुरामहिम्नःस्तोत्र, लिलतात्रिशती, आर्या-षञ्चाशत आदि उल्लेख्य हैं।

पौराणिक साहित्यमें देवीभागबत, लिलतासहस्रनाम ( ब्रह्माण्डपुराण ), देवी-माहात्म्य ( सप्तशती-मार्कण्डेय-चुराणान्तर्गत ), कालिकापुराण, कूर्मपुराण आदि गिनाये जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त प्रयोग-पद्धतियाँ भी अनेक हैं।

काश्मीरियोंके उत्तराम्नायविषयक निम्निलिखत प्रन्थ-संवित्सिद्धि, अजडप्रमातृसिद्धि, तन्त्रालोक, तन्त्रसार, तन्त्रसुधा, तन्त्रधनिका, परात्रिशिका, प्रत्यभिज्ञासूत्र-वृत्ति, विमर्शिनी हृदयसिहत, महार्थमञ्जरी, मालिनी-विजय, कामकलाविलास, स्पन्द-कारिका, स्पन्दसन्देह आदि शाक्तवादको स्पष्ट करते हैं।

### आगम-शाक्त-साहित्य [ संक्षिप्त विवरणात्मक द्वा ]

( श्रीलालियहारीजी मिश्र )

[ इस विशेषाङ्कके पूर्व-पृष्ठोंमें वेदसे प्रारम्भ करके निबन्ध-साहित्यतक समय भारतीय वाङ्मयमें शक्ति-सम्बन्धी कतिपय यन्थोंसे वर्गीकृत संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है, जो प्रायः आजकल उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ अन्य आगम-सम्बन्धी प्रन्थोंका परिचय पाठकोंके लागार्थ दिया जा रहा है। —सम्पादक]

सरखतीके सुयोग्य पुजारियोंने भारतीय वाक्ययके प्रन्थोंके शक्ति-वाक्ययकी सूचियाँ तैयार की हैं, जो देश-विदेशके पुस्तकालयोंमें सुरक्षित हैं। इनमें बहुत-से प्रन्थोंका प्रकाशन नहीं हुआ है, वे हस्तलिखितरूपमें ही पड़े हैं। म० म० पद्मभूषण ख० पूज्य गोपीनाथजी कितराजने 'तान्त्रिक साहित्य' नामसे प्रन्थोंकी एक विवरणात्मक सूची तैयार की थी, जो उत्तरप्रदेश-सरकारकी 'हिंदी-समिति' द्वारा प्रकाशित है। इसमें तन्त्रका कीन-सा प्रन्थ किस पुस्तकालयमें किस कमसंख्यासे उपलब्ध हो सकता है, इन सभी बातोंका उल्लेख है। उस प्रन्थसे चुनकर शक्तिसम्बन्धी प्रमुख साहित्यका अति संक्षित विवरण जिज्ञासुओंके लाभार्थ यहाँ दिया जा रहा है।

अक्षोभ्य-संहिता-इस प्रन्थका एक भाग 'तारासहस्र-नाम'से उपलब्ध है (न्यू० कैट० कैट० १।२)।

अगस्त्यसूत्र-इसे 'शक्तिसूत्र' या 'शक्तसूत्र' भी कहते हैं । इसका पहळा सूत्र है—'अथातः शक्तिजिज्ञासा'। अजपा-गायत्री—श्वास-प्रश्वासकी किया-प्रक्रियासे 'हंसः' अजपा-मन्त्रका निरन्तर उच्चारण होता रहता है। संकल्प आदि विधियोंसे यह जपका रूप धारण कर लेता है, जिससे जीवनका एक श्वास भी न्यर्थ नहीं जाता। इसमें इसीका प्रतिपादन है। इस विषयकी अन्य भी बहुत-सी पुस्तकें हैं (न्यू कैट० कैट० १। ६३, मद्रास राज०पु० सूची (म०द०) ५८५२ से ५८६० तक; कलकत्ता सं० का० सूची (क० का०) २, (सं० सं० वि० वि० सूची २५१४८ और २६१६१; न्यू० कैट० कैट० १। ६३-६४)।

अधर्वतत्त्वनिरूपण-इसमें कुमारी-पूजाका विधान है, जिससे सर्वसिद्धियाँ एवं सर्वविभूतियोंकी प्राप्ति बतळायी गयी है (ए० सो० बं० ६१३५)।

अन्नदाकलप-इसमें अन्नपूर्णाकी उपासना बताबी गयी है। १७ पटलोंके इस प्रन्थमें अन्नदाकी प्रशंसा, मन्त्र-प्रहण-विधि, मन्त्रोद्धार, पुरश्वरण, स्नानादि-विधि, आचमनसे पीठन्यासतक, मानसपूजा, विशेषार्थ-संस्कार, पाठपूजा, कळशका जळमें पूरण आदि विषय हैं। (राजेन्द्रळाळ सं० पु० विवरण ४५६; पु० सूचीमें १८ पटळ, ५०० क्लोक )। इसी प्रकार अन्नपूर्णापर भी इनके पन्नाङ्ग, स्तोत्रादि सैकड़ों प्रन्थ निर्दिष्ट हैं। इसी प्रकार अम्बा, अम्बिका आदिपर भी सैकड़ों प्रन्थ हैं। अपराजिताकल्प-८४ क्लोकोंका यह प्रन्थ अथर्वण-

अपराजिताकल्प-८४ २०१काका यह प्रन्य अथवण-रहस्यके अन्तर्गत है । 'अपराजिता-प्रयोग', 'अपराजिता-विद्या' आदि भी इस विषयके प्रन्थ हैं (सं० सं० वि०वि० २४४१८, २६१२५, २४०६३)।

अभिश्वान-रत्नावली-इस प्रन्थमें दस हजार दो सी स्लोकोंके १४ रत्न (अध्याय) हैं, जिनमें राक्तिकी उत्कृष्टता, मन्त्र, कुण्ड, मण्डप, वास्तुयाग, दीक्षा, पूजा, न्यास, पुरश्वरणादि विषय निरूपित हैं।

आगम-पुराण (गोपीभेमामृतम् )-इसमें भगवद्भक्तों-में गोपियोंकी सर्वातिशायिता वर्णित है (न्यू० कैट० कैट० २ । १३, सं० पुस्तकोंपर म० म० हरप्रसाद शास्त्री विवरण, नो० सं० ३ । ४१ )।

आगम-संग्रह ( एकजटाकरप )-सोळह पटळों एवं ४९६१ रळोकोंके इस सम्पूर्ण ग्रन्थमें तारा, उग्रतारा, एकजटा आदिके एकरूप होनेपर भी नामभेदसे भेद-निरूपण किया गया है ( रा० ळा० मि० २२४७ )।

आम्नाय-इसमें पूर्वाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय, दक्षिणाम्नाय, ऊर्घ्वाम्नाय, दिव्यीघ, सिद्धीघ, मानदीघ, ऊर्घ्वीघ, परीघ, कामराजीघ, छोपामुद्रीय आदि विविध विद्याएँ वर्णित हैं (ए० सो० बं० ६२८५)।

ईशान-संदिता-इसमें भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महा-ठक्ष्मी और सरखतीके मन्त्रों आदिका २१५ क्लोकोंमें निरूपण है (ए० सो० बं० ५९१३)।

उप्रचण्डीतन्त्र-यह तन्त्र कालिकापुराणमें उक्त है (न्यू० कैट० कैट० २ | ८३ ) ।

उत्तर कामाख्यातन्त्र-इसमें सतीके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंसे प्रतिष्ठित पीठोंमें राक्ति और मैरवोंके नामोंका ३१५

श्लोकोंमें निरूपण है (रा० छा० मि० ५७५, न्यू० केट० केट० २ | २०० ) |

उमाकात्यायनीतन्त्र-यह प्रन्थ ७८ पटलों और ५८२ श्लोकोंमें है। इसमें कात्यायनी महादुर्गा और जगद्धात्रीके आविभीय तथा पूजा आदिका विवरण है (नो० सं०२। ३१)।

कादिमत या कादितन्त्र-इसमें सोलह शक्तियों के मन्त्र, मन्त्रोद्धार, पूजाखरूप आदिका ३६ पटलों में वर्णन है । प्रत्येक पटलमें १०० श्लोक हैं । इसमें ळिलता, नित्या, कामेश्वरी नित्या आदि १६ नित्याओं की नैमित्तिक और काम्य पूजा प्रतिपादित है ( इंडिया आफिस पुस्तक ळन्दन, सूची २५३८)।

कामरूप-यात्रापद्धति-दस पटलों और १७८० इलोकोंके इस प्रन्थमें 'कामरूप' शब्दकी न्युत्पत्ति, कामाख्याकी पाँच देवी-मूर्तियोंकी पूजाका माहात्म्य आदि वर्णित हैं (रा० ला० मि० ४०६)।

कालीकुलामृततन्त्र-पंद्रह पटलों एवं ११५० क्लोकोंके इस प्रन्थमें मुख्यरूपसे कालीकी उपासना एवं पूजा प्रतिपादित है (ए० सो० बं० ६०१९)।

काळीतत्त्वसुधासिन्धु-बत्तीस तरंगों और १३९७२ इलोकोंके इस प्रन्थमें काळीकी पूजापर विभिन्न तन्त्रोंसे संकळन है (रा० ळा० मि० २९५६)।

काळीपुराण-यह प्रन्य काळिकापुराणसे अक्षरशः मिळता है, किंतु पुष्पिकामें उल्लेख है—-

ंइति श्रीरुद्रयामरुतन्त्रे महाकाकसंहितायाः श्रीकाकीपुराणं समाप्तम् । १

काळीपूजापद्धति—यह रुद्रयामळान्तर्गत है । इसमें काळीकी प्जाविधि है (जम्मू-कश्मीर महा० निजी पु० मुची क० का० २४०)।

काळीविळासतन्त्र-इसमें ९२५ क्लोकोंद्वारा 'तन्त्र'-का निर्वचन और शुद्धके लिये 'प्रणव-स्वाहा'के प्रयोगका

ट्री से

市

व

ने

निषेध कर उनके अनुरूप मन्त्रादिका निरूपण है (रा० छा० मि० २९६३, क० का० १२)।

कुण्डिलिनी-होम-प्रकरण-इसमें शक्तिकी अर्चनामें विशेष होम प्रतिपादित है। पृथिवीरूप अन्य तत्त्वसे स्थूलदेहका संशोधन कर एकरस पर सुधामें होम करने तथा धर्मादिसे दीप्त आत्मरूप अग्निमें मनरूपी सुवासे इन्द्रिय-वृत्तियोंका हवन बताया गया है (म० द० ८५८३४)।

कुष्जिका-पूजापद्धति-यह प्रनथ २५०० श्लोकोंका है, जिसमें शिव और शक्तिके बहुत-से स्तोत्र हैं। चौंसठ योगिनियोंके नाम और पूजाके प्रकार हैं ( नेपाल दर० पु० सूची (ने० द०) १। १३५। (१)।

कुमारी-पूजन-इसमें श्लोक-सं० २४ है ( रघुनाय म० जम्मू-सूची (र० मं०) ११७३, कैट० कैट० २ । २२ )।

कुमारी-पूजाविधि-इसमें स्लोक-सं० २३ है (सं०-सं०वि० २६५०९)।

कुलसंहिता( नवरात्रादि कुलसंहिता ) इसमें सात सी अड़सठ क्लोकों में काळातन्त्र, यामल, भूतडामर, कुब्जिकातन्त्रराज, खेचरीसाधन, काळीमन्त्र आदि वर्णित हैं (नो० सं० १ । ७३)।

कुलोड्डीरा (महातन्त्र) - नी सी पचीस रह्णोकोंके इस ग्रन्थमें पाँच शक्तियोंकी श्रेष्ठता बतलायी गयी है १ - कामेश्वरी, २ - त्रजेश्वरी, ३ - भगमाला, १ - त्रिपुरसुन्दरी और ५ - परनहासक्रिपणी (ए० सो० बं० ५८४५)

कौमारी-पूजा--इसमें सप्तमातृकाओंमें अन्यतम कौमारी देवीकी पूजा-पद्धतिका प्रतिपादन है (ने० द०

१ । १३२० (घ)।
गायत्रीकल्प--यह ब्रह्मा-नारद-संवादरूपमें है। इसमें
गायत्रीके ध्यान, वर्ण, रूप,देवता, छन्द, आवाहन, विसर्जन,
माहात्म्य आदिका वर्णन है (रा० छा० मि०
४४३)। गायत्रीके सम्बन्धमें गायत्री-कवच, गायत्री-

जप-पद्धति, गायत्री-तन्त्र, गायत्री-दशिवान, गायत्री-पद्धाङ्ग, गायत्री-पद्धत्, गायत्री-पटळ, गायत्री-पद्धति, गायत्री-के तीन सहस्रनाम, गायत्रीपुरश्चरण-चिन्द्दका, गायत्री-पुरश्चरण-पद्धति आदि ग्रन्थ भी परम उपादेय हैं।

गुद्यकाली-पूजा--इसमें गुद्यकालीकी पूजाका विवरण है। इसी तरह गुद्यकालीसे सम्बन्ध रखनेवाली गुद्यका-तन्त्र, गुद्यकाली-सहस्रनाम, गुद्यकाल्ययुताक्षरमाला-तन्त्र आदि पुस्तकें हैं।

चण्डी-पुराण—यह मार्कण्डेयमुनिद्वारा विरचित है। इसमें दक्षका शाप, सतीका देहत्याग, पीठोंका (जहाँ सतीके विभिन्न अङ्ग गिरे थे) माहात्म्य, मधु-कैटभवय, दुन्दुभिवध, नमुचि और त्रिपुरका वध, मिह्माधुर-वध, धुन्दोपसुन्दवध तथा मुर-वध आदि विषय हैं। इस सम्बन्धमें चण्डिकाक्मम, चण्डिका-नवाक्षरीमन्त्र-प्रकाशिका, चण्डिका-पूजा, चण्डिकाचन-विद्वा, चण्डिका-शतक, चण्डिकाचन-दिवा, चण्डिका-शतक, चण्डिका-सतेत्र, चण्डिका-हदय, चण्डीटीका, चण्डी-नवाण्पटल, चण्डी-पद्धति आदि ग्रन्थ भी सैकड़ों पुस्तकें हैं।

चतुःषष्टियोगिनी-पूजन--इसकी स्लोक-सं० ६० है (अ०ब० ८१७७)। इस सम्बन्धकी एक पुस्तक और है—'चतुःषष्टियोगिनीनाम'।

चामुण्डापटल-इसकी श्लोक-सं०६३है। यह वाराही-तन्त्रसे संगृहीत है (अ०व० ११७४७ (क))। चामुण्डा-सम्बन्धी कुळ अन्य पुस्तर्के भी हैं—चामुण्डातन्त्र, चामुण्डा-पद्धति, चामुण्डाप्रयोग, चामुण्डायन्त्र-पूजनविधि आदि।

चिद्दमृततन्त्र—इसमें चण्डांका विधान है (कैट० कैट० ३।४०)। चिन्छक्ति-सम्बन्धी अन्य पुस्तकें हैं— चिच्चन्द्रिका, चिन्छक्ति-संस्तृति, चित्कलामहामन्त्र, चित्तिकातत्त्व, चिदम्बर, चिद्गानचन्द्रिका आदि।

छिन्नमस्ता-करप-इसकी क्लोक-सं० ५०० है (अ० ब०१६९२)। छिन्नमस्ता देवी दशमहाविद्याओं में अन्यतम हैं। इनके सम्बन्धकी अन्य पुस्तकें भी हैं—छिन्नमस्ता-पञ्चक, छिन्नमस्तापञ्चाङ्ग, छिन्नमस्तापटळ, छिन्नमस्ता-

पद्धति, छिन्नमस्तापारिजात, छिन्नमस्ता-पूजा-विधान, छिन्न-मस्ता-रहस्य आदि ।

ज्यालापटल—इसमें ज्यालामुखी देवीकी पूजापद्धति प्रतिपादित है। इनके सम्बन्धमें अन्य पुस्तकें भी हैं— ज्यालाकवच, ज्याला-तन्त्र, ज्याला-पद्धति, ज्यालामुखी-पञ्चाङ्ग, ज्यालावली-तन्त्र, ज्यालासहस्रनाम आदि।

तन्त्र—इसमें त्रिपुरसुन्दरीके मन्त्र, सहस्रनाम तथा रहस्य वर्णित हैं। इसकी श्लोक-संख्या २००० है (अ० व० १२ । ८० )।

तन्त्रराज (कादिमत)—-४०४० रलोकोंके इस प्रन्थमें स्वप्नावती-माहात्म्य, मधुमतीका सिद्धिप्रकार, ककारादिका फल, अनन्तसुन्दरीका माहात्म्य आदि प्रतिपादित हैं (रा० छा० मि० ३३८२)।

तारा-तन्त्र—(१) इसमें उग्रताराके महामन्त्रका माहात्म्य, विविध पूजा आदिका वर्णन है ( नो॰ सं०१।१४६)।

(२) इसमें तारादेवीकी पूजाविधि है (वी॰ कै॰ १३५५)। साथ ही तारादेवी-सम्बन्धी—तारा-पञ्चाङ्ग, तारा-पटळ, ताराकल्पळता, ताराकल्पळता-पद्धति, ताराक्षेम्यसंवाद, तारातत्त्व, तारा-पद्धति, तारापूजन-वल्ळरी, तारापूजनपद्धति, तारापूजाप्रयोग, तारापूजासायन, ताराप्रकरण, ताराप्रदीप, ताराभक्तितरंगिनी, तारामिकि-धुधार्णव, तारारहस्य, तारार्चन आदि सैकड़ों पुस्तकें हैं।

त्रिपुरसुन्दरी-तन्त्र—निगम-अंशमें त्रिपुरतापिनी उपनिषद्का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आगमों में इनके सम्बन्धके अनेक प्रन्थ हैं, जिनमें कुछ ये हैं——त्रिपुर-सुन्दरीतन्त्र, त्रिपुरभैरवीपश्चाङ्क, त्रिपुरभैरवीपूजन, त्रिपुर-सुन्दरी-पद्मति, त्रिपुरसुन्दरी-तत्त्वविद्या-मन्त्रगर्भसहस्र-नाम, त्रिपुर-सुन्दरीत्रैलोक्यमोहन-कवच आदि।

दक्षिणकालिका-स्वरूपस्तोत्र-यह वीरतन्त्रके श्यामा-कल्पान्तर्गत है। दक्षिणकालिकासम्बन्धी अन्य पुस्तकें हैं— दक्षिणकालिकाकल्प, दक्षिणकालिकाकयच, दक्षिण- कार्ठिका-दीपदानिषधि, दक्षिणकालिका-दीपपटल, दक्षिण-कालिका-पूजा-पद्धति आदि ।

दीक्षापद्धति—इसमें त्रिपुरसुन्दरीकी तान्त्रिक उपासनामें अधिकार-प्राप्तिके लिये दी जानेवाली दीक्षाका साङ्गोपाङ्ग वर्णन है (वी० कै० १२६३)।

दुर्गीप्रद्रीप—तीन हजार श्लोकोंके इस प्रन्थमें दुर्गीपासना-सम्बन्धी विपुल सामग्री है (अ॰ व॰ १०६७४)। दुर्गासे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य पुस्तकों— दुर्गाकवच, दुर्गाकियाभेद-विधान, दुर्गादकारादि-सहस्न-नामस्तोत्र, दुर्गादादिनामस्तोत्र, दुर्गादीपराज, दुर्गापश्चाक आदि अन्य सैकड़ों हैं, जिनका उल्लेख शक्य नहीं। इसी प्रकार देवीपर भी देवीपुराण, देवीभागवत आदि सैकड़ों साहित्य एवं स्तोत्रादि प्रन्थ हैं।

धूमावती-पटल-इसमें दशमहाविद्यामें अन्यतम महाविद्या धूमावती-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सामग्री है (कैट०, कैट०१।२७२)।धूमावतीदेवी-सम्बन्धी अन्य पुस्तकें— धूमावती-दीपदान-पूजा, धूमावती-पञ्चाङ्ग, धूमावती-पूजाप्रयोग आदि पचीसों महत्त्वकी हैं।

इसी प्रकार नारसिर्हापर भी सैकड़ों ग्रन्थ हैं। पारमेश्वरी-मततन्त्र—इसमें नी करोड़ क्लोक बतलाये जाते हैं। यह तन्त्र कई पटलोंमें विस्तृत है (ने० द० २पे० ११५)।

पिच्छिलातन्त्र—इस प्रन्थके दो खण्ड हैं। पूर्व-खण्डमें २१ और उत्तरखण्डमें २४ पटळ हैं। इसमें मुख्यतया कालीपूजाकी विधि है (ए० सो० बं० ५९९१)।

पीताम्बरापद्धति—इसमें पीताम्बरादेवीके मन्त्र, जप, ध्यान, पूजा, होम आदिका वर्णन है (बी० कै० १३०३)। इसके अन्य प्रन्थ पीताम्बरापूजापद्धति और पीताम्बरा-सपर्ण हैं।

प्रोद्गीथागम--'फेल्कारीय' या 'फेरवीय' इसके नामान्तर हैं। इसमें दक्षिणकाळिका, उप्रतारा त्रिपुरा,

र्रेस

दशमहाविद्याओंकी उत्पत्ति, पूजा आदिका वर्णन है (नो० सं०१। २४४)।

बालात्रिपुरापञ्चाङ्ग-इसकी श्लोक-सं० ११५8 है। इसमें त्रिपुरसुन्दरीके कवच आदि पाँच अङ्गोंका संनिवेश है। इसपर बालाजप, बालातन्त्र, बालात्रिपुर-सुन्दरीकवच आदि अन्य प्रन्थ हैं।

भुवनेश्वरीरहस्य--इसमें २६ पटल हैं। इनमें विस्तारसे भुवनेश्वरीकी पूजाका प्रतिपादन है (ए० सो० वं० ५८८३)। इसपर भुवनेश्वरीपद्धति, भुवनेश्वरीपूजा, भुवनेश्वरीप्रयोग, भुवनेश्वरी-वरिवस्यारहस्य आदि अन्य प्रन्य हैं।

मन्त्र-महोद्धि इसमें ३५ पटल हैं।

राधातन्त्र—( ए० बं० ६७०२) । अन्य प्रन्थ— राधासहस्रनाम, राधिका-सहस्रनाम, राधाकृष्णपञ्चाङ्ग, राधाकृष्णाष्टीत्तर-शतनाम आदि भी हैं ।

रासगीता—इसकी खोक-सं० १३७ है। इसमें रासोत्सवके अवसरपर युगलखरूप राधा तथा कृष्णकी स्तुति की गयी है (रा० ला० मि० २११३)। रासोल्लासतन्त्र आदि अन्य प्रन्थ भी हैं।

लक्ष्मीतन्त्र—इसमें ५० अध्याय हैं। यह नारद-पाञ्चरात्रके अन्तर्गत है (इ० आ० २५३३)। इसके अन्य प्रन्थ—लक्ष्मीकुळतन्त्र, लक्ष्मीकीलार्णव, लक्ष्मीचरित्र, लक्ष्मी-पटल, लक्ष्मीयन्त्र, लक्ष्मीसंहिता आदि हैं।

लिलतोपाख्यान—यह ब्रह्माण्डपुराणसे संगृहीत है (रा० पु० ७०५४)। त्रिपुरादेवी ही लिलतादेवी हैं। इनके सम्बन्धमें कुछ अन्य प्रन्य हैं—लिलताकामेश्वरी-प्रयोग, लिलताक्रमदीपिका, लिलतातन्त्र, लिलतातिलक, लिलतापरिशिष्ट आदि।

सनदुर्गाक एप -- निगम-अंशमें बनदुर्गीपनिषद्कां संक्षित परिचय दिया गया है। मार्कण्डेयपुराणमें वनदुर्गाकी पूजाकी विधिका प्रतिपादन हुआ है। उपर्युक्त प्रन्थमें वनदुर्गाके रूप, अङ्ग आदिका प्रतिपादन हुआ है। इसकी श्लोक-संख्या ११०० है और पटल १५ हैं।

वरिवस्यारहस्य--यह भाष्कररायद्वारा रचित है। उन्होंने इसको व्याख्या भी खयं लिखी है। इसमें त्रिपुर-सुन्दरीकी पूजाकी विधि है।

वाराहीतन्त्र—इसमें वाराही, महाकाली आदि देवियोंके ध्यान आदि हैं (ने० द० २ । ३१५) । इसके अन्य प्रन्थ—वाराही-कल्प, वाराही-क्रम, वाराही-विधान, वाराही-संहिता, वाराही-सहस्रनाम आदि हैं ।

श्रीविद्यार्णव--इसपर स्वतन्त्र लेख इसी अङ्कर्मे अगले पृष्ठ ५२४ पर देखें।

शक्ति-संगमतन्त्र—इसमें महाकालोके अंशसे जगत्-की उत्पत्ति, परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी-शक्तिका निरूपण, दुर्गा आदि नामोंका माहात्म्य, त्रिशक्तिके सौ नाम आदि विस्तृत विषय हैं। इसके अन्य प्रन्थ— शक्तिचक्रतन्त्र, शक्तिन्यास, शक्तिपूजन, शक्तिमैरवतम्त्र, शक्तियामल, शक्ति-रत्नाकर, शक्तिरहस्य, शक्तिसंगमतन्त्र, शक्तिसंगम-तन्त्रराज, शक्तिसिद्धान्तमञ्जरी, शक्तिसूत्र आदि हैं।

शाक्तानन्दतरंगिनी—इसमें १८ उल्लास हैं तया स्लोक-संख्या २८३८ हैं। इसके अन्य प्रन्थ—शाक्ता-भिषेक, शाक्तकम, शाक्तामोद, शाक्तामोदतरंगिनी आदि हैं।

शारदातिलक--इसमें २५ पटल हैं। परवर्ती सभी तान्त्रिक निबन्ध इसी प्रन्थका आधार हेते हैं।

### श्रीविद्यार्णव-तन्त्र

( आचार्य डॉॅं० श्रीसत्यव्रतजी शर्मा )

आगमोंमें परमसत्ताका निर्देश पुरुषरूपमें हुआ है और उसे शिव कहा गया है। तन्त्र उस परमसत्ताके पुरुष एवं स्त्री दोनों स्वरूपोंको स्वीकार करता है। स्नीरूपकी महत्तापर बळ देनेवाले तन्त्र शाकतन्त्र कहलाते हैं और उन्होंने परमसत्ताको महात्रिपुरसुन्दरीके नामसे अभिहित किया है। उपासनाकी दृष्टिसे इस संदर्भमें उल्लेख्य है कि केनोपनिषद्में भगवती उमाका प्राकट्य इस बातका प्रबल संकेत है कि उस परमसत्ताके दोनों रूपोंकी उपासना सनातन कालसे होती चली आ रही है।

श्रीविद्याणंवग्रन्थ पूर्वार्ध-उत्तरार्ध दो मुख्य भागों में एवं ३६ स्वासों (प्रकरणों )में विभक्त है । यह महात्रिपुर-सुन्दरीके खरूप और उनकी उपासनाका वर्णन करनेवाले मधुमती एवं मालिनी नामक दो मतों में विभक्त है । मधुमती-मतको कादिमत और मालिनी-मतको कालीमत कहते हैं । तन्त्रराज, मातृकार्णव, त्रिपुराणीव और योगिनीहृदय कादिमतके तन्त्र-भ्रन्थ हैं और दूसरे तन्त्रग्रन्थों में कालीमतकी चर्चा की गयी है—

#### 'स तिसानेवाकारो स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना-मुमां हैमवर्ती तां होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥'

(केनोपनिषद्, तृतीय खण्ड) 'श्रीविद्यार्गन' श्रीविद्या तथा अन्य मन्त्र-विद्याओंका अर्णन (समुद्र) है। इस महाग्रन्थमें महात्रिपुरसुन्दरी-की उपासनाका विशिष्ट वर्णन किया गया है और अन्य देवियोंकी चर्चा सामान्यरूपसे की गयी है। श्रीविद्यार्णन महात्रिपुरसुन्दरीके पचीस खरूप-भेदोंको उपस्थित करने-वाला एक महासमुद्र है। ये विभिन्न मेद महात्रिपुर-सुन्दरीके जिन विशिष्ट उपासकोंके सम्मुख खयं प्रकट हुए ये, उनके नाम इस प्रकार हैं—

मनु, चन्द्र, कुवेर, छोपामुद्रा, कामराज, अगस्त्य, नन्दी, सूर्य, विष्णु, कुमार, शिव, दुर्वासा, शक्र, उन्मनी, वरुण, धर्मराज, अनल, नागराज, वायु, बुध, ईशान, रति, नारायण, ब्रह्मा और बृहरूपति।

श्रीविद्यार्णवर्में कामराजद्वारा दृष्ट सुन्दरी-मेद ही बारंबार उल्लिखित है, जो पञ्चदशाक्षरीके नामसे विख्यात है। इसके तीन विभिन्न भाग वाग्भवकूट, कामराजकूट और शक्तिकूटके नामसे विख्यात हैं, जो ब्रह्मा तथा सरखती, विष्णु तथा छदमी और रुद्र तथा रुद्राणीके वाचक हैं। इसमें उपलब्ध नी वर्ण ( छ, स, ह, ई, ए, र, क, ँ, ) समष्टिक्तपसे मेरु कहे जाते हैं। ये नौ वर्ण महात्रिपुरसुन्दरीके यन्त्रमें चतुष्कोणोंके द्वारा पृथ्वी, बोडशकमल्दछोंके द्वारा विभिन्न प्रह, अष्टदछोंके द्वारा आकाश, चतुर्दशकोणोंके द्वारा ब्रह्माण्ड, चतुर्दशारके द्वारा संरक्षण-शक्ति, अन्तर्दशारके द्वारा परमप्रकाश, अष्टकोणके द्वारा इच्छासिद्धिदायक शक्ति, त्रिकोणके द्वारा सृष्टिकर्त्री और केन्द्रके द्वारा शिवका निरूपण करते हैं।

श्रीविद्याणिव प्रन्थके पूर्वार्धमें महात्रिपुरसुन्दरीके स्थूल, मुक्म और परारूपका तथा उत्तरार्धमें हिंदूधर्मके विभिन्न देवी-देवताओंका वर्णन है ।

इस ग्रन्थमें श्रीविद्यारण्यने अपनी गुरुपरम्पराका पूर्ण विवरण दिया है। इन विवरणोंमें दो सरिणयाँ हैं। पहली सरिण कपिळसे प्रारम्भ होकर शंकराचार्यपर समाप्त होती है। इसमें एकहत्तर गुरुओंके नाम दिये गये हैं। दूसरी सरिण शंकराचार्यसे प्रारम्भ होती है, जिसमें श्रीविद्यारण्यने उनके संन्यासी और गृहस्थ शिष्योंके चीदह तथा उपशिष्योंके नाम दिये हैं, जो इस प्रकार गिनाये हैं—



श्रीविद्यार्णवके स्वास १-१३में गुरु-शिष्य-लक्षण एवं दीक्षाक्रम, १६-१८में कालीमत, २०-३०में नित्याचार, त्वरिता, लक्ष्मी आदि और २७-३२में वैष्णव, शैव, गणपति, हनुमन्मत्र आदि निरूपित हैं।

उपर्युक्त वर्णनसे यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि आज पूरे भारतमें आद्यशंकराचार्यद्वारा प्रवर्तित श्रीविद्यारण्यने सम्प्रदाय ही विद्यमान है और इसके अतिरिक्त किसी अन्य सम्प्रदायकी अवस्थिति नहीं है । श्रीविद्यारण्यने इस प्रन्थमें स्वयं कहा है—

सम्प्रदायो हि नान्योऽस्ति छोके श्रीशंकराद् वहिः।



# दुर्गा-सप्तशती-पाठ और शतचण्डी-विधान

( श्रीरामचन्द्र गोविन्द वैजापुरकर, एम्० ए०, साहित्याचार्य )

'कली चण्डीविनायकों'—इस शास्त्रवचनानुसार किल्युगमें भगवती चण्डिका दुर्गादेवीकी आराधना सद्यः- सिद्धिकरी बतायी गयी है। भगवतीकी यह उपासना उसके मूलमन्त्र (नवार्ण-मन्त्र)के जप तथा देवीकी वाड्ययी मूर्ति 'सप्तशतीं' या 'देवी-माहात्म्य'के पाठ-हवनादिद्वारा करनेपर शीघ्र और निश्चित रूपमें सिद्धि-प्रद होती है। यह देवी-माहात्म्य मार्कण्डेय-महापुराणका वह अंश है, जिसे सुमेधा नामक मुनिने दयापरवश होकर राजा सुरथ और समाधि वैश्यको सुनाया था।

वस्तुतः ७०० श्लोकोंका यह देवी-माहात्म्य अत्यन्त सिद्धप्रन्य है। ये साधारण श्लोक नहीं, अपितु मन्त्र हैं, जिनकी विधिपूर्वक साधना करनेपर भगवती साधकके सभी ऐहलीकिक और पारलीकिक अभीष्ट पूर्ण कर देती हैं।

जिज्ञासा होगी कि यह साधना कैसे की जाय ? उत्तर यही है कि प्रस्तुत साधनाका प्रकार जानिये, जो छोटा-से-छोटा भी है और बड़ा-से-बड़ा भी । जिसकी जैसी शक्ति हो, वह किसी प्रकारकी कृपणता न करते हुए कोई भी प्रकार अपनाकर साधना करे तो निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है ।

#### लघु सप्तशती-पाठ

यदि पूरे ७०० खोकोंका पाठ करनेकी शक्ति या समय न हो तो इसी देवी-माहात्म्यके मात्र मध्यम चिरित्रका पाठ करनेपर भी वही फल मिलता है। प्रस्तुत प्रन्थमं तीन चिरित्र हैं—प्रथम, मध्यम और उत्तर। प्रथम अध्याय-को 'प्रथम चिरित्र', द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्यायोंको 'मध्यम चिरित्र' तथा पञ्चमसे त्रयोदशतकके अध्यायोंको 'उत्तर चिर्त्र' कहा गया है। साधककी अशक्तदशामें तीनोंमेंसे मध्यम चिरित्रके ही पाठका विधान है।

इस मध्यम चरित्र (२,३, ४ अध्यायों)में कुल १५५ मन्त्र हैं, जिनमें पूरे अनुष्टुप् आदि छन्दोंके १४४ रुलोक हैं, २ आघे (अनुष्टुप्) रुलोक और ९ मात्र 'उवाच' (इतना मात्र) हैं। इस लघु पाठ-विधिमें भी सम्प्रदायानुसार आदि-अन्तमें यथाराक्ति १०,२८ या १०८ बार मूलमन्त्र (नवार्ण-मन्त्र)का जप अवस्य करणीय है।

यहाँ यह भी ध्यान रखनेकी बात है कि यह सप्तराती-अनुष्ठान सकाम भी होता है और निष्काम भी । देवी-माहात्म्यके ही एक उपासक राजा सुरथने राज्य-प्राप्तिके

द्री से १- के

से

₹

7

छिये इसका अनुष्ठान किया, जब कि दूसरे उपासक समाधि वैश्यने ज्ञान-प्राप्तिके लिये किया । भगवतीने भी अन्तमें राजाको राज्य-प्राप्तिका और वैश्यको ज्ञान-प्राप्तिका वर दिया ही है। फिर भी निष्काम भावसे भगवती-प्रीत्यर्थं संकल्पके साथ किया गया यह अनुष्टान सर्वोत्कृष्ट है, किंतु जो सकाम भावसे अनुष्टान करते हैं, उनका वह अनुष्टान भी 'अप्रशस्त' नहीं कहा जा सकता। कारण, इस प्रकार सकाम अनुष्ठान करते-करते एक समय ऐसा अवश्य आयेगा जब साधकको ये सारी कामनाएँ तुच्छ छगने छगेंगी और फिर वह निष्काम अनुष्ठान कर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेगा । अन्ततः शास्त्रकारोंने सकाम अनुष्ठानका विधान 'सितावेष्टित-कटुकौषधवत्' ( चीनीसे लिपटी कड़वी ओषधिकी तरह ) ही माना है। यथासम्भव साधकके लिये भगवत्-प्राप्ति, भगवदर्शन और भगवत्-प्रीति-जैसी ऊँची कामनाओंसे ही अनुष्ठानोंका सम्पादन करना श्रेयस्कर होता है।

#### सम्पुटरहित मूल पाठ

सप्तशतीका केवल नित्यका मूल पाठ करना हो तो प्रथमतः आचमन-प्राणायाम करके संकल्पपूर्वक भगवतीके श्रीविग्रहका (अथवा उनकी वाब्मयी मूर्ति देवीरहस्यका) यथालक्य उपचारोंसे पूजन करना चाहिये। तदनन्तर निम्नलिक्ति संकल्प करके पाठ प्रारम्भ करना चाहिये।

संकल्प—ॐ विष्णुर्घिष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह नि द्वितीयेऽपराधे विष्णुपदे श्रीइवेत-वाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अप्रविद्यतितमे युगे कलिप्रथमचरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तेकदेशे...... क्षेत्रे, विक्रमशके वौद्यावतारे...... संवत्सरे श्रीस्यें...... अयने प्रश्ले महामाङ्गल्यप्रदे मासोत्तमे । मासे । पक्षे । पक्षे

राशिष्यिते श्रीस्यें "राशिष्यिते देवगुरी, शेषेषु शहेषु यथा यथाराशिष्यानिष्यतेषु सत्सु एवं श्रहगुण-विशेषणविशिष्टायां श्रुभपुण्यतिथी "गोत्रः "शर्मा (वर्मा, गुप्तः) अहं श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी-महासरस्वतीत्रिगुणात्मिकापराम्बाश्रीदुर्गादेवी-प्रीत्यर्थम् (यदि सकाम अनुष्ठान करना हो तो) मम इह जन्मिन जन्मान्तरे च श्रीदुर्गादेवीग्रीतिद्वारा सर्वपापश्चयपूर्वकदीर्घायुर्विपुलधनधान्यपुत्रपोत्राद्य-नविश्वससंतित्रुद्धिस्थरलक्ष्मीकीर्तिलाभशत्रुपरा-जयाद्यभीष्टसिद्ध्यर्थं 'मार्कण्डेय उवाच' इत्यारम्य 'सावणिर्भविता मनुः' इत्यन्तं दुर्गासप्तशतीपाठम् (सम्पुटपाठकरना हो तो) (असुक "मन्त्रेण प्रतिमन्त्र-सम्पुटितम्), तत्रादौ कवचार्गलाकीलकम्, आद्यन्तयोन्वार्णमन्त्रजपपुरस्सरं क्रमेण रात्रिस्कदेवीस्क-पठमम्, अन्ते च रहस्यत्रयपठन करिष्ये।

अर्थात् प्रथम जहाँ अनुष्ठान करना हो, उस क्षेत्रका नाम, फिर संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार और नक्षत्रके नाम तथा चन्द्र, सूर्य और गुरुकी वर्तमान राशिके उच्चारणके साथ साधक कर्ता श्रीमहाकाळी-महा-ळक्ष्मी-महासरस्वतीस्वरूपिणी दुर्गादेवीके प्रीत्यर्थ सप्तशती-पाठका संकल्प करे । (यदि सकाम अनुष्ठान करना हो तो संकल्पके 'ममः से 'सिद्ध्यर्थम्' तकका अंश संकल्पमें जोड़ दे । स्वयं न करके ब्राह्मणद्वारा कराना हो तो 'करिंग्ये'की जगह 'कार्यिश्यामि' कहना चाहिये ।

इस सप्तराती-पाठका आरम्भ 'मार्कण्डेय उवाचर' इस मन्त्रसे और अन्त 'सार्वाणर्भविता मनुः' इस मन्त्रसे होता है और संकल्पमें इसका भी उल्लेख करना पड़ता है। साथ ही पाठके पूर्व इस प्रन्थके साथ जुड़े कवच, अगंळा और कीळक—इन तीन स्तोत्रोंका पाठ, फिर पाठके आदि-अन्तमें भगवतीके 'नवार्ण' नामक मूळ-मन्त्रका (न्यूनतम १०८ बार) जप, फिर पाठके प्रारम्भमें 'देवीमाहात्म्यागत 'रात्रिस्क' (अ०१ रूळोक ७० के उत्तरार्थसे रूळोक ८७ तक) भागका पाठ दूसरी वारके जपके बाद ग्रन्थोक्त (अध्याय ५ रुळोक ९ से ८२ तक ) 'देवीसूक्त'का पाठ करके इसी ग्रन्थके साथ जुड़े 'रहस्यत्रय' नामक तीन स्तोत्रोंका पाठ करना चाहिये। संकल्पमें इसका भी उल्लेख किया जाता है।

ज्ञातन्य है कि उपर्युक्त 'रात्रिसूक्त' और 'देवीसूक्त' नामक दो सूक्त वेदोंमें भी पठित हैं और त्रैवर्णिक ( त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) इन वैदिक प्रन्थोक्त सूक्तोंका पाठ कर सकते हैं।

इस प्रकार पाठ समाप्त होनेपर पाठमें न्यूनाधिक्य-दोषके परिहारार्थ भगवतीसे निम्नळिखित क्लोकसे क्षमा-प्रार्थना करनी चाहिये—

#### यद्क्षरपद्भष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्। तत्सर्वे क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि॥

—पश्चात् निम्नलिखित मन्त्रसे जळ छोड़ते हुए भगवतीको पाट-समर्पण करना चाहिये—

#### कामेश्वरि जगन्मातः सचिचदानन्द्विग्रहे। गृहाणाचीिममां प्रीत्या प्रसीद् परमेश्वरि॥

यह सप्तशतीके साधारण दैनिक पाठका विधान है, जिसे प्रत्येक सप्तशती-पाठकर्ताके छिये अनिवार्यतः करणीय होता है । पाठकर्ता ब्राह्मण हो या स्वयं यजमान, उपर्युक्त इतनी विधि करनेपर ही उसका सप्तशती-पाठ साङ्ग पूर्ण माना जाता है । पाठके समय अखण्ड दीप रखना प्रशस्त है ।

#### शतचण्डी-विधान

सप्तश्ति-पाठके नवचण्डी, शतचण्डी, सङ्ग्रचण्डी आदि अनेक विधान हैं । इन सभीमें पाठकी साङ्गताके छिये पाठका दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन तथा उसका दशांश त्राह्मण-भोजन अत्यावस्थक होता है । नवरात्र आदिमें जो नी दिनोंतक नवचण्डी-पाठ किये जाते हैं, उनमें प्रायः

पाठके दशांश हवन, तर्पण और मार्जनादिके लिये एक पाठ अधिक करके साझता कर ली जाती है, जो साम्प्रदायिक मान्यता है, किंतु कामनाविशेपसे पृथक नवचण्डी, शतचण्डी, सहम्नचण्डी आदि अनुष्ठान करने हों तो इन हवनादि अङ्गोंका विकल्प न होकर मूल्रूपमें उन्हें करनेपर ही साझता होती है। अतएव पाठकोंकी सुविधाके लिये यहाँ संक्षेपमें शतचण्डी-विधान दिया जा रहा है, जो तन्त्रशास्त्रके सर्वमान्य प्रन्थ 'मन्त्र-महोदिधि'से संकलित है।

किसी शिवाळय या दुर्गा-मन्दिरके निकट एक सुन्दर मण्डप बनाया जाय, जिसमें दरवाजा और बेदी भी बनी हो। उसके चारों और तोरण ( बंदनवारें ) छगायें और ध्वजारोपण भी करें। मण्डपके बीच पश्चिमकी ओर या मध्यमें हवनकुण्डका निर्माण करे।

तदनन्तर यजमान स्नान, नित्यिक्रियादिसे निवृत्त होकर पाठ-इवनके छिये दस ब्राह्मणोंका वरण करे। ये ब्राह्मण जितेन्द्रिय, सदाचारी, कुळीन, सत्यवादी, शास्त्रवित्, नम्रता और दयासे सम्पन्न तथा दुर्गासप्तशती-का पाठ करनेमें सक्षम होने चाहिये। उन्हें विधिपूर्वक पाध, अर्घ, आचमन देकर मधुपर्क निवेदन करना चाहिये और सुवर्ण, वस्नादिका दान करते हुए जपके लिये माळा और आसन देने तथा इविष्यान्न अर्पण करनेका विधान है। इन विचारशीळ ब्राह्मणोंको इविष्यान्न-भोजन और भूमिपर शयन करना तथा मन्त्रार्थ-चिन्तनमें ध्यान लगाते हुए मार्कण्डेय-पुराणोक्त चण्डिकास्तवका दस-दस बार पाठ करना चाहिये । इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्राह्मणको नवार्ण-मन्त्रका दस हजार जप करनेका विधान है । यहाँ कुछ सञ्जन दस हजार जप जपार्थ नियुक्त जापकके छिये विहित बताते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक ब्राह्मणके लिये एक-एक हजार ही नवार्ण-मन्त्र-जपका विधान करते हैं, जो सम्प्रदायानुसार प्राद्य है।

क्त

83

यह जप सम्पुट-पाठसे पृथक करना उचित है। प्रत्येक मन्त्रके आदि-अन्तमं किसी बीज या अन्य मन्त्र-का उच्चारण करके किया जानेवाला पाठ 'सम्पुट पाठ' कहलाता है। शक्ति-साम्प्रदायिकोंका मत है कि शतचण्डीका प्रारम्भ ऐसे समयसे करना चाहिये कि कुल सौ पाठ अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या पूर्णिमा तिथियोंमें पूरा हो जाय।

इस अनुष्ठानमें यजमानको चाहिये कि वह नी कुमारिकाओंका पूजन करे, जो दो वर्षसे लेकर दस वर्षतककी आयुकी हों। वे कुमारिकाएँ हीनाङ्गी, अधिकाङ्गी, कुष्ठी और फोड़ोंवाली, अन्धी, कानी, कुरूपा, केकरी (ऐंचातानी), कुबड़ी, अधिक रोमोंवाली, दासीसे उत्पन्न, रोगिणी और दुष्टा नहीं होनी चाहिये। कुमारिका-पूजनमें ऐसी कन्याएँ अम्राह्य मानी गयी हैं।

सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये ब्राह्मण-कन्याका, यशके लिये क्षत्रिय-कन्याका, धनके लिये वैश्य-कन्याका और पुत्रके लिये श्राह्म-कन्याका पूजन करनेका विधान है। शास्त्रोंमें इन नौ कुमारिकाओंके पुयक-पृथक नाम भी दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—दो वर्षकी कन्या 'कुमारी', तीन वर्षकी 'त्रिमूर्ति', चार वर्षकी 'कल्याणी', पाँच वर्षकी 'रोह्मिणी', छः वर्षकी 'कालिका', सात वर्षकी 'चण्डिका', आठ वर्षकी 'शाम्भवी', नौ वर्षकी 'दुर्गा' और दस वर्षकी 'सुमद्रा' कहलाती हैं।

भगवान् शंकरद्वारा कथित निम्नलिखित मन्त्र पदकर इन नौ कुमारिकाओंका आवाहन करना चाहिये— मन्त्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मातृणां रूपधारिणीम्। नवदुर्गात्मकां साक्षात् कन्यामावाहयाम्यहम्॥

तदनन्तर शंकरप्रोक्त निम्नलिख्ति एक-एक मन्त्र बोळकर एक-एक कुमारिकाका गन्ध, पुण्प, धूप, दीप, भक्ष्य-भोज्य एवं वस्नालङ्कारादिसे पूजन करना चाहिये। १. कुमारी-मन्त्र—
जगत्पूज्ये जगद्दन्द्ये सर्वदाक्तिस्वरूपिणि ।
पूजां गृह्दाण कौमारि जगन्मातर्नमोऽस्तु ते ॥
२. त्रिमूर्ति-मन्त्र—
त्रिपुरां त्रिपुराधारां त्रिवर्गज्ञानरूपिणीम् ।
त्रेलोक्यवन्दितां देवीं त्रिमूर्तिं पूजयाम्यहम् ॥
३. कल्याणी-मन्त्र—
कालात्मिकां कलातीतां कारुण्यहृद्द्यां शिवाम् ।
कल्याणजननीं देवीं कल्याणीं पूजयाम्यहम् ॥
४. रोहिणी-मन्त्र—

अणिमादिगुणाधारामकाराद्यक्षरात्मिकाम् । अनन्तराक्तिकां लक्ष्मीं रोहिणीं पूजयाम्यहम्॥

५. कालिका-मन्त्र— कामाचारां ग्रुभां कान्तां कालचक्रस्वरूपिणीम्। कामदां करुणोदारां कालिकां पूजयाम्यहम्॥ ६. चण्डिका-मन्त्र—

चण्डवीरां चण्डमायां चण्डमुण्डप्रभिक्षिनीम् । पूजयामि सदा देवीं चण्डिकां चण्डविकमाम् ॥ ७. शास्भवी-मनत्र—

सदानन्दकरीं शान्तां सर्वदेवनमस्कृताम्। सर्वभूतात्मिकां लक्ष्मीं शाम्भवीं पूजयाम्यहम्॥ ८. दुर्गा-मन्त्र--

दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भवदुः खविनाशिनीम् । पूजयामि सदा भक्त्या दुर्गी दुर्गतिनाशिनीम् ॥

९. सुभद्रा-मन्त्र— सुन्दरीं स्वर्णवर्णाभां सुखसौभाग्यदायिनीम् । सुभद्रजननीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम् ॥

नुमारी-पूजनके पश्चात् वेदीपर सुन्दर सर्वतीभद्र-मण्डल बनाकर उसपर विधिपूर्वक कलशस्थापन करना चाह्रिये तथा उसपर भगवती पार्वती-दुर्गाकी प्रतिमा रखकर उनका आवाह्न करना चाह्रिये । उनके समक्ष नाना उपचारोंद्वारा कन्याओं, ब्राह्मणों तथा नवार्णमन्त्रद्वारा आवरण-देवताओंका पूजन करनेका विधान है । तत्पश्चात् सप्तश्चती-यन्त्रकी स्थापना करके मन्त्रस्थ देवताओंका, पीठका तथा पीठस्थ देवताओंका पूजन

श्व डिंग्डिं डिंग्डिं

करना चाहिये । तदनन्तर प्रधान देवता भगवती दुर्गाका पोडशोपचार पूजन विहित है ।

इसी प्रकार चार दिनोंतक पूजनादि-क्रम चलाते रहना चाहिये। इसमें भी प्रत्येक ब्राह्मण प्रथम दिन सतशती-स्तोत्रका एक पाठ, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन और चौथे दिन चार पाठ करे। इस प्रकार पाठ-वृद्धि-क्रमसे चार दिनोंमें पाठोंकी शत (सौ) संख्या पूर्ण हो जाती है। यथा—दस ब्राह्मणोंद्वारा प्रथम दिन एक-एक पाठ—१०+ द्वितीय दिन दो-दो पाठ—२० + तृतीय दिन तीन-तीन पाठ—३० + चतुर्थ दिन चार-चार पाठ—१०=१०० पाठ। पाँचवें दिन पाठका दशांश हवन करना चाहिये, जैसा कि कहा गया है—'पवं चतुर्दिनं कृत्वा पश्चमे होममाचरेत्।' पाठाङ्ग-दशांश हवनादिका विधान

जैसां कि ऊपर बताया जा चुका है कि नियत संख्याके पाठ पूरे हो जानेके पश्चात् पाठ-संख्याका दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये, जो नवचण्डी, शतचण्डी, संहस्रचण्डीमें समान है।

हवनादिका विस्तृत प्रयोग मिलता है। जिसमें आचमन, प्राणायाम, संकल्प, गणेश-अम्बिका-पूजन, स्वस्ति-पुण्याह्वाचन, मातृकापूजन, वसोर्वारा-पूजन, आयुज्य- मन्त्रजप, आचार्यवरणादि पूर्वाङ्ग-कर्म, तदनन्तर दशौश प्रधान हेवन और नाममन्त्रोंसे आवरणदेवताओंके लिये हवन तथा पूर्णाहुति, ब्राह्मणोंद्वारा यजमानका कलशाभिषेक एवं सुवर्ण-दक्षिणा आदि कृत्य बताये गये हैं । ये सारे क्रिया-कलाप वेदज्ञ याज्ञिकोंके माध्यमसे यथासाङ्ग सम्पन्न हो सकते हैं और होने चाहिये। अतएव उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

यह भी ज्ञातन्य है कि ह्वनके समय सप्तशतीके प्रत्येक मन्त्रके साथ 'स्वाहा' कहकर हवन करना चाहिये, किंतु तर्पण-मार्जनके समय मन्त्रके साथ 'दुर्गा तर्पयामि' कहना चाहिये।

इस प्रकार शतचण्डी-विधानका संक्षिप्त प्रकार ऊपर बताया गया है । आर्थिक दृष्टिसे सम्पन्न ब्यक्तिको अपनी सामर्थ्यके अनुसार किसी प्रकारका वित्तशाठ्य (कृपणता) न करते हुए अनुष्ठान सम्पन्न करना चाहिये । जो निष्काम भावसे मात्र जगदम्ब्राके प्रीत्यर्थ शतचण्डी-पाठ करना चाहें अथवा वास्तवमें जिनमें इतना विपुल धनव्यय करनेकी शक्ति हां न हो, वे भावुक सञ्जन १०० पाठ करके दशांश हवनादिके लिये (१० बार हवन, १ बार तर्पण, १ बार मार्जन और १ ब्राह्मण-संतर्पणके लिये), १३ पाठ करें तो भी भगवती उनसे संतुष्ट होती हैं।

पृथ्वी मातासे प्रार्थना

प्रातः काल निद्रा-स्यागके बाद भूमिपर पैर रखनेसे पूर्व पृथ्वी मातासे यह प्रार्थना करनी चाहिये—

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्य मे ।।

'पृथ्विदिवि ! आप समुद्ररूपी बस्न धारण करनेवाळी और पर्वतरूपी स्तनमण्डलसे सुशोभित होनेवाळी भगवान् विष्णुकी पत्नी हैं, आपको नमस्कार है, आप मेरे चरणस्पर्शको क्षमा करें।'

- SAELER C

१—ज्ञातन्य है कि ऊपर वताये गये सर्वतीभद्रमण्डलमें भी अनेक देवताओंका आवाहन-पूजन किया जाता है। सप्तराती-यन्यमें भी अनेक देवताओंका आवाहन-पूजन होता है। इसी प्रकार पीठस्थ देवोंका भी आवाहन-पूजन होता है। यह साग विषय उस विषयके विज्ञ वैदिक विद्वानकी सहायताते करना चाहिये। यहाँ उनका संकेतमात्र किया गया है।

स्ट्री नेसे र्ष-

17के

सब

गसे

ने-

वर की

भी

1

ायी

17-

जी

न

F.T.

ांगी:

मिं

न्या

क

ति

न

ध्य

च

H

नी

के

Ra

# दुर्गासप्तशती-पाठके कतिपय सिद्ध सम्पुट मन्त्र

श्रीमार्कण्डेयपुराणान्तर्गत देवी-माहात्म्यमें 'श्लोक', 'अर्घ श्लोक' और 'उवाच' आदि मिलाकर ७०० मन्त्रे हैं । यह माहात्म्य 'दुर्गासप्तराती'के नामसे प्रसिद्ध है । दुर्गासप्तराती अर्थ, धर्म, काम, मोक्स—चारों पुरुषार्थोंको प्रदान करनेवाली है। जो पुरुष जिस भाव और जिस कामनासे श्रद्धा एवं विधिके साथ दुर्गासप्तशती-का पारायण करता है, उसे उसी भावना और कामनाके अनुसार निश्चय ही फल-सिद्धि होती है। इस बातका अनुभव अगणित पुरुषोंको प्रत्यक्ष हो चुका है। यहाँ हम कुछ ऐसे चुने हुए मन्त्रोंका उल्लेख करते हैं, जिनका सम्पुट देकर विधिवत् पारायण करनेसे विभिन्न पुरुषार्थोंकी न्यक्तिगत और साम्इिकरूपसे सिद्धि होती है । इनमें अधिकांश दुर्गासप्तशतीके ही मन्त्र हैं और कुछ बाहरके भी हैं—

(१) विश्वके अग्रुभ तथा भयका विनाश (५) विश्वके अभ्युदयके लिये-करनेके लिये-

यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं वलं च। चण्डिकाखिळजगत्परिपाळनाय नाशाय चाशुभभयस्य मति करोत्॥

(818)

(२) विश्वच्यापी विपत्तियोंके नाशके लिये-

प्रपन्नार्तिहरे देवि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीइवरी देवि चराचरस्य॥ ( { { } { } | } )

(३) विश्वके पाप-ताप-निवारणके छिये-देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते-र्नित्यं यथासरवधादधनेव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाश्च उत्पातपाकजनितांदच महोपसर्गान्॥ (88138)

(४) विश्वकी रक्षाके लिये—

या श्रीः स्वयं सक्तिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धिः। थडा सतां क्रलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः सा परिपालय देवि विश्वम् ॥ (814) विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्विय भिक्तनम्राः॥ ( \$ \$ 1 \$ \$ )

(६) सामूहिक कल्याणके लिये-देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निक्दोपदेवगणराक्तिसमूहमूत्यी। तामभिवकामखिलदेवमहर्षिपुज्यां भक्त्या नताः सा विद्धात शुभानि सा नः॥ (813)

(७) मोश्र-प्राप्तिके लिये-त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य वीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥ ( ११ 14 )

(८) स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्तिके लिये-सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी। त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः॥ ( 2219)

(९) स्त्रमं और मुक्तिकी प्राप्तिके लिये— सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते। स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ (21199)

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

(१०) पापनाश तथा भक्तिकी प्राप्तिके लिये-नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ (अर्गटास्तो०९)

(११) पाप-नाशके लिये (बालरोग-नाशार्थ) — हिनस्ति दैंत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्। सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिय॥ (११।२७)

(१२) भुक्ति-मुक्तिकी प्राप्तिके लिये-बिधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ (अगीलास्तो० १४)

(१३) सर्वविध अभ्युद्यके लिये—
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां
तेषां यशांसि न च सीद्ति धर्मवर्गः।
धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यद्यारा
येषां सदाभ्युद्यद्य भवती प्रसन्ना॥
(४।१५)

(१४) समस्त विद्याओंकी और समस्त स्त्रियोंमें मात्भावकी प्राप्तिके लिये—

विद्याः समस्तास्तव देचि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सङ्कर

स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तन्यपरा परोक्तिः॥

(११।६) (१५) विपत्ति-नाश और शुभकी प्राप्तिके लिये-करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिद्दन्तु चापदः॥

(५।८१ उत्त०)

(१६) विपत्ति-नाशके लिये-शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ (११) १२)

(१७) सब प्रकारके कल्याणके लिये सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये ज्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ (११।१०) (१८) शक्ति-प्राप्तिके लिये-

सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातिन।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥
(११।११)

(१९) प्रसन्नताकी प्राप्तिके लिये—
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि।
त्रेलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव॥
(११।३५)

(२०) रक्षा पानेके लिये-शूलेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन चाम्बिके। घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ (४।२४)

(२१) बाधामुक्त होकर धन-पुत्रादिकी प्राप्तिके लिये— सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥ (१२।१३)

(२२) विविध उपद्रवोंसे बचनेके लिये-रक्षांसि यत्रोग्नदिषाद्य नागा यत्रारयो दस्युवलानि यत्र। दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् ॥ (११।३२)

(२३) महामारी-नाशके लिये-जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गाक्षमाशिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥ (अर्गलास्तो०१)

(२४) रोग-नाशके लिये—
रोगानशेषानपहांसि तुष्टा
रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्।
त्वामाश्चितानां न विपन्नराणां
त्वामाश्चिता ह्याश्चयतां प्रयान्ति॥
(११।२९)

(२५) भय-नाशके लिये-

(क) सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते। भयेभ्यस्त्राधि नो देखि दुर्गे देखि नमोऽस्तु ते॥ (११।२४)

जे स्

ाने

वर्ष

ज्र है

स

ज्यार

रने

लेव

गिक

. 4

May

मर्य

JI,

मन

क

गेर्ग

रत

(ख) पतत्ते वद्नं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्। पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ (११।२५)

(ग) न्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसुद्दनम् । त्रिशूलं पातु नो भीतेभद्रकालि नमोऽस्तु ते॥ (११।२६

(२६) बाधा-शान्तिके लिये— सर्वाबाधाप्रशामनं त्रेलेक्यस्याखिलेश्यरि। एवमेव त्वया कार्यमसाद्वैरिविनाशनम्॥ (११।३९)

(२७) आरोग्य और सौभाग्यकी प्राप्तिके लिये-देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विवो जहि॥ (भांलासो० १२)

(२८) दारिद्रचदुःखादि-नाशके लिये-दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्रखदुःखभवहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽद्विचता॥ (४।१७)

(२९) समस्त कार्योंकी सिद्धिके लिये-नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्॥ (३०) समस्त बाधाओं के निवारणके लिये -सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा। स्मरन्ममैतचरितं नरो सुच्येत संकटात्॥ (१२।२८,२९)

(३१) सुलक्षणा पत्नीकी प्राप्तिके लिये-पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्। तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोक्सवाम्॥ (अर्गलासो०२४)

(३२) स्वप्नमें सिद्धि-असिद्धि जाननेके लिये— दुर्गे देवि नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थसाधिके। मम सिद्धिमसिद्धि वा स्वप्ने सर्वे प्रदर्शय॥ (पौग०)

कात्यायनी-तन्त्रमें दुर्गासप्तशतीके ७०० मन्त्रों (श्लोकों )के अतिरिक्त जहाँ 'जातवेदसे सुनवाम सोमण-स्तोत्र, 'त्रयम्बकं यजामहेण' (यजुर्वेद ) 'कां सोस्मितां हिरण्यप्रकारांण' (त्रावेद, श्रीसूक्त)', 'अन्तृणा अस्मिन्ण' (अथर्ववेद)के मन्त्रोंके भी सम्पुट कमशः समस्त कामनासिद्धि, अपमृत्यु-निवारण, छक्ष्मीप्राप्ति, ऋण-परिहारकी कामनामें विहित हैं, वहीं अतिशीष्ठ सिद्धिके लिये सप्तशतीके प्रत्येक मन्त्रके आदि-अन्तमें ओंकारका तीन बार छोम-विछोमयुक्त सौ पाठोंका विधान पाया जाता है।

अनुष्रह-याचना

1900er

(रचिता—डॉ॰ श्रीश्यामिश्वहारीजी मिश्र, एम्॰एस्-सी॰, पी-एच्॰डी॰)
आदिशक्ति अम्बे ! इस जगका सारा शोक बिदारें।
दया करें सबपर अनुदिन ही, सबकी दशा सँवारें॥
मानवके मनमें स्थित जो काम, शोक, भय भारी।
परम रूपा करि उन्हें मिटा हैं, जननी देव-दुलारी॥
मंगलदायिनि माता ! सबपर मंगल वर्षा कर हैं।
दोष-अमंगल इस धरतीका सकल शीव्र ही हर लें॥
ममताकी शुभ मूर्ति विश्व-आराध्या रमा भवानी।
रूपादृष्टि कर हैं इस जगपर, हो उपकार शिवानी॥
पापनाशिनी! सिहवाहिनी! अध समूल हर लीजे।
सर्वव्याधि हर इस वसुधाकी सुख-ही-सुख भर दीजे॥

りの人のからからからないのから

一人なくなくなくなくなくなくなくなくし



### भीष्मपर्वका सर्वसिद्धिपद दुर्गास्तोत्र

(सुश्रीविन्दुशर्मा, एम्० ए०)

मारतमें विभिन्न देवी-देवताओं से सम्बन्धित स्तोत्रोंकी एक लम्बी परम्परा है। देवगण स्तुतियों से प्रसन्न होकर अपने भक्तोंका अभीष्ट सिद्ध करते हैं। उन्हें चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। भक्तोंद्वारा की गयी स्तुतियाँ उनकी विशिष्ट भावदशाकी प्रतीक और अहंविहीन निर्वेयिक्तिक चेतनाकी संवाहक होती हैं। स्तुतिके समय भक्त जब अपने शुद्ध चैतन्यमें प्रतिष्ठित होता है और विशिष्ट शक्तिसे आवेष्टित हो शक्ति-विशेषका दर्शन करने लगता है, तब उस विशिष्ट शक्तिके खरूप एवं उसकी क्रिया-शक्तिसे सम्बन्धित शब्द-परम्परा अनायास इट पड़ती है। उस समय भक्तिभावाविष्ट वह भक्त उस शक्ति-विशेषका साक्षी भर होता है और भाव-जगत्के बहुर्थक तथा बहु-आयामी स्पन्दन उसके कण्ठसे शब्दायमान होकर खतः प्रवाहित होने लगता है। किसी भक्तकी भावापन्न-दशाकी शब्दावलीको ही 'स्तोत्र' कहते हैं।

इन्हीं सभी स्तोत्रोंके बीच महाभारतके भीष्मपर्वमें हीरक-मणिकी तरह जगमगाता अर्जुन-प्रोक्त एक छोटा-सा दुर्गास्तोत्र प्राप्त होता है। महायुद्धके लिये सन्नद्ध होकर भगवान् श्रीकृष्णके साथ रथारूढ अर्जुन जब कुरुक्षेत्रके मैदानमें पहुँचे, तब भगवान् ने उनसे दुर्गाकी स्तुति करनेको कहा। उस महासंगरकी बेलामें अर्जुनको भगवती दुर्गाकी स्तुतिके लिये प्रेरित करनेकी घटना

इस दुर्गास्तोत्रके अत्यन्त मूल्यवान् होनेकी ओर संकेत करती है। इस स्तोत्रकी फलश्रुतिमें कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रभातकालमें समाहित-चित्त होकर इस दुर्गास्तोत्रका पाठ करेगा, वह सर्वथा भयमुक्त हो जायगा और उसे युद्र तथा विभिन्न विवादोंमें विजयश्री प्राप्त होगी। वह बन्धनमुक्त हो जायगा और लक्ष्मी तथा आरोग्यसे सम्पन्न होकर सौ वर्षतककी आयु प्राप्त करेगा। यह सर्वसिद्धिप्रद स्तोत्र अविकलक्ष्पमें नीचे प्रस्तुत है-—

नमस्ते सिद्धसेनानि आर्ये मन्द्रवासिनि। कुमारि कालि कापालि कपिले कृष्णपिङ्गले॥ भद्रकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोऽस्तु ते। चण्डि चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि वरवर्णिनि॥

(अर्जुनने कहा—) मन्दराचलपर निवास करने-वाली सिद्धोंकी सेनानेत्री आयें! तुम्हें नमस्कार है। तुम्हीं कुमारी, काली, कापाली, कपिला, कृष्णपिङ्गला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामोंसे प्रसिद्ध हो, तुम्हें प्रणाम है। दुष्टोंपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण तुम चण्डी कहलाती हो, भक्तोंको संकटसे तारनेके कारण तुम तारिणी हो, तुम्हारे शरीरका दिव्य वर्ण बहुत ही सुन्दर है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

कात्यायनि महाभागे कराछि विजये जये। शिखिपिच्छध्वजधरे नानाभरणभूषिते॥ अहशूलप्रहरणे खड्गखंटकधारिणि । गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नन्द्गोपकुलोद्भवे॥ महिषास्रुक्पिये नित्यं चण्डे कौशिकि वासिनि। अहहासे कोकमुखे नमस्तेऽस्तु रणप्रिये॥

महाभागे ! तुम्हीं ( सौम्य और सुन्दर रूपवार्छा ) प्जनीया कात्यायनी हो और तुम्हीं विकराठ रूपधारिणी कराली हो । तुम्हीं विजया और जयाके नामसे विख्यात हो । मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा है । नाना प्रकारके आभूपण तुम्हारे अङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं । तुम भयंकर त्रिशूल, खन्न और खेडक आदि आयुधोंको धारण करती हो । नन्दगोपके वंशमें तुमने अवतार लिया था, इसलिये गोपेश्वर श्रीकृष्णकी तुम छोटी बहिन हो; परंतु गुण और प्रभावमें सर्वश्रेष्ठ हो। महिषासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी । तुम कुशिकराोत्रमें अवतार छेनेके कारण कौशिकी नामसे भी प्रसिद्ध हो । तुम पीताम्बर धारण करती हो । जब तुम शत्रुओंको देखकर अइहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रवाकके समान उद्दीत हो उठता है । युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है । मैं तुम्हें प्रणाम करता हैं।

उमे शाकम्मरि इवेते कृष्णे कैटभनाशिनि। हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधूम्राक्षि नमोऽस्तु ते॥

उमा, शाकम्भरी, श्वेता, कृष्णा, कैटभनाशिनी, हिरण्याश्वी, विरूपाक्षी और सुधूम्राक्षी आदि नाम धारण करनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार है ।

वेद्श्रुतिमहापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेद्सि। जम्बूकटकचैत्येषु नित्यं संनिहितालये॥

तुम वेदोंकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त प्रित्र है, वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं। तुम्हीं

जातवेदा अग्निकी शक्ति हो । जम्यू, काँटेदार वृक्ष और चैत्यवृक्षोंमें तुम्हारा नित्य निवास है ।

त्वं ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनाम् । स्कन्दमातर्भगवति दुर्गे कान्तारवासिनि ॥

तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्मविद्या और देहधारियों की महानिद्रा हो । भगवति ! तुम कार्तिकेयकी माता हो, दुर्गम स्थानों में वास करनेवाली दुर्गा हो ।

स्वाहाकारः स्वधा चैव कला काष्टा सरस्वती। सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते॥

स्वाहा, स्वधा, कला, काष्टा, संरखती, सावित्री, वेदमाता तथा वेदान्त—ये सभी तुम्हारे ही नाम हैं।

स्तुतासि त्वं महादेवि विशुद्धेनान्तरात्मना। जयो भवतु मे नित्यं त्वत्प्रसादाद्रणाजिरे॥

महादेवि ! मैंने विशुद्ध हृदयसे तुम्हारा स्तवन किया है, अतः तुम्हारी कृपासे इस रणाङ्गणमें मेरी सदा ही जय हो।

कान्तारभयदुर्गेषु भक्तानां चालयेषु च। नित्यं वससि पाताले युद्धे जयसि दानवान्॥

माँ ! तुम घोर जंगलों में, भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में, भक्तों के घरों में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो और युद्धमें दानवों को पराजित कर देती हो ।

त्वं जम्भनी मोहिनी च माया हीः श्रीस्तथैव च । संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा॥

तुम्हीं जम्भनी, मोहिनी, माया, ही, श्री, संध्या, प्रभावती, सावित्री और जननी हो ।

तुष्टिः पुष्टिर्भृतिदीतिश्चन्द्रादित्यविवर्धिनी । भूतिभूतिमतां संख्ये वीक्ष्यसे सिद्धचारणैः॥

तुम्हीं तृष्टि, पुष्टि, धृति तथा सूर्य-चन्द्रमाको बढ़ानेवाली दीप्ति भी हो। तुम्हीं ऐश्वर्यवानोंकी विभूति हो। युद्धभूमिमें सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन प्राप्त करते हैं।

# श्रीराजराजेश्वर्यष्टक

अम्बा शाम्भवि चन्द्रमौलिरबलापणी उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी भैरवी। सावित्री नवयौवना ग्रुभकरी साम्राज्यलक्ष्मीप्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी॥ भम्बा मोहिनि देवता त्रिभुवनो आनन्दसंदायिनी बीणापल्लवपाणिवेणुमुरलीगानप्रिया लोलिनी। कल्याणी उद्धराजविम्बवदना धृम्राक्षसंहारिणी

अम्बा नूपुररत्नकङ्कणधरी केयूरहारावली जातीचम्पकवैजयन्तिल्हरी ग्रैवेयवैराजताम् । बीणावेणुविनोदमण्डितकरा बीरासने संस्थिता । चिद्रपी०॥

अम्बा रौद्रिणि भद्रकालि बगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरान्तकी सुरनुता देदीप्यमानोज्ज्वला । चामुण्डा श्रितरक्षपोषजननी दाक्षायणी वल्लवी। चिद्रपी०॥ अम्या शूलधनुःकुशाङ्कशधरी अर्धेन्दुविम्बाधरी वाराही मधुकेटभप्रशमनी वाणीरमासेविते। मल्लाघासुरम्कदेत्यमथनी माहेश्वरी चाम्बिका। चिद्रपी॰॥

अम्बा सृष्टिविनाशपालनकरी आर्या बिसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरसपूर्णानुसंधीकृता। ओंकारी विनतासुतार्चितपदा उद्देश्यापहा। चिद्रूपी०॥

अम्बा शाश्वत मागमादिविज्ञता यार्या महादेवता या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी। या पञ्चप्रणवादिरेफजननी या चित्कला मानिनी। चिद्रूपी•॥

अम्बा पालितभक्तराजमिनशमम्बाष्टकं यः पठे-द्म्बालोककटाक्षवीक्षलिलता पेश्वयमन्याद्दता। अम्बापावनमन्त्रराजपठनादन्तीशमोक्षप्रदा । चिद्रपी०॥

॥ इति श्रीराजराजेश्वर्यष्टक समाप्त ॥

1900EC

# दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला

एक समयकी बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुण्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गाका पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गाने कहा—'देवताओ! मैं तुम्हारे पूजनसे संतुष्ट हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो माँगो, मैं तुम्हें दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूँगी।' दुर्गाका यह वचन सुनकर देवता बोले—'देवि! हमारे शत्रु महिषासुरको, जो तीनों लोकों के लिये कण्टक था, आपने मार डाला, इससे सम्पूर्ण जगत् स्वस्थ एवं निर्भय हो गया, आपकी ही कृपासे हमें पुनः अपने-अपने पदकी प्राप्ति हुई है। आप भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष हैं, हम आपकी शरणमें आये हैं। अतः अब हमारे मनमें कुछ भी पानेकी अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिये हम जगत्की

रक्षाके लिये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरि! कीन-सा ऐसा उपाय है, जिससे आप शीघ प्रसन होकर संकटमें पड़े हुए जीवकी रक्षा करती हैं। देवेश्वरि! यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतानेकी कृपा करें।

देवताओं के इस प्रकार विनम्र प्रार्थना करनेपर दयामयी दुगदिवीने कहा—'देवगण! सुनो, यह रहस्य अत्यन्त गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे बत्तीस नामोंकी माला सब प्रकारकी आपत्तिका विनाश करनेवाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तृति नहीं है, यह रहस्यक्रप है। इसे बतलाती हूँ, सुनो—

दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी। दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा।
दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला॥
दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी।
दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता॥
दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी।
दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी॥
दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी।
दुर्गमाङ्ग दुर्गमता दुर्गमय दुर्गमेश्वरी॥
दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गमेश्वरी॥
दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गमावलिममां यस्तु दुर्गाया मम मानवः॥
पठेत् सर्वभयान्मुको भविष्यति न संदायः॥

१-दुर्गा, २-दुर्गार्तिशमनी, ३-दुर्गापद्विनिवारिणी, १-दुर्गमच्छेदिनी, ५-दुर्गसाधिनी, ६-दुर्गनाशिनी, ७-दुर्गतोद्धारिणी, ८-दुर्गनिहन्त्री, ९-दुर्गमापहा, १०-दुर्गमज्ञानदा,११-दुर्गदैत्यळोकदवानळा,१२-दुर्गमा, १३-दुर्गमाळोका, १४-दुर्गमात्मस्वरूपिणी, १५-दुर्गमाप्रदा,१६-दुर्गमविद्या,१७-दुर्गमाश्रिता,१८-दुर्गमान्त्रानसंस्थाना,१९-दुर्गमथ्यानमासिनी,२०-दुर्गमोहा,२१-दुर्गमगा,२२-दुर्गमार्थस्वरूपिणी,२३-दुर्गमासुर-संहन्त्री,२४-दुर्गमायुध्धारिणी,२५-दुर्गमाङ्गी,२६-दुर्गमाना,२०-दुर्गमामा,३१-दुर्गमाङ्गी,२६-दुर्गमामा,३०-दुर्गमामा,३१-दुर्गमा,३२-दुर्गना स्वारणी—जो मनुष्य मुझ दुर्गाकी इस नाममाळाका पाठ करेगा वह निःसंदेह सब प्रकारके भयोंसे मुक्त हो जायना।

कोई रात्रुओंसे पीड़ित हो अथवा दुर्भेंग्च बन्धनमें उत्तम पड़ा हो, वह इन बत्तीस नामोंके पाठमात्रसे संकटसे असाध्य छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेहके ळिये प्रतिदि स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोधमें भरकर वधके ळिये पड़ता अथवा और किसी कठोर दण्डके ळिये आज्ञा दे दे या हो ग युद्धमें रात्रुओंद्वारा मनुष्य घिर जाय अथवा वनमें व्याघ्र उनपर

आदि हिंसक जन्तुओं के चंगुलमें फँस जाय, तो इन बत्तीस नामोंका एक सी आठ बार पाठमात्र करनेसे वह सम्पूर्ण भयोंसे मुक्त हो जाता है । विपत्तिके समय इसके स समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है । देवगण ! इस न नाममाठाका पाठ करनेवाले मनुष्योंकी कभी कोई हानि नहीं होती। अमक्त, नास्तिक और शठ मनुष्यको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । जो भारी विपतिमें पड़नेपर भी इस नामाविक्ता हजार, दस हजार अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणोंसे कराता है, वह सब प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्निमें मधुमिश्रित सफोद तिलोंसे इन नामोंद्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियोंसे छूट जाता है। इस नाममालाका पुरश्वरण तीस हजारका है । पुरश्वरणपूर्वक पाठ करनेसे मनुष्य इसके द्वारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुन्दर मिट्टीकी अष्टभुजा-मूर्ति बनावे, आठों भुजाओंमें ऋमशः गदा, खन्न, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट ( ढाल ) और मुद्गर धारण करावे । मूर्तिके मस्तकमें चन्द्रमाका चिह्न हो, उसके तीन नेत्र हों, उसे ळाळ वस्र पहनाया गया हो, वह सिंहके कंचेपर सवार हो और शूळसे महिषासुरका वय कर रही हो, इस प्रकारकी प्रतिमा बनाकर नाना प्रकारकी सामिप्रयोंसे भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामोंसे ळाळ कनेरके फूळ चढ़ाते हुए सी बार पूजा करे और मन्त्र-जप करते हुए पूरसे हवन करे। भाँति-भाँतिवे उत्तम पदार्थ भोग लगावे । इस प्रकार करनेसे मनुष् असाध्य कार्यको भी सिद्ध कर लेता है। जो मान प्रतिदिन मेरा भजन करता है, वह कभी विपत्तिमें नह पड़ता । देवताओंसे ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अन्तर्धा हो गर्यो । दुर्गाजीके इस उपाख्यानको जो सुनते उनपर कोई विपत्ति नहीं आती ।

## महिषासुरमर्दिनी श्रीसंकटाकी स्तुति

अयि गिरिनिह्दिन निह्तिमेदिनि विश्वविनोदिनि निह्नुते

गिरिवरिवन्ध्यिरिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते।

भगवित हे शितिकण्डकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूतिकृते

जय जय हे मिह्वासुरमिदैनि रम्यकपिदैनि शैलसुते॥१॥

सुरवरवर्षिणि दुर्भरधिणि दुर्मुखमिषिण हपरते

जिभुवनपोषिणि शंकरतोषिणि कलमपमोषिणि घोपरते।

दनुजनिरोषिणि दुर्मद्शोषिणि दुर्मुनिरोषिणि सिन्धुसुते । जय जय०॥२॥

थयि जगदम्व कदम्बवनिप्रयवासिनि तोषिणि हासरते

शिखरिशिरोमणितुङ्गहिमालयश्रङ्गनिजालयमध्यगते ।

मधुमधुरे मधुकैटभभिञ्जनि महिपविदारिणि रासरते । जय जय० ॥ ३ ॥

अयि निजहुंकृतिमात्रनिराकृतधूम्रविलोचनधूम्रशते

समरविशोषितशोषितशोणितवीजसमुद्भववीजलते ।

कटितटपीतदुकूलविचित्रमयूखितरस्कृतचण्डरचे । जय जय०॥ ४ ॥ विजितसहस्रकरकसहस्रकरकसहस्रकरकेतुते

कृतसुरतारकसंगरतारकसंगततारकसूनुनते।

सुरथसमाधिसमानसमाधिसमानसमाधिसुजाप्यरते । जय जय०॥ ५॥ पद्कमल करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुद्वं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्। तव पदमेव पर पदमस्त्वित शीलयतो मम किं न शिवे। जय जय०॥ ६॥ कनकलसत्कलशीकजलैरनुपिञ्चति तेऽङ्गणरङ्गभुवं

भजति स कि न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम्।
तव चरणं शरणं करवाणि सुवाणि पथं मम देहि शिवम्। जय जय०॥ ७॥
तव विमलेन्द्रकलं वदनेन्द्रमलं कलयन्ननुकुलयते

किमु पुरुहृतपुरीन्दुमुखीसुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते।

मम तु मतं शिवमानधने भवती रूपया किमु न क्रियते। जय जय०॥ ८॥

अयि मिय दीनद्यालुतया रूपयैव त्वया भवितव्यमुमे

अयि जगतो महतो जननीति यथासि तथानुमतासि रमे।

यदुचितमत्र भवत्युरगं कुरु शाम्भवि देवि दयां कुरु मे। जय जय०॥ ९॥ स्तुतिमिमां स्तिमितः खुसमाधिना नियमतो यमतोऽतुदिनं पठेत्। प्रमया रमया सः नियेव्यते परिजनोऽपिजनोऽपि च तं भजेत्॥ १०॥

#### जगदम्बा श्रीउमा

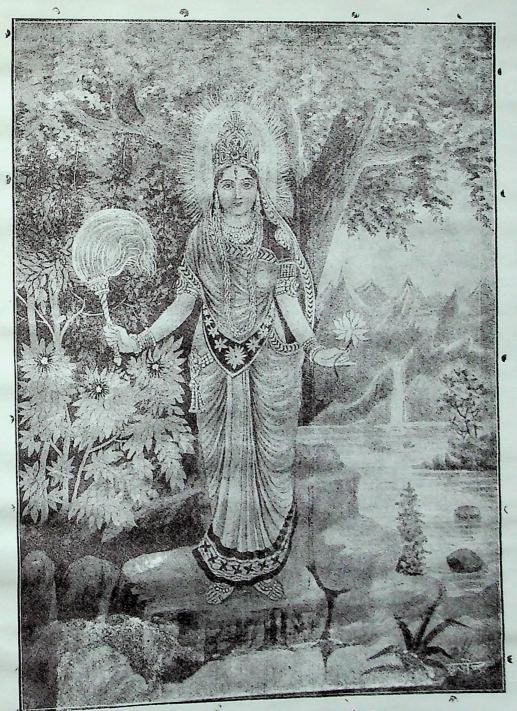

विरिश्चिनारायणवन्दनीयो मानं विनेतुं गिरिशोऽपि यस्याः। कृपाकटाक्षेण निरीक्षणानि व्यपेक्षते साधतु नो भवानी॥

क्राहर क्षेत्रका अंतर्क



विस्तिकारायायायायायायाया सार्व विशेषु मिरिकोडीः नस्यात

### देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र

न मन्त्रं नो यन्त्रं तद्पि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्नानं ध्यानं तद्पि च न जाने स्तुतिकथाः। न जाने छुद्रास्ते तद्पि च न जाने विल्पनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्॥१॥ माँ! मैं न मन्त्र जानता हूँ, न यन्त्र। अहो! मुझे स्तुतिका भी ज्ञान नहीं है। न आवाहनका पता है न ध्यानका। स्तोत्र और कथाकी भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएँ जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है; परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण— तुम्हारे पीछे चलना, जो कि क्लेशोंको—समस्त दुःख-विपत्तियोंको हर लेनेवाला है।

विधेरहानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्था च्युतिरभृत्। तद्तत् क्षन्तव्यं जनि सक्तलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत कचिदिप कुमाता न भवित ॥ २॥ सबका उद्धार करनेवाली कल्याणमयी माता! में पूजाकी विधि नहीं जानता, मेरे पास धनका भी अभाव है, मैं स्वभावसे भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक-ठीक पूजाका सम्पादन हो भी नहीं सकता, इन सब कारणोंसे तुम्हारे चरणोंकी सेवामें जो त्रुटि हो गयी है इसे क्षमा करना; क्योंकि कुपुत्रका होना सम्भव है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती।

पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः
परं तेषां मध्ये विरलतरलेऽहं तव सुतः।
मदीयोऽयं त्यागः समुचितियदं नो तव शिवे
कुपुत्रो जायेत कविदिप कुमाता न भवित ॥३॥
माँ! इस पृथ्वीपर तुम्हारे सीवे-सादे पुत्र तो बहुत-से
हैं, किंतु उन सबमें मैं ही अत्यन्त चपल तुम्हारा
बालक हूँ; मेरे-जैसा चन्नल कोई विरला ही होगा।
शिवे! मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिये
कदापि उचित नहीं है; क्योंकि संसारमें कुपुत्रका होना
सम्भव है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती।
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रिचता

त वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया।

तथापि त्वं स्नेहं मिय निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत कचिद्पि कुमाता न भवित ॥४॥ जगदम्व ! मातः ! मैंने तुम्हारे चरणोंकी सेवा कभी नहीं की, देवि ! तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया; तथापि मुझ-जैमें अधमपर जो तुम अनुपम स्नेह कर्रती हो, इसका कारण यही है कि संसारमें कुपुत्र पैदा हो सकता है; किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती । परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुळतथा मया पश्चाद्यीतरिधकमपनीते तु वयसि । इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता

निरालम्बो लम्बोद्रजनि कं यामि शरणम् ॥'शा गणेशजीको जन्म देनेवाली माता पार्वती ! [अन्य देवताओंकी आराधना करते समय ] मुझे नाना प्रकारकी सेवाओंमें व्यप्र रहना पड़ता था, इसलिये पचासी वर्षसे अधिक अवस्था बीत जानेपर मैंने देवताओंको छोड़ दिया है, अब उनकी सेवा-पूजा मुझसे नहीं हो पाती; अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिळनेको आशा नहीं है । इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलम्बरहित होकर किसकी शरणमें जाऊँगा ।

श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमिगरा निरातक्को रक्को विहरति चिरं कोटिकनकैः। तवापर्णे कणे विश्वति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जनि जपनीयं जपविधौ॥६॥ माता अपर्णा ! तुम्हारे मन्त्रका एक अक्षर भी

माता अपणां ! तुम्हार मन्त्रका एक अक्षर मा कानमें पड़ जाय तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चाण्डाल भी मधुपाकके समान मधुर वाणीका उच्चारण करनेवाला उत्तम वक्ता हो जाता है, दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्णमुद्राओंसे सम्पन्न हो चिरकालतक निर्भय विहार करता रहता है। जब मन्त्रके एक अक्षरके श्रवणका ऐसा फल है तो जो लोग विधिपूर्वक जपमें लगे रहते हैं, उनके जपसे प्राप्त होनेवाला उत्तम फल कैसा होगा ! इसे कौन मनुष्य जान सकता है।

चिताभसालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जदाधारी कण्डे भुजगपतिहारी पद्यपतिः। कपाळी भूतेशो भजित जगदीशैकपदर्वी भवानि त्वत्पाणिप्रहणपरिपाटीफलमिद्म् ॥९॥ भवानी! जो अपने अङ्गोंमें चिताकी राख—भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगम्बर्धारी (नग्न रहनेवाले) हैं, मस्तकपर जटा और कण्ठमें नागराज वासुकिको हारके रूपमें धारण करते हैं तथा जिनके हाथमें कपाल (भिक्षापात्र) शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपित भी जो एकमात्र 'जगदीश' की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है! यह महत्त्व उन्हें कैसे मिळा; यह केवल तुम्हारे पाणिप्रहणकी परिपाटीका फल है; तुम्हारे साथ विवाह होनेसे ही उनका महत्त्व बढ़ गया।

न मोक्षस्याकाङ्का भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शिशासि सुखेच्छापि न पुनः। अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मुखानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः॥८॥ मुखमें चन्द्रमाकी शोभा धारण करनेवाळी माँ । मुझे मोक्षकी इच्छा नहीं है, संसारके वैभवकी अभिळाषा भी नहीं है, न विज्ञानकी अपेक्षा है, न सुखकी आकाङ्का; अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म 'मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव, भवानी'—इन नामोंका जप करते हुए बीते।

नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षचिन्तनपरैर्न इतं वचोभिः। इयामे त्वमेव यदि किञ्चन मर्य्यनाथे धत्से इपामुचितमम्ब परं तचैव॥९॥ माँ श्यामा नाना प्रकारकी पूजन-सामप्रियोंसे कभी विधिपूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भावका चिन्तन करनेवाली मेरी वाणीने कौन-सा अपराध नहीं किया है। फिर भी तुम खयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथपर जो किश्चित् कृपादृष्टि रखती हो, माँ। यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी-जैसी द्यामयी माता ही मेरे-जैसे कुपुत्रको भी आश्रय दे सकती है।

मग्नः सारण करोमि दुर्ग करणाणंबेशि। नंतच्छठत्व मम भावयेथाः **क्षुधातृषा**र्ता जननीं सारन्ति ॥१०॥ माता दुर्गे ! करुणासिन्धु महेश्वरी ! मैं विपत्तिमें फँसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, [ पहले कभी नहीं करता रहा ] इसे मेरी राठता न मान लेना; क्योंकि भूख-प्याससे पीड़ित बालक माताका ही स्मरण करते हैं।

जगद्म्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्ण करुणास्ति चेन्मयि। अपराधपरम्परापरं

न हि माता समुपेक्षते सुतम् ॥११॥ जगदम्ब ! मुझपर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है । पुत्र अपराध-पर-अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती ।

मत्समः पातकी नास्ति पापच्नी त्वरसमा निह । पवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥१२॥ महादेवि ! मेरे समान कोई पातकी नहीं और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं हैं; ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े, वह करो ।

इति श्रीशंकराचार्यविरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

शुभाशंसा

लोकविख्यातकल्याणपत्रिकाया महत्तमः। शक्तेरुपासनाङ्कश्च जयताच्छाद्वतीः समाः॥ ''लोकविश्रुत 'कल्याण' पत्रिकाका श्रेष्ठतम 'शक्ति-उपासना'-अङ्क शास्त्रत वर्षोतक जययुक्त हो।''

- ABOBEN

- रवीन्द्रनाथ गुरु



### नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

या देवी सर्वभूतेषु राक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ जगत्के अणु-अणुमें राक्तिरूपेमें अवस्थित जगञ्जननी भगवती पराम्बाके श्रीचरणोंमें बारंबार नमस्कार है। पराम्बा भगवती महात्रिपुरसुन्दरीकी करुणामयी कृपासे इस वर्ष 'कल्याण'का विशेषाङ्क 'शक्ति-उपासनाङ्क' पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है।

#### विश्वमहाशक्तिका विलास

अनादिकालसे संसार-सागरमें पड़े जीव चाहते हैं कि हमें संसार-वन्धनसे मुक्ति मिले अर्थात् वे शाश्वत सुख, अखण्ड आनन्द और परम शान्तिकी कामना करते हैं, किंतु अखण्ड आनन्द और परम शान्तिकी प्राप्ति तभी सम्भव है, जब जीवको परात्पर परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार हो जाय। वेदोंमें ब्रह्मके द्विविध लक्षण बताये गये हैं—(१) खरूप-लक्षण और (२) तटस्थ-लक्षण। खरूप-लक्षण है—'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' अर्थात् ब्रह्म सत्खरूप, ज्ञानखरूप और आनन्दखरूप है। तटस्थ लक्षण है—'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' अर्थात् ब्रह्म सत्खरूप, ज्ञानखरूप और आनन्दखरूप है। तटस्थ लक्षण है—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविद्यान्ति तद् ब्रह्म' अर्थात् जिससे अनन्त ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हो, वही ब्रह्म है।

शास्त्रोंके अनुसार पूर्णब्रह्म प्रमेश्वरकी उपासनाआराधना निम्नलिखित छः खरूपोंमें होती है—गणेश,
सूर्य, विष्णु, शिव, शिक्त और निर्गुण-निराकार ब्रह्म ।
वेद, पुराण, रामायण, महाभारत एवं विविध आगमोंमें
इनके रहस्य, चिरत्र और उपासनाके सम्बन्धमें विस्तृत
विवरण है। इन खरूपोंमें निर्गुण-निराकार ब्रह्म तो ज्ञानगम्य
है। शेप पाँच रूप सगुण-साकार हैं। रुचिवैचित्रयके
कारण जगत्में लोग देशी-देशताओंको सदाशिश्व, महाविष्णु,
महाशक्ति, गणेश, सूर्य आदि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंसे विभिन्न
प्रकारसे प्जते हैं। वास्त्रश्में वे सभी सचिदानन्द्रधन
अनिवचनीय एक ब्रह्म ही हैं, लीलामेदसे उनके नाम-रूपोंमें
भेद है। देशीभागततका भगवती, विष्णुपुराणके विष्णु,
शिवपुराणके शिव, श्रीमद्रभागवतके श्रीकृष्ण, रामायणके
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम सबमें वेदोक्त ब्रह्मका लक्षण
घटित होनेके कारण ये पूर्णब्रह्मरूपमें उपास्य हैं।

हमारे यहाँ सर्वन्यापी चेतन सत्ता अर्थात् अपने उपास्यकी उपासना मातृरूपसे, पितृरूपसे अथवा खामी-रूपसे किसी भी रूपसे की जा सकती है, किंतु वह होनी चाहिये भावपूर्ण और अनन्य । लोकमें सम्पूर्ण जीवोंके लिये मात्भावकी महिमा विशेष है। व्यक्ति अपनी सर्वाधिक श्रद्धा खभावतः मौंके चरणोंमें अर्पित करता है; क्योंकि माँकी गोदमें ही सर्वप्रथम उसे लोक-दर्शनका सीभाग्य प्राप्त होता है । इस प्रकार माता ही सबकी आदिगुरु है और उसीकी दया और अनुप्रहपर बालकोंका ऐहिक और पारलैकिक कल्याण निर्भर करता है । इसीलिये 'मारुदेवो भव', 'पिरुदेवो भव', व्याचार्यदेवो भवं — इन मन्त्रोंमें सर्वप्रथम स्थान माताको ही दिया गया है। जो भगवती महाराक्तिस्वरूपिणी देवी समष्टिरूपिणी माता और सारे जगत्की माता है, वही अपने समस्त बालकों ( अर्थात् समस्त संसार )के लिये कल्याण-पथ-प्रदर्शिका ज्ञान-गुरु है।

वस्तुतः महाशक्ति ही परब्रह्म परमात्मा हैं; जो विभिन्न रूपोमें विविध छीछाएँ करती हैं । इन्हींकी शिक्स विश्वकी उत्पत्ति करते हैं । इन्हींकी शिक्स विश्वका पाछन करते हैं और शिव जगत्का संहार करते हैं । अर्थात् ये ही सृजन, पाछन और संहार करनेवाछी आद्या नारायणी शक्ति हैं । ये ही महाशिक्त नबदुर्गा, दशमहाविद्या हैं । ये ही अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, काल्यायानी, छिलताम्बा हैं । गायत्री, मुवनेश्वरी, काल्यी, तारा, वगला, पोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातङ्गी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि इन्हींके रूप हैं । ये ही शक्तिमान और ये ही शक्ति हैं । ये हो नर और नारी हैं और ये ही माता, धाता तथा पितामह भा हैं ।

तात्पर्य यह कि परमात्मरूपा महाशक्ति ही विविध शक्तियोंके रूपमें सर्वत्र कीडा कर रही हैं—'शक्तिकीडा जगत् सर्वम् ।' जहाँ शक्ति नहीं वहाँ श्रून्यता ही है । शक्तिहीनका कहीं भी सभारर नहीं होता । ध्रुत्र और प्रह्लाद भक्ति-शक्तिके कारण पूजित हैं । गोपियाँ प्रेमशक्ति कारण जगत्यूज्य हुई हैं । हन्मान् और भीणकी ब्रह्मचर्यशक्ति, व्यास और वार्त्मीकिकी कवित्वशक्ति, भीम और अर्जुनकी शोर्यशक्ति, हरिश्चन्द्र और युधिष्टिरकी सत्यशक्ति, प्रताप और शिवाजीकी वीरशक्ति ही सबको श्रद्धा और समादरका पात्र बनाती है । सर्वत्र शक्तिकी ही प्रधानता है । दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है—'समस्त विश्व महाशक्तिका ही विवास है ।' देवीभागवतमें खयं भगवती कहती हैं—'सर्च खिख्वसेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्' अर्थात् समस्त विश्व में ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त दूसरा कोई भी सनातन या अविनाशी तत्व नहीं है ।

शास्त्रोंमें भगवती शक्तिकी उपासनाके लिये विभिन्न प्रकार वर्णित हैं। मान्यता है कि शक्तिकी साधनासे सद्यः-फलकी प्राप्ति होती है। माता राजराजेश्वरी अपने भक्तोंको भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती हैं, जबिक सामान्यतः दोनोंका साहचर्य नहीं देखा जाता। जहाँ भोग है, वहाँ मोक्ष नहीं और जहाँ मोक्ष है, वहाँ भोग नहीं रहता; फिर भी शिक्त-साधकोंके लिये दोनों एक साथ मुलम हैं। अर्थात् संसारके विभिन्न भोगोंको भोगता हुआ वह परमपद—मोक्षका भी अधिकारी हो जाता है-

यत्रास्ति मोक्षो निह तत्र भोगो यत्रास्ति भोगो निह तत्र मोक्षः। श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्य एव॥ अपनी बात

आजसे लगगग पचास वर्ष पृर्व सन् १९३५ में 'शला-अङ्ग'का प्रकाशन हुआ था। उन दिनों 'कल्याण'की प्राहक-संख्या सीमित होनेके कारण थोड़े लोग ही इससे लाभान्वित हो सके। अतः बहुत दिनों से अनेक प्रेमी पाठकों एवं प्राहक-अनुप्राहकोंका शक्ति-विपयक विशेषाङ्क पुनः प्रकाशित करनेका अत्यधिक आग्रह चलता रहा। भगवती पराम्याकी प्रेरणासे मनमें यह विचार आया कि शक्ति-साधनाके

परम उपासक संत-महारमा और गम्भीर विद्वान् जो उने दिनों उपलब्ध थे, वे आज नहीं रहे और जो आज उपलब्ध हैं, कदाचित् आगे के दिनों में उनका भी अभाव हो जाय । अतः यह निर्णय लिया गया कि तात्विक विश्वचनों से युक्त यथासम्भव शक्ति-सावनाकी समस्त विधाओं पर प्रकाश डालनेवाला शक्ति-सम्बन्धी समप्र सामप्रियोंका एक संकलन 'कल्याग-विशेषाङ्का' के रूपमें लोक-कल्याणार्थ यथाशीं प्रकाशित किया जाय । फल्स्क्रप चिन्मयी भगवती के अनुप्रहसे इस वर्ष कल्याणमयी पराम्या भगवती जगदम्बाके स्तवन-अर्चनके रूपमें 'शक्ति-उपासना-अङ्का' जनता-जनार्दनकी सेवामें प्रस्तुत है ।

इस अङ्कमें राक्ति-मीमांसासे सम्बन्धित तात्विक निबन्धोंके साथ शास्त्रोंमं शक्तिके विविध स्ररूप, शक्ति-उपासनाकी मुख्य विधाएँ, ब्रह्मविद्या गायत्री, दशमहाविद्या, श्रीविद्या आदि विभिन्न खरूपोंका विवेचन, भारतीय संस्कृतिके आधार प्राचीन आर्पप्रन्थोंमें वर्णित राक्ति-उपासनाका दिग्दर्शन, शक्ति-साधनाको पद्भति, साथ ही भारतके विभिन्न प्रदेशोंमं अवस्थित प्रमुख शक्ति-पीठों, प्राचीन शक्ति-स्थलों ( मन्दिरों और तीर्थों ) तथा परम्परानुसार ळोकोपासनाके अन्तर्गत लोकदेवियोंका परिचय और विवरण देनेका प्रयास किया गया है । शक्तिके उपासक सिद्ध, साधक, संत और भक्तोंका परिचय, शक्तिसे सम्बद्ध पौराणिक कथाओंका यथासाध्य संकलन, शक्ति-साहित्य-सम्बन्धी प्रन्थोंका उल्लेख, भगवती शक्तिकी प्रार्थनाके रूपमें विभिन्न स्तोत्रोंका संग्रह, शक्ति-पूजाके विभिन्न अनुष्ठान और प्रयोगोंका संकलन भी इस विशेषाङ्कमें प्रस्तुत करनेकी चेष्टा की गयी है।

'शक्ति-उपासना-अङ्क'के लिये लेखक महानुभार्गोने उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। हमें यह आशा नहीं थी कि वर्तमान समयमें शक्ति-उपासनासे सम्बन्धित उच्चकोटिके लेख हमें सुलभ हो सकेंगे, किंतु भगवतीकी असीम क्रपासे इतने लेख और अन्य सामिश्रयाँ प्राप्त हो गर्यां कि उन सबको इस एक अङ्कमें समाहित करना सम्भव नहीं था। फिर भी विषयकी सर्वाङ्गीणतापर ध्यान रखते हुए अधिकतम सामप्रियोंका संयोजन करनेका नम्र प्रयत्न अवश्य किया गया है। भगवतीके विशिष्ट उपासक संत और विद्वान्, जो आज हमारे वीच नहीं हैं, उन महानुभावोंमेंसे कतिपयंके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठेख भी पूर्व-प्रकाशित 'शक्ति-अङ्कः'से संगृहीत कर दिये गये हैं।

उन लेखक महानुभावोंके हम अत्यधिक कृतज्ञ हैं, जिन्होंने कुपापूर्वक अपना अमूल्य समय लगाकर 'शक्ति-उपासना'-सम्बन्धी सामग्री तैयार कर यहाँ प्रेषित की। हम उन सबकी सम्पूर्ण सामग्रीको इस विशेषाङ्कमें स्थान नहीं दे सके, इसका हमें खेद है। इसमें हमारी विवशता ही कारण है; क्योंकि हम निरुपाय थे। इनमेंसे कुछ तो एक ही विषयपर अनेक लेख होनेके कारण नहीं छप सके तो कुछ विचारपूर्ण अच्छे लेख बिलम्बसे आये, जिनमें कुछ लेखोंको स्थाना-भारके कारण पर्याप्त संक्षेप करना पड़ा और कुछ नहीं भी दिये जा सके। यद्यपि साधारण अङ्कोंमें इनमेंसे कुछ अच्छे लेखोंको देनेका प्रयत्न किया जा सकता है, फिर भी बहुत-से लेख अप्रकाशित ही रहेंगे। इस अपराध-के लिये लेखक महानुभावोंसे हाथ जोड़कर हम विनीत क्षमाप्रार्थी हैं । आशा है, हमारी विवशताको ध्यानमें रखकर लेखक महानुभाव हमें अवश्य क्षमा प्रदान करेंगे।

विशेषाङ्किके प्रकाशनके समय कर्मा-कभी कुछ किताइयाँ और समस्याएँ भी आती है, पर उन्हें सहन कर पानेकी शक्ति भी भगवती पराम्वा ही प्रदान करती हैं। पिछले वर्ष 'कल्याग'के विशेषाङ्क 'सकीर्तनाङ्क'में कर छ बढ़ाये गये थे तथा चित्रोंकी संख्या भी अधिक प्रिक्त ही थी। विशय और सामग्रीको देखते हुए अधिक देने पछले वर्ष से इस वर्ष ६४ पृष्ठ विशेषाङ्कमें गतवर्ष से अधिक हो भे यद्यपि महँगाईके उत्तरोत्तर बढ़ते जानेके कारण यह अतिरिक्त व्यय-भार ही 'कल्याण'के

लिये बहुत अधिक था। इसी बीच हठात् रजिस्ट्री तथा पोस्टेजक खर्चमें विशेष बृद्धिकी घोषणा हो जानेसे केवल पोस्टेजका ब्ययभार ही प्रति विशेषाङ्क पिछले वर्ष-की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ गया, जो 'कल्याण'के पूर्वानुगत घाटेमें और भी बृद्धि कर रहा है। इन सब परिस्थितियोंके होते हुए भी भगवती पराम्वाकी कृपासे विशेषाङ्कमें यथासाध्य सम्पूर्ण विषयोंका समायोजन करने-का प्रयास किया गया, जिसके कारण इसका कलेवर पहलेसे बढ़ गया। साथ ही विषय और सामग्रीकी अधिकताको ध्यानमें रखते हुए फरवरी मासका अङ्क भी परिशिष्टाङ्कके रूपमें विशेषाङ्कके साथ दिया जा रहा है।

अत्र हम सर्वप्रथम 'कल्याण'को अपनी गौरवमयी परम्परामें विकसित तथा प्रतिष्ठापित करनेवाले 'कल्याण'-के आदि-सम्पादक नित्यलीलालीन परम पूज्य भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारके पाद-पद्मोंपर अपने श्रद्धासुमन अपित कर रहे हैं, जिनकी शक्तिसे समन्वित होकर ही आज हम 'शक्ति-उपासना'-जैसे साधनोपयोगी। महत्त्वपूर्ण विशेषाङ्कको आप सब महानुभावोंकी सेवामें। प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो सके हैं।

हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों, परम सम्मान्य पित्रत्र-हृदय संत-महात्माओं, आदर्णाय तिद्वान् लेखक महानुभावोंके श्रीचरणोंमें श्रद्धा-भक्तिसहित प्रणाम करते हैं, जिन्होंने विशेषाङ्ककी पूर्णतामें किञ्चित् भी योगदान किया है । सद्विचारोंके प्रचार-प्रसारमें वे ही मुख्य निमित्त भी हैं; क्योंकि उन्हींके सद्भावपूर्ण तथा उच्च विचारयुक्त लेखोंसे 'कल्याण'को सदा शक्तिस्रोत प्राप्त होता रहता है ।

हम अपने विभागके तथा प्रेसके अपने उन सभी सम्मान्य सायी सहयोगियोंको भी प्रणाम करते हैं, जिनके रनेह-भरे सहयोगसे यह पित्रज्ञ कार्य अवतक सम्पन्न हो सका है। हम अपनी त्रुटियों तथां व्यवहार-दोषके लिये इन सबसे क्षमा-प्रार्थी हैं।

'शक्ति-उपासनाङ्ग'के सम्पादनमें जिन शाक्त-उपासकों, भक्तों, संतों और विद्वान् लेखकोंसे हमें सिक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्हें हुम अपने मानस-पटलसे विरमृत नहीं कर सकते । सर्वप्रथम में वाराणसीके समादरणीय पं श्रीलालविहारीजी शास्त्रीके प्रति हृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने शक्ति-उपासनाके अछूते विषयोंपर सामग्री तैयारकर निष्कामभावसे अपनी सेवाएँ भगवतीके चरणोंमें सेवा-सुमनके रूपमें समर्पित कीं। तदनन्तर पं श्रीसीतारामजी शास्त्री कविराज 'श्रीविद्याभास्कर'के, जो ब्रह्मलीन स्वामी करपात्रीजी महाराजकी शिष्य-परम्परामें श्रीविद्याके परम उपासक हैं, प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने श्रीविद्या-उपासना-सम्बन्धी रहस्यपूर्ण सामग्रियोंका संकलन इस विशेषाङ्कके माध्यमसे शाक्त-साधकोंकी सेवामें प्रस्तुत किया है। डॉ० श्रीमहाप्रमुलालजी गोस्वामीके प्रति भी मैं विशेष आमारो हूँ, जिनका सत्परामर्श तथा सहयोग प्रारम्भसे ही प्राप्त होता रहा है।

इस अङ्क सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके पं० श्रीरामाचारजी शुक्ल, पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा, पं० श्रीगोविन्द नरहरिजी वैजापुरकर तथा डॉ० श्रीअनन्तजी मिश्र आदि महानुभावोंने अत्यधिक हार्दिक सहयोग प्रदान किया है । इन महानुभावोंके अथक परिश्रमसे ही गर्मार शास्त्रीय विषयोंका विवेचन करने वाला यह विशेषाङ्क इस रूपमें प्रस्तुत हो सका है । इसके सम्पादन, प्रक-संशोधन, चित्र-निर्माण आदि कार्योमें जिन-जिन लोगोंसे हमें सहायता मिली है, वे

सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनते महत्त्वको घटाना नहीं चाहते।

यह सूचित करते हुए हमें अत्यधिक का अनुभव हो रहा है कि हमारे सम्पादन-विभागके का सदस्य आचार्य पं० श्रीराजबिलजी त्रिपाठी, जो पिछले सदस्य आचार्य पं० श्रीराजबिलजी त्रिपाठी, जो पिछले वर्षोसे 'कल्याण'के सम्पादन-कार्यमें संलग्न थे, गत १२ अक्टूबर (विजयादशमी)को अकस्मात् परलोकवासी हो गये। इस विशेषाङ्कके प्रारम्भिक संयोजनमें आपका पूर्ण योगदान था। पिछले १० वर्षोतक आपने जिस मनोयोगपूर्वक 'कल्याण'की सेवा की है, उसकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्यमें सम्भव नहीं दीखती।

वास्तवमें 'कल्याण'का कार्य भगवान्का कार्य है। अपना कार्य भगवान् खयं करते हैं। हम तो केवल निमित्तमात्र हैं। इस बार 'शक्ति-उपासनाङ्क'के सम्पादन-कार्यके अन्तर्गत करुणामयी जगज्जननी भगवती पराम्बाके चिन्तन, सनन और संस्मरणका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये विशेष महत्त्वकी बात थी। हमें आशा है कि इस विशेषाङ्क पठन-पाठनसे हमारे सहृदय पाठकोंको भी इस पवित्र संयोगका लाभ अवश्य प्राप्त होगा।

अन्तमें हम अपनी त्रुटियोंके लिये आप सबसे पुनः क्षमा-प्रार्थना करते हुए दीनवःसला करुणामयी माँसे यह प्रार्थना करते हैं कि वे हमें तथा जगत्के सम्पूर्ण जीवोंको सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम सबकी अहेतुकी प्रीति माँके वरद चरणोंमें निरन्तर बढ़ती जाय।
—राधेक्याम खेमका, सम्पादक









- **18620, 99** 

वालधारा भारतास्त्र । भारतस्त्र

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri